भुद्रक----भीमोशा यंत्राश्चय <ा१७७ लहुरी बनार**स देश**ः

## वक्तव्य

नीति-शास्त्र दर्शन का एक प्रमुख अग है। हरएक सभ्य देश में इसका अध्ययन होता रहा है। मनुष्य चाहे जैसी अवस्था में रहे, चाहे जिस देश में रहे, उसे कर्दव्याकर्तव्य का विचार आता ही है। यह विचार मनुष्य की चिन्तन की योग्यता का स्वाभाविक परिगाम है। मनुष्य के विचार का विकास भी कर्तव्याकर्तव्य के ऊपर विचार करने से सबसे अधिक होता है। अतएव नीति-शास्त्र का अध्ययन हमारे विचार के विकास का साधन भी है।

इस पुस्तक का उद्देश्य पाध्यात्य नीति-शास्त्र की विचार शेंली पर प्रकाश डालना है। भारतवर्ष में नीति-शास्त्र के विषयों पर पर्याप्त विचार किया गया है। इसे पुराने समय में श्राचार-दर्शन कहते थे। पर हमारा नीति शास्त्र-सबवी विचार हमारी सस्कृति का श्रामिल श्रंग है, श्रतएव यहाँ का यह विचार श्रपने ढग का है। इसी प्रकार पाश्चात्य नीति-शास्त्र की विचार-परिपाटी में कुछ निरालापन है। इसे नानने के लिये हमें पाश्चात्य विद्वानों के मर्तों को उन्हीं के ढग से जानना होगा। लेखक ने इन पाश्चात्य विद्वानों के मर्तों को भारतीय जनता के समझ इस प्रकार रखने की चेष्टा की है कि वे मरलता से बुद्धिगम्य हो जावें। श्रतएव सिद्धान्तों को समभाने के लिये उपयुक्त उदाहरण दिये गये हैं श्रीर कहीं कहीं पर पाश्चात्य सिद्धान्तों की तुलना भारतीय विचारों से कर दी गई है।

इस पुस्तक का उद्देश्य पश्चात्य विद्वानों के विचारों का सग्रह करना मात्र नहीं हैं। लेखक का पुस्तक लिखने का उद्देश्य श्रपने श्राप खतंत्र चिन्तन करके कुछ कर्तव्य-सम्बन्धी मौलिक निष्कर्षों पर श्राना है। हम श्रपने श्राप यदि किसी विषय को मली प्रकार ठीक से सममना चाहते हैं तो इसका सर्वोत्तम उपाय यह है कि हम उसे किसी कज्ञा को पढ़ाने कर्गे श्रथना उस विषय पर कोई पुस्तक लिखें। लेखक ने श्रपने कर्तव्य-सम्बन्धी विचारों को हुक करने और एक बनाने के क्षिये जरू दोनों प्रकार के छापनों । किया है। उत्तने कार्या विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय के स्थ निति ग्राल का विषय पद्मापा। पर मीठि-शाल के बढिल प्रस्त के वे सन से कार्य देवें केटे कि के उत्तक विष्यार्थीकाल से बार्य थे। इन इस करने की कैशा लेखक ने सब इट पुराष के कर में की है।

उक्त विचार को लेकर यह करण शिक्षा गया है। हुएँ ब्रिटी मीरी राज्ञस-गरमणी बस्स सत-मद्रम्मणी की ब्राह्मकास की गर्द है। प्रकार की-ब्राह्मोचना उठी प्रकार की है किए प्रकार आदर्यणायी ना के विद्यान करते हैं। पर चिद्र आदर्यणाय हो तप के आदिक्रम की और लें तो वह भी आप्यानिस्क शान्ति भरात नहीं करता। अत्याप लेकक का वहीं तक शर्मान करता है बहीं तक आदर्शनाद हमें सुलवाद के ५ क निकालता है। यह आदर्शनाद स्मवादिक बनता है तो वह तमनवाद का सम ले शेला है।

बभीतक दिन्दी माध्य में नीवि शास्त्र पर इस्मरे विश्वविद्यालयों की बी की परीक्षा के विद्यार्थियों के ब्राज्यकन योग्य मन्द्र का ब्रास्ट्रक क्या | इस की पूर्वि के सिये यह मन्द्र लिखा गया है। ब्राव्ट्रक इस्त्र में उन स मत-मतान्तरों का उल्लेख किया गया है जिन्हें टिगरी परीक्षा के विद्यार्थियों को जानना श्रावश्यक है।

सइ पुस्तक की लिखते समय मैकेन्जी की "मेनुश्रल श्राफ एथिक्स", ग्रीरहेड की "टी एलीमेन्ट्स श्राफ एथिक्स", ग्रीन की "प्रोलेगेमोना ट्र एथिक्स", व्हीलराइट की "ए क्रिटकल इन्ट्रोडक्सन ट्र एथिक्स" से विशेष प्रकार से सहायता ली गई है। इम इन महानुभावों के श्राभारी हैं। इस पुस्तक को श्रियों जी में लिखने का विचार मेरे गुरु डा॰ शिशिरकुमार मित्रा, भृतपूर्व श्रूच्यल दर्शन विभाग, काशी विश्वविद्यालय से मिला। मेने श्रुप्यें जी में कुछ सामग्री भी बोडी थी पर इस कार्य में मुक्ते विशेष उत्साह नहीं श्रामा। श्री वाचू पुक्योत्तमदास टइन से मुक्ते हिन्दी में ही दार्शनिक मन्य लिखने का प्रोत्साहन मिला, श्रतएव मेने मानुभाषा में श्रपने विचारों को श्रपने टेश के समल रखने की वेष्टा की है। में इन सभी महानुभावों का श्रपने श्रपने सुक्ताय के लिये श्रामारों हूँ।

मुक्ते स्राधा है कि जिस प्रकार मेरे मनोविशान सम्बन्धी अन्धों की देश के दर्शन बेमी विद्वानों ने अपनाया है, उसी प्रकार वे इस प्रन्य की भी श्रपनावेंगे।

टीचर्सट्रेनिंग कालेन काशी विश्वविद्यालय मात्र शुक्ल वसत पंचमी स॰ २००५ ३ फरवरी १६४६

लालजीराम शुक्ल



# द्वितीय संस्करण की भूमिका

जब से इस पुस्तक का प्रथम सम्करण प्रकाशित हुआ, तब से हमारे देश में अनेक राजनैतिक और सामाजिक परिवर्तन हुए और इसके कारण जन-साधारण के नैतिक विचारों में भी पर्याप्त उथल-पुथल हुई है। एक और मार्क्सवादी सिद्धान्त नैतिकता के नए मूर्क्यों को हमारे समने रखता है और दूसरी ओर गाँधीवाद ने भी भारतीय जनता के नैतिक विचारों में पर्याप्त चिंतन की सामग्री उपस्थित कर टी है। इनके अतिरिक्त हमारे देश में पश्चिमी मनोविज्ञान का भी प्रदेश हो रहा है। इसका एक परिणाम यह हुआ कि हमारे देश के विद्वान् नैतिक मूर्क्यों के प्रति उदासीन हो गए। मनोविज्ञान का सामान्य परिणाम नैतिकता में अदा की कभी होना होता है।

इन सब परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए इस सस्करण में हम आवश्यक परिवर्तन किए हैं। आधुनिक मनोविज्ञान की खोजों की न तो श्रवहेलना की जा सकती है श्रोर न नैतिकता के प्रति हम उदासीन ही हो सकने । हम अस्करण में हमने यह बताने की चेष्टा की है कि मनोविज्ञान केवल नैतिकता के ढोंग की व्यर्थता को ही सिद्ध करता है। सची नैतिकता मनोविज्ञानक हिं से उतन ही श्रावश्यक है, जितनी वह समाज-कल्याण श्रयचा तस्वदर्शन की हिं से ।



# विषय-सूची

#### पहला प्रकरण

पृष्ठ १

विपय प्रवेश

नीतिशास्त्र का विषय-नीतिशास्त्र की विधि

#### द्सरा प्रकरण

## नीतिशास्त्र श्रीर श्रन्य विद्यापॅ

38

नीतिशास्त्र श्रीर मनोविज्ञान—नीतिशास्त्र श्रीर प्राणिशास्त्र— नीतिशास्त्र श्रीर तर्कशास्त्र—नीतिशास्त्र श्रीर सेन्दर्यशास्त्र—नीतिशास्त्र श्रीर तत्विच्चान—नीतिशास्त्र श्रीर धर्म—नीतिशास्त्र श्रीर राजनीति का सम्बन्ध—नीतिशास्त्र श्रीर समाजशास्त्र—नीतिशास्त्र श्रीर श्रर्थ-शास्त्र— नीतिशास्त्र श्रीर शिद्धा

#### तीसरा प्रकरण

## मनोवैशानिक विश्लेषण श्रीर व्याख्या

કદ

मनोवैज्ञानिक ज्ञान की आवश्यकता—मनुष्य को क्रियाओं का विश्लेषण्य—इच्छित क्रिया—नियतिवाद श्रीर स्वतन्त्रतावाद—स्वतंत्र इच्छाशक्ति श्रीर चरित्र—इच्छा, हेतु श्रीर सकल्प—श्राचरण में वातावरण श्रीर चरित्र का महत्व

## चौथा प्रकरण

## मनुष्य की क्रियाओं के हेतु

ও३

दो विरोधी विचार—मनोवैज्ञानिक सुखवाद—विवेकवाद का विद्यान्त— मार्टीनो महाशय का सिद्धान्त

## पाँचवाँ प्रकरण

प्रष्ट

22

10

नैतिक उत्तरहायिस्य ८६ नैतिक उत्तरहायित्व का काकार—ईवरवादी विधार की कतिनाई—समाजवादी विधार की कठिनाड

—समाववादा विचार का काठनाइ **छठौँ प्रकास** 

#### नेतिक साचरवा और विचार का विकास

साबरम् की विभिन्न सक्त्याएँ—गीतित्व प्रवशन—नियम पर्य प्रदेशन—विचारम् प्रदेशन—प्राप्त सीर विकार—नैविक विचार सीर नैविक्या के विचार—नैविक विकार की विभिन्न विकास

#### सासवाँ प्रकाश

नैतिक विश्वार का बिपय

विचार का किन दक्षित कान—रेतु सीर शंकरा (दंशा) का रुपन—सन्ता सतुभूविचारिनों का शिक्षरा—गुत्तवारिनों का शिक्षरा—सार्वामर्थि शिक्षरा—सद्भी सीर नैतिक दक्षिकोस्य में मेर—सारक की पविचार सार्वाम

#### माठनाँ प्रकरस

रै०८

महत्त्व का नीतिक स्वस्त-नीतिकता के प्रापत्यकी का नगी
करण-नावानियमगर-प्राप्तिक नियमगर-प्राप्तिकार
की करिनावनी-नावसमार

#### नवाँ प्रकरम

कन्तः सनुमृतिबादः १९६ भागःसनुपूरिवादं कौ सावश्यकता—सन्तः सनुमृति क्या है---सन्तर्भनिका सक्त ---सन्तर्भनिवाद के प्रकार ---नैतिक मक्षावाद- विवेकात्मक ज्यन्त' अनुभूतिवाद के मुख्य तत्त्व — वालस्टेन का मत— वालस्टेन के मत को श्रालोचना — न्यूमेन का मन— उक्त मत की आजोचना — मार्टोनो महाशय का अन्तः अनुभूतिवाद — मार्टीनों महाशय के सिद्धान्तों की समालोचना—

## दसवाँ प्रकरण

विवे भवाद

१४२

विवेकवाद की विशेषता—विवेकवाद के लच्च —विवेक के सिद्धान्त के प्रकार—सिनिमिजम—इयजोनीज का सिद्धान्त — स्टोइमिज्म (स्टोइकवाद)—कान्ट का श्राध्यात्मवाद—कान्ट के दार्शनिक विचार की विशेषता

#### ग्यारहवाँ प्रकरण

इमेनुश्रलकान्ट का श्रध्यात्मवाद

१५१

कान्ट के दार्शनिक विचार को विशेषता—नैतिकता का श्रावार—नैतिक विचार में हेतु की प्रधानता—कान्ट के नैतिकता का ध्येय—कान्ट का नैतिक नियम—कान्ट महाशय के नैतिक नियम को समालोचना—कान्ट के विचारों को मौलिकता

## बारहवाँ प्रकरण

सुखदाद

१७४

सुखवाद क्या है—स्वार्थ सुखवाद—परार्थ सुखवाद—परार्थ सुखवाद का मनोवैज्ञानिक ग्राधार—सुखवाद की श्रालोचना— श्रत श्रात भृतिवादी सुखवाद — न्यावहारिक विवेक का कार्य — सिज विक के सिद्धान्त की श्रालोचना

## तेरहवाँ प्रकरण

प्रकृतिवाद

233

प्रकृतिवाद का सिद्धान्त—प्रकृतिवाद की आवश्यकता— प्रकृति-वाद के प्रकार—दैविक प्रकृतिवाद—जडवादी प्रकृतिवाद का आधार— मानव समाय दे विद्यान का प्राह्मतिङ कम--रंकेतर महाराय द्या महातिवार---प्रकृतिवार को झालाबना--निट्यों का ग्राधिवार----शक्तिवार दी समावीयना

#### चौदहनौँ प्रकरण

द्धदर्शयाद २(८ कोटो का कारगुवार — कोटो के विचारों की पूर्ववृत्धि— मनाद का सकर – भवादें की एकता—वर्गुवी का कावार—पराधों का

सा सहस्य मानाव से एका नवर्षाण व साधार न्या से सा सारिक वर्ष-मुम्बिसित तमाव के सादरकार माधुनिक सादराबार न्या मानवार ने तिक सादरा के से साध्य न्यूरता की करना-मावर्षावाद में श्रीक सोर काल-सावर्णवाद में योजवाप साता का स्थान-मावरावार की स्थानिकारता ।

#### पन्द्रदवी प्रकरण

समत्यवाद

यूरोधीय उम्मवनाद के प्रवचक-कम्पवनाद की विद्यापनार्थे— नैशिक भावरचा को ऋष्य-मध्यममार्थ का शिकाम्क-कमशानाद भीर भावरचें नाद-भगतिहाल अभ्य-कमशानाद की देन

#### सोशहर्वी प्रकरण

मुस्यकादः मुस्य ६ मापनेय की विशेषकः—मुस्य का क्राये—क्रायित मलाई क्रीर नैतिक मलाई—मैतिक मलाई क्रीर शामान्य मलाई—मलाई

धीर उचित में मेर—कैर्बाचक घोर नत्वाविक घोषित्य--म्बचित्रत धीर नावाविक घोषित्य--मलाई घोर हुएई के वरे घो किरी संग्रहनों मकुरुख

नैतिब संस्थापँ नैक्षित संस्थाओं की तस्योगिया—नैतिक संशाओं और कामाबिक संस्थाओं में सुक्य मेर—सम्बन्धिक संस्थाओं की

वृष्ठ

नैतिकता—समाज में न्याय—कानून श्रौर लोकमत—मनुष्य के श्रिषकार—जीवन का श्रिषकार—स्वतंत्रता का श्रिषकार—सम्पत्ति का श्रिषकार—शिक्ता का श्रिषकार—श्रिकार—श्रिकार—श्रिकार—श्रिकार—श्रिकार श्रीर कर्तंत्र्य की एकता—सामाजिक संस्थार्श्रों की नैतिक उपयोगिता—कुटुम्य—कारदाने—नागरिक संध—धर्म-सस्थाऍ—राज्य

#### श्रठारहवाँ प्रकरण

## मनुष्य के ऋण श्रीर कर्तव्य

२दर

कर्तव्य का स्वरूप—मनुष्य के सामान्य कर्तव्य — जीवन का ग्रादर—स्वतत्रता का ग्रादर—चरित्र का ग्रादर—सम्पत्ति का ग्रादर—सामाजिक व्यवस्था के लिए ग्रादर—सत्य के प्रति ग्राटर—प्रगति के लिए ग्रादर—कर्तव्य वार्तिका—सर्वोच्च सिद्धान्त—शिष्टाचार के नियमों का नैतिकता में स्थान—ग्रावश्यक कर्त्तव्य ग्रीर मनोनित कर्त्तव्य—मनुष्य के विशेष कर्त्तव्य—नैतिक ग्राचरगा के नियम

## उन्नीसवाँ प्रकरण

## नैतिकता की सत्ता

SOF

नैतिकता की सत्ता का प्रश्न—विभिन्न प्रकार की सत्तार्श्वों के प्रकार—नैतिक सत्ता के तीन प्रकार—नैतिक स्नाचरण के प्रेरक — स्रन्तप्रेरक की सत्ता—विवेक की सत्ता—नैतिक स्नादर्श की सवींत्कृष्टता

## वीसवाँ प्रकरण

## सद्गुण श्रौर उनका उपार्जन

३१४

सद्गुण की व्याख्या—सद्गुण मे देश-काल का स्थान—सद्गुणों में व्यक्तिगत मेद—स्वार्थ-सद्गुण श्रौर परार्थ-सद्गुण—प्रधान मद्गुण-सद्गुणों की एकता—निर्देश श्रौर उदाहरण का प्रभाव—व्यापक उद्देश्य की उपस्थिति—श्रभ्यास की महत्ता—तप श्रौर त्याग—श्रात्म निरी स्ण-श्रात्म-स्यम—सरलता

#### इकीसनौ प्रकरम

ध्यक्ति का नैतिक विश्वास

शहर ११२

नैतिक विकास का वर्ष-पेशकिक कोर कासांकिक विचारों का साम्य-करती का प्रमाव-किसी विशेष परना का प्रमाय-कारकता-काय्य-परीचा-बावश की उपरिवित्त-एकान्य का तेवन-त्यस्या करना-बादश बीवन कंतक्ष्य-विकानशिवा-विवारीक्ता-मध्यम मार्ग का क्षतुन्त्य-कार्य व्यक्ति का समाव है तक्ष्य

#### इकीसवाँ प्रकरण (क)

मैठिक रोग और दमके दपबार

346

#### पाइसवौँ प्रकरस

मैतिक प्रगति

100

नैतिक प्रगति की वालाविकता नौतिक प्रगति के कारण — नैतिक प्रगति के लघुजा नौतिक प्रगति में बाझ और शान्तरिक उत्पक्तकों की सक्ता नौतिक विकास का कन्तिम लघुन

#### रोइसवाँ प्रकरक

बैदिकता के सप मूस्य

(co

नैठिकता बीर बाप्या म--नैठिक मूस्पों का पारवृत्त्यीकरक्-नैठिकता की कतिवादेश

# नीति-शास्त्र



# पहला प्रकरण

# विषय-प्रवेश

## नीति-शास्त्र का विपय

नीति-शास्त्र क्या है ?—नीति-शास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के कर्तव्य श्रीर श्रकर्तन्य का विचार किया जाता है। नीति-शास्त्र नैतिकता के माप-दराड का निर्धारण करता है। हम श्रपना कर्तव्य, श्राचरण के कुछ, विशेप नियमीं की मानकर निश्चित करते हैं। यह शास्त्र इन नियमों की मौलिकता की परख करता है। समाज में श्रनेक प्रकार के श्राचार व्यवहार के नियम प्रचितत हैं। ये नियम समाज की परम्परागत रुढ़ियों " के द्वारा एक पीढी से अन्य पीढी तक जाते हैं। जब मनुष्य किसी समाज में जन्म लेता है, तो वह इन श्राचरण के नियमों को श्रनायास मानने लगता है। मनुष्य समाज के नैतिक नियमों पर विचार करने के पूर्व ही अपने श्राचरण में नैतिकता ले श्राता है। नैतिक श्राचरण करने की शक्ति मनुष्य-समाज मे पहले आती है। पीछे उसमे नैतिक नियमी पर दार्शनिक विचार करने की शक्ति स्राती है। नििति-शास्त्र यह निर्णय करता है कि समाज मे पचिलत नैतिक नियम कहाँ तक मनुष्य के जीवन के सर्वोच्च ब्यादर्श को प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं। पर, किसी नियम का श्रीचित्य श्रयवा श्रनीचित्य तव तक निश्चित नहीं किया जा सकता, जब तक मनुष्य को उस कसौटी ध का भी शान न हो, जिसके श्रनुसार नियम की मौलिकता की परख की जाती है। यह शास्त्र उस माप-दग्रह की खोज करता है, जिसके द्वारा श्राचरण के नियमों की ही परख की नाती है। 7 साधार खतः इम समान में किसी विशेप प्रकार के प्रचितत

<sup>1</sup> Ethics 2. Morality 3. Hereditary traditions. 4 Conduct. 5. Standard.

नियम को सानता। बपना पम सान लेडे हैं, बीर, उनके विकस सापरवा करता स्वयम समझते हैं। किन्तु वन इसे किसी नियम की नैतिकता में ही छन्दे हो काय, तो बपना कटक्प निवारित करना बड़ा कठित हो बाता है। वन दो नैतिक मिससी में झाएस से धंपरों होता है, जो हम प्रकार की सिक्षी उत्पन्न हो। बाती है।

मान श्रीकिए, इस समाज-सुचार के किसी काम में लगे हैं। इस अक्टोबार बाहते हैं, चौर हमारे स्थाने कांग इस प्रथा को मिस्पना नहीं बाहते । वे अपना भग समस्ते हैं कि भाष्ट्री को मन्दिरों में प्रवेश र करने दिया बाय। अब हम उनका क्रिपंप किये किनो सागे नहीं वद एक्टो । समाज में प्रवक्षित साधारय नैक्षिकता का नियम कहता है कि इमें कहाँ की झाला भाननी चाहिए । उनका हमें सदा सागर इदना चाहिए। फिर सदि इस समाय के इस प्राचीन नैकिक निवस की मानते हैं, तो बानो बेरे बद सकते हैं ! बद राष्ट्र हम बह निश्चित नहीं कर लेवे कि करेरम और सक्तरम की बास्तरिक करोटी क्या है। एवं तक यह निश्चित होना ग्रथमन है कि इस बड़ों की बात मार्ने ग्रमका शब्दतोद्यार करें । मारत के पिदलें राष्ट्रीय ब्रान्होलन में दिवन ही बालकों ने ब्राप्न स्पेता पिता की इच्छा के प्रतिकृत उत्तर्भ माग क्षिया था। उनका यह काम उचित वा या अनुवित । मध्य पिता की बाबा मानना बालको द्वा कर्यन्य है, ब्रौर बपने पह को स्वतन्त्र करने के लिय काम करना भी उनका कर्तन्य है। इन दो प्रकार के कर्तन्यों में बन संबर्ध होता है। हो करम्पाद्धरम्य दो अन्तिम दशीरी दो लोब दो बावस्यदल होती है । वर्ष तक देश करोटी का निरूपण नहीं हो। बाता, तब तक करण्याकतस्य का निर्माण हाना असम्मन है। समान के सावारण लोगों में यम-सकर की सिति बहुत कम भावी है। यह स्थिति समाब के विशेष व्यक्ति के सम में हो झाती है। समाब दे साबारक क्षांगों दो जीतकता दे बान्तिय साय-दवह दे विषय में विचार करने की पुरश्त ही नहीं रहती । ये मान सेते हैं कि समझ में प्रथमित को नैविक मियम है वे ठाँक हैं, चौर उनके बदुवार ब्रायरण करना ही उनका वम है। समाब के विशेष स्पष्टि ही वह सोचने हैं कि वास्त्रविक बसाधम क्या है।

I Moral eltration.

कर्तव्याकर्तव्य के विचार मनुष्य के मन में ख्राने के लिए दी एकार की वार्ती की श्रावश्यकता है। पहली, मनुष्य मे विचार करने की शक्ति वे की बृद्धि श्रीर दूसरी, विभिन्न प्रकार की सस्कृतियों का सवर्ष र । ये दोनों प्रकार की वातें एक दूसरे पर निर्भर करती है। जब मनुष्य म विचार करनेकी शक्ति होती है, तभी वह विभिन्न प्रकार की सन्कृतियों के गुण्-टोपों को समभाना है। जरतक विभिन्न प्रकारकी संस्कृतिया का एक दूसरे से मेल श्रीर संवर्ष नहीं होता, तनतक नैतिकता के माप-दराड की रतोज की ग्रावश्यकता नहीं पहती। प्रत्येक संस्कृति में कुछ वातें भली होती है श्रीर कुछ बुरी। प्रत्येक महरूति का मानने वाला साधारण व्यक्ति अपनी सस्कृति की सभी बातों को उत्तम और दूसरी सस्कृतियों की समी वार्ती की निकृष्ट मानता है। जब एक देश दूसरे पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो स्थिति ठीक उन्नट जाती है। फिर, साधारणतः राजनीतिक दासता के साथ-साथ विजित देश में सास्कृतिक दासता भी थ्रा जाती है। विजयी लोग श्रपनी संस्कृति का प्रचार विजित जाति म तो करते ही है, स्त्रय विजित जाति भी अपने-आप विजया लोगों जो सरकृति को श्रेष्ठ मानने लगतो है। ऐसी खिति में समाज के विचारवान् व्यक्ति समभ्त-वृक्त से काम लेते है। जिन लोगी को जावन के सर्वोचादर्श का ज्ञान है, वे न तो ख्राने देश की ही रुदिवादिता में पडते हैं, त्रीर न दूसरे देश का श्रन्धानुकरण करते है। वे श्रपनी संस्कृति की उन्हीं त्रातीं का त्याग करते हैं, जो वास्तव में त्याज्य है, श्रर्थात् जो नैतिकता के विचारों के मतिक्न है, ख्रार वे दूसरे देश की उन्हीं वातीं को ग्रहण करते हैं, जो मली है। सस्कृतियों का संघर्ष इस भाति भले श्रीर द्वरे के विचार की बढाता है श्रीर समाज के श्रेष्ठ लोगों को नैतिकता का माप-उग्रह खोजने के लिये वाध्य करता है। भारतवर्प में वर्तमान काल में कई संस्कृतियों का सवर्प हो रहा है। एक श्रोर वार्मिक सस्कृतियाँ है, श्रीर दूधरी श्रीर वैज्ञानिक समाजवादी। फिर धार्मिक एस्कृतियों में भी श्रापस में सवर्ष चल रहा है। श्रतएव वर्तमान समय में भारतवर्ष में नैतिक विचारों के प्रति वडी उथल-पुथल मची हुई है। किसी भी परिस्थिति मैं यह स्पष्ट नहीं होता कि सनुष्य को क्या करना चाहिये।

<sup>1</sup> Power of reflection. 2 Conflict of cultures

¥ \_\_\_\_\_\_

बर्तमान समय में निरुष्टा के मार-दयह के लोकने वी जेती मायहरणकरा है वेती कमी न थी। हमारे पुग्ने मीरियाल (बमन्याल) व्यक्तियोंने की स्थापना के स्थापन स्थवसा मानते हैं। इसमें दिले मार एक प्रीयक्ति के समय मानते हैं। प्राथमिक स्थापना मानते हैं।

क्ताराज स्ववस्ता मानते हैं। हेतन किठी महार का पास्त्रत में क्रमम भागत है। पर आधुनिक कांग की पैवानिक विचार के रीके प्रतिकृति के स्थार के रीके प्रतिकृति के उनके कथानुत्रार कांग्रि-वीर्ति की मानता मानूष्म मृत्यू में र्केचनीव का मेर करता है। इस प्रकार का विचार क्रमितिक विचार है। इसस्पर इस स्वाप्त का मिन्स के स्वाप्त के स्वप्त के स्वाप्त के स्

मा को तथा देना भनुभा भाज की कराय है । एक तथा पान पान क्या के प्रमुख्य के स्वार्थ है है जो कि उनके विकाद विचार गुलिसमन्त्रकारि में पार्य बाते हैं। गुलिसम बीर दिस्प विचार के तिकाद कि में पर देसना पर्या है कि होनी एक सिमी में कीनका विचार बाता में मैं तिक है कीर कीन का कार्यिक है होनी एक सिमी में कीनका विचार कार्यक में मैं तिक है कीर कीन का कार्यक में मैं तिक है कीर कीन का कार्यक में मैं तिक है कीर कीन कार्यक साम कर की तिक है कीर कीन कार्यक साम की तिक है कीर कीन कार्यक साम की तिक है कीर कीन कार्यक साम की तिक साम की ति तिक साम की ति तिक साम की तिक साम की ति त

स्थातक । १६७ तर पारक्षा का जायन भारत्यक लगार्थि काम एक इसी मानस्यद को निर्माति करना नीविश्वास का पर्य है। सीति हास्स विकास है — नीति साझ के विदानों ने इसे पार्क विदेश प्रकार का विकास माना है। सब परस साता है कि नीविश्योस को विकास

हित हाये में बद् राष्ट्रों हैं ! बिशान का साभार सनुमन हैं । बिशान में मनुमन निरीय वह सोर मयोगों है साभार पर विशेष मकार के नियम निर्देश्य करता है। उस मोतिक विशानों की बिधि पक शी हो होते हैं। इस मोतिक विशानों की दिश्व के नियमाद्वित याँच क्रम हैं—मारतीं का इस्का करना उनका वर्गीकरण करना करना की दिश्व मयोगी—साप करना की समया सार्थित करना की समय का निर्देश करना। दिश्वान में सामारवंग जनिवासीचन कर पान नहीं यहा सार्थ ने दिश्वान में सामारवंग जनिवासीचन कर पान नहीं यहा सार्थ ने देशों हो नीति सांक को विशान

नहीं मार्नेगे। यह पात्र उपिताश्चिषक के निपन में निवार करता है। यह किए प्रकार का कावरम मनुष्य करता है उनके विश्व में उतना कायपन नहीं करता, 1 Science, 2 Experience, 3, Observation 4 Experiment

<sup>1</sup> Science. 2 Experience. 3. Observation 4 Experiment 5. Collection of data 6, Classification. 7 Framing a hypothesis. 8. Discovery of law 9. Verification.

वरन् उसे किस तरह का श्राचरण करना चाहिये, इस वात का श्रध्ययन करता है। इस भॉति नीति-शास्त्र एक विशेष प्रकार का विशान है। इसे नियामक (विधि निपेवात्मक) विज्ञान कह सकते हैं।

विज्ञान गन्द का बृहद्र्य किसी विशेष प्रकार के श्रनुभव को सम्पूर्ण रूप से श्रम्पयन करना है, श्रयांत् इसमें सिद्धान्त श्रीर दृष्टान्त दोनों का समुचित सम्बन्ध दशाया जाता है। विज्ञान के श्रन्तर्गत उन्हीं विद्याश्रों का समावेश नहीं होता जिनका श्रायार निरीक्षण श्रीर प्रयोग है, वरन् उन विद्याश्रों का भी समावेश होता है, जिनका भेष किसी श्रन्तिम विचार पर पहुँचना होता है, श्रीर जिनका श्रायार श्रनुभव न होकर विश्लेषणात्मक विचार होता है। यदि इस श्रर्थ में हम विश्वान शब्द को लें, तो नीति-शान्त्र एक विश्वान है। नीति-शास्त्र भौतिक विज्ञान के समान विज्ञान नहीं है, किन्तु यह न्याय-शास्त्र श्रीर सौन्दर्य-शास्त्र के समान विज्ञान है।

कितने हो लोगों का कथन है कि नीति-शास्त्र को विश्वान इसलिये नहीं मानना चाहिये, क्योंकि नीति-शास्त्र का विस्तार जीवन के विशेष पहल् का ग्रध्य-यन नहीं, वरन् सम्पूर्ण ग्रनुभव का ग्रध्ययन है। विज्ञान ग्रनुभव के किसा विशेष पहल् का ग्रध्ययन करता है, सम्पूर्ण जीवन की समस्यार्गों का ग्रध्ययन करने चाला शास्त्र दर्शन-शास्त्र कहलाता है। श्रतएव नीतिशास्त्र को विश्वान न कह कर दर्शन ही कहना चाहिए। यह युक्ति नीति-शास्त्र के बहुत से पडितों को मान्य है।

भारतवर्ग में "शास्त्र" शब्द विद्यान, श्रीर दर्शन दोनों के लिये श्राता है। शास्त्र का सामान्य श्रर्थ नियामक विद्या है। नीति-शास्त्र इस दृष्टि से नैतिकता का नियामक है। इसमें साधारखतः इम नैतिकता के कुछ नियमों की चर्चा की श्राशा करते है। पुराने समय के नीति-शास्त्र में इस प्रकार की चर्चा रहती भी थी। पर वर्तमान समय में नीति-शास्त्र में नैतिकता के नियमों की

<sup>1</sup> Normative Science 2 Principle 3 Example 4 Analytic thought 5 Natural science 6 Logic 7. Æsthetics. 8 Philosophy. 9 Normative Science

# नीदि शास्त्र चर्चा उदनी नहीं रहती, बिठनी कि निममी के ब्रोचित्य पर विचार होता है।

नीति शास्त्र में धोतम के बारियन आवश्य पर कियार किया बाता है धौर वर्ग आवश्य को प्यान में रखकर आवश्य के नियम कनाने बाते हैं। नावि शास्त्र का प्येप विभिन्न प्रकार के बीचन के बादशों पर विचार करता है। बीचन के बारियम आवशों को निश्चित्त करने का काम वर्णन का है। वर्शन मनुष्य को अपन के

जारतों को निसित करने का काम वर्षन का है। दर्गन मनुष्य को स्थ्य में वर्षन मात्र कराता है। वह विधि नियदासक मरनों में नहीं जाता । वर्षमान नीति वारू मां यही काम करता है। सीति शास्त्र की उपयोगिता—नीति शास्त्र की उपयोगिता के विस्य में

बानेक प्रश्न सट्टो हैं। कितने ही लोगीं का कपन है, कि नीति शास्त्र के बाध्ययन

वे अनुष्य के धायरप्य का ग्राचार नहीं होता अत्याप उत्तक्ष्म ध्यम्पन करना स्मव है। नीति ग्रास्य के धायरपन से उन्निष्य के धायरप्य पर कोई प्रभाव नहीं पहुंचा । नीति को वार्ते वार्ति साम स्माप्य अमेतिक धायरप्य करते हैं और बिन्दें नीति शास्त्र का स्वत्य करने ते तित्र शास्त्र का स्वत्य करने के तित्र शास्त्र का स्वत्य करने के तित्र शास्त्र के धायरप्य करने हैं ति धायरप्य के धायरप्य के धायरप्य के धायरप्य के धायरप्य के धावरप्य करने के धायरप्य के धावरप्य करने की धावरप्य करने के धावरप्य करने की धावरप्य साम प्रभावरप्य करने के धावरप्य के धावरप्य के धावरप्य के धावरप्य करने के धावरप्य के धावरप्

र् कापिए के उत्तर में यह कहा था एकता है कि शास का काम मार्ग कराना है मार्ग पर जनता शास्त्र नहीं दिलाता। उपित और कर्जुपित का बान होने से ही मनुष्य उन्तित धरका ब्रानुवित कम मार्श करने काता। उन्तित धानरता करने के लिए विशेष मणत की महत्त्वां की स्वाप्त्र को होते हैं। मनुष्य स्त्मावता क्यानी महत्त्वित एक्सुकी की दिने में लगा स्वा है। उन पर निर्मुच्य प्रसावता क्याना के ब्रास बाता है। मनुष्य की क्यानात प्रवृत्तियाँ े उसे पाश्चिक जीवन व्यतीत करने के लिये प्रेरित करती है। वह अपने श्रभ्यास के द्वारा ही श्रपने-श्राप में परिवर्तन करता है, श्रश्यांत् नई प्रवृत्तियों को वनाता है। समाज उसे इन प्रवृत्तियों को वनाने में सहायता देता है। वालकों की शिला का ध्येय यही है, कि उनकी जन्मजात प्रवृत्तियों में परिवर्तन करके नई प्रवृत्तियों का निर्माण करे।

जिम प्रकार दूसरे लोग हमे शिक्षा देते रहते हैं, उसी प्रकार हम स्वय भी अपने को शिक्षा देने रहते हैं। कान्ट्र महाशय ने मनुप्य को स्वनिर्मित प्राणी कहा है। वास्तव में मनुष्य मनुष्यत्व को तव प्राप्त करता है, जब वह अपने प्राकृतिक स्वभाव पर विजय प्राप्त करके अपना नव-निर्माण करता है। इस नव-निर्माण के लिये मनुष्य को न केवल दूसरे भले कहे जाने वाले लोगों के समान आचरण करना पड़ता है, वरन् "भला" और "बुरा" किस को कहा जाय, इसे भी जानना पटता है। सुकरात महाशय के इस कथन में मौलिक सत्य है कि ज्ञान ही सद्गुण करें है। यदि किसी मनुष्य को भलाई का ठीक-ठीक ज्ञान है, तो भलाई की और उसका प्रवृत्त होना स्वाभाविक है। ज्ञान में कियाशीलता रहती है। जो मनुष्य सदा भले-बुरे विचारों के विवेचना में अपना समय व्यतीत कग्ता है और जीवन के आदशों के वारे में चिन्तन करता रहता है, उसका साधा-रण अज्ञानी मनुष्यों की अपेक्षा सदाचारी बनना अधिक स्वाभाविक है।

उपर्युक्त कथन में मनोवैज्ञानिक सत्य भी है। मनुष्य उसी वात के विषय में अपनी जानकारी बढ़ाने की चेष्टा करता है, जिसके विषय में उसकी रुचिं होती है। जब मनुष्य की किसी बात में रुचि नहीं होती, तो वह उसके विषय में जानकारी बढ़ाने की परवाह भी नहीं करता। फिर जानकारी बढ़ाने से रुचि भी उत्पन्न होती है। जिस ख्रोर मनुष्य की रुचि होती है, उसी ख्रोर उसका ख्राचरण भी होता है। इस प्रकार किसी तरह का जान न केवल रुचि का द्योतक है, वरन् वह रुचि को पैदा करने वाला भी है, ख्रोर वह विशोप प्रकार के ख्राचरण का प्रेरक होता है। ख्रमेरिका के नीति-शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान हील राइट महाशय के

<sup>1.</sup> Inborn tendencies

<sup>3</sup> Knowledge is virtue

<sup>2</sup> Self created animal

<sup>4</sup> Interest.

म नीविद्या

निम्मितिकित कमन में मौजिक स्था है, कि उक्षित और सामुचित के विश्व में विभाग करना फंक्स इंदि के लिए नेवलें मान महीं है। यह इस कियी महार के मान्यरण को मचा स्थापता हुए (उक्षित स्थापता करते हैं और यदि हम समक्ष क्ष्म कर इन राष्ट्रों का मचोग करते हैं तो हमारे सावव्य पर इस्का ममान स्थापत पहेंगा। नीति शास्य केवल इंदि का लेक मान नहीं है। निक्र विद्यान्य निक्रिक सावस्य की सावस्यकता रक्ता है और नीति ग्रास्य के सब को हम तमी समलते हैं वह हम उसका सार प्रह्म करके सावस्य क इन्द्र ऐसे विद्यालों का निमाया करते हैं जा हमें जीवन क स्वष्य का मात करने में सहायक हों 10

नीते धारम की उपयोगिता की तुलना इस धिया मनीविश्वन की उपयो गिता है कर उक्ते हैं। शिका मनीविश्वन का बान मान कियी शिवक को कुछल धियक नहीं बना रेता शिक्य में कुछलता अस्मान के बाती है। पर शिका मनीविश्वन के बान के शिवा के कार्य में शुक्रार आक्रम होता है। कई एक शिवक शिवा मनीविश्वन की पोधियों नहीं पट्टे रहते हैं पर में शिवा का आक्रम इस्ताता से करते हैं। उनके बार्यों को देल कर, कमी-कमी पह सोच निवा बाता है कि शिवा मनाविश्वन के सम्मन्त की शिवा में आवहकता नहीं है।

#### 1 Pastime for understanding

Right and wrong then are not hollow acounds nor is discussion about them an idle game. If we mean what we say in designating an action right or wrong if we are doing more than mouthing a convenient formula, our judgment will in some manner affect or subsequent conduct. Rithice is not a pastim for the understanding alone. Ethical theory calls for moral practice and the full meaning of stitles becomes intelligible only as we translate theories into moral principles that can be made effective forces in the struggle towards ideal ends — Whealwight. A Critical Interduction to Echilica, P. 21.

#### 2. Educational Psychology

पर, हम यहाँ भूल जाते है कि कुशल शिक्तों को शिक्ता के कुछ, व्यावहारिक नियम जो शिक्ता-मनोविज्ञान के ऊपर श्राश्रित हैं ज्ञात हैं श्रौर वे इन नियमों को अपने कार्य में प्रयोग करते है। पर कभी-कभी पूर्ण शिक्ता-प्रणाली के परिवर्तन की श्रावश्यकता पड़ती है। ऐसे अवसर पर शिक्ता-मनोविज्ञान के पर्याप्त ज्ञान की श्रावश्यकता होती है। इसी प्रकार साधारण नैतिक श्राव्यरण के लिये नीति-शास्त्र के अध्ययन की श्रावश्यकता नहीं होती, पर जब किसी मनुष्य को दो विरोधी धमों के बीच निर्णय करना पड़ता है श्रथवा जब उसके मन में श्रपने श्रावरण की नैतिकना के विषय में सन्देह उत्पन्न हो जाता है तो नीति शास्त्र की श्रावश्यकता पड़ जाती है। ऐसे श्रवसरों की चर्चा पहले की जा चुको है।

कुछ लोग नीति-शास्त्र का ज्ञान रख कर भी नैतिक ब्राचरण नहीं करते। इसका कारण नीति-शास्त्र का टोप नहीं, वरन् उनके मन में वास्तव में नीति-शास्त्र के प्रति श्रद्धा की कमी मात्र है। जिस प्रकार डाक्टरी का ज्ञान रख के मी मतुष्य त्र्रकुशल डाक्टर हो सकता है, श्रौर कानून का जान रख के भी चकोल बुद्धू हो सकता है, इसी प्रकार नैतिक वातों का शान रखकर भी मनुष्य श्रपने श्राचरण में नैतिकता का अभाव दर्शा सकता है। पोथी-पडित किसी मकार के शान में वास्तविक रुचि नहीं रखता। वह केवल टिखावा मात्र चाहता है। दूसरों के विचारों का शान कर लेने से मनुष्य में उन विचारों के श्रनुसार श्राचरण करने की समता नहीं श्रा जाती है। जब तक दूसरों के विचार को हम स्वय श्रपना विचार नहीं बना लेते वे हमारे श्राचरण को प्रभावित नहीं करते। ऐसे विचार निकम्मे विचार बने रहते हैं । श्रधिक पुस्तर्कों के पढने से मनुष्य को उनमें दिये हुए विभिन्न प्रकार के सिद्धान्तों पर चिन्तन करने का पर्याप्त समय नहीं मिलता । ऐमी श्रवस्था में मनुष्य श्रपनो बुद्धि को लद्दू टहू के समान भार दोने भर का साधन मात्र बनाता है। पुस्तकों के विचारों पर मनन करने से मनुष्य एक निश्चित मत पर श्राता है। जब कोई व्यक्ति किसी निश्चित मत पर श्रा जाता है तो यह स्वामाविक है कि वह उस मत काईंप्रकाशन श्रपने श्राचरण में करे।

यदि नीति-शास्त्र की व्यावहारिक उपयोगिता न होती तो ससार के प्रमुख सम्य देशों में इसकी चर्चा भी न होती। जब कभी देश के स्रग्रगएय नेताओं में कर्तव्याकर्तव्य के विषय में सन्देह उत्पन्न हुस्रा है तब नये नैतिक विचारों का निम्बस हुमा है। गीता का निमाया ऐसी हो परिन्यित में हुमा बिस्ते पुराने विद्वारी विचार का सर्ववन करके नये विचार का प्रवेतन किया।

٠,

भिंदुमारी विचार का क्यारन करके नये विचार का प्रयंतन किया।
प्या शीरि राष्ट्रम व्यावहारिक विश्वाम के [—मीरि राम को मानव
भीवन में उपयोगिया को जानकर क्यानवार यह निम्मन निकारण का वक्ता है
कि यह व्यावहारिक विज्ञान है। पर इस ग्रांक के प्रमुख विश्वान हों व्यावहारिक
विज्ञान नहीं प्याने । मीरिगाक्य प्रपानता से व्यावहारिक विज्ञान है। इसके व्यावहारिक
विज्ञान नहीं प्याने । मीरिगाक्य प्रपानता से न कि उनार व्यवहार करान
विज्ञान। साचरण के निज्ञानों को ब्यवहार मे रतना शिच्या ग्रांक है विज्ञान है।
विकारना साचरण के निज्ञानों को ब्यवहार मे रतना शिच्या ग्रांक है विज्ञान
नारी है। विकित्सा ग्रांक व्यावस्था स्थान इस्त्रीविश्वी के स्थान व्यावहारिक विज्ञान
नारी है। विकित्सा ग्रांक का मुक्त थ्येष किसी विज्ञान्त का निव्यन्य मार्थ
विज्ञान को विकारन का मुक्त मार्थ कानों की साम्यवा मार्स करान
नीरि ग्रांक के ब्यवहन का है है नीरि के विज्ञानों का निव्यन करना मात्र है।
उनकी व्यवहर में लान के विस्ते यक वुसरे हैं विज्ञान की सावस्यक्या होती है।

इंग्रे शिक्षा विश्वन व्यवना शिक्षा शास करा जाया है।

नीति शास्त्र की द्वारता इस तर्ष-रास्त्र व्यवना गीन्दर्वशास्त्र है कर
एक्षेत्र है। एक शास्त्र का सूचन उदेश्य स्तुपन को तर्ष कीर दिनार में मार्चाय प्रदान करना नहीं वरण तर्ष है विद्यारणों का तिकरण करता है। जब सम्प्राय एकं करता है तो न केलन एकं है विद्यारणों का तर्ष कान होने की धानदरकता होती है वरण वह विश्व नियय में तक करता है उठके जान की भी धानदरकता होती है। एक नहीं का नाइनी तर्ष में कुछ करता है उठके जान की भी धानदरकता होती है। एक नहीं का नाइनी तर्ष में कुछ तर्मा का तर्ष होते पर एक स्थापति । स्थापति के होते में। धामने श्रेत में हो तमी साम उठके छे तर्ष कर करता उठनी करणकता

से कानूनी तर्क की भूलों को नहीं पकड़ संकता. बितनी कुराजता के बकरित पकड़

एड्या है। इसी प्रभार कोई क्षत्र भाषता कहाकार सारते कार्य में साधीवता के I Practical Science. 2. Speculative science. 3. Science of Education. 4. Science of Medicine. 5 Logic. 6 Æsthetics

लिये सौन्दर्य-शास्त्र का श्रध्ययन नहीं करता वह श्रपने सामान्य श्रनुभव से ही सुन्दर श्रीर श्रसुन्दर का विचार कर लेता है श्रीर विना सौन्दर्य-शास्त्र के जान के श्रपने कामों में सुन्दरता दिखाता है। पर तर्क-शास्त्र श्रीर सौन्दर्य-शास्त्र का श्रध्ययन फिर भी उपयोगी माना जाता है। तर्क-शास्त्र श्रीर सौन्दर्य शास्त्र का ज्ञान मनुष्य को निश्चयात्मक बुद्धि प्रदान करता है । जब कभी किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न हो जाता है तब हमें शास्त्र की श्रावश्यकता पडती है। शास्त्र किसी भी वात के ठीक श्रथवा गलत होने के लिये युक्तियाँ उपस्थित करता है। वह बताता है कि श्रमुक विचार युक्तिसगत है श्रीर श्रमुक नहीं है।

जिस प्रकार तर्क-शास्त्र श्रीर सौन्दर्य-शास्त्र व्यावहारिक विज्ञान नहीं है, इसी प्रकार नीति-शास्त्र भी व्यावहारिक विज्ञान नहीं है। इन तीनों विज्ञानों का हेतु श्रपने-श्रपने क्षेत्र में सिद्धान्तों का निरूपण है। पर सिद्धान्तों का निरूपण परोद्धा रूप से मनुष्य के विचारों को तथा व्यवहार को प्रभावित करता है। श्रतएव नीति-शास्त्र का श्रध्ययन भी मनुष्य के व्यवहार को परोद्धा रूप से प्रभावित करता है। वास्तव में कोई भी सैद्धान्तिक विद्या श्रध्ययन करने वाले के मन पर विना विशेष प्रकार का प्रभाव डाले नहीं रहती श्रीर इसका प्रभाव मनुष्य के श्राचरण में श्रवश्य होता है।

नीति-शास्त्र नियामक विद्यान है— श्राधुनिक दार्शनिक दो प्रकार के विज्ञान मानते हैं—यथार्थ विज्ञान है ग्रीर नियामक विज्ञान । यथार्थ विज्ञान वस्तु स्थित का श्रध्ययन करता है। यथार्थ विज्ञान किसी पदार्थ के भले श्रीर बुरे पर विचार नहीं करता। भले बुरे पर विचार करने वाले विज्ञान नियामक विज्ञान कहलाते हैं। ये विज्ञान किसी भी वस्तु का विचार लच्य को ध्यान में रखकर करते हैं। नीति-शस्त्र मनुष्य के श्राचरण के लच्य के विपय में विचार करता है श्रीर यह निश्चित करने की चेष्टा करता है कि मनुष्य के जीवन का वास्तविक लच्य क्या है।

नीति शास्त्र की विशोपता मनोविज्ञान से तुलना करने से स्वष्ट हो जाती है।

<sup>1</sup> Normative Science 2 Positive Science.

\$ 5

रया एक मनोपेश नक के लिये उतने ही महत्व के हैं कितने महत्व के विचार कीर ग्राजरण समान्य ग्रीर सदाजारी मनुष्य के हैं। पर में तिन्दाम्न में हमें सदाचार की कसीटी बायवा मार-दर्श निमित करना है, बातप्त हमारा मुख्य प्रमोवन भल मनुष्यो ६ बाजरण है ही रहता है।

क्या मीति शास्त्र कला र िनोति-शास के पहिली में प्रायः यह विवाद होता रहता है कि नीति-शास विवान है समया कहा । वर्तमान कता क प्रमुख पश्चित इसे करता नहीं मानते । मे इसे मासी विकास मानते हैं या इसान ।

कता कीर विज्ञान में एक मौतिक मेद है। कथा मनुष्य की काम बरना विसादी है भीर विकास मञ्जूष्म की विस्तान करते. की योष्पता प्रवास करता है। विकास भीर दशन दोना हा रूप की लीव करते हैं। विवान समिक्तर बाह्य बगत् से सम्बन्ध रक्ता है और दशन अन्तवगत् से । जात स्त्य को स्पवहार मे लाना सह कता का काम है। कता विज्ञान्तों का निकाण नहीं करवी। यह या ता विज्ञान्तों को काम में लावी है क्रमवा नमें विद्यान्तों के लिए प्रवच उपसित करती है। कला क्रियान्त्रभान है क्रीर विज्ञान विचारन्त्रभान । क्ला में उफतता बाहरी फर्ज

से मारी बाती है। विद्यान में सफलता साचने की प्रक्रिया से माधी बाती है। महुप्य कमा का जा कुछ चिन्तन करता है उसे वह काम्नी किया में प्रकाशित करता है

कार किया में मकारान करन के देत ही वह चिन्तन करता है। दर्शन कीर विकास के किएयं में यह चार्च सत्य नहीं है। इनमें को चिन्तन होता है उसका प्येप किसी नत्य का सन्तेपना दोना है। दाशनिक चिन्तन में भएने विचारों को ग्रुगब्जि दमाना ही स्वेप रहता है । नोति शास्त्र का व्यंप कर्नव्याकतव्य के माप-त्यह की स्रोज करना है। वह यह जानने की नेश नहीं करता कि इस माप-दयह की प्रमाख मानकर संसार के लाग क्रांग्ना क्रामरण बनाते हैं क्रमग्र नहीं । तमित क्रामरण बन्म है, इस बात

को निर्देशक करना मीठि शास्त्र का धीर है। मनुष्य के उक्षिण बालस्य हैंडे 1 Art. 2 Date

कराया जाय श्रीर उसके चरित्र के सुधार के लिए उपाय निकालना तथा वालकों का चरित्र-निर्माण करना-यह काम नीति-शास्त्र का नहीं है वरन् शिक्ता का है। शिक्ता की हम किसी श्रश तक कला कह सकते हैं। नीति शास्त्र को कला नहीं कह सकते।

को इम किसी श्रश तक कला कह सकते हैं। नीति शास्त्र को कला नहीं कह सकते।

नीति-शास्त्र के श्रध्ययन से मनुष्य के श्राचरण में सुधार होना सम्भव है।

परन्तु यह सुधार तब तक नहीं होता जब तक इस शास्त्र के बताये हुये पथ पर

मनुष्य श्रयसर नहीं होता श्रोर श्रात्म-सुधार के लिए प्रयत्न नहीं करता! श्राच
रण में सुधार श्रम्यास का फल है। शिक्ता इस श्रम्याम को कराती है। यदि

नीति-शास्त्र का मुख्य ध्येय मनुष्य का श्राचरण सुधारना होता तो उसे कला

समभना उचित होता। किन्तु उसका ध्येय ग्रपने श्राचरण के सर्वोच्चादर्श को

स्थिर करना है। श्रतएव उसे विश्वान श्रथवा दर्शन की कोटि ही में माना जा

सकता है। नीति-शास्त्र के ध्येय की तुलना तर्क-शास्त्र श्रोर सौन्दर्य-शास्त्र के ध्येय

से की जा सकती है। न तर्कशास्त्र श्रोर न सौन्दर्य शास्त्र को ही कला माना गया

है। इसी प्रकार नीति-शास्त्र को भी कला नहीं माना जा सकता।

#### नीति-शास्त्र की विधि

वैद्यानिक और दार्शनिक विधि—भिन्न-भिन्न प्रकार के शास्त्रों के अध्य-यन की विधियाँ भिन्न-भिन्न प्रकार की होती हैं। नीति शास्त्र एक विज्ञान है। अतएव इस साधारणता आशा करते हैं कि इसके अध्ययन की विधि साधारण पदार्थ-विज्ञान के अध्ययन की विधि होगी। पदार्थ-विज्ञान के अध्ययन की विधि होगी। पदार्थ-विज्ञान के अध्ययन की विधि के पाँच अग हैं—पदत्तों का इकटा करना, उनका वर्गांकरण करना के कल्पना की सिष्टि, कल्पना की सत्यता की नये प्रदत्तों के द्वारा परस्त करना अप्तेर एक निश्चित नियम का स्थापन। सक्षेप में यह विधि प्रदत्तों के आधार पर नियमों को स्थिर करने की विधि है। इस विधि को अन्वेपण विधि कहते हैं। इस विधि के अनुसार जिन सिद्धान्तों का निरूपण किया जाता है उनका आधार इमारे सामान्य अनुभव में आनेवाले प्रदत्त होते हैं। यि कोई प्रदत्त ऐसा आ जाय जिससे कि प्राचीन नियम के विरोध होता है तो इमे उस

<sup>1.</sup> Classification 2. Framing the hypothesis 3. Verification, 4 Law. 5 Inductive Method

ŽY

होता रहता है। मनोविकान के क्राय्ययन का आपार यही विभि है। इत विकि ते मिम वार्शनिक विविदे । इस विधि को विवेचनारमक विधि कहा बाता है। इस विभि में पुराने प्रत्यों को इकड़ा इसने कीर नमें प्रदर्शों की बामने की इसनी वेश नहीं की कठी, बितनी कि कपने सामन दिये हुए। प्रदर्शी का क्रम समस्त्रे की बेश की बाठी है। दार्शनिक विद्यान्त का क्रिक साम नमें प्रदर्शी के प्राप्त करने से नहीं होता बरन् दियं हुए प्रदर्शों पर शम्मीरतापूर्वक विचार करन से

होता है। सामान्य विशान का ब्रामार उत्तहरग है, परस्त नौति शास का मे कि दशन की हो ग्राका है। बाबार सम्भीर विचार है। वो चार उदाहरण मी नैविक्या के सिद्धान्त के उत्पर विकार करने के क्षिए पश्चम होते हैं । ये सिद्धान्त स्थापन ६ लोकिक सन्तमक की बृद्धि के उत्पर निर्मर नहीं करते किया उसकी

भ्रमने भागके मीतर इनने की शक्ति के उत्पर निर्मर करते हैं। विज्ञान के विकास नाम संसार से सम्बन्ध रखते हैं। भारतपन की व्यक्ति बाह्य संसार की कितना ही भ्रायिक बानता है उसके किसी विद्यान के विद्यान्त उतने ही प्रौड होंगे ! किन्त दर्शन के निषय में यह नियम सागू नहीं हीता। दर्शन में को व्यक्ति जितना ही श्रापिक विवेचनाशस्त्र विस्तान करने की श्वस्ता रखता है यह उतना ही भौतिक

सस्य क्षेत्र प्राप्त क्षेत्रेगा । पदार्थ-विकास का करन बाहरी क्रियमों से सम्बन्ध रसता है और दार्शनिक क्त्य बापने-बाप हे ही सम्बन्ध रक्षते 🖁 । बादयन सीवारिक घरनाची का अधिक

बान न रसनेवाला व्यक्ति भी इत सरब की प्राप्त कर लेखा है। जीति-शास्त्र के सभिक विद्यानों ने बाद्यानिक विवि का ही प्रयोग किया है। जिन कोगों ने इसका **एश्ता प्रवीग किया है, उनमें प्रमुख नाम प्ले**टी कान्ट क्यौर औन महाशाय के हैं। वन कीनी विद्यानी ने संधार को बद्धा ही मध्यवान, नैतिक विचार दिया है । मे सभी मार्श्वादी वार्शनिक थे। इन लोगों की विचार-परमध को बिन नीवि-रास के विदानों ने सफ्ताबा है उन्होंने सौकिक सनुसब पर विशेष बोर नहीं

दिया है। वे मनुष्य के स्थमान का विश्लोपया करके उसके बारवर्ष को निमित्त

<sup>1</sup> Critical Method. 2 Idealist.

करने की चेष्टा किये हैं। इनकी विधि को कभी-कभी मनोवैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। परन्तु वास्तव में इनकी विधि मनोवैज्ञानिक नहीं है। मनुष्य के स्वभाव का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण दार्शनिक विश्लेषण से बहुत ही भिन्न वस्तु है। मनुष्य के स्वभाव के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के श्राधार पर नीति-शास्त्र के सिद्धान्त को स्थिर करने वाले कुछ विद्वान् श्रवश्य हुये हैं। इन्हें इम सुखवादी श्रयवा श्रन्तः श्रनुभूतिवादी नीति-शास्त्री कहते हैं। सुखवाद, अनुभूतिवाद नीति-शास्त्री कहते हैं। सुखवाद, अनुभूतिवाद मिति-शास्त्री कहते हैं। सुखवाद, अनुभूतिवाद मिति-शास्त्री कहते हैं। सुखवाद, अनुभूतिवाद पर्म सभी की नैतिकता के श्रध्ययन की विधि एकसी ही है। इस विधि को टाशनिक विधि श्रयवा मनोवैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। परन्तु इम यहाँ मनोवैज्ञानिक विधि का एक विशेष श्रयं मानना पड़ेगा। मनोवैज्ञानिक विधि का सामान्य श्रयं दार्शनिक विधि नहीं वरन् वैज्ञानिक विधि है, श्रयांत् मनोविज्ञान पदन्तों के श्राधार पर ही सिद्धान्तों का निरूपण करता है। इम दार्शनिक विधि को विश्लेषणात्मक श्रयवा श्रालोचनात्मक विधि कह सकते हैं।

नीति-शास्त्र के श्रध्ययन में शुद्ध वैज्ञानिक विधि का प्रयोग प्रकृतिवादी निति शास्त्र के विद्वानों ने श्रोर विशेषकर हरवर्ट स्पेंसर महाशय ने किया है। उन्होंने श्रपनी 'डेटा श्राफ एथिक्स' (नीति शास्त्र के प्रदत्त ) नामक पुस्तक में इस विधि को भली प्रकार से प्रदर्शित किया है। उन्होंने भिन्न-भिन्न काल में प्रचलित समान के नैतिक नियमों की खोज करने की चेष्टा की है श्रोर इन प्रदत्तों के श्राधार पर नैतिकता के मापदरण्ड को स्थिर करने का प्रयत्न किया है। उनका कथन है कि समाज की प्रारम्भिक श्रवस्था में नैतिक नियमों का श्रमाव पाया जाता है। समाज में नैतिकता का विकास वीरे धीरे, मनुष्य का प्रकृति के साथ सघर्ष करने के साथ-साथ हुश्रा है। जैसे जैसे मनुष्य को इस सघर्ष में सफलता मिलती गई वैसे वैसे उसके जीवन के नैतिक निययों में परिवर्तन होता गया। इम नैतिकता का श्रादर्श तब तक स्थिर नहीं कर सकते जब तक हम मनुष्य का प्रकृति

<sup>1</sup> Psychological Method. 2 Hedonist 3. Hedonism.
4. Intuitionism 5 Idealism 6 Analytic. 7. Critical.
8 Naturalistic

हे धार धंघर्य और उधको कियम के कारयों को नहीं बातने। इसके शिए सनन धमान के इविदास को बातना आवश्यक है। किसी नैकिक विद्यान्त की उपमें शिता को करोड़ी महाम्य को बापने अविना में कड़त्वा देना है। कित नैकि नियम के बादारा पताने के सम्बाद को उसके बीतन में कहाँ एक उक्करता नियो इसे बातने के शिए समान के विद्यान का बायमत करना कायश्यक है। नोटि शास को इस अपनानियों के हिम्मा का साममत करना कायश्यक है। नोटि

उक्त बारुमचारी अयवा ग्रद पैज्ञानिक विविक्ती बाट को बाधुनि काल के कई प्रमुख नीवि-ग्राधकों ने बताया है, इस विकि के बातुसरय से इ पेरे किसी निकर्ष पर नहीं पर्देच सकते विस्के ब्रामार पर नियासक विका लहा किया का छड़े। नीवि-सारत यक निवासक विद्यान है। सनुस्य के कर्त का निर्धाय पेतिहातिक परम्परा के बाबार पर करना एक बड़ी भूल है । इस क्षिप उसके खमान का मनोनेकानिक कामना दार्शनिक निरक्षेपया करना बाबरवड है। अनुस्य क्या है और उत्तरे बीवन में सर्वेतम तस्य क्या इतको बानकर ही उसके भाषास्त्र के लावन का निकारका किया का सकता है द्यरस्य सहाराम ने मनुष्य को भिवेकशीस प्राची ' कहा है। सनुष्य की । परिमाण के ब्राचार पर ही उन्होंने उच्छे बीदन के लक्ष्य तथा करामा का निरूप किया है। मनुष्य की वसरे प्राधियों से विशेषता उसके विवेक कवना विनार है। धतपन अनुष्य का स्वभाव ह यह उद्याख है कि तरका कर्तक्य पेरे की के करन में दे बिससे उनके विचार की शक्ति का आविकाषिक विकास ही क बद्र सदा बाज विद्यान में निमन्त रह सके । भारतवर्ष के अम शास्त्र बार्यात नी शास्त्र के पश्चितों ने भी अनुस्य के क्यान्याकर्तस्य का आप-दर्शन स्थिर करने लिए मानव स्वभाव के दार्शनिक विश्वेषका की रीवि की काप्नाया है । उन निष्कर्य उसी प्रकार के हैं किए प्रकार के निष्कर्य प्राचीन यूनानियों के थे।

िरतने ही मीकिशास्त्रमें ने मीविशास्त्र की विश्वि का वर्गीकरस विश्विकी विशेष्त्रकों को च्यान में रसकर विभिन्न मकार के नैक्षिक किशास्त्र कायार पर ही किया है। परन्तु यह एक प्रसासक काम है। विश्वि और किस

<sup>1</sup> Genetics 2 Normative.

में मौलिक मेद है। सिद्धान्त किमी विधि के श्रमुसार विचार करने का परिणाम होता है। सिजविग महाशय ने श्रपनी पुस्तक 'मेथड्स श्राफ एथिक्स' (नीति शास्त्र की विधियाँ) में यह मूल की है। उन्होंने विभिन्न प्रकार के नैतिक सिद्धान्तों का वर्गीकरण किया है, परन्तु उसे नैतिक सिद्धान्त की विभिन्न रीतियों का नाम दे दिया है। मार्टिनों ने श्रपनी 'टाइप्स श्राफ एथिकल ध्योरी' नामक पुस्तक में वताया है, कि मिन्न-भिन्न सिद्धान्त को स्थिर करने वाले भिन्न-भिन्न दार्शानिकों ने श्रपनी श्रपनी विधि को काम में लाये हैं। इस तरह जितने नैतिक सिद्धान्त हैं, उतनी ही उनकी विधियाँ हैं। किन्तु हम विधियों का इस प्रकार से वर्गीकरण करना उचित नहीं समफने हैं। हमने जो वर्गीकरण किया है, वह वहुत कुछ श्रमेरिका के वर्तमान काल के प्रसिद्ध विद्वान् होलराइट महाशय के श्रमुसार है।

#### प्रश्न

- १ नीतिशास्त्र का विषय क्या है १ इस शास्त्र में किन विषयों पर विचार किया जाता है १
- २ नीतिशास्त्र के पढ़े बिना ही यदि मनुष्य नैतिक श्राचरण की सामर्थ्य रखता हो, तो नीतिशास्त्र के श्रध्ययन की उपयोगिता क्या है ? क्या नीतिशास्त्र के पढ़ने से मनुष्य का श्राचरण श्रिषक नैतिक हो जाता है ?
- २. नीतिशास्त्र में ''शास्त्र'' शब्द का क्या ग्रर्थ है ? क्या नीतिशास्त्र को विजान कहा जा सकता है ?
- ४. ''नीतिशास्त्र का अर्घ्ययन केवल वौद्धिक मनोरखन की वस्तु ही है"—इस कथन की विवेचना कीजिये और नीतिशास्त्र के अध्ययन से जीवन में मौलिकता दर्शाइये।
- भ. किसी भी नैतिक संकट (धर्म संकट) की स्थिति का विश्लेपण करके नैतिक विचार की श्रावश्यकता को दर्शाइये।

६ सेदान्तिक और स्वावशारिक विश्वानों में मेद क्या है। नीतिशास्त्र की क्या व्यावशारिक विज्ञान कहा वा सकता है है नीतिशास्त्र नियामक विज्ञान है—इस कथन का क्या कर्य है ! इस विज्ञान की तसना मनोविद्यन चौर प्राकीशास्त्र हे झौबिये।

नीति शास्त्र

**t**=

म, नीति शास्त्र को कना क्यों नहीं कहा जा सकता है कहा और विद्यान के मेर का पूरी तरह स्पष्ट की जिये।

 बंगानिक और दास्यनिक विभि के मेद को दशाइये । नीतिसास्त्र को विकान क्यों बहा गया है !

मानय-समाज में नैतिक विचार को बृद्धि किस परिस्थिति में होती है।

उत्तहरश हेकर समम्बद्धने ।

# दूसरा प्रकरण

# नीति-शास्त्र और अन्य विद्यार्थे

दूसरी विद्याश्रों से सम्बन्ध जानने की श्रावश्यकता—नीति-शास्त्र के श्रथ्ययन के लिए श्रनेक दूसरी विद्याश्रों का ज्ञान होना श्रावश्यक है । कुछ निग्नाएँ नीति-शास्त्र का श्रावार हैं, श्रीर कुछ नीति-शास्त्र के सिद्धान्तों पर श्राधारित हैं, श्रथवा उन सिद्धान्तों को व्यवहृत करती हैं। जिन विद्याश्रों का सम्बन्ध नीति से बहा ही घनिष्ठ है, वे निम्नलिखित हैं— तन्ध-विज्ञान , मनोविज्ञान , तर्कशास्त्र , सीन्दर्भ शास्त्र श्रीर प्राणिशास्त्र । इनके श्रतिरिक्त नीति-शास्त्र का घनिष्ठ सम्बन्ध राजनीति-शास्त्र, समाजशास्त्र श्रीर ग्रर्थ शास्त्र से भी है। नीति-शास्त्र श्रीर धर्म का भी वडा ही घनिष्ठ सम्बन्ध है। परन्तु वर्तमान काल में धर्म के स्वरूप को निश्चित करना वडा कठिन हो गया है। श्रतः वैज्ञानिक ढग से धर्म श्रीर नीति शास्त्र को चर्चा करना भी वडा कठिन है। तन्ध-विज्ञान, मनोविज्ञान श्रीट नीति-शास्त्र के ग्राधार-स्तम्भों को स्थिर करने में सहायक होते हैं, श्रीर राजनीति-शास्त्र और समाज-शास्त्र श्रादि उसकी उपयोगिता दशांते हैं।

नोति-शास्त्र श्रोर मनोविद्यान — नीति-शास्त्र का वडा घनिष्ठ सम्बन्ध मनोविश्वान से है। कर्तव्याकर्तव्य का विचार एक विशेष प्रकार की मानसिक परिस्थिति में उत्पन्न होता है। कर्तव्य का विचार उत्पन्न होने के लिए मानसिक विकास की श्रावश्यकता होती है। पशुश्रों श्रीर छोटे वच्चों में कर्तव्य का श्रान होना सम्भव नहीं। जब तक मनुष्य में श्रागेपिछे सोचने की शक्ति नहीं

<sup>1.</sup> Metaphysics, 2. Psychology, 3. Logic, 4. Æsthetics, 5. Biology, 6 Politics, 7 Sociology, 8 Economics, 9 Religion.

रहती, वर तक उसे कर्यस्माकदस्य का शान नहीं रहता। मनोविकान यह दशाया है कि मनुष्य के मानविष्ठ विद्यात की किन कदम्या में उन नैतरहा \* वा कान होना सम्मन है। फिर निम्न-निम्न प्रकार **क** साप-स्वष्ट मिन्न भिन्न सानिधक विकात की समस्य के परिचायक हैं। नित्रहार के दिन मार-दश्ह का खेंबा माना बाय भीर किसपी नीचा, रहके लिए मनस्य के मानतिक विकास की जानना मी कापश्यक दोगा ।

बापने कर्तस्य का निराय करने केवूब मनुष्य के मन में मानशिक उधनानुका होतो है। इस तक्त प्रयु का क्या लक्ष्य है उने मनीविज्ञान से जाना बहुता है। कतरप शास्त्र का कमक्य मत्रध्य के माझ भाजरख से उतना नहीं है कितना कि उतकी मान्धिक परिस्पित से है। किनी प्रकार के ब्राक्रय की मालिकता मनुष्य के मन में होने बाले शंकस्प विकारों के सपर निमर करती है । अवका प्रशासित कियाओं का महस्य उत्तके संकरन-विकरन पर हा निर्मार करता है। नीही-शास का यह तर्बम्बस्य तिवास्तर्वे कि मनस्य के काम की मैतिकता की बानने के लिए तको एक जन्मी किमाओं है बालाविक हेतु<sup>व</sup> अवता सन्तरप<sup>8</sup> को इसे बानना चाहिए । श्रव मतस्य श्री किशसी के शास्त्रविक ग्रेरक क्या है स्वबं मनुष्य "न प्रेरको का भान करों तक मास कर नकता है पर बताना मनोविकान का काम है। कमी कभी सब किसी काम के करने वाले की कामी है कामी के वास्तविक हेतू मी का जान नहीं रहता । वह विश हेत की हेत वस्मता है वह सुरूप हवरता है । इस प्रकार बन मनुष्य कपने कार्य है हैनु भी को बहुत खेँचा समग्रता रहता है। रामी उसका बास्तविक हेतु स्वार्थमय बायबा निहन्न मी बना रहता है। आधुनिक मनोविशन हमें यह दशा रहा है, कि मनुष्य कहाँ तक अपने कार्य की निश्चिता के विपन में चपने-भाप को पोला देता है। यह फूठे देत को धपन कार्य का बाराविक हेतु समम्प्र बेटला है। बारातु किसी कार्य की नैतिकता बातने के लिए न देवत उर कार्य के प्रधारित हैत की हमें बानना चाहिए, बरन उठके गुम मेश्बों का क्रान्यक्त भी करता चाहिए। "न ग्रह मेश्बों का निश्चय मनोशिक्षान की समायता से भोता है।

<sup>1</sup> Morality 2 Notice 3 Intention

नींति शास्त्र में मनुष्य की भृरा भ, चाह भ, दच्छा अ, स्वतन्त्र इच्छा शक्ति भ, उद्देग<sup>४</sup> श्रीर चरित्र<sup>६</sup> श्राटि विपयों की चर्चा की जाती है। ये सभी तत्त्व मनुष्य की कियाओं के प्रेरक होते हैं। नैतिक श्राचरण वह श्राचरण है, जिसमें मनुष्य की खतन्त्र इच्छार्णाक्त ग्राविक-से-ग्राधिक कार्य करती है, ग्रौर दूसरे तत्त्वीं से कम-से कम प्रभावित होती है। पर स्वतन्त्र इच्छाशक्ति क्या है ग्रार कहाँ तक यह मनुष्य के कार्य की प्रेरक बनती है, इसका निश्चय करना तथा दूसरे तत्त्वों के खल्प, उनकी शक्ति तथा श्रापस के सम्बन्ध को वताना मनोविज्ञान का कार्य है। नीति-गास्त्र के प्रमुख पडितों का कथन है, कि स्वतन्त्र इच्छाशक्ति के प्रभाव में नैतिक श्राचरण सभव नहीं । जहाँ स्वतन्त्र इच्छाशक्ति नहीं, वहाँ कर्तव्य नहीं। परन्तु आधुनिक काल के कुछ मनोवैज्ञानिक स्वतन्त्र इच्छाशक्ति के श्रस्तित्व मे ही विद्यास नर्ति करते । उनका कथन है कि स्वतन्त्र इच्छाशक्ति श्रभ्यासजन्य एक धारणा भात्र है। यटि इन मनोवैज्ञानिकों का यह कथन सत्य मान लिया जाय, तो नीति-शास्त्र का मुख्य श्रावार-स्तम्भ ही नष्ट हो नाय । श्रतएव हमें मनोविज्ञान ै के गम्भीर-ग्रध्ययन से यह निश्चित करना पडता है, कि स्वतन्त्र इच्छाशाकि कोई तात्त्विक वस्तु है, ग्रथवा नहीं । यदि यह निध्य करने में हम ग्रसमर्थ रहे, तो नीति शास्त्र का विचार ही व्यर्थ हो जायगा।

मनुष्य का त्राचरण उसके ग्राद्शं श्रींग उसके विशेष प्रकार की मानसिक परिस्थिति के सम्बन्ध का पिरणाम है। नीति-शास्त्र के बहुत से परिहर्तों का कथन है कि जब तक मनुष्य के स्वभाव के विषय में भली प्रकार से जान नहीं प्राप्त कर लिया जाता, तब तक उसके नैतिक ग्रादर्श का निश्चय करना भी सम्भव नहीं है। यदि कोई मनुष्य त्रपना नैतिक गादर्श ऐसा बना ले जिसके श्रनुसार चलना किसी मनुष्य के लिए सम्भव ही न हो, तो वह ग्रादर्श झूठा श्रादर्श होगा। मनुष्य के जीवन का ग्रान्तिम ग्राटर्श दर्शन-शास्त्र निश्चित करना है, परन्तु उसके जीवन का व्यावहारिक ग्रादर्श मनुष्य की मानसिक परिस्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही निश्चित किया जा सकता है। इससे यह सिद्ध होता है कि मनोविज्ञान के श्रध्य-यन की श्रावश्यकता नीति-शास्त्र के विद्वानों को कहाँ तक है।

<sup>1</sup> Appetite, 2. Want, 3 Desire, 4 Freewill, 5 Emotion, 6 Character, 7 Conduct, 8 Basis.

पर हमें मीठि-साल का म्मोसिकन को एक शाला मान मान सेनी
चारिए! मीठि-साल एक नियामक शान्म है होर मनोविज्ञान पर्युविकान
है। सीठि शास्त्र के कारपन का प्यंव किसि-तिरोब की बादों मो निमित करना
है। एक मनोदिजानन माने प्रकार के सावराय कीर कियाने के आपराक
करता है। एक मनोदिजानिक के जिए हुए सामान के सावराय को कायपता
चटना ही उपयोगी है किजा एक मने बात्रम के बावराय का कायपता
वहनी होए सामान्य लागों के मान के कायपता में नियाला है, उठनी ही की
बहु बात्रमों के मान के बायपता में नियाला है। निर्माल को परिवास का परिवास का स्वास का स्वास का सावराय मानित सावराय माने सावराय का स्वास का स्वास का सावराय माने सावराय का स्वास का स्वास सावराय माने सावराय का स्वास सावराय का स्वास सावराय का स्वास सावराय का सावराय

कितने ही नीति शास्त्रत्र मनोविज्यन हो ही नीवि शास्त्र हा एक मात्र भाषार बना क्षेत्रे हैं। मुलबादियों " में ऐसा ही किया है। उनके मनानुवार मनुष्य के समी कार्यों का प्रेरक सुक्त की इच्छा रहती है। असएव सुन्द हो जीवन की तबींचम बलु है और मनुष्य का कस्थाय इसी यात में है कि वह अधिक मुख माप्त काने के हेतु बाचरण करे। विस बाय से सुत की दृद्धि भीर तुःस की कमी दोवी है, बड़ी कार्य मला है। पर मनापिद्यान के उत्पर नीति शास्त्र की इस प्रकार कामारित करना एक गर्री मूल है। इससे इम नीविन्सान्त की सनी विद्यान की एक गाला मात्र बना बेठे हैं। भीर उसके विभिन्तियेशासक लक्ष्य की हुत कर देते हैं । केवल बस्तु-स्पिति के झाभार पर बादश का निश्चय नहीं किया बा रक्ता । वहीं पर बादर्श का विचार होता है वहीं मल्प्य को वस्त सिन्ति के स्तर से खेंका उटना पहता है। बादएम बंबता मनोविज्ञान के ब्राधण पर मनुष्य के नैतिक बाकरक का माप दक्ट निश्चित करना बार्नाचत है। कर्तव-शास में प्रधान बात यह नहीं है कि मनुष्य क्या करना काहता है, बरन प्रधान कार यह है कि उसे क्या करना पाहिए । अठुण्य में सुन की चाह बादर्य है। परन्त असमें इस बाह को नियमित करने की योग्यता भी है। वह बाइने विवेक के द्वारा हुल की भाइ को नियन्त्रित कर सकता है। समुष्य का बादश उसके विवेद के हार्य

<sup>1</sup> Normative Science 2 Positive Science 3 Hedonists

निश्चित होता है। मनोविज्ञान ग्रिधिकतर उसके मुख की चाह पर जोर डालता है, ग्राटर्श की चर्चा करना दर्शन का विषय माना जाता है। ग्रातएव मनोविज्ञान के ग्राधार पर कर्तन्य का निश्चय नहीं किया जा सकता।

उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट है कि नीति शास्त्र में मनोविज्ञान की वडी उपयो-गिता है, परन्तु मनोविज्ञान ही नीति-शास्त्र का स्त्राधार नहीं वन सकता।

नीति-शास्त्र श्रीर प्राणि-शास्त्र ने — नीति-शास्त्र के कुछ विद्वानों ने नैति-कता का माप दराड प्राणियों के श्राचरण श्रीर उनकी उन्नति के नियमों पर श्राया-रित किया है। उनका कथन है कि प्राणि-शास्त्र का मली प्रकार श्रध्ययन किये विना नैतिकता के सिद्धान्तों को निश्चित करना सम्भव नहीं। मनुष्य के जीवन में हतनी कृत्रिमता श्रा गई है, कि उसके वर्तमान श्राचरण को देखकर श्रयवा उसके नैतिकता के वर्तमान विचारों को जानकर नैतिकता का माप-दर्गड स्थिर करना सम्भव नहीं। इसके लिए हमें मनुष्य से भिन्न प्राणि-जीवन का श्रध्ययन करना चाहिए। जो दूसरे प्राणियों के जीवन के नियम है, उन्हीं के श्रनुसार मनुष्य को श्र चरण करना चाहिए।

उक्त सिद्धान्त को मानकर इंग्लैंड के प्रसिद्ध टार्शनिक हरवर्ट स्पेंसर महाशय ने नैतिक त्राचरण के कुछ सिद्धान्तों को निश्चित किया है। उनके अनुसार नैतिक त्राचरण वह त्राचरण है, जो वातावरण के अनुकूल हो। वाह्य वातावरण से सवर्ण उत्पन्न होने पर, और प्रकृति की अनुकूलता प्राप्त न होने पर प्राणी का विनाश हो जाता है। अतएव ऐसा आचरण अनैतिक आचरण है। इस प्रकार की विचारवारा में नीति शास्त्र का वास्तविक स्वरूप ही नए हो जाता है। दूसरे प्राणियों के आचरण को देखकर मनुष्य को अपने आचरण का आदर्श निश्चित करना वटी भूल है। इससे नैतिकता की आवर्शवादिता ही नए हो जाती है। दूसरे प्राणियों में न विवेक होता है, और न धर्माधर्म का विचार। उनमे अपनी पाश्चिक प्रवृत्तियों को रोकने की शक्ति नहीं रहती, अर्थात् उनमे स्वतन इच्छाशक्ति नहीं होती। मनुष्य विवेक्शील प्राणी है, और उसमें स्वतन्त्र इच्छाशक्ति नहीं होती। मनुष्य विवेक्शील प्राणी है, और उसमें स्वतन्त्र इच्छाशक्ति होती। वह अपनी बीवन-धारा जिस और चाहे मोड सकता है। पशु के लिए ऐसा

<sup>1</sup> Biology

करना संसद नहीं। अदएद मानद बीचन का आदर्श प्रमु-वीदन के जान से प्राप्त नहीं किया जा शक्ता। पर्मु के तिए दिल झाकरण को इस मला झाकरण

लिए प्राकृतिक क्रान्यस्य महा ग्रान्यस्य है। यह बात सनुष्य के क्रान्यस्य के विषय म तस्य नहीं है। प्राची-शास्त्र वास्तांवकतायायी विकान है। ग्रीर मीति-सारव निमानक विकान है। प्राची-शास्त्र वैशी कर्या-विकात है उठे क्राप्यसन कट्या है प्रवस्त

क्षेत्री विचार्थी में बढ़ा करार है ।

नीति शास्त्र

रममने हैं वही बाबरय मनुष्य के लिए हरा हो सकता है। एगु के

वह प्राश्चिमी के सामान्य क्षाचरन्त्र को व्यानने की वेश करता है, परन्त्र मीति शास्त्र काजरता देश होना चाहिए, देसे वानने की वेश करता है। इस दक्षि से मी

ŧ٧

सीरि-ग्रास्त और तक ग्रास्त — मीरि-ग्रास्त और वह ग्रास्त का प्रियं तमल्य है। मुत्य में व्यक्ति प्रक्षि का कि का विकास होने के पूर्व उसमें किया में महार के ग्रामंत्रिक विचार की ब्राम्या नहीं कार्यों। वह चीवन का मार्ग्य करी है और नैतिक चीवन का उद्देश क्या होना चाहिए, इसका निम्म नहीं कर सकता। किया प्रकार के ब्राम्यस्य का बीचित्य स्वार्धि समय महुम्य कमी-कमी विग्रंप प्रकार की व्यक्ति कुल करणा है। वह ब्राम्ये ब्राम्यस्य की नैतिकण दिव करणे प्रकार की व्यक्ति मार्ग्य की विचारों की ऐसी भूगों को सम महा के शिष्ट वहनेवाला के ब्राम्य की ब्राम्यक्रिया है।

नीति गांच भीर लर्ड-गांच दोनों हो नियमक<sup>3</sup> रिकान हैं। संतप्त यक्त का सकत सम्माने के तिय कुरों का स्वका समम्मा भावस्वक होता है। कुछ नीति गांक के विदानों ने तक नास्त्र को हो नीति-गांक का भावस्य मान तिया है। है। उनके कमनानुस्तर विश्व प्रकार दो भावस्य करों होता । तथी भावस्य कर ने तसी महार पारसरिक विरोधी भावस्य को नहीं होता । तथी भावस्य वह है जितमें न्यस्त विरोध का भ्रमांच पाना बाता है। तीति ग्रांत्व की परिमाण कर्ते समय कुछ विद्यानों ने हुई भावस्य का न्यांत्व कहा है।

<sup>1</sup> Positive Science, 2 Normative Science 3 Normative. • Ethics in the logic of conduct.

परन्तु, हमे नीति-शास्त्र को इस प्रकार तर्ज-शास्त्र के ऊपर पूर्णतः निर्भर न मान लेना चाहिए। टोनों विद्याश्रों में समता श्रवश्य हे, श्रोर एक के समभने से दूसरे के समभने में सहायता मिलती है। किन्तु टोनों के क्षेत्र भिन्न-भिन्न है। तर्ज-शास्त्र का क्षेत्र विचार का क्षेत्र है, श्रोर नीति शास्त्र का क्षेत्र श्राचरण का क्षेत्र है। तर्ज-शास्त्र सही विचार के माप दयह को निश्चित करता है, श्रोर नीति-शास्त्र सही श्राचरण के माप-दयह को निश्चित करता है। विचारों में स्वगत विरोध होना श्रच्यम्य है। स्वगत विरोध होने पर मनुष्य किसी सत्य निष्कर्प पर नहीं पहुँच सकता, किन्तु श्राचरण में स्वगत विरोध उतना बुरा नहीं जितना कि श्रपने श्रादर्श के प्रतिवृत्त श्राचरण करना बुरा है। कभी-कभी ऊपर से पारस्परिक विरोधी दिखाई देने वाला श्राचरण भी नैतिक श्राचरण होता है। मनुष्य सभी परिस्थितियों में एक सा श्राचरण नहीं कर सकता, ग्रौर सभी परिस्थितियों में एक सा श्राचरण नहीं कर सकता, ग्रौर सभी परिस्थितियों के श्राचरण करना नैतिकता की दृष्टि से उचित भी नहीं है। परिस्थितियों के श्राचरा मनुष्य के श्राचरण में मेद होता रहता है। श्रावश्यकता केवल इस वात की है, कि मनुष्य श्रपने लच्य को न भूले।

फिर, विचार की भूल को हम उतना बुरा नहीं मानते, जितना कि ग्राचरण की भूल को बुरा मानते हैं। विचार में भूल करने वाले व्यक्ति को हम कभी-कभी मोला-भाला श्रयवा कभी उसे मूर्ख कहते हैं। परन्तु ग्राचरण में भूलें करने वाले व्यक्ति को हम ग्रपराधी, दुराचारी ग्रयवा पापी कहते हैं। विचार की भूलें की वैसी निन्दा नहीं की जा सकती, जैभी ग्राचरण की भूलों की की जाती है। विचार की ग्रत्यिक भूल करने वाला व्यक्ति पागल समका जाता है। पागल को दएड देने का विचार कोई नहीं लाता। ग्राचरण की भूल करने वाले व्यक्ति को ग्रपराधी माना जाता है, श्रीर उसके लिए उसे दण्ड देना उसके ग्रीर समाज के कत्याण के लिए श्रावश्यक होता है।

विचार के दोप श्रोर श्राचरण के दोप के दो भिन्न-भिन्न स्तर हैं। विचार में दोप विचार की श्रपरिपक्वता से होता है, श्रोर श्राचरण का दोष हृदय की श्रप-वित्रता के कारण होता है। जब किसी मनुष्य के कार्य का हेतु बुरा होता है, तभी हम उसके श्राचरण को बुरा कहते हैं। जो व्यक्ति केवल विचार की भूल के

89

कारण कोई अनुवित कार्य करता है उसे इस बुध व्यक्ति नहीं मानते । इस व्यक्ति बह है। जितका चरित्र ही पुरा है। जितके मन में सन स्वामी विचार बाते रहते हैं। झौर भिषकी हुद्धि परोपकार की फोर नहीं भावी । ऐसा स्पक्तिः कुराता जिन्हरू हो सकता है परन्तु उसके विचार की मृत्यसमा उनके झाचरण की नैतिक ग्रीह हे र्जुजा नहीं प्रतारी ।

उपर्युक क्यन से यह राष्ट्र है कि नीवि शारम का क्षेत्र वक्र शास्त्र के रोत्र है मिस है। बोनों प्रकार की विकासों में समजा होते हुने भी वे एक बूतरे से मिस 🧗 और नीति-शास्त्र को एक शास्त्र को एक शास्त्रा मात्र नहीं माना का सकता ।

मोति शास्त्र चीर सीन्द्रय शास्त्र "-विश्व प्रकार मीति-शास्त्र चीर तक शारन का पनित्र सम्बन्ध है उसी प्रकार नीति शास्त्र झीर सौन्दर्य-शास्त्र का भी चनित्र तम्बन्ध है। दानों का लक्ष्य किसी विरोप प्रकार के साय-इंबड का

ब्रानेपरा करना है। सीन्तर्य शास्त्र सीन्त्य के साप-दयक्ष का ब्रानेस्य करता है।

बीर नीति शास्त्र बाजरण 🛊 माप-दयन अवात् नैतान्ता के माप दवड का 🛚 नीति-चास्म के कुछ मिश्रानी ने नीतिक आभरण को सन्दर आवरण कहा है। उनके बबनातुसार चीन्दर्स के साप दयह का जान होने पर नैतिकता के माप दयह का भी बात हो बाता है। जिस प्रकार कता में सीन्दर्भ के नियमी की मञ्ज बरने से उनकी सुन्दरता नद्र हो बाती है। उसी प्रकार ब्याचरपा में सुन्दरता के नियमों को कानदेशना करने से कान्यस्य हुए दो जाता है। इन परिवर्धों के धनुसार असुन्दर और नीमास चाचरवा ही अनैतिक धाचाया है। सतदन विव म्बर्कि को सुन्तरता का शान नहीं। स्रोर बिसे सुन्दरता की परत करने की उचित्र

विरुद्धे रहन रहन में चाल-दाश में अमुरूरता है। उसके बाजरण में मु*ल्या* होता फटिन है। पश्चिम में प्राचीन काल के पूनानी मुन्त्रता के परम उपातक थे। ये मुन्त्र मुन्दर मूर्तियों, संगीयों क्रोर नाइकों का निमाय करते ये । उनके यहन-करन मे कीर शालने के द्वंग में शुन्दरक्षा भी । व कायने शारीर को भी कानेक मकार है

शिका नहीं मिली है। वह कमी भी नंतिक-ब्रावरण करने की मांग्यता नहीं रखता।

<sup>1</sup> Mostbetics.

युन्दर बनाने की चेष्टा करते थे। वे सुन्दरता की दृद्धि के सभी कार्यों को वड़े मनोयोग के साथ इसिलए भी करते थे, क्यों कि वे समक्षते थे कि सुन्दरता की दृद्धि करना मानव-जीवन की पूर्णता की प्राप्ति के लिए श्रावर्थक है। जो व्यक्ति जितना ही श्रधिक सुन्दर वस्तुश्रों का निर्माण करता है, वह उतना ही श्रधिक श्रपने श्रावरण को ऊँचा बनाता है। इन सुन्दरता के उपासकों में पीछे यह भी विचार श्रा गया था, कि जिस व्यक्ति का रूप र श्रोर श्राकार सुन्दर है, उसकी श्रारमा भी श्रवश्य सुन्दर होगी, श्रोर जो व्यक्ति कुरूप है, उसकी वैसी ही श्रारमा भी श्रवश्य होगी।

सुन्दरता श्रीर नैतिकता भें घनिष्ठ सम्बन्य अवश्य है, परन्तु सुन्दरता को ही नैतिकता नहीं कहा जा सकता। श्रापने जीवन में सुन्दरता न रखने वाले व्यक्ति को टएड देने की बात कोई नहीं सोचता, किन्तु म्राचरण् में भ्रनैतिकता प्रद-र्शित करने वाले को दएड दिया जाता है ! सुन्दरता का ज्ञान न रखने वाला व्यक्ति समाज में वैमा निन्दनीय नहीं माना जाता, जैसा कि नैतिकता का ज्ञान न रखने वाला व्यक्ति माना जाता है। फिर कितने ही प्रकार का नैतिक त्याचरण ऐसा होता है, जो देखने में श्रमुन्टर होता है। भगी का काम सुन्टरता की दृष्टि से नीचा भले ही दिखाई दे, पर नैतिकता की दृष्टि से उसी कोटि का हो सकता है, जिस कोटि का एक कवि का श्रथवा कलाकार का कार्य होता है। रोगियों की सेवा करते समय मनुष्य को श्रनंक प्रकार की गन्दगी में रहना पहता है। सुन्दरता का उपासक कलाकार प्राय ऐसी गन्दगी में रहना पसन्द न करेगा। परन्तु नैतिकता की दृष्टि से रोगियों की सेवा करना, उनके घावों को घोना श्रौर मलहम पट्टी करना, उनका पाखाना फेंकना वड़े ऊँचे काम है। फिर यह कहना भी भूल है, कि शरीर से मुन्टर व्यक्ति का ग्राचरण भी मुन्दर होता है ग्रौर ग्रपने शरीर को ब्राकर्पक बनाना नैतिकता की दृष्टि से ऊँचा काम है । इस मूल म पहका महात्मा सुकरात को यूनान के सुन्दरता के उपासक जहर देने में इसलिए नहीं हिचके, कि उसका बदन सुन्दर नहीं था श्रीर वह एक फकीर के समान फटे पुराने कपड़े पहन कर श्रपना जीवन व्यतात करता था । शरीर का सौन्दर्य श्रीर

<sup>1</sup> Morality

माजरम् का क्षेत्रन्यं दा मिम्न भिन्न क्लार्यं हैं, स्त्रीर विश्व मायन्वक से कहा की मुन्दरता मायो बाती है जबसे साधन्य की तुन्दरता नहीं मानी वा सकती। सुन्दरता के मायन्यक सीर निकला के मायन्यक में एक सीर मीलिक भेट हैं। सुन्दरता का मायन्यक निमित्न पटार्य की कोमल करता है सीर निविज्ञा का

स्थान-दरह उस किया की कीमत कराय है, बिसक द्वारा किसी परार्थ का निमान होता है। इस किसी क्लाकार को सुम्पर कलाकार कह एकते हैं मिर उसने परी कभी सुन्दर कहा का निमाय किया हो। वर्तमान समय में बह कला निमाय कर रहा है धारणा नहीं यह सात उसके सुम्पर कलाकार होते में बावक नहीं होती। परमू हम किसी म्लक्षि को मला व्यक्ति एवं कुछ नहीं करते जब यह वह

इर समय मला आपरचा नहीं करता । सरहम् महासुम का कमने है कि, 'महार्र करते के लिए कोर्ड मी दिन कुट्टी का दिन नहीं ।''क ममुख्य वह तक कीर्ता है, ते मला कमा करते ही रहना चाहिये वय वह निष्कित हो बार्ट की तो वह मला नहीं रहता । ग्रम्परात का माय-न्यह एक बाहरी वरहा से सम्बन्ध है, और नैतिकय का माय-न्यह आग्यांकि माधी से अध्ये मात्र रखने वाले माधि की कला की क्सा ग्रम्प-न्यह आग्यांकि माधी से अध्ये मात्र रखने वाले माधि की कला की क्सा ग्रम्प-न्यां नहीं करते । ग्रम्पर कला तथ कमा को करा बाता है, चारक्य की के देखों पर विचार नहीं करते सरना नैतिकया में सम्बन्ध की केदना बाति है लिए मनुष्य ह बार्य के देखों को बानना श्रीत सावरणक है । स्ट्राच का कोर्य काम ग्रम्पर हो बार्यना अग्रमुद्ध स्थानीभोगी हो सावस निक्रमा उसकी

हर्य को व्यनने की नेहा की बाती है और उठकी भ्रान्ति(क प्रावनाओं के उन्से ही मतें कीर हुरे का विकास किया जाता है। उन्हें करूपन से बह स्वाह है कि शैल्वर्र-साझ और नीतिन्यांका में बहुत इन्हें तमानता होते हुए भी दोनों के केन मिल हैं और ने मिल मील प्रकार के पताने की बीसल कोड़ते हैं। कीन्द्रने साझ की विरोध मतहर निर्मित मन्द्र से पताने की बीसल कोड़ते हैं। कीन्द्रने साझ की विरोध मतहर निर्मित मन्द्र से

मीतिकता उनके हेत् के उत्पर निभर है, बार्यात् नैविकता में मन्त्रभा के

<sup>\*</sup> There is no holiday for virtue.

रहता है, श्रौर नीति-शास्त्र का विशेष सम्बन्ध किया तथा उसके हेतु से रहता है । इन दोनों शास्त्रों में मुख्य भेद यही है।

नीति-शास्त्र श्रोर-तत्त्वविज्ञान १ — तत्त्वविज्ञान शब्द कभी-कभी दर्शन र के सभी विभागों के लिए ज्याता है, ज्यौर कभी-कभी यह शब्द उस विद्या के लिए काम में श्राता है, जिसमें ससार के श्रान्तिम तत्त्वों की चर्चा की जाती है। इसे श्रॅंग्रेजी मे ''मेटाफिजिक्स" कहते हैं। पाश्चात्य विचारधारा के स्रनुसार दर्शन श्रयांत् फिलासफी के निम्न लिखित पाँच श्रग माने गये हैं - तर्क-शास्त्र 3, सौन्द्र्य शास्त्र, ४ नीति-शास्त्र, ४ मनोविज्ञान ६ स्त्रीर तत्त्व-विज्ञान । इन पॉर्ची श्रंगो का सम्पूर्ण जान दार्शनिक जान कहलाता है। तस्व-विजान दूसरे चार प्रकार की वियार्ग्रों के ऊपर का ज्ञान है। प्रत्येक शास्त्र कुछ, वार्ते मानकर चलता है। ये वातें उस शास्त्र की पूर्व-मान्यताऍ कहलाती है । वह उन पूर्व मान्यतात्रों की तात्त्विक वास्तविकता श्रों को सिद्ध करने की चेष्टा नहीं करता। मनोविज्ञान मन की उपिखति को मानकर चलता है। पर मन का तात्विक रूप क्या है, इसे जानने के लिए हों तस्त्र-विज्ञान का अध्ययन करना पडता है। इसी प्रकार न्याय शास्त्र, सौन्दर्य्य शास्त्र ग्रौर नीति-शास्त्र की कुछ पूर्व-मान्यताएँ हैं । इन पूर्व-मान्यतास्त्रों का अध्ययन तत्त्व-विज्ञान मे होता है। नीति-शास्त्र की निम्नलिखित पूर्व-मान्यतायें हैं---

- (१) नि श्रेय ग्रयवा सर्वोत्तम<sup>म</sup> पदार्य की उपस्थिति,
- (२) मनुष्य की स्वतन्त्र इच्छाशक्ति <sup>६</sup>,
- (३) सृष्टि का भलाई की स्रोर जाना भ °,
- (४) ग्रात्मा का श्रमरत्व<sup>१९</sup>, श्रौर
- ( ५ ) ईश्वर का श्रक्तित्व ग्रौर उसकी पूर्णता <sup>५ २</sup>।

इन पाँचों वार्तो पर प्रकाश तत्त्व-विज्ञान डालता है। नीति-शास्त्र के कुछ

<sup>2</sup> Philosophy, 3 Logic, 4 Æsthetics, 1 Metaphysics, 5 Ethics, 6 Psychology, 7 Postulates, 8 Summum bonum, Freedom of will, 10. Movement towards progress, immortality of soul, 12. Perfection of God

विद्यान शिव्दणी हो बातों में विश्वास करना, नीविन्यास्त्र के प्राप्य इवड के नित्रमञ्ज के लिए बाधस्यक नहीं समस्ति । बदवादी गीति सास्त्र के विद्यार न बारमा के बासिस्य में विश्वास करते हैं बीर न बेश्यर में । ये नीविन्यास्त्र का प्रधान बाधार मानवन्यमान की बावस्यकता में ही हों के हैं।

विद्ववी यो पुत्रमान्यवामी को स्मार्थपका कहा सुक्षिण । विद्ववी यो पुत्रमान्यवामी को स्मोर कर यदि हम श्रेप वीन पूर्व-मान्यवामी पर विचार करें यो देखेंगे कि नार्वि ग्रास्त्र के लिए उन्हें माना स्थानन स्थान इसके है। यदि कोई मनुष्म निराशाक्षात्री है और वांवारिक प्रमान्त्रों के स्मात्म मन्नेत्रन को शुम नहीं स्थानक वो उनके लिए नैरोक सावर्ष्य करना सायर्थ्य करिन हांवा है। मनुष्म वनी नैरिक सावर्ष्य करना है, वब यद्द समस्त्रा है कि सन्तिम शुम पहार्थ कोई है। यह सन्तिम शुम पहार्थ क्या है हफ्के उत्तर वन्न विकार प्रकाश बात्रवा है।

नीति शास्त्र की युक्ती पूर्वमान्यवा स्वतन्त्र इण्डाणिक की उपस्तिति है। स्वतन्त्र इण्डाणिक के अग्रस्त में निरिक्ष आचर्या समान मही है। यह स्वतन्त्र इण्डाणिक क्षां के स्वयन्त्र में निरिक्ष आचर्या समान मही है। यह स्वतन्त्र इण्डाणिक क्या है, इस देखते हैं कि मनुष्य एक और परिस्थितियों का बात है, और बूचरी और वर्ष परिस्थितियों के अग्रस निवस्थानियों की वेशा भी क्या एका है। परिस्थितियों परिस्थितियों का साम्य है। परिस्थितियों का साम्य है। पर यह तस्त्र कमान है इस साम करने काल तत्त्र हो निरिक्ता का आयर है। पर यह तस्त्र कमान है इस का मानिक साम मिक्स प्राप्त की का नहीं है। इस्त्रे तिए तत्त्व-विकास के अपन्यन की आवश्यक्त होरी है।

नित प्रकार समुष्य की स्वतंत्र इच्छा ग्रांकि में विश्वान मेरिक कावरण कर कार्या महत्त्र कि उर्जी प्रकार गोशिक कार्या के विश्वान मेरिक कार्या के विश्वान कार्यों के क्योंकि वह कार्या के विश्वान कार्यों के क्योंकि कार्या मेरिक मेरिक के कार्या के कार्या कर विश्वान कार्यों के कार्या के कार्या कार्यों के कार्या के कार्या कार्यों के विश्वान कार्यों के कार्या कार्यों कार्या कर विश्वान कार्यों कार्या कर विश्वान कार्या कार्या कार्यों कार्या कार्य कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्य कार्या कार्या कार्या कार्या कार्य कार्य कार्या कार्य कार

I Materialist, 2 Pessimist. 3. Highest Good summum bonum.

पल मला होता है, श्रीर बुरे का बुरा। भले तथा बुरे काम श्रीर उनके फल की उपिखित में समय का श्रन्तर कितना ही पढ़े, परन्तु ऐसा होना श्रसम्भव है कि भले काम का परिणाम बुरा हो, श्रीर बुरे काम का परिणाम मला। जन-साधारण की किंवदन्ती 'रोपै पेड बबूल का श्राम कहाँ से होय' में तास्विक सत्य है। यह सत्य ही मनुष्य को नैतिक श्राचरण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जो लोग ससार की घटनाश्रों में किसी भले नियम को कार्यान्वित होते हुये नहीं देखते, उनका हृद्य से सदाचारी होना वहा कठिन है। ऐसे लोग प्राय कूर्कमां श्रयवा विचिस होते हैं। उन्हें नैतिक श्राचरण की उपयोगिता सममना श्रसम्भव है। ऐसे लोगों को नीति-शास्त्र, धर्म-शास्त्र श्रादि विद्याश्रों के श्रध्ययन की श्रावश्यकता ही क्या है हन लोगों के जीवन का सिद्धात 'खाश्रो, पीश्रो श्रीर मोज उडाश्रो' के श्रतिरक्त श्रीर कुछ नहीं हो सकता। वे साधुश्रों श्रीर पागलों के जीवन मैं कुछ भी भेद नहीं रखते।

इमेनुग्रल कान्ट महाशय के कथनानुसार नैतिक जीवन का ग्राधार त्रात्मा के ग्रमरत्व ग्रीर परमात्मा की पूर्णता में विश्वास भी है। जो मनुष्य श्रात्मा के श्रमरत्व मे विश्वास नहीं करता, उसके लिए यह मानना कठिन होता है कि सभी भले कार्यों का परिणाम भला होता है। हम समान्यत देखते <sup>हैं</sup> कि वहुत से सदाचारी लोग जीवन भर कष्ट सहते रहते हैं। वे अपने भले कार्मो का पुरस्कार इस जीवन काल में नहीं पाते । इसके प्रतिकूल वहुत से दुराचारी, कपटी, घूर्त लोग ससार में खूब फलते-फूलते दिखाई देते हैं। यदि कोई मनुष्य श्रात्मा के श्रमरत्व श्रथवा पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता, तो उसे श्रपना श्राचरण भला बनाने के लिए कोई श्रान्तरिक प्रेरणा होना कठिन है । वह अपने आचरण को उतनी ही दूर तक भला बनाने की चेष्टा करेगा, जहाँ तक वह इस भले ब्राचरण से कुछ लोकिक लाभ उठा सकता है। ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे बुरे काम के करने से भी श्रपने-श्राप को न रोकेगा, जिसे वह संसार की श्रांलों से छिपा सकता है। स्रात्मा के स्रमरत्व में विश्वास करने वाला व्यक्ति स्वर्ग-नरक की अथवा पुनर्जन्म की कल्पना करता है । उसकी ये कल्पनायें एक श्रीर उसे भले कामों में प्रोत्साहित करती है, श्रीर दूसरी श्रोर वुरे कामों से उसे रोक्ती है। जिस व्यक्ति को यह पूर्ण विश्वास रहता है कि मले या वरे काम का

नीति-शास्त्र फल इस भीवन में नहीं मिलता उसका फल किसी-न-किसी मध्यर इस बीवन

के चंद मिलता है, उसकी क्रमैदिक काजरस करने की सम्मावना कम रहती है। वह कर्मस्त के प्रति उदासीन होकर भी ग्रुम कर्म को करता ही बायमा। उसकी बुद्धि में प्रापेक ग्राम कम का करना किशी शानवाती वैंक में क्या बाब करने के समान होता है। मनुष्व वैश्व के दिसाब से उसना ही दगवा से सकता है, जिसना उसने बमा किया है। मदि कोई वैंक उसके चेंक के मुगतान में देर करती है।

₹₹

तो बहु उसके समा किये हुमें कम्मे का स्वाध उतना ही द्वापिक देती है। इसी प्रकार पति किसी मले काम का फन हमें दूरन्त नहीं मिलता और फल के मिलने में कविक देर लगती है। तो इसाय मुकाभन श्री कम होता ही नहीं। उसका स्माब दिन-प्रतिदिन बद्धता बाता है। भारमा के समरत्व स्त्रीर ईश्वर के सम्हित्व में विज्ञास उक्त मनोवृत्ति को उत्पन करते हैं। पर व्हेंजर क्यौर कारमा क्या वर्ख हैं, इनका शान नीशि-साम्न नहीं कराताः इसके शियः सरविशान की कान श्यक्ता है। पहाँ यह करना सामरमञ्ज है कि बहनादी दार्शनिक समया जीति-छारन के विद्यान चारमा के चमरत्व राज्य ईरकर के चरिताल में विश्वास नहीं करते। इनके लिया नैतिक साम्परम करने में जो कठिनाई होगी। वह कठिनाई इन तस्वी को मानने वाले स्पक्तियों में होने की कम सम्भावना है। कुछ पार्मिक लोग सी कारमा के बामरत्व और प्रेरवर के बाखारव में विश्वास करते हैं. वरावारी मी होते हैं। इसका कारया यह है कि वे सक्षे हदय से चार्तिक नहीं हैं। वे प्रांक शमात्र के भग से क्रयना चढ़िनादिता के कारबा पार्निक वने रहते हैं। वे स्वार्थ बाबी दोवे हैं और पर्म का भी कामनी स्वार्थ-विकि का शाकन बनाते हैं। पैसे

धावत्रय है। बीद पार्शनिक कारमा और बेंडबर के बस्तित्व में बिडवास नहीं करते. हिस क भी ने उन कोटि के नैतिक ब्राइर्श मनुष्य के सामने रखते हैं । परना हमें इनके विपय में यह म मूल बाना चाहिए कि वे पुनर्बन्स में विश्वास करते हैं और वे यह मी मानते हैं कि मले काम का फल मला होना और बुरे काम का फल डिप

कोगों में से बिनकी बीज बुक्ति होशी है, वे सराजवादी होते हैं। सब्दे पार्शिक व्यक्ति का नैकिस्ता के प्रविक्रम साचरण करना यदि ससम्भव नहीं, तो सरवन्त बर्दिन होना श्रिनवार्य है। वौद्ध दर्शन जडवाटी नहीं वरन् श्राध्यात्मवाटी है। जीव का सासारिक दृष्टि से पुनर्जन्म होना श्रीर तात्विक रूप मे उसके श्रस्तित्व को स्वीकार न करना सम्मव है। वौद्ध दर्शन मे जिम श्रात्मा के श्रस्तित्व के विषय में सन्देह किया गया, वह सस्कार सम्पन्न जीव ही है।

नीति-शास्त्र श्रीर धर्म नीति शास्त्र श्रीर धर्म का इतना धनिष्ठ सम्बन्ध है, कि भारतवर्ष मे नीति-शास्त्र को धर्मशास्त्र ही कहा गया है। ऊपर हमने तत्त्व-विज्ञान श्रीर नीति-शास्त्र के सम्बन्ध मे जो कुछ कहा है, उससे इन दोनों का भी धनिष्ठ सम्बन्ध प्रत्यक्त है। शोपनहावर महाशय का कथन है कि धर्म ही सामान्य जनता का तत्त्व-विज्ञान है ॥। श्रवएव तत्त्व-विज्ञान का सम्बन्ध नीति-शास्त्र से बताते हुए यह बहुत दूर तक बताया जा चुका है कि नैतिक श्राचरण के लिए धर्म की कहाँ तक श्रावण्यकता है।

सामान्य जनता को कर्तव्याकर्तव्य का जान विभिन्न मतों के धर्म-गुरु ही कराते हैं। यदि हम ससार के प्रमुख धर्मों को देखें, तो उनमे पर्याप्त नैतिक शिच्या पानेंगे। सामान्य मनुष्य धर्म में बताई वातों से प्रभावित होता है। धर्म पुनर्जन्म प्रथवा श्रात्मा के श्रमरत्व में विश्वास पैदा कराता है। इसमें स्वर्ग-नरक की कल्पना भी रहती है। अतएव मनुष्य को सदाचारी बनने के लिए वह श्रनेक प्रकार से पेरित करता है।

भारतवर्ष में नीति-शास्त्र श्रीर धर्म-शास्त्र में प्राय एकता पाई जाती है। परन्तु दूसरे देशों में धर्म शास्त्र को "थेश्रोलाजी" के नाम से पुकारा जाता है। -थेश्रोलाजी में ईश्वर, श्रात्मा श्रादि वातों की चर्चा रहती है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति श्रीर उसके नियमों पर भी विचार रहता है। इस प्रकार का विचार पुराने समय में नैतिकता का श्राधार माना जाता था। कुछ लोगों का मत है कि ईश्वर की भलाई और न्याय-प्रियता में विश्वास एक श्रोर धर्म का श्राधार है, और दूमरी श्रोर नैतिकता का। इस तरह धर्म नैतिकता का श्राधार होता है, और नैतिकता भी

<sup>1</sup> Religion

<sup>\*</sup> Religion is the metaphysics of the masses — Selected Essays.

BY

भर्म हे सता सम्पन्ध रसती है। जन्मर्द स्रीर लॉक महाश्रम इत विचार के प्रवर्तक थे, कि यम ही नैतिकता का मूल स्रोत है। ईर्क्स में विश्वात करने के कारत है मगुष्य नैतिक बायरक करता है। संसार की धम पुरुकों में बतलाब हुई देरव रीय ब्राज्ञ का पालन करना ही नैविक्ता है।

उक्त विचार से मिश्र मार्टिनो कीर कार्य महाद्यम के विचार है। इन विद्यानों के विचायतुकार मैतिकता ही चम का काचार है। महारमा गाँची का मी यही विधार या । उनका कंपन या कि वह समुख्य नैतिकता की द्वोद देता है, ती वह घम है भी विदुल हो आता है। मार्थिनी महादाव का करन है, कि महाज भी सन्तरारमा की साधान<sup>ा</sup> उसे अभिवा<u>त</u>नित का जान कराती है सीर साथ ही साथ उसे उचित काम करने के लिए प्रेरणा देतो है तका सनुधित काम करने से रोक्ती है। मनुष्य प्रापनी भन्तवारमा से नैतिक मानरख के लिए जो प्रेरवा पाता है नहीं इस बात को थिया काता है कि संशाद का एक महामग्र है, बीर इमारा उसके प्रांत उत्तरदायित्व है। उस महाप्रमु के बारे में इस चित्र कस्पना करते हैं, कि यह अवश्य सर्वशिक्तान सवदशी, और पूर्वतवा स्मान मिन होता नह न नेमल इसारे मकाशित कार्यों की जानता है जरम् हमारे मन के मीवर पहले वाले हेतुकी कीर मन्त्रक्षों की भी कानता है। उनकी राणि असीम है और नह स्वभावता ही भागिक पुरुषों की प्रवस करता है। तथा हुएँ को दवड देता है। ऐसे न्याय प्रिव ईर्डनर में बिरुवास करना ही मर्म है। इसके यह स्वष्ट है कि पर्न का बाबार मनुष्य की नैकिक मानगाँदें हैं।

कारट महाशास का कवन है कि इस बापनी नैतिक बातुमृति के इस्प मह रात मात करते हैं कि मलाई के साथ हुना और बुराई के साथ हुएसा की प्रतिवार्य सम्बन्ध है। फिल्हु इस प्राप्ते खोकिक प्रातुसव में इस बात को नहीं पाते । इस स्थार में देखते हैं कि साधु शोग प्रायानक पाते हैं; बीर तुह शोगमीन उकारो है। अब इत कान्ता क्रमुभूति कौर शौकिक क्रानुसब की विपसता की मिसने के लिए हमें एक ऐसे परमारमा की मानना पढ़ता है। को सबहर्सी शर्व

when a man ceases to be moral he ceases to be religious-1 Consciance. 2. Moral intuition.

शक्तिमान ग्रीर न्याय-प्रिय है। वह श्रन्त में साधुश्रों को सुखी बनाता है श्रीर दुधों को दरड देता है। इस प्रकार हमारी श्रन्तः श्रनुभूति ही ईश्वर के श्रस्तित्व श्रीर उसकी पूर्णता का श्राधार है। इस दृष्टि से नैतिकता धर्म का श्राधार है।

सपार में कई प्रकार के धर्म प्रचलित हैं। कुछ धर्मों में वाह्य किया-यज, होम, तप, पूजा-पाठ श्रादि की प्रधानता रहती है, श्रीर कुछ में श्राचरण श्रीर मानिसक शुद्धि पर जोर दिया जाता है। जिस धर्म में जितना ही वाहरी वातों को महत्त्व दिया जाता है, ग्रौर ग्राचरण ग्रौर विचार की शुद्धि ग्रर्थात् नैतिक वार्ती को कम महत्व दिया जाता है, वह उतना ही निम्नकोटि का है। कितने ही धर्म ऐसे हैं, जिनमें नैतिकता के प्रतिकृत वातों को चम्य मान लिया जाता है, अथवा उन्हें प्रोत्लाहित किया जाता है। इस प्रकार के धर्म वास्तव में धर्म नहीं हैं। चै मनुष्य को अविकसित मानसिक अवस्था के परिचायक हैं। जब धर्म के मानने वाले लोगों का श्राचरण नैतिकता की दृष्टि से निम्नकोटि का हो जाता है, तो संसार के विचारवान् लोग धर्म की निन्दा करने लगते हैं। ऐसी श्रवस्था में विद्वान् पुरुष, ईश्वर को जनता को धोखा देने वाली कोरी कल्पना मात्र मानने लगते हैं। मानव समाज धर्म के विना चल सकता है, परन्तु नैतिकता के विना नहीं चल सकता । श्राधुनिक काल में ससार के बहुत से वैज्ञानिक मनोवृत्ति के समाज-सुधारक धर्म को पुरोहितों का कीरा ढोंग ढकोसला मानने लगे हैं। उनका विचार है कि वर्म धनियों के द्वारा गरीव जनता का शोषण कराता है, श्रीर समान के ठम लोगों को शरण देता है । धर्म की आड में अनक प्रकार के अनैतिक कार्य होते हैं। अतएव धर्म के न रहने पर ही मनुष्य में सची नैतिकता श्रा सकती है, श्रौर ऐसी श्रवस्था में ही समाज का सचा कल्यागा हो सकता है। वर्तमान समय में धर्म के प्रति विद्रोह का भाव, वास्तव में धर्म के विकृत रूप के प्रति विद्रोह का भाव है। यदि हम धर्म के सचे रूप पर विचार करें, तो हम उसे मानव-समाज का महान कल्यागाकत्तां पार्वेगे। धर्म न केवल नैतिकता का श्राधार है,वरन् मनुष्य को स्थायी शान्ति देने का एक मात्र साधन है। इसे हमारे पुराने ऋषियों ने मानव-जीवन का सार भाग माना है । इसके बिना मानव-जीवन पश्र-जीवन के समान है।

नीति का बड़ा पनित्र एम्बन्ध है। सबतीति किसी देस की सरकार को चलाने के विद्यान्त कीत राष्ट्र के शिमिल क्षेत्रों के झापत के समस्य की सरकार उपाराणिक को बताती है। यह नीति शास्त्र के समस्य नियमिक आपत्र विधिनियेशासक विद्यान के सामक्ष्यों कार्य विधिनियेशासक विद्यान के स्वाप्त किसीनियेशासक की संस्त्रार्थ किसान है। सामक्ष्यों ऐसे नियमों को चलायी है। किसते समाम की संस्त्रार्थ किसाने समाम करें। सुक्षानेत्र तर सम्बन्ध के स्वाप्त तरकार के स्वाप्त कर के स्वाप्त के स्वाप्त कर कर स्वाप्त के स्वाप्त कर स्वा

इसके लिए सरकार की स्थापना की बादी है। किसी शहू की सरकार समाव की मलाई के लिए बनेक नियम बनाती है, बीर इन नियमों के तोहने वालों के लिए क्यब-विमान बनाती है। रासनीति का उद्देश समात्र की मलाई करना है सीर नीपि शास्त्रका उद्देश्य वह निश्चित करना है कि प्रस्पेक स्पक्ति की अलाई किए वात में है अपात् उसके चीवन का सर्वीय सक्य क्या है ! व्यक्ति के सुक्त बीर पूर्वता पर समाब का सुल क्रीर असकी पूर्वता निर्मर है। इसी करई तमान के ग्रुप्त चौर उन्नति पर म्यप्ति के ग्रुप्त चौर उन्नति निर्मर है जनप्त राबनीति धौर नीति-शास्त्र में बड़ा धनिड सम्बन्ध है। राबनीति के निवर्मी का बाधार समाज के नैविक नियम रहते हैं, बीर नैतिकता के विकास के लिय समाब का सुसगठित होता कात्पावरूमक है। मनुष्य समाब की सेवा करके कपने नैतिक बीवन को पर्या बनासा है चरन्त सनुष्यामें समाव की सेवा के भाव उत्तव करने और उसे समाब की सेवा का बावसर सुलम करने के किए. सगरित सब्ध की भागरपकता होती है। संशार के कुछ किहानों ने नौति शास्त्र को राजनीति की एक शास्त्र माना है, बीर कुछ ने रामनीवि को नीवि-तास्त्र की बास्ता माना है। शस्त्र महासम का कथन है कि महास्व में नैतिक विचार तमी उत्तर हो सकते हैं। वब समाब में बायदा संगठन को सौर राज्य माली प्रकार से चल रहा हो । पेसी स्थिति में सनुष्य बाम का करवारा करता है। और अपने अभिकारों और कर्तन्यों का निसंव

करता है। मनुष्प सम्प्रवरा ही स्वाधी प्रायति है; ब्रीर यदि उसे बिसी संशोधन

<sup>1</sup> Politics. 2 Positive.

भय न हो, तो वह अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट देने में कुछ भी न हिच-केगा। राजनैतिक नियम ही पहले-पहल मनुष्य को दूसरे के अधिकार छीनने से रोकते हैं, और उसे आत्म संयम की शिचा देते हैं। यही शिचा आगे चलकर मनुष्य में नैतिक भावनायें उत्पन्न कर देती है। बाहर के दण्ड का भय पीछे अभ्यासवश अन्तरात्मा-द्वारा दिये जाने वाले भय में परिण्यत हो जाता है।

प्लेटो, अरस्तू, हीगल, ग्रीन ग्रादि महाशय के विचार हान्ज् महाशय के उक्त विचारों के प्रतिकृल हैं । इनके कथनानुसार राजनीति नीति शास्त्र की शाखा मात्र है। मनुष्य के नैतिक ब्राचरण का ब्राधार केवल बाहरी सत्ता का भय नहीं है । मनुष्य मे नैतिक ग्राचरण करने की स्वतः ही प्रवृत्ति रहती है । प्रत्येक मनुष्य श्रपने श्रापकी पूर्णता चाहता है। जैसे-जैसे उसका विचार विकसित होता है, तैसे-तेंसे यह जानने लगता है कि यह पूर्णता व्यक्तिगत वस्तु नहीं श्रपितु सामाजिक वस्तु है। जब तक मनुष्य दूसरों को प्रसन्न और पूर्ण बनाने की चेष्टा नहीं करता, त्व तक वह स्वय भी प्रसन्न श्रीर पूर्ण नहीं होता। श्रवएव समान सेवा के भाव से हो समाज में स्थायी सगठन रह सकता है। जब तक मनुष्य में सामाजिक भावों की वृद्धि रहती है, श्रर्थात् जब तक वह स्वार्थ-त्याग के द्वारा श्रात्म-साचात्कार करने को चेष्टा करता है, तन तक ही समाज सुसगठित रहता है । जब मनुष्य सामाजिक सगठन में केवल दूसरों से लाभ उठाने के लिए श्राता है, ग्रीर जब वह भय के कारण ही दूसरों को च्वित करने से श्रपने-श्राप को रोकता है, तब समाज का सगठन शिथिल हो जाता है। समाज में ऐसी श्रवस्था में ठग, धूर्च श्रीर चालबाज लोग ही अधिकारी बन जाते हैं। ऐसी अवस्या में समाज से नैतिकता उठ जाती है, श्रीर थोड़े ही काल में ऐसा समाज नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है।

प्लेटो महाशय ने अपनी 'रिपब्लिक' नामक पुस्तक मे उक्त सिद्धान्त का खहन किया है, जिसका प्रवर्तन हाब्ज महाशय ने किया है। हाब्ज महाशय प्लेटो के दो हजार वर्ष वाद हुए, परन्तु उनके सिद्धान्त के समान सिद्धान्त उस समय भी प्रचलित था। श्रतएव इसे पूर्व पत्त वनाकर इसका भली प्रकार से खरहन श्रीर श्रात्मा को भलाई के सिद्धान्त का प्रतिपादन प्लेटो महाशय ने श्रपनी पुस्तक मे किया है। यदि हम नैतिकता को राजनैतिक व्यवस्था पर श्राधार्म तित मान लें, तो हमें उसे एक बाहर से लादी हुई वस्तु मानना पड़ेगा। किन्तु

नीदि शास्त्र

1=

इस मकार की भारका नैतिकता के मूल मान के ही प्रतिकृत है । को स्पर्कि मय-नरा नैतिक शाचरण करता है, यह बाताब में मता व्यक्ति नहीं है वर्वेकि वह सम कें हट बाने पर बुखर्ड में ही ताग जामगा। नैतिकता का सबा सामार मनुष्य की चन्तरारमा की मताई हो है। बो व्यक्ति नैतिकता के प्रतिकृत बाज रथ करता है वह राज्य के प्रति बायराच करे बायता नहीं, समाव की हाने पर्नुचार्य समया न पर्नुचार्य परस्तु वह सपने-साप को हानि सनरय पर्नुवाद्य है। भौर वह अपने ही मति चारराच करता है। कमी कमी मतुष्य के रावनैशिक कर्तकों भीर नैतिक कर्तकों में संवर्ग उत्पन्न हो बाता है। उस समय उतका कर्तम्य है कि वह बिसे नैसिक हाहि है बिंकत समस्ते उसे करें न कि बिरे पत्थाधिकारी भला मानवे हैं उसे करें। राज्याविकारी पेरे व्यक्ति को इवड अवहम देंगे, पर त को कर्तव्य-परामव व्यक्ति है वह ऐसे रवड की मसबता से सहया है। वास्तव में पेत ही स्वक्ति चमान का समार करते हैं, और राजनैतिक कान्तियों उत्तम करते है। समान में अयवा राज्य में बन कमी कान्तिमों होती हैं, तो उनका आधार नैतिक ही रहता है। नैतिकता के प्रतिकृत करी हुई किसी सामाकिक रुद्धि को कायवा राजनैतिक र्धका को शोदना मध्येक विवेकशील, कर्तव्य-परावद्या व्यक्ति का कर्तव्य भोता है।

होता है।

निविक्त अधिवात भीका से तम्ब्रण रखती है। उठका मुक्स छोईन अभिक के साम्पारित्क पूर्वाण प्रदान करता है। उतनीति का क्षेत्र शासिक असाई की सुद्ध करता है। शीन महाराम का कपन है कि मुत्रम की सारा करवा का किया पहती रकता चाहिए, पीके उठे शमक की बाणे की परवाह करता का बिद्ध करता है। वा मिक्स कारा-करवाय की बेचा करता है का स्थापन कर शक्त करवाय करते को साथ है कर रहे हैं। है। वहीं शब्द महाना प्रमुख है, विचार मिक्स को सम्मा पूर्वाण प्रमुख है, विचार मिक्स को सम्मा पूर्वाण प्रमुख है, विचार मिक्स को सम्मा पूर्वाण प्रमुख है, विचार स्थापन करते के लिए स्थापन स्थापन के स्थापन स्थापन कर है। वो है। स्थापन के स्थापन प्रमुख है। विचार निवार तम्ब में स्थापन के स्थापन स्थापन कर का स्थापन के स्थापन स्थापन कर का स्थापन करने की स्थापन के स्थापन स्थापन करने हैं। सुध्यपन के स्थापन की स्थापन करने स्थापन को स्थापन की स्थापन

राप्य मनुष्य की नैतिक त्रावश्यकताश्चों को ध्यान में रखने हुए श्रपना नियम बनाता है, वही सर्वोत्तम राज्य है।

हमने ऊपर राजनीति श्रीर नीति-शास्त्र का सम्प्रन्थ यताया है, परन्तु हमें यह प्यान में रखना चाहिए कि टोनों के दृष्टिकीण में मौलिक भेट है। नैतिकता के लिए वैयक्तिक स्वतन्त्रता श्राय्यन्त श्रायश्यक है, किन्तु राजनीति का श्राधार समाज के लिए वैयक्तिक स्वतन्त्रता का समर्पण है। नीति शास्त्र का ध्येय मनुष्य को वैयक्तिक कल्याण प्राप्त करने में सहायता देना है, श्रीर राजनीति का ध्येय समाजिक भलाई को प्राप्त करना है। राजनीतिश की दृष्टि विहर्मुखी होती है। श्राप्त नीति शास्त्रज्ञ की दृष्टि श्रन्तमुंखा । राजनीति में मनुष्य के वाहरी कामो श्रीर उनके फलों पर विचार किया जाता है, पर नीति-शास्त्र में मनुष्य के कार्यों के प्रेरक हेतु श्रों श्रीर सकल्यों पर विचार किया जाता है। राजनैतिक नियमों का श्राधार पुरस्कार का प्रलोभन श्रीर द्यंड का भय होता है, किन्तु नैतिक नियमों का श्राधार स्वतन्त्र इच्छा श्रोर श्रात्मप्रेरणा होती है। राजनीति में परिस्थितियों के श्रनुसार श्रपने श्राचरण को वनाना श्रीर किसी प्रकार श्राने कार्मों में सफलता प्राप्त करना स्तुत्य माना जाता है, किन्तु नीति-शास्त्र ने श्रवसरवादिता को निन्य माना है। उसका ध्येय श्रान्तरिक पूर्णता की प्राप्ति है।

उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट है कि राजनीति की अपेद्धा नीति-शास्त्र का स्थान कहीं कॉ चा है। किसी भी राजनैतिक सत्ता का आधार जब तक नैतिक नहीं होता, तब तक वह सत्ता भली नहीं समभी जाती। आधुनिक प्रगतिशील राष्ट्र अपनी राजनीति में मनुष्य के नैतिक विकास के लिए अधिक-से-अधिक सुविवार्य देते हैं, अर्थात् वे चेष्टा करते हैं, कि राज्य व्यक्ति को अपने आत्म विकास के लिए अधिक-से-अधिक स्वतन्त्रता दे। आधुनिक जनतन्त्रवादी आन्दोलन का यही लद्य है।

नीति-शास्त्र श्रीर समाज शास्त्र — समाज-शास्त्र मानव समाज के विकास का श्रध्ययन करता है। समाज-शास्त्र यह वताने की चेष्टा करता है कि

<sup>1</sup> Extraverted 2. Introverted.

सानव उसाव ध्रमनी पवर प्रावक्षा हे बतागा उस्प प्रावस्था में हैते आया। 
आवा रूम उस्प समाव में वो मी सरस्यार्थ, रीडि-रिवान के बीर टांगाई 
नेन्त्रे हैं, उनका विकास वर प्रावस्था छेडूबा है। उसाव सावस्था रह वर विकास 
की निमा पार उसके निम्मी का दशाने को बेश कराता है। यह शास्त्र वर्षि 
धीर समाव के स्वत्रभा को भी राज कराता है। समुष्य सामाजिक माणी है 
कीर वह मुस्तेगटिय समाव में एक पूजरे की तहानुम्हित छीर सहस्वत है 
रहम है। यदि मतुष्म समाव से स्वत्रमा रहे ती उसका बीना से अस्तमाव 
है साथ।

थमान के विकार को विमिन्न सारतायों में विभिन्न प्रकार के रोति-रितान, एते के बाग थीर लंखाएँ, प्रचलित रहें हैं। ये रीहि-रिवान होंग और लंखाएँ, गीठि-सारत के लिए विचार की शास्त्रों उपित्त करते हैं। वह मा मिन मिन्न स्वारत कोर भिन्न मिन्न देशों के रीति रिवान क्षोर शंखाओं के प्रिविच सेव हैं। होंग यह जानने की बेशा करनी पहली हैं कि उनमें से विकार मेव हैं, और कीन निक्षा | जब हम इस तरह शामी का शंखाओं कम्पन परम्याचा के उपन्त विचार करते रहते हैं तो हमारे शामने गीठिन्छा की सावरपत्राचा को जीहे। उदारत्यार्थ मान्यार्थ की क्षूचाईक की मान्य कीर स्वार्यका साती है। उदारत्यार्थ मान्यार्थ की क्षूचाईक वी मान्य से स्वार्यका का निमो नाति का स्वेत नाति हाय शामकिक परिष्कार की प्रमा को लीविया। यह एक शामकिक व्यव्य है। इस हम प्रचारों क्षाचा स्वार्यका का रिवान के स्वार्यक स्वार्यका है। कि वे उविच हैं समय प्रमुचित। शामकशास वह काने की क्षा करता है कि में मान्य समान मान्य महर्षित। शामकशास वह काने की क्षा करता है के में मान्य समान मान्य हमार हम निक्रिया की हिंदि बनक सुस्व मान्य हमार हम की क्षाचार हम्म की शाकार हम की का क्षाच हम्में हम के स्वार्यक हैं।

र्गति राज मांक के बाबरण के भावरों को निर्मित करता है किन्तु प्र मेक क्लीक एमन में रहता है और उधका बायरण एमन के पूछरे क्लीकरों के एमरण में होता है। वह बापने बायरण के राज्य कर करणाय करता है

<sup>1</sup> Traditions. 2 Customs, 3 Institutions.

श्रियवा श्रकस्याण, उसे प्रगतिशील बनाता है या उसकी प्रगति में बाधा डालता है, समान की प्रगति कैसे होती है, श्रादि वार्तों का शान होना समान की प्रगति चाहनेवाले व्यक्ति के लिए ग्रत्यन्त ग्रावश्यक है । ग्रतएव किसी व्यक्ति के श्राचरण का लच्य निर्धारित करने के लिए, ग्रथवा उसके श्राचरण का मूल्य श्रांकने के लिए समान के संगठन का जान श्रत्यावश्यक है।

उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट है कि नीति-शास्त्र बहुत कुछ समाज-शास्त्र के जपर निर्भर है। किन्तु इससे हमें यह न समफना चाहिए, कि नीति शास्त्र समाज शास्त्र की केवल एक शाखा मात्र है। इस प्रकार की भूल समाज-शास्त्र के सर्वमान्य पिष्डत हरवर्ट स्पेंसर ने की थी, श्रीर इसी प्रकार की भूल लेस्ली स्प्रेफन महाशय ने की है। उनके कथनानुसार नैतिकता का विकास समाज के सगठन के ऊपर निर्भर है। जो रीति-रिवाज या सस्थाएँ जाति के अनुभव में उपयोगी पाई गई हैं, वे ही रीति-रिवाज और सस्थाएँ इन विद्वानों के कथनानुसार ठीक हैं, श्रीर उन्हीं के श्राधार पर मनुष्य के कर्तव्य को निश्चित करना चाहिए। इन विद्वानों का कथन है, कि नैतिकता की कसीटी समाज में उसकी सफलता है।

श्रादर्शवादी नीति-शास्त्रज्ञों के मतानुमार उक्त विचार ठीक नहीं हैं। नीति-शास्त्र विविनिषेधात्मक श्रर्थात् नियामक विशान है, श्रीर समाज-शास्त्र यथार्थवादी विजान है। एक श्रादर्श को निश्चित करता है, श्रीर दूसरा समाज में विभिन्न श्रादर्शों की दृद्धि के नियम को समभाता है। नीति-शास्त्र का लच्य समाज में नैतिकता के विकास की किया को समभाना नहीं है, वरन् नैतिकता के श्रर्थ को स्पष्ट करना है। मनुष्य के जीवन का श्रन्तिम लच्य क्या है, श्रीर उसे किस ध्येय से समाज में श्राचरण करना चाहिए, इस बात को नीति शास्त्र वताने की चेष्टा करता है। समाज-शास्त्र यह दशाने की चेष्टा करता है, कि वर्तमान में भले समभे जानेवाले रीति-रिवाज श्रीर संखाएँ कैसे बनी। इस प्रकार हम देखते हैं कि नीति-शास्त्र समाज शास्त्र का श्रग मात्र नहीं है।

सम्भव है कि कोई रीति-रिवाज, जिसे हम श्राज वुरा सममते है, श्राज से

<sup>1</sup> Normative. 2 Positive.

हो इब्बर वर्ष पहले मला धमस्य बाता हो। समना कोई रीति को बात्तव में करी है, कर्तवान नगर में सभी सम्ब देशों में एक्टिन से 1 रूप करते के सामार

42

हुरी है, बर्चमान तमक में कभी तम्म देशों में प्रश्तित हो। इन बाजों के माध्यर पर इम यह नहीं कह एकड़े कि मामुक्त गैति-रिवाम तीक है। कितरे हो नीति-शास्त के दिहान् नैतिकता के मामुक्त को परिकारिकों पर निर्मा मानते हैं। उनके विकारान्त्र किया प्रकार मिलिम संबंद को प्रशास सम्मान है कर्मा विकार के मामुक्त कर किया मानता ती समस्या है। मानवा नी तीकशा

हिकारानुसार किया प्रकार व्यक्तिम सस्य को बातना। व्यवस्था है उसी प्रकार नितिक्या के व्यक्तिम सापन्य का निवास करना सी बातनम है। व्यक्तिय नितिक्या देस कीर काल पर निर्मार करनेवाली करते हैं। जो बात एक हैस और काल में अपन्दी मानी काली है, वसे तृत्ये देस और काल में दुरी मानी काली है। उस्स कियारण के मामान में ने विभिन्न समान के तथा विभिन्न देशों के सीति-रिवामों की बलसले हैं। परन्तु पर एक समानाक विद्याल है। मैतकमा को समान की सिर्मि

की एक कुम्मा मान मानाना नेविकता की मोहिनकता को नाव कर देना है।
नैविकता का माप-दरक एक स्वतन्त माप-दरक है। समाब के रीति-रिवाह
इस माप-दरक के उपपर मकाग्र प्रवाह बातते हैं, पर वे उसकी सिम्म
मही करते । नैतिकता का उच्चा साथ दरका माना स्वामा के दिर्श्योत है हो निश्यत किया चा उसका है। महाच्य के धावरता का क्या क्या तस्य है ता निश्यत किया चा उसका है। महाच्य के धावरता क्या क्या तस्य होना चाविष्य, यह बात महाच्या स्वामा में सर्वोत्ता-वस्य क्या है-दरको बानकर ही कहा चा उसका है, न कि प्रतान स्वाम वर्षमान तम्य के रीति रिवाबों को देखकर। नैतिक स्वाम दर्श्य किसी प्रकार के रिकास का परिधाम

मान नहीं है।

बान द्वारन सामात्यका सम्मानेक रीति रिवानों ने, वरम्यकों कीर
संख्यों ने कै निकाव का उसी मनार सम्मान कका है, बिस तरह पूर्वर विकान
निवीन पढ़ायें का मध्यपन ककी हैं। वह सद्भुष की सरक्ष रख्ना यकि की
स्थान मे नहीं रख्ता। बिक्यू नीति द्यारन का सामार मनुस्त की स्वक्र रख्ना
ग्रांक है। यह व्यरक परिस्तातमी और स्वयाभी की महत्त नेता है और इस्त

<sup>1</sup> Customs, 2. Institutions.

यन के विषय के प्रति मिन्न-मिन्न दृष्टिकोण तथा क्षेत्र हैं, ग्रौर नीति-शास्त्र का समावेश समाज-शास्त्र में नहीं किया जा सकता !

नीति-शास्त्र श्रीर श्रर्थ-शास्त्र - नीति-शास्त्र का जो सम्बन्ध समाज-शास्त्र से है, उससे मिन्न सम्बन्ध श्रर्थ-शास्त्र से है। श्रर्थ-शास्त्र मनुष्य को सुखी वनाने वाली वस्तुर्श्नों के उत्पादन में सहायता करता है, ख्रौर नीति-शास्त्र का ध्येय मनुष्य को त्रान्तिम लच्य प्राप्त करने में सहायता देना है। श्रर्थ-शास्त्र विषय-मुख को वढाने की चेष्टा करता है, श्रौर नोति-शास्त्र श्रान्तरिक सुख को। वर्तमान काल में अर्थ-शास्त्र का ही महत्व ससार में अविक हो गया है, अतएव नीति-शास्त्र की ऋवहेलना होती है। ऋर्थ-शास्त्र ऋर्थोत्पादन की विवि बताता है। जिन लोगों का मन धनोत्पादन में लगा हुआ है, वे किसी भी क्रिया की मौलि-कता को इस दृष्टि से मापते हैं, कि वह कहाँ तक मनुष्य को धनी बनाती है। जो न्यक्ति जितना ही ऋधिक पैसा कमा सकता है, वह उतना ही महान् मान लिया जाता है। परन्तु यह दृष्टि-कोगा दोष-पूर्ण है। श्रर्थोपार्जन को अपना लच्य वनाना, मानवता के स्तर से गिर जाना है। धन का कमाना उतनी ही दूर तक अच्छा है, जितनी दूर तक वह मनुष्य के आध्यात्मिक विकास में सहायक होता है। जब मनुष्य विल्कुल निर्धन रहता है, तो उसे दूसरों की गुलामी करनी ही पडती है, जिससे उसमें नैतिक स्वतन्त्रता नहीं त्राती । ऐसा व्यक्ति जीवन के लच्य पर विचार भी नहीं कर सकता । किन्तु जिस व्यक्ति का मन धन ही में फँसा हुआ है, वह भी नैतिक वार्ती के विषय में अधिक चिंता नहीं करता।

वर्तमान समय के बहुत से अर्थ-शास्त्री बनोत्पादन के सुफाओं को बताते समय प्राय यह भूल जाते हैं, कि वे सुफाव नैतिक है, अयवा नहीं। यदि अर्थ-शास्त्र के पडित समाज में नैतिकता की वृद्धि को घ्यान में रखते, तो वे पूँजीवाद को ऐसा प्रोत्साहन न देते, जैसा उन्होंने दिया है। अब समाजवादी अर्थ शास्त्री धनोत्पादन के नये नये ढग इस दृष्टि से वताते हैं, जिससे धन का अधिक वॅटवारा हो सके। धीरे-धीरे नीति शास्त्र का प्रभाव अर्थ-शास्त्र के ऊपर पडता जा रहा है और अर्थ-शास्त्र का प्रत्येक पडित धनोत्पादन की विधियों को बताते समय उनकी नैतिकता पर भी विचार करता है।

<sup>1</sup> Economics.

नीवि शस्त्र

मीति शहरू बीट शिक्ता '-- जिल प्रदार वर्ष शहरू का नीविनास पर नेर्मर सरता आवश्यक्ष है उठी प्रकार शिचा का भी नीति शास्त्र पर निभर O(ना बायरपकड़े। बस्तव में शिखा के सिद्धान्त और उसके हत्य को नीति-ग्रास्त्र की सहाबता है बिना निवारित करना सम्मव नहीं । ग्रिक्का का लक्ष्य भरी

े भी मानव भीवन का <del>शक्</del>म है। इस लंबम के उत्पर नीति-चारत्र प्रकाश वालवा है। सिकार्में उस तक्ष्म की प्राप्त करने को निधि बताई कार्त है। नीति शास्त्र रैक्सन्ति । विद्या है। चौर शिक्त स्थावहारिक विद्या है। नौति-शास्त्र सुन्दर सावस्य

को बढाता है। शिक्षा अनुष्य के बारा सुन्दर बापरश करवाने की विधि बताती । नैतिक बीवन का ध्येव मनुष्य के शामने उच्च-छे उच्च ध्येय को उपस्थित करना है। इस स्पेय की प्राप्ति का मार्ग बताना शिवा का कार्य है। इस प्रकार इस देलते हैं कि नीति शास्त्र का शान प्रत्येक शिवक के लिए करपानरमक है। इस बान के निना वह शिवक कौर शिव्य के नासनिक

सम्बन्ध अनुसासन विविधी के भौजित्य तथा किसी प्रकार कंवान की उप-मीरिता को ससी प्रकार से नहीं बान सकता। शिका का भीन नालक के मिकि व हो सुपोग्य बताना है। परंश्व सुयोग्य स्पक्तित्व क्या है, इसहा ज्ञान नीति शास्त्र के सम्भवन के किया समाव नहीं।

#### प्रस्त

९ नीविद्यास्त्र का मनाविद्यान थे क्या सम्बन्ध है ! नीविद्यास्त्र की समस्याक्षी को इत करने में मनोविद्यान के बाज्यपन की उपयोगिता बद्यादमें।

% मार्कियास्त्र को प्राचीशास्त्र है क्या सहायका मिली है। क्या स्तार के मन्य गायियों के भाकरण को देखकर हम अपने बीकन के मैरिक सिम्रान्त बना तको है।

१ नीतिशास्त्र को बाजस्य का वक कहा गया है—पत प्रकार का कथन कहाँ तक प्रक्रियनत है। मीति शास्त्र और तर्क शास्त्र का ठीक ठीक सम्बन्ध यताइमे ।

1 Education, 2 Speculative,

- ४ विचार के दोघ हो ग्राचरण के दोष होते है—इस सिद्धान्त की ग्रालोचना करके उचित सिद्धान्त का निरूपण कीजिये।
- ५ सुन्दर ग्राचरण, नैतिक ग्राचरण है—इस कथन की सत्यता स्पष्ट की जिये।
- ६. सुन्दरता को नैतिक ग्राचरण का मापदएड मानने मे क्या टोप है १ सीन्दर्य-शास्त्र ग्रौर नीति शास्त्र के दृष्टिकीए के भेद को स्पष्ट की जिये।
- भीति-शास्त्र का तत्व-विज्ञान से क्या सम्बन्व है १ नीतिशास्त्र की ममस्याग्रों को हल करने के लिये तत्व-विज्ञान की कहाँ तक ग्रावश्यकता है ?
- प्रमं मनुष्य को ग्रानैतिकता की ग्रोर ले जा रहा है—इम कथन में कहाँ तक सत्यता है। धर्म का मानव जीवन के विकास में क्या स्थान है?
- ६. धर्म ग्रौर नीति-शास्त्र का सम्बन्ध क्या है ? "जब कोई व्यक्ति नैतिकता छोद देता है, तो वह ग्राधामिक हो जाता है"—इस कथन की सफलता को स्पष्ट की जिये ।
- १० ''यदि इस धर्म के सच्चे रूप पर विचार करें, तो इस उसे मानव-समाज का महान कल्यागुकर्त्ता पार्वेगे।''—इस कथन की विवेचना की जिये। धर्म का सञ्चारूप कौन-सा है ?
  - ११ नीति-शास्त्र राजनीति की एक शाखा है। यह विचार कहाँ तक युक्तिसगत है १ नीतिशास्त्र श्रीर राजनीति के आपस के सम्बन्ध की स्पष्ट की जिये।
  - १२. नीति-शास्त्र ग्रीर समाज-शास्त्र का सम्बन्ध क्या है ? समाजशास्त्र के ग्रध्ययन से मनुष्य के नैतिक श्रादशों पर कहाँ तक प्रकाश पडता है।
  - १३ समाज की नैतिकता शिचा पर कहाँ तक निर्भर है। नीति-शास्त्र शिचा के कार्य मे कहाँ तक उपयोगी है ?

### तीसरा प्रकरण

#### मनोवैज्ञानिक विक्लेपस और स्याख्या मनोवैद्यातिक बान की बावस्यबद्धता

इमने पिछते प्रकरश में नौति-सारत होर. मनोविशान के सम्बन्ध को बताने की चेपा की थी। वहाँ हमने यह कहा था कि भनुष्य के मन का प्रवास जान हुए

विना इस नैविक विपर्यों पर भक्ती प्रकार से भिन्तत नहीं कर सकते । सनीविधान मनुष्य के मन का तम्पूर्य प्रस्पयन करता है। इस भ्रम्ययन में वित्तवृत्ति के

विभिन्न प्रकार के पहलामी पर मकारा बाला बाता है। चंतना के शीन विमिन्न

पदस माने गर्म है-कानासम्ब<sup>क</sup> रागासम्ब<sup>क्</sup> ग्रीर किगासम्ब<sup>क</sup> । महोदिशन में

इन दीनों पहलुकों पर विचार होता है । किन्द्र नीविन्दास्त्र का प्रयोजन चेदना के किया सक पहल से ही रहता है। सीति-सारत में चेतना के शानासक और

रामास्त्रक पहलुओं की नहीं तक बातने की जैहा की बाठी है, बहाँ तक इनका कान समुख्य की कियाओं के समसने के निष्ट सर्वात् खेतना के कियारसक पहलू को समस्त्रने के किए अनिवास दौता है । नीविन्धारक का विषय सनुष्य का

मात्ररण<sup>६</sup> है। सनुष्य कं मात्ररय और वृतरे प्राशियों के मात्ररथ में सहान् क्रक्त है। इसरे माबियों के आचरबा में विश्वार और स्रक्तन इच्छासकि का वैता कार्य नहीं पहता केता सनुष्य के झाचरप्ती में रहता है। नीति-चारत

का प्रवेकन ऐसे ही काचरक से होता है। जिसमें मनुष्य के विचार कीर स्वतन्त्र बच्चाराकि का कार्न है। बच्चायकि से किने गरे कार्य में हो नैतिक किमोदाये

1 Psychological analysis and definitions. 2. Consciousness. 3. Cognitive. 4. Affective. 5. Constive. 6. Conduct.

रहती है। ग्रतएव इनके स्वरूप को जानना, किमी कार्य की नैतिकता श्रयवा अनैतिकता को समभने के लिए, श्रत्यन्त श्रावश्यक है।

नीति शास्त्र मे दो प्रकार के प्रश्नों पर विचार किया जाता है—(१) नैतिक विचार का विषय किया है, श्रीर (२) मनुष्य के श्राचरण की नैतिकता किस माप-टराइर से मापी जानी चाहिए ? इन टोनों प्रकार के प्रश्नों के ठीक ठीक उत्तर पाने के लिए मनोविज्ञान के समुचित जान की श्रावश्यकता होती है। मनुष्य के कार्य भिन्न-भिन्न स्तर पर होते हैं। हमारी कुछ कियाएँ सहज किया एँ होती हैं, कुछ मूल प्रवृत्तियों ४ द्वारा सचालित होती है श्रीर कुछ श्रादतजन्य ४ क्रियाऍ होती है। इनके श्रतिरिक्त इच्छित कियायें हैं, श्रर्थात् वे कियाएँ हैं जिनमें विवेक श्रीर स्वतन्त्र इच्छाशक्ति का कार्य होता है। नीति शास्त्र यह वताने की चेष्टा करता है कि किसी मनुष्य के त्राचरण के ऊपर नैतिक निर्णय करते समय हमें किन-किन मनोवैज्ञानिक वार्तो पर ध्यान रखना चाहिए, श्रौर किस प्रकार की किया के ऊपर नैतिक निर्णय किया जा सकता है। किसी व्यक्ति के श्राचरण के ऊपर उचित नैतिक निर्ण्यकरने के लिए उसकी भूख इच्छा प्रशीर सकर्लों ध को जानना अत्यावश्यक है। सभी प्रकार के कार्यों का नैतिक निर्ण्य ° नहीं दिया जा सकता । उन्हीं कार्यों का नैतिक निर्णय किया जाता है, जो हेतु-पूर्ण " ? श्रथवा सकल्प-पूर्ण १ हों । श्रव इच्छा १३, हेतु १४ सकल्प, स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति, विचार भे श्रादि वार्ते मनोवैज्ञानिक है। इनके खरूप की जानने के लिए हमें नीति-शास्त्र के दृष्टिकीया से मनोवैज्ञानिक ज्ञान को दृहराना आवश्यक है।

जिस प्रकार मनुष्य के आचरण पर विचार करने के लिए मनोवैज्ञानिक तथ्यों का ज्ञान करना आवश्यक है, उसी तरह नैतिकता के माप-दर्गड को निश्चित करने के लिए भी मनोवैज्ञानिक तथ्यों को जानना आवश्यक है। कुछ नीति-शास्त्र इन माप-दर्गडों को मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर ही आधारित कर देते हैं, यह

<sup>1</sup> Object of moral judgment 2 Standard of morality 3 Reflexes 4 Instincts 5 Habit. 6 Voluntary action 7 Appetites 8 Desires 9 Intentions 10 Moral judgment 11 Motived actions 12. Intended actions 13 Desire 14. Motive 15. Reason.

नीति-शास्त्र

उनकी भूत है। किन्तु इन दम्बों को सर्वया समी प्रकार प्रवहेसना भी नहीं

YE

भी वा एकती । नीतिशास्त्र के बादर्शवादी विद्वान् मानय-स्वभाव का मनी वैशानिक विश्सेपया करते हैं परस्त वे इसके परे भी बाते हैं।

मनप्य की क्रियाओं का विक्लेपस

दो प्रकार की कियाएँ — स्टब्स की कियाएँ दा प्रकार की दोती हैं — इन्सिट<sup>्</sup> सौर सनिन्दिट<sup>2</sup>। सनिन्दिट कियाओं का सद्याशन जन्मशत सहस प्रवृत्तिकों और भावतीं भे के द्वारा होता है और हश्किश कियाओं का संजासन मनुभ्य की स्वतन्त्र इच्छाद्यक्ति के द्वारा होता है। स्वतन्त्र इच्छाद्यकि से नार बार किमे गये कार्य थेके बाल्त का रूप भारध कर लेते हैं। बादत मनुष्य का क्रांक्ट<sup>ड</sup> स्वभाव है। क्रतएव क्राइतों के द्वारा किये गये कार्यों पर नैतिक विचार उसी प्रकार किया बाला है, जिस प्रकार इच्छाशास्त्र के ब्राय किने गये कार्यों के कार विचार किया बाता है। कमजात । प्रश्तिकों द्वारा चंचातित कार्यों पर नैठिक विचार नहीं किया बाठा । अब हमें यह देखना है कि इफ्लिट किया<sup>य</sup> बावना बावरया हैती मानतिक परिस्तिति में उत्तव होता है, बीर उधका रबस्य क्या है है

मुखा<sup>र</sup> क्योर इच्छा<sup>र</sup> —सन को सविकतित सवस्या के प्रथम मानविक केत भूल कहताते हैं। भूल सनुष्य और पशुस्रों में समान रूप से होती है। बैठे पशु सनेक प्रकार की भूजों का सनुभव करता है, उसी प्रकार सनुभ्य मी द्यानंक प्रकार की भूलों का अनुसन करता है। इन भूलों के कारया मनुष्य मोबन की लोब करता है नई नई बखुओं की देखना चाहता है। कीर काम बावना को सन्तुप्र करने बाले पदार्च की बोर बाकरित होता है। भूल प्राकृतिक प्रेरणा का नाम है इसमें विचार का कार्य नहीं उदता ! वह मनुष्य किसी भूख का अनुसब करता है, तो वह जिल्हान करने संगता है कि किस चीज से वह

मूल तलुप्र हो सकती है, तो भूल इच्छा का कर भारण कर लेती है। मूल एक l Analysis of human actions, 2. Voluntary 3. Non voluntary

<sup>5</sup> Habits. 6. Acquired. 7 Inborn. 4 Innate tendencies. Columbury actions S Annetite, 10. Desires.

प्रकार की श्रन्ध प्रवृत्ति है, जब भूख के साथ जान का सम्बन्ध जुड जाता है श्रीर यह जान किसी निश्चित वस्तु को चेतना के समज्ञ ले श्राता है, तो यह प्रवृत्ति नया रूप धारण कर लेती है। श्रव यह केवल कियात्मक न रहकर जानात्मक भी हो जाती है। मानसिक प्रवृत्ति के इस स्वरूप को इच्छा कहते हैं। भोजन की श्रान्तिक माँग भूख कहलाती है। परन्तु मन में रोटी, भात-दाल, फल, मास हत्यादि पदार्थों के प्राप्त होने की प्रेरणा का होना इच्छा कहलाती है।

भृख में पदार्थ के भले बुरे होने, उसके उचितानुचित रूप से प्राप्त किये जाने का विचार नहीं रहता । जब मनुष्य में यह विचार श्राता है, श्रर्थात् जब मनुष्य एक भूख का दूसरी भूखों से समन्वय स्थापित करने की चेष्टा करता है श्रीर देश काल स्त्रादि वार्तों से भूख की तृप्ति का सम्बन्ध जोडता है, तो यह भूख इच्छा बन जाती है। विचार के द्वारा भूख ही इच्छा मे परिवतित हो जाती है। विवेक शून्य मानसिक प्रवृत्ति श्रथवा प्रेरणा को भूख कहते हैं । विवेकयुक्त मान-सिक वेग इच्छा कहलाता है। जब मनुष्य को भूख लगती है, तो वह साधारणत किसी खाद्य पदार्थ का विचार करता है। यह उसकी भूख मात्र है। दूसरे की थाली का मीजन देखकर हमारे अन्दर भोजन की भूख उत्पन्न हो जाती है. परन्तु इम परोसी हुई थाली को ही देखकर उसपर टूट नहीं पडते हैं । जिस थाली को खाने का हमें श्रिधिकार नहीं है, उसके खाने के लिए हमारे मन में भूख भले ही हो, इच्छा नहीं होती। जो लोग एकादशी का वत रखते हैं, वे एकादशी के दिन भूखे रहने पर भी भोजन करने की इच्छा नहीं करते । उन्हें श्रच्छा-से-श्रच्छा भोनन प्रलोभित नहीं करता। भोनन के विषय में छुत्रा-छुत पर विचार रखने वाले कट्टर हिन्दू श्रजात व्यक्ति का छुत्रा हुत्रा श्रच्छा-से-श्रच्छा भोजन नहीं करते । श्रनाटर से टिये हुये भोजन के करने की इच्छा हमारे श्रन्टर नहीं होती, चाहे हमारे पेट में भोजन के लिए कितनी ही भूख क्यों न हो। इस तरह इम देखते हैं कि इच्छा में मनुष्य देश, काल, परिस्थित तथा उचितानुचित त्रादि वातों का ध्यान रखता है। पशुग्रो मे भूख होती है। उनमे इच्छाएँ नहीं होती है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, जिसके मन में न नेवल भूख श्राती है, वरन् इच्छाएँ भी श्राती है। इच्छाश्रों के वनने में विचार का कार्य होता है। श्रतएव नैतिक विचार इच्छार्श्रो पर ही होता है।

नीति शास्त्र इच्छाओं में द्वरद्व "-- मनुष्य के मन में सनेक प्रसार की इच्छाएँ आयी रहती है। यह सभी प्रसार की इच्छाओं को सन्तर नहीं कर सकता।

उभे मनेक रच्छाओं में वे दुख को चुनना पहता है । यह रूपी को

लन्तुप्र करने की पेदा करता है। अब कभी इसारे सन में एक इच्छा धाती है तो उसी समय हमें अपने मन में दूसरी इच्छाओं का भी सान होता है, अवित्

वसरी इच्हाएँ भी उठ बाती हैं। इत अध्यर एक इच्हा का वसरी इच्छा से इन्द्र उत्तर हो बाता है। वो इच्छा प्रवत होती है, वह यूनरी इच्छामी की नम संपर्ध में इराकर नेतना के मैनान में बाकेशी यह जाती है। इस इच्छा के

क्षतुसार फिन इस का करस करने लगते हैं। वद तक इच्छाकों में इन्द्र होता यहता है, तब तक मनुष्य की मानिकि स्पिति बाँबाबोक्त बनी रहती है। वह न

एक काम कर तकता है कौर ने पूछपा।

इन्ह करनेवाली रच्छाओं को वहायता वृक्ती सनेक इच्छाएँ करती हैं। यदि दो इच्छरकों का कापत में बन्ध हो रहा है तो हमें यह जानना चाहिए

कि यह दोनों इच्छाओं का ही उपय नहीं हैं बरन दो इच्छाओं के मधडतों का कवात हो प्रकार के व्यक्तिरवीं का संपर्ध है। अस्त प्रकार काएस में

ल इनेवाले दो राहों की सहाबता उसके सिव राह्न करते 🖔 उसी प्रकार इन्हर करनेवालो इंच्छाझाँ की सहायद्या बुतरी बालुतगिक इंच्छायें भी करती हैं और कित प्रकार एक पद्म की विकास होने पर सत पद्म के तभी राज मक्त ही बाते हैं उसी प्रकार रच्छाश्ची के संपर्य में को रच्छा निकरी दोती है वह न केवल

क्रपने-क्राप वज्री बनती है बरन् क्रपने समान वृत्तरी इच्छाकों को भी वज्री कता सेती है। उक्त विकानत को निम्न-निस्तित उदाहरता के द्वारा शाह किया था काला है। मान सोविय, यक बाज्यापक किसी विशेष संस्था में बाज्यापन का कार्य कर रहा है।

यह संस्था समाय को निप्नवार्थ भाव से सेवा करती है । उसे इस संस्था में सी क्षमा माधिक नेतन मिसला है। उठे धूचना मिलली है कि वह पूछरी बगह तीन सी मासिक प्राप्त कर सकता है। परन्त यहाँ उसे कोई लामासिक कार्य

I Conflict of degree, 2. Universe of degree, 3. Personalities.

न करना पहेगा, वरन् एक धनी मिल मालिक के यहाँ मुनीम वनकर रहना पहेगा। इस व्यक्ति में मुनीमा की भी योग्यता उसी प्रकार है, जिस प्रकार श्रध्यापन को। उसके मन में सघर्ष उत्पन्न हो जाता है। ऊपरी दृष्टि से उसके सामने सौ रुपया पाने श्रोर तीन-सो रुपया पाने का हो सवाल है, परन्तु यदि इस सघर्ष के सपूर्ण रहस्य को हम देखें, तो पता चलेगा कि प्रत्येक इच्छा के पीछे सैकडों दृसरे मन्सूने लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, इन इच्छाश्रों के सघर्ष में जीवन के दो विभिन्न प्रकार के श्रादशों का सघर्ष है। एक श्रादशों है समाज-सेवा, शान की वृद्धि श्रीर सादगी के जावन का, श्रीर दूसरा श्रादशों है धन-सचय, सम्मान-प्राप्ति श्रीर ऐश्वर्य का। भिन्न-भिन्न प्रकार के दो व्यक्ति एक-सी-ही परिस्थिति में श्रयांत् एक-हो सी इच्छाश्रों के सवर्ष में दो भिन्न-भिन्न मागों का श्रनुसरण करते हैं। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की जीसी बनापट होती है, उसी प्रकार एक इच्छा श्रयवा दूसरी इच्छा विजयी होती है।

दो इच्छात्रों के समर्थ के समय क्रान्य इच्छाएँ मनुष्य की नेतना के समस् क्राती है। मनुष्य क्रपनी कल्पना में यह देखने की नेष्ठा करता है, कि यदि वह एक प्रकार का निर्णय करे, तो वह अपने-अपको कैसा बनावेगा। नो कुछ निर्णय होता है, वह केवल दो प्रतिद्वन्द्वी इच्छात्रों के बल पर हो नहीं होता; वरन् प्रत्येक इच्छा की श्रानुसगिक इच्छात्रों के बल पर होता है। बास्तव में मनुष्य का निर्णय उसके सम्पूर्ण चिरत्र का प्रतोक होता है। अपने चिरत्र के अनुसार हो मनुष्य दो इच्छात्रों के समय निर्णय करता है। कितने ही लोगों को धन को पिपासा होती है, कितने हा मनुष्यों को मान को श्रीर कितनों को ज्ञान की पिपासा होती है। धन की श्रीधक पिपासावाला व्यक्ति उस इच्छा को तृप्त करने की नेष्टा करेगा, जिससे उसे धनोत्पादन की सुविधाएँ मिलें। उसे मान की श्रयवा ज्ञान की उतनी परवाह न होगी। जो व्यक्ति मान की श्रधिक कीमत करता है, वह धन-प्राप्ति की इच्छा को हैसा प्रमुख स्थान न देगा, जैसा कि मान-प्राप्ति की इच्छा को। इसी प्रकार ज्ञानेच्छु, धन श्रीर मान को श्रपने जोवन में प्रमुख स्थान नहीं देता, श्रीर इसके

<sup>1.</sup> Ideals

4.9

कारण इनसे सम्बन्धित इच्छाएँ भी मानसिक अन्तर्हत के समय विजयी नहीं होती। क्षेत्रक के दो हात्रों ने हाल ही में पैसे के लाम में आकर अध्यापन का काम खोड़ रिया चौर पनी मिल मासिकों हे नौहर दन वये । इस मौदरी में न उन्हें उठना मान मिकता है बितना उन्हें भण्यापद की भवता में मिकता या भीर न उन्हें हान प्राप्त करने की कैसी सुविधाएँ हो हैं। परन्तु के धन कमाने की सुविधा प्राप्त करने से कापने कापको सफत मानते हैं। बान्य व्यक्ति पैसी स्मिति मैं बाम्तरिक दुःल का बादुमब करते हैं, बीर वे बापने मान के ऊपर | बोड़ी-सी ठेस लगने पर ही बेचैन हो बाते हैं। ऐसे स्पक्ति पहले से ही उन परिस्थिति में में प्रपने को नहीं शकते किनमें तसके मान की कति हो । तपपछ अपाहरश्च छे पद राज है कि मनुष्य काफो चरित्र के बानुसार ही तो इच्छाकों के बानाईन्द्र के समय एक के भाषना वृत्तरे के भानुसार निर्माय करता है। मानशिक बान्तर्राम्ह की बादला नहीं हो कप्रदायक होतो है। इससे मनुष्य की मानरिक शक्ति का बरा हो हास होता है। स्थनसिक अन्तर्यन्य का सबस्य धामाब विवेदश्यायता का प्रतीक है। पश्चों में चौर बाहाकों में मानसिक धन्त इन्द्र की किति नहीं उल्लम होती क्योंकि उनमें सोधने की गाफि ही नहीं रहती । उनके मन में को कुछ चाठा है अभी के बानुसार है काम करने सगते हैं। वे बप्ते बाप पर किसी प्रवार की रोक नहीं लगाते । मनुष्प में बपनी इच्छाबों को रोकने की शक्ति होतो है। यह शक्ति विकार दृद्धि के ताय-साम आवी है। जिस व्यक्ति में बापनी क्रिपाओं के सम्मान्त परिवामों की क्रम्पना करने की शक्ति नहीं है अनमें बारम नियन्त्रण की भी शक्ति नहीं होती । ऐसा स्पक्ति मन में धान वाले प्रवस विवार के बातुनार ही कार्व करन लगता है । पेता स्पर्कि मदि मीड मी हो हो उसे बाल-बुद्ध ही कहा अवगा। उन्हें बाबरण का मैतिकता

को रोकने की शक्त होता है। यह शक्ति विकार वृद्धि के शाय-शाय भावी है। विक अपित में भावती विकार में के समाम परियानों की कम्माम करने की शक्ति नहीं है जगमें भागत निकार के में में शक्ति होता हो हो हो। देशा स्पष्टि मन में भान के प्राप्त प्रमुख की भी शक्ति नहीं होता । देशा स्पष्टि मन में भान को प्रमुख कि स्वतार है। ऐसा स्पष्टि मन में भान को प्रमुख की हो हो जो उसे बात बुद्धि ही कहा स्वया। उसके आवस्य में मैतिक्या की हिंगे कोई मत्य नहीं। अशस्य को स्वयानी है। किया हम में मिल अप सम्पर्ध होता मानतिक दिवार की स्वयान की स्वयित को दशाता है। किया हम सम्पर्ध हो भी किया हम सम्पर्ध है। किया हम स्वयान हम स्वयान की स्वयान की स्वयान की स्वयान हम स्वयान हम सम्पर्ध है। किया हम स्वयान हम सम्पर्ध हम स्वयान हम हम स्वयान हम स्वयान हम स्वयान हम स्वयान हम स्वयान हम हम स्वयान ह

स्वर्ष वना रहता है। इस प्रकार के सवर्ष से जो मानिसक शक्ति का हाम होता है वह मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए वडा हानिकर होता है। सदा सराय की अवस्था में रहने वाला व्यक्ति सभी काम को आवे मन से करता है और उसे प्रत्येक कार्य में आधी सफजता मिलती है। अतएव इस प्रकार को मानिसक स्थिति चरित्र के हास का परिचायक है।

जब मनुष्य के श्रादर्श सुनिश्चित हो जाते है श्रीर वह एक विशेष प्रकार के जीवन से ग्रम्थल हो जाता है तो मानसिक श्रन्तईन्द्र को स्थिति देर तक नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति के समत् जब श्रपने कर्तव्य सम्प्रन्थों कोई समस्या श्रा जाती है तो वह उसको सुन्तभाने में देर नहीं लगाता। ऐसे व्यक्ति के मन में देर-तक दो इच्छाश्रों का सवर्ष भी नहीं चन्नता। हमारे जीवन के नैतिक सिद्धान्त इन मानसिक श्रन्तर्हन्द्रों को शीधातिश्वि समाप्त करने में सहायक होते हें श्रीर इस प्रकार वे हमारी मानसिक शक्ति का श्रपव्यय नहीं होने देते। नैतिकता इस हिं से मनुष्य के जीवन की सफलता की कुंजी है।

## इच्छित किया\*

इच्छित किया का स्वरूप — इच्छित किया ही नैतिक विचार का विषय होती है। अतएव इसका स्वरूप समम्भना नैतिकता के स्वरूप जानने के लिये अत्यन्त आवश्यक है। जब हम इच्छित किया का मनोवैज्ञानिक विश्लेपण करते हैं तो उसे निम्निलिखित श्रवस्थाओं का पाते हैं—

- (१) दो भिन्न भिन्न इच्छाश्रों का चेतना के समज्ञ श्राना <sup>२</sup>
- (२) इन इच्छार्ग्रों में सवर्ष का उत्पन्न होना<sup>3</sup>
- (३) विभिन्न इच्छात्र्यों के परिणामों पर विचार करना
- (४) एक इच्छा का चुनाव अरथवा निर्णय पर पहुँचना<sup>४</sup>
- (५) ग्रपने निश्चय को वाह्य क्रिया का रूप देना ।

<sup>\*</sup> Voluntary actions 1 Psychological analysis 2. Presentation of desires 3 Conflict of desires 4 Deliberation 5 Decision. 6 Action

नौति-शास्त्र

14 मान सीबिए, एक विधार्यी थी ए की परीदा पास करके विचार करता है कि उसे क्रांगे क्या फरना पाहिए। वह क्रव सरकारी जीवरी कर सकता है

किसी रोबचार में लग सकता है। किसी समाज-सुपार के बान्दोलन में शामिल हो रुकता है अपना प्रापनी पहाई को ही बारी रक्ष रुकता है। उनके मन में मे सब बातें बाती हैं। यह बागे बढ़ना चाहता है। यह उपह मही बानता कि बह किए कोर बागे बढ़े । इस समय उसके मन में करोड़ प्रकार की इच्छायें उत्पन्न होती हैं स्त्रीर उसका मन इन इच्छाकों के संपर्य का सलावा दन वाता है। उसकी बहुत सी मिर्नेश हुन्काएँ थी प्रारम्म में ही संबंध के बाकांडे से बाकां हो व्यक्ती हैं। परस्तु कुन्ह इच्छानें देर दक सहती हो पहती हैं। इस संपर्ण की बावत्या में अनुष्य कोई बाहरी किया नहीं करता वह बाएन सन में बानेक प्रकार के संकरत-क्रिकरण लाटा है। वह प्रत्येक प्रकार के निक्षम के मानी परिशामीं क्षा क्रपनी कश्यना में चित्रक करता है। फिर को पित्र तमें सहाबना लगता है तसके बारुमार वह बपना निवास बरता है। उपर्यंक्ट इपन्त में बिसी व्यक्ति की बापने-बाप रोजगारी बन बाते का चित्र बन्धा सगदा है किसी को सरकारी नौकर बनने का क्रायबा समाब रोतक बनने का चित्र क्रायका लगता है. और क्रिसी की बात्स्म विद्याप्ययन करने का ही चित्र बाष्ट्रा सगता है। अनुस्य बापने-बापने स्वमान क्रावना प्यरित्र के क्रानुसार इस प्रकार के निवार के बाव निर्वाप करता है। बैसी मनुष्य की स्वामी प्रवासियों होती हैं उन्हीं के बानुसार उसके निर्माय भी होते. है। ने सामी प्रवृत्तियाँ कुछ कराबात होती हैं और उन्ह सर्वित । स्वामी क्रक्ति प्रवृत्तियाँ ही मनुष्य का चरित्र करनाठी हैं।

क्व मनुष्य किसी निर्धाय पर पर्देवता है तो भ्रपने निर्धाय के भ्रनुसार वह कार्य में साम बाता है। ब्राक्तक की नैविकता की दक्षि से महाप्य का किसी कार्य में करा बाना उतने सकक की बात नहीं बितने महरून की बात उसके मन में होने बाली सानशिक क्रियापें हैं। नैतिक विचार<sup>®</sup> में इन मानशिक क्रियाओं की ही कीमत काँकी बाती है। वे मानतिक किमाए इच्छित किमाकों का बाल्तरिक रूप हैं और मनुष्य का भावरण उसकी इश्वित कियाओं का बाह्य रूप है।

<sup>2</sup> Acquired. 3. Ethical indement

स्वतन्त्र इच्छाशक्ति — हच्छित किया के होने के पूर्व अपनी विभिन्न इच्छाओं पर विचार और एक इच्छा का चुनाव आवश्यक है। उपर्युक्त इच्छित किया के विश्लेषण में इसे चौथी अवस्था मानी है। इस चुनाव में मनुष्य की स्वतत्र इच्छाशक्ति काम करती है। यह स्वतत्र इच्छाशक्ति क्या है, इस पर मनोविज्ञान के पिडतों के भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ मनोविज्ञान के पिडत तो इस स्वतत्र इच्छाशक्ति का अस्तित्व ही नहीं मानते। इसी प्रकार कुछ नीति शास्त्रज्ञ भी इस स्वतत्र इच्छाशक्ति की उपिथिति को मानना नीति-शास्त्र के लिए अनावश्यक समक्ति हैं। जडवादी नीति-शास्त्रज्ञ, विशेषकर प्रकृतिवादी , स्वतत्र इच्छाशक्ति के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते और चेतनवादी सभी नीति-शास्त्र के विद्वान् इसके अस्तित्व को नैतिक विचार के लिए आवश्यक समक्ति हैं। नीति-शास्त्र के प्रश्नों को हल करने के लिए इन दो प्रकार के मतों को भली माँति जानना आवश्यक है।

इिन्जित किया की विशेषता-इिन्जित किया मनुण्य की सामान्य कियाओं से भिन्न किया है। सामान्यत प्रत्येक प्राणी सुख की इन्छा से प्रेरित होकर श्रीर हु, ख के निवारण के लिए कार्य करता है। वह उसी काम को करने का निश्चय करता है जिसमें उसको श्रिषक से श्रीधक तत्कालिक लाभ हो। इन्छित कियाओं में श्रार्थात् इन्छा-शक्ति के द्वारा निश्चित कियाओं में दूसरी ही वात पाई जाती है। मनुष्य जितना ही श्रीधक श्रपनी इन्छा-शक्ति से काम लेना चाहता है वह उतना ही सरल श्रीर सुखदाई मार्ग को छोड़कर कठिन श्रीर कप्ट देने वाले मार्ग को ही स्वीकार करता है। जिस मनुष्य की इन्छा शक्ति जितनी ही दृढ होती है, वह उतना ही श्रादर्शवादी होता है श्रीर वह प्रलोभनों के प्रतिकृत उतना ही श्रीक लडता है। कर्तव्य पय पर चलने में इन्छा-शक्ति का सबसे श्रीधक कार्य होता है। ऐसे व्यक्ति को पद-पद पर उचितानुचित का विचार करना पडता है श्रीर पाय सरल मार्ग को छोड़ कठिन मार्ग प्रहण करना पडता है। इस प्रकार के निश्चय से इन्छा शिक्त श्रीर भी श्रीधक हद होती है श्रीर मनुष्य का चिरत्र बनता है। श्रीक श्रीर भी श्रीधक हद होती है श्रीर मनुष्य का चिरत्र बनता है। श्रीक खीत की कि ह्वीलराइट श्रीर विलियम नेस महाश्रीं ने वताया है, यह

<sup>1.</sup> Freewill 2 Materialistic 3 Naturalistic 4. Spiritualists

नैतिक काचरक की कोई सुबम करोदी हो सकती है यो वह प्रकोमनों के प्रति-कृत बाने की क्षपदा कठिन मांग पर बाने की हो करोटी है। इच्छा शकि से

44

किया गया कार्व यह है बिलमें मनुष्य अपनी श्राकृतिक प्रश्नविमों के प्रतिकृत जाता है और यही नैतिक आचरया भी है।

सान लीबिया इसे मूल लगी है। इस अपनी मूल को शांत करने के लिय बाबार से मिळाड लाते हैं परना अभीदो इस लाने केटते हैं स्मोदी एक अस्तिय

क्षा आख है। ब्राहिपि-सरकार इमारा पहला धम है। यदि इस उस मिकाई की क्रपन-ब्राप न लाकर वड़ी प्रस्तका के साथ करने ब्राहिप को क्रिक्स हैते हैं सो इमें ब्रापन माहतिक स्वभाव के पतिकृत ब्राह्मरण करना पहला है। यहाँ इमारे ब्राह्म क्रीर इमारी माहतिक महत्तियों में सन्तर होता है और धने इमारा

कारण कीर इमारी माइटीक महिल्मों में हरू होता है और भी हमार भारण कीर इमारी माइटीक महिल्मों में हरू होता है और भी हमारा परित्र प्रदाह है तो भारण की विवय होती है । इसे विकास के किया हस्ता परित कमी होती है उतनी ही अधिक माइटीक महिले का हसाते के किया हस्ता परित के वहा की भारहरणका होती है । इसी मुक्स मार्थक विकेशक काम की

करने के तिए इच्छाराधिक के बात को आवश्यकता पहती है। काई-कोई लोग अपने आरार्ग के तिए पन-बीमात कोर राज-पाट को भी खोड़ हैते हैं। जो अपनी बातरा हो शिवक महोमानों के प्रियेक्त चताने की शक्ति एतता है उठमें निरुक्त कावस्था करन की उठनी ही क्रायिक मीमाता रहती है। वह मानप के

मन में इंग्लिक किया के होंगे के यून अन्तर्शन बन्नता रहता है वो पहल पहल प्रसोगमा का बल ही कविक दिलाई देता है। पर बन इंग्लियाकि उठके प्रतिहल बाम करने लगाये है तब प्रशोगना का बन्न पर बाता है। किरात ही बड़ा प्रशोगना होता है उठके विकास तहने की उतनो हो अधिक आप्यारिक प्रतिक ही आवरमकता होती है। आप्यारिक बन्न की आवर्गकर प्राप्त की का

शांत का भावरपञ्जा होता है। काम्याप्यक वता का बावरपञ्जा यहाँ उठा होता पूर्ति का वार्त तिक्क भावा है। इत प्रकार शिक्षत किताओं के हारा मनुष्य के बाम्याप्यक वता की हार्कि होती है। नैतिक बायरप्य मा इसी प्रकार का बायरप्य है। नैतिक बायरप्य वह बायरप्य है बितमें मनुष्य को कामिक बायिक मनोमनी के मिन्सूल यहना पढ़े चौर बायिक के बायिक कर्ननाहर्यों का सामना करना पढ़े। यो स्पष्टि बितना ही बायिक क्रिक्नाहर्यों का सामना करने की योग्यता रखता है वह नैतिक ग्राचरण की भी उतनी ही ग्रविक योग्यता रखता है। "

# नियतिवाद ध श्रौर स्वतन्त्रतावाद व

नियतिवाद का सिद्धान्त — जब दो इच्छा श्रों का समर्प होता है तो एक इच्छा का दूसरी इच्छा पर विजय प्राप्त करना श्रावश्यक है। विजय प्राप्त करने वाली इच्छा दूसरी इच्छा को दवा देती है। श्रव प्रश्न यह है कि विजय कौन सी इच्छा प्राप्त करती है। इस प्रश्न का साधारण उत्तर यह है कि जो इच्छा प्रयल होतो है वही विजयी होती है। श्रतएव इस समर्प के परिणाम के विपय में सामान्य सिद्धान्त यह है कि सवर्प में सदा प्रवल इच्छा विजयी होती है। कोई इच्छा प्रवल क्यों है, इस प्रश्न के उत्तर में यही कहा जाता है कि प्रत्येक इच्छा में प्राक्तिक वल होता है, इस प्रश्न के उत्तर में यही कहा जाता है कि प्रत्येक इच्छा प्रवल होती है श्रीर कोई निर्वन। प्रवल इच्छा का सभी इच्छा श्रों के समर्प में विजयी होना यही निर्णय का स्वरूप है। इच्छा श्रों के श्रितिक कोई तत्व इच्छा श्रों को वली श्रयवा निवल वनाने वाला नहीं है। हम इच्छा श्रों के समर्थ में किसी स्वतन्त्र इच्छा श्रीक्त श्रथवा किसी श्राध्यात्मिक तत्व का कार्य नहीं देखते।

क्ष्म प्रस्त में विलियम जेम्स महाशय के "प्रिन्स पिल्स श्राफ साइकोलाजी" नामक पुस्तक में कहे हुए निम्न लिखित विचार उक्केखनीय है.—

<sup>&#</sup>x27;The ideal impulse appears a still small voice which must be artificially re-inforced to prevail Effort is what reinforces it, making things seem as if, while the force of propensity were essentially a fixed quantity, the ideal force might be of various amount If the sensuous propensity is small, the effort is small The latter is made great by the presence of a great antagonist to overcome And if a brief definition of ideal or moral action were required, none could be given which would better fit the appearance than this it is action in the line of greatest resistance,"—Principles of Psychology, Vol II, page 548-549.

<sup>1</sup> Determinism 2 Doctrine of Free will (Libertanianism).

एक मत बहबारी मनाभेकानिकों और तार्कनिकों का है । इस मत को नियतिकार कहते हैं । नियतिकार के बानुसार मनुष्य के मानतिक संपर्य के परि

शाम तमी प्रकार के निम्बत हैं बित प्रकार के सकान के दूर के ज़िक्ष गयं परवर का गीने मिदना निम्बत है। मनुष्य को कुछ भी निर्मय करता है कह पहते के हो उनके बस्पमात स्वाम स्थानिक संस्कार कीर परिस्थितियों के हाथा निम्बत रहता है। हतका बस्पमने करके यह पहते से ही बताया का सकता है कि वह समुक्त परिसिति में क्या करेगा।

स्वतान्त्रतायाद् का सिद्धान्त —उक शिद्धा ए के प्रतिपृत्त साठनवावाद का विद्यान है। साठनवावाद के विद्यानायुक्तर दो इच्छाची के मंत्रपं का परिशाम रच्यामाँ की स्वत शक्ति के उत्तर निमर नहीं करता वरन् मगुम्म की स्वतंत्र स्व्यापिक के उत्तर निमर क्या है। मगुन्य को यह सम्बाग्धिक है उत्तर निमर क्या है। मगुन्य को यह सम्बाग्धिक हो यह ति स्वतंत्र है। श्रेष्ठ स्वया स्वया हो।

स्वतन्त्र इच्छायाचि का मैतिकता में मवस्य — निगरिया भीर स्वतंत्रतानात होनी ही देव विदार है किनके विश्वम में संविध बात तत्व विदान ही कर कहता है किंद्र नीतियाक में हतना ही कहा ना वकता है कि स्वतन्त्र इच्छायांक के संविद्यल में विरवाध करना मैतिक विचार के तिय सनिगर्य है।

कीर क्रपने मार्वी को छहा अपने विशेष के निर्वेषया में रखती है । यह शब्का राष्ट्रिक सभी नहीं है वरन विशेष मुख है । यो व्यक्ति विकास ही अविष् विशेषी

होता है उसकी यह इच्छाशकि उठनी ही प्रयत होती है।

यह नीति शास्त्र की पूर्वमान्यता कही जा सकती है। मार्टिनो महाशय का यह कथन सर्वथा युक्ति-सगत है कि या तो स्वतन्त्र इच्छाशक्ति कोई वास्तविक वस्तु है ग्रथवा नैतिकता कोरी कल्पना है। जन हम स्वतत्र इच्छाशक्ति के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते तो किसी प्रकार के आचरण के लिए किसी व्यक्ति को जिम्मेदार कैसे बना सकते हैं । धर्माधर्म का विचार उमी स्थिति में हो सकता है जब कि स्वतत्र इच्छाशक्ति की उपिश्वित को मान लिया जाय। जहाँ कार्य करने की स्वतत्रता नहीं वहाँ कर्तव्यता कैसी। कान्ट महाशय का कथन है कि योग्यता के विना कर्तव्यता सम्भव नहीं । कर्तव्य की योग्यता के मानने पर हमें स्वतन्त्र इच्छाशक्ति को मानना पहला है। यदि मनुष्य परिस्थितियों का दास ही है तो हम उसे किसी प्रकार के अनैतिक ब्राचरण के लिए कैसे दोपी टहरा सकते हैं <sup>१</sup> जिस व्यक्ति में परिस्थितियों के प्रतिकृत चलने की शक्ति है उसी के ऊपर नैतिकता का उत्तरदायित्व रहता है। परिस्थितियों के प्रतिकृल चलने की शक्ति पशर्कों में नहीं होती। यह शक्ति मनुष्यों में ही होती है। इसी कारण पश्यकीं के कार्यों पर नैतिक विचार नहीं किया जाता, मनुष्यों के कार्यों पर ही नैतिक विचार किया जाता है। छोटे बालकों में भी परिस्थितियों के प्रतिकृल चलने की शक्ति नहीं होती, श्रतएव हम उन्हें भी किशी श्रनुचिन काम के करने के लिए उतना उत्तरटायी नहीं समभते जितना एक प्रौढ़ व्यक्ति को समभते हैं। जिस व्यक्ति में विचार करने की जितनी ही श्रायिक शक्ति होती है वह श्रपनी स्वतन इच्छाशक्ति से उतना ही श्रिधिक कार्य लेता है, श्रीर ऐसे व्यक्ति के कार्य नैतिकता की दृष्टि से उतने ही महत्व के होते हैं, क्योंकि इच्छाशक्ति की स्वतन्त्रता के साथ-साथ मनुष्य का नैतिक उत्तरटायित्व भी वहता है।

स्वतत्र इच्छाशक्ति की उपस्थिति के कारण ही हम पहले से यह नहीं कह सकते कि कौन-सा व्यक्ति किसी विशेष परिस्थिति में किस प्रकार का आचरण करेगा। हम उसके आचरण का अनुमान मात्र लगा सकते हैं। परन्तु इस प्रकार के अनुमान सब समय ठीक नहीं होते। हम स्वय अपने ही विषय में पहले से

<sup>1.</sup> Postulate # Either freedom of will is a fact or morality is a delusion. † There cannot be an oughtst without a canst

नहीं बातते कि मिवन में बान बाती बिमित प्रकार की परिस्थितियों के समय हम देता बायरात् करेंगे । कावारवातः हम देता हो बायरात् करते हैं कित प्रकार के बायरात्व का हमें अन्यात होता है, बावाद विस्त प्रकार का हमारा बरित्र होता है। परस्त बायात के हारा स्टतन्य इच्छायिक का निर्मातत होता यह नहीं स्टाला कि हम किती बाहरी परमान से की हुने हैं। बायगुत का निय रूप बास्त निमन्त्रय ही है। हम बायने बायगुत को हो कमी कमी वहत हते है। ऐसी ब्राह्मा में बातरे ब्रिटिंग स्टाला वी परिवान हो बाता है।

٠,

#### स्यतन्त्र इप्लाशकि शीर चरित्र

स्वतन्त्रता का वर्ष-अपर इसने कहा है कि सतन्त्र इच्छाराधि का पश्चित्व नैतिक भाकरण के शिए भनिवार्य है । यह खठन इच्छाशकि क्या है और इसका मनुष्य क बरिज से क्या सम्बन्ध है। इस प्रश्न के निध निम उत्तर दिये गमे है। एक मठ के ब्रानुतार खतन इच्छाधीक एक ऐसी बरन है मिसके विपय में इस यह नहीं कह सकते कि वह अमुक परिकाति में क्या करेगी । स्वतन्त्र इच्छाराच्छि सन्दर्भ को प्रत्येक परिवर्ति मे स्वतन्त्रवापूर्वक कार्य करने का शक्ति प्रदान करती है। स्वतन्त्र इच्छाशक्ति में किसी प्रकार की निपठवा को स्वान नहीं। एक दूतरे सत के बागुसार स्वयन इच्छारा कि वास परिस्थितियों से नियन्त्रित नहीं हातो फिन्दु वह ब्रापने-ब्राप से ब्रवहर्ग नियन्त्रित रहती है। सदन्त्रता का कर्य है ब्राह्म-नियन्त्रया। स्ट्राप्य अपने-ब्राय के निव न्त्रच में नहीं तक रहता है जहाँ तक वह अपने हो। बनाए विद्यान्तों के उत्पर भावरच करता है। भ्रापने बनाए नियमों के प्रतिकृत भावरचा करना त्वतन्त्रता नहीं है बरन स्वस्कृत्या है। हो मनुष्य इस प्रकार के बारम-नियन्बय में क्रभ्यत हो बाता है वह यह विशेष प्रकृत के खमाब का बन बाता है। कारम निवन्त्रया के बान्यात के बारा को स्वक्षाय बनता है उसे बरित कहते हैं। इत मकार चारंत्र मनुष्य ६ वृत्र बाभ्यास का वरिद्याम है। यह वृत्र बाम्यास किसी विरोप प्रकार की परिक्षिति में विरोध प्रकार के निर्माय पर ब्रामें के लिए. संदर्भ

<sup>1</sup> Will. 2. Character 3 Licence. 4 Self-control.

को प्रेरित परता है, प्रश्रांत् मनुष्य प्रयने पूर्व प्रभ्यास पे हास ध्राप्ता श्रपने चरित्र हारा ही नियत्रित होने लगता है। चरित्र एक न्यापी बन्तु है। प्रतएव जब मनुष्य का चरित्र वन जाता है तो हम उसके निर्ण्यों के पिषय में इतने प्रनिध्या नहीं रहते जितने कि चरित्र न बने हुवे व्यक्ति के निर्ण्य के विषय में प्रनिधित रहते है। इस तरह चरित्र की नियतिता व्यतन्त्र एच्छाशक्ति का वाधक नहीं है, वरन् उसने प्रणंता का परिचायक है।

प्ररित्र की नियतिता—मनुष्य की स्वतन्य इन्छाशक्ति उसे सब प्रशा नो नियतिना ने मुक्त नहीं कर देती। यदि ऐसा हो तो हम किसी भी व्यक्ति के प्राचरग के विषय में कुछ भी श्रंदाज न लगा सबेंगे। इसारा नाधारण ब्याव-हारिक जीवन इसी प्रकार के प्रदाज के ऊपर निर्भाग करता है । एस चिर्वहीन व्यक्ति के विषय में भले ही यह न कर सक कि यह विशेष प्रमार की परिन्यितियाँ में वैना श्राचरण करेगा, परन्तु साधारण चरित्रवान व्यक्तियों के श्राचरण के विषय में हमारे श्रवसान प्राय' ठीक निकलते हैं ! हम जानते है कि एक व्यक्ति को किसी वाम के लिए टॉटने टपटन मे जम काम की वह सावधानी के साथ करेगा श्रीर दूगरा व्यक्ति टॉटने-इपटने पर नाम का करना छोट ही देगा । जिन वार्ती को सुनकर एक व्यक्ति के मन मे मानिसक ग्लानि श्रयवा भय उत्पन्न होता है उन्हीं वार्ती को मुनकर दुसरे के मन में क्रीध उत्पन्न होता है। इस प्रकार हम मनुष्य के चरित्र को जान कर उसके श्राचरण के विषय में श्रन्दाज लगाने हैं कि किसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति क्या करेगा । इस प्रकार का श्रनुमान लगाना इसलिए ही सम्भव है कि मनुष्य के जीवन में किसी न किमी प्रकार की नियतिता काम करती है, अर्थात मनुष्य ग्रपने श्राचरण मे इस प्रकार स्वतन्त्र नहीं है जिस प्रकार की स्वतन्त्रता स्वच्छन्द व्यक्ति चाहता है।

मनुष्य का जैसा चरित्र होता है उसकी इच्छाशक्ति भी उसी प्रकार कार्य करती है। चरित्र इच्छाशक्ति के पूर्व-श्रभ्यास का परिणाम है। परन्तु यह उस इच्छाशक्ति का बन्धन भी है। पहले किया गया श्राचरण मनुष्य के वर्तमान

<sup>1</sup> Determinism of Character

₹₹

ब्राचरण का कारण नेन बाता है। किती प्रधार के ब्राचरण के संस्कार मनुष्य के मन में रहते हैं। यही एंस्कार मनुष्य के बरित के आधार होते. हैं। एक बार अब मनुष्य किसी धम-संकट<sup>ा</sup> में पहला है और वह **बे**ठे *मार्ग* को जुनता है बैठे ही मार्ग के जुनने की उसमें प्रश्नि हो बाती है। यो मनुष्य वर्ग-एकट के समय न्तरहा और प्रिय मार्ग को छोड़ कर अप्रिय और कठिल मार्ग को प्रहसा करता है वह तुसरी बार भी प्रापः वैता हा इनका है। यदि इस्टिन मार्ग केंद्र है तो उसे ऐसे मारा पर चलना ही ग्रम्का लग्दा है। बार-बार अस्पास करने पर कठिन मार्ग हो सरत हो बाता है और उथ पर चहने से मनुष्य को क्य का क्युमन न होकर प्रधवता का कानुभव कीया है । जो मनुष्य कर-बार कटिनाइयों का शासना बता है उसे बंदिनाइयों का शामना करने का बाम्यास हो बाला है। इस ग्रम्पात के परिशाम स्वरूप वह कठिनाइयों को देखकर बरता नहीं ! कठिनाइमों को देखकर उठते भागना यह मनुष्य का बामबात स्वभाव है बीर कठिनाइमी को देखकर उनसे खड़ने है लिए तैवार हा बाना वह उसका प्रक्रित स्वमान है नहीं चरित्र है। चरित्र मनच्य को एक सचित्र शक्ति है। यह इच्छाशक्ति काही वसरा नाम है। विस सन्त्रम का चरित्र विसना ही संग्रहित होता है उन्हों इच्छाशकि भी उदनों हो सहह होती है। परित्रशन् स्पक्ति की इच्छाशक्ति सक्यें के सामने बान पर बाँबाबीस नहीं होती बरन वह बहुता से उनका सामगा करती है।

इचकाराचि से चरित्र का निमाख होता है और फिर चरित्र किसी प्रकार के श्राचरण् में "स्कार्याक को प्रभावित करता है। स्वतन्त्र श्राचरण् का नासाविक बाय नहीं है। इसे कारण से इस यह कह सकते हैं कि कोई अधिनान व्यक्ति किसी विशाप पारस्थिति में कैशा भाषाख्य करेगा । स्थतन्त्रता स्वयक्तन्त्रा से मिस यस्त है। स्वता व मनुष्य का परिष हह हाता है और स्वक्तन्त्र मनुष्य का परिष निवस होता है। स्वयद्भन्द म्बर्कि है सावरद्ध में किसी प्रकार के सिद्धान्त कार्य नहीं करते । वह मनमीनी होता है और चुलिक इच्छाओं के बालेगी में बाकर काम करने संग्या है। इतके प्रतिकृत चरित्रवान स्पक्ति के बीवन के विद्यान्त

<sup>1</sup> Moral cituation.

सुनिश्चित होते हैं। वह सदा इन सिद्धान्तों को अपने आचरण में चिरतार्थ करता है। वह सदा अपने विवेक से काम लेता है और विवेक के प्रतिकृत मानसिक विग का सदा दमन करता रहता है। इसी प्रकार की स्वतन्त्रता नैतिकता के लिए आवश्यक है। विना आत्म-नियन्त्रण की शक्ति के, अर्थात् विना चरित्र की नियतिता के नैतिक आचरण सम्भव नहीं और विना इस नियतिता के नोति-शास्त्र अर्थहीन हो जाता है।

पशु, वालक श्रीर पागलों के श्राचरण पर किसी प्रकार का नैतिक विचार नहीं किया जाता। नैतिक विचार की पूर्वमान्यता , मनुष्य में श्रपने विवेक के श्रानुमार कार्य करने की शक्ति है। चरित्र का निर्माण विवेक के द्वारा होता है। एक वार जब चरित्र वन जाता है तो मनुष्य का श्राचरण चरित्र के श्रनुमार होने लगता है। जब मनुष्य के जीवन से उच्छुङ्खलता का लोप हो जाता है श्रीर उसका श्राचरण सुन्यवस्थित हो जाता है तभी हम उसके श्राचरण पर नेतिक दृष्टि से विचार कर सकते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि नैतिक विचार के लिए स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति की आवश्यकता है, पर यह स्वतन्त्र इच्छाशक्ति चरित्र की नियतिता को मानती है। एक श्रोर स्वतन्त्र इच्छाशक्ति चरित्र का निर्माण करती है श्रोर दूसरो श्रोर वह उसके नियन्त्रण में रहती है। चरित्र की नियतिता स्वीकार करने से इच्छाशक्ति की स्वतन्त्रता का ग्रपवाद नहीं होता। कहा जाता है कि दुराचारी मनुष्य एक दृष्टि से भला काम कर ही नहीं सकता श्रोर दूसरी दृष्टि से वह भला कार्य कर भी सकता है\*। दुराचारी मनुष्य का चरित्र ही उसके भले काम के करने में वाधक होता है, ग्रायांत्र उसका पूर्वाभ्यास ही उसके मार्ग का रोडा बन जाता है। पर इस चरित्र का निर्माण स्वय उमने ही किया है। यह उसकी स्वतन्त्र इच्छाशक्ति के द्वारा निर्माण हुश्रा है। श्रतएव यह स्वतन्त्र इच्छाशक्ति उसके चरित्र में परिवर्तन भी कर सकती है। यह परिवर्तन एकाएक नहीं होता किन्तु अभ्यास के द्वारा श्रवश्य हो जाता है। इस प्रकार दुराचारी मनुष्य को भले काम से रोकने वाली उसकी स्वतत्र इच्छाशक्ति के श्रतिरिक्त दूसरा कोई तत्व नहीं है। मनुष्य ग्रपनी

<sup>1</sup> Postulate, 2 Determinism of character

<sup>\*</sup> A bad man in a sense can and in a sense cannot do good actions—Mackenzie—A manual of Ethics.

नीवि शास

इन्द्रा वे मला या हुए आवरण करता है। मनुष्य का वरित्र उनके मले हुरे काम करने में वहायक क्षयवा यापक बनजा है। परणु इन प्रकार की वहायता प्राप्त करना अथवा न प्राप्त करना अपने आप की ही महाच्या प्राप्त करना अथवा उने की है। आदराजाने निविद्यारमा के बनुसार मनुष्य का वरित्र ही उनका स्वार है। यह उनकी व्यर्थ के इन्द्रायांकि के निष्म बच्च नहीं। अन्यस्य वरित्र की निविद्या अपने कार की ही नियनिक्षा है।

इण्डा वेतु", और संकट्स" वेत का क्रय-नोति-ग्रास्त में मनुष्य को इच्छा, हेतु और संकर्स की वर्षों

ŧ٧

रहती है। इनमें से नैविक विभार कितके ऊपर किया बाता है। इसे निष्यित करने के लिए इनके सक्य के बान का दोना बाबरमक है। इसने पिछले पूर्वी में इन्ह्या के स्वरूप के नियम में नहत कुछ जन्मा भी है। इन्ह्याओं में अन संपर्य होता है और इत संपर्य के परिद्याम लहम चन एक इच्छा निजयी होकर नेतना के समय कामान्वित दोने के किए यह अपती है तो इस उसे इन्द्रित कार्य का देत करते हैं। सबात हेत्र वह रचका है को किशी कार्य का प्रेरक हो । साधनिक प्रमुख नीवि-धास्त्रज्ञों के अनुवार हेत उच सदय का नाम है जिले अपने कार्य के द्वारा प्राप्त करने का मनुष्म विचार करता है। तच्य के विचार का नाम हेन्न हैक। बादश्यादी नाति शास्त्रज्ञों ने दे<u>त</u> की यही स्वा<del>य</del>ण की है। "नके कचनानशार हैत में मनुष्य न केवल किसी जाह की बातुमुदि करता है, बरम् उसे यह भी बान परता है कि उसकी वह जाद किस प्रकार से पूरी हो सकती है। हेतू में प्राप्त किये जाने वाले पहार्च के मले चौर बुरे होने का बान भी खता है। हेतु इत प्रकार विवेदमुक्त मानसिक मरबा। है। धावशकादी नीति-सारवब कार्य के उस प्रेरक की हेत नहीं मानेंगे विसका स्वयं कार्यकर्ता की द्वान न हो, कपना निसका जान हो परस्तु स्प्यतः मास किमे क्यानेवाले खक्य का किचार न हो । इस प्रकार सनुष्य की इच्छापें ही उतके कार्यों का देत बन एकती है। देत वह इच्छा है जिनक साथ मनुष्य का स्वत्व का मसात् करता है कौर विसक्ते सिए मनुष्य प्रयान करते के क्षिप् वैद्यार शहता है।

<sup>1</sup> Desire 2 Motive 3. Intention

The idea of the end is the motive.

हेतु के विषय में इस विचार से भिन्न विचार छन्तः अनुभूतिवादी नितिशास्त्रज्ञों का है। ईसाई धर्म से प्रभावित दार्शनिकों ने मनुष्यों के कार्य के हेतु उसके भावों अर्थात् रागात्मक मनोवृत्तियों को माना है। मार्टिनो महाशाय के कथनानुसार अनेक प्रकार की रागात्मक वृत्तियाँ (भाव) ही मनुष्य के कार्यों की प्रेरिका अथवा हेतु होती हैं। कोई मनुष्य काम से, कोई क्रोव से, कोई भय से, कोई प्रेम, दया, अद्धा इत्यादि मनोभावों से प्रेरित होकर किसी विशेष प्रकार के काम में लगता है। इनमें से कुछ मनो-भाव बुरे होते हैं, और कुछ मने। कार्य का हेतु वह पदार्थ नहीं माना गया है, जिसे प्राप्त करने की इच्छा मनुष्य करता है, वरन कार्य के हेतु उक्त भाव ही माने गये है। ये ही मनुष्य के मन में किसी विशेष प्रकार की इच्छाएँ उत्पन्न करते हैं। कार्य के मृत प्रेरक ये ही हैं।

संकल्प—सकल्प अथवा मन्तन्य, इच्छा ग्रीर हेतु से भिन्न वस्तु है। हेतु कार्य का प्रेरक होता है, ग्रीर सकल्प उस कार्य के लिए साधन उपिरयंत करता है। मान लीजिए कि कोई मनुष्य पैसा कमाना चाहता है। पैसा कई प्रकार से कमाया जा सकता है। कोई वािण्डय-न्यवसाय करके पैसा कमाता है, कोई नौकरी करके, कोई पुस्तक लिखकर ग्रीर कोई लाटरी के द्वारा। पैसा कमाने का निश्चय करना, यह ग्रागे होने वाली किया का हेतु कहलाता है, कि तु किम प्रकार से पैसा कमाया जाय, यह उसके सकल्प की बात है। सकल्प में मनुष्य करना चाहता है इस प्रश्न का उत्तर उसके सकल्प को जानकर ग्राता है। वह उस काम को क्यों करना चाहता है इस प्रश्न का उत्तर उसके हेतु को जानने से ग्राता है। इस प्रकार कार्य का वास्तिवक प्रेरक हेतु है। सकल्प, हेतु को सफल बनाने का साधन मात्र है।

श्राधिनिक मनोविज्ञान ने किसी कार्य के हेतुश्रों को दो प्रकार का माना है—ज्ञात श्रौर श्रज्ञात। श्राधिनिक मनोविज्ञान मनुष्य के भावों को ही उसके कार्यों का वास्तविक हेतु मानता है। ये भाव कभी कभी मनुष्य को ज्ञात रहते हैं, श्रीर

<sup>1</sup> Intuitionist 2 Emotions Feelings 3, Intention.
4. Motive 5 Spring of action 6 Means

कभी-कभी दे उसकी बेतना की सग्रह के नीचे काम करते. रहते हैं। ऐसी क्यित में मतत्त्र बापनी किपाबों के बास्तविक हेतुओं को स्वयं नहीं बानता । वह बिन हेतुओं को दूसरे होगों के उमस अपने कार्यों का हेतु बताता है, वे चासाविक

\*\*

हेत के बावरवा मात्र होते हैं। सोलहबी राताब्दी में कुछ पारता लीग पार्मिक कड़ियों का विरोध करने वाले स्पक्तियों को किन्हा बताबा देते ये ! वे ऐते कामी को बालक में हैप-बश करते थे। फिन्तु ने संसार के समझ बताते थे, कि यह काम बम-पच से विवक्तित होने वाले स्पक्तियों के प्रति वस भाव से प्रेरित होकर किया वा रहा है। सम्भवता ने बापने इस प्रकार के हेता की सकाई में किरणांत भी करते थे। उनका विचार या कि धार्य पर चलने वाले लोगों को धान्यकाल वक नरक की मन्त्रका भोगनी पहती है। इन मन्त्रका से अवाने के लिए धर्म-पद से विचलित लोगों की चला देना ही अच्छा है। इस सरह थोडा कह देकर उन्हें महान कह से मुक्त कर दिना बाता या । कितने ही लोग क्षमस्राता के कारका मिलारियों को वान नहीं देते; बाधका बावने क्यों पर ही प्रवास पैसा सार्य नहीं करते । पनन्तु ने कारने इस कामीं के लिए वृत्तरे दी देश क्साये हैं । सम्भवतः भिक्तारियों को बान न देन बाहे स्पष्टि देश में निकमी स्रोगों की संस्था न बढ़ने देने का ही देश क्रफने सामने रखते हों। इसी मकार बालकों में साहगी की बारत बानने के विकार से वी बहुत से बनी लोग उन्हें चर्च करने के किया पंपास पंसा नहीं देते पर में हेता प्रामा बास्तविक हेता के ब्यावरंश मात्र होते हैं। इस प्रकार आधुनिक मनोविज्ञान सरस्य के कार्यों के बास्तरिक देता और उत्परी हैं में मेर करता है। एक हेत को कार्य का ग्रेस्क अवना कारच करा बाता है कोर दूसरे को उसका सदद र कहा जाता है। एक वालिक वस्त है, और वृत्रय कीशिक । कार्य का प्रेरक सन्तरम के भीतरी सन में रहता है। स्त्रीर उसका सबस

टन । बाहरी मन में । बाधिकतर मनुष्यों को बापने बातरिक हेतुकों का बान ररता है, इक्षेतिने हेत के बांतरिक और नाहरी मार्गी में मेर नहीं किया वाता । परस्तु कमी-कमी सनुष्य को सपनी किया के स्रोतरिक देतु का बान नहीं रवेता । ऐसी बावरण में किसी कार्य के कारवा और सबब का मेद स्पष्ट हो 1 Motive. 2 Reason.

जाता है। कार्य की नैतिकता पर विचार करते समय साधारणतया मनुष्य के उसी हेतु पर विचार किया जाता है, जिसका उसे ज्ञान है। मनुष्य के आतिरिक हेतु पर विचार करना इतना सरल काम नहीं है।

### श्राचरण में वातावरण श्रीर चरित्र का महत्त्व

श्राचरण क्या है १—ऊपर जो कुछ कहा गया है, उसमें मनुष्य के श्राच-रण के श्रातिस्क कारणों पर प्रकाश पड़ता है । मनुष्य का श्राचरण उसकी स्वतत्र इच्छाशिक्त का कार्य है । श्राचरण में मनुष्य के विवेक श्रीर श्रादर्श कार्य करते हैं । उसके सामने परिस्थितियाँ रहती हैं । वह कभी-कभी परिस्थितियों के श्रनुसार काम करता है, श्रीर कभी उनसे लड़ता है । जैसा उसका विवेक सुमाता है, उसी प्रकार वह काम करता है । मनुष्य का श्राचरण दूसरे प्राणियों के व्यवहारों से भिन्न वस्तु है। दूसरे प्राणी सदा प्रकृति की श्रनुकृत्तता प्रात करने की चेष्टा करते हैं । उनमें स्वतत्र इच्छाशक्ति नहीं होती । श्रतएव उनमें प्रकृति से लड़ने की योग्यता भी नहीं रहती । दूसरे प्राणियों के व्यवहारों में वह विवेकशीलता नहीं दिखाई देती, जो मनुष्य के व्यवहारों में दिखाई देती है । वे श्रपनी जन्मजात प्रवृत्तियों के श्रनुसार कार्य करते हैं । उनके लिए मानो प्रकृति ही उचित श्रयवा श्रमुचित का विचार करती है । पर मनुष्य स्वय श्रपने कार्यों के उचितानुचित का विचार करता है । इसिलए मनुष्य के व्यवहारों को ही श्राचरण कहा जाता है ।

प्रकृतिवादी नीति शास्त्रश्चों ने निस प्रकार मनुष्य के व्यवहारों को ग्राचरण कहा है, उसी प्रकार दूसरे प्राणियों के व्यवहारों को भी श्राचरण कहा है। इस प्रकार स्पेंसर महाशय ने पशु-पित्त्यों ग्रौर की है मकोडों के श्राचरण की चर्चा की है। यदि चींटी वरसात होने के पूर्व भोजन इकड़ा कर लेती है, तो उसके श्राचरण को भला कहा जाता है। यहाँ भले-चुरे का निर्णायक, प्राणी को जीवन मे सहायता देना ही मान लिया गया है। इसी प्रकार मनुष्य की उन कियाश्चों को भी ग्राचरण कहा जाता है, जिसमें वह श्रपनी प्राकृतिक ग्रावश्यकताश्चों की पूर्ति के लिए कार्य करता है।

<sup>1</sup> Environment, 2 Character, 3 Reason.

1= नीदि शास्त्र

विक्रांत के बामुवार उसके वातावरना का परिवास है।

की इस परिभाषा का नहीं मानते । उनके कपनानुसार बहाँ इच्छाराध्य की स्पतन्त्रता नहीं, बहाँ ब्राप्तरंश की भी सम्भावना नहीं है। ब्राप्तरंश मनुष की बन्दों कियाओं का नाम है। बनमें स्वतंत्र इच्छाराजि का काय होता है। मनुष्य हे निम्न प्राणियों में स्वतंत्र रूपपुरुशकि मही होती । चतर्ष अनके स्ववहारी की बाजरण करना नीवि शास्त्र की दृष्टि से महान् भूत है !

बायुनिक काल के मगतिशील नीति शास्त्रमः, मक्कियादियों के बायरक

काचरण में यातायरण का कार्य-एमने अस बताबा है कि मनुष्य के भाषरना में उसकी स्पत्न इच्छाशकि, भ्रथता उसके परित्र का ही प्रधान काय होता है। बरित्र इन्छार्यान्त का सचित वन है। प्रश्रुविवादी शक्ति-शास्त्रहों का मत है कि मनुष्य का बाधरख उनके चरित्र बीर मातावरख का परिचाम 🦹 । बिरु प्रकार मनुष्य का बापर्या उरुक्र बरिष है लगेष रुग्मव नहीं उसी प्रकार वह वादावरका से भी शरतंत्र नहीं हो सकता । मनुष्य कर व्यक्ति भी इस

पदि इस इन इन्द्रिको स्वीकार कर हों हो फिर इस किसी व्यक्ति के बाज-रवा को न तो भला कीर न हरा कह सकते हैं। यदि "मला बायरख" कीर "बरा कायरव" पेरे शब्दों का इस प्रयोग भी करें, तो इस मना कायरवा करने नाले व्यक्ति की न ती प्रशंशा कर कड़ोंगे कीर न दुख का व्यक्त करने वाले की निन्दा । इमें फिर मानना पहेगा कि बातु हुए। वारावरका में पहने के कारक कोई मनुष्य कष्ट्रा काचरवा करते हैं कीर प्रतिकृत बाद्यपरख में पहने के कारन बड़ी मनुष्य हुए ब्राजस्थ करता है ब्रायात् 'ब्रुए' और 'मता शब्द बाताबरख के ग्रह का बोलक इ.स. चाहिए, न कि स्थकि के। इस द्वारि से बोर को भौरी करने के कारण बोधी ठहराना भूत है। भौर सम्मवतः हस थिए बोरी

करता है, कि बह गरीन है। बावना क्वपन में उसे उक्तित शिका नहीं मिली । उचित शिक्षा न मित्रने का कारया भी साता निया की काशिक्षा कावना राज्य में

में हरी बादर्वे पर व्यक्षी हैं को भिर उनका हुए बापरण करना खामानिक है। प्रदर्भे उनके दुरै काचरचा के द्विप्य बादायरचा ही दोपी है।

विद्या-स्पत्रमा की कमी हो एकती है। उचित विद्या के ब्रामाप में जब नातकी उपपुक्त विज्ञान्त में भतुष्यों के ज्ञाचरशा में उतकी स्वरूप इच्छाराजि अथवा उसके चरित्र को कोई महत्त्व का स्थान नहीं दिया गया है। परन्तु ऐसा करों से नैतिक विचार अर्थ-हीन हो जाता है। नैतिक विचार की पूर्वमान्यताएँ स्वतन्त्र इञ्छाशिक्त की उपस्थिति और चरित्र हैं। जहाँ आचरण की स्वतन्त्रता नहीं, वहाँ आचरण का उत्तरदियत्व भी नहीं। फिर किसी आचरण को बुरा अथवा भला कहना सम्भव नहीं है।

यदि हम मनुष्य के आचरण के कारणों पर सूच्म दृष्टि से विचार करें, तो प्रकृतिवादियों के आचरण-सम्बन्धी विचारों की श्रुटियों को भली भाँति समफ लेंगे। पहले तो नीति-शास्त्र में मनुष्य के चिरत्र के मनोवैज्ञानिक कारणों पर विचार करना युक्ति-सगत नहीं है। नीति-शास्त्र में विकासात्मक दृष्टि से चिरत्र का अध्ययन नहीं किया जाता। नीति-शास्त्र का चिरत्र-श्रध्ययन दार्शनिक अथवा विश्लेषणात्मक अध्ययन है। नीति शास्त्र में, चिरत्र कैसे बना—इसे जानना उतना महत्व नहीं रखता, जितना चिरत्र दनने के लिए किन-किन तत्वों की आवश्यकता है—यह रखता है। चिरत्र के वनने में वातावरण ई ट श्रीर गारे का काम करता है। परन्तु जिस प्रकार ई ट-गारे की उपस्थिति से ही कोई भवन तैयार नहीं हो जाता, उसी प्रकार विना स्वतन्त्र इच्छाशक्ति के वातावरण के द्वारा अपने-श्राप चित्र गठित नहीं हो जाता। जो कार्य कारीगर इमारत के तैयार करने में करते है, वही कार्य इच्छाशक्ति चिरत्र के निर्माण में करती है। वह वातावरण को अपने हो दग से काम में लाती है।

जिस प्रकार चिरत्र-निर्माण में वातावरण सहकारी कारण का कार्य करता है, उसी प्रकार वह मनुष्य के किसी विशेष श्राचरण में भी सहकारी, परन्तु परतन्त्र रूप से, कार्य करता है। हम देखते हैं कि एक ही वातावरण का प्रभाव सभी लोगों पर एक-सा नहीं पहता। मनुष्य का जैसा चिरत्र होता है, उसे वातावरण उसी प्रकार प्रभावित करता है। श्रन्थेर में एक पेड के टूंट को देखकर हरणोंक वालक भयभीत हो जाता है, श्रीर भागने की चेष्टा करने लगता है। इसकें प्रतिकृत वीर वालक उस टूँट से घवडाता नहीं, वह उसके पास जाकर वास्तिवकता को जानने की चेष्टा करता है। कोई मनुष्य पन के प्रलोभन से झुट वील देता है, तो कोई इस प्रकार के प्रलोभन से बिल्कुल चलायमान नहीं होता। वह प्रलोभन देने वाले से ही कुद्ध हो जाता है। कायर मनुष्य रण से भागना है,

नी<del>ति शास</del>

मीर शीर पुरुष रुप में न केनल भपने ही सहता है परन्तु वृक्तों को मी मोत्साहित करता है।

इंग्र मौति इस देखते हैं कि एक ही प्रकार का बाताबरण सनुष्य के बारित मेर के प्रतुगार निक्ष मिक्ष प्रकार के ब्रावरण का ब्यारण बन बाता है । किणी विशेष प्रकार का बागावरण सनुष्य के ब्राबरण को किए प्रकार प्रमावित करेगा, मह उनके बरित्र पर ही निर्मेर करता है और सह परित्र बागावरण का परिचास

यह उन्हें बॉरिंग पर ही निर्मा करता है और यह चित्र बाताबरण का परिचाम नहीं चुन्न मनुष्य की शतन हम्बागिक का कार्य है। गरीर कीर हार्य की वीक्ता मनुष्य को उन्हें भाग दिन्न है मिनाई हैं परनू उन्हें साथ परिश्व कार्य के माना पहला है। वैदा कि कार्य प्रश्निक ने बताया है, मैरिक इस्ति ने मनुष्य पर बात है और झाण्यासिक हिंहे ने बढ़ बाराबात है भैरिक

चातावरत को नैतिक दिहें से महत्व का नहीं पाते । मनुष्य के ब्राचरता को ममावित करने वाला बातावरवा मोतिक बातावरवा नहीं, बन्तु शासाविक बीर विवादी का बातावरवा है। मनुष्य किली बाम के बरने में कुछ बोगों को लनुष्ट करने की बातावरवा है। मनुष्य किली बाम के बरने में कुछ बोगों को लनुष्ट करने की बातावरित होता है, और कुछ के बातावरित होता है, और कुछ के बातावरित होता है। वे सभी बातें देशके बातावर्षा का कारवा बनती है, पर

निष् इस इस नार्की को दार्शनिक इप्रि वे वेलें, वो उन्हें इस ब्रफ्ने द्वाय है। मिर्मित पार्वेगे । सतुष्य ब्रफ्ने उन्बन्तियों और सिन्नों को उलाइ कहाँ तक सार्वेग

बन इस सर्पय के शताबरका पर ही विकार करते हैं, दो तभी प्रकार के

उनको करोप देने की कहाँ तक वेश करेगा वह उठके परिव पर निमर है। बैसा नकुम्म का परिव होता है वह कमने वातावरण को मी वैधा ही बना सेता है। मान सीविय कि किसी वारखबरा कोई स्पष्टि हमें माली दे देखा है। इस मान सीविय कि किसी वारखबरा कोई स्पष्टि हमें माली दे देखा है। इस मानी को हम तब क्षेत्रे हैं, और मानी देने वाड़े स्वष्टि की नासमान जानकर

सान लीनिय कि कियो कारणवरा कोई ब्यांकि हमें वाकी दे देया है। इस ग्यारी को इस कह लेते हैं, ब्रीर ग्यानी देने गाठि व्यक्ति की नायसम्प्र बानकर क्या कर देते हैं। इसी तरह इसकी बही बिना परिस्मत के कम मिल बाया है इस दक्त पन को दान में है देते हैं। इस ब्यानी इन कियाओं से एक प्रकार का बाताबरण देशा करते हैं। यदि इस क्रोय में झाकर परस्ती देने वाले

I Self-created.

क्यिक्त को तमाचा मार देते हैं, श्रथवा मुफ्त में पाए हुए धन को श्रपने ही काम में खर्च करते हैं, तो हम इन क्रियाश्रों के द्वारा दूसरे प्रकार के वानावरण का निर्माण कर लेते हैं। हम गाली देने वाले को तमाचा मारेंगे श्रथवा नहीं, सुफ्त में मिले धन को दान में दे देंगे श्रथवा अपने श्राप खर्च करेगे, यह हमारे चरित्र के ऊपर निर्मर है। इस प्रकार हमारा चरित्र ही हमारे शत्रु श्रौर मित्र का निर्माण करता है, श्रौर प्रतिकृत तथा श्रमुकृत परिस्थितियों को हमारे समत्त उपस्थित करता है। इस प्रकार हमारा वातावरण वास्तव में हमारे ही द्वारा, श्रथांत हमारे चरित्र के द्वारा निर्मित होता है। नीति-शास्त्र के विद्वान में केन्जी महाशय के इस कथन में मौलिक सत्य है, कि ममुज्य का श्राचरण उसके चरित्र श्रौर वातावरण का परिणाम नहीं विद्यार भारा श्राचरण में प्रकारित चरित्र का परिणाम है। श्रादर्शवादी विचार-धारा के श्रमुगर श्राचरण में प्रधान वस्तु वातावरण नहीं वरन् चरित्र है। यही मत हमें युक्ति-सगत दिखाई देता है।

### प्रश्न

- भूख श्रीर इच्छा में क्या भेद है ! मनुष्य के नैतिक श्राचरण में इच्छा का क्या स्थान है !
- २. इच्छाश्रों के द्वन्द्व का क्या श्रर्थ है ? इससे मनुष्य का नैतिक विकास कैसे होता है ?
- इच्छित किया के स्वरूप को उसका विश्लेपण करके स्पष्ट की जिये । निश्चय के पूर्व की अवस्था की मनोवैज्ञानिक महत्ता क्या है ?
- ४. स्वतत्र इच्छा शक्ति का क्या त्रर्थ है १ इसकी उपिश्वित को प्रमाणित करने के लिये कौन-कौन युक्तियाँ दी जाती हैं ?
- भ. नियतवाद श्रीर स्वतत्रतावाद का नीतिशास्त्र के विचारों मे क्या महत्त्व है ? यदि हम स्वतत्रतावाद को नहीं मानें, तो नीतिशास्त्र का क्या रूप होगा ?

#### ६ परित्र केले बनता है। इतके बनने में स्वतंत्र इच्छाशक्ति का क्या स्थान है! "सक्तुन्ता स्ततन्त्रता नहीं है"-इस क्यन की सरयता को राष्ट्र कीलिये ।

मीति-शास

68

नीतिशास्त्र के किये किस प्रकार की स्वदन्त्रता की कावश्यकता है। 二 नेतिक धायरण के जिये किस प्रकार की नियक्तिया बायरयक है। इस नियतिता का भेर नैतिक नियतिता से बताइवे ।

इन्ह्या क्षेत्र कार संक्रम्य में क्या मेद है! उदाहरण देकर समझ्यारें !

मन्दर के बाजरख की नैतिक्या को कीन-सा तत्त्व बाधक रख करता है। मनुष्य का ब्राचरण उसके चरित्र बीर वाद्यवरण का परिचाम है-दर्व

कपन की समालोकना करके उचित रिकान्त का निकपश की बिने ।

## चौथा प्रकरण

## मनुष्य की क्रियाओं के हेतु

### दो विरोधी विचार

मनुष्य की क्रियाओं के हेतु के विषय में दो विरोधी विचार हैं। एक विचार के अनुसार मनुष्य की सभी क्रियाओं का हेतु सुख की इच्छा होती है, और दूसरे विचार के अनुसार उसकी क्रियाओं का हेतु उसका ज्ञान होता है। पहले प्रकार के विचार को मनोवैज्ञानिक सुखवाद कहा जाता है, और दूसरे प्रकार के विचार को विचारवाद कहते हैं। इन दोनों विचारधाराओं को जानना और उन पर विवेचन करना नीति-शास्त्र की अनेक जटिल समस्याओं को हल करने के लिये आवश्यक है।

### मनोवैद्यानिक सुखवाद

वेन्थम महाशय की युक्ति — मनोवैज्ञानिक सुखवाद के प्रमुख प्रवर्तक वेन्थम ग्रौर मिल महाशय हैं। जेरोमी वेन्थम महाशय श्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'प्रिन्सपिट्स श्राफ लेजिसलेशन' के प्रथम प्रकरण में निम्नलिखित युक्तियाँ मनो-वैज्ञानिक सुखवाद को सिद्ध करने के लिये देते हैं —

''प्रकृति ने हमें सुख श्रोर दु ख के राज्य में रख दिया है। हमारे सभी विचार हर्नी के कारण उत्पन्न होते हैं। हम श्रपने सभी निर्णयों श्रोर निश्चयों को उन्हीं के श्रनुसार बनाते हैं। जो इस श्रनुशासन से मुक्त रहने की बात कहता है वह नहीं जानता कि में क्या कह रहा हूँ। उसका उद्देश्य एक ही होता है, सुरा को अहण करना श्रोर दु ख से मुक्ति पाना। जब वह श्रधिक-से-

<sup>1</sup> Motives 2 Psychological hedonism. 3 Rationalism



को देखना पड़ेगा, श्रीर यह प्रत्यच् जान के ऊपर ही निर्भर है । इसे हम श्रात्म-निरीच्या श्रीर दूसरे व्यक्तियों के श्रात्म-निरीच्या की सहायना से निश्चित कर सकते हैं। मेरा विश्वास है कि इन दो प्रमार्गों पर पच्यात-रहित यिचार करने से यह श्रवश्य निश्चित हो जायगा, कि किसी वस्तु की इच्छा करना, श्रोर उसे सुखद पाना तथा उससे भागना श्रीर उमको दु राद सोचना एक दूसरे से पृथ्क नहीं किये जा सकते, श्रयांत् ये एक ही घटना के दो भाग हैं, ये एक ही मनोवैज्ञानिक सत्य को दो प्रकार से कहने की विधियाँ है। किसी वस्तु को इच्छा के योग्य श्रीर सुखद मानना एक ही वात है। किसी वस्तु की, सुख के विचार के श्रातिरिक्त किसी श्रीर कारण से, इच्छा करना भौतिक श्रीर ताल्विक हिए से श्रसम्भव हैं"।\*

सुखवाद की श्रालोचना—मिल महाराय के उपर्युक्त कथन से स्पष्ट हे कि मनुष्य के कार्यों का हेतु सुख की चाह के श्रातिरिक्त श्रौर कुछ भी नहीं हो सकता। सुख-प्राप्ति के श्रातिरिक्त किसी दूसरे हेतु से काम करना मनुष्य के लिये,

Utılıtarianısm.

<sup>&</sup>quot;And to decide whether it is really so, whether mankind do desire nothing for itself but that which is a pleasure to them or of which the absence is a pain, we have evidently arrived at a question of fact and experience, dependent like all similar questions, upon evidence. It can only be determined by observation of others I believe that these sources of evidence, impartially consulted, will declare that desiring a thing and finding it pleasant, aversion to it and thinking of it as painful, are phenomena, entirely inseparable, or rather two parts of the same phenomenon, in strictness of language, two different modes of naming the same psychological fact—that to think of an object as desirable (except for the sake of its consequence) and to think of it as pleasant are one and the same thing and that to desire any thing, except in proportion as the idea of it is pleasant, is a physical and metaphysical impossibility."—

अर्थ मीर्य शास्त्र मनोपेशानिक दक्षि हे सम्मव नहीं हैं । इस कल का प्रमाय बातो दिवारों के निरीक्षण हे मिलता हैं । इत निरीक्षण की योगपता बम्माक से बाती है। बाद हमें दिवार करना है, कि क्या मनुष्य के तमी वायों का हेत सुन्य की बाद ही होती है। और क्या मनुष्य बातन बावको सुन्त की इच्छा है किसी भी रिचर्त में मुख्य नहीं कर सकता !

काम करता है। इराक्ष क्यों यह नहीं कि यह मुल के लिये वस कुछ करता है। मनुष्य बन कोई काम करता है तो उसे ग्रुल अवश्य होता है। परना हर जुले को ही काय का रहा पनाकर काम करते है ग्रुल की माति के बरते मुल को विचास हो बाता है। मान लीबिबोक में सिलाबी किसी केल में माग इसलिय केता है कि उससे उसकी मुल मात्र होता। क्या वह कीच के ग्रुल को बाताविक क्यांग्रिक में विचास ग्रुल माति की विस्ता से नहीं कर तेता। विसे का बाद बार बार

पह सोजता रहे कि उसे मुल मात हुआ। समया नहीं तो यह ठीक से लेता ही न सकेगा और उसे मुल की माति को बगह सुरू का दिनाया ही सिलेगा। जिल

सुसा कीर संतोप का ऐक्य —मुलवारियों ने मुख कीर कारमनंतीय का ऐक्य कर दिया है। यह करन सत्य है कि मनुष्य कारमनन्त्रीय के पिने समी

प्रभार खेन का तुम्ब उठके विराद में बिन्ता करने से नाव हो बाता है उठी
प्रभार कलाकार लेलक धीर समाब सेना के किया की बाग में सभी हुए, स्पिक का
तुक भी उन काओं से प्राप्त होना बाले तुम्ब के विराद में बिन्ता करने से सह से
बाता है। वो स्पत्ति वापने काम से प्राप्त होने बाले तुम्ब के बारे में वित्ता विनेत्तर रहाता है वह बाजने हुआ का उठना हो स्पिक्त विनास करता है।
तिस्तामियों के मतुसार निप्तामें परीतकार का काम करना सेमब हो नहीं।
भी तुम्ब काम किया बाता है वह सामने हुल के सिन्ते ही किया बाता है। इत हुम्ब

भी कुछ नाम किमा चारा है नह साम्ने प्रल के तिने ही किया आया है। इस प्रक का सकरा क्या है! नह नाम प्राप्त की मारित होने पर धेनेवनामाँ की मानुम्हि क्या कहा गया है। पर यह होता जाता है कि हरा मक मार्ग हैए के कलाय होड़ कानमा स्वयंग्या मारित के विसे परेंती के वक्ते पर मक्ताय से वह बाता है! उने फींसी के दक्ते पर जड़ने से कीन सा सुल मारा होता है। और किया मार्ग प्रक की मारा से यह मार्ग मार्गी की निते हैंसा है। वह उठका मिस्ताल ही

न ग्देगा तो उते कौन-सा सक्त बीना सम्मद है !

विचार-जन्य सुख की विशेषता—सम्भव है कि उक्त तर्क के उत्तर में यह कहा जाय, कि उसे अपने देश के स्वतन्त्र होने का विचार सुरत देता है। पर इस उत्तर का अर्थ यही होता है, कि मनुष्य को सुख के त्याग से भी सुख प्राप्त होता है। वह सुख कैसा, जो उसके त्याग से उत्पन्न हो १ वास्तव में विचारजन्य सुख को आत्म सन्तोप का नाम देना उचित है। मनुष्य सभी काम आत्मसतोप के लिये करता है। किसी व्यक्ति का आत्म-सतोप भोग्य पदार्थों की प्राप्ति में होता है, और किसी का आत्म-सतोप उनके त्याग से होता है। जो व्यक्ति किसी प्रकार के उपवास का ब्रत रखता है, उसे उपवास के दिन भोजन कर लेने से आरीरिक सुख तो होता है, पर तुरन्त ही उसे आत्म-ग्लानि का दुख होने लगता है। इस दुःख का साधारण दु ख से साम्य नहीं किया जा सकता। यह दु ख आव्या-तिमक असन्तोष है।

श्रान्तिरिक श्रशान्ति की वास्तिविकता—हमारे देखने में कई व्यक्ति ऐसे श्राते हैं, जो धन-मान से सम्पन्न है, जिनका शरीर स्वस्थ है, परन्तु उन्हें श्रान्तिरिक श्रशान्ति है। उन्हें किसी प्रकार के काम को करने की इच्छा ही नहीं होतीं। खाने-पीने श्रीर पहिनने-श्रोढने के सुख उन्हें सुखरूप नहीं दिखाई देते, वे सदा वेचैन रहते हैं। जैसे कोई श्रपनी खोई वस्तु के लिये वेचैन रहे, वे उसी प्रकार वेचैन श्रथवा मानसिक श्रशान्ति की श्रवस्था में रहते हैं। उनके जीवन में सुखों की कमी नहीं, पर उन्हें सुख सुखरूप दिखायी नहीं देते। ये उन्हें दु खरूप श्रथवा भारूप दिखाई देते हैं। वास्तव में सुख की चाह भी तभी उत्पन्न होती है, जब मनुष्य में श्राध्यातिमक शान्ति रहती है।

श्रपने श्रोर पराये सुख में भेद — कितने ही व्यक्ति श्रपने सुख की कल्पना के कारण किसी काम में प्रवृत्त होते हैं, श्रोर कितने ही दूसरे लोगों के सुख की कल्पना के कारण। दूसरे व्यक्तियों का सुख श्रपने लिये उसी प्रकार का सुख नहीं कहा जा सकता, जिस प्रकार सुख के भोक्ताश्रों के लिए वह सुख है। दूसरों का सुख हमारे मन में सन्तोप भले ही उत्पन्न करे, पर वह ऐन्द्रिक सुख नहीं देता। यह सन्तोप विवेक का स्तोप है। जप मनुष्य श्रपना

<sup>1</sup> Satisfaction

कत्तर करता है, अर्थात् विवेदानुकृत अपना बाकरस्य बनासा है, सो ठसे बात्म धतीप प्राप्त होता है । यही बारम संतोप उच भेत्ती के लॉगों के बाबी का हैंड होसा है।

विवेकशोक्ता —मामय स्वसाव की विशेषता—वन कोई ग्रन्तवादी कहता है कि कोई भी व्यक्ति सुल के प्रतिरिक्त वृत्तरे किसी हेत्व से प्रेरित होकर काम नहीं करता, तो बह मनुष्य चौर बद्ध में कोई मेह नहीं करवा । पशु स्त्रा

विपय हुना से वी प्रेरित वीकर किसी प्रकार की किया में समक्षा है। सनुष्य में विचार-राकि है। इसके कारख विस् कार में पद्ध को सुन्न होता है उसमें मनुष्य का कभी सन्तोप और कभी असन्तोप होता है। अपने विवेक के प्रतिकृत साच रदा करने से मनुष्य की तन्तीय न होकर, कठन्तीय ही होता है। इस तरह हम देहर्ते हैं कि बहाँ तक मनुष्य बादने बायरच में मानवता को प्रवर्शित करता है, वहाँ वक वह विपम ग्रन्त की और न बीड़कर विचार से उत्पन्न संतीप के लिये मी काम करता है। 'सल' और उधका पदायदाची अगरेबी शक्त देगीनेक" येथे शरू है. को तो विभिन्न सर्थ ककाम में साते हैं। सङ्घलमा हैपीनेस<sup>9</sup> का सामाप्रका कार्य विषय-सुरू होता है। पर काथा-सठोप वादाव में विषय-सुका से किना

बरत है। ब्रास्म संवोध मदान्य के विचारों पर निर्मर है और तक बाबा क्ताची की अपस्थिति पर । सुका में स्थान की करपना के किए स्थान नहीं पर बाह्य-वंदोप में त्याग की कराना का रूपन है। सुन को उत्पत्ति किसी बाब वस्त भी माति है दौती हैं भीर भारम छन्तीय भारमा की पूर्वता के बान है होता है।

### का म-संतोप न केवत इष्मित बस्त में के समाव ते नय हो। सकता है। बरत विवेधवात का सिवान्त

विवेदकादियों के बनुतार मनुष्य के कारों का हेतु उसका बान होता है।

नइ नैतिकता में कमी की बातुभृति से भी नप्र हो बाता है।

I Reason. 2. Rationalism.

मनुष्य जिस विषय के बारे में जानता है, उसी की प्राप्त की वह चेष्टा भी करता है, जिसके बारे में वह जानता ही नहीं, वह उसके कायों का हेतु नहीं वन सकता। मनुष्य विषय-सुख के लिये इसलिये सदा इच्छुक रहता है, कि इसके अतिष्क्ति दूसरा कोई उपादेय पदार्थ वह जानता ही नहीं । जब मनुष्य की विषय-सुष्य की श्रोर जाने के दुष्परिणाम का जान होता है, जब वह विषय-सुख को श्रवा अथवा अमास्मक समभने लगता है, तब वह उसकी श्रोर नहीं दौहता। जब उसे श्राक्ष्मात्मिक बातों का जान होता है, तब वह श्राक्ष्मात्मक मृद्धों को प्राप्त करने की वेष्टा करता है।

यूनान के प्रिषद तत्त्ववेत्ता महात्मा सुकरात का यह कथन है कि जान ही सद्गुण है। १४ महात्मा सुकरात का कथन है कि मनुष्य किसी व्यसन में इसलिये पहता है, क्यों कि यह उस व्यसन में होने वाली बुराइयों को नहीं जानता। दूसरे उसे ऐसी दूसरी भली वम्तु का जान ही नहीं, जिमकी प्राप्ति के लिये वह चेष्टा करें। यदि मनुष्यों को सुशिच्तित बनाया जाय, उनके समज्ञ सदा आध्यात्मिक विषयों की चर्चा को जाय, तो वे कदापि दुराचारी न वनें। सुकरात ने इस सिद्धान्त को अपने जीवन में पूर्णत चरितार्थ किया। वह सदा आध्यात्मिक विचारों में ही निमम्न रहता था। जो व्यक्ति उसके पास आता था, उससे वह सदा सदासद विवेक की ही चर्चा करता था। वह यूनान के नवयुवकों से सदा थिरा रहता था। राह में चलते हुए भी वह गम्भीर-से-गम्भीर दार्शनिक विपयों पर उनसे विचार-विनिमय करता था, और उन्हें जीवन को सफल बनाने का मार्ग सुकाता रहता था। उसके उपदेश के परिणाम स्वरूप चहुत से धनी घर के युवकों ने धन कमाने का व्यवसाय छोड दिया और अपना जीवन सत्यान्वेपण के लिये अर्थित कर दिया। ऐसे शिष्यों में प्लेटो (अपलात्न) महाशय का नाम अप्रगण्य है।

सुकरात के उक्त सिद्धान्त का समर्थन जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रौर शिक्ता-वैज्ञानिक हरवार्ट महाशय ने भी किया है। उनके कथनानुसार वालकों

<sup>\*</sup> Knowledge is virtue.

नीति शास

हे बरिब गठन हे लिये उनमें गुन्द नैठिक विचारों का बाहुक्य हाना खाहिए। विचार के किसी विगय में 'बीच' उत्पत्त होती है यह विच बाचरण का करने बनती है और साबरण के चरिब ननता है। स्रवर्ष केशी बनति का सामरक होर चरिब गुमारने के लिये उठे मती विचार देना साबरफ है। हक कम का शार्राय पत्ती है कि मन जो के नाने का देत विचार देनी साबरफ है। इक कम का

उक्त कपन कुछ मीहिक साथ को प्रशिव करता है। मनुष्य की इच्छाओं हे बनने में विचार का प्रधान कान रहता है। पशुओं की चाह और मनुष्यों की इच्छा में मही मेद हैं कि पशु उचित और समुध्यित का विचार नहीं करता। मनुष्य इसका विचार करता है। पर केवल विचार ही किसी किया का द्वा नहीं होता। विचार किसामक मनोद्यों की एक और प्रथम दुनरी और मोट सकता है, वह सपने साथ किया का देंद्र नहीं बन करता।

विज्ञानवाहियों के विकासनुगर बान का उसका होना हो कियो किया का देह होने के क्षित्रे पार्थत है, पर बाद्यक में बात ऐसी नहीं है। मानूप पूक बात को यही मानता है पर करता दूसरी को हो है। वेदि बात ही किया को कर्माय ने मेरिकटा की मीरिकटा जाव होने पर मनुष्य कर्मतिक बावस्य क्याय ने करता। पर देका गया है कि को लोग क्रमेक मक्सर के वर्गनों के विज्ञान होने हैं है बावस्य कार्य पर क्याय को किसी विरोध मक्सर के मक्सेमनों के नहीं रोक याते। मक्सोमनों पर निमन्त्रय मात करते के विशे क्यायाय की बादगुरकता होती है।

उक्त कथन से रात है कि हमारे कार्यों का हेत हमारी (किनारमक मनोहत्ति ही होती है। विचार रस मनोहत्ति को विशोध प्रकार का कर देखा है। विचार मनुष्य की पास्त्रिक बास्तामी की विवेडमुक्त हम्कुर्ण्य नगता है, सीर हस प्रकार वह सराचार का कारण कनता है।

=

<sup>1</sup> Interest.

### मार्टीनो महाशय का सिद्धान्त

कार्य-स्त्रोत की करुपता—मर्रानो महाशय के कथनानुसार मनुष्य के सभी कार्यों के हेत उसकी जन्मजात श्रथवा श्रजित प्रवृत्तियाँ होती है। इन प्रवृत्तियों को मार्रोनो ने "कार्य-स्त्रोत" कहा है। ये स्रोत दो प्रकार के होते है— प्राथमिक श्रीर सास्कारिक । प्राथमिक कार्य-स्रोत वे हें जो हमे श्रपनी शारीरिक श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति श्रयवा मूल प्रवृत्तियों की तृति के लिये कार्य में प्रेरित करते हैं। इनके लह्य पहले से निश्चित नहीं रहते। इन प्रवृत्तियों में विचार का स्थान नहीं रहता। जीवन के पहले-पहल के कार्य इन्हीं के द्वारा प्रेरित रहते हैं।

सास्कारिक कार्यों के स्नीत वे है जो पूर्व निश्चित लच्य की प्राप्ति के लिये मनुष्य को प्रेरित करते हैं। प्राथमिक कार्य-स्नीत ही अनुभय और सस्कारों के द्वारा बदल कर सास्कारिक कार्य-स्नीत बन जाते हैं। इनके द्वारा इच्छित क्रियाएँ होती हैं। जब किसी प्राथमिक प्रवृत्ति के अनुमार काम करने से किसी सुख की प्राप्ति हो जाती है तो उस प्रवृत्ति और सुख में एक सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। इस सम्बन्ध के कारण हम प्राय उसी प्रकार के काम करने की प्रेरणा अपने भीतर पाते हैं। जब अपने अनुभव के द्वारा इस प्रकार प्राथमिक प्रवृत्तियों में परिवर्तन हो जाता है तो नये कार्यों के स्रोत का निर्माण होता है। इन्हें द्वितीय वर्गाय अथवा सास्कारिक कार्य-स्रोत कहा जाता है।

मार्टीनो महाशय ने इन दो प्रकार के कार्य-स्रोतों का फिर से चार विभागों में वर्गीकरण किया है। विभिन्न प्रकार के लद्य की दृष्टि से प्रत्येक कार्य-स्रोत चार प्रकार के हैं—(१,) राग, (२) द्वेष, (३) प्रेम ग्रौर (४) स्थायी भाव।

<sup>1</sup> Springs of action. 2 Primary 3 Secondary.



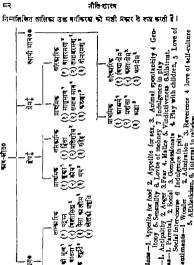

राग उस मानसिक प्रवृत्ति का नाम है, जो मनुष्य में किसी विशेष विषय की श्रोर जाने की प्रेरणा उत्पन्न करती है। यह दो प्रकार का है, एक प्राथमिक श्रोर दूसरा सास्कारिक। प्राथमिक राग भोजन की इच्छा, कामेच्छा श्रोर शारीरिक किया की इच्छा में प्रकाशित होते हैं, श्रीर ये उनके उपयुक्त विषयों की प्राप्ति के लिये चेष्ठा करने का कारण वनते हैं। सास्कारिक राग मनुष्य में पेट्यन, विलासिता, पैसे का लोभ श्रीर खेल की प्रवृत्ति के रूप ले लेते हैं। ये वास्तव में प्राथमिक राग के परिवर्तन के परिणाम मात्र हैं।

द्वेष उस मानसिक प्रदृत्ति का नाम है, जिसके कारण मनुष्य किसी दुःखदामी पदार्थ से विरत होता है। प्राथमिक द्वेष सहज प्रदृत्ति का रूप लेता है, श्रीर सास्कारिक द्वेप श्रम् भव के बाद उत्पन्न होते हैं। प्राथमिक द्वेष घृणा, कोध श्रीर भय है, सस्कार-जन्य द्वेप हिंसा, प्रतिशोध श्रीर सदेह के भाव हैं। घृणा हिंसा-भाव को उत्पन्न करता है, कोध प्रतिशोध के भाव को श्रीर भय सदेह को।

प्रेम का भाव हमें किसी व्यक्ति की श्रोर ले जाता है। यह भी दो प्रकार का होता है, एक प्राथमिक, श्रीर दूसरा सरकारजन्य, श्रर्थात् सहज प्रेम श्रीर श्रिक्ति प्रेम। मार्टानो महाशय ने सहज प्रेम को निःस्वार्थ प्रेम बताया है, श्रीर श्रक्तित प्रेम को स्वार्था। सहज प्रेम दूसरे व्यक्ति के प्रति श्रात्मीयता के भाव की श्रमुभृति से प्रेरित होता है, श्रीर श्रक्ति प्रेम उनसे प्राप्त होने वाले सुख के भाव से प्रेरित रहता है। मातृ-भाव, समाज-भाव श्रीर करुणा प्राथमिक प्रेम के रूप हैं, श्रीर वाल-रमण, समाज-रमण श्रीर दोन-रमण के भाव श्रक्ति प्रेम के।

स्थायी माव वे प्रवृत्तियाँ हैं, जो मनुष्यों में किसी प्रकार के श्रादशों की प्राप्ति की प्रेरणा उत्पन्न करती है। ये भी दो प्रकार की है—प्राथमिक श्रीर सस्कारजन्य। प्राथमिक स्थायी भाव तीन प्रकार के होते हैं—ज्ञानात्मक, मावात्मक श्रीर कियात्मक । इनके कारण मनुष्य में तीन प्रकार के श्रादशों की श्रीर प्रवृत्ति होती है। ज्ञानात्मक स्थायी माव श्राश्चर्य है, यह सत्य की प्राप्ति की प्रेरणा उत्पन्न करता है, भावात्मक स्थायी भाव प्रश्चा है, यह सोदर्य की प्राप्ति की प्रेरणा उत्पन्न करता है, कियात्मक स्थायी भाव श्रद्धा है, यह मनुष्य को शिव श्रयांत् मलाई की श्रोर प्रेरित करती है। श्रीर उसे बुराई से विरत करती है। श्रीनत स्थायी भाव विद्या प्रेम, कला-प्रेम श्रीर धर्म-प्रेम के भाव हैं।

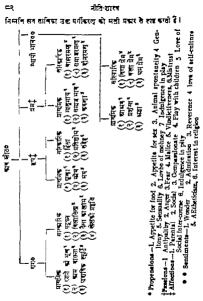

उत्पन्न हुये नैतिक ग्राचरण सम्भव नहीं। ग्रतएव नैतिक भावों को जन्मजात नहीं कहा जा सकता। नैतिक भाव ग्रम्यास का परिणाम है। मार्टानो महार्य ने जिस प्रकार ग्रन्य कार्यस्रोतों को जन्मजात बताया है, उसी प्रकार नैतिक भावों को जन्मजात बताकर, नीति शास्त्र की दृष्टि से एक वडी भूल की है। मनुष्य जन्म से सद्गुणी नहीं होता, वह प्रयत्न से ग्रयन ग्रापको सद्गुणी बनाता है।

मार्टीनो महाशय ने उक्त कार्यस्रोतों को फिर तेरह भागों में बाँटा है, ब्रौर नेतिकता की दृष्टि से एक के बाद एक को उनकी बुराई ब्रौर भलाई के ब्रनुसार रखा है। यह वर्गाकरण नैतिक मापदण्ड से सम्बन्ध रखता है, ब्रतएव इसका उल्जेख तथा उसकी ब्रालोचना हम उचित स्थान पर करेंगे।

#### प्रश्न

- १. मनोवैज्ञानिक मुखवाद क्या है १ त्रपने विचार के समर्थन के लिये वेन्यम महाशाय ने कौन से प्रमाण दिये हैं १ उनकी युक्तियों की समालोचना क जिये।
- २. मिल महाशय ने श्रपनी पुस्तक 'यूट लिटेरियनिइम' में मनोवैज्ञानिक सुख-वाद के समर्थन में कौन-कौन से प्रमाण दिये हैं ? इनकी समुचित समालो-चना कीजिये।
- सुख ग्रौर ग्रात्मसतोप में क्या भेद है । विचारजन्य सुख की विशेषता वताइये ।
- ४ मनुष्य के कार्य के हेतुओं की विशेषता क्या है ! मनुष्य दूसरे के सुख की वृद्धि के लिये किस कारण से प्रेरित होता है !
- से सोकियित महाशय के इस कथन की समालोचना कीजिये कि ज्ञान ही सत्-गुण है ! क्या यह कहना सत्य है कि मनुष्य अपनी कियाओं में सदा अपने विवेक से ही प्रेरित होता है १ मनुष्य के कार्य के हेतुओं में विचार का क्या स्थान है ?
- मार्टिनो महाराय के कार्यस्रोत को कल्पना के सिद्धान्त को स्पष्टत समभाइये।
   क्या यह कहना सत्य है कि नैतिक ब्राचरण उच्च कोटि के कार्यस्रोत का परिणाम है ?

54 ~ नीविन्द्यास्त्र **ने** भाषमिक स्वामी मार्नों से उत्पन्न हुए हैं। इतमें क्रफ्ते सु<del>क्त</del> के प्यान से मनस्य किथी प्रकार के उद्योग में लगता है। इनके ब्राविरिक कुछ प्रकृषियों ब्रायीत कार्य स्रोत येते हैं। बिनमें प्रायमिक क्योर संस्कृतिक महत्तियों का मिमना होता है—बैसे राजा, लोक प्रशंस धाविके मार्ग मार्टीनो के सिद्धान्त की समाजोबना -- मार्टीनो महाराम के विद्धान्त में सुक्य दो दोप हैं एक मनोवैस्तनिक और वृत्य नीविन्तास्त्र सम्बन्धी। माटीनो ने बहुत सी क्रकित प्रवृत्तियों को प्रायमिक क्रयमा अन्सवाद प्रवृत्तियों मान लिया है। बाधुनिक मनोविज्ञान की इष्टि से स्ट्रॉनो महाराय का ठक वर्गीकरम् धर्वेद्यनिक है। किसी प्रकार के स्मामी माव को करमजात प्रवृत्ति नहीं कहा का सकता । साधीनो ने जिस प्रकार राग द्वेप चौर प्रेम की प्रकृतिकों को दो बिमा ों में बिमाबित किया है। उसी प्रकार उन्होंने स्वामी मार्चे को मी दो मार्ची में विभक्त किया है। पन्तु बाधुनिक मनोविहान के बनशार मन्भ्य के चमी रचायी मात्र दार्बित होते हैं । मादीनों के बगीकरया में बारे भी बारेक प्रकार की भूले हैं। मार्टीनो ने मृत प्रदूषियों कोर उनसे सम्बन्धित उद्देगों स मिभवा कर तिया है। इनक बर्गाकरण का दूसरा वांप नीति-शास्त्र सम्मन्त्री है। इन्होंने सभी प्रकार की प्रवृत्तियों को एक दी वग में रख दिया है। सनस्य में कुछ प्रवृत्तियों सुना मक होती हैं। भीर कुछ बादर्शासक । बापने शरीर की रहा बावना उसके गुरू से सम्बन्ध रखनेनाली प्रवृत्तियों एक प्रकार की होती हैं कौर बावशासक प्रवृत्तिमाँ वृक्षरे प्रकार भी । माठींनो मदाश्चम ने चन्नशर्ष स्वीर विवेक के मेद को राष्ट्र नहीं किया । चतुराई सुक्ष-प्राप्ति का साधन होता है और विवेक शीक्ता नैतिक चारर्श माप्ति का । मनस्य में चतुर्वाई का चाना स्वामानिक है। यह प्राकृतिक रूप से ब्रासी है। किन्तु नैतिरता के सिए मनुष्य की बापने खमान पर विजय प्राप्त करना पहला है। यह वामान्य प्रकृति के मविकृत झाचरण करवे ये बाती है। चतुराह की वृद्धि के तिमे स्माग क्रीर सपरमा की बावस्यकता महीं होती पर त्यांग कीर तपस्या के बिना नैतिकता का विकास सम्भय नहीं। नैतिकता का उदन महान प्रयस्त का परिचाम है। नैतिकता का विकास विकास कायका विवेक के विकास के साथ-साथ हाता है। बिना कियार क्यीर विवेक के

उत्पन्न हुये नैतिक ग्राचरण सम्भव नहीं। ग्रतएव नैतिक भावों को जन्मजात नहीं कहा जा सकता। नैतिक भाव ग्रम्थास का परिणाम है। मार्टानो महारय ने जिस प्रकार ग्रम्य कार्यस्रोतों को जन्मजात वताया है, उसी प्रकार नैतिक भावों को जन्मजात वताकर, नीति शास्त्र की दृष्टि से एक वडी भूल की है। मनुष्य जन्म से सद्गुणी नहीं होता, वह प्रयत्न से ग्रापने ग्रापको सद्गुणी बनाता है।

मार्टीनो महाशय ने उक्त कार्यस्रोतों को फिर तेरह भागों में वॉटा है, ग्रौर नैतिकता की दृष्टि से एक के वाद एक को उनकी बुराई ग्रौर भलाई के श्रनु-सार रखा है। यह वर्गीकरण नैतिक मापदण्ड से सम्बन्ध रखता है, श्रतएव इसका उल्लेख तथा उसकी ग्रालोचना हम उचित स्थान पर करेंगे।

#### प्रश्न

- १. मनोवैज्ञानिक मुखवाद क्या है १ ग्रापने विचार के समर्थन के लिये वेन्यम महाशय ने कौन से प्रमाण दिये हैं १ उनकी युक्तियों की समालोचना काजिये।
- २. मिल महाशय ने ग्रपनी पुस्तक 'यूट लिटेरियनिज्म' में मनोवैज्ञानिक सुख-वाद के समर्थन में कौन-कौन से प्रमाण दिये हैं १ इनकी समुचित समालो-चना कीजिये।
- ३. सुख श्रीर श्रात्मसतोष में क्या मेद है। विचारजन्य सुख की विशेषता वताइये।
- ४ मनुष्य के कार्य के हेतु क्रों की विशेषता क्या है १ मनुष्य दूसरे के सुख की वृद्धि के लिये किस कारण से प्रेरित होता है ?
- 4 सोक्रिटीज़ महाशय के इस कथन की समालोचना कीजिये कि जान ही सत्-गुण है ' क्या यह कहना सत्य है कि मनुष्य अपनी कियाओं में सदा अपने विवेक से ही प्रेरित होता है ! मनुष्य के कार्य के हेतुओं में विचार का क्या स्थान है !
- मार्टिनो महाशय के कार्यस्रोत की कल्पना के सिद्धान्त की स्पष्टत समभाइये।
   क्या यह कहना सत्य है कि नैतिक ब्राचरण उच्च कोटि के कार्यस्रोत का पिरेणाम है !

#### पौँचवौँ प्रकरण

#### नैतिक उत्तरदागिस्व'

मैतिक बचरदायित्य का प्राधार - नीति चारन की एक पूर्व गान्यता मैतिक उपरागियक है। मैतिक क्रिमोदारी की धंमाबना न रहने पर नैतिकता पर विचार करना क्याय हो बाता है। मनुष्य मैतीक उचरदायिक खधंम रह्याच्या के के शम्बताय माता है। किए मनुष्य मैं सामने साथ सत्त्रम नोकने की ग्रविच के कीर को मनुष्य कामने करीय को समस्य कहता है। उचके कार ही किसी महार क्य नैतिक जचरदायिक बाता है। युद्ध हम मनुष्य के बाव्यक्त को किसी बारपे

नियम उठपत्तावल बाता है। बाद हम मनुष्य के बातरख का किश बाद ठचा के अपर निर्मर मान लें बायका मनुष्य के बरित्र को बातावरख का परिचाम मात्र मान को तो नैतिक उत्तरहासित्व की निर्मित्त किर बाती है।

हैंस्वरचार्यी विचार की कठिनाई—हंसरबारी विचार में मेरेक उचरतांसिय का मरन बरिता हो बाता है। ईसर ने मनुष्य को बनाया है। वह हमारे विचारों की बानता है। बीर हमारे मन में विची भी प्रवार के बाम करान की रिता उत्पन्न कराता है। वह रहा की कत्वम को भी बानता है और उठ तत्वम के बनुष्मर ही प्रत्येक स्पष्टि में किती बाम के करों की मेरवा उत्पन्न करात है। बावरण कीई काम मता हो बायबा हुए इतकी विभोगारी मनुष्य के उत्पर नहीं ईसर के ही अगर है। ईसर वर्ष शाकितमान है। बारप्य वह हुई मनुष्य की बुर्ण करते है के उत्पर्थ है। दिन उठके ही ते दूस में महि कोई मनुष्य बुरा बायदाय करता है तो वह ईसर की रोज़न हैं। इत मूल के किनो देश मनुष्य कुरा मनुष्य को विमोशर करना बारिएए और न इपके किनो देश दरह हमा चारिए।

I Moral responsibility 2. Basis of moral responsibility 3. Theism.

कई एक लोगों का कहना है कि ईश्वर जो दुछ करता है, भले के लिये करता है, ईश्वर से भूल हो ही नहीं सकती। यदि इस विचार को ठीक मान लिया जाय, तो नैतिक श्रीर श्रनैतिक श्राचरण एक ही कोटि के हो जावंगे। फिर न सत के काम स्तुत्य माने जायँगे, श्रीर न दुराचारी के काम निन्द्य । सभी कामों को भला मानने पर नैतिक जिम्मेदारी का प्रशन उटता ही नहीं।

स्पैनोना महाशय का कथन है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, श्रौर ससार के तभी भले बुरे काम ईश्वर ही करता है। मनुष्य की सञ्ची स्वतन्त्रता श्रपने श्रापको ईश्वर के ऊपर छोड़ देने में है। मनुष्य वास्तव में स्वतन्त्र न होकर श्रपने श्रापको स्वतन्त्र मान वैठा है। यही भ्रम उसके दु.खों का कारण है। मनुष्य के दु ख श्रौर उसकी स्वतन्त्रता दोनों ही किस्पत वस्तुयें हैं। एक मूटी कल्पना दूसरी कस्पना का कारण वन जाती है। मनुष्य श्रपने श्रापको स्वतन्त्र मानता है, श्रतएय उसे श्रपने श्रापको मले श्रौर बुरे कामों के लिये जिम्मेदार भी मानना पडता है। इसके कारण ही उसे दुःख श्रौर सुख होते हैं। जम मनुष्य परमात्मा ने श्रपना एकत्व समभ लेता है, तो वह समभ जाता है कि सभी काम ईश्वर की इच्छा से ही होते हैं, वह स्वयं कुछ भी नहीं करता। इस मानसिक स्थिति में पहुंचने पर किसी प्रकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं रहती। श्रतएय ऐसी स्थिति में नीति-शास्त्र की श्रावश्यकता ही नहीं रहती। जो किटनाई स्पैनोज़ा के विचार में श्राती है, वह भारतवर्ष के वेदान्त-विचार में श्राती है।

समाजवादी विचार की किटनाई—ईर्यरवादी विचार पुराना विचार है, श्रीर समाजवादी विचार नया विचार है। पर जिस प्रकार की नैतिक जिम्मेटारी की किटनाई ईर्यरवादी विचार में श्राती है, उसी प्रकार की किटनाई समाजवादी विचार में श्राती है। समाजवादी विचार मनुष्य के व्यक्तित्व के बनने में सामाजिक वातावरण को ही प्रधान मानता है। मनुष्य का चरित्र उसकी कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों श्रीर वातावरण के नैतिक संस्कारों पर निर्भर है। यह कहना सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति श्रपने श्राचरण में स्वतन्त्र है, पर यह स्वतन्त्रता भ्रामक है। जब मनुष्य का व्यक्तित्व ही किसी दूसरी सत्ता के ऊपर निर्मर है, तो उसे हम श्रपने कार्यों के लिये कैसे स्वतन्त्र मान सकते हैं, श्रीर उसके ऊपर कोई नैतिक जिम्मेदारी कैसे डाल सकते हैं १ वशानुक्रम श्रीर वातावरण ही

==

मह उतका दोप नहीं। पर देंप जनमञ्चत है। पर इतके कारश उतके चरित्र का बिकास विशेष कर है दोता है। यति किही बालक का प्रारम्भ से वृधित पातापरन में रहा दिया बाह्य है। बार इसके बारया यह बीच व्यक्तिवारी क्रायण बारमावारी यन बाता है। तो इसमें दीप समाब का है स कि उत्त माला बा। इन कटिनाइयों का इन करन के लिये इमें मनुष्य के स्वभाव और समाव के साथ उनके सम्बन्ध पर विचार करना पहला है । मनुष्य न का ईश्वर के समान सब शक्तिमान है, बार न यह निया प्रा हा है। मनुष्त प्रयन क बाय बाने बापका सवार तकना है। उनने भने हाती हैं, पर बह भूतों से शिवा प्रदेश करके मते मार्च का कर्तुनरम् कर सकता है। यदि मनुष्य पूरा शता, तो उत्तमे भारत बापको पुश्चरत की भीष्यता को मानना मुकि-संगत न होता। पशु को न तो मणे कर का शन है, बीर न उसे किया। प्रकार का नैविक विमीशास की है। का मनुष्य अभित मनुष्य के नियम में बोच वकता है। जिसे भने बुरेका सान दोसा है उसी के किएस में नर्सक किम्मेदारी का महन सासा है। मनुष्य के सामने मने बार बरे बादय रहते हैं। वह इन बादयों की बान अकता है धीर हरे बावर्श को द्यारकर मते बार्श की महत्त कर तकता है। उपका कन्मकात पीरमक्तर्प काई को ही कार ठथका बाठाबरक काई बैता ही उसकी नतक उवति के निये सदा धावनर रहता है। बाह्यर रह्नाड लॉगहा था पर उसका लैं। इस्त इस उन्ने सहाम् बनने की अंस्था पैदा करने बाला बन गमा अद्यावक बन्म से ब्राठ बगइ से टेंट्रे में परन्तु उनका बेहापन उनके ब्राम्पारिमक विकास में बाभा न बाल सका बरन् उनका शारारिक क्षेप ही उनमें श्रयनिक प्रतिमा के विकास का कारगहका। वसाब के काम इमें दुस बावका महा वब वक कहेंगे, बद वक इस में बापनी योग्यताओं सथवा पुविशाओं का चतुरयोग समना तुरुरयोग करने का शक्ति है। प्रत्येक गतुष्य का कतस्य है कि वह अपनी मोग्यता को महोन्से महो काम मे लगाने । उसमें बापनी अन्मनात कमियों से मुख होने की शक्ति न हो। परन्तु नह इन कॉमर्पों को सपने नैशिक विकास में नावक बनने से शेक सकता है। इसी

प्रकार वह अपनी योग्यताओं को कंचे-चे-कंचे नंतिक प्रारण की प्राप्ति में लगा सकता है, अथवा उन्हें कार्य की सदता है। जब तक मनुष्प में यह शक्ति है, तभी तक उने अपने कृत्यों भी नंतिक क्रिमेटारी को तास्विक वस्तु मानना ठाक है। जेम्म०एन० मनेन्जी महायय का यह भवन सर्वथा नाथक है, कि मनुष्य भी नेतिक उन्ति में बाधक प्रयन आपको छा प्रक काई दूनरा वस्तु नहीं है, और वह अपने आपके विषय में यह नहीं कह समता कि में प्रयन प्रापको वदलन में अममवं है। वह पशुओं के समान प्राकृतिक परिम्थितियों का पिग्याम मात्र नहीं है, वरन् जस उसन अपने आपको दनाया है, वह निमा ही है।

जहाँ तक मनुष्य का दंश्वर थे सम्प्रन्थ है, वहाँ तक उनकी जिम्मेदारी दूखरे प्रकार की ही होती है। समाज के प्रति नितिक जिम्मेदारा वा प्रश्न हो सामान्य विचार के द्वारा हल किया जा सकता है। दंश्वर के प्रति नितिक जिम्मेदारी का प्रश्न तस्य-विज्ञान का प्रश्न है, श्रीर इस प्रश्न को हल करन के लिथे तस्य-निरूपण की श्रावश्यकता होती है। सामाजिक काम करते समय श्रपन श्रापको स्वतंत्र मानना श्रावश्यक है। तभी मनुष्य श्रपन श्रापको समाज की स्तृति श्रीर निन्दा का श्रिकारी बनाता है। नितिक पूर्णता श्रपन श्राप प्रयत्न करने स श्राती है। इस प्रयत्न को योग्यता मनुष्य मे है, श्रार ऐसे प्रयत्न का बेरणा का श्रनुनृति भी उसे होती है। जब तक मनुष्य श्रपने श्राप भे पुरुपार्थ का प्रेरणा पाता है, तभी तक उनम श्रपने श्राचरण के लिये नैतिक जिम्मेदारा भा है।

जा हम मनुष्य की नैतिक जिम्मेदारा में ईश्वर का प्रश्न ले छाते हैं, तो हम नैतिक प्रश्न का छाष्यात्मिक प्रश्न के साथ मिश्रण कर दते हैं। यह सभव है कि मनुष्य की नैतिक पूर्णता के लिये प्रपने छापको स्वतन्त्र मानना प्रावश्यक हो, छोर उछकी छाष्यात्मिक पूणता के लिये छपने छापको ईश्वर की इच्छा पर निभर रहना छथवा सभी काम को भला काम मानना प्रावश्यक हो। जहाँ तक उसके छाचरण का समाल से सम्बन्ध रहता है, वहीं तक नैतिक जिम्मेदारी का प्रश्न छाता है। जा उसके छाचरण का सम्बन्ध इश्वर से हो जाता है, प्रयीत् जब वह प्रन्तमु खी हो जाता है, छोर छपनी छाष्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करना ही उसके जीवन का मुख्य ध्येय हो जाता है, तो वह नैतिकता के स्तर से ऊँचा उठ जाता है। यहाँ नैतिक जिम्मेदारों का प्रश्न छाता ही नहीं। उसके छाचरण का नीति चारन

ध्येव दिर बाध्यासिक शुक्ति साथ रह जाता है। यह दिर सब प्रकार की स्मर्किन रत सरकारा के मति उराधीन हो ब्युरा है।

ŧ٠

#### प्रश्म

र निर्मक उत्तरदायिका का चापार क्या है। यदि इस ईर्कर को उक्त्यापी कीर संवदातिकान कर्ने को क्रमुप्य के नैतिक उत्तरदावि के पर इस विभार का क्या मिनाव पहला है।

यहिं इस मनुष्य के पर्यक्रम को सामाजिक बातायस्था का परिणास माने,
 ता उठके नितक उत्तरवायित्य का कहाँ तक पुत्रिक संगत माना का सम्यादि ।
 मनुष्य के जाग सामी कार्यों का निविक उत्तरवाशिक किए स्थिति में नहीं

 मनुष्य के उत्तर धार्म्म कार्यों का नैतिक उत्तरहाकिक किय स्थिति मैं ना कार्या ! उदादरण क्षर राजन समस्त्राहण ।

# इठाँ प्रकरण

### नैतिक श्राचरण श्रीर विचार का विकास

श्राचरण की विभिन्न श्रवस्थाएँ—पहले कहा जा चुका है कि मनुष्य के श्राचरण श्रीर पशुश्रों के श्राचरण में मौलिक मेद है। पशु के श्राचरण के विपय में नैतिक काश्रों का प्रयोग नहीं होता, किन्तु मनुष्यों के श्राचरण के विषय में इनका प्रयोग होता है। मनुष्य भले श्रीर खुरे का विचार करता है, किन्तु पशुश्रों में विचार करने की शक्ति नहीं है। जो मनुष्य जितना ही सम्य होता है, वह उतना ही श्रपने प्रत्येक कार्य की भलाई श्रीर बुराई के विषय में विचार करता है। पर श्रपने श्राचरण की मलाई श्रीर बुराई, श्रीचित्य श्रीर श्रमौचित्य के विषय में विचार करना मनुष्य में धीरे-धीरे श्राता है, श्रतएव पहले पहल उसका श्राचरण विचार की परिपक्वता को नहीं दर्शाता।

नैतिकता की दृष्टि से मनुष्यों के श्राचरण के विकास की निम्नलिखित तीन श्रवस्थाएँ मानी जाती हैं—

- (१) रीति-पथ-प्रदर्शन 3,
- (२) नियम पथ-प्रदर्शन ,
- (३) विचार पथ प्रदर्शन<sup>3</sup>।

रीति पथ प्रदर्शन—मानव-समान मे प्रारम्भ से ही कुछ रीतियाँ चली आई है। सामान्य मनुष्य इन्हीं रीतियों को देख कर चलता है। निम्न स्तर के मनुष्यों को इन रीतियों का भी ठीक से जान नहीं रहता, दूसरे लोग जैसा करते हैं, वे उसी के अनुसार काम करते रहते हैं। उनके आचरण में निर्देश और

<sup>1</sup> Guidance of custom 2 Guidance of law 3. Guidance of reason.

नीवि शास्त्र

को खोड़ एक निश्चित निभम का पातन करने तगता है ।

₹.3

रहें है। विचार की सर्वया ग्राविकशित ग्रावन्या में साभारण सनुष्य ग्रास-पास के नवें समके जानेवाल लांगों का करनानुकरण करता रहता है। इत प्रकार की काम मिरिटिव कामका शकिशाली लोग करते 🐍 उसे ठीउ मान लिया जाता है। इस मानसिक क्षत्रस्था से उच्च कोटि की कावस्था यह है, बिटमें मनुष्य समाज की परंपराक्षों और रीविमों का बानने की बेदा करता है। क्रीर उन रीविमों के बनकार बापने का बरण को बनाता है। इत प्रकार यह एक व्यक्तियत स्वतस्य

नियम पथ प्रदेशन--- बाजरक के विकास की पूसरी बाबस्या में मनुष्य

कार्यकरण की प्रधानवा रहती है। वे श्वना ही देलते हैं, कि दूबरे लोग क्या कर

किसी नियम को धापना पय मन्त्रीक बना लेखा है। शिक्षणों का कभी कभी आपत में निरोध होता है। दा निरोधी शिक्षों से बद उसे किसी एक को जनमा पहता है। तो उसे नियम की कायरभकता होती है। विकस्ति कायस्या में समाज में भी नियमी की प्रवानता होती है। वे नियम राजनैतिक स्थापना भार्मिक निवम हाते हैं। सम्बन के रे वि रिवार्कों के पालन करने में मनुष्प ब्रयने ब्राप में उस बाध्यता का बानुभव नहीं फरता जो किसी नियम के पालन करने में बरका है। अक्षपन बन मनत्व भागने भावस्य को नियम के भानुसार बना शेखा है तो वह परसार विरोधी कानरमा नहीं करता। नियम के पालन करने से वह समझ को भन्नी सैदिनी की बली बनाता है और बुरी रीवियों का भ्रम्त कर बालवा है।

विचार-पद्म प्रपूर्णन--- ब्राचरना को धन से ब्राधिक निकतित ब्रामसा मिचार के द्वारा चपन का करना का समालन करना है। यह कावता निधर्मी के वन बाने पर चापन झाप झा बातो है। बद तमाज के माब नियम का कप भारख कर लेजे हैं था कर प्रकार के किराम उरका हो बाते हैं। नियमों का परता किरोम रीति रिवाकों से ही होता है। फिर प्रश्न काता है कि पीति-रिवाकों की माने क्रमना नियमों का व्यक्तन करें ? मारतकों में बाल विवाद की प्रधा जिल कार्य है। बन इतके विरुद्ध राज्य का निवम बन आहा है हा लाइन्ज विवार करने के तिये सामग्री उपस्पित हो बाती है। पिर सीमा बाने लगता है कि पुरानी रौति को मानना जीनत है। संचया राज्य के निक्य को ।

बित मद्भार पुरामी रीवि ने किसी नियम का विरोध दोता है, उसी मद्भार

दो नियमों का भी श्रापस में विरोध हो जाता है। कोई भी ऐसा नियम नहीं है, जो सभी परिस्थितियों में एक ही तरह से लागू हो सके। ऐसा श्रवस्था में मनुष्य को अपने श्राप सोच कर श्रपना मार्ग निकालना पटता है। विकसित श्राचरण उस व्यक्ति का है, जो अपने प्रत्येक काम में उचितानुचित स्वतन्त्र विचार से काम लेता है। जिस व्यक्ति में स्वतन्त्र सोचने की श्रोर अपने स्वतन्त्र विचार के श्रनु-सार काम करने की योग्यता है, वही सभ्य मनुष्य है। सर्वात्तम श्राचरण अपन वनाये सिद्धान्तों के श्रनुशार श्राचरण है।

श्राचरण श्रीर विचार — मनुष्य के साधारण श्राचरण में उपर्युक्त तीनीं प्रकार के पथ-प्रदर्शन काम करते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, जो अपने प्रत्येक काम को करते समय सिद्धान्तों का विचार करे। हम जिन विचारों के श्रनुसार कोम करते हैं, उनमें से कुछ नैतिकता के विपय में चिन्तन करने से श्राते हैं, कुछ श्रपने व्यक्तिगत श्रनुभव श्रीर कुछ सामाजिक श्रनुभव के ऊपर श्राधारित रहते हैं, श्रर्थात् हम श्रपने प्रति-दिन के श्राचरण में सामाजिक रीतियों, समाज श्रीर राज्य के नियमों तथा श्रपने स्वतन्त्र नैतिक विचार से काम लेते हैं।

मैतिक विचार श्रीर नैतिकता के विचार — नैतिक श्राचरण का श्राधाग नैतिक विचार होते हैं, श्रीर नैतिक श्राचरण से नैतिक विचार परिपक्ष होते हैं, किन्तु नैतिकता के विचारों का सीधा मग्यन्थ नैतिक श्राचरण से नहीं है। नैतिक विचार व्यावहारिक विचार हैं, श्रीर नैतिकता के विचार दार्शनिक है। यह सम्भव है कि किसी मनुष्य को पर्याप्त नैतिक विचार शात हों, पर उसे नैतिकता के विचारों का जान न हो। समाज का सामान्य व्यक्ति यह जानता है कि उसे चोरी, व्यभिचार, चुगली, हिंसा श्रादि न करना चाहिए। ये सब विचार नैतिक विचार हैं। ये विचार उसके श्राचरण को प्रभावित करते हैं। पर यि उमसे यह पूछा जाय कि उसे इन वातों को क्यों न करना चाहिए, तो वह प्राय इस प्रशन का सतोपजनक उत्तर न दे सकेगा। समयत उसने इस प्रशन पर विचार ही नहीं किया होगा। हम समाज से नैतिक विचारों को प्राय उसी प्रकार ले लेते हैं, जिस प्रकार हम श्रपने कपड़े पहनने श्रीर भोजन करने के ढग को लेते हैं। समाज में दुछ

<sup>1</sup> Moral ideals, 2, Ideals about morality

नीति-शास्त्र नार्वे भर्ती। और कुछ दुरी भानी बावी हैं। इन नार्वे को इस मी मली क्रमन

ब्रुपी मानने कारो हैं । समाब में भक्ती समझी बाने बाली कोई बात मली

¥З

क्यों है, कीर बरी वमकी काने वाली कोड़ वात हरी क्यों है, वह कोई वार्शनिक त्री सोचना है। कर समाब में प्रचलित नैतिक विचारों की नैतिकता पर विचार किया बाने सगता है। वो भौति-वास्त्र के बानेक मकार के नावों की साथ होती है। सूठ बोलना

बायना कोरी काना कमी बरा है, इस प्रश्न का उत्तर बाका बागुमृतिवादी एक तरह छे देगा, श्रमनादी पूचरी तरह से भौर विवेदनादी तीसरी तरह से देगा। विशियम इंग्ड मंद्राश्चम के इस कपन में मौशिक स्त्य है कि प्रावा सभी मनुष्य नैतिक विचारों के बारे में सहमत होते हैं, परन्त नैतिकता के विचारों में उनकी सब बहर कम यिज्ञती है।

मैतिक विधार ै की विधि का विकास

सामाजिकता के मार्ची की पुदि-वित प्रकार मनुष्य के ब्रापरका का

विकास भीरे चोरे हुआ है, उसी प्रकार अपने कानों की नैतिकता पर विचार करने भी शांक भी उसमें चीरे-बीरे बाह है। बेसा पहले कहा वा चुका है समुख वक्ते नैतिक व्याचरक करना शांकता है, योष्टे उत्तम नैतिक विचार करन की बोग्यता कारी है। मतुष्य बद तमान में स्रांता है तो वह समान के तान सपना देक्य ज्वापित कर लक्षा है। फिर की कुछ कार्य समास के करवाया के लिये होते हैं, उन्हें बह समायास क्रमा है। तमान के कस्ताख के मान ही उत्तकी सनारासक की आवाब का बाते हैं। तमाब के हित के लिये आपराय करने से उसे आएम अतीय प्राप्त हाता है, झीर उन्हें प्राप्तकृत साचरबा करने है उने बारम भएनंग होती है। इत धमम महुष्य में मैठिक निश्चन करने की शक्ति नहीं होती, उसे किती कार्य की नैतिकता के माप इसके का रखता कान नहीं होता। पर उसके सामाजिक

माय ही बच्छे नैतिक आबरस करते है। सामाजिक रीति का माप व्यक्त—चामाजिक ग्रीतिमों को नीतिकता का भाग दरङ मान सेना मैतिक विभार के विकास की बुत्तरी अवस्था दोती है। इस

<sup>1</sup> Moral judgment.

स्थिति में जो बात समाज की परम्परा में चली छाई है, उसे टीक मान लिया जाता है, और सामाजिक रूढ़ियों के दारा अपने कायों की नैतिकता मापी जाती है। इस अवस्था में नैतिकता के प्रति उतनी दृढता का भाव नहीं रहता, जितना पीछे आता है। पहले तो समाज की रीतियाँ बदलती रहती हैं, और दूषरे समाज मनुष्य के बाहरी आचरण को ही देखता है। इसके कारण मनुष्य उतनी ही दूर तक अपने आपको नैतिक बनाने की चेष्टा करता है, जहाँ तक समाज उसके ऊपर अपसब न हो। सामाजिक रीतियों का माप दएड सन्तोपजनक नहीं होता। इसमें नियमों की अस्पप्रता रहती है, और इसके कारण नैतिक जीवन दीला रहता है। अत्र व मनुष्य को किसी दूसरे माप दएड की आवश्यकता पडती है।

राज्य-नियम का माप-द्ग्ड-रीतियों के माप-दग्ड का स्थान राज्य नियम ले लेते हैं। राज्य के नियम बचे रहते हैं। ये वैसे ढीले नहीं होते, जैसे सामाजिक रीति रिवाज होते हैं, श्रतएव राज्य-नियम का माप-दग्ड चिन्तनशील व्यक्ति को श्रविक सन्तोप देता है। इन नियमों के पालन करने से मनुष्य समाज में श्रादर पाता है, श्रीर इनकी श्रवहेलना करने से वह समाज के द्वारा दिग्हत होता है। इस प्रकार श्रपराध श्रीर फिर पाप की कल्पनाश्रों का जन्म होता है।

नैतिक नियम का माप द्राड — राज्य का नियम मनुष्य की वाहरी कियाओं से ही सम्बन्ध रखता है, वह मनुष्य की किया के हेतु, सकल्प श्रीर उसके चिरत पर विचार नहीं करता। इस दृष्टि से उक्त माप द्राड वास्तव में नैतिक माप द्राड नहीं है। सचा नैतिक माप द्राड मनुष्य के श्रान्तरिक भावों, हेतु श्रों श्रीर सकल्पों से सम्बन्धित रहता है। बुरा श्राचरण ही नैतिकता की दृष्टि से बुरा नहीं है, वरन् मन में बुरा विचार लाना भी बुरा है।

नैतिक नियम प्रायः किसी धर्मोपरेशक की शिचा के रूप में मिलता है। इस प्रकार ससार के प्रत्येक धर्म में अनेक नैतिक नियम पाये जाते हैं। इनके अनुसार आन्वरण करना मनुष्य के आध्यात्मिक कल्याण के लिये भला होता है।

जब नैतिक नियमों की सृष्टि हो जाती है, तो इन नियमों का राज्य नियम श्रौर सामाजिक रीतियों से विरोध होने लगता है। इस प्रकार मनुष्य के सामने धर्म-सकट की खिति उत्पन्न हो जाती है। मानव समाज की श्रविकिसित श्रवस्था में धर्म-सकट की जो परिखितियाँ नहीं रहतीं, वे समाज की विकसित श्रवस्था में की लीम करता है। इस प्रकार मह एक नये मापद्यक्ष का झाकिन्तर करशा है। क्षम्लक्ष्येति का मापव्यक्र-कान्त्रव्यति के मापन्यक का कानिकार नैतिक नियमों में ब्रापन का निरोध बाधमा नैतिक विश्वम का राज्य-नित्रम वे निरोच देखने का परियास है। जब लोकमत और शासमत में स्वयंत सबस पारस्वरिक विरोध हो हो सनुस्य को क्रापनी क्रान्तगरमा की शरया लेनी पहती है। संदुष्य को किसी विशेष परिकारि में क्या करना चाहिए। यह सर्वाराय की भावात से तात होता है। विवेदानात्मकः विकार-पर प्रमन्ती को बोई ही समर में इस स्थान की करने आस हो जाना है। कन्तरारमा की झाणाज हर समय स्वय नहीं रहती ! यक ही परिस्तिति में मनुष्य कमी एक प्रकार का झारेश अन्तराप्ता से वाता है। क्रीर क्रमी वतरे प्रकार का । जमें क्रमी-क्रमी स्वीकार करना पहला है कि उपने कारतरास्ता की काणाव सुनते में भूत की। संदुष्य के राग देख दी उसे कारी यक तरह के कान्यत्वा के किये प्ररित्त करते हैं, क्योर कभी वृत्तरे तरह के कान्यरक के लिये। ग्रंस प्रकार समुख्य कापने भागको एक प्रकार की शुल सहैया। में पड़ा हका देशता है। इस भूण मुलैय से निकलने के लिये उसे विरुणेपवासक बाल्या रिवड विचार की सरय जेनी पन्ती है। उसे फिर मानना पहला है कि नैतिकता का माप वयह भैपकिष निषार समझा मातना नहीं हो शहती नैतिहता का माप टयह कोई स्पारक नियम ही है। एकता है। यह विवेत्रपुक्त नियम है । इत्यस विदेश बताता है कि हमें न केवन धापनी धान्तपामा की साथान का सादर करना चाहिने बरम् दूवरे लोगों को अन्तरास्त्र की बानाय का भी सावर करता चाहिये । वहीं नैतिक मापरयक छच्छा नैतिक मापहयक है किसे कोई मी

व्यक्ति क्याने ब्राचरना की नैतिकता को बानने में काम में का वहे । सवा नैतिक

उत्तम होती है। बर्म संबद उसी ब्यक्ति के समर्ग बात्य है बिवने धोषणे की शक्ति मदल है। साधारण कोग न तो नैतिक विद्यान्त कीर शम्मिक रीतिर्ध के विरोध को रेफ सबते हैं और न एक नैतिक विद्याना का बूखरे विद्यान विरोध रेफ सबते हैं। बर मन्द्रभ्य में हत विरोध के देखने की शुर्कि बाती है सी वह बास समा के निक्कि निस्मा ने सदुध न एक्टर बात्यक्ति नैतिक निकन मापदराह सभी मनुन्यों को सभी परिस्थितियों में त्राचररा की नैतिकता को जानने में सहायता देता है।

नैतिक विचार के विकास के लच्चण—नैतिक विचार का विकास निम्न-लिखित तीन प्रकारों से होता है—

- (१) नेतिक विचार सामाजिक रीतियों से प्रारम्भ होकर किसी नियम की श्रोर जाता है, श्रीर फिर स्वतन्त्र सिद्धान्त की श्रोर जाता है।
- (२) नैतिक विचार वाहरी त्राचरण पर प्रारम्भ होका भीतरी हेतु स्रों स्त्रीर चरित्र के ऊपर जाता है।
- (३) नैतिक विचार वर्ग विशेष में प्रचित विचारों से प्रारम्भ होकर ऐसे विचारों की स्रोर जाता है, जिनकी उपयोगिता मानव-समाज भर के लिये है।

### प्रश्त

- १ नैतिक श्राचरण के विकास को स्पष्टत समभाइये । नैतिक श्राचरण के विकास में नियम-प्रथपदर्शन की श्रवस्था का क्या स्थान है।
- २ श्राचरण श्रीर विचार का क्या सम्बन्ध है १ क्या यह कहना सच है कि मनुष्य के विचार के विकास के साथ-साथ श्राचरण का भी विकास होता है १
- नैतिक विचार श्रौर नैतिकता के विचार में क्या भेद है १ मनुष्य में नैतिकता के विचार कब श्राते हैं १
- ४ नैतिक विचार के विकास के लच्य क्या हैं ? उसकी प्रगति किस प्रकार होती है।

## सातर्वी प्रकरण

#### नेतिक विचार का विषय<sup>1</sup>

नैतिक विकार के हो प्रकार-नैविक विवार महत्त्व के धावरल की मनाई कायना नरावं से सन्दर्भ रत्नता है। दिनी कासरश की मता कायना नरा करते समय इमें दा प्रकार की बातों को साथना पहता है---(१) नैश्वरु विचार किएके करर किया बाता है समात् उसका नासनिक

विषय क्या है है (२) नैतिक विचार कीन करता है कामाद उसका सापदपट क्या है।

पहले प्रश्न के बारे में विभिन्न प्रकार के उचर मिश्र-मिश्र विद्वार्तों ने दिए हैं. इसी तरह वसरे प्रश्न के भी क्रानेफ उच्चर दिने गये हैं। इन प्रश्नों का संक्षेप

क्रमक उत्तर बानने के सिवे इमें विभिन्न मकार के नैतिक शिकान्तों की बानना क्षेत्रा । इत प्रकरश्च में इस पहले प्रश्न पर ही विचार करेंगे । विचार का विषय इंक्टित कार्य !-- राभारवत मह क्या वा सकता है

ि नैतिक विचार का विशव मनुष्य का प्रशिक्षत कार्य होता है। नीति-शास्त्र का भोव मनुष्य की रच्छाशकि को ठाक मार्ग पर लगाना 🐧 भवपन हमारे नैविक विकारका विषय महान्य की इच्छाद्यकि ही होती है। को काम महान्य रवदल रच्छा से करता है यही नैतिक विचार का विपय का सकता है जो काम

वह मनिष्दा में भावना बादव होकर करता है, उसे मला भावना बरा नहीं कहा वा सकता । वो काम किमी भृतुष्य के द्वारा झक्तमात् हो वाता है। उसे म तो भक्ता भीर न हुए ही बहा बातारहै। सान भीविय कि कोई बास्टर रांगी के करूगाय

1 Object of moral judgment. 2 Voluntary action. के लिये कोई इन्जेक्सन देता है, पर इससे रोगी की मृत्यु हो जाती है, तो हम इस काम को बुरा नहीं कहते। यदि रोगी की मृत्यु डाक्टर की असावधानी से हुई, तो हम डाक्टर को कुछ दूर तक दोषी ठहराते हैं, परन्तु यदि डाक्टर ने जानवूम कर रोगी के मारने के लिये ही उसे विशेष प्रकार का इन्जेक्शन दिया हो, तो हम उसे नैतिक दृष्टि से दोषी समभते हैं, उसे हम हत्याग कहते है।

उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि उसी काम पर नैतिक विचार किया जाता है, जिसके वारे में मनुष्य पहले से सोचता है श्रीर जिसे करने की वह स्वय इच्छा करता है। कमी-कभी मनुष्य की इच्छा भली होती है, पर कार्य-फल मला नहीं होता। उपर के उटाहरण से यह स्पष्ट होता है। परन्तु नैतिक विचार करते समय हमें मनुष्य के कार्य के फल को न देख कर कार्य के कारण को ही देखना पड़ता है। नैतिकता की दृष्टि से मनुष्य का वास्तविक कार्य त्रान्तिरक कार्य है। कार्य फल उसके हाथ की बात नहीं है। यह कभी भला होता है, कभी बुरा।

हेतु श्रीर संकर्ण (ईण्सा) का स्थात — नीति-शास्त्र के सभी विदानों का इस गत पर एक ही मत है कि किसी कार्य का नैतिक मूल्य उसके फल के ऊपर निर्मर नहीं वरन् उन विचारों श्रीण भावों के ऊपर निर्मर है, जो कार्य के प्रेरक होते है। परन्तु कार्य के श्रान्तरिक पहल भी श्रमेक हैं। कुछ विद्वानों के श्रमुसार कार्य की नैतिकता उसके प्रेरक भावों के ऊपर निर्मर है, कुछ के श्रमुसार कार्य की नैतिकता कार्य के सकल्प के ऊपर निर्मर है श्रीर कुछ के श्रमुसार कार्य के हेतु के ऊपर यह निर्मर करती है। श्रन्त श्रमुत्वादियों के श्रमुसार कार्य के प्रेरक वे भाव हैं, जिन्हें डा॰ मार्टानों ने कार्य-स्तात कहा है। इन्हीं पर कार्य को नैतिकता निर्मर करती है। मिल महाशय के कथनानुसार कार्य की नैतिकता कार्य के सकल्प (ईप्सा) के ऊपर निर्मर है, श्रीर श्रादर्शवादियों के श्रमुसार इसकी नैतिकता उसके हेतु के ऊपर निर्मर करती है।

इन विभिन्न प्रकार के दृष्टि-विन्दुःश्रों को दो एक उदाहरखों के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है—

मान लीजिए कि रामनाथ, श्रमृतलाल को किसी कारण-वश गाली दे उठता

देला जाय हो इस इतमें प्रमात चिन्तन की तन्त्रमी पार्वेगे । इस रामनाय की क्रमृतलाल का गाली देने के कारण कहाँ तक दोपी ठहरा सकते हैं। इतके व्यनने के लिये इमें इस घटना को एक सकरमात् घटना न**ी** मानना पहेगा। इस घटना के पीछे रामनाच का बामुटकाल से सम्बन्ध उसके इस कार्य के देखें ब्रीर संबद्धा<sup>३</sup> ( इप्सा ) तथा गमनाम के सम्पूर्ण व्यक्तिस्व पर विचार करन पहेगा। को बाय एक परिस्पति में खम्य म्याना बाता है, वही वसरी परिस्थिति में बाह्यभ्य होता है। नैतिकता में बिच परिस्थिति पर बिचार करना पहला है। बह बाह्य परिस्थित नहीं बरन् भान्तरिक परिस्थित होती है। संगव है कि रामनाव ते कोच के धाकेश में बादर गाली दी हो। या संभव है उसने मनोर**ब**न <sup>के</sup> माब है कायवा उसे भगकाने के लिये ही गाली ही हो। ये माब कार्यों के मेरक क्राते साते हैं। फिर गाली देने का हेत क्रामुक्लाल की मलाई का मान बाधवा उसका बापमान करना कीर उसे दूसरों की हाँ? में शिराना भी हो। सक्छा है। यदि उसका हेद्र पहले प्रकार का है तो उसका काम नैतिक हार्थ से निक्रम नहीं माना बायगा; भीर यदि उसके कार्य का हेत्र वृक्षरे प्रकार का है, ता उसका कार्य तिकप्र माना बायगा । किसी व्यक्ति को कनायास गानी है उठना कीर बोबना बना कर उसे जाली देना वो दसद की बातें हैं। शाली देने का बिचार कार्यं का संकरण कामना वृंप्ता कहा कामगा । अनुस्य का वैक्षा संकरण होता है। जसका कार्य भी बैसा ही होता है । क्षमतः कनुमृतिकादियाँ का सिद्धान्त—इतना तो निमित्र है कि नैतिक विचार का विधव सनुष्म का बाहरी काकरक नहीं होता । अन्तर कनु मतिवादिनों के बनसार नैतिकता के निर्द्यंप में इमें कार्यों के स्रोत अपना मेरकी पर विचार करना चाहिये। ये कार्य-सीठ मनुष्य के विभिन्न प्रकार के भाव श्रवका संकेग होते हैं। या माठीनों के कपनान सार पदि किसी कार्य के प्रेरक मान निम्न कोटि के हैं तो हमें उठ कार्य को हुए मानना बाहिये; और मदि ने उब

कोडि के हैं। दो उठे हमें भक्ता मानना चाडिये।

<sup>1</sup> Motive. 2. Intention. 3 Intuitionists.

सुखवादियों का सिद्धान्त—उक्त विद्धान्त के प्रतिकृत सुखवादियों का सिद्धान्त है। मिल महाशय के निद्धान्त के श्रनुसार मनुष्य के सभी प्रकार के भते अथवा बुरे कामों का प्रेरक एक हो तथ्य होता है—सुष्य की प्राप्ति, श्रोर हुःख ने यचने की टच्छा। सत के काम इसी इच्छा से प्रेरित होते हैं, श्रोर श्रप्प राघी तथा पायी के भी कार्य इसी इच्छा से प्रेरित होते हैं। श्रतएव यटि कार्यों की नैतिकता केवत प्रेरकों को दृष्टि से हो निर्णान की जाय, तो सभी कार्य एक ही कोटि के समक्ते जायगे। कार्यों के प्रेरकों की श्रनेक प्रकार का मानना, मिल महाशय के श्रनुसार, एक भारी मनोवैज्ञानिक भूल है। श्रतएव किमी कार्य- सम्बन्धी नैतिक विचार मनुष्य के सकत्य पर किया जाना चाहिये, क्योंकि ये मिल-भिन्न होते हैं।

श्रादर्शवादो सिद्धान्त — श्रादर्शवादी श्रथवा विवेकवादी विचार के ग्रन्मार कार्य की नैतिकता का विवार करते समय न तो कार्य के प्रेरकों पर विचार करना उतना त्रावश्यक है, श्रीर न उसके सकल्पी पर । कार्य के हेतुश्री पर हो विचार करना श्रावश्यक है, श्रर्थात् किसी काम को किस लिये किया जाता है, इस बात को जानना कार्य की नैतिकता को निश्चित करने के लिये ग्रावश्यक है। कायों के प्रेरक भावों की नैतिकता भी कार्य के लच्य के ऊपर निर्भर है। दूसरे व्यक्ति को भलाई की दृष्टि से, श्रयवा समाज के कल्या ग्र−हेतु कोध का प्रदर्शन एक वात है, श्रीर उसके श्रकल्याण की दृष्टि से श्रथवा श्रपने स्वार्थ-साधन के हेतु क्रोव प्रदशन करना दूसरी वात है। मिल महाशय ने कार्य के केवल वाहरी पहळू पर ही विचार किया है । इसका कारण उनको यह भ्रमपूर्ण मनोवैज्ञानिक धारणा थी कि सभी कार्यों का प्रेरक एक ही तथ्य होता है। वास्तव में कार्यों के प्रेरक अनेक हाते है, छौर ये प्रेरक मतुष्य की विभिन्न पकार को इच्छायें होती है, न कि विभिन्न प्रकार के भाव श्रथवा उद्वेग । इच्छा का लच्य ही कार्य का हेतु कहलाता है, अतएव कार्यों की नैतिकता पर विचार करते समय इस लच्य को ही व्यान में रखना पडता है। यदि यह -लच्य विवेक-युक्त है श्रौर समी लोगों का उष्ठसे कल्याण होता है, तो इस लच्य से ही जो कार्य किया जाता है, वही कार्य भत्ता कहा जायगा, श्रन्यथा नहीं।

कानुसी भीर सैतिक दिएकोस में मेद-र्यता किन्ने प्रकरन में मताया वा भुका देकि काय का दंगुन इलाइय दे विश्वको दक्षि में रत्न कर कोई काम किया बाता है, क्रीर उत्तका ७४स यह विचार है, बिलके द्वारा इस हेतु की प्राप्ति की बाती है। संकटन काम के बाहरी रूप से सरक्ता है और हेंद्र काय की क्यारमा है। कार्य के लक्य की प्राप्त के लिने निरोप मकार के लाननी को काम में लामा बाता है। में साधन काम के संकल्प बनते हैं। में साधन कमी कभी भले दिलाई इंते हैं और कभी बुरे । सामारण दुखि के लोग किती काम की नैतिकता का मूच्य सामनों को देलकर झाँकते हैं। मिल महाराव, तथ झम्ब सुलवादी नीति शास्त्रज्ञों का भी यही दक्षिकोश है। परस्तु यह दक्षिकोश कान्सी इप्रिकीया है। यह इप्रिकीश स्मनहार में उपमोगी तिकाह पहला है। कायून मनुष्य की बाहरी वेहाओं को देखकर ही उसको होपी क्रमवा निर्होप तिसिव करता है। कानून के लिए मनुष्य के बान्तरिक गायों कायवा हेतकों को बानना कारपत्त कठिन है। इस देवल कापने कार्यों के देताओं को ही तीक से बान सकते हैं, बुखरे स्मक्ति के कानों के शिक्ष हेंद्र की बानना इसारे किए क्षसम्मक है। पर नैतिक विभार का मुख्य उद्देश्य दृष्ठरे स्वक्ति के ब्राक्टरण की जैतिकता जानना नहीं बरन अपने ही कार्यों की नैतिकता बानना है । इस कपन बायको ही ठीक दरह से बान सकते हैं समात् सपने बाकाविक हेतुसों का जान केवल कार्य करने नासे व्यक्ति को ही हो सकता है । नैतिकता झान्तरिक वस्त है झतपूर्व युक्तों के बादाबिक हेता को न बान एकने के कारवा दन कार्यों के हेता को स्तीह दम उसके नाहरी रूप पर ने एक विश्वार महीं करने लग आयेंगे। इस बायों कार्यों के उत्पर ठीक वे नैतिक विकार कर तकते हैं। इतना ही प्रमास है। कामूनी इपि लोकिक दक्षि है, स्मीर नैतिक दक्षि साम्बारितक दक्षि है। नैतिकता कार्य के बार्यी कम से उठमा सम्बन्ध महीं रकती कितना वह उम विचारों से सम्बन्ध रकती है।

को काम कानूनी दक्षि है कानराभ तमकी आदे हैं, वे ही पहि सक्ते हेंदुओं है प्रेरित होकर किये गये हैं, दो भक्ते तमके आदे हैं। मूख्य ने रोम की स्वतन्त्रता के

बितके कारण कोई काम किया जाता है।

<sup>1</sup> Legal 2. Moral

लिए रोम के श्रिधनायक जूलियस सीजर को मार डाला । कानूनी दृष्टि से ब्र्टि को जूलियम सीजर का हत्यारा कहा जायगा । उसका कार्य निन्च है। पर यि नैतिक दृष्टि से देखा जाय, तो उसका कार्य च्रम्य ही नहीं, वरन् स्तुत्य है। यदि कोई व्यक्ति समस्त राष्ट्र के कल्याण के हेतु किसी विशेष व्यक्ति को मार डालता है, तो वह बुरा काम नहीं करता। जा ब्रूटस ने इस काम को जनता की पुकार मान कर किया, तो उसने श्रपना कर्तव्य हो किया, श्रौर श्रपना कर्तव्य करना ही नीति-शास्त्र सिखाता है। श्रपने कर्चव्य को पूरा करना ही चाहिए, चाड़े इसके लिए लोक मैं निन्दा हो या स्तुति।

ब्रूट्स ने जूलियस सीजर को रोम की स्वतन्त्रता के लिने मार डाला, पर जूलियस सीजर की हत्या का षड्यत्र केशियस छौर कासका छाटि लोगों ने किया था। ये लोग जूलियस सीजर से ईंध्यां करते थे छौर उसकी बढ़ती हुई कीर्ति को सह नहीं सकते थे। जूलियस सीजर उनकी स्वार्थ-सिद्धि में बाधक था, छार्यात् वह उन्हें बढ़ने नहीं देता था, छातएव छापने मार्ग का कटक हटाने के लिए केशियस छौर कामका छादि ने जूलियस सीजर की हत्या करवाई। छात्र जूलियस सीजर की हत्या को यदि व्यक्तिगत स्वार्थ-साधन का उपाय माना जाय, तो नैतिक दृष्टि से वह वड़ा निन्द्य कार्य था।

एक ही कार्य दो भिन्न-भिन्न हेतु श्रों से किये जाने के कारण भिन्न-भिन्न नैतिक मूल्य का होता है। सीज़र की हत्या में ब्रूट्स का कार्य स्तुत्य है, श्रीर केशियस का निन्य । ब्रूट्स का हेतु भला था, श्रतएव उसका कार्य भला कहा जायगा, श्रोर केशियस का हेतु बुरा था, श्रतएव उसका कार्य बुरा कहा जायगा।

साधन की पवित्रता क। स्थान—यहाँ प्रश्न आता है कि मनुष्य के आचरण की नैतिकता में साधन की पवित्रता का क्या स्थान है १ क्या लच्य को पित्रता किसी कार्य को पित्रता का क्या स्थान है १ क्या लच्य को पित्रता किसी कार्य को पित्रता सकती है १ नीति-शास्त्र के कितने ही विद्वानों का मत है कि किसी कार्य की पित्रता निश्चित करने के लिये अर्थात उसका नैतिक मूल्य आँकने के लिये, न केवल हमें लच्य की पित्रता पर विचार करना चाहिये, वरन साधन की पित्रता पर भी विचार करना चाहिये। मोई भी कार्य तब तक पित्र नहीं कहा जा सकता, जब तक उसका न केवल लच्य

\$ \$ नीविशास्त्र कानूसी भौर सैतिक दिएकोस में सेव-स्वापित पेहते प्रकरस में बताया जा चुका देकि काम का देत वह तद्य है जिल्को दक्षि में रज कर कोई

काम किया बाता है, ब्रीर उत्तका ७६६५ वह विचार है, क्षितके द्वारा इत हेंद्र की प्राप्ति की बाती है। एंकस्य काम के बाहरी रूप से समझ्य रत्नता है, बीर 🗗 कार्मकी क्या भा है। कार्य के लक्त की माश के खिले विद्योग प्रकार के तापनी को काम में लाया बाता है। वे शावन काय के संकर्प बनते हैं। ये शावन कमी कभी सले दिलाई नेते हैं, और कभी बुरे । शापारच बुद्ध के लोग किसी काम

की मैतिकता का मूल्य साधनों को देखकर क्रॉक्ट हैं। मिल महाराम, तब क्रन ग्रसमादी नीठि शासकों का भी यही दश्कीय है। परन्त यह दश्कीय कान्हीं इधिकोख है। यह इधिकोश स्पन्शर में उपयोगी टिसाई पहला है । कापून मनुष्प की बाहरी बेदाकों को देलकर ही उचको दोगी कामना निर्दोप निमिठ

करता है। भागून के लिए अनुष्य के सान्तरिक मार्वी अथवा देतार्थी को बामनी कारमन्त कटिन है। इस केवल कारने कार्यों के हेतकों को ही ठीफ से बान सक्ते हैं दूसरे स्पष्टि के कार्यों के लोक हेत को जानना इम्परे क्षिप क्रासमाव है। पर

मैतिक विचार का सुस्य उद्देश्य बुखरे व्यक्ति के साचरण की नैतिकता जानना नहीं बरन् कपने ही कार्जों को नैठिकता बातना है । इस कपने कापकी ही ठीक ठरह से बान सकते हैं कार्यात कपने वासाविक हे<u>त</u>की का जान केवत कान करने वाळे व्यक्ति को ही हो सकता है। नैतिकशा चान्तरिक यस्त है, बातप्त बुकरों के बारतिक हेत्र को न बान एकने के कारच इन कार्यों के हेत्र को होंद इस

उन्हें बाहरी रूप पर ने तक विचार नहीं बरने लग बार्मेंगे । इस अपने अमें के कपर ठीक से नैतिक विचार कर सकते हैं, इतना ही प्रपास है। कानूनी विव सीक्षिक दृष्टि है। चौर नैतिक दृष्टि शाध्यारिक दृष्टि है। नैतिच्या कार्व के नाररी रूप है उदना सम्बन्ध नहीं रत्नदी, बिदना बद उन विवासें है सम्बन्ध स्तरी है। मिनके कारण कोई बाम किया बाह्य है।

भी काम कार्ना दृष्टि है अस्ताब एमके अपते हैं, वे ही अदि मसे दृश्यों है

I Legal, 2, Moral

मेरित होकर किये गये हैं ता मतो समभे बाते हैं। मुस्त ने रोम की स्वतन्त्रता 🕏

श्रानुसार मनुष्य के कार्य की नैतिकता लच्य पर ही निर्भर है। यदि किमी मनुत्य का लद्य ठीक नहीं है, तो यह गलत मार्ग को ग्रहण करता है। पर एक हो लच्य की प्राप्ति के अनेक मार्ग होते है। यही मार्ग ठीक समभा जाना चाहिये, जिमके द्वारा मनुष्य शीवातिशीव ग्रापने लच्य को प्राप्ति कर सके। नैतिक्ता में हमें सदा मनुष्य के हेतु पर ही विचार करना चाहिये, उसके त्राह्म कार्य पर ग्रथना उस कार्य वे सकल्प पर विचार करना भूल है। नैतिकता वी दृष्टि से मनुष्य का ग्रान्तिश्क कार्य ही सचा कार्य है। यह कार्य मनुष्य की इच्छात्रों के ऊपर निर्भर करता है। फिर मनुष्य की इच्छायें भी उसके चरित्र के कपर निर्भर करती है। नैतिक विचार अन्त में मनुष्य के चरित्र के कपर होता है। यदि कोई मनुष्य सदा उच ग्रादर्श से पेरित होकर श्रपने जीवन के सभी कामों को करता है, तो इम उसके लौकिक दृष्टि से निन्द्य कायों को भी भला कार्य ही कहेंगे। मनुष्य की सदा ग्राने ग्रादर्श स्वत्व को पास करने की चेष्टा करते रहना चाहिये। श्रादर्श खत्व की प्राप्ति के लिये उसे श्रपनी योग्यता के श्रनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार के कार्य करने पटते हैं। कोई व्यक्ति श्रपने ग्रादर्श स्वत्व का प्राप्ति श्रध्ययन श्रीर श्रध्यापन के कार्य से करता है, कोई वाशिज्य व्यवसाय-द्वारा श्रीर कोई राष्ट्र की पुलिस श्रीर सेना में भरती होकर। राष्ट्र की पुलिस श्रीर सेना की उसी प्रकार श्रावश्यकता है, जिस प्रकार उसे श्रम्यापर्कों की श्रावश्यकता है। पर अपरी दृष्टि से पुलिस ग्रीर सेना के लोगों का काम उतना पवित्र नहीं है, जितना श्रध्यापन का कार्य है। पुलिस को चोरी, डाकुश्री श्रीर राष्ट्र-द्रोहियों का पता लगाने के लिये भूठ वोलना श्रीर छल स काम लेना पडता है, श्रीर सेना की देश पर त्राकमण के समय त्राक्रमणकारियों की इत्या करनी प्रडती है। पर उनका कर्तन्य यही है। खुकिया पुलिस का जो ग्रिधिकारी श्रावर्यकता पडने पर फूठ बोलने से हिचकता है, श्रयवा जो सेनानायक राष्ट्र के दुरमनों के प्रति दया दिखाकर उनको नहीं मारता, वह त्रपने राष्ट्र के प्रति खिश्वासमात करता है। वह इस तरह श्रपने श्रादर्श स्वत्व के प्रतिकृत चलता है।\*

<sup>ं #</sup> भगवान् कृष्ण ने महाभारत युद्ध में भूठ वोलकर द्रोणाचार्य को मरवा डाला; पर उनका कार्य निन्त नहीं माना जाता । इसका कारण यही है कि

ਜੀਰਿ-ਗਲ पवित्र हो। परन् उमके साधन भी पवित्र हों। यरि इस फिसी महो लहा की

कारण दुनित हो बाता है। मान लोजिए कि इमारा देश परहत्य है और यह एक अत्याबारी राज्य के हान म है। दश की खबन्त्रवा का मारा करना हमारा लक्ष्व है। इस लक्ष्य की माति निये इस विश्वी राज्याजिकारियों के प्रति प्रद्यक करते हैं। कार इसी शक्ष के इत कुछ अभिकारियों की इस्ता कर बालते हैं । पिर अपने मित्रों को शब-सरह से बचान के किय इस सुरु बोजते हैं, और उन्हें दिवाते हैं। इसाय सहय प्रिव

किया हो साथन के द्वारा आत करते हैं, तो इसारा क्षक्य ही इन साथनों के

है, पर हमारे साधन ऋपविध माने बाते हैं। क्या हमें देश की सरस्वता के

लिपे ग्रह बोलना और अस्पाचारी लोगों की इध्या करना चाहिने। क्या हमें भापने लाइप की प्राप्ति के तिसे छदा उन्हीं छाक्नों से काम क्षेना चाहिके वो काकिक दक्षि में स्टारम मान गये हैं है चन्ताः चनुभृतिवादियों चीर चादश्यादियों ने उक्त प्रश्न के दी मिष भिभ उत्तर दिए है। बार्या बार्यभविवादियों के कपनानसार प्रविव सर्वर की मी अपरित्र साथनों के बारा प्राप्त करने की नेशा अनुस्य की नहीं करनी चाहिये। पति साधन ब्रापनित्र है तो प्राया सबस मी ब्रायमिन ही खता है। और मंदि सानन पवित्र है ता श्रवप मी पवित्र है। इस फिल खान पर पहेंचेंगे यह इसार मार्ग पर निर्भर है। गतन्त मार्ग पर पछ कर कोई भी स्पक्ति औड स्थान पर नहीं पर्च धकता । अतएव ठीक लंबर पर पहुँचने के क्षिये हमे ठीक मार्ग की

ही भ्रष्ट्य करना 'चाहिने ! लक्ष्य की माति सार्ग पर करते का स्वामाविक परिवास है। किस प्रकार मार्ग और सदय का क्रानिवार्य सम्बन्ध है, उसी प्रकार नाधन भीर ताप्य का भी कमिनार्य समस्य है। बातपूर्व को मतुन्य किसी मले सन्य पर पर्दुचना चाइता है। उस पेठे काम करना चाहिये को संसार में भन्ने कहें बाते हैं। बोरी बहैती पश्यन ब्रोर हरना के द्वारा नदि किसी देश की साठ-न्यतानिते मी वो यह उपादंग यस्तुनहीं। इस प्रकार प्राप्त की गई सकनता एक कृषित बस्तु होगी जिससे समाज का करवाच स होकर उसकी द्यानि ही होगी। रुक विचार ने मित्र वृत्तरे मदार के विचार हैं। ब्राव्यांवादी विचार के

\* ¥

श्चनुमार मनुष्य के कार्य की नैतिकता लच्च पर ही निर्भर है। यदि किसी मनुष्य का लच्य ठीक नहीं है, तो यह गलत मार्ग को ग्रहण करता है। पर एक हो लच्य की प्राप्ति के अनेक मार्ग होते हैं। वही मार्ग ठीक समका जाना चाहिये, जिमके द्वारा मन्ष्य शीघातिशीघ ग्रापने लच्य का प्राप्ति कर सके । नैतिकता में हमें सदा मनुष्य के हेतु पर ही विचार करना चाहिये, उसके बाह्य कार्य पर त्र्यथवा उस कार्य के सकल्प पर विचार करना भूल है। नैतिकता वी दृष्टि से मनुष्य का श्रान्तिरिक कार्य ही सद्या कार्य है। यह कार्य मनुष्य की इच्छात्रों के ऊपर निर्भर करता है। फिर मनुष्य की इच्छार्ये भी उसके चरित्र के ऊपर निर्भर करती है। नैतिक विचार अन्त में मनुष्य के चरित्र के ऊपर होता है। यदि कोई मनुष्य सदा उच भ्रादर्श से पेरित होकर श्रपने जीवन के सभी कामों को करता है, तो हम उसने लौकिक दृष्टि से निन्य कार्यों को भी भला कार्य ही कहेंगे। मनुष्य को सदा ग्राने ग्रादर्श स्तत्व को प्राप्त करने की चेष्टा करते रहना चाहिये। श्रादर्श खत्व की प्राप्ति के लिये उसे प्रपनी योग्यता के श्रनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार के कार्य करने पटते हैं। कोई व्यक्ति अपने श्रादर्श स्वत्व का प्राप्ति श्रध्ययन श्रौर श्रध्यापन के कार्य से करता है, कोई वाणिज्य व्यवसाय-द्वारा श्रीर कोई राष्ट्र की पुलिस श्रीर सेना में भरती होकर। राष्ट्र की पुलिस श्रीर सेना की उसी प्रकार ग्रावश्यकता है, जिस प्रकार उसे ग्रन्यापकी की ग्रावश्यकता है। पर अपरी दृष्टि से पुलिस श्रीर सेना के लोगों का काम उतना पवित्र नहीं है, जितना श्रध्यापन का कार्य है। पुलिस की चोरीं, डाकुश्रीं श्रीर राष्ट्र-द्रोहियीं का पता लगाने के लिये फूठ बोलना श्रीर छल स काम लेना पडता है, श्रीर सेना को देश पर त्राकमण के समय श्राक्रमणकारियों की हत्या करनी पड़ती है। पर उनका कर्तव्य यही है। खुकिया पुलिम का जो श्रविकारी श्चावश्यकता पडने पर सूठ बोलने हे हिंचकता है, श्रथवा जो सेनानायक राष्ट्र के दुरमनों के प्रति दया दिखाकर उन में नहीं मारता, वह श्रपने राष्ट्र के प्रति विश्वासघात करता है। वह इस तरह श्रपने श्रादर्श खत्व के प्रतिकृल चलता है।

ध भगवान् कृण्ण ने महाभारत युद्ध मे भूठ वोलकर द्रोणाचार्य को मरवा हाला, पर उनका कार्य निन्य नहीं माना जाता । इसका कारण यही है कि

बहाँ पर शहर को प्राप्ति में डाधन का पवित्रता का विचार किया जाया है

. .

यहाँ पर पारनप में मनुष्य इ कमान कार्र निधित लव्य मही रहता। पर गीर सापत स्मीर सद्य के सम्बन्ध पर विकार किया काम का दमें कहना प्रणा कि सुद्रम की हरत कहाना के बाधाव में शापन को परिवता क्रमवा धारविवता का विचार बार्यदीन दा जाता है। बादरायादी की दक्षिण वह नापन परित्र है क्रिक्स लहप मना हो। यति हमें केंद्र मैशिक दाप निकासना है सो सहय में

ही निकासना पाहिये । उपयुक्त कपन से शाह है कि मैतिक विकार का प्रकान क्षिप देख है न कि संबद्धर । देनु कान के लहुए से सम्बन्ध रूपना है कीर अंबच्य सामन से । परम्य चान्त में नैतिक विचार का विशव मनुष्य का परित्र ही होता है । किनी भी व्यक्ति के ब्रायरण पर तब तक इस टीक निर्माय नहीं कर तकते बर तक इस उसके पूर्व मानशिक संस्कारी कादवी कीर विभिन्न व्यक्तिकों से उसके कामान्य को मही बान केते । बार्यरण मनुष्य ६ वरित का प्रवाशन मात्र है।

चरित्र सापी नेस्तु है । इसी इ साबार पर किसी विशाप प्रकार के सामरण की भंजा क्रयंता वय कहा का सकता है। प्रश्म

१ जैतिक विचार का विषय क्या है। क्या नैतिक विचार में स्तुष्य के छेक्स्य को प्रधान रथान दिवा काना चाहिये हैं उन्होंने यह काम कापने मलकाव के किये जहीं किया करन लोक दिल के तिवे

किया था। बर्बोपन ने तमाब के सभी नैतिक मुस्कों की सवहस्ता की थी। बहि महामारत-पद में दुर्गोपन की विजय होती तो संतार में 'शकि ही तीति है' का शिकान्त प्रचक्रित हो बाता । फिर मनुष्य में किसी के बाबिकार पर विचार काले की ग्रेरवार भी न कीती ! जितके मन में को कुछ काला कर कही करने लग बाता । इस प्रकार समाज ने नैतिक प्रतिबंध उठ जाने से उसाथ 🛍 विपास हो बाता । इब बिनारा से तमाब को बचाने के लिये ही कृष्य ने महामारत प्रस क्षे चम्पत्र मुभिद्धिर को विजयी बनान को पूरी वैद्या की । उनका हेत प्रवेत भा, सराय र उनके छठ चोलने के कार्य की भी इस नैकिक इसि वे हुए नहीं करते ।

- २ रोम को स्वतन्त्र वनाए रखने के लिए ब्रूटस ने सीजर की हत्या की-ब्रूटम के उक्त ब्राचरण की नैतिक मीमासा कंजिये। क्या हम मनुष्य के किसी कार्य को, उसके हेत के भला होने के कारण, भला कह सकते है ?
- ३. नैतिक विचार के विषय में सुखवादी य्रीर ब्रादर्णवादी सिद्धान्तों के भेट को स्पण्टतः समभाइये । मनुष्य के कार्य को नैतिकता निश्चित करने में उसके सकस्प का क्या स्थान है ?
- ५ कार्य की नैतिकता को निश्चित करने में साधन की पवित्रता का क्या स्थान है १ क्या यह कहना सत्य है कि यदि हमारा लक्ष्य ठीक है, तो उसकी प्राप्ति के लिये जो भी साधन काम में लाये जाँय, वे उचित ही समक्ते जायँगे १

## धाठवाँ प्रकरण

नैतिकता के मापदयन मनुष्य का नैतिक सन्त्र भ

पिसतो प्रकरस में बतामा गया है कि मनुष्य के साचरण सीर नैतिक विचार का विकास पीरे पीरे होता है। नैतिक विकार क्रीर काकरण के परिशास स्वस्य

मनुष्प आपने आप में दो प्रकार के स्वर्णों की उपिक्ष दे का बातुसव करता 🦫 एक उतका भारतिक स्वला कोर वृत्य उतका भावर्ध स्वला । उत्तरा नासाविक स्वत्व ही काम करता है और वही किसी काम को भनाई समना नुग्र

🕏 सिमें प्रश्ना समया निन्दा का मागी होता है। उतका साहर्श सम्ब उतके सम

की भनाई अथवा बुराइ का नियानक होता है। यह साल उसी प्रकार मनुष्य के निजी कांधा पर विचार करता है। जिस प्रकार वह तूसरे व्यक्ति के कार्मी पर विषयर करता है। मनुष्य पहले पहल अपने से मिन्त स्वक्तिनों के कामी पर नैतिक विचार

करता है। इस प्रकार विचार करना उसका सम्मास हो बाता है। पाछे उसे विचार भाता दें कि विश्व तरह वह दूसरे सोगों के भाचरख पर विचार करता 🕏 उसी प्रकार हुनरे लोग भी उसके ब्राह्मस्य पर विचार करते. होंगे 1 यह विचार उठे अपने हा कामों का बालीचनारमद्र हिंध से देखने के लिए बार्प करका है। यह भारतोजनातमञ्ज्ञ हो३ हो उलका बाल्या स्वत्य वन बाबी है। एकम सिम्ब महाराय न इने निरपञ्च राञ्चीक कहा है। यह राञ्ची एक आर स्पष्टि के कार्यो

पर नैतिक विवार करता है आर तूसरी और वह नैतिकता का मापदरह मी स्वक्रित करता है ।

<sup>1</sup> Moral Self. 2 Actual Self. 3. Ideal Self. • Impartial Spectator

## नैतिकता के माप दश्डों का वर्गीकरण<sup>5</sup>

नितिक्ता के माप-दर्भों का वर्गीकरण भिन्त-भिन्न नीति शान्तश ने भिन्न-भिन्न इकार से किया है। स्योरहेट महाशय ने नीति-शालों को तीन प्रकार का वताया है । वे नैतिकता के निम्नलिखित तीन विभिन्न प्रकार के भाष-दरहीं को मानने है-

(१) ऐमे नीति शास्त्र जो किसी वाहरी नियम के पालन पाने म नेतिकता देखते है, (२) ऐसे नीति-शान्त्र जो नैतिम्ता के निर्णय म श्रान्तरिक नियम की प्रधान स्थान देते ई ग्रीर (३) ऐसे नीति-शास्त्र जो किमी लच्य की प्राप्ति में नैतिकता का सार देखते हैं।

्डम प्रकार नैतिकता के विचार तीन प्रकार के होते है, शास्त्रवाडी ?, अनुभृतिवादी अधोर लद्यवादी । शास्त्रवादी नैतिकता के सिद्धान्त दो प्रमार के होते हैं। एक में लीकिक नीति श्रीर श्रनीति के विचारी की प्रधानता रहती है, श्रीर दूसरे में धार्मिक्ता की प्रयानता रहती है। इसी प्रकार श्रन्त-श्रन्भितवाद के भी कई प्रकार है। एक मे वैप्रक्तिक श्रनुभव पर जोर दिया जाता है, श्रीर दूसरे में सामष्टिक श्रन्त श्रनुभृति श्रर्थात् विवेक युक्त श्रन्त श्रनुभूति पर जोर दिया जाता है। इसी प्रकार लच्यवाटी सिद्धान्त कई प्रकार के है। किन्तु हम इन्हें दो विभागों में विभक्त कर सकते है। एक म बाहरी लच्य की प्रधानता रहती है, श्रौर दूसरे में श्रान्तरिक लच्य की। बाहरी लच्य की महत्त्व देने वाले सुखवाद श्रीर प्रकृतिवाद हैं, श्रीर श्रान्तरिक लद्य को महत्त्व देने वाले पूर्णताबाद ऋौर छादर्शवाद है। नैतिकता के कुछ मापदगड ऐमे है, जो इस वर्गीकरण में नहीं त्राते । वे एक ग्रोर किसी लद्द्य को मानते हैं, ग्रीर दुमरी ग्रोर किसी नियम को भी, इन्हें मिश्रित माप द्राड कहा जाता है।

उपर्युक्त तीन प्रकार के माप दणडों को निग्नाङ्कित तालिका में दर्शाया गया है-

Classification Authorititarian 2 3 Intuitionist

<sup>4</sup> Standard as End

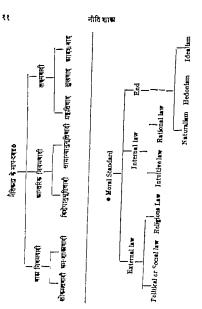

याह्य नियमवाद मियोरहेड महाशय के अनुसार शास्त्रवाद की अपेसा अन्तः अनुभूतिवाद अधिक विकसित नैतिक विचार है। इसी प्रकार लच्यवाद अन्त अनुभूतिवाद की अपेसा अधिक उन्नत विचार है। नीति शास्त्र के दूसरे विद्वान् उक्त विचार से सहमत नहीं हैं। अमेरिका के प्रमिद्ध नीति-शान्त्रज्ञ हील राइट महाशय ने प्रकृतिवाद और सुखवाद को अन्त अनुभूतिवाद से निमन-कोटि का माना है। प्रकृतिवाद और सुखवाद बाहरी लच्य को जीवन के समस्त् रखते है। अतएव इन्हें निम्नकोटि का नैतिक विचार मानना ठोक ही है।

सभी पाणियों को सुख की इच्छा रहती है, श्रीर सभी पाणी दु.ख से वचना चाहते हैं। इसी दृष्टि से सभी प्राणियों के काम होते है। श्रपने सुख के लिए प्राणी कभी दूसरे को दुःख देता है, इससे फिर उसको भी दुःख सहना पडता है। दूसरों को दु.ख श्रथवा सुख देने की शक्ति दूसरे प्राणियों से कहीं श्रिधिक मनुष्य में है। यदि मनुष्य के ऊपर किसी प्रकार का नियन्त्रण न हो, तो वह पशु से भी त्र्यविक बुरा त्र्याचरण करे। फिर मानव-समाज की स्थिति सम्भव ही न हो। मानव-समाज की स्थिति तभी तक सम्भव है, जब तक समाज के त्राधिक लोगों मे दूसरे लोगों को कष्ट देने की नहीं, वरन् उन्हें सुखी वनाने की इच्छा रहती है। समाज के अगुआ मनुष्य समाज को वनाए रखने के लिए ही श्रनेक प्रकार के नैतिक नियमों को समाज में प्रचलित करते हैं। इसी प्रकार धर्म-शास्त्र श्रीर राज्य-नियमी का प्रचार होता है। राज्य के नियम श्रीर धर्म-शास्त्र मनुष्य को श्रपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट देने से रोकते है। वे श्रनेक अकार के पुरस्कार के विचारों के द्वारा मनुष्य को भले कामों में भी लगाते है। राज्य नियम श्रविकतर नकारात्मक होते हैं। उसी प्रकार वार्मिक नियम भी त्र्यविकतर नकारात्मक होते हैं, श्रर्थात् वे बुरे कामों से मनुष्य को रोकते है। धार्मिक नियम भले काम में भी मनुष्य को लगाते हैं। धार्मिक नियमों की त्र्यवहेलना करने से दूसरे जन्म में किसी न-किसी प्रकार का दएड मिलता है, श्रथवा मरने के उपरान्त नरक में जाना पहता है। इस प्रकार पुनर्जन्म

<sup>1</sup> External Law

112 र्नाविशास ब्रीर नरफ की यन्त्रणा के मम मनुष्य का ब्रानितिक क्रायरण से रोकने रहते हैं. चौर समाव-ध्यवस्था को मुदद बनावे रखते हैं।

परम्तु किमी पर्म शास के बातुमार नैतिक चाबरण करना एक बाहरी सत्ता को प्रमापमः नीति कार बानीति का निष्पायक मान सेना है। इसके करि-रिक यह नैतंब बाजरण व किए भन्नम्य को किशी बाह्य क्वा के उत्पर निर्मर

मान होना है। बाह्यग्रहा के मय से को ब्राक्ट्य किया बाता है, उतसे मनुष्य की इक्टा शक्ति इंड न होकर निर्वेत हाती है। इससे मनस्य का ब्राय्या मिक विकास नहीं हाता । सन्त्य के साच्यारिमक विकास का सक्य उसे स्वायज्ञयती सौर निर्मीक

बतामा है। जब एक समुख्य किसी बाइरी सत्ता के सब कायबा प्रक्रोमन के कारण नैतिक बायरक करता है तब एक उसमें बास्तविक नैतिकता का उदन नहीं होता। वालियक नैतिकता में समुप्य को कचन्याकर्चम्य के निर्वाय के शिए बापने शतत्त्व विवेद पर निर्मर करना पहता है और निर्देश बाजरब का ग्रेस्क बापनी सरकन्त्र इच्छाशक्ति के बारिरिक वृत्तरा कोई पदार्च नहीं होता । इस इप्रिसे बिना समभे-वृक्ते पर्म-शास की बादा का पालन करना निम्नकोटि

का नैतिक साथरवा है । फिर संसार में बानेक पर्न हैं और उनके पन-शास मी मिस मिस है। एक पर्म की पुरुष के बानुसार को कर स्म माना बाता है। वही किसी बुतरे धर्म की पुरुष के सनुसार सकर्षक माना बाता है। माचीन काश में मिस मिस वर्म के लोग मिच मिन मदेशों में रहते थे । उस समय न पुस्तकों थीं ब्रौर न विशिष्ट बर्मों के विचारों को बानने को साबारक व्यक्ति के पास कोई शावन जा।

ग्राधिकार बनता ग्रापट खरी थी।ऐसी ग्रावका में यम पुराय की कही हुई बार्टी पर किसी प्रकार शंका नहीं उत्पन्न होती थी। परन्तु ग्राव परिस्पित वदता गई है। सभी पर्ती के विचार प्रव राजारक व्यक्ति को भी सलग है। देखी बावस्था में पर्म की कही हुई गाठों को हो नैतिकता का प्रमाश मान होना. कठिन हीवा है। इतरे बर्स की वुराइवों को राजना वड़ा सरक है। उसमें मानव-समाब 🕏

करवाया के किया जो वार्षे रहती हैं, उस पर हमारी हरि तुरस्त चली. जाती है ! फिर बन इस एक इस की नाठों के दोप देखने छगते हैं, तो दूसरे घर्म घरीर धपने ही पन की बातों मे भी दोप दिलाई देने कागते हैं। यह मनुष्प में एक नार त्रालोचनात्मक बुद्धि जाग्रत हो जाती है, तो वह दूसरे समाज और धमों की श्रालोचना तक ही सीमित नहीं रहती । जिन दोपों को वह दूसरे धमों में देखती है, उन्हों दोपों को वह ग्रपने-ग्राप में भी देखने लगती है। इस प्रकार धर्म शास्त्र के श्रतिरिक्त नैतिकता के किसी दूसरे प्रमाण को खोजने की ग्रावश्यकता पह जाती है।

फिर विभिन्न वमों के सघर्ष, धर्म-शास्त्रों की महत्ता को श्रौर भी गिंग देते हैं। प्रत्येक धर्म के श्रनुयायी अपनी ही धर्म-पुम्तक को ईश्वरवाक्य मानते हे, श्रौर उसकी वार्तों में किसी प्रकार का सन्देह करना महान् पाप सममते हैं। ऐसे लोग अपने वर्म का प्रचार करने के लिए श्रनेक मीधे-साट लोगों का हत्या भी कर डालते हैं। धर्मान्धता के कारण श्राधीनक काल में मनुष्य मनुष्य के प्रति जितनी निर्देयता का व्यवहार करता है, उतनी निर्देयता का व्यवहार वह श्रन्यत्र नहीं करता है। धर्मान्वता मनुष्य के विवेक का विनाशक है। विवेक के उदय के साथ-साथ धर्मान्धता का अन्त होना स्वामाविक है।

जब मनुष्य में विवेक का उदय होता है, तब वह धर्म शास्त्र की सभी वार्तों को सन्देह की दृष्टि से देखने लगता है। वह सोचता है वि मत्येक धर्म अपने-आप को सबसे ऊँचा मानता है, और धर्म-पुस्तक में कही गई वार्तों को वह ईश्वर की बात मानता है। ईश्वर एक है, फिर वह विभिन्न बमों में विभिन्न बार्ते क्यों कहता है। यदि इन धर्म-पुस्तकों में भेट है, तो उनकी कही हुई बार्ते एकही सत्ता की आशाएँ नहीं हैं, प्रधात् धर्म-शान्त्रों के भेटों की उपस्थित उनकी असत्यता को सिद्ध करती है। ऐसी स्थिति म मनुष्य को अपने आचरण की नैतिकता का निर्णायक वर्म पुस्तक अर्थात् उसके नियमों को मान लेना एक वर्टी भूल है। इस विचार के आते ही उसे आवश्यकता होती है, कि वह किसी दूमरे अधिक विश्वसनीय नैतिकता के प्रमाण को खोजें।

जब इम एक हो धर्म को देखते है, तो भी उसकी वर्म-पुस्तक मे वनाये हुए नैतिक नियमों को अपने आचरण के लिए पर्याप्त पय प्रदर्शक नहीं पाते। कभी कभी धर्म-शास्त्र में बताए हुए एक कर्तव्य का दूसरे कर्तव्य से विरोध हो जाता है। मान लीजिए, कि धर्म-शास्त्र सच बोलने को वर्म कहता है, और दूसरे की प्राग्य रज्ञा को भी धर्म कहता है। कोई परिस्थिति ऐसी आ सकती है, जिसमे ११२ मीठि-शास्त्र श्रीर तरक की मन्त्रवा के मय मगुष्प को समीतिक झापरश से रोकते रहते हैं, श्रीर समाव-व्यवसा को सुद्ध बनावे रखते हैं। परन्तु किसी समन्द्राम्य के सर्द्रशर मिस्त सापरश्च करना एक नाहरी सचा को पर्माष्म नीठि श्रीर समीति का निवासक मान क्षेत्रा है। इसके स्रीत

सिक्त सह नैतिक बाजरण के लिए महाया को किसी बाझ राजा के तरार निर्मर मान होना है। बाझरणा के माम वे वा बाजरणा किया बाहा है उससे माम इस्त्रुत्ताकि दह न होकर निर्मल होती है। इससे महाया का बामामारिक विकार नहीं होता। महाया के बामानिक विकास का लहम उसे स्वावजना को ती निर्मीक बताना है। बन वक महत्या किसी बाहरी स्वाच के माम बायवा महोमन के

कारता नेतिक बाजरण करता है तब तक जसमें बालविक नैतिकमा का स्टब्स

नहीं होता। बासाबिक नैशिक्ता में मनुष्य को कर्तव्याकर्तन्त के निर्द्य के किर इससे खतन्त्र विषक पर निर्मर करना पड़ता है, और नैतिक बाधरण का मेरक इससी स्टब्न इन्क्क्यारिक के मातिरिक तुल्या कोई पदार्थ नहीं होता । इस हारि है किना समसे-चूके प्रमाणक की झाला का परतान करना निम्मकोर्ट का नैतिक झापरण है। दिस सेतार में मनक बर्ग हैं और उनके प्रमेणाक भी मिस्र मिस्र है। एक

वर्म की पुलक के बातुकार भी कर रम माना जाता है। वही किसी वृत्तरे वर्म की पुरुषक के बानुसार बाकर्यस्य माना जाता है। माचीन काल में मिछ मिछ पर्म के

लोग मिल भिन्न महेराँ में यहते से । उस समन मुख्यहं यी और न विमिन्न । सभी के विकारों को सामन का सामारण स्थित का तास कोई सामन मान्य स्थितकार करता सगढ़ यहती थी। देनी समन्या में पम पुस्तक को कही है कहीं न यह किमी समर सोका नहीं उत्तरम होती भी। यहता समा प्रीमान सहस महिला है। सभी समें के विकार क्षत्र सामारण क्षतिक को भी हलाम हैं। देशी समस्या में सभी कही हुई वालों का सी नैतिकता का मानाय सान सेना करिन होता

म बाम का कहा हुई बाता का हा नातकता का मामया मान बना। काउन होता है। बुनोर पामें की बुधारों के देखना बड़ा रखता है। उठामें मानव-काव के करवाथ के विचक्र को पार्वे रहीते हैं उन पर हमारी होंड द्वान्त पत्नी। बाती है। फिर बब हम एक पामें की बातों के होण देखने उनते हैं तो बुठारे पामें कोर प्रामे ही पम की बातों में मी दोण दिखाई देन कारते हैं। बब मनुष्य में एक पार को दूनरों पर निर्मर करने में उसे कभी शाति नहीं मिलती। इसी फारण वह नैतिकता के वाहरी माप दण्ड को छोडकर किसी ध्रान्तरिक माप दण्ड की खोज करन का चष्टा करना है, श्रोर इस प्रकार श्रन्त श्रनुस्तिगद का जन्म होता है।

श्रान्तरिक तियमवाद — पाहरो नियम का नितंत्रता का माप-दराइ मानने से जो कठिनाइयाँ होती है, उतके कारण यह श्रावश्यक हो गया कि मतुष्य किसी भीतरो नैतिक नियम को धमाधर्म का माप-दर्ह मान, श्रीर वाहरा सत्ता का मर्वाच सत्ता न मानकर किमा भातरी एता की खांन करें। नैतिकता का पारम्म धार्मिक भावीं की वृद्धि ने होता है, श्रार प्रत्येक धम म किसा वाहरा देवी-देवता को माना जाता है, जो मनुष्य के ऊपर शासन करता है। बौद्ध-धर्म म ईश्वर की कल्पना नहीं का गया है, परन्तु उसमें बुद्ध भगवान् को उसा दृष्टि से देखा जाता है, जिस दृष्टि से अन्य धर्मवाले लाग ईश्वर का देखते है। नो अद्धा-भाव दूमरे धर्मों में श्रपने-श्रपने धर्मप्रन्थों के प्रति है, वही अद्धाभाव बीद धर्म मे बौद धर्म प्रन्थों के प्रति है, श्रीर जिस प्रकार श्रन्य धर्म मे धर्म गुरु होते है, उसी प्रकार वीद-धर्म में भी धर्म पुरु होते है। पर विका-सात्मक मनोवृत्ति का मनुष्य इन स्थिति में मनुष्ट नहीं रहता । नैतिकता की र्द्धाष्ट से ससार के विभिन्न धर्म समाज के सामान्य लोगों की सेवा उसी प्रकार मानकों की श्रावश्यक्ता मनुष्य के यचपन में ही होती है। परन्तु क्रिंग करते हैं। परन्तु क्रिंग क्रिंग की श्रावश्यक्ता मनुष्य के यचपन में ही होती है। उसकी क्रिंग वस्या में श्रीमिमावकों की श्रावश्यक्ता नहीं होती। उसी प्रकार समाज क्रिंग वित्र के साथ-साथ मनाग के कि ... अनिशृद्धि के साथ-साथ मनुष्य के नैतिक त्र्याचरण के लिए वाहरो नियम ग्रावश्यकता नहीं होती। वाह्य नियम श्रीर वाह्य सत्ता का स्थान किल्के के नियम श्रीर श्रान्तरिक सत्ता ले लेते हैं। इस प्रकार श्रन्तः श्रनुभूति-कि विश्व कास होता है।

कि श्री हिन्दिकास होता है।

कि श्री हिन्दिका पहल मनुष्य अपने आचरण के नियामक को कल्पना अपने से

कि श्री है कि है। किन्तु जय उसके विचार की दृद्धि होता है, तो उसे अपने से

कि श्री कि है। नियामक की उपस्थित नहीं दिखाई देती। ऐसी स्थिति में मनुष्य या

कि श्री कि है। कि अपना मुखनादा बन जाता है, या अन्त अनुभूतिनादी।

कि भिष्का के

भाग पानी की वृद्धि रक्त पानों पर वाधी है वे यहीं को है हों।
तथा पानों की वृद्धि रक्त पानों पर वाधी है वे यहीं को है हित हित सभी है
तथा पहार पहुंची के जीवन का नियमका प्रकृषि के ही है को है
तथा पहुंची के जीवन का नियमका प्रकृषि है को कि हो
तथा के नियमों के तियम के हित्स जलन से मतुष्य को कि
तथा के नियमों के विकास जलन से मतुष्य को कि
तथा है हित्स जलन से मतुष्य के कि
तथा है हित्स हित्स है
तथा है
तथा

 को तर्क के परे मानने हैं। तार्किक विचार त्रात्मा की त्रावाज को प्रकाशित कर सकता है, परन्तु तार्किक विचार ही स्वय श्रन्तरात्मा की श्रावाज नहीं है।

नाति शास्त्र के कुछ न्त्रन्त अनुमृतिवादी विद्वानों ने तार्किक विचार श्रोर अन्त अनुमृति का सामझस्य स्थापित करने की चेष्टा की है। सर्वोत्कृष्ट तार्किक विचार हो मनुष्य का विवेक कहनाता है। विवेक किमी व्यापक नियम का सजन करता है। विवेक हमें दूसरे लोगों के साथ उसी प्रकार के व्यवहार की करने की प्रेरणा देता है, जिम प्रकार का व्यवहार हम उनसे चाहते हैं। मनुष्य की अन्तरात्मा विवेकशोल है। अतएव किसी ऐसी वात का अन्तरात्मा का आवाज नहीं माना जा सकता, जो विवेक के प्रतिकृत्त हो। मनुष्य की अन्तरात्मा स्वतन्त्र है। अतएव जिस किसी आचरण में अन्तरात्मा का स्वतन्त्रता नहीं देखी जाती, जो काम राग-दोष के वंशीभृत होकर किया जाता है, वह अन्तरात्मा के आजानुसार नहीं हो सकता। राग देपवश किये गये काम अन्तरात्मा को आवाज के विषद होते हैं। वास्त्रत्र में अन्तरात्मा की आवाज उन्हीं लोगों की सुनाई देती है, जो सांसारिक प्रलोभनों से सक्त हो गये हैं; और जिनक मन किसो प्रकार के उद्देगों से विचित्त नहीं होते। ऐसे व्यक्ति स्वभावतः ही उस नियम का पालन करते हैं, जिस नियम को वे ससार भर के लिए व्यापक बनाने की इच्छा करते हैं।

कठोर अन्त अनुभूतिवादी सभी प्रकार की इच्छाओं अथवां राग द्वेप के त्याग का सिद्धान्त प्रचित्त करते हैं। जब तक मनुष्य इच्छाओं के जाल में पड़ा हुआ है, जब तक उसके मन में किसी न-किसी प्रकार के राग-द्वेष उत्तक होते रहते हैं, तब तक उसको दृष्टि शुद्ध नहीं हो सकती, और न उसे सत्य के दर्शन ही हो सकते है। वह अपने वास्तिवक धर्म अथवा कर्तव्य को नहीं जान सकता। अत्यय्व धर्म-पथ को जानने के लिए और धर्माचरण करने के लिए पहलो आवश्यकता यह है, कि मनुष्य अपने-आपको सव राग-द्वेषों से मुक्त करे, और अपनी सभा इच्छाओं का त्याग करे। ऐसी ही अवस्था में मनुष्य अपने प्रति निरपेक्त माव धारण कर सकता है। निरपेक्त साक्ती माव के धारण करने पर ही मनुष्य को सत्य के दशन होते हैं। अत्यय्व कठोर अन्त अनुभूतिवादी आत्म-विजय प्राप्त करने को ही अन्तरात्मा को आवाज सनने का प्रमुख साधन मानने हैं। वे उस आचरण को नैतिक आचरण नहीं

नीति ग्रास्थ

\* \* 5

मानते, विकम बारम विश्वन की किसी प्रकार से ध्रवदेखना पाई व्यव! बारम-विकास के प्रतिकृता बरावरण करने से मनुष्य में वह सकि रह ही नहीं काती, जिसकी छहायता से वह तरपातस्य का निर्धाय कर तके बादवा सराय की बानकर ठठके सपर बता सके। क्षम्तः बनुमृतिवाद को कठिनाइयाँ—बन्तः बनुमृतिवाद नैतिका में अवन्त्र विचार का मूस्य करवा है। पर वस्ता बानुमृतिबाद की कुछ विशेष कठिनाइमों हैं । पहली कठिनाई मह है कि कमी-कमी मनुष्य का सरका विचार उसे एक कोर से जाता है कीर उतका इदय उसे दूसरी कीर से जाया है। कर मनुष्य क्रपने हृदय और बुद्धि में संबर्ग देले हो उते किनके अनुसर माभरश् करना श्राहिए हैं पदि यह चपने विवेष की मानवा है हो उधका बाकरख न्यायपुक्त होता है । परस्त कमी कमी छनका हृदय इन प्रकार है धानस्य को बल्द्रनीय नहीं चमनजा । ऐसी बावत्वा में मानस्कि क्रन्तर्वना की स्थिति उत्पन्त ड्रो काती है। यदि सनुष्य काफो इदय की बाद न माने सो उसे विश्विसवा बाते की सम्मावना रहती है और गरि हत्य की बाद माने, तो उत्तर भाषरम् विके के मित्रुता हो बाता है। पर यह मी नहीं कहा वा रकता कि हदन की बार मानना भूत है। बास्तव में बन्ता बाहुस्विवाद नैतिक मिर्वामों में बुद्धि को प्रधानका न बेकर हाबम की ही प्रधानका देखा है। बुद्धि संपक्षित महस्त्री के भाभार पर विचार करती है। भीर इहम कर्तन्याक्रयम्म का निर्यंत्र शीधे करता है। बाठएव हृदय के निर्योगों को र्फेंचे कर का माना बाता है। परन्त इस बानते है कि सनुष्य का इदय उठे छन्हीं भावनाओं की द्योर से बाता है जिनका द्यामात समुध्य का है । जिन वर्ती की दोड़े समुख कई दिनों से ठीक सममता बाया है। उनके विकस किसी प्रकार के प्रमास को उसका इत्य प्रदय नहीं करता । क्रम्परत नैतिक विकार ही उतकी ब्रस्तरात्मा की ब्रामान कर बाते हैं. ब्रीर मनुष्य सामारहतः ब्रपनं ब्रम्तस के क्रीनित्य को हा नोदिक प्रधायों से छिद्ध करता रहता है। पर मरन पह है कि इंदम और नुम्नि के दिरोज की अवस्था में कितकी बाव को सरक रुसम्बर्भामा । यहाँ ग्रान्तः सनुमृतिकाद की कसी स्थ≓तः दिखाई डेने सगती है। सन्तः सनुभृतिशह की बूतरी कृतिगाई तसकी वैविकता है।

मिन्न-भिन्न व्यक्तियों की अन्त. अनुभृति, हृदय अथवा अन्तरात्मा की आवाज, एक ही परिस्थित में विभिन्न प्रकार को वार्तो का आदेश देती है। ऐमी अवस्था में किस व्यक्ति की अन्तः अनुभृति को प्रमाण माना जाय। विरोधावस्था में सभी व्यक्तियों की अन्तः अनुभृति को प्रामाणिक नहीं माना जा सकता, और यदि समाज सभी लोगों को अपनी-अपनी अन्तः अनुभृतियों के अनुसार आचरण करने की स्वतन्त्रता दे हे, तो उसका संगठन ही नष्ट हो जाय। पिर अन्त अनुभृति के अनुसार आचरण में बुरे-से-बुरे आचरण का उमी प्रकार समावेश हो कावेगा, जिस प्रकार भले-से-भले आचरण का होता है। चोर, डाक् और व्यभिचारी भी यह कहें सकते हे कि हम अपनी अन्तरात्मा की पुकार के अनुसार आचरण कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में सभी स्वार्थी लोग अपने आचरण की नैतिकता दशाने के लिए अन्तरात्मा को आवाज का दुहाई दे सकते हैं।

पर, यदि यह कहा बाय कि श्रन्तरात्मा की श्रावाज सभी लोगों को नहीं वरन् किसी विशेष व्यक्ति को ही सुनाई देती है, श्रोर जब विभिन्न व्यक्तियों की अन्तरात्मा की श्रावाज में विरोध हो, तो हमें उम व्यक्ति की श्रन्तरात्मा की श्रावाज में विरोध हो, तो हमें उम व्यक्ति की श्रन्तरात्मा की श्रावाज को सबा मानना चाहिए, जो सदाचारी हो, तो प्रश्न उठता है कि यह सदाचार ही क्या है सदाचार नैतिक श्राचरण है, श्रीर नैतिकता का निर्णायक श्रन्तरात्मा की श्रावाज है । यहाँ विचारों का गोल मटोल होना पत्यच्च है—सदाचार श्रन्तरात्मा की श्रावाज पर निर्भर है, श्रीर श्रन्तरात्मा की श्रावाज सदाचार पर । इस प्रकार के गोल-मटोल विचार से कोई विवेकशील व्यक्ति सन्तुष्ट नहीं हो सकता ।

वास्तव में श्रन्तरात्मा की श्रावाज का सिद्धान्त हमें नैतिकता में श्राराजकता को श्रोर ले जाता है। श्रन्तरात्मा की श्रावाज का सिद्धान्त वहीं सफल होता है, जहाँ हम यह मान लेते हैं कि श्रन्तरात्मा की श्रावाज किसी एक ही व्यक्ति को सुनाई देती है, श्रीर दूसरे व्यक्तियों को वह नहीं सुनाई देती। जन-समुदाय जब इस वात को मान लेता है कि वह श्रन्तरात्मा की श्रावाज से नहीं सुनता, तो वह श्रन्तरात्मा की श्रावाज सुनने वाले व्यक्ति का श्राशकारी मक्त बन जाता है, श्रीर उसके प्रति श्राक्म-समर्पण कर

15

देखा है। इस तरह का वर्षाकः सम्हणस्मा की सावाद ग्रेनने वाला माना जाता है यह बद्द-बद्द बन समूह का नेता कन बाता है। ऐसा व्यक्ति प्रावः भामिक नता ही दाता दे पर कमी कमी यह राजनैतिक नता भी हो जाता है। श्चमारासा की प्राकास मुनन की येंप्या होने के कारचा उसे समाब के बस्य लोग नमान का विशेष व्यक्ति मान लेते हैं । येहें सोय नासाव में कभी-कभी ममाज का कहा करवाचा करते हूं। तये पम के प्रयत्तक चन्तरारमा की झाराव कं श्रापार पर हा समात्र में सबंघम का प्रचार कर सक हैं। धरहा कुह भूच लाग भी बम-बापारस्य क इस विश्वात स लाभ सठावे हैं कि उनमें क्यलतामा की भागात सुनन को समाग्र है। ये ब्रास्ते-भाग को ईप्रवर है तुने हुए स्पत्ति क माम ने प्रक्षित्र करते हैं, क्योर सम्बद्ध के लोगों को इस भ्रम में रत्नने में समर्थ होते हैं कि ने ना कुछ करते हैं तह भ्रत्या चतुर्भात समर्थ चन्तराम्य की कावाज के कनुवार ही करते हैं। दूसरे सोवीं को क्रान्तरामा की यह ब्रामाज नहीं तुनाव देता बातपन उन्हें उनका बानुकाय करना चाहिए। इस प्रकार टिटफर में अपने अस्ता अनुमति इं आधार पर तारे बमनी की मान्तिक गुनामी में डाज रक्ता था ।

कामों की नैतिकता का उत्तरदायित्व उसके ऊप नहीं वरन् उसके नेता के ऊपर रहता है। शिक्षा के श्रभाव में ही मनुण्य स्वेच्छा में दूनरों की गुलामी स्वीकार करता है। जब मनुष्य सुशिक्षित हो जाता है, श्रोर जब उसका विवेक पूर्ण रूप से जाग्रत हो जाता है, तो वह किमी दूमरे व्यक्ति का, चाहे वह क्तिना ही महान् क्यों न हो, श्रन्धानुकरण करने को तैयार नहीं होता । वह ज नता है कि उसे श्रन्तरात्मा की श्रावाज नहीं सुनाई देती । ऐसी स्थिति में वह श्रपने सामान्य विचार से ही काम लता है, श्रपने सामान्य विचार से ही वह नैतिकता क नए माप दण्ड की खोज करने को चेष्टा करता है, श्रीर फिर किसी श्रादर्श की श्रोर उसकी प्रवृत्ति होती है।

े लदयवाद —लद्यवाद का विकास अन्त अनुभूतिवाद की कमियों के फारण होता है। हम ग्रन्त ग्रनुभृतिवाद नी मुख्य-मुख्य श्रुटियों को देख चुके हैं। लद्यवाद मनुष्य के विवेकयुक्त विचार को ही नैतिक ध्येय के निश्चय का सम्पूर्ण श्रेय देता है। जिस मन्त्य की तार्किक बुद्धि जितनी ही प्रवीय है, श्रीर जिस मनुज्य का विवेक नितना ही जाग्रत होता है, वह धर्माधर्म, नीत्यानीति, ग्रौर कर्तव्याकर्तव्य का निर्णय करने की योग्यता उतनी ही श्रिधिक रखता है। मनुष्य के विचार श्रीर उसके चरित्र का विकास एक साथ होता है। वास्तव में ये मनुत्य के श्राध्यात्मिक विकास के टो मिन्न-भिन्न पहलू है, जो एक दूसरे पर पूर्णत आश्रित हैं। जब मनुष्य के विचारों में पीढ़ता ग्राती है, तो वह सत्यासत्य, भला-बुरा तथा जीवन के श्रन्तिम लच्य को जानने की चेष्टा करता है। मनुष्य ग्रानेक प्रकार के पटार्थों को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। वह इन पटायों को इसीलिए प्राप्त करना चाहता है कि इन्हें वह कीमती समकता है। वह जानता है कि श्रमुक पदार्थ के प्राप्त कर लेने से उसे विशेष प्रकार की पूर्णता प्राप्त हो जावेगी, उससे उसे स्थायी श्रात्म-सतीप होगा। इस तरह मनुष्य सबसे मूल्यवान् वस्तु, पूर्णता श्रथवा 'स्थायी श्रात्म-संतोप, को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। इनकी खोज पहले वह विषय मुख अथवा नामारिक सफलता में करता है। पीछे वह इनकी किमयो को जान लेता है, ग्रौर ग्राध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने की चेष्टा करने लगता है। इस प्रकार मनुष्य का विवेक उसे ग्रापनी विहर्मुखता को छोडने के लिए वान्य भीर सन्तर्गुली होने के किए मेरिय करता है। विवेकी पुरुष के साचरण का कदन सान्तरीक पूर्याया चयका निम्मेय की मानि होती है। सर्वोचम लप्पवाद के सद्भार किसी भी मकार के साचरण की नैतिकता हुसी बात से स्पर्यी जाती है, कि यह विवेक के द्वारा रियर किये हुए लप्प को मानि में करों एक रायक है।

मनुष्य का विवेक उसे निर्वासमा को और से बाता है। विवेकवान व्यक्ति कान नै विवेकवान व्यक्ति कान नै विवेकवान की निर्वास कान कर कर मान मानता है। विव मानत वह अपने ने विवेकवान की निर्वास को कर कर मान मानता है। विव समार का पक्ष मानता है। विवेक्ष मानता है और उने विवोक्ष कर किया को निर्वास की विवेक्ष मानता की विवेक्ष की निर्वास की निर्वास की विवेक्ष का मानता की किसी की मानता की किसी मानता की किसी मानता की किसी मानता की किसी की की किसी की पूर्णिया मान करना नहीं बया उन्हों की पूर्णिया मान करना नहीं बया की किसी करना की किया है ही उनकी किसाय कर देश है। वह पूर्णिया हो कैशी की किसी व्यक्ति विवेश मीनिक विवेश मीनिक की किया है ही उनकी किसी का कर देश है। वह पूर्णिया हो कैशी की किसी व्यक्ति विवेश मीनिक विवेश मीनि

#### प्रक्र

- मनुष्य के कार्यों की नैतिकता के विभिन्न भ्रापदवर्डों का वर्गीकृत्य कीकिये ।
   इनका विकास किन प्रकार हुआ !
- २ नाम निनमनार को कही तक नैशिक्ता का उनित संभ्यूपह माना का सकता है। कर्नानिनमनार को इतते तकाना कोशिये।
- सकता है। कर्यानिकामका की इतते तुलना कोकिये। १. कर्या कर्मुसीकार का विद्यान्त क्या है। इत सत के सक्ष्य तीच क्या हैं है
- चन्ता कतुम्तिकार का विद्यान्त क्वा है ! इत मत के मुक्य दोष क्या है !
   चन्ता चतुम्तिकार की र सक्यकार की तुलनास्त्रक विदेवना क्रीकिये !
  - सदनवाद का विकास किए मानतिक दार पर होता है है

# नवाँ प्रकरण

# श्रन्तः श्रनुभूतिवाद्<sup>५</sup>

श्रन्त यनुभृतिचाद की श्रावण्यकता — हमने पिछले प्रकरण मे दिख-लाया है कि पहले-पहल मनुष्य नैविकता की कड़ीटी की खोज अपने से वाहर कता है, पीछे जब वह इस कमीटी की बुटियों को जान लेता है, तो वह श्रपने भीतर ही नैतिकता की कमीटी की खोज करता है। धर्न की अविकामत अवस्था में ईश्वर की श्राजा को धर्म श्रथवा कर्तव्य मान लिया जाता है । ईश्वर की श्राजा को हम धर्म ग्रन्थों से पहचानते है। यह मान लिया जाता है कि धर्म ग्रन्थों को या तो ईश्वर ने ही बनाया है, श्रथवा ईश्वर के किमी अवतार ने । धर्म प्रन्थों का अधिकार और सत्ता मनुष्यों के उक्त विश्वास पर निर्भर है । जब मनुण्यों में विचार का विकास होता <sup>है</sup>, तो वह ईश्वर की खोज श्रपने से वाहर न करके श्रपने भीतर ही करता है। इस प्रकार ईश्वर का विचार परमात्मा, श्रन्तर्यामी, सान्ती, कृटस्य श्रादि विचारों का जनक होता है। जब मनुष्य ससार के महाप्रभु को श्रपने भीतर ही देखने लगता है, तो उसकी श्राजा को ही सर्वोच धर्म मानने लगता है। इस प्रकार जब तार्किक विचार गम्भीर होता है, तो वह मनुष्य को स्वतः ही श्रस्तः श्रनुभृति की श्रार ले जाता है। श्रन्त श्रनुभृतिवाद के सभी बहे-बहे परिहत दार्शनिक श्रौर किसी-न-किसी धर्म के मानने वाले थे। कितने ही श्रन्त श्रनुभृतिवादियों को वचपन में श्रच्छी धार्मिक शिचा मिली थी। जब एक बार मनुज्य धार्मिक वन जाता है, तो वह अपनी धार्मिक मनोवृत्ति को वैजानिक शिक्ता प्राप्त करने पर भी नहीं छोड़ता। वैज्ञानिक विचार वाहरी ईश्वर की सत्ता में

Intuitionism

१९४ नीति शास्त्र स्वित्त्राम उत्तस करा मकता है, यस्तु पर्ने अनुष्य में अहा की मनोइति है। हो यह स्वयंने जीतर ही उस मक्ता की देखने हातेगा किनको करना वह अपने वे स्वरूप करता है। विद्वार्थी बुद्धि लोकिक स्वतुष्य और वैक्सिक विचारों में स्वतुष्य उत्तर करती है होरे स्वत्वपुर्यों बुद्धि जुप्प को स्वत्वपामी की सार सं मार्गी है।

एक बास बार बूंबर झान्दरिक। बाझ स्तुसक बाझ निवर्षे के हारा रोखा है। आर सान्तरिक सनुभव भनुभव का उठका सन्तनुता हुकि समया हम्प के हारा रोखा है। १६० महार हान के दो मकार के सामन होते हैं—बास करवा समया सन्तर्भ कोर सम्ता करवा। सन्ता सनुपूर्ति क्या करवा के हारा मार सन है। यह मार्ग को सन्तर्भन सम्मान सन्तरिक साहेश करते हैं। यो सन्ति हर

कान का बता है, उसे ब्रम की मैं कान्तरन समात, बान्तरामा कहा, काता है। कभा-कभा कान्तरभा को बान्तरामा को बाबाब बार्यात काराजानि मी कहा बाव्य है। बारतः क्षत्रपूर्ति को मारतीय वर्षान में मक्षान कहते हैं। बान्तर अनुसूर्ति पक

करतः बनुमृति क्या है !-- मनुष्य का बनुमन को प्रकार का राख है

भीर मनुष्य को बात्य-तरन का बान कराती है भीर तूनरा भार पर मनुष्य को उनके करीय का बान कराती है। यह इसका काम बानात्याइन होता है स्था इसे दिक्स दोश भी करते हैं और बद नह किया का काम कराता है राज हुए अग्य-नन बादवा आस्तारमा को बादाब सम्पन्न सम्बन्धिया अस्तान्यन आर्थि, नामी स पुत्रार बाता है। नीति-बाल्य में हमारा प्रमोचन बात्या अनुमूर्त के निक्ष मक पहले स्थापक हरता है। अस्तारमांस का स्वकृत्य-कान बानुगुंहवाइ के बानुशार आस्तात्मीत हो

किया है सम्बन्ध रहती है। यह मनुष्य को उसकी मूलें कहाती है और उसने स्थमार्ग पर पकत की संरक्षा उसका करती है। अस्तमकि का स्वक्ता और उसके काम मिकनीम्ब विद्यानों ने मिक मिक मकार के माने हैं। किया हां विद्यानों ने रहे मनुष्य की सुन्दी हुन्दित कहा है विश्वस सुक्य काम समाध्यम क्षाविष्टन करना हो है। कुछ विद्यानों के सनुसार कर्माध्य का सह असन उसी मुक्तर प्राप्त करती है विद्यानार कीलें रंगका और कानस्थम का मन

करा-माक्तंत्र्य की निद्धापिका है। बैठा कि संपर कहा वा तुका है। वह मनुष्य की

पात करते है। प्रत्येक व्यक्ति की श्रन्तर्ध्वान श्रलगे-श्रलग होती है। किन्तु जिन लोगों को श्रच्छी शिक्षा मिली हो, उन सभी लोगों की श्रन्तर्ध्वान एक ही वात कहती है। दूसरे लोग इसकी जान-शक्ति को दूसरे प्रकार का मानते हैं, जिसकी चर्चा हम श्रागे करेंगे।

श्रन्तर्ध्वनि केवलं कर्तृंद्य, श्रक्तृंद्य, तथा श्राचरण् के श्रोचित्य श्रोग श्रनीचित्य की पहचान ही नहीं करती, वरन् वह मनुष्यों के हृद्य में प्रेरणा उत्पन्न
करती है कि वे भले काम करें, श्रीर बुरे काम से श्रपने-प्राप को गेकें। जब मनुष्य
कोई बुग काम कर बैठता है, तो उसकी श्रन्तरात्मा ने श्राप्त-ग्लानि के रूप मे
उसे दएइ भी मिलता है। जब वह ठीक काम करता है, तो उसके मन में श्राप्तप्रमाद उत्पन्न होता है। यह श्राप्त-प्रमाद ठीक काम करने का पुरस्कार है। इस
तरह श्रन्तर्ध्वनि कई काम करती है। वह नैतिकता के माप-दण्ड को निश्चित
करती है, श्रर्थात् उसके नियम को बनाती है, वह मनुष्य में भले काम करने के
लिए प्रेरणा उत्पन्न करती है, श्रीर बुरे काम करने पर वह दोपागेपण करती है,
वह माची भाव से न्यायाधीश का काम करती है श्रीर यदि कोई काम उमकी
दृष्टि में श्रमुचित ठहरा तो उसके लिये दण्ड भी देती है। किन्तु उसका प्रधान
कार्य नैतिकता के विपय में निर्णय करने का है। वही नैतिकता की कसौदी
श्रीर उसका निर्णायक है। ।

<sup>\*\*</sup> Conscience is knowledge or judgment. This, we have seen, is not merely logical judgment. It is not a mere judgment of fact. It is also judicial. It is judgment upon fact. This judicial attitude of conscience is a prominent characteristic of it. Conscience in its usual manifestation seems to be engaged in a species of judicial investigations. Older writers delight in this metaphor which they worked out to show that, as common language seems to imply conscience is at once law giver, accuser witness and judge, conscience, it is said, "commands", conscience "accuses", conscience, "bears witness", conscience facquits' or "condemns. Murrhead—Elements of Ethics

१२४ नीसिशास्त्र

बह धपने मीतर हो उस राष्ट्रा को त्यान खोगा किसकी कप्पना वह अपने हैं बहर करता है। बहिमुना तुक्ति कोकिक अनुमय और वैद्यानिक विवारों में सामा उत्सव करती है और अन्तमुन्यी तुक्ति मनुष्य को अन्तपामी को और से बाती है। अन्त अनुमृति क्या है —मनुष्य का अनुमय हो प्रकार का होता है एक बास कोन दूसरा आनत्तिक। बास अनुमय बास निर्मों के बारा होता है आर सामाधिक अनुमय मनुष्य का उसका अन्तमुना तुक्ति अववा बहुव क बारा होता है। इस प्रकार कान के दो प्रकार के सामा होते हैं —बासा करवा अवीर

काविश्वास उत्तम करा सकता है। परस्तु मदि मतुष्य में भवा की मनोद्वति है से

इतिस्य और खत्मा करना। स्नत्मः सनुभूते सन्तम करने है । को शक्ति हर इसे सम्बोधी में एडस्फून सभात् सान्धरिक माहेस करने हैं। को शक्ति हर बान को हतो है, उस सम्बोधी में कान्धरन समाद सन्तप्तायमा कहा बाता है इसी इसी अन्धरन को सन्तप्ताया की सबाब समाद सत्तप्तायानी भी करा बाता है। सन्तम सनुभूति को भारतीय वर्षान में प्रधान करने हैं। सन्तम् सनुभूति पर और सन्तम्म को साम्बन्धक का सान करनी है, और वृष्ट्य सार मह सनुभ की उसके करनक का बाता करनी है। ये का शक्त का साम सन्तम्म की इसे दिनम से सी करने हैं, सीर बह यह किसा का काम करना है तह है

कान्तन्त क्रयमा क्रनासमा को कामाव क्रयमा क्रन्तपुरेशा कन्तप्यनि कार्रि

कान उनी प्रकार प्राप्त करती है जिल प्रकार कॉर्ने रं तका कीर कानराव्य का हान

पहले मत के प्रवर्तक शेफ्टमवरी छीर हिचन्सन महाशय है, दूसरे मत के प्रधान प्रवर्तक कटवर्थ, वालम्म्टेन छोर इयेनु ग्रल फान्ट महाशय है, छीर तीसरे मत के प्रवर्तक मार्टिनो, विश्वपहट्चर छीर न्यूमन महाशय है। ग्रन्तः श्रनुभृति को भनी-भाँति समफन के लिए इन सत्रों मतों को जानना । ग्रत हम ग्रामे के पृष्ठों में उक्त मनों का संक्षेप में परिचय कराने की चेष्टा करेंगे। नैतिक प्रजावाद नितिक प्रजावाद के प्रवर्तक शेफ्ट्सवरी छीर हचिन्यन महाशय है। उनके मत का समर्थन जान रिक्तन के लेखों म भी पाया जाता है। नितिक प्रशावाद के श्रनुसार हम किसी प्रकार के श्राचरण की नैतिकता को श्रपना एक विशेष इन्द्रिय के हारा जानते है। इन इन्द्रिय को ग्रन्तर्यनि श्रथवा नैतिक प्रशा कहते है। नेतिक प्रशा से भले श्रोर हरे का जान उसी प्रकार होता है, जिस प्रकार हमारी वाहरी इन्द्रियों के द्वारा वाहरा पदायों के विभिन्नप्रकार के गुर्णों का जान हाता है। इस जान क लिए विचार की श्रावश्यकता नहीं होती। रग का जान छाँदा से होता है, ध्विन का कान से, इसी

सुशिचित व्यक्ति ग्राचरण की भलाई ग्रीर बुराई की तुरन्त पहचान जाता है, श्रीर उसे भला ग्राचरण श्रच्छा लगता है। सुन्दरता से प्रेम करने वाले व्यक्ति का दुराचारी होना सम्भव नहीं। मनुष्य मे सुन्दरता का प्रेम जन्मजात है, शिक्ता के द्वारा उसकी वृद्धि की जाती है। इसी तरह उसमें सदाचार की प्रवृत्ति जन्म जात है, इसे शिक्ता के द्वारा बढाया जा सकता है।

पकार भलाई ग्रीर बुराई का जान सीवे नैतिक प्रजा से होता है।

नैतिक प्रज्ञाचाद की समातीचना — नैतिक प्रज्ञाचाद के श्रनुक्षार नैति-पता का जान इन्द्रिय-जान के सहश तर्क-वितर्क रहित ज्ञान है। इसके लिए विचार की श्रावश्यकता नहीं होतो। पर वात ऐसी नहीं है। किसी विशेष कार्य की नैतिकता की जानने के लिए पर्याप्त चिन्तन करना पहता है। जब मनुष्य किसी धर्म-सकट में पड जाता है, तो उसका मन कभी एक काम को करने को कहता है श्रीर कभी दूसरे काम को। यदि नैतिकता को जानन वाला शक्ति श्रॉख श्रीर कान के सहश काम करती, तो जिस प्रकार रंग श्रीर ध्वनि का जान हम एका-एक कर लेते हैं, उसी प्रकार हम नैतिकता का ज्ञान भी एकाएक कर लेते श्रीर श्राचरण की नैतिकता के विषय में हमें श्रिधिक सोचना ही न पटता। धन्तपनि वार्षिक दुद्धि से रहवन्त्र बल्तु है। यह उससे की दर का कर देवी है। धन्तपनि से प्राप्त हुए हान की सरवता धीर उसकी आज को बीराय कर दुवि है हारा सिद्ध किया जा सकता है। उसका प्रमुख्य कर दुवि है हारा सिद्ध किया जा सकता है। उसका मार्च होती है है विकास मनुष्य को सदर बीता होता असका में रहता है। वह करते हैं उसका नहीं है। यह बात की सहस्य में रहता है। वह करते एक पद को ठीक सिद्ध करता है और कसी पूरत को। निवास के विवास करता की प्राप्त होता है। असका के छनते का प्रमुख्य को आप होता है। असका की छनते का प्रमुख्य को स्वास है। असका की छनते का प्रमुख्य करता है। है असिक आणि कर वहा है और को अस्त कार्यों में उसता हो है। अस तोनी के बाद अपने सिद्ध की है। जान तोनी की वर्ष-पर महस्त के आपिक आणि की पर्य-पर्स कार्य की सिंक आणि की स्वी-पर्स महस्त के आपिक आणा प्रवितिक निवास करने पढ़ते हैं उन्हें असका की स्वास कार निम्म होने की बाद ही ही सो की सहस्त की सिरोधी हिवारों के कारब अपने निम्म से नकाममान नहीं होते।

#### मन्त्रप्रविवाद के प्रकार

करनाविकाय की कर वालाएँ हैं। अन्वर्धनि की मानने वाले विहानों ने क्षानं वापने करिया है। अन्वर्धनि की मानने वाले विहानों ने क्षानं वापने करिया है कि प्रमुख्य स्थान की है। कुछ विहानों ने इरको क्षाना हमारी छात्रारण बानेतिस्यों से की है बीर ही विदोध माना की इन्द्रिय माना है वृष्टे विहानों ने इसे ईरवर की बावाय माना है, बीर कुछ ने इसे विवेकासक विचार माना है। इस तय इस सीन माना के प्रमुख्य माना है। येन तया माना है। इस तयह इस कर बाते हैं—

- ( १ ) चन्ताकरण-गर् समग्र नैतिक प्रतागद <sup>१</sup>
- (१) विवेदारमक झन्तः झनुम्विवादः धीर
- (१) भागिक सन्तः सनुभूतिवाद<sup>३</sup>।

<sup>1</sup> Moral Sense School, 2. Rationalisti Intuitionism.

<sup>3.</sup> Raligious Intuitionism.

पहले मत के प्रवर्तक शोफ्टमवरी छोर हिशन्सन महाशय है, दूसरे मत के प्रधान प्रवर्तक कडवर्ष, वालन्हटेन जीर इयेनु छल कान्ट महाशय है, छीर तीमरे मत के प्रवर्तक मार्टिनो, विश्वपहटनर छीर न्यूमन महाशय है। छन्त. छनुम्ति को भली-भाँति समक्तने के लिए इन सबो मतों को जानना। छत. हम छागे के पृछों में उक्त मनों का सक्षेत्र में परिचय प्रशने की चेष्टा करेंगे।

नैतिक-प्रज्ञाचाद् — नैतिक प्रजावाद क प्रवर्तक शेष्ट्सवरी छीर हिंचनमन महाश्य है। उनके मत का समर्थन जान रिक्तन के लेखों म भी पाया
जाता है। नितिक प्रशावाद के श्रनुसार हम किसी प्रकार के श्राचरण की नैतिकता को श्रपनो एक विशेष इन्द्रिय के द्वारा जानने है। इन इन्द्रिय को
श्रन्तर्धान श्रथवा नैतिक प्रजा कहते है। नितक प्रजा से भले श्रीर खुरे का
जान उसी प्रकार होता है, जिस प्रकार हमारी वाहरी इन्द्रियों के द्वारा वाहरा पदायों
क विभिन्नप्रकार के गुर्णों का जान हाता है। इस ज्ञान क लिए विचार की
श्रावश्यकता नहीं होती। रग का ज्ञान ध्रांख के होता है, ध्विन का कान स, इसी
प्रकार भलाई श्रीर बुराई का जान सीधे नैतिक प्रजा से होता है।

सुशि चित व्यक्ति श्राचरण की भलाई श्रीर बुराई की तुरन्त पहचान जाता है, श्रीर उसे भला श्राचरण श्रच्छा लगता है। सुन्दरता से प्रोम करने वाले च्यिक का दुराचारी होना सम्भव नहीं। मनुष्य में सुन्दरता का प्रेम जन्मजात है, शिजा के द्वारा उमकी वृद्धि की जाती है। इसी तरह उसमें सदाचार की प्रवृत्ति जन्म जात है, इसे शिज्ञा के द्वारा वदाया जा सकता है।

नैतिक प्रषावाद की समाजीवना — नैतिक प्रशावाद के अनुसार नैति-क्ता का शान इन्द्रिय-जान के स्टश तक-वितर्क रहित शान है। इसके लिए विचार की आवश्यकता नहीं होता। पर बात ऐसी नहीं है। किसी विशेष कार्य को नैतिकता को जानने के लिए पर्याप्त चिन्तन करना पड़ता है। जब मनुष्य किसी धर्म-सकट में पड़ जाता है, तो उसका मन कभी एक काम को करने को कहता है और कभी दूसरे काम को। यदि नैतिकता को जानने वाली शक्ति ऑल और कान के स्टश काम करती, तो जिस प्रकार रंग और ध्विन का जान हम एका-एक कर लेते हैं, उसी प्रकार हम नैतिकता का शान भी एकाएक कर लेते और आचरण की नैतिकता के विषय में हमें अधिक सोचना ही न पड़ता। सन्तामित शार्षिक हृदि से स्वारम बातु है। यह उठते केंद्रे वह को सन रेती है। सलाव्यनि है प्राप्त हृद्य आन की सरस्ता और उठकी आंबा के सीरित्य तर्क बुद्धि के द्वारा मिद्र किया जा सकता है। यस्तु करतामंत्रि रहें तर्क से उत्याद नहीं होती। यह सरकार्यित समुप्त को तिर्वाचासक हृद्धि देती है। सार्क स्वार अनुष्य को सन्ता होता होता स्वारम्य के राज्या है। यह कमी एक यह को डीक रिव्य करता है और कमी सुर्वत को निवासक विजय सन्त-व्यति से प्राप्त होता है। सत्यत्व को स्वति सरकार्य नित्त को सात्रा को सन्ता का प्रस्त विकास हो करता है वह सम्ते तरस्वय में उठता हो होता के सात्रा को स्वत्य रहता है और सो करतान्य त्या स्वर्त-सार्व को सिद्धा ही। जिल लोगों को बोच में सहस्य के पार्थिक नामाधिक तथा सबनितक नित्त करते पढ़ते हैं उन्हें अन्त महत्व के प्रमुख्य स्वर्त त्यार सबनितक नित्त करते पढ़ते हैं उन्हें अन्त महत्व के प्रमुख्य तथा सबनितक नित्त करते सुर्वत है उन्हें अन्त स्वर्त के प्रमुख्य स्वर्त स्वर्त होता है। जिल लोगों के बोच के स्वर्त के प्रमुख्य स्वर्त स्वर्त होता है। होता है। सार्व क्या स्वर्त के अस्त्य स्वर्त कि स्वर्त से नामाध्यक स्वर्त होते ।

#### क्रम्तर्गितिवाद के प्रकार

धानाप्यतिवात की कई शालाएँ हैं। धानाप्यति की मानने बाले विद्यानी ने भगन-बापने प्यक्तित्व के धानुवार सम्तप्यति के मिल मिश्र प्रकार को कमाना की है। कुछ विद्यानों ने इतको दुलना हमार्थ त्यापारच्य जानेतिहरों से की है और देते विद्याप प्रकार की इतित माना है तृष्टे विद्यानों ने इसे देंदर की आवाब माना है और कुछ ने इसे विवेकत्यक विद्यार माना है। इत तद इस तीन मकार के प्रयान मार्गे को याते हैं। दे मत तीन प्रकार के बन्ता मानुमृत्याद कई बारों है—

- (१) भन्ताभ्यपानाद समवा गैतिक महावाद
- (२) विवेक्ससक ब्रान्य ब्रन्तमृतिवाद और
- (३) पासिक सन्तः सन्तर्भविवादः ।

<sup>1</sup> Moral Senso School. 2. Rationalistic Intuitionism.

<sup>3.</sup> Religious Intuitionism.

पहले मत के प्रवर्तक शोपटसवरी श्रीर हिचिन्सन महाशाय है, दूसरे मत के अधान प्रवर्तक कहवर्ध, वालन्स्टेन श्रीर इयेनुश्रल कान्ट महाशय है, श्रीर तीसरे मत के प्रवर्तक मार्टिनो, विशापहटत्तर श्रीर न्यूमन महाशय है। श्रन्तः श्रनुम्ति को भली-भाँति समभतने के लिए इन सबी मतों को जानना। श्रत हम श्रागे के पृष्ठों में उक्त मतों का संक्षेप में परिचय कराने की चेष्टा करेंगे।

नैतिक प्रकावाद — नैतिक प्रजावाद के प्रवर्तक शेष्ट्सवरी श्रीर हिंचनसन महाश्य हैं। उनके मत का समर्थन जान रिस्किन के लेखों म भी पाया
जाता है। नैतिक प्रशावाद के श्रनुसार हम किसी प्रकार के श्राचरण की नैतिकता को श्रपनो एक विशेष इन्द्रिय के द्वारा जानते है। इस इन्द्रिय को
अन्तर्ध्वनि श्रयवा नैतिक प्रभा कहते है। नैतिक प्रभा से भले श्रीर बुरे का
शान उसी प्रकार होता है, जिस प्रकार हमारी वाहरी इन्द्रियों के द्वारा वाहरा पदार्थों
क विभिन्नप्रकार के गुर्णों का जान हाता है। इस ज्ञान के लिए विचार का
त्रावश्यकता नहीं होती। रग का ज्ञान श्रांख से होता है, ध्विन का कान से, इसी
प्रकार भलाई श्रोर बुराई का जान सीधे नैतिक प्रजा से होता है।

सुशि चित व्यक्ति श्राचरण की भलाई श्रीर बुराई को तुरन्त पहचान जाता है, श्रीर उसे भला श्राचरण श्रच्छा लगता है। सुन्दरता से प्रोम करने वाले च्यक्ति का दुराचारी होना सम्भव नहीं। मनुष्य में सुन्दरता का प्रेम जन्मजात है, शिचा के द्वारा उसकी बृद्धि की जाती है। इसी तरह उसमें सदाचार की प्रशृत्ति जन्म जात है, इसे शिचा के द्वारा बढाया जा सकता है।

नैतिक प्रश्नाचाद की समालोचना — नैतिक प्रज्ञावाद के श्रनुक्षार नैति-क्ता का ज्ञान इन्द्रिय-ज्ञान के सदृश तक-वितर्क रिहत ज्ञान है। इसके लिए विचार की श्रावश्यकता नहीं होता। पर बात ऐसी नहीं है। किसी विशेष कार्य की नैतिकता को जानने के लिए पर्याप्त चिन्तन करना पहता है। जब मनुष्य किसी धर्म-सकट में पड जाता है, तो उसका मन कभी एक काम को करने को कहता है श्रीर कभी दूसरे काम को। यदि नैतिकता को जानने वाला शक्ति श्रॉख श्रीर कान के सदृश काम करती, तो जिस प्रकार रंग श्रीर ध्विन का जान हम एका-एक कर लेते हैं, उसी प्रकार हम नैतिकता का ज्ञान भी एकाएक कर लेते श्रीर श्राचरण की नैतिकता के विषय में हमें श्रिष्ठिक सोचना ही न पटता। ₹₹

क्रमार्थित तार्किक दुद्धि के स्वतन्त्र बख्यु है। यह उठके उँदे बार का मन रेती है। अन्तर्यनि ते मास दूप जान की अपना और उठकी आजा के जीनियर कह बुद्धि के द्वारा तिख किया जा सक्ता है। एरज्यु अन्तर्यानि रूपरे कहें से उत्पन्न नहीं होती। यह अन्तर्यानि महुप्य को निरूपनारमक दुद्धि रेती है। व्यक्तिक विश्वार मनुष्य को सन्तर्या वांचा होता अवता में रक्ता है। वह बच्चे एक पद्म को ठीक विद्यास्तरण है और कार्यों तृत्वरे को। निवायक विवार अन्तर्यानि मास होता है। अवस्था को अन्तर्ये का महत्त्र विकास हो अवस्था का स्थाति अन्तर्यानि की आजा को अन्तर्ये का महत्त्र विकास हो अन्तर्य है और कार्यों निर्माण की विकास हो अविक कार्यपन विकास हो अन्तर्यों में उत्पत्त हो बहु होता है। विन सांगी को कोन्यर्थ महत्व के वार्यिक मासाबिक तथा स्थानिक निवास करने पढ़िते हैं उन्हें अपन्तर्यानिक की आवाब पर निर्माण होने ही हो और कार्यान्य करने पढ़िते हैं अपने अवस्था के आवाब पर निर्माण होने हो हो से अपने विरोधी विशास होती है। अपने मास्था के सामायान पर हिंदी को वार्यन विरोधी विशास होने हैं।

#### क्रम्बनियात के प्रकार

अन्ताप्ति वात्र के प्रशास है। अन्यविक्त के स्थाने वाले विद्यानी न पान-पान स्पित्त के प्रशुक्ता अन्यविक्त के स्थाने वाले विद्यानी न पान-पान स्पित्त के प्रशुक्ता अन्यविक्त के सिक्त-सिक्त सफार को करना नी है। इस विदानों ने रच्छा तुनना स्थापी स्थासर्थ अनेनिकों से की है और रचे विद्याप प्रचार की इन्द्रिक साना है, तुनरे विद्यानों ने इसे रहरद की स्थास साना है। बीर इस्तु ने इसे विकेशस्त्रक विचार साना है। इस सद्धार अनुभूतियाद को बातें —

- .... ( १ ) बन्ताकरण-बाद बायबा नैतिक प्रशासाद <sup>९</sup>
- (१) विवेद्रात्मक सम्याः समुभूशिवादः स्रोर
- (१) शामिक ब्रन्तः बनुभृतिवादः ।

I Moral Sense School. 2. Rationalistic Intuitionism.

<sup>3.</sup> Religious Intuitionism-

पहले मत के प्रवर्तक शेफ्टमवरी श्रीर हिचिन्सन महाशय है, दूसरे मत के अधान प्रवर्तक कडवर्थ, वालन्स्टेन श्रीर इयेनुश्रल कान्ट महाशय है, श्रीर तीसरे मत के प्रवतक मार्टिनो, विशपहटत्तर श्रीर न्यूमन महाशय है। श्रन्त- श्रुनुभूति को भली-भाँति समभने के लिए इन सबी मतों को जानना । श्रत हम श्रागे के पृत्रों में उक्त मतों का संक्षेप में परिचय कराने की चेष्टा करेंगे।

नैतिक-प्रज्ञाचाद — नैतिक प्रजावाद के प्रवर्तक शेष्ट्सवरी श्रीर हचिनमन महाशय है। उनके मत का समर्थन जान रिस्किन के लेखों म भी पाया
जाता है। नैतिक प्रजावाद के श्रनुसार हम किशी प्रकार के श्राचरण की नैतिकता को श्रपनो एक विशेष इन्द्रिय के द्वारा जानते है। इस इन्द्रिय को
श्रन्तर्धनि श्रथवा नैतिक प्रजा कहते है। नैतिक प्रजा से भले श्रीर बुरे का
जान उसी प्रकार होता है, जिस प्रकार हमारी बाहरी इन्द्रियों के द्वारा बाहरा पदार्थों
क विभिन्नप्रकार के गुर्णों का जान हाता है। इस शान के लिए विचार की
श्रावश्यकता नहीं होती। रग का जान श्रांख से होता है, ध्विन का कान से, इसी
प्रकार भलाई श्रार बुराई का जान सीधे नैतिक प्रजा से होता है।

सुशिचित व्यक्ति आचरण की भलाई और बुराई को तुरन्त पहचान जाता है, और उसे भला आचरण अच्छा लगता है। सुन्दरता से प्रेम करने वाले च्यक्ति का दुराचारी होना सम्भव नहीं। मनुष्य में सुन्दरता का प्रेम जन्मजात है, शिचा के द्वारा उसकी वृद्धि की जाती है। इसी तरह उसमें सदाचार की प्रवृत्ति जन्म जात है, इसे शिदा के द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

नैतिक प्रज्ञावाद की समालोचना — नैतिक प्रज्ञावाद के श्रनुसार नैति-क्ता का ज्ञान इन्द्रिय-ज्ञान के सहश तर्क-वितर्क रहित ज्ञान है। इसके लिए विचार की श्रावश्यकता नहीं होता। पर वात ऐमी नहीं है। किसी विशेष कार्य की नैतिकता को जानने के लिए पर्याप्त चिन्तन करना पड़ता है। जब मनुष्य किसी धर्म-सकट में पड जाता है, तो उसका मन कभी एक काम को करने को कहता है श्रीर कभी दूसर काम को। यदि नैतिकता को जानने वाला शक्ति श्रॉख श्रीर कान के सहश काम करती, तो जिस प्रकार रंग श्रीर ध्वनि का जान हम एका-एक कर लेते हैं, उसी प्रकार हम नैतिकता का ज्ञान भी एकाएक कर लेते श्रीर श्राचरण की नैतिकता के विषय में हमें श्रिधिक सोचना ही न पटता।

बान्तप्यनि तार्किक बुद्धि सं स्वतन्त्र वस्तु है। यह उत्तरे केंद्रे कर का बान रेती है। बालाव्यनि सं प्राप्त हुए गान की सत्यवा और उनकी कामा रा शासित्य नक नुदि के बारा निद्ध किया था सकता है। परन्तु सन्तर्जनि स्वरं तर्क है उत्तम नहीं होती। यह सम्तर्कान मनुष्य को निरूपयासक बुद्धि देती है। वार्कित विभार मनुष्य की छड़ा टाँवा बील भ्रवस्था में रसवा है । वह कमी एक पद्म को टाक तिक्र करता है। और कभी तुनरे का । निवासक विचार करी कानि में पान दोता है। धनएयं की स्पष्टि कामार्कानि की बाबा की तुनने का अफन बितना ही कम करता है। यह बारने निश्चम में सतना हो झाँबा डाड रहता है और वा झन्तुम्बनि पर अपने-धाप को जिल्ला हो सचित्र सामित कर बता है। यह कारने निक्तवर्षों में जनगा हो इब होता है। बिन लोगों की नह गर सहरव के पार्थिक नामाबिक तथा राजनैतिक निष्यंत्र करने पड़ते हैं उन्हें कन्य व्यंति को बानाव पर तिर्मर होने की नहीं ही कविक बानहमक्ता होयी है। जर ने एक निस्म पर प्रृपं जाने हैं हो ने अपने निरोजों विचारों के करक बारने निकास से श्रुनासमान नहीं होते !

#### क्रम्यध्वेतिबाह के मकार

सन्तम्बनिवाद की कई शालाएँ हैं। बालार्फनि की सानने वाही विश्वनी न बारने बापने स्थितिक के बातुकार बान्तवनि के भिन्न-भिन्न प्रकार को करनना की है। कुछ विभागों ने इतका ग्रजना इसाधी खाशास्त्र आनेनिहाँ से से है क्रीर इसे विशेष प्रकार की शन्त्रम माना है पूसरे विद्यानी ने इसे देशकर की भागांक माना है। कीर क्षेत्र ने इने विवेक्तरमक विश्वार माना है। इस सरह हम चीन प्रकार के प्रकान सर्वों को पाने हैं। ये मत तीन प्रकार के करना। क्रमुन्दीवार को बार्व हैं—

- (१) शन्ताकरयः नाद् शवना नैतिक प्रश्नावाद
- (२) विवेदारम्ब सन्तः सनुभृतिवादः सौर

( र ) चार्तक भरता भन्नमृतिकार ।

Moral Seme School. 2. Rationalistic Intuitionism. 

पहले मत के प्रवर्तक शेफ्टसवरी श्रीर हिचित्सन महाशय है, दूसरे मत के प्रधान प्रवर्तक कडवर्थ, वालन्स्टेन श्रीर इयेनुश्रल कान्ट महाशय हैं, श्रीर तीसरे मत के प्रवर्तक मार्टिनो, विशपहटलर श्रीर न्यूमन महाशय हैं। श्रन्त श्रिन्त्र्ति को भली-भाँति समभने के लिए इन सबी मतों को जानना। श्रितः हम श्रागे के पृत्री में उक्त मतों का सेक्षेप में परिचय कराने की वेटा करेंगे। नैतिक-प्रज्ञावाद — नैतिक प्रजावाट के प्रवर्तक शेफ्टसवरी श्रीर हचिन्यन महाशय है। उनके मत का समर्थन जान रिक्तिन के लेखों में भी पाया जाता है। नैतिक प्रजावाद के श्रनुसार हम किसी प्रकार के श्राचरण की नैतिकात की श्रपनो एक विशेष इन्द्रिय के द्वारा जानते है। इस इन्द्रिय को श्रन्तर्ध्विन श्रयवा नैतिक प्रजा कहते हैं। नैतिक प्रजा से मले श्रीर बुरे का जान उसी प्रकार होता है, जिस प्रकार हमारी वाहरी इन्द्रियों के द्वारा वाहरा प्रदार्थों

क विभिन्नप्रकार के गुर्णों का ज्ञान हाता है। इस ज्ञान के लिए विचार की आवश्यकता नहीं होती। रंग का ज्ञान आँख रं होता है, ध्विन का कान से, इसी प्रकार भलाई और बुराई का ज्ञान सीधे नैतिक प्रजा से होता है।

सुशिचित व्यक्ति श्राचरण की भलाई श्रौर बुराई को तुरन्त पहचान जाता है, श्रीर उसे भला श्राचरण श्रन्छा लगता है। सुन्दरता से प्रेम करने वाले न्यिक का दुराचारी होना सम्भव नहीं। मनुष्य में सुन्दरता का प्रेम जन्मजात है, शिन्ना के द्वारा उसकी बुद्धि की जाती है। इसी तरह उसमें सदाचार की प्रवृत्ति जन्म जात है, इसे शिन्ना के द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

नैतिक प्रशासद की समालीचना — नैतिक प्रशासाट के अनुसार नैति-यता का जान इन्द्रिय-ज्ञान के सहरा तक-वितर्क रहित ज्ञान है। इसके लिए विचार की आवश्यकता नहीं होता। पर बात ऐसी नहीं है। किसी विशेष कार्य का नैतिकता को जानने के लिए पर्याप्त चिन्तन करना पड़ता है। जब मनुष्य किसी धर्म-सकट में पड़ जाता है, तो उसका मन कमो एक काम को करने को कहता ई श्रीर कभी दूसरे काम को। यदि नैतिकता को जानन वार्ला शक्ति अगेंख श्रीर कान के सहश काम करती, तो जिस प्रकार रंग और ध्वनि का ज्ञान हम एका-एक कर लेते है, उसी प्रकार हम नैतिकता का ज्ञान भी एकाएक कर लेते श्री आचरण की नैतिकता के विषय में हमें श्रीधक सोचना ही न पहता। नीति-शास्त्र

फिर कमी कमी महरव-पूरा कामी को नैतिकता के विषय में दा स्पष्टि मिल-मिस राम रकते हैं। मिन सम्बन्धनि का मान झाँकों के बान के सहश्च होता हो

१ ५=

इस प्रकार के मन मेद का होना कार्यमव होता । ऐसा मत मेट शिक्षित स्पक्तिकी में उसी मकार होता है जिस प्रकार कार्याचित स्पत्तिमों में । बदि हम किसी काम को नविक्ता के निर्याव में सार्विक विचार को स्वान न दें तो दो स्पष्टिकों के मित्र मित्र मनी में से यह कभी न बान सकेंगे कि कीन-सा मत दीक है और कीन सा मन्त्र । इस प्राया बापने विवास से ही यह निर्वाय करते है कि दो सक्ये

ध्यक्तियों में से फिनकी राम को मानना चाडिए । सामारक्तः बन्तरास्मा की बावाब सुनने वाते होग इसरे तोसें की धन्तरात्मा की भाषात को सहरह नहीं देते। वे धाननी ही सन्तरात्मा की

भावास का सकता मान क्षेत्रे हैं । वृक्षरे लोग उनका भाग्यामुकरण मान काते हैं।

नैतिक प्रशासदियों का कपन है कि मंत्री शिक्षा से करतार्वान सुनाई इता है। पर इस किस शिक्षा को सती और किस को सुरी कईंगे! बदि इसका उत्तर यह हो कि जो शिक्षा सक्षित्वार के क्षानुसार हो यह मही सानी काम तो सदिकार नै देक्ता निर्मापक हो बादगा और पति कहा जाम कि चन्तप्यनि के चनुभार पात रिचा मली शिचा है तो चन्तप्यनि का साक्स पर भी राष्ट्र न दोगा । इस प्रकार की मुक्ति क्रस्योत्याअव-दोप से पुक्त **है ।** 

सदर्भ बान की समग्र देकर बन्त्यन्त्र ने के जान का ग्राव्हिक विकार के परे क्याना सम्भय नहीं । दाकिक विचार बख्तुकी की सुम्दरता के निर्द्यंत्र में काम करता है। किभी प्लार्च की मुन्दरशा उस पर विकार किमें किसा नहीं निभित हाती । इती मंत्रार विना विचार किए ब्राचरण की नैतिकता का निर्धाम करना सम्मव नहीं । तिर सुन्दरता के बिगम में दो स्पक्ति बामने बापने संस्कारों कै

बनुसार हो प्रकार के निर्याय देते हैं। इन सीगों के विचारों में नमस्वय स्वाफ्ति करने क्रमंका उनके कियम में सदासत् जानने की उत्तरी क्रावश्यकता नहीं देखी जिननी नैतिक दिचारी के विराय में दोड़ी है। सुन्दरहा का ····विक कर काने विना भी कोइ मनुष्य बापने बीवन को ताम-यना सकता है। पर नैतिकता की ठीक टीक निर्माय कर सकत की

योग्यता के विना वह भ्रापने जीवन को सफल नहीं बना स्वता, श्रोर समाभोपयोगी काम ही कर मकता है। ग्रतएव नैतिकता के विचार जीवन में जिनना महत्त्व रखते हैं, सीन्दर्य के विचार उतना महत्त्व नहीं रखते।

सुन्दरता श्रीर नैतिकता का ऐक्य करना एक भागे भूल है। मनुष्य के श्रनेक काम ऐसे होते हैं, जो देखने में तो ग्रसुन्तर, पर नीतरुता की हिए ने उच होते हैं। किसी रोगी की सेवा वरना, उमका मन-मूत्र शाफ कम्ना असुन्त काम दिखाई देते हैं, पर नैतिकता की दृष्टि में ये ऊँचे काम हैं। फिर कितने ही मुन्दर पुरुप ग्रीर मुन्दरता के प्रेमी व्यभिचारी होते हैं, श्रथांत् उनमा श्राचरण श्रनैतिक होता है, श्रीर कितने ही रूप में त्रपुन्दर पुरुप नथा मुन्दरना से उदासीन ब्यक्तियों का ग्राचरण उच कोटि का होता है। यूनान देश में किसी समय सुन्दरता के उपासकों की वृद्धि हो गई थी। महात्मा सुकगत की चिप विलाने मं इन उपासकों को इसी लिये हिचक न हुई कि वे मोचते थे कि हम एक दुरात्मा को मार रहे हैं। महात्मा सुकरात रूप में श्रसुन्डर ये श्रीर श्रपनी गरीनी के कारण सुन्दर-सुन्दर चस्त्र भी धारण नहीं कर सकने थे। यूनानियों का विचार या कि जो व्यक्ति रूप मे श्रमुन्टर है, वह श्रातमा ने भी श्रमुन्टर होगा, श्रतएव ऐसे व्यक्ति की मृत्यु का हो जाना ही श्रच्छा है। श्राज हम जानते हैं कि उनका इस प्रकार का विचार गलत था।

कितने ही विलासी नवयुवक श्रौर नत्रयुवितयाँ श्रपने श्रापको श्राकर्पक वनाने के लिये ध्रानेक प्रकार के श्रु गार करते है। प्रति-टिन नये-नये घुले कपहे पहनुना, साडियाँ बढलना छौर चेहरे की चमकीला बनाने के लिये पाउटर श्रीर स्नोकीम लगाना सुन्दरता की श्रित उपासना का ही परिणाम है। पिट ये लोग श्रपनी विलासिता की सामग्री को कम करके, श्रीर के शृङ्गार की चीजों से पैसा वचा कर, भूखे-मरते गरीबों की खाने को देते, तो उनका रूप कुछ श्रनाकर्यक श्रवश्य हो जाता, पर नैतिकता की दृष्टि से वे अपने श्रापको ऊचा उठा लेते। जन किसी राष्ट्र में सुन्दरता भी उपामना का ग्रत्यधिक इदि होती है, तो उसका पतन होता है, ग्रीर जन नैतिकता की बृद्धि होती है, तो उ होता है। प्राचीनकाल में यूनान श्रीर भारतवर्ष की रिन्दें

**{ !** 

रशालता को से गई। वर्तमानकाश में मारतवर्ष में नवबीवन नैतिकटा के जाप-रख के शाय-शाय बावा है।

### विवेकारमक सन्तः सनुभृतिवादः ।

विवेकारमक क्रम्तः सनुभृतिबाद के मुक्य तत्व-विवेदासक सन्ता चतुभतिबाद न्याय शास्त्र को नीति-शास्त्र में प्रधानता देता है। इसके चतुनार मनुष्य की बान्तरा मा उसे बिस कार्य की ब्रोर प्रेरित करती है, वह विवेक के प्रतिकृत नहीं होता । वय कभी हमें बन्तरारमा से कोई देशा काम करने की बादेश मिले को इसारे विवेक के प्रतिकृत है, तो इसे समस्त्रा चाहिने कि वह बान्तरास्मा का बारेरा ही नहीं है। धान्तरास्मा के बादेश दर्ज-वृद्धि के द्वारा दौक मान बाने हैं। इंग्लैंड के प्रशिक्ष भीति शास्त्रत कहनमें भीर कलाई महारागी का कपन है कि नैतिक निर्याय तक शाका के निर्याप के समान है। वित मकार सम्बद्धादी कहा करते ये कि बानैतिक काम वह है, वो सुन्दरता के विका हो सपात् सनैतिक कार्य समुन्दर कार्व है; उसी प्रकार विवेदारमक करतः क्रनुभृतिवाद के प्रवतकों ने कहा है कि जो कार्य तर्कपुक्त न हो। वह कर्नेतिक है। उन्होंने बाबरना की मूल को विवार की ही मूल माना है। जिन प्रकार विकार में मनुष्य को वा विरोध के नियम को पालन करना पहला है, उसी प्रकार नैतिक कामरूपा में भी उन्ने उनका पातन करना पहता है। को स्पक्ति क्रपने का चरवा का कमी कैसा और कमी कैस बनाता है, क्रवांत् जिनक का चरण में एकना वा ताम्य नहीं खरवा, यह सन्नाचारी नहीं कहा की सकता है। बारन पूर्व-कृत्य के विकदा श्राचरक करना बानैशिक बाावरक है जिल तरह कि कापने पूर्व-विकार के मितकुत किया विकार की साना विकार मे भूज माना वाती है। जिल तरह पारस्परिक विरोधी विचार वही नहीं होते उसी राष्ट्र पारस्परिक निरोधी साधारक मी सडी नहीं होते।

यासस्टेस का मतः—विक्षियम बात्तरचेन महाराय विवेदासम्ब करणार्थ निवार के एक पुरुष प्रवेशक ये। उनके कफनापुतार धानेतिक सावस्य वह है

<sup>1</sup> Rationalistic Intuitionism. 2. Law of Noncontradiction.

जिसमें मतुष्य श्रपने श्राचरण को झुटा बनाता है। बालस्टेन महाशय ने नैतिकता ने श्रावारभृत निम्न चार सिद्धान्तों का निम्पण किया है—

- (१) जिन कार्यों को नैतिक श्रथमा श्रनितिक कहा जा सकता है, वे विवेक युक्त और स्वतत्र कर्ता के होते हैं, श्रर्यात् कर्ता में पहचानने, चुनाच करने श्रीर मले समक्षे जाने वाले काम को करने की योग्यता होती है।
- (२) वे विचार सही है जिनके द्वारा वस्तु-स्थिति के श्रानुरूप यातें यताई जाती हैं। सत्य की श्रपने कार्य त्राथमा वचन के द्वारा प्रकाशित किया जा सकता है, श्रीर उसमें वस्त स्थिति को ही दर्शाया जाता है।
  - (२) किसी भी सन्ते विचार का पार्डन शब्द ग्रथवा किया से हो सकता है।
    - (४) वस्तु स्थिति के प्रतिकृत कोई भी कार्य मही नहीं हो एकता : वालस्टेन महाशय का कथन है कि मनुष्य किमी कार्य की नैतिकता को श्रपनी अन्तर्दर्शन की शक्ति से तुरन्त पहचान लेता है, और इस पहचान में उक्त चार िखान्तों का समावेश रहता है। वालस्टेन महाराय के मिद्धान्तानुसार श्रनेतिकता एक प्रकार से श्राचरण की झूउ है। जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का घोटा चरा लेता है, तो वह ग्रपने ग्राचरण से एक झूठ की प्रकाशित करता है। यालस्टेन न तो तर्क को ही नैतिकता का मापटगढ मानते हैं। और न ससार के सुल श्रमना प्रकृति के नियम के श्रनुमार श्राचरण बनाने को ही। उनका कथन है कि तर्क के दारा बुद्धि में प्रवीया लोग मही की गज़त छौर गलत को चही सिद्ध कर देते है, फिर स्वयं तर्क किसी निर्माय पर नहीं ले जाता, क्यों कि पत्पेक व्यक्ति सोचता है कि मेरा तर्क ही ठीक है। श्रतएव वस्तु-स्थिति के श्रनुसार श्राचरण करना ही नैतिक श्राचरण है। घोडा चुराने वाले का तर्क चीक हो सकता है, पर वह वस्तु-स्थिति के प्रतिकृता ग्राचरण करता है, भ्रयात् चह घोड़े का मालिक न होकर भी उसके मालिक होने का दावा करता है, श्रीर इस प्रकार वह अपने स्राचरण से झूठ बोलता है। इमीलिये उसका धाचरण अने तिक आचरण माना गया है।

वालस्टेन महाशय सुख को नै तिकता का मापटएड इसलिये नहीं मानते कि

रैक्ट नीति शास्त्र सनी मले कार्नो का सुन्न के शास कानिवार्य-सम्बन्ध नहीं होता। बहुछ से मले काम कप के शास किये जाते हैं स्वीर उसका पत्र भी सुलशायक नहीं सारी।

िर यदि सुझ्य को ही नैतिकता का सापत्यह बना सिया व्याप ती मनुष्य हण्डे कारस्य हत्त्रिय सुल्य की लोस्त्रस्या में ही पद कायगा; कौर नह ब्राप्सी हरिहर्यों की स्वत्यन्त्रस्या पूर्वक विषय मोगों मे रमशा करते की खूट दे देख। पर स्तुष्य की

इत्यिय-अपम विकान। हो यम और नैतिकता का प्रधान उद्देश्य है।

पालस्टम के मत की कालोबना—नासर्टन विकेशस्य कालविनयर
के वसके बक्के मतिनिये हैं। इनके मन का करवान मेहेजो और स्थितमहारायों ने किया है। मेहनेजी महाराय के कपनानुवार प्रायेक मते काम की
अस्य के बातुनार और प्रयंक होरे काम को क्यम के मिहनून मानना वी
ठीक है कर एक नियम को नैतिकता का माप दवद नहीं बनाया वा करना।
नैतिकता में बरुद्धित एक मोर देना और नैतिक बादय की अबहैसना करना
मारी मृत्य है। एव प्रयंग में स्टेशन महाराय का एक बंग उन्नेकता करना
भारी मृत्य है। एव प्रयंग में स्टेशन महाराय का एक बंग उन्नेकता करना
कि वानी की है। स्टंगन करना के नाह बालरेन महाराय हम नियम पर बावे
कि वानी की का दिर जीरना इस बिलर्डन महाराय है। कि इस प्रकार ये उस की

के बायनी पानी होने के लन्य को बास्तीकार करते हैं। समी पाय भूठ बोलना है। यदि काई स्थक्ति वसरे को सार बालता है, सो उसका सार बालना उनके

मित भारत्व के मान के तिबंद बाता है। इसतिय हा दुए है। बालायेन मराध्ये का क्यत है कि यह ब्राम्यान ही नहीं उनने भी दुए है। ब्राम्यान वह क्यार की मान कि वह क्यार की मान कि वह क्यार की मान कि वह क्यार की किया है। कोई ब्राम्यान हुए किये क्यारिक होता है क्योंकि वह महुम्म के ब्राम्यान की मित्र कर दिश है। कोई ब्राम्यान हुए किये क्यारिक होता है क्योंकि वह महुम्म के ब्राम्यान की मित्र कर दिश है। कोई ब्राम्य के ब्राम्य की मान की

क्याण कहा व क्यांक का अपने के आरंध के अंश्युक्त कर हैं। उन्हें के विद्यानों के स्माद स्माद और तीरिशास का देक्त कर दिश है। को क्युक्ति है। दोनों किशानों का येज क्यान-प्रतार है। दिसार मैंडिक्य के तिर्माय में व्यापक क्षमदन दाता है। पर नीर्क्या को तम्मूच कर है कियार के ही साधिक कर देना कीर मनिर्केक प्राप्त को एक प्रकार की मुक्त मानवा प्राप्तिय है। इन्हें नीर्मि शांक का स्वतन्त्र साधार हो किर बार्या है। पर नीति शास्त्र का विशेष क्षेत्र है। हम विचार की भून के लिये मनुष्य की उतना दोषी नरी ठहराते, जितना दुराचरण के लिए ठहराते हे। यहि कोई व्यक्ति भूठ को मत्यं, और सत्य को भूठ मान ले, तो हम उमे केवल मूर्य मानकर रह जाते हैं, उमे दगड़ देने के लिये उतारू नहीं होने। पर यदि कोई व्यक्ति दुराचरण करता है, तो समाज उसे दगड़ देता है, उमके प्रति उटासीनता दिखाना समाज व्यवस्था के लिये हानिकारक है। इस प्रकार आचरण की बुराई को विचार की भूल मात्र नहीं कहा जा सकता। वास्तय मे जय हम किसी व्यक्ति के आचरण की बुराई को उसके विचार की भूल के रूप मे देखने लगते हैं, तो उसके बुरे आचरण को च्राय मान लेते हैं।

# धार्मिक अन्त अनुभूतिवाद

न्यूमेन का मत—धार्मिक श्रन्तःश्रनुभृतिवाद के सबसे श्रच्छे प्रवर्तक कार्डिनन न्यूमेन महाशय है। इन्होंने अपने सिद्धान्तों को श्रपनी पुस्तक "ग्रामर अफ श्रसेन्ट" में जिला है। कार्डिनल न्यूमेन महाशय के श्रनुसार मनुष्य के विचार में दो प्रकार की शक्तियों काम करती हैं, एक युक्तियों को खोजती है श्रीर दूसरी निर्ण्य देती, तथा विश्वास उत्पन्न कराती है। पहली प्रकार की शक्ति को तकतुद्धि, श्रीर दूसरों को निश्चयात्मक बुद्धि कह सकते हैं। न्यूमेन महाशय ने इसे "इतेटिव फेकल्ट" कहा है। निश्चयात्मक बुद्धि ही श्रन्तस्वान है। यह मनुष्य के नैतिक ग्रीर धार्मिक दोनों प्रकार के विचारों में काम करती है।

न्यूमेन महाशय का कथन है कि हमारे प्रत्येक विचार में तर्क के परे एक विलल्ल शक्ति कार्य करता है। इसे 'स्वाकार शक्ति कह सकते हैं। किसा निश्चय के लिये न ती अनुमन पर्यात होते हैं, और न तार्किक प्रमाण। जर तक इस किसी वात को मानने का तैयार नहीं होते, तब तक कोई भी व्यक्ति हमें तर्क अथवा अनुमन के प्रमाणों द्वारा उसे मनवा नहीं सकता। यदि मनुष्य के नल तर्क के आधार पर ही अपना निर्णय करे, तो नह कुछ भी निर्णय न कर सकेगा। उसका मन सदा डवाडोल की अवस्था में ही बना रहेगा। एक प्रमाण, दूसरे विरोधी प्रमाण को काट देता है, इस प्रकार वह बुद्धि को अस्थिर

<sup>1</sup> Religious intuitionism 2. Illative Faculty

कर रेवा है। दिर परि इस प्रसानों के साध्या पर ही अपने दिश्या को बताने लग नार्क तो इस जवा सेरिन्थ सन हा रहेंगे, क्योंकि परोक प्रसान का विरोधों प्रसान साम नहीं तो भविष्य में सित्त हो लक्षा है। येंगी स्थित में मत्या साम अमेर को अनोहित में ही बता आप का सदिव कि मित्रवा अ आधार तार्किक प्रमान साम ही नहीं बरन अजा और दिश्यान भी होते हैं। विश्वात की समाय साम ही नहीं बरन अजा और दिश्यान भी होते हैं। विश्वात की समाय को सामीकार करती है। वस एक पह सर्वोहित आना काम नहीं करती वहनक मनुष्य स्वता निराभ मन पना परंता है।

म्प्रेन का कपन है कि निश्चय पर पहुँचाने वाली कुदि विश्वपेयांगाक ।
मही है यह बुदि नमा वाती को एक वान देखने की योगस्त करती है। समाय पर संस्तानासक है बुदि है। बच यह बुदि नीतिक निर्मेगी में कान करती है की बह साराम्यीन कहताती है। वह वर्ष बुदि के तहारता होती है। किन्तु यह उठके पर है। वृष्ट होगों की सर्वश्च मार्निक मनोवृष्टि के होगों में यह प्रविक्त मनवादी है। किन्तु मन्ति की हो है।
बच्च मनत की हो है।
वच्छ मत्त की हम्बोचना—चार्निक कलार्यनिवाद एक महस्त के कर्य

चक्क अत का का का का चना चना में का लगाना नाह एक सराव करने कर की महींचा करता है। किसी निर्योग पर बाते के दिनों मनुष्य करने वामी गई चुंदि हो हो बात है। तर इस निर्योग की गांधि को मुक्ति करने ता नाना में है जो पान केता है। पर इस निर्यंग की गांधि को मुक्ति नेतर विचार क्षवा कर बुद्धि है। पर इस तरना बनावर है। यह बात लग्य है कि इस बहुत की करने हैं। यह बात लग्य है कि इस बहुत के करने हैं। यह बात लग्य है कि इस बहुत के करने हैं। यह बात लग्य है कि इस बहुत की करने का निर्यंग के लग्य के

<sup>1</sup> Analytic. 2 Synthetic.

विचार किये विना ही तुरन्त समभ्त जाता है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी निर्ण्य पर श्राने के लिये तर्क के श्रतिरिक्त दूसरी शक्ति भी सहायता करती है।

पर इस शक्ति को तर्क-शक्ति के ऊपर की शक्ति मानना श्रथवा उमरे मिन
मानना श्रथवा उसे किसी एक प्रकार के व्यक्ति की विशेषता मानना श्रुक्ति सगत
नहीं है। जिम निर्ण्य पर हम एक्काएक श्राजाने है, उसके विषय में जब हम
विचार करते हैं, तो अक्तियों को भी जान लेते हैं। ये श्रुक्तियाँ हमारे श्रचंतन
मन में वर्तमान रहती हैं, पर यत्न करने पर ये चेनना को स्पष्ट रूप से दिखाइ
देने लगती हैं। इस प्रकार मनुष्य की समभ के दो श्रग हे, एक ताकिक
विचार श्रीर दूसरा श्रशत समभ । यह समभ सभी लोगों को होती है।
इसके लिये धार्मिक साधनाशों की विशेष श्रावश्यकता नहीं। जिन लोगों को
धार्मिक जीवन का श्रम्यास है, वे धार्मिक निर्ण्यों में प्रवीण होते हैं, श्रीर जिन
लोगों का मन राजनैतिक वार्तों में विचरण करता है, वे राजनैतिक वार्तों के
निर्ण्य करने में प्रवीण होते हैं। यहाँ मनुष्य का श्रम्यास ही उसकी विशेष
पकार की शक्ति की वृद्धि का कारण होता है।

धार्मिक श्रन्तर्ध्वनिवाद के मानने वाले लोग श्रन्तरात्मा की श्रावाज में विश्वास करते हैं। ऐसे लोग ससार के दूसरे लोगों के धर्म-गुरु वनते हैं। धार्मिक पैगम्परों के वारे में प्रसिद्ध है कि ये श्रपनी श्रन्तरात्मा में भगवान की श्रावाज सुनते थे। इसी प्रकार श्राधुनिक काल में भी कुछ, लोग ईश्वर की श्रावाज श्रपने हृदय में सुनते हैं, श्रीर इस श्रावाज के श्राधार पर वे श्रपना सारा नार्य-कम वनाते है। ईश्वर की श्रावाज सुनने वाले लोग हृद्ध इच्छा-शक्ति के होते हैं। वे समाज के नेता होते हैं, वे श्रपने निश्चय के प्रतिकूल किसी प्रकार की श्रक्तियों को नहीं सुनते। वे हृद्धवती होते हैं, श्रतएव वे समाज का बहुत कुछ उपकार करने में समर्थ होते हैं। परन्तु यदि वे कोई भूल करें, तो उसका सुधारना मी किंठन होता है। वे दूसरे लोगों की श्रन्तरात्मा की श्रावाज की परवाह नहीं

<sup>1</sup> Rational thought, 2 Apperceptive power

११६ नीवि शास्त्र

करते । जो उनसे मिल शाम रक्षता है, उसे वे गुजराव मान लेते हैं। इसके कारण कभी-कभी तमाज की भारी खर्ति भी हो जाती है ।

धन्ताभनि को मानने वाले लोगों का स्पिक्टर दिए प्रकार प्रवत्त होया है। उनके ब्रहुपारियों का स्पेक्टल उसी प्रकार होता है। मधुम्प की रिव्यं स्थार कि मान की प्रकार होता है। मधुम्प की रिव्यं स्थार क्षम होता हो। को लोग सम्वयस्य की स्थारा कुमा कुमा साम कर हो। को लोग सम्वयस्य की स्थारा सुन्त माने स्थार को बाता पुरुर मान कर दिना सार्किक दिवार के उनका समुक्य करते हैं, दे रक्षम्प निस्मा करने की ग्रांकि की लोगों की देते हैं। इस प्रकार समृत्य पुरुरों के स्थाराक की महत्वा हो बुटरे लोगों की निर्देश की साम साम पुरुरों के स्थारित की महत्वा स्थारी है। स्थारित की सहात्ता सम्पर्णी हो निर्धाशस्य इति की महत्वान रे सार्की है। दूसरे स्थारित की निर्धाशस्य इति की महत्वान से सहत्ता सार्की हो निर्धाशस्य इति की महत्वान से सहत्ता सार्की हो निर्धाशस्य की सहात्ता सार्की हो निर्धाशस्य की सहत्ता से सहत्ता स्थारित की सहत्ता स्थारित हो सहत्ता हो सहत्ता हो सहत्ता हो सहत्ता स्थारित हो सार्वा सार्वा

सादी सो सहाराण का करना कानुस्तिवाद — वाकरर स्वरीनों के करमानुस्तार कियों की सकार क्षावा कुए है उठ कार्य के मेर कर निर्मा कि है । वाकर मार्टिनों के मेर कर किया के हिस्स मार्टिनों के मेर कर किया मेर कि है । वाकर मार्टिनों कार्य से निर्मा के साद के कार्यों के सिक्स मार्टिनों कार्य से निर्मा के कि उठ कार्य के हैं । वार्टिन पर इत कार्य कार्य से कार्य कार्य है है । वार्टिन मार्टिनों कार्य से कार्य कार्य के ति के क्षावा की कि समी कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य के ति कार्य कार्य के ति कार्य कार्

<sup>1</sup> Springs of action 2, Propension, 3 Passion 4 Affections, 5, Sentiments.

चन से अधिक मूल्यवान् कार्यक्षेत है, उसे तालिका में सबसे नीचा स्थान मिला है। यह तालिका निम्नलिचित हैछ—

- (१) हिना, प्रतिगोध छोर सस्टेट ।
- (२) ग्रालम्य ग्रीर विलासिता ।
- (३) ग्राहार ग्रीर विषय भीग की भूत।
- (४) ग्रहन चंचनता ।
- (५) लोभ।
- (६) कक्गोपासन ।
- (७) विदोह, भय ग्रीर कोध।
- ( ) शक्ति का प्यार ग्रीर स्वतत्रता ।
- (६) सस्कृतिग्मण् ।
- (१०) श्राश्चर्य श्रीर प्रशासा का भाव।
- (११) मातृभाव, मंत्रीभाव, दया श्रीर कृतजता का भाव।
- (१२) सहदयता ।
- (१३) अद्या।
- 1 Censoriousness, vindictiveness, euspiciousness
- 2 Love of ease. Love of sensual pleasure
- 4 Appetites for food and sex
- 4 Spontanious activity (unselective)
- 5 Love of gain
- 6. Sentimental indulgence of sypathetic feeling
- 7 Antipathy, fear, resentment
- 8 Love of power, Love of liberty
- 9 Love of culture
- 10 Primary sentiments of wonder and admiration
- 11 Parental love, social friendship, generosity, gratitude.
- 12 Primary affection of compassion
- 13 Primary sentiment of reverence

१३⊏ नीति शास्त्र

सर्थ यह है कि नेतिक्या की दिय से हिंगा मिरियांच सीर संग्रय के मान लिक्क सम की की स्वा का मान जयवान है। सात्यत किन कार्यों के मेरक हिंग मिरियांच सीर स्वरूप के साव होते हैं वे नेविक्ता की हार्य से नाते की कि के हैं सीर किन कार्यों का मेरक भाग का मान है ने निविक्ता की हार्य से उन की है के हैं। इस प्रकार किनी कार्य की नेतिक्ता को सानने के लिए हों हतना है जानना होता है कि उन कार्य का मेरक स्वाम्य कार्य की नेतिक्ता को सानने के लिए हों हतना ही जानना होता है कि उन कार्य का मेरक सम्मान किन नहीं होता। है कि उन कार्य का मेरक सम्मान किन नहीं होता। हो के केन्द्र मार्थ देता है कि हम हम एक उपयुक्त सालिका में कानसा समान रख्या है। यह उसका समान उच्चता है। यह उसका समान उच्चता है। यह उसका समान उच्चता मेरक के नास समान उच्चता है। यह उसका समान उच्चता मेरक के नास हम सम्मान सम्मान उच्चता मेरक के नास हम सम्मान सम्मान उच्चता मेरक के नास हम सम्मान सम्

उपपुष्क वाशिका में हिंगा, प्रविद्योग और छन्देह के मान को सामिनी सहायन न सब से कार शिला है, और अक्षा के मान को तब से मीनी हरका

उसमें दूर है तो बह दुय है।

सारीनी महाराय का करन है कि दो काथ भोठों को तुजना के तमन हैं।
हमें पह जात होता है कि की नश्य काय भोठ जैंबों भेयी का है। और कीनशा नीबों भेयी का सर्वत् प्रश्लेक कार्य भोठ की महशा तृब्धे कार्य कीठों की तुजना पर ही निम्म है। वन ही कार्यभीत एक शाय हमारे कियार

के धामने बाते हैं तभी हमें सनके मुख्य का जान होता है।

भाव परन पर है कि कियों आई ओठ को निक्रम भीर कियों को उक्कप क्यों मना बाता है। इस मरन के उक्कर में मार्टीनो महायम का कपन है कि समरी अन्तरपामा की माशाब (अन्तर्भानि) ही पह बताती है कि बीन ता कार्य मेठि अपिक मूक्त रस्ता है भीर कौन ता कमा १९०३ किए तार्किक विवार की बावस्त्रकता नहीं होती। मार्टीनो महायम के कमानुबार हमारी अन्तर्भानी अवस्य अन्तरपान को सांक्ष एक द्वार के समानुबार किस पहरू पर्धा अन्तर्भानी

सामन के प्रशाने को प्रतिकित्तित करता है उसी प्रकार हमारे व्यवस्थान की स्रति किसी भी कार्य भीत के नैतिक मूच्य की प्रतिक्रिक्त करती है। तस्यें काल कीत में ही नैतिक मूच्य निहित है। हमारी ब्रन्तराता हस मूच्य का बान भाव करती है। नैतिक मूच्य का बान तस तक नहीं होता वस तक कमन्ये-कम हो क्या भीत तक साथ बालके सामने नहीं साते।

मार्टीनो महाशय के सिद्धान्तो की समालोचना—मार्टीनो महाशय ने कार्य-श्रोत के नैतिक मृत्य को कार्य-श्रोत के स्वभाव पर ही निहित कर दिया है I उनके कथनानुसार हमे इसका जान विना ताकिक विचार के होता है । परन्तु उनका यह कथन वस्तु-स्थिति से दूर है। हम जय किसी कार्य श्रेत का मूल्य श्रॉकने हैं, तो दो श्रथवा दो से श्रविक कार्य-श्रोतो मे श्रापम की तुलना ही नहीं करते, यरन् उन कार्य-श्रोतों को एक नैतिक लच्य को दृष्टि ने देखने की चेष्टा भी करते हैं। फिर माटोंनो महाशय ने कार्य श्रोतों के नैतिक मूल्य को जिम प्रकार वताया है, वह सर्वमान्य नहीं है। सम्भव है कि जिन कार्य शेर्तों को मार्टानो महागय ने ग्रपेबाकृत निकृष्ट माना है, कोई दूमरा विद्वान् उन्ह ग्रविक उत्तम माने। वास्तव में यदि किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे मार्टीनो महाशय के कार्य-श्रोतों के कम का जान नहीं है, सब कार्य श्रोतों के नाम लिखकर दे दिया जाय श्रीर उसे कहा जाय कि वह अपनी वुढि के अनुमार उनके नै तक मूल्य को कमा-नुगत लिख दे, तो इम देखेंगे कि वह मार्टानो महाशय वे कम के श्रनुसार लिखने में सर्वया ग्रसमर्थ रहेगा । इससे यह स्वष्ट है कि माटानो महाशय ने कार्य-श्रोतों का जो क्रम बताया है, वह उनके व्यक्तिगत विचार के ग्रनुमार है, यह क्रम र्मवमान्य नहीं हो सकता । परन्तु जो नैतिक मापदगड केवल वैयक्तिक विचार के अनुसार होता है, वह सचा मापदराड नहीं माना जा सकता।

मार्टीनो महाशय ने प्रत्येक कार्य श्रोत के नैतिक मृत्य को एक तालिका वनाकर सदा के लिए निश्चित कर दिया है, परन्तु यह नहीं कहा जा मकता कि किमी भी कार्य-श्रोत का नैतिक मृत्य सब समय के लिए निश्चित है। किसी भी कार्य-श्रोत का मृत्य उन परिस्थितियों पर भी निर्भर है, जिनमें वे कियमाग्य होते हैं। यदि हम गाली खाने पर श्रयवा बुगी तरह श्रपमानित होने पर कृद्ध होते हैं, तो यह नैतिकता की दृष्टि से उतना बुरा नहीं है, जितना कि विसी सामान्य भूल के लिए किसी व्यक्ति पर कृद्ध होना।

यही बात दया स्त्रीर सहद्रयता के मार्चों के विषय में सत्य है, यदि हम कुपात्र के प्रति दया स्त्रीर सहद्रयता का भाव दर्शावें, तो हम वडी भूल करेंगे। नैतिकता की दृष्टि से दूसरों के प्रति स्त्रत्याचार करने वाले व्यक्ति के प्रति क्रोधः प्रदर्शन करना दया दिखाने की स्त्रपेता श्रेयाकर है। यह नीति-शास्य

ŧ٧

सामान्य तुद्धि के श्वित को मान्य हागा, परन्यु मादीना मणश्य के निद्धान्त के मानने पर उक्त विचार को हुनै एक भूच मानना पहेगा।

नैविह सहय के धामान में माटीनो महाराय के नताए हुए कार्य कोरों का कम धार्यरीन हा जाता है। जब तक इस मीनिकता के ब्रान्तिस लहच का नहीं जानते तन तक किनो कार्य कोला को उस घरवा तिमा कीर्य को कर तकी हैं। किना भी गक्रम के मूच्य के ब्राह्मि स्थाय हमें एक ऐसे स्थापनहरू के स्थीकार कर नता पहता है जो कि मूच्य धीको गह चलुसी से मिल होता है। पह मीका की स्थापना महायम ने काम भीतों का मूच्य धीको है, तो ये धानवाने ही धानवाने ही समझने ही कार्य मान्य भीतों का मूच्य धीको है, तो ये धानवाने ही धानवाने धानवाने ही धानवाने ही धानवाने ही धानवाने धानवाने धानवाने ही धानवाने धानवाने धानवाने ही धानवाने ही धानवाने धानवान

नारि राख की दिन्ने से मार्गना महाराय के काय कोठों की तार्वका (विस्तृत क्या है। नारिक्याक कंकल यह क्षाक्र है करी है। नारिक्याक कंकल यह क्षाक्र है करी है। नार्विक स्वाक्ष है के दें के प्रथम नीवें समाने कोठे के दों का प्रथम नीवें समाने कोठे का कारण मी स्वाना पहता है। वहीं ठक मार्गेदा माराज्य न पानन नैतिक रिवान में मह नार्वी किया वहीं दिन्न नार्वी का उन्होंने प्रथम का स्वाक्ष है। वहीं तह उन्होंने प्रथम के स्वाक्ष है। इस न री वें के स्विक स्वाक्ष से स्वाक्ष है। हम न री वें के स्विक संवक्ष है। हम न री वें के स्विक संवक्ष हो हम न री वें के स्विक संवक्ष है। नीतिनाक्ष में हो किया तहकीं है। वीतिनाक्ष में हम दिन्ने के सिक्त के सोच का साम रहा बाव हो कोच स्वान हो। के से विकेश हम से से सीवनाक्ष है। से से से सीवना के से सीवनाक्ष हो। स्वाम दो अपनाद की स्वीक स्वान के से सीवनाक हो।

#### प्रस

 श्रमतः अनुभूतिवाद के सक्तर को विकारपूर्वक श्रमसाइवे अनुवार अन्तप्यति क्या बन्तु है, और मनुष्य को क के अग्रुवार बन्नता कर्यों तक उक्तित है!

- २ अन्त अनुभृतियाद के विभिन्न प्रधार क्या है ? नितिक प्रशायाद के मत की त्यष्ट पर्ये उसकी प्रानीचना कीजिये !
- नैतिक श्राचरमा नुन्दर प्राचरमा ६—इन्छ निज्ञाना की समालोचना पीजिपे।
- ४ विवेशात्मक श्रन्त श्रनुभृतियाद क्या है ? वाल्स्टेन महाशय के मत को न्यष्ट की जिये।
- ५ पार्मिक ग्रन्त शतुभृतिबाद श्रोर विवेशात्मक श्रन्त श्रतुभृतिबाद की तत्त्वना कीजिये।
- ६ ''म्वीरारणिक'' का नीतक निर्णय में क्या खान है ? इसकी उपस्थिति के लिये क्या प्रमाण दिया ना सकता है ?

#### दसर्वी प्रकरण

## विषेक्रमाद '

## वियेकवाद की विशेषता

विवेकवाद का कवन है कि इस कर्तस्थाकर्तस्य का निर्वाय विवेक कर्यात् सद्विवार के बास ही कर सकते हैं । बन्तस्थान का बालेस अमारमक हो सकत है। मिल्र मिल व्यक्तियों की बन्तरात्माएँ उन्हें मिल्र-मिल्ल प्रकार से बादेश कर सकती हैं। यदि राम की बान्तरारमा कहती है कि बोरी करना समी समय पाप है और रमाम की क्रम्तरारमा कहती है कि चोरी करना कभी कभी इस नहीं होता तो फिनका धन्तरारमा की बानान ठोक मानी जाम । नदि दानों स्पति कपनी बन्तराप्या के बादेशों को उक्ति और बनुक्ति बानने के लिए किसी तीसरे निर्वापक को नहीं मानेंगे तो ने सापस में सकते रहेंगे। सत्य्व महीं यह कावरयक होता है कि सनुष्य दा विभिन्न विरोधी पत्नों में उधित कीर अनुविध

का नियाय के ने के लिए एक तीसरे सर्वमान सिद्धान्य को स्वीकार करें। यह सबसाम्य निद्यान्त कृत्या हो। सक्तवा है ! यह सबसाम्य विकान्त विकेष **दी हो सकता है। मनुष्य की विशेषता यह है कि वह विवेकशोशा प्राची है। क्रतप्त क्र**पने विशेष गुज्ज के क्राचार पर उसे सरम क्रीर क्रसंस्य तथा अवित क्रीर

षाद्रजित का विश्वन करना चाहिए ।

विवेक के बच्च-मदि इस विवेक की कन्तपत्मा के विरोधी कार्यों के बाब निष्पापक बनाते हैं. तो यह बाबश्यक है कि इस उसके स्वक्रय और संख्य को भन्नी मन्तर में जान। मध्येक सद्धाप में विचार का शक्ति हाती है, फिन्हु शतका विकास निम्न भिम स्पत्तिकों में माना के चतुसार क्षम झीर भविकड़ोता है। विवेक

<sup>1</sup> Rationalism.

चह विचारहै, जो सर्वप्राह्म है, श्रीर जो श्रयाधित है। जिस विचारको एक ही व्यक्ति ठीक मानता है, उस विचार को विवेक नहीं कहा जा सकता। यटि श्याम की श्रात्मा कहती है कि चोरी करना ठीक है, ग्रॉर समाज के दूसरे लोगों की ग्रात्माएँ कहती है कि चोरी करना ठीक नहीं है, तो चोरी का कार्य नैतिक नहीं माना जा सकता। इसी तरह जो व्यक्ति एक समय एक सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है ऋौर दूसरे समय दूसरे मिद्धान्त का, उसके विचारों को सद्विचार नहीं कहा जा सकता। विवेक में श्रादत, श्रावश्यकता श्रादि वैयक्तिक भावनात्रों के लिए स्थान नहीं। समव है कि एक व्यक्ति की परिखिति ऐसी हो जिसमें उसे चोरा करना ठोक -मालूम पडता है, किन्तु ऐसी विशेष परिस्थित को नैतिकता में स्थान न देना चाहिए । श्रपनी विशेष परिस्थिति को वृहत् लोकमत की दृष्टि से देखना चाहिए। यदि हम इस बात की स्वीकार करते हैं कि हम जो कुछ करते हैं, उसी प्रकार के च्यवहार यदि दूसरे व्यक्ति भी करें, तो हम उन्हें नैतिक कहेंगे, तभी हम श्रपने किसी भी त्राचरण को नैतिक श्राचरण कह सकते हैं। मनमाना कार्य करना अनैतिक है। ससार के कितने व्यक्ति ऐसे हैं, जो मनमाना कार्य इसलिए करते हे कि वे उसे अन्तरात्मा की आवाज मानते हैं। इस प्रकार उस मनमानी वात को नैतिक सिद्ध करना चाहते हैं। किन्तु इस प्रकार की श्रन्तरात्मा के श्रादेशों पर च जकर कोई भी समाज समगठित नहीं रह सकता, श्रीर न कोई व्यक्ति स्थायी -शान्ति का उपभोग हो कर सकता । श्रनेक प्रकार की श्रनैतिकता श्रन्तरात्मा की श्रावाज के नीचे छिपकर रह सकती है। श्रतएव हमे चाहिए कि हम सर्व-आहा श्रीर नित्य सिद्धान्त को ही श्रपने नैतिक जीवन का निर्णायक मार्ने, अर्थात् जिस मिद्धान्त के ये लच्छा हैं। वहीं नैतिनता स्त्रौर स्त्रनैतिकता का नियायक वन सकता है।

विवेक के सिद्धान्त के प्रकार—विवेक के द्वारा इम क्तन्य ग्रौर श्रकत्तन्य का निर्णय कर सकते हैं। इसके विषय में ससार में श्रनेक मत मतान्तर हुए हैं। यहाँ इम यूरोप के कुछ श्रेष्ठ मतों का उल्लेख करेंगे। इनमें से र्मिनिसिनम, स्टोयसिनम श्रौर कान्ट का सिद्धान्त विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

सिनिसिजम सिनिसिजम एक विशेष प्रकार का विवेकवाद है। इस विचार के प्रवर्त्तक ऐन्टेस्थनीज थे। वे महात्मा सुकरात के णिष्य थे। वे एक किसी मिरोप स्थान पर प्रथमा श्यास्थान दिशा करते थे। उन स्थान का नाम निनिक्त था, किन्तु इस राज्य का मतलय युनानी मापा में कुता मी है। प्रतर्प

सीति शास्त्र

पेन्टेम्पनीज भीर उनके भनुपायियों का मजाक उद्गान वाले लोग उन्हें विनिष्टं भाषान् कुचा करने थे । ये टेम्पनीज का विज्ञान्त या कि जीवन मुल मीम भीर

in

बाराम के लिए नहीं बाप्पारम विचार के लिए है। वंशर का तुन बाप्पास मिचार में बायक होता है कातपन उसका स्थाग करना परमानश्यक है। इमारी भासनाएँ ही इमें सत्य से अभित करती हैं इसलिए तस की प्राप्ति के निए माननाओं को दवाना परमावर्यक है। प्रत्येक विचारवान व्यक्ति के बीमन का यद ध्येष द्वोना चाहिए कि वह कफनी वासनाओं को सरा ही संपत रक्ते कीर क्रपना सब समय काष्यास्म विचार में लगाये। जीवन विदाने का परी रुचित तरीका है। बहाँ भी हमारी इच्छाकों का विरोध हमारे विचारों से होता है वहाँ हो हम्बद्ध को करवस दमा देना चाहिए। वृत्तरों ने हमाय सवार भगता इसलिए ही होता है कि हम सपनी बाठनाओं की मुक्ति करना चाहते हैं। यदि इस क्रपनी वासनाकों का क्रपने काबू मे रक्लें तो किसी प्रकार के समाके की संमायना ही न हो । प्रतपद ऐस्टेलनीय ने पादेश किया है कि मनुष्य की बायला कारा बीवन कप ब्रीर स्थाग में ही स्थाति कर देना चाहिए ! इंग्रेस प्रतिकृत कोई मी स्ववहार क्रवास्क्रुनोय है। विश स्वक्ति का मन इस प्रकार का रहेता. वह स्वयं ही सत्व चीर बासत्य ऋदस्य चीर बाक्र्यंस्य का निवास स्टराह्य के कर लेगा। पे देखनीय का येला बादबोनीय या । यो उपदेश पेप्टेब्सनीय ने दिए ये उते बाइजोनीय ने भ्रमने बीयन में चरितार्थ किया । यह भ्रमने गुरु से मी बहा तपस्वी या। उसका जीवन वहा ही विवित्र था। वह सीत सीर ताप दोनी प्रकार की सबस्या में एक ही तरह से एक हो स्थान पर रहता था । लोग कहते रे कि उसमा पर एक वन या नाव था। उसी में बैठे बैठे वह आस्पारम-विन्तन . किया कळताच्या। उदर पोपचा करने के श्रिप्, मौला सौंग कर च्यासा वा किया बध बड़ा क्या मामिसानी था । यह वद किसी से मीक्त मौंगळा था तो बड़े दीन भाव से नहीं माँगता भा किन्दु उसके मील माँगने से ऐता बान पहता मा कि मानी उनको दुनरों से भीता होने का कविकार है। एक दिन वह एक पनी

व्यक्ति के यहाँ भीख माँगने गया। उस धनी व्यक्ति ने भीख देने में देर कर दी। तव डाइजोनीज़ कहने लगा ''श्रारे भाई, मुक्ते भोजन के लिए भीख चाहिए, कफन के लिए फीस नहीं।"

अपने मन को वश में करने के लिए डायजोनीज अनेक प्रकार की साध-नाएँ किया करता था। एक बार देखा गया कि वह पत्थर की एक मूर्ति के सामने खड़ा होकर भीख माँग रहा है। जब लोगों ने पूछा—"यह क्या कर रहे हो?" तो उसने जवाब दिया "मैं पत्थर की इस मूर्ति से भीख माँग ग्हा हूं।" जब पूछा गया कि क्या तुम आशा करते हो कि यह मूर्ति तुम्हें भीख दे देगी। उसने उत्तर दिया "मैं भीख इन्कार कर दिए जाने का अभ्यास कर रहा हूं।"

एक समय वादशाह िकन्दर डायजोनीज का नाम सुन कर उसके पास गया। डायजोनीज अपने टब में बैठा-बैठा धूप ले रहा था। वादशाह िकन्दर ने अपने घोड़े की लगाम उसके टब के सामने खींची। वहाँ पर जो वार्तालाप हुआ, वह बढा मनोरञ्जक है—

सिकन्टर—मै सिकन्दर हूँ, इस देश का राजा।
डायजोनीज—ग्रौर मै डायजोनीज हूँ, कुत्ता।
सिकन्दर—तो क्या तुम मुफ्ते डरते नहीं १
डायजोनीज—क्यों! तुम ग्रन्छी चीज हो, या बुरी १
सिकन्दर—जरूर, मैं कोई श्रन्छी चीज हूँ।

डायजोनीज — तो भला कौन श्रादमी ऐसा मूर्ख होगा, जो श्रच्छी चीज से डरेगा १

इस उत्तर को पाकर िकन्टर वहा प्रसन्न हो गया, श्रौर उसने हायजोनीज से कहा ''श्राप मुभसे कोई वरदान माँगिए, मैं उसे तुरन्त पूरा कर दूँगा।" तव डायजोनीज ने उससे कहा, ''कृपा करके श्राप यहाँ से श्रपनी तशरीफ ले जाहए, श्रौर मुभे धूप लेने दीजिए।"

डायजोतीज का सिद्धान्त-डायजोतीज के श्रनुसार मनुष्य को स्वामा-

१४६ नीवि शास्त्र

विक जीवन स्मतीत करना चाहिए। हमें महाति वे गिया लेनी चाहिए। कि स्म किल प्रकार कपना जीवन व्यर्तात करें। स्त्रय वापवोतीन हल प्रकार के बीवन में रहता चा। यह पहले की कोटी-कोटी वार्ती वे गिया प्रहम करता चा। कहा चाता है कि एक बार उसने नहीं के हमर-उमर दीवते हुए रेसा। चान कमा तिह कोह विशाप स्तान नहीं बनाता, कोर न वह कम्पकार में आने ने करता ही है। यह अपने शारीरिक साराम के तिथा सुविचा नहीं

भाने से बरता ही है। यह अपने शारोरिक भाराम के लिए मुनिया नहीं भावता । बारबानाम न एस्टे प्रिया महत्व भी और उतने कहा कि महास्त्र भी भावता भीवन हुएँ। मुक्तर का बनाना चाहिए. उदे किसी प्रकार के भाराय का शामों को नहीं बड़ोरना चाहिए। बैसी मी पीरिस्ति उसके सामने भाए. उसमें उसे सदूर पहना चाहिए।

इंग प्रकार की रिग्ला प्रश्च करने को प्रश्नि का उत्ताहरण इस काने पुराने श्रृति तुक इसावेच थे धारे हैं। इसावेच खुरि के बोबांग तुक थे, किसमें हैं एक पुर रूप भी या। उप कारने प्रतेत किया पर नहीं बनाता। 1 हो दव पुर क्षात्रम ने कहा कि मुक्ते अपने निवास के किए पर न बनाना चाहिए। बावकोनीब का रिजाल उस समय के एकेश निवासियों का आर्थिस था।

बारवानिय का तवाल उस स्वयं प्रमुख निवास्त्रिय का क्षाप्र था। स्वयं विवास के स्वयं की स्वयं की

स्टोहिस्डम (स्टोहक्साइ)—विवेदवार का एक विशेष मट स्टोह वित्रम है। स्टाहक्सम सारमण द्वीप के निवासी बीजी का बक्तामा हुना मट है। एथेन्स में वह इजरत ईसा से लगभग ३०० वर्ष पहले श्राया अर्थात् महात्मा सुकरात की मृत्यु के समय ही उसका एयेन्स मे आगमन हुआ। एयेन्स में आकर वह एक विशेष स्थान में रहा, जिसको भीक भाषा में स्टोवा कहते हैं। इसी स्थान के नाम से उसके मत का नाम स्टोइसिन्म वा स्टोइ मवाट पड़ा। स्टोइसिज्म के अनुसार ससार को घटनाओं के अन्तस्तन में विवेक कार्य करता है। कोई भी घटना श्रकारण अथवा निर्जेच्य नहीं होती। उनका कथन था कि ससार में जो कुछ है, वह सब ठीक है, श्रीर मुन्यवस्थित रूप से रक्खा हुशा है। ससार में कोई पदार्थ बुरा नहीं है। किसी घटना में बुराई देखना हमारा भ्रम मात्र है। मनुष्य के जीवन का त्रादर्श यह होना चाहिए कि वह प्रत्येक परिस्थित में शांति श्रीर सन्तोप से रहे श्रीर जो कुछ उसे मुप्त-दु ख पड़े उसे प्रसन्नता के साथ सहन करे । इसी तरह से ही हम ग्राविच्छित शांति का उपभोग कर सकते हैं। ससार का घटनाएँ हमारे वश की नहीं हैं। जो कुछ होना है, वह श्रवश्य ही होकर रहेगा । श्रतएव घटना के विपय में चिन्ता करना मूर्खता है। इममें घटना को बदल देने की शक्ति नहीं है, इम केवल घटना के प्रति श्रपने रुख को चदल सकते हैं । जिस घटना को हम बुरी समभते हैं, उसको हम विवेक द्वारा भली समभ सकते हैं, श्रीर ऐसी घटना से उद्दिग्न न होकर प्रसन्न चित्त रह सकते हैं, क्योंकि इस ससार को बनाने चाला विवेक ही है, श्रीर सब घटनाएँ विवेक द्वारा ही सचालित होता है। श्रतएव शानी पुरुप को किसी प्रकार की घटना से उद्दिग्न मन न होना चाहिए ! सव लीग श्रपने स्वभाव के अनुसार ही अपना-भ्रपना कार्य करते हैं। इसलिए नानी को यह भी चाहिए कि वह दूसरों के कार्यों की नुकाचीनी न करे। किसी के स्त्रभाव में परिवर्तन करना सम्भव नहीं।

हमे अपने कर्त्तव्यों का निर्माय विवेक या सद्विचार से करना चाहिए। मनुष्य को सवेगों के वश में न होना चाहिये, उसे हिन्द्रयों के वश में न होना चाहिए। मनुष्य का ऐसा हो आचरण अच्छा कहा जा सकता है, जो विवेक के नियन्त्रण में किया गया हो। विवेकी पुरुष किसी भी काम को अनासक चुद्धि के साथ करता है, वह अपने कर्त्तव्य मात्र की श्रोर देखता है, वह किसी लाम की आशा नहीं करता। उसका न तो कोई विशेष पिय ही है, और न नीति ग्राञ्च

कोइ विशेष क्रिय ही। तम लोगों को एक दक्षि है देखना उसके बीबन का विद्याल रहता है।

175

इस प्रकार के बीचन का उत्पादरण इस रोम के मिरुद्ध बास्तानिक बारतार मारक्तर क्षानिक्य में तारे हैं। मारक्तर क्षानिक्षन क्षानी हुरानों के साथ कहता या पत्र उत्पाद घूपा। की रिक्त से हैं कहता या। वापने साथ का तार करों पर करता या, किन्तु उत्पाद उत्कों करवारा क्षीर मारक्तर करता या, किन्तु उत्पाद उत्कों करवारा क्षीर मारक्तर का मिरान नहीं रहता या। मारक्स क्षानिस्य विक्र से स्वान में क्षान की में पहा रहता या। मारक्स क्षानिस्य किस्तान किसा करता था। येते समाव के उत्के में मिरान में क्षान के उत्के में क्षित किसा के सिल्क विचार कामी तक इसे उत्कारण हैं।। इस्ट इस 'मारक्सर क्षानिस्य के चित्रतन' (सेटिडेसन क्षान मारक्सर क्षानिस्य के चित्रतन' (सेटिडेसन क्षान मारक्सर क्षानिस्य के चित्रतन')

स्बोदक लोग तब चीजों की मलाद में इतना इद बिह्माल करते ये कि एके रहोग्क का मन तुम्म के कमी विकलित नहीं होता था। बद ऐस के पोलीजोनियल नासक एक मलिद स्वोदक एक समानक बीमारी से करत था से तलक कहा। ये दुग्क सुद्धांने जुब नाथ में ले कियानी चाहे उतनी योहा से ले किया पुनरते यह कमी गहीं स्वीकार करा एकता कि सुद्धा है ??!

रहोदिक्षण के ब्रमुकार महत्वों को ब्रावेश का निराकरण करना जारिए। किशे मकार क ब्रावेश ना श्वेम शुद्ध विचार में बालक होते हैं। ब्रम्बर को ममुख्य कितना ही ब्रावेशों से मुक्त रहेगा नह उठना ही श्रद्धियार कर तकता है। विचार को ब्रावेशों को हम माना समस्त्री हैं उन्हें भी रहाएक लोग पुर समस्त्री ये । किशे विशिष्ठित में बात के ब्रावेश में ब्रावंगी मा दुर है। अपन प्रमान यो का ब्रावेश में ब्रावंगी के ब्रावंगी में ब्रावंगी कर होग प्रशान करने का ब्रावंश करते हैं। श्वमी प्राविवंगी में ब्रावंगीवता उपने हैं। श्वमी प्राविवंगी में ब्रावंगीवता उपने हैं। श्वमी प्राविवंगी में ब्रावंगीवता करते को स्वांगी स्वांगीवता करते हैं। श्वमी मानिवंगी में ब्रावंगीवता करते हों। प्रशास के स्वांगीवता करते हैं। स्वांगीवता करते हों। प्रशास की ब्रावंगी शियाती करते ही श्वम की ब्रावंगी शियाती करते ही श्वम की स्वंगी शियाती करते ही श्वम होती है। स्वींग्रंक लीन हुकरें के ही प्राप्त होती है। स्वींग्रंक लीन हुकरें के

श्राचरण को बुरा-भज्ञा नहीं कहते थे। जिन लोगी का श्राचरण स्टोइक श्रादर्श से विरुद्ध भी रहा हो, उन्हें भी वे घृणा की दृष्टि से नहीं देखते थे।

जय हम स्टोइक सिद्धान्त की ठीक से वियेचना करते हैं, तो देखते है कि उसके अनुसार चल कर मनुष्य अपने-श्रापको यदि सुखी न चना पाने तो कम से-कम दूसरों को दु'खी नहीं बनाता है। स्टोइक सुख की जो कुछ भी अबहेलना करते हैं, वे अपने लिए करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। इतना ही नहीं,स्टोइसिजम कर्त्तव्यं को जीवन में प्रथम स्थान देता है। जो व्यक्ति कत्तव्यपरायण हैं, वे अविचलित शक्ति प्राप्त करते हैं। यह प्रत्येक मनुष्य का अनुभव है और सक्षार के सभी महात्माओं ने इस सिद्धान्त का आदेश दिया है।

स्टोइक लोगों की कुछ वार्ते ऐसी अवश्य हैं, जो इमारे साधारण तर्क को ग्राह्म नहीं हैं। स्टोइक लागों के कथनानुसार ससार की सभी घटनाएँ भ्रयने-श्राप ही होती हैं। उनमें कोई परिवर्तन होना सभव नहीं है। कृष्ण भगवान ने गीता में भी इसी प्रकार के सिद्धान्त का प्रवत्तन किया है। किन्तु यदि सभी घटनाश्रों का स्वभाव पहले से ही निश्चित है, तो कर्त्तव्ये श्रीर श्रकर्त्तव्य किस बात में रह जाता है, यह साधारण मनुष्य की समभ के बाहर है। हम प्राय. कर्त्तव्य का श्रर्थ यही लगाते हैं कि हम कुछ उचित कार्य करें। किन्तु जब यह वताया जाता है कि ससार की सभी कियाएँ पहले से ही निश्चित हैं, तो हमारे कर्त्तव्य के लिए स्थान कहाँ रहा १ जब तक मनुष्य को अपने कर्त्तव्य ग्रीर श्रक्त्तव्य में स्वतन्त्र मान लिया जाता है, तव तक कर्त्तव्य के लिए कोई स्थान नहीं रहता। इस शका का समाधान स्टोइक मत वाले यह कह कर करते हैं कि स्वतत्रता दो प्रकार की होती है, एक बाह्य यौर दूसरा श्रातरिक । मनुत्य को बाह्य स्वतत्रता नहीं है, श्रर्थात् वह ससार की घटनार्श्वों में परिवतन नहीं कर सकता है, पर उसे श्रान्तरिक स्वतन्त्रना श्रवश्य है, श्रर्यात् वह यह निश्चय कर सकता है कि हमें अपनी श्रन्तरात्मा से किसी घटना के प्रति सहयोग करना चाहिए अथवा नहीं।

भीति शास प्रश्न र कर्ज्यमक्त्रस्य के विवेषन में विवेष की बावेबा होती है बारतरासा की

11

भागाय की नहीं। पेशा क्यों ! २. बाबामाव से मरकासब की दबों के प्रावारकाय यति कोड व्यक्ति यारी

करता है, हो उसके काय को नैतिक कहा कायगा या बाने तक है 🤻 सिनिसिक्स क्या है। इसके सिद्धान्तीं का विश्लेषया की किए।

 प्रस्य न्वोधनेपाले व्यक्ति को सक्त कीर द्वाल में समाव से रहता चाहिये। इस क्वन की सार्वकता सिद्ध की किए।

थ. स्टाईक्टिम का मूल विद्यान्त क्या है। किसी प्रकार के ब्यादेश बर क्यों

रोहे हैं ह

# ग्यारहवाँ प्रकरण

# इमेनुत्रल कान्ट का त्राध्यात्मवाद

कान्ट के दार्शनिक विचार की विशेषता—यूरोप में जितने तत्त्व वेता हुए हैं, उनमें सबसे गम्भीर कान्ट माने जाते हैं। कान्ट महाशय जर्मनो के कानिग्वर्ग विश्व विद्यालय में प्रोफेसर थे। उनका जीवन वडा मादा श्रीर नियमित था। वे जीवन भर श्रविवाहिता रहे, श्रीर उन्होंने वही पवित्रता से श्रपना जीवन निवाहा। कान्ट महाशय किसी विचार को प्रकाशित करने के पूर्व उसपर बडी गम्भीरता पूर्वक चिन्तन करते थे। उन्होंने श्रपनी पहली पुस्तक ''दी कृटिक स्राफ प्योर रीजन" छियासठ वर्ष की स्त्रवस्था में प्रकाशित की । उन्होंने इस पुस्तक में विचार शक्ति की सीमाऍ वताई हैं। मनुष्य श्रपने तार्किक विचारों द्वारा जीवन के ऋन्तिम तत्त्वों के विषय में कुछ भी नहीं जान सकता। दार्शनिक समस्यात्रों को इल करने की वह जितनी चेष्टा करता है, वे उतनी ही . जिटल होती जाती हैं। इन समस्याश्री को हल करना उसकी बुद्धि के परे की वात है। श्रात्मा श्रीर परमात्मा का जान करना, श्रमरत्व को जानना, किसी ] वस्तु के तत्व की सममना-ये सभी वातें बुद्धि के द्वारा नहीं सम्भव होतीं। वृद्धि हमारे सामान्य लौकिक श्रनुभव को समभने का एक साधन मात्र है। इस साधन को इस लौकिक अनुभव के परे की बातों को समभने के प्रयोग मे नहीं ला सकते । यही सिद्धान्त कान्ट महाशय ने श्रपनी 'कृटिक ग्राफ प्योर रीजन' नामक पुस्तक में स्थिर किया है। कान्ट महाशय ने उक्त सिद्धान्त को स्थिर करके, श्रर्थात् बुद्धि की सीमा वताकर उस समय के दार्शनिक विवादों की वन्द कर दिया। इस प्रकार कान्ट का निपेधात्मक कार्य बहे ही महत्त्व का है। पर, अव प्रश्न त्राता है कि इम जिन श्रन्तिम तत्त्वों का श्रनुमन्धान

कर रह हैं उन्हें बातुमनगरमा करने के जिया का वार्किक विश्वार के हातिरिक दूषणा गर्मा उरस्तरभा है। कान्य के कपनातुमार यह मागा आवश्य बाबात स्थावतिक विचार का गाम है। म वेक स्थिक में स्वताबरणा की महिषा स्तृति है की वर्ष कपन बाग में निभिष की माति करने की मनता मेरणा पाता है। इस प्रवस्त मेरणा के बाजार पर ही कहा सकता है कि निभाव कोई वस्तु है। इसी के बाजार पर खानमा का बातरणा तिक होता है।

साधार पर साराय का सामराज िक्स होता है।

सैविकता का साधार—करन्य के कबना-वार नेतिकता का साधार परें
सानदिक सनुपृति है। इस सनुपृति का नाम उन्होंने ''कैदिगोर्डक इसपेंडर''
समाद सिनार्य साधा रक्ता है। यह सनिवार्य साधा मनुष्य को सामा सन्तराया से मिनती है। मनुष्य का साधा हो। प्रकार के तरवों का बना हुआ है। एक तरक के सनुवार वह मुख को दख्या करता है। सीर दूसरे के सनुपार वह सपने साथ में साथा नियनवह को सनुपृति करता है। एक तरक रायासक है कोर बुक्त विवेदसम्ब है। प्रमायक तरक मनुष्य को विवेद मांग की सोर से साति है सीर विवेदसम्ब तरक उसमें उनसे प्रकार के से प्रत्या उत्पन्न करता है। प्रयासक तरक मनुष्य को साथीं बनाया है सीर विवेदसम्ब तन्य उसे प्रधानों तम स्वाविध वनाता है। इस सन्तराया से उसे साई सांतवार्य काना निजारी है सो विवेदसम्ब है। बाता है। इस सन्तराया से साई सांतवार्य काना निजारी है से विवेदसमा है।

कार महायाप का कथन है कि नैतिकता के निषम बाजदा है हैं। वे बानतामा की कानियार्व कांत्र है। ने क्षण एक वे द्वी रहते हैं। परिस्थितियों का कैमा दी पंजर्शन कांत्र ने दो विकेड बायमा बारतासमा की बानियार्थ बाख में कोई परिवर्धन नहीं होता । कारद का कथन है कि मीतिक नियम बार्यास्त्र नर्म कोर क्षणपर्क है। नैतिक नियम की बार्शनर्मका कारद महायाप ने पूलरे बारब प्रकार के नियमों के द्वारणना करते बताया है। बूबरे मकार के नियमों का बायस्त्रना की ना तकती है। पर नैतिक नियम का पालन एक

Sensibility 2. Ration bity 3. Uncontradictable. 4 Categorical imperative.
 Unch ageable. 6 Universal.

श्रोर मनुष्य भी स्वतन्त्र इच्छा पर निर्भर है, वे उसकी स्वतन्त्र इच्छाशक्ति के द्वारा बनाये गए हैं, क्रौर दूसरी स्रोर उनके पालन करने मे अनिवार्यना भी है। यह अनिवार्यता सामाजिक, सरकारी अथवा प्राकृतिक नियमों के पालन करने की श्रनिवार्यता के समान नहीं है। सामाजिक नियम कहता है कि हमें विशेष प्रकार की पोशाक पहन कर समाज में न श्राना चाहिये। साधु कोपीन लगा कर समाज मे त्र्या सकता है, किन्तु गृहस्य इस अकार विना वस्त्र के समाज में नहीं श्रा सकता । यदि वह ऐसा करता है, तो उसका त्राचरण निन्दनीय माना जाता है। समाज ऐसे व्यक्ति का बहिष्कार करता है। किन्तु यदि कोई व्यक्ति समाज का बहिष्कार सहने के लिये तैयार है, तो लँगोटी लगाकर समाज में त्राने से उसे कोई रोक नहीं सकता। ससार के वहे-चहे महात्मार्थों ने कभी-कभी समाज में प्रचलित व्यवहार के नियमों के प्रतिकृत श्राचरण किया है, श्रीर उसके लिए उन्होंने समाज से दगड भी प्राप्त किए है। न्समाज ने उनके कामो की निन्दा की, परन्त वे ग्रपने निश्चय से नहीं दिगे। इससे यह स्पष्ट होता है कि समाज के नियम श्रानवार्य नियम नहीं हैं। जो व्यक्ति उन नियमों को तोड़ने के कारण दण्ड भोगन के लिए तैयार रहता है, वह उन्ह तोड सकता है।

जिस प्रकार समाज के नियम 'ग्रिनिवार्य ग्राज्ञा' नहीं माने जाते, उसी प्रकार राजनैतिक नियम भी ग्रिनिवार्य ग्राज्ञा का रूप नहीं ग्रहण कर सकते। राजा की निन्टा करना राजनियम के विश्व होता है। इस नियम को जो तोडता है, उसे राजदर्य भोगना पडता है। मनुष्य की व्यवहार-कुशल बुद्धि उसे सिखाती है कि वह समाज के ग्रथवा राज्य के नियम को न तोड़े। पर, इन नियमों में उस प्रकार की ग्रिनिवार्यता नहीं है, जिस प्रकार की ग्रिनिवार्यता नैतिक नियम में रहती है। इन नियमों का पालन भय वश किया जाता है।

जिन प्रकार सामाजिक और नैतिक नियम दु ए। के डर और पुरस्कार की श्राणा से पालन किये जाते हैं, उनी प्रकार प्राकृतिक नियम भी शारीरिक क्लेश के भन श्रथवा शारीरिक सुख की श्राशा से पालन किए जाते हैं। जाड़े म गरम कपडा पहनना चाहिये और गर्मा में धून में बाहर न निकलना चाहिये, यह

माइतिक निवम है। पर का बीमार हाने की परवाह नहीं करता, उसके तिए इन निवर्मों का पालन करना क्रानियाय नहीं है। "न निपर्मों का पालन न करने से कारमस्तानि कीर कारमभर्सना की कनुमृति नहीं होती ।

नैतिक नियम उक्त नियमों से विल्डिया हैं। ननकी ग्रानिपार्यसा किनी बारगी रुखा के वयद कायबा पुरस्कार देने की सम्मायना पर काभित नहीं हैं यह जारम-सन्तोप की प्राप्ति पर निमर करही है। का कमी मनुष्य की जन्म रारमा की पद्धर " किमी सामाजिक कावना राजनैतिक नियम के विकट होती है सो उसका यह कर्तन्य हो बाता है कि वह सामाभिक श्रापण राज-निवम के प्रति-पुता बाचरण कर बौर समाम क्रमणा सम्बद्ध हमे वाद्यह दे उसका वर प्रस्कृता पूर्वक सहन करे । यही नैतिक निषम स्वयात् सन्तरारमा की सनिवायतः है। नैविक नियम का पासन व्यव के भय अभवा पुरस्कार के प्रशोसन के कारण नहीं किया काता अरम उतका पासन इस्तिए किया बाता है कि यह बारने ही विवेद बायवा बान्तरात्मा का नियम है, स्वीर ठ०का पातान करकेही समस्य बामना कारपासिक विकास तथा निभय की प्राप्ति पर सकता है। काल्य के बानुसार सनुष्य के भीदन का सक्य बाप्यासिक विकास बायबा निःभेय की माति ही है और उसका एक मात्र सामन सन्तराना की सनिवाद ब्राहा के ब्रनुसार ब्रावीत् नैतिक नियम के ब्रनुसार ब्रावरण करना है। इसमें परावलस्थल नहीं है। बड़ों एक मनुष्य के बीवन में परावलस्थल बाला है बार्यार बढ़ फिली बाहरी सच्चा के सब बायबा उसके निये प्रसामन बरा कोई कान करता. है. वहाँ तक वह नैतिकता के उच स्तर से गिर बादा है ।

नैतिक विधार में हेत्. की प्रचानता —कान्य का कपन है कि कर-इस-किसी स्पक्ति के बाजरबा की नैतिकता के उत्पर विकार करें तो बंध उनके किसी काम के फल को न देखकर उसके देत की धोर देखना चाहिए। यदि किही काम की प्रेरणा करने पासा हेतु के का है तो यह बाम के बा है और यदि बाम की मेरवा करने नाला देत गीचा है। तो काम नोचा है। सुलवादी सैक्क विचार

<sup>1</sup> Conscience 2. Spiritual dev 1 pment.

धारा में किसी काम की नैतिकता का निर्णय करने मे काम के फल को महत्त्व दिया जाता है। कान्ट का कथन है कि काम के फल उसकी नैतिकता से कोई सम्बन्व नहीं रखते। िकसी कार्य की नैतिकता में उसी बात पर विचार किया जाना चाहिए, जो मनुष्य की स्वतन्त्र इच्छाशक्ति के नियन्त्रण में है। जिन वातों पर मनुष्य की स्वतन्त्र इच्छाशक्ति का नियन्त्रण नहीं है, त्रर्थात् जो उसकी वश की वातें नहीं हैं, उन्हें नैतिक विचार में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। बाह्य जगत की घटनाएँ ग्रानेक प्रकार के कारणों के परिणाम होती हैं। टन घटनाश्रों को पैटा करने में हमारी इच्छाशक्ति ही एक मात्र कारण नहीं होती । अतएव यिं कोई घटना वैसी घटित न हो, जिम प्रकार मनुष्य चाहता है, तो इसमें श्रपने-ग्रापको ही टोषी समभ लेना विवेकहीनता है। मनुष्य वहीं तक किसी घटना के ग्रवाछनीय परिणाम के लिए दोषी है, जहाँ तक कि उस श्रवाञ्चनीय परिणाम को रोक सकना उसकी शक्ति के मीतर हो। मनुष्य को चाहिए कि वह किसी प्रकार के श्रवाह्यनीय परिणाम के प्रति प्री सावधानी रक्खें। परन्तु यदि इस सावधानी के होते हुए भी वातावरगाजन्य किसी विशेष परिस्थिति के कारण जैसा वह इच्छा करता है उसके प्रतिकृत फल हो, तो उसे भ्रात्म-भर्त्छना करना उचित नहीं।

किमी भी कार्य के टो प्रकार के पिग्णाम होते हैं—एक आन्तरिक और दूसरा वाह्य। आन्तरिक परिणाम मनुष्य की चित्तदृत्ति का सुवार और हृदय की शुद्धता है, और वाह्य परिणाम विशेष प्रकार की घटनाओं का घटित होना है। आन्तरिक परिणाम मनुष्य के वश की चीज है, वाह्य परिणाम उसके वश की चीज नहीं है। वाह्य परिणाम प्रकृति की इच्छा के ऊपर निर्भर है, आन्तरिक परिणाम मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है। अत्राप्य नैतिकता का विचार करते समय हमे मनुष्य के आचरण के वाह्य परिणाम पर विचार न करके, उसके आन्तरिक परिणाम पर ही विचार करना चाहिए। प्रत्येक भला हेत भला ही आन्तरिक परिणाम उत्पन्न करता है। उसका वाह्य परिणाम मला अथवा बुरा हो सकता है। इसी तरह प्रत्येक बुरा हेत बुरा ही आन्तरिक परिणाम उत्पन्न करता है, उसका वाह्य परिणाम अत्यन्न करता है। इसी तरह प्रत्येक बुरा हेत बुरा ही आन्तरिक परिणाम उत्पन्न करता है, उसका वाह्य परिणाम मला अथवा बुरा हो सकता है।

मान लीजिए, एक मनुन्य के ऊपर एक शेर श्राक्रमण कर रहा है । हम

९५६ नीति शास्त्र ग्राकमण् करते हुए शेरको दल ने हैं। इस मनुष्य का बचाने के लिए शेर के

क्रमर माली नाग देने हैं। पनन्तु इसाय निशाना चुक बाखा है येर झीर ननुष्य के बहुत निक्रन होने के कारण माली शेर को न लगकर समुख्य को लग बातों है। इससे उससे समुख्य हो बाती है। सम्मय है यह समुख्य के रहा थी गारी न पलाते, शो वह किमी मसर शेर के साक्ष्मय से यब बाता। शेर उसकी बाती बहुत पति करके लाह दे सकता था। पर उसकी बचाने के प्रयत्न में इसने उमे सार ही बाला। सब प्रदन साता है कि हमें इस प्रकार शेर के में हम में बाते

से उस स्पक्ति का बचाना था या नहीं (कता को देखते हुए हमारा काम उप रहां (कियू क्या हमारा काम समयुव में तेलेक हिंदि सुरा का है इस एक घोर उनाहरण देसकी हैं। एक रोगी आकटर के यान जाया है। उसकी बरिज में काई लायती हो । रह है हकते लिए एक बढ़े आयरेशन की

धावरमकता है। बाक्टर छोचता है कि यदि वह रोगी के पेट का धापरेग्रन नहीं करता तो उनकी पूरी काँत नव बायगो और उनकी मृत्यु हो आयगी। यदि वह धापरेग्रन करके पूरित मांग को निकास है तो उन्यवता वह बहुत दिनों तक

बंदित रहं। ठाक्टर रोग्ने के स्वास्थ्य लाम के देत उनके पेड की चौर-पड़ करता है। किन्तु उन बार पड़के के परिवास सकर उनके पड़ में एक नया जोड़ा तबार हो बाता है बिनक बढ़ने पर उनकी मृख्य हो बातो है। बात हमें देखना है कि निलंकता की रहि ने बाकर हमें पर उनकी मृख्य हो बाता है कि निलंकता की रहि ने बाकर हमा कैना पड़ा पता बाता है कि बाता की मुझाई समया हुए हैं के बाता की मिन्नों के समया हुए हैं के बाता की मिन्नों के समया हुए हैं को देखन के पित्र हमें प्रवाह कर उनके पढ़ि की प्रवाह कर उनके पढ़ि की समया हुए हैं को पढ़ित्र हमा हुए हमा हुए

कार्य का रहा प्रविक है। उनका कहा काह को कुछ हो। वह प्रविक कार्य ही है। एक काह हाना मन्द्र को इच्छों डाईक पर नहीं निर्माद करता है। महस्य में कोई एक बाहा ऐसी होती है निर्माठ कारक हम जैसी हच्छा। करते हैं। उनके कार्यकार काय कर नहीं हक्त है। मनुष्ठ कारम हन्द्र को किस्ती ही सुद्धका क्षी है। रही कार कह सता कारमाठ वह कराया करी मा माई। उनके कार्यक्रिक का की विधान के निर्माठ कुछ आहम माठ परनागर हो हा। बत्ती है कार परिचान कुछ कर हमें है। सता है। कारम मान्नहीं के हुन माद के कारक में पाना उनके के कार्य को सौतेली माँ के समान माना है। अतएव मनुष्य को कर्मफल से अपने काम की नैतिकता पर विचार न करना चाहिए।

कितने ही लोगों के काम का हेत भला नहीं होता, किन्तु काम का पल ग्राकस्मिक नला हो जाता है। मान लोजिए, कोई भिखारी हमारे सामने ग्राता है ग्रीर वह भीख के लिए हाथ पसारता है। हम गुस्से में ग्राकर ताने का एक सिक्का उनके सिर पर पेंककर मारते हैं। सिक्का उनके सिर पर न लगकर नीचे गिर जाता है। भिसारी उन सिक्के को उठा लेता ग्रीर उनमे रोटी खरीद लेता है। इससे उसकी लुधा शान्त हो जाती है। यहाँ हमारे काम का हेतु बुरा था, परन्तु फल ग्रन्छा ही हुग्रा। फिर हमें इन काम को नैतिक दृष्टि से ग्रन्छा कहना चाहिए, या बुरा?

यदि इम कान्ट की विचार-वारा को मानें तो भिखारी के ऊपर सिक्का फेंकने के काम को हमें बुरा ही कहना पढ़ेगा, उस काम का बाहरी परिणाम चाहे जो कुछ हो। कान्ट का यह विचार सर्वथा युक्ति-सगत है। मनुष्य का हेतु ही उसके चरित्र तथा स्वभाव को भला श्रयवा बुरा बनाता है। नैतिक श्राचरण का लच्य बाह्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करना नहीं, वग्न् श्रान्तरिक प्रकृति पर विजय प्राप्त करना नहीं, वग्न् श्रान्तरिक प्रकृति पर विजय प्राप्त करना है। नैतिक प्रयत्न-द्वारा मनुष्य बाहरी पूर्णता प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करता, वरन् श्रान्तरिक पूर्णता प्राप्त करने की चेष्टा करता है, श्रीर यह पूर्णता हेतु की पवित्रता से ही श्राती है, बाह्य सपलता से नहीं।

कान्ट का नैतिकता ध्येय निकार की नैतिकता का देय किसी प्रकार के लच्य को प्राप्त करने की चेष्टा नहीं है। कान्ट महाशय के कथनानुमार नैति-कता का ध्येय अपनी स्वतन्त्र इच्छाशक्ति के बनाये हुए नैतिक नियम का पालन करना ही है। यह ध्येय अपने ही भीतर है। कान्ट अपने से बाहर किसी प्रकार के आदर्श की कल्पना नहीं करते थे। नीति-शान्त्र के दूसरे विद्वान् किसी ऐसे आदर्श की कल्पना करते हैं, जो इस समय आचरणकर्ता को अप्राप्य है, और जिसे उमे आगे चलकर अपने भले कामों के द्वारा प्राप्त करना है। भौतिकता बादियों और सुखवादियों ने अपना आदर्श बाहरी सफलता को बना रखा है,

स्यू द नीवि शास कौर भादरा बादियों ने मान्तरिक सननता में बापने भादरा भी कराना भी है। नार्नो प्रकार की विचार चाराई क्रयने क्रांप से पृचक् किसी विशेष प्रकार है

लच्य का करमनाएँ करतो हैं। यही लच्च उनका नि भेय है। किसी प्रकार का बाबरया बहाँ तक इस निःभेष की प्राप्ति में सहायक होता है, वहाँ तक उत्त बाबरस को मला कहा बाला है और वहाँ तक उतकी प्राप्ति में यह बास बाकता है। वहाँ तक उसे हुए कहा बाता है। दोनों प्रकार की विवारभाग्यकों मे कपने से प्रमुख किया सर्वोचिम सत्त्व को आस करने का निर्देश है। कान्य महासम

के विचारानुसार यह सर्वोत्तम तस्य अपने-आप हो है। <u>राज्ञ</u> मावना के अतिरिक्त दुनियों में काई पैसा बस्त नहीं को कि स्वय अपने आप से मझी हो। किसी वद्ध का भक्ता स्रथना बुस दोना सह सनुष्य को भावना पर निर्मेर करता है। मनुष्य को सर्वात्र इच्छाराक्ति ही बापने बाप में मश्री बस्तु है।० भनुष्य बार्नक प्रकार के बाइरी पटार्थों को भन्ना समक्त कर उनकी प्राप्त करने की देश करता है। कोई पन को भला सममृत्य है कोई मान मुगाय का प्रीर

कांद्र दान पुरुष को । परन्तु बास्तव में इनमें से कोई भी बस्तु अपन काप में मती नहीं है। यह नहीं सब मसी है नहीं तक नह भती है ज्हाँ

से सम्बाधित है या उसका प्रकाशन करतो है। यह भन्नी हुन्नुप्रशक्ति क्राएर कार से बाहर नहीं है, यह बाप में ही है। भली इच्छाशक्ति के निमम की मानना हो कापने आप का काषश कापनी कारमा का नियम मानना है। बिट काम में इस बहाँ तक इस भागी रच्छाराध्य को किया को देखते हैं, वहाँ तक वह किया मारी है और वहाँ तक इस इच्छाराकि का किया में किसी दूसरे मकार के देखूबों का द्यापना थेरकों का सिमया दो जाता है, नहीं तक नद किया हरी दो जाती है। येशी बबरमा में मनुष्य को इच्छाराकि सरुक म रह कर परवन्त्र हो। बार्ध है। बहाँ तक इंप्याचिक को स्वतन्त्रता है। वहां तक नैतिकता है, वहाँ इच्छाशक्ति की

परवानता भार वहाँ नैतिकता का बन्त हुआ और सनैतिक सामस्य पारंग हुआ। इस स्वतन्त्र इन्द्वाराचि का क्रियेष मतुभ्य के माद उद्दर्ग क्रमवा रागासक

श्वविदों के बारा होता है। को स्पक्ति कितना पूर तक राग-प्र थ के बधा में ब्राता Good will is the only good that is good without qualifi cation

है, वह उतनी दृर तक नैतिक ग्राचरण करने मे ग्रसमर्थ रहता है। उद्देश का गुनाम बनकर कोई भी व्यक्ति नैनिक ग्राचरण नहीं कर सकता। नैनिक ग्राचरण ऐसा ही ग्राचरण है, जिसका हेतु स्वय स्वतन्त्र इच्छाराक्ति म हो। जिल ग्राचरण का हेतु न्वतन्त इच्छाराक्ति के वाहर हो, वह नैतिक ग्राचरण नहीं कहा जा सकता। ग्रतएव किसी वाहरी प्रलोभन ग्रथवा भय के कारण जो कुछ काम मनुष्य करता है, वह कान्ट महाराय के कवनानुसार ग्रनितक ही है। कान्ट महाशय प्रेम, टया ग्रोर श्रद्धा ग्रांटि मनोभावों को भी ग्रपने ग्रांप में भले नहीं मानते। यदि ये मनोभाव मनुष्य की स्वतन्त्र इच्छाणिक का प्रेरणा के विरुद्ध ग्राचरण कराते हे, तो वे बुरे कहें जावँगे। टया ग्रयवा मोह से प्रेरित होकर स्वतन्त्र इच्छाशिक के विरुद्ध काम करने को कान्ट महाशय ने मानसिक चामरी का लक्षण माना है।

कान्ट का नैतिक नियम मनुष्य को प्रयने श्राप पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। श्रन्तरात्मा की 'श्रनिवार्य श्राजा' का यही लह्य है। यही न्यक्ति पूर्णत नैतिक श्राचरण कर सकता है, जिसकी इच्छाशक्ति पूर्णत स्वतन्त्र है, श्रोर यह स्वतन्त्रता उम व्यक्ति को सम्भव नहीं, जिसने श्रात्म-विजय को प्राप्त नहीं किया, श्रथांत् जिसने श्रपने प्रवल उद्देगों को नियन्त्रण में नहीं कर लिया। प्रवल काम, कोध, लोभ, मोह, शोक, इत्यादि के श्रावेश को रोकने की जिसमें शक्ति है, वही सच्चा नैतिक व्यक्ति है। जो इनके श्रावेश में श्राकर किसी श्रोर वह जाता है, वह श्रपनी श्रान्तिक स्वतन्त्रता को खो देता है। ऐसे व्यक्ति का श्रावरण कदापि नैतिक श्राचरण नहीं हो सकता। श्रात्म विजय श्रात्म-स्वम श्रोर शान्ति माव से किया गया श्राचरण ही कान्ट के श्रनुमार नैतिक श्रावरण है।

कान्ट का नैतिक नियम—इमने ऊपर कान्ट के वताए नैतिक नियम के बारे में कुछ चर्चा का है। यह कहा गया है कि यह नियम स्वतन्त्र इच्छाशक्ति का नियम है। यह नियम अन्तराज्मा की आवाज है, और यह अनिवार्य आश का रूप लिए हुए है। इस नियम का पालन करना ही नैतिकता का सवाच

<sup>1</sup> Emotions 2 Self-conquest

भाषरा है। भन प्रश्न उठता है कि यह नियम क्या है। इस नियम की सन्द ने यह ही पछि में बहा है- उसी विकास्तातुसार भाजरण करी विवकी तुम मनुष्य मात्र के किए स्पापक बनाने की इच्छा कर तकते हो। '० कोड मी निक्य मिशको इस सब लोगों के लिए स्मापक नहीं बना सकते. में देवता की होंसे से हुदिपूर्य है। नैदिक निषम में किसी प्रकार के श्रपकाद की ज्यान नहीं। नैदिक नियम का किनी प्रकार क्षपवान कानैतिषदा है। मनुष्य सदा यह बाहरा है है इसरें लोग तो किमी विशय प्रदार के नियम का पालन करें किना उसके बाज रण में नैतिक नियम के कापनाद के शिए स्वान गई। यह कापनाद का विचार ही करें विक बाजरण का कारण होता है। नैविक नियम को स्थापकता को समस्मावे हुए का र महाराय ने एक उठाहरका दिने हैं। उनमें से एक उदाहरका अबन पूर्व करने का है। यदि इस बक्त पूरा करने के नियम का उक्तवन करते हैं तो हमें उने नैतिक बनान के लिए वह इच्छा करनी होगी कि सभी सोग इमारे ही ठमान उक्त नैतिक नियम का उस्लंपन करें सर्यात् बयानुमां। करें । इस देखें बचन मंग के निवस की स्थापक करके उठे नैप्तिक नियम बनाने की नेधा करेंगे। परन्तु बचन पातन का निवम बिस प्रकार स्थापक नियम बनावा का सकता है बजन भग का निवस ठीक उसी पकार स्वापक निवस सभी बनाया का सकता । यहि इस वचन मग के नियम का स्थापक नियम बना हैं हो कि कोश स्वक्ति किही तकर स्थातिक के बच्चन देने पर विज्ञवास भी न करेगा । बच्चन में विश्ववात के ब्रामान में बचन देने की ब्रावश्यकता ही न होगी। फिर, वहाँ बजन नहीं दिपे बायते वहाँ क्यन भग होना कैते सम्मव है कर्यात अपन भग होने का निवस स्वरात क्रियेच व कारक स्वापक नियम बनने पर नह हो। बाता है। बातपन जो नियम स्थापक नियम न मन सके भीर जी किसी विशोध स्पक्ति के आवरका कै लिए ही भाग प्रदर्शित करता हो। वह बानैतिक मियस है।

विस प्रकार क्यन अंग को नैठिक निष्म नहीं बनाया वा सक्या उसी प्रकार चीरी स्मप्तिकार कारम-इत्या को नैतिक निष्म नहीं बनाया

O Act that psincipl which thou caust will to be an universal law 1 Exception

जा सकता । यदि सभी लोगों को चोरी करने की छूट दे दी जाय, तो फिर न कोई सम्पत्ति रखेगा और न चोरी ही होगी । इस तरह चोरी करने के नियम को व्यापक वनाने से वह नियम ही नष्ट हो जाता है । इसी प्रकार यदि सभी लोग व्यभिचार पर तुल जॉय, तो विवाह-पद्धित ही न रह जायगी, और फिर व्यभिचार भी न रहेगा । इसी प्रकार ग्रात्म-हत्या की वात है । ग्रात्म-हत्या करने वाला कोई भी व्यक्ति ग्रात्म-हत्या को व्यापक नियम वनाने की कल्पना नहीं कर सकता । ग्रात्म हत्या के व्यापक वनने पर उसकी ग्रावश्यकता ही न रह जायगी । इस तरह जिस नियम को हम व्यापक नियम का रूप नहीं दे सकते, वह नियम ग्रानैतिक नियम है ।

नैतिक नियम ग्रपनी श्रन्तरात्मा का नियम है, जो सत्य श्रोग न्याय-ियय है। ग्रपनी सत्य-िप्रयता के कारण वह उस विचार को सत्य मानता है, जो पारस्परिक विरोध ने रिहत है। इसी प्रकार यह श्रन्तरात्मा उस श्राचरण को भी न्याययुक्त श्राचरण मानता है, जो अपने-श्राप के विरोध से रिहत है। जान के जिस नियम को हम व्यापक नियम नहीं बना सकते वह नियम ग्रुटा है। इसी तरह श्राचरण के जिस नियम को हम व्यापक नहीं बना सकते, वह नियम भी ग्रुटा श्रयवा श्रनेतिक नियम है। मनुष्य की विवेकबुद्धि, जो श्रन्तरात्मा की शक्ति है, एक श्रोर उसे श्रपने विचार में व्यापक सत्य की श्रोर ले जाती है, श्रीर दूसरी श्रोर वह उसे श्राचरण में व्यापक नैतिक नियम के श्रनुसार काम करने के लिए वाध्य करती है। ये दो प्रकार के कार्य वास्तव में एक ही शक्ति के कार्य हैं, एक ज्ञान के क्षेत्र में है, श्रोर दूसरा किया के क्षेत्र में। श्रतएव इन दोनों प्रकार के कार्यों का समान होना स्वामाविक है। नैतिक श्राचरण वही श्राचरण है, जो विवेकशुक्त श्रथवा विज्ञानयुक्त हो।

नान्ट महाशय का कथन है कि हमें प्रत्येक न्यक्ति को स्वतः लद्द्य मानना चाहिए, एक न्यक्ति को दूसरे न्यक्ति ने सुख का साधन नहीं बनाना चाहिए। १६ प्रत्येक न्यक्ति ग्रपने लिये जीता है, न कि दूसरे के लिये। जिस प्रकार हम प्रपती इच्छा थ्रों की पूर्ति के लिए सब काम करते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक न्यक्ति ग्रपनी इच्छा थ्रों की पूर्ति के लिए सब काम करता है। श्रतएच जिस न्यक्ति के

Regard humanity as an end and never as a means.

लाक में इंग रंग के प्रांतान में इंग प्रांता है। वह गंगे मां परंत का ला विता नवार इस प्रांता है। यह साम देनी है। साम में वाला है। प्रांता मां वाला है। वाला हो का प्रांता मां वाला है। प्रांता मां वाला है।

तार क्या में सा का ह का बी हिना के बार में मो में मानदा के बी तो ह—() पर नियम क्षाप्रको नियम है (इ) यह नियम नाप इच्छा में का नियम है का का नियम न्या मानदा है नियम में का मानदा के मानदा के पान नहीं है। हुन्सा विदेशा में सार है कि इन नियम में किनी मानदी के मानदी प्राण्यों कान्य तमा प्राया मह वृश्यों का स्थान नहीं है और सानदे नियम का नियम नियों क्ष्यों का स्थान नहीं है और सानदे नियम का नियम नियों का सानदी की मानदी है कि मानदी को सानदी प्राया मानदी के सानदी के क्षयादा सोदा मानदि के मिनदुल है की प्रार्थित का मानदी के क्षयादा सोदा मानदि के मिनदुल है की

#### बास्ट मदाग्रय के मैतिक नियम की समालोचना

सान्य वरात्य व नीतारण सावन्यी दिसार बहुत ही गानीर है। य दिकर गाना उसी के मैजारत न कथी दिसारों के साधारभूत है। उनके विचारों की नागा व तकुर दिसानों न माना है बीठ की नागा उनके विचारों की साज्ञे बता सर्ता ह दे भा उनकी गानीरण का सावने हैं। सांग्र क नैतिक जिशम की साजाक्या जिल्लाक्या होना कि से सावी है—

<sup>1</sup> Universal 2 Autonomous, 3 Humanity

- अ(१) कान्ट का नैतिक नियम निरी सामान्यता पर जोर डालता है।
  - (२) उमका नैतिक नियम वडा कठोर है।
  - (३) इस नैतिक नियम में तपवाद की प्रधानता है।

इन तीनों प्रकार की श्रालोचनाश्रों को स्पष्ट करके एक एक पर विचार करना श्रावश्यक है।

कान्ट के श्रालोचकों का कथन है कि कान्ट के नैतिक नियम में कोई ऐसी वात नहीं वनायी गयी, जो हमारे व्यावहारिक जीवन मे काम मे श्रावे । उनका नियम सामान्य नियम है। वह केवल नैतिक नियम के वाहरी ढाँचे को ही चताता है, उसके भीतर की वस्तु को नहीं । श्राचरण के कौन-कौन से ञ्यावहारिक नियम हो, वह इन वातों को स्पष्ट नहीं करता । कान्ट ने कहा है कि उस नियम को अपने जीवन का नियम बनायो, जिसको तम व्यापक नियम बनाने की इच्छा कर सकते हो । पर प्रश्न यह है कि ऐसा कौन-सा नियम हो सकता है, जिसको हम न्यापक नियम बना सकते हैं। इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया है। स्वय कान्ट का कथन है कि व्यावहारिक नियम देश-काल पर निर्भर करेंगे। श्रतएव उनमं वे लक्क्ण नहीं हो चकते है, जिनका नैतिकता के नियम में होना श्रावश्यक है। नैतिकता का नियम अन्तरात्मा का नियम है। इस नियम का रूप परिस्थितियों पर निभर नहीं करता । यदि उसका रूप परिस्थि-तियों पर निर्भर करने लगे, ता वह नैतिक नियम अपरिवर्तनशील नहीं होगा: और परिवर्तनशील नैतिक नियम सब समय श्रीर सब काल के मनुष्यों में न्यापक न होगा । जो नियम मनुष्य के वाह्य श्रनुभव पर श्राधारित रहता है, वह श्चन्तरात्मा का नियम नहीं हो सकता । श्चन्तरात्मा का नियम सासारिक श्चन्भवीं के ऊपर स्थित नहीं रहता, वरन् वह श्रन्तरात्मा के खरूप को ही प्रगट करता है। यदि कान्ट की इस बात को मानकर नैतिक नियम को बनावें, तो वह नैतिक नियम के टॉचे के ग्रतिरिक्त श्रीर कुछ न होगा। वह हमारे व्यावहारिक जीवन में काम में नहीं ग्रा मकता, क्योंकि उनमें व्यावहारिक जीवन के लिए पथ-प्रदर्शन का सकेत हो नहीं रहेगा। अतएव कान्ट के कुछ आलोचकों ने कहा है कि कान्ट

<sup>\* (1)</sup> Kant's law is formal (11) It is stringent (111) It is ascetic.

<sup>1.</sup> Formal law, 2 Form 3. Matter 4. Conscience.

महाराम की हण्हा राकि माला में कुछ हण्या ही नहीं करती, कामात् उतकी कारतगुरमा की कामाब से बारन में कुछ निर्देश ही नहीं मिलता।

ਜੀਰਿ-ਸ਼ਾਵਰ

कास्ट के नैतिक नियम की दूसरी आलाचना यह है कि यह बड़ा कठार है।

284

उनमें किसी प्रकार के बारबाद की स्वान ही नहीं है। परन्तु प्राचेक निरीक नियम का कभी न कभी झारबाद हाना सावश्यक हो बाता है। उद्दाहरखाच बचन पालन के नियम को हो शांकिए। सान लोकिए कि इसने किसी वर्गांक को बचन दिया कि ठीक पीय नवे उच्चा का हम तुमार पास पहुँचनो। परन्तु यह दशों के बच्चे उसने पास बाने की दीवारी करते हैं, तो हमको खुपना मिलती है कि समय

एक सिन क्षणानक नौमार हो गया है और उन्हें लिये हमें दुस्त विक्रिक्त को दुस्ता है। वहिं हम विक्रिक्त को पीय नके म दुस्ता है। उस्मा है कि उन्हें आया नके कों। ऐसी निवित में यह रख है कि हमारा कराय कार्य-व्यवन्त्रीं को प्रत्याह न करने मित्र की रेवामुम्पूर्ण में लगाना ही है। इस्त नोताना साव्यत्यत्वा हुए हैं। परन्तु रोगी, भारत्वाभी और मूर्व से समी नार्ते सन्त्री-क्षणी कह हमा अपने और कुली के लिए पातक है। बाराय्व रहे लोगी से परिस्तित के अनुसार रूपन कमारा होगा आवास स्था के उनने विस्तान होगा। किसी किसी परिस्तित में बस्त बोलाया हो महत्य का कर्मण

को आता है। परन्तु इस यह इच्छा नहीं कर सबते कि सभी स्रोग सब

परिस्थितियों में सूठ बोर्ड अवाद बाठ बोलने के नियम को स्थापक नियम बनाने की पुष्पा न एको हुए मी कमी-कमी इस उत्तरे इसम हो सकते हैं। बाठ बोलने की नैतिकता बाट बोलने के स्थापकर पर निर्मर नहीं करती बाद उत्तरको नैतिकता कियी वृष्पती बात पर निर्मर करती है। बाद बादि कहा बाद कि मार्चक स्थातिक की यह निर्माद करने का सम्बन्धर हो कि बाद किया निर्माद करने की सहीत किया परिस्थिति में बाठ न बोलें

श्रीत बित प्रस्तर की परिक्रिति में बह ब्राठ बोलता है, उसी प्रकार की परिस्थिति मैं सभी होतों को फूट बोलने की खुद है है, ता हस प्रकार के मिनम से बोरी बोर बाकू लोग मी लाम उटावेंगा। वे यह शोब सकते हैं कि प्रायेक स्थार्क को हमारी परिस्थिति में फुंड ही बोलना चाहिए। किन्नु उनते हक मागर के

सीचने से उनका फूठ बोबने का काम नैविक कार्य नहीं हो बावा ।

इस प्रकार हम देखते है कि न तो अन्तरात्मा का सिद्धान्त और न नैतिक नियम के व्यापकत्व का सिद्धान्त ही सामान्य व्यवहार में हमारे काम स्त्राता है। वास्तव में यहाँ पर किसी ऐसी नैतिक कसौटी की आवश्यकता है, जो व्यापक और अव्यापक टोनों प्रकार के नियमों का औचित्य अथवा अनौचित्य दश्रां सके। आदर्शवादियों के अनुसार नैतिकता की यह कसौटी अपने जॅने-से-ऊँचे स्वत्व की प्राप्ति है। इस स्वत्व की प्राप्ति में लोक-कल्याण की भावना निहित है।

एक तरह से देखा जाय, तो हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकते, जो 'प्रत्येक व्यक्ति के लिए उचित कार्य कहा जा सकता है। कान्ट महाशय श्राजन्म ज्रह्मचारी रहे ग्रौर उनका जीवन बड़े उच्चकोटि का था । उनके ब्रह्मचर्य के प्रति कोई भी श्रापत्ति नहीं की जा सकती। परन्तु यदि इसी ब्रह्मचर्य को सर्व च्यापी नियम वना दिया जाय, तो सृष्टि का ही विनाश हो जायगा, श्रर्थात अझचर्य का नियम किसी विशेष व्यक्ति के लिए ही लागू होने पर चल सकता है। उसके ब्यापक होने पर उसका खय विरोध हो जाता है। स्रतएव यदि स्वय विरोध हो जाना ही श्रनैतिकता का लज्ज्ण है, तो ब्रह्मचर्य का पालन श्रनैतिक कहा जायगा । इसी प्रकार दान देने का नियम भी पूर्णत व्यापक नहीं बनाया जा सकता। जब समाज के कुछ व्यक्ति अपना सभा धन समाजसेवा के लिए टान में दे देते है, तव इम उनकी महानता की प्रशसा करते हैं, उन्हें नैतिक व्यक्ति मानते हैं, किन्तु यदि सभी लोग श्रपना सर्वस्व दान में देने लगें, तो दान देना भी त्र्यान्तरिक विरोध के कारण वन्द हो जायगा। सभी लोगों की दानशीलता अधिक होने पर किसी व्यक्ति के पास सम्पति ही न रह जायगी, श्रीर फिर दान देना सम्भव ही न होगा । इस तरह दानशीलता की व्यापकता की कल्पना नहीं की जा सकती। दान भी श्रपवाद के रूप में उचित कार्य माना जा सकता है। इस तरह इम देखते हैं कि श्रपत्राद के श्रमाव की ही नैतिकता का लच्चण मानना युक्तिमगत नहीं।

कान्ट महशय ने नैतिक जीवन का ग्रादर्श कठोर तपमय वनाया है । उनके कथनानुसार त्याग ग्रौर तपस्या में ही नैतिक जीवन का सार है । नैतिकता विवेकात्मक भाव है, ग्रौर इच्छाग्रों की तृप्ति विवेक के प्रतिकृत है। जिस प्रकार पुरानं यूनानी कहा करते या कि देवाय का लक्ष्या दरहाओं का आगत है. उसी प्रकार कार्य महाया इस्ताओं के समान की विशेष का सदस्य मानते हैं। इस्ताओं की समया रामकोय को सामने कार्य में किसी महार का स्थान देना विशेष के प्रतिकृत जाना है।

#### कांट के विवारों की मौलिकता

काट संगार का महान् उत्तरथी वार्यानिक था। उसका बीवन उठी मक्स संगाबार में पीया किन प्रवार किनी भारतीय ज्यानिक हो बाद की उठक को लोज में लगा रहवा था। उठके जीवन में दिस्ती कम गांवादिका मान कोर मदिया मान करने की क्यान थी, पर इसी है रख हात है कि उत्तरा एकों लगा का बातीय वर्ष कर शोबता गया और जर कर उठने यारे पर ब्रियों पर विचार नहीं कर सिया; तब तक उठने सफता विचार शंगर के शान्ये नहीं एला। उठके ब्रियेन में निकायन का दिस्तुक्त समाव था। रायनिक विचारों में तथा निमम्प पहने के कारता उठने विचार मी नहीं किया। यूरोप के विचारों की नामनिक्त में विचार की कारते पर निमस है—पक जोसे और दूषण कोट। होनी के बीचन में उन विचारों की मरिवार्य होते हेवा बाता है. विकारों में स्वीतन्त करते हैं।

कांद्र महाराय के मीठि शाक-सम्पन्नी विकार हमन दर्शामा ठमा उर्ज किकारों की बित्र प्रकार के लागान्यतः बालोकना होती है, उस भी कराय क्षमक्ता हम कालोकना के कारचा गठकों के मन में मह बारखा हो बान कि कांद्र का कार्न नगरम था। देश शोकना मारी यह होगी। बाजुनिक पुत्र में महि नीतिशाक के किलारों में किशी विकार ने मान्त्रोधता लागा है तो बह कांद्र ने ही बोर नार्यप में प्लेडों के बाद कांद्र के विकार हो देवे हैं वो एक्ट विकार के स्वापार कर शरी महारा की नार्यों में सामारिक हैं।

कार महाराम के पूर्व मुक्तमान कीर करना कामुम्लिमान ही प्रचलित ने ! मैतिक बातों पर बितक से निरमम करने की प्रश्नाली किन्ने पोड़ी महाराम <sup>के</sup> चलाई थी, लोक-टी हो गईं थी ! किन्न प्रभार मुलबाद समान में नगर्न का कारण बन रहा था, उसी प्रकार श्रनुभृतिवाद भी कुछ धार्मिक लोगों के श्रत्याचार का कारण हो रहा था। सुखवाद का नियन्त्रण होना श्रावर्यक हे श्रीर यह नियन्त्रण श्रन्तः श्रनुभृतिवाद ने किया। परन्तु श्रन्तः श्रनुभृतिवाद ने वियक्तिक श्रनुभृति को प्रधानता देकर मनुष्य के विवेक को तुच्छ बना दिया था। श्रन्त श्रनुभृतिवाद का व्यावहारिक रूप धार्मिक श्रीर एकतन्त्रात्मक विचारों को प्रधानता देना हो बाता है। बो लोग श्रन्तः श्रनुभृति मे विश्वास करते हैं, वे उनी प्रकार कहा विचार के होते हैं, जिम प्रकार धार्मिक पुन्तकों के विचारों को ईश्चर-पान्य मानने वाले होते हैं। यदि श्रन्तः श्रनुभृतिवादों किसी व्यक्ति विशेष की श्रन्त श्रनुभृति को ही मुख्य वस्तु न मानें, पर सभी लोगों की श्रन्तः श्रनुभृति को बरावर का स्थान दें, तो उनमा विचार उपादेय हो। परन्तु वह विचार निग श्रन्तः श्रनुभृतिवाद न रह जायगा, वह विपेकवाद हो जायगा। काट महाराप ने यही किया।

कान्ट महाशय एक श्रोर श्रन्त श्रनुभृतिवादी थे, श्रौर दूसरी श्रोर विवेक-वादी । विवेकवाद श्रौर श्रन्त श्रनुभृतिवाद का जिम प्रकार समन्वय काट के विचारों में पाया जाता है, वैसा किसी दूसरे दार्शानिक के विचारों में नहीं पाया जाता । काट महाशय ने नैतिक निर्ण्यों में श्रन्त श्रनुभृति को ही प्रधानना दी है। उनके कथनानुसार नैतिकता में उचित श्रनुचित का निर्ण्य करने वाली शक्ति श्रन्तः श्रनुभृति ही है। पर यह श्रन्त श्रनुमित ग्रथवा ईश्वर की ग्रावाज एक व्यापक वस्तु है। इससे भूल कभी नहीं होती। यह देश काल श्राटि से परे है। श्रयांत् जिस प्रकार का निर्ण्य किसी विशेष नैतिक मकट में पड़ने पर श्राज हमारी श्रन्तरात्मा देगी, ठीक उसी प्रकार का निर्ण्य वह दूसरी वार कई वधा के बाद भी देगी। इतना ही नहीं, यही निर्ण्य दूसरे देशों श्रौर दूसरे काल के लोगों का भी होगा। यदि इस प्रकार के विचार की समानता श्रीर ऐक्य मानव जाति में न हो, तो नैतिकता श्रर्य-हीन वस्तु हो जायेगी। सची नैतिकता के श्राधार पर ही मानव समाज में एकता श्रा सकती है।

काट महाशय ने दर्शाया है कि सभी मनुष्यों में विचार करने की प्रकिया एक हो प्रकार की होती है। एक व्यक्ति में बुद्धि जिस प्रकार काम करती है, उसी प्रकार वह दूसरे व्यक्ति में भी काम करती है, और यदि एक ही प्रकार के प्रदत्त १६८ - श्रीत सारव कि(रिण दुविधान सामित्री का रिपो के बी बार दान प्राची पर कार्योत

मही चान् एक नामान बातु है। समा का विदेक एक सा हो देशा है।

बार महाराय का बातत है कि महुरा को सामानात मुन कभी मही कारी।

यो महुरा बीच निष्क भून बाता है जो यह सामानात की सावत के पूर्व कारत समान देन सामान की समहेत्वा काम के बारता है। सामानी दिस्सी मिलक भून के हो बाते के पहलान महुरा को सामानात देने भागता हैं। रहाते हैं प्रभावित दिसा वर्गांक की स्मान के सहसा सामान को भागता है। हो स्मा है थ दिसी सामान काम को बान के बाद सहसाताय का महुन्द करी है। मून करन नार्या सामानात एक नहाना मान है। दिसी नैतिक भून के समानात्रा के निर्मा सहसा सान की सामानी है। दिसी नैतिक भून के समानात्रा के निर्मा सहसा सान करने सान की स्मान है।

मनुष्य की गन्तरा मां अमे नना यही मेराना देती है कि वह पेठा कान

हिमा निर्मय या गर्नुमन व उपन कहा बाय मो ये युक्त ही निर्मय या उरक्षी इसी प्रमय मां हार्गामा वर्गमा ने बाहिसी निर्मय कराया स्वत्याय वान वी कहा नाम मा उनहें निर्मय महान हो होता। यह हम्पूर्य बाता है कि स्प्रम व नैरिक निर्मयों में उनवा चिकेस पान करता है कीर यह विशेष पेर्याण वाह

करे जिनन सम्ब का भगाई हा, क्षेत्रण उनी की नहीं। बठका नैनिक निक्ष मह है कि उना निकास के स्तुतान खायरात्र करें। सिते तुम तब सोध सार तब नमा के नित्र उपल उसमी हो। यह निवम देना है। इस है मिन के कहुनार साथा बार है। इस तिवम के कहुनार साथा बार रक पानमें का स्वाद है। इस तिवम के कहुनार साथा बार रक पानमें का स्वाद है। इस तिवम के कहुनार साथा बार रक पानमें कार सित्र मान है। यह निवम करात है कि हिन दात की तुम बदसे नित्र तीव नहीं माने हैं। वह तिवम के साथ कि नहीं मानों की वा तेन कुर के निवस की साथ सित्र करात सुमाने की साथ सित्र करात सित्र माने कि साथ सित्र करात सित्र करा

को द्रान्तगरमा मनुष्य को स्थापक निषम की धोर ही है जाती है • An erring conscience is a mere imagination-

काट महाशय ने मनुष्य के कर्तव्यों की तालिका नहीं वनाई । उन्होंने यह भी नहीं बताया कि टो कर्तव्यों में कौन-छा कर्तव्य ऊँचा है, ग्रोर कौन सा नीचा। मनुष्यों को सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर करके उसने उनका कोई विशेष कर्तव्य नहीं बताया। इसके परिणाम-स्वरूप काट के नीतिशास्त्र में नैतिकता का लच्य क्या है, इसी पर श्रिधिक विचार पाये जाते है। उनके विचारों में विशेष कनव्यों का उब्लेख नहीं पाया जाता। इसीलिए कहा जाता है कि काट महाशय की मली इच्छाशक्ति ऐसी है, जो कुछ भी इच्छा नहीं करती । पर जव इस बात पर इम गम्भीरतापूर्वक विचार करते है, तो इम प्राय उसी निष्कर्ष पर पहुँचते है, जिस पर काट पहुँचा। यदि नीतिशास्त्र का कोई विद्वान् पहले से ही वताये कि श्रमुक परिस्थितियों में श्रमुक प्रकार के व्यक्तियों का श्रमुक कर्तव्य है, तो वह मनुष्य की स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति का ही श्रपहरण कर लेगा। जहाँ स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति का कार्य नहीं, वहाँ नैतिकता का विकास भी सम्भव नहीं। नैतिकता का मूल श्राधार स्वतन्त्र इच्छाशक्ति है। श्रतएव काट महाशय नैतिकता के नियम के विषय में यही कहकर रह गये कि व्यापक नियम के श्रनुसार चलना ही नैतिकता है।

यह बात सत्य है कि जब कभी किसी विशेष परिस्थित में इस नियम को लगाया जायगा, तो कुछ दूर तक उसकी व्यापकता की अवहेलना हो जायेगी। अर्थात् व्यावहारिक जगत् में मनुष्य अपने आन्तरण को हतना व्यापक नहीं बना सकता कि वह ससार के सभी लोगों के लिये अनुकरणीय हो जाय। पर यदि वह इस प्रकार बना सके, तो यह बुरी बात न होगी। काट महाशय ने तो हमारे सामने एक आदर्श मात्र खड़ा किया है। इस आदर्श के होने के कारण ही हम अपने आन्वरण को ऐसा बनाते हैं, लोक में जिसकी निन्दा न हो। पुराय वहीं है, जिसे छिपाने की इच्छा हमें नहीं होती, जो प्रकाश में आने पर हमारे समान का कारण होता है, और पाप वह है, जिसको हम छिपकर करते हैं—जिसे छिपाये रखने की हममें सटा इच्छा बनी रहती है और जिसके प्रकाशित होने पर हमारा समान नष्ट हो जाता है, हमें शर्म के मारे सिर नीचा कर लेना पड़ता है। यदि

<sup>#</sup> Kant's good will is a will that wills nothing

इस कांट सहाराम के नैठिक निवस के बादर्श को ब्यान में रखें, तो इस से ( होने की ही स्विधिक संभावना है स्वीर हम पाप से बने रहेंगे।

240

कांट महायाय का तृन्य कवन यह या कि नैतिकता में कावाह के ति कोई स्थान ता हो बड़ों तक मैंनिक नियम का काववाह है, बहें तक धर्मित है। यह कोई स्थान ता हो बड़ों तक मैंनिक नियम का काववाह है, बहें तक धर्मित है। यह कोई स्थान का काववाह ने कि है सि वह डोक नहीं है, तो वह क्याने हैं कोई कियो स्थान पाइता है। नैतिकता में इस मकार की विद्यायता के ति स्थान नहीं। बाब इती के बाधार पर संसार के गरीब लाग पानी सीर्य क्यान सरिकारों की मोत कर है हैं। स्थान मनुष्य करवार हैं और समें स्थान से बीने का उसकी संपत्ति हैं । प्रसार में बीने का उसकी संपत्ति हैं । कोई मान कानान सरिकार है। प्रसार मानिक सपने पिरीय सरिकार है। प्रसार कानान सरिकार सर्था है। स्थान सर्था स्थान सर्था स्थान सर्था है। स्थान सर्था स्थान सर्था है। स्थान सर्था स्थान सर्था सर्था स्थान स्थान स्थान सर्था है। स्थान स

संशार में बीने का उसको संपत्ति के उपमीग का समान वापिकार है। । कोड मानित वापने पियोप वापिकार का दिद्दीय पीडवा है, हो बहु तैरिक ने क्षणैतिक स्वति है। यदि कोई वाप्यान करने पर कियो गरीब गरीम समा होती है हो पेती ही समा उसी वापया करने पर बनी स्वाधि को मी है जाहिए। बन यहां गरीब को हा किही वापया के करने पर समा करने मनी को क्या देखा है हो कहा कुछ समान देखा है।

यह धंसन है कि स्तृष्य अपने आवरता को देश न बना छड़े कि जो अपनास का धर्मा आपना का धर्मा आपना के ध्रासन का धर्मा अनाता है। आहरों के घर्मा कर माज अपना के ध्रासन का धर्मा अपना है। आहरों के घर्मा पर मठ मम्मा होता होगा। अह वह कसी मल करेगा, हो उसे खद हो बानेगा। उसने मृत कहाँ तक की। समी होता अपने वह की बात हो है कि जान हैं विकास अपनी को निर्धेप कान देने की बीध आते हैं। वह नैति निरम का अपनाह होता है। वह नैति निरम का अपनाह होता है। वह निर्धेप का धरना है की बीध आते हैं। वह नैति निरम का अपनाह होता है। वह तिक सिर्धेप का अपनाह होता है। वह तिक सिर्धेप का अपनाह होता है। वह तिक सिर्धेप के बीचन में अनितिकता हो आगता है।

कार महायव की तीवरी चालीकना उनने करकार की है। कार स्थाय वा क्वत है कि वर्षों तक हम कपने काकरण में उन्हेंगों और मानी की का है हैं नहीं तक हमया भावरण निक्षक नहीं होटा। नैतिक चायरण के कावरण है वो केवल विवेक मान के हम तहीं होटा। नैतिक चायरण में मान (उदेंग) को क्यान दिना गया तो उन खायरण को नैतिक चायरण में कहा जायगा। जो लोग अपने सभी कामों में भाव से प्रेरित रहते हैं, उन्हें यह नियम वडा ही कठोर दिखाई देगा। यदि भावों में प्रेरित होकर नहीं, वरन् केवल कर्तव्य की दृष्टि से ही कोई काम किया जाय, तो वह काम नीरस हो जावेगा। ऐसे काम में भला मनुष्य का मन कैसे लगेगा १ कर्तव्य को सरस बना-कर क्यों न किया जाय !

काट महाशय की भाव-सम्बन्धी नैतिकता के विचारों की श्रालोचना इस प्रकार से करना कर्तव्य की महत्ता श्रीर उसके सचे स्वरूप को मुला देना है। पर्तव्य श्रीर श्रकर्तव्य का प्रश्न वहीं श्राता है, जहाँ मनुष्य का विवेक उमे एक श्रोर ले जाता है श्रीर उसके भाव, उहें ग श्रयवा स्वार्थ उसे दूसरी श्रोर ले जाते हैं। इन दोनों के सघर्ष में मनुष्य के मनुष्यत्व की परल होती है। मनुष्य की विशेषता, उसकी धर्म परायणता, श्रयीत विवेक के श्रनुसार काम करन में है। विवेकी पुरुप श्रनुद्धिन मन होकर तथा श्रपने सभी श्रावेशों को जीतकर काम करता है। पर यह तभी होता है, जब वह श्रपने प्रतिच्या के काम में श्रपने भावों का नियन्त्रण करता रहे। मनुष्य का मन श्रम्यास का दाम है। मनुष्य का जैसा श्रम्यास होता है, वह सकट काल में उसी प्रकार का श्राचरण करता है।

जिस व्यक्ति ने अपने प्रतित्त्ण के कार्य में अपने मानसिक वेगों का नियत्रण करना नहीं भीखा, वह प्रवल भय, क्रोध, लोभ, शोक, ईंध्यां आदि के आने पर उनके प्रवाह में बहने से अपने आपको कैसे बचा सकेगा ? अतएव अपने आच-रण में कर्तव्य-बुद्धि के प्रतिकृत्त आवेशों को तिनक भी स्थान देना अनैतिकता है। अपने आवेशों को इस प्रकार नियन्त्रण में रखने से मनुष्य की इच्छाशक्ति बलवती होती है। इच्छाशक्ति का बलवान होना ही नैतिक आचरण का सर्व-श्रेष्ठ परिणाम है। जिस मनुष्य की इच्छाशक्ति बलवती होती है, उसे वे सशय और भय व्यर्थ नहीं सताते, जो निर्वल इच्छाशक्ति के व्यक्तियों को सताते हैं। इस इच्छाशक्ति बाला व्यक्ति मौत का भी स्वागत प्रमन्नता से करता है। उसे मौत की परवाह ही नहीं रहती, और निर्वल इच्छाशक्ति का व्यक्ति सदा अवमरी अवस्था मे रहा करता है। वह उन आपित्यों के विषय म चिन्ता करता रहता है, जो उसके सामने आई ही नहीं। उनकी कल्पना ही उसे शास देती? रहती है।

\* 62

कर मनुष्य फिली प्रकार का क्रम्यात करता है तो जो कार जाते प अधिय और कठिन लगवा है। वही गींग्रे प्रिय और वरत काने बच्छा है। बेर् मनुष्य करता है उतमें उसकी कथि होने संगती है। धतएव कर्तम का प तां अमिय क्यांवा है, पर पीठ वहीं मिन कार्य दन जाता है । क्रांच करें मनुष्म को बारसर्गताप होता है यह उम कार्ब के करने का सबसे बड़ा हुए है। सर्वाप्त का पुरुपार्थ इसी में है कि वह कारानी प्रकृति पर विवन प्राप्त न मतुष्य की प्रकृति उसे भाषीं में बहा से बाती है। सब वह भाषी के औ चत्रका है और विवेश को स्थपना यथ प्रवराक बना खेवा है हो वह इह हा रिक शास्ति की बातुस्ति करता है जा नर्शन करने के परे हैं। कोट महाशम के विकार मारातीय बारानिकों के विवारों से समाज्या ! हैं। तपनिपर्शे और गीठा में नैठिकता के बिपक में रासी मार्ग की हमाय <sup>का</sup> गया है, बिछे कोट महाश्रम ने बताया है। श्राप्ते बाजरूब का पेता बनाना, रि सभी लोगों का करवाबा हा अपने लिए विशेष अधिकार का प्रवत्न म करना कारनं बाबेगों का बिबेक के नियन्क्या में रखना-ये तीनी बातें वर्गनिपर्व क्षिमाद गई हैं कड़ीपनिपद में परम पद प्राप्ति का मार्ग वही बतावा गया है

काट महाराय ने बताया है। बादायब भारतीय विवानी के क्रिप्ट कान्य महारा विचारों को बामना और उस पर मजन करना बास्पण शामकारी है। गर्रि मिस-मिस कानों के बिन्हक यह ही राज्य को करें तो उस सम्प को प्रामानि नद सकी है। पिर उपनिपद बार गीता का काल बहुत हुर का काल है। है पांत का नार्वे उठ समय की बाती हैं, ने ब्रानेक प्रकार से किन्न्य होकर बाती वसमान समय में ता स्त्रीम स्टब्स ही जम विवासी को धापने महितक मैं र हैं। यदि कार श्यक्ति श्रमनी स्वतन्त्र रूप्टाशक्ति को शर्शनिकः विपन के कार नारे तो इम उने प्रात्नाहर म करके उनकी मार्चमा करते हैं। धनप्र इ वेश के प्रथम राशंतिक विकार जा भागियों की सास्त्र साध्यनस्त्रीति से उर हुए भ कार किसमें स्वतन्त्रद्वीय की सेवाने का पूरा धावकाश किसी था। इंट लिए बस्ता के अर्ताक बन बाते हैं। वे इसारे वाध सहकर भी इसारे काम न भागे । दमारी बुद्ध की मारामध्य का कारहाल करने के निमित्त में काम में ल

' बाते इ । फिर उनके माच्यों से द्वी उनका कर क्षेत्र का बुद्ध है। बाता है। प

प्रवस्था में हमसे ह्नारों भील की दूरी पा रहनेवाल निहान के स्थानन निचार हमा लिने बटा मृह्य रचते है। वे एक शोर हम स्थान के दर्शन उसने हैं, श्रीर हूमरों श्रोर स्वतन्त्र चिस्तन की कीमन भी बनाने हैं। जोट महाशय के नितंक तथा दाशनिक विचारों के श्रथ्ययन से यह निश्चित हो जाता है कि जिल व्यक्ति नी बुद्धि स्वतन्त्र है, वही तत्त्र के वास्त्रविक दर्शन कर सकता है। बुद्धि की स्वतन्त्रता का जहाँ श्रपहरण हुआ, यहाँ विचाने में भी जटता श्रा जाती है। श्रार वहाँ मत्य विचार भी श्रमत्य का प्रतीक नम जाता है।

#### प्रश्न

- १ "ग्रिनिवार्य ख्राजा" देनेवाली शांक के न्वरूप को भली प्रशार से सम-भाइये। इसकी विवेकशीलता पर प्रशाश टालिय। कान्ट महाशय का टम विषय में क्या मत है?
- २ ''जय हम किसी व्यक्ति के श्राचरण की नितिक्ता पर विचार करें, तो हमें उसके किसी काम के फल को न देरतकर उसके हेतु की ख़ोर देखना चाहिये' इस प्रकार के मत को स्पष्ट कर समालोचना कीनिय।
- ३ कान्ट महाणय के कथनानुसार नितकता ना ध्येय क्या हे ? इस विषय म उसके विचारों की श्रालोचना कीजिय।
- ४. कान्ट महाशय का बनलाया हुआ नैतिक नियम क्या है १ इस नियम को हम कैमे प्राप्त करते ह ? इसकी छानिवार्यता कहाँ तक टीक है ?
- ५ वान्ट महाशय के नैतिक नियम की विशेषना की स्पष्ट समकाइये।
- ६ ''तान्ट महाशय का नैतिक नियम वटा कठोर है—''इम श्रालीचना को स्पष्ट की जिये। नैतिक नियम का कटोर होना मनुत्य के नैतिक विकास के लिये कहाँ तक उचित है ?
- ७ वान्ट के नितिक सिद्धान्त में तपवाद की प्रतानता है—यह कहने का क्या अर्थ है ? क्या तपस्या से मनुष्य की नेतिकता की बृद्धि होता है ?
- महाशय ने छपने नैतिक विचारों के द्वारा मानव-जाति की क्या सेवा की है १ उन्होंने मनोवैज्ञानिक सुखवाद की प्रवृत्तियों को कहाँ तक रोका है १

### वारहवाँ प्रकरण द्यवगद्र

सुक्तवाद क्या है ! सुरुवाद कावनिक काल का एक स्थापक नैतिक शिवान्त है । सुनुवाद

के अनुनार स्तुष्प के बीवन का बान्तिम लक्ष्य सुल मासि है । सुक्रामारी ही सनुष्प का परम पुरुषाये है हती में उसकी बारतिक मलाई है । अवध्य किन कार्मों सन्तम्मों सपना हेनुकों ने समिक सुल की उत्पत्ति होती है है

प्रस्के हैं और जिनने हाय कम मुख और मिनक दुःल की उलिए होती है ने हुए है। मुख्यारी मुख को एक किएंग प्रकार के महत्यूरि प्रकार किएना मानते हैं। उनके विचायजुला विभिन्न मकार के ग्रुक्त की ठनेक्सा है। विचायज्ञ का विभिन्न मकार के ग्रुक्त की ठनेक्सा है। विचायज्ञ का प्रकार नाम का का का मिनक मानक की उलिए हार के प्रकार का प्रकार की है। यो मिनक मिनक कामों है वह काम नैतिक हार के सकत करने हैं। विचायज्ञ की उनके हार के मिनक मानक की का प्रकार की काम के हैं। काम के हैं। वोचे काम के हैं। वोचे काम के हैं। मुख्य मकार है। एक स्वायं मुख्या को उत्पार मनक के मुख्य प्रकार के महत्यूरि हो। योचे काम के हैं। मुख्य मनकार है। एक स्वयं मनकार की मुख्य प्रकार के महत्यूरि हो। योचे काम के हिल्ला की सकत की मानकार है। स्वयं मुख्य प्रकार है। स्वयं मुख्य प्रकार है। स्वयं मुख्य की उन्हें करने मानकार की मुख्य मनकार है। सुक्त सुक्त करने मानकार की मुख्य मनकार है। सुक्त सुक्त की सुक्त सुक्त सुक्त सुक्त करने मानकार करने मानकार की सुक्त सुक्त सुक्त की सुक्त सुक्त सुक्त सुक्त करने मानकार करने सुक्त करने सुक्त सु

पुरु का उपायन करने में है। हो क्यक्ति काफो नैपक्षिक श्रीवन की किटना सुनी बना एकमा है, वह उठना हो अला है। इसके दिवस पार्ट्स सुसमाद का

<sup>1</sup> Hedonism. — Feeling 3 Egoistic hedonism.

<sup>4</sup> Altruistic bedonism.

रिस्द्रान्त है। इस सिद्धान्त के श्रनुसार मनुष्य को श्रपने सुख के लिए ही यहन नहीं कहना चाहिये, बरन दूसरे लोगों के सुख के लिए मी यहन करना चाहिए। इस सिद्धान्त के श्रनुसार वे काम नैतिक दृष्टि से श्रच्छे कहे जायँगे, जिनसे ससार में श्रिक सुख की उत्पत्ति होती है। यह सुख श्रपना ही नहीं, वरन् दूसरों का भी होता है। उस सिद्धान्त को उपयोगिताबाद या लाभवाद भी कहते हैं। श्राधिक काल में स्वार्थ-सुखवाद के समर्थक बहुत कम लोग है। सुखवाद जहाँ भी प्रचलित है, परार्थ सुखवाद के रूप में प्रचलित है। दोनों प्रकार के सुखवादियों का दार्शनिक श्राधार जडवाद है। इनमें शरीर के श्रितिरक्त दूसरे किसी तब की कामना नहीं की गई। शरीर नष्ट हो जाने पर मनुष्य का सर्वस्व नष्ट हो जाता है, यह सुखवाद श्रीर जडवाद की पूर्वमान्यता है। श्रव यहाँ हम दोनों सुखवादों का एक-एक करके विवेचन करेंगे।

## स्वार्थसुखवाद

ससार में सभी जगह स्वार्थ सुखवाद के प्रवर्तक पाये जाते हैं। यूनान देश में इस सुखवाद के प्रवर्तक श्ररस्टीपस श्रीर इपीक्यूरस थे, श्रीर भारतवर्ष में इस वाद के प्रवर्तक श्ररस्टीपस श्रीर चारवाक श्रादि थे। भारतवर्ष में स्वार्थ सुखवाद का कोई प्रन्य उपलब्ब नहीं। उनके मतों के विरोधी मतावलिययों के प्रन्यों में खरहन मात्र पाया जाता है। विरोधियों ने उनके मत को वड़े वीभत्स श्रीर हास्यास्पद रूप में प्रकट किया है। चारवाक का निग्नलिखित सिद्धान्त हॅसी छड़ाने के लिये श्रक्सर उद्धृत किया जाता है—'यावत् जीवेत् सुख जीवेत्, श्रुग्रस्वा घृत पिवेत्, मस्मीभृतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः।'

त्र्यात् जय तक जीते हो, तवतक सुख से खाश्रो पिश्रो श्रोर मौज उडाश्रो। यि पास में पैसा न मी हो तो, दूसरों से उवार ले लो। जव मनुष्य मर जाता है, तो उसका शरीर धूल में मिल जाता है श्रोर फिर इस समार में श्रागमन कभी नहीं होता। जव पुनर्जन्म होता ही नहीं, तो मनुष्य को श्रपने श्राप को इसी जीवन में श्रविक-से-श्रिषक सुखी बनाने के श्रतिरिक्त दूसरा पुरुषार्थ रह ही क्या जाता है। श्रनेक प्रकार के तप करके शरीर को कष्ट देना मूर्खता के श्रतिरिक्त श्रोर क्या है।

<sup>1</sup> Utilitarianism 2. Materialism.

### बारहवाँ प्रकरण स्रवगद'

### Hadald.

सुक्रवाद क्या है ! सुलवार आयुनिक काल का एक स्थापक नैतिक विद्याला है । सुलवार

के अञ्चलार मनुष्य के बीवन का आदिन तावस मुख माति है। पुक्त माति है। कारण्य भनुष्य का परम पुरुषायें है हों। में उठकी बारताविक मनावें है। कारण्य विज कार्से मनतावीं अपवा हेनुकी से आपिक मुख की उत्परित होते हैं। वै भन्दे हैं और विजक्त मारा कम मुख और अधिक गुण्य को उत्परित हाती है वे हुई है। मुख्यादी मुख को एक विशेष मकार की अनुस्ति भवारों परेहना मानते हैं। उत्पक्त विचायनुसार विभिन्न मकार की सह की सहस्तावीं

को उसी प्रकार नाया का सकता है, बिस प्रकार इस किसी मीडिक प्यामें की सूर्य लेते हैं। वो मिल सिस कामों से बह काम नीतिक बांके से कारिक बांकी है जिसके बारा स्वयंक परिमाया में सुका की सबेदना समारे मन से उसका हो कीर

ानाक कार्य भागक पास्ताच्या संद्वाल को उपवत्ता हमारि त्या न प्रत्येक मार्थि कार्य के स्त्रुव्य के सातुम्हि हो। येते कास के हेत्र कीर मत्याल मी अपने सामके कार्य है। ज्ञानकार के हो मुक्त प्रकार है एक सार्थि मुलवार कीर वृत्या पर्याये

स्वार्च श्रुलवार कं बातुमार मतुस्य को उनके बड़ी मताह बापने बार कं ग्रुल का उपावन करने में हैं। वो स्थात बापने वेबरितक जीवन को जितना श्रुली बना सकता है। वह उतना ही मताहै। इसके विचय पार्य श्रुलवाह कर

<sup>1</sup> Hedonism, 2 Feeling 3 Egolstic hedonism.

<sup>4</sup> Altruistic hedenism.

थोड़े दिन के बाद मानसिक वेचैनी का श्रनुभव करने लगता है। उसके समीप सुख की सामग्री रहने पर भी वह सुख का श्रास्वादन नहीं कर सकता । उसमे सर्खों के उपमोग की शक्ति ही नहीं रह जाती। इतना ही नहीं, श्रविक सुख श्रीर ऐश श्राराम के जीवन से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते है। इन रोगी के कारण मनुष्य सुखी न होकर दुःखी ही होता है। ग्रतएव ईपीक्यूरस महाशय का त्रादेश है कि मनुष्य को श्रपने श्राप को जीवन भर सुखी बनावे रखने के लिए यह त्रावश्यक है कि वह सयम का जीवन व्यतीत करे। जीवन मे न त्र्यिक भोग विलास की बृद्धि हो, श्रौर न तप श्रर्थात् शारीरिक कप्ट की । मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन से सब प्रकार के श्रितिकम को निकाल है। वहीं जीवन सर्वश्रेष्ठ है, जिससे मनुष्य झुठे विचारों को त्याग करके गम्भीर चिन्तन से काम लेता है श्रीर विवेक-द्वारा ग्रपने ग्राप को सःचालित करता है। ईपीक्यूरस महा-शय का कथन है कि भला श्राटमी वही है, जो दार्शनिक है। दर्शन के त्रिना मनुष्य के मन में समता और शान्ति नहीं श्राती । दर्शन की सहायता से मनुष्य क्रपने क्राप को विलासिता से बचाता अपीर अनेक प्रकार के निरर्थक भावों से श्रपने जीवन को मुक्त कर लेता है। दर्शन के द्वारा मनुष्य मृत्यु के भय से मुक्त ! हो जाता है, उसमें गम्भीरता श्रीर सहनशक्ति श्रा जाती है।

ईपीक्यूरस के उपयुक्त कथन से स्पष्ट है कि उसका मत चारवाक के सिद्धान्त से पृथक है। पर साधारणतः ईपीक्यूरस के मत का यही श्रर्थ लिया जाता कि खाने-पीने श्रीर मौज उडाने में ही जीवन की सार्थकता है। ईपीक्यूरम ने श्रात्म-स्थम श्रीर टार्शानिक जीवन के ऊपर जो जोर टिया है, उसकी श्रोर किसी का ध्यान नहीं जाता। इसका प्रधान कारण यह है कि ईपीक्यूरसवाद में पुनर्जन्म की चर्चा नहीं है, श्रीर न उसने शरीर के श्रातिरिक्त किसी दूसरी श्राध्यात्मिक शक्ति का विवेचन ही किया। श्रतएव ईपीक्यूरस का मत एक प्रकार की चतुराई से जीवन व्यतीत करने का मत हो जाता है।

# परार्थं सुखवाद

वर्तमान काल के सुखवाद के प्रवर्त्तक वेन्थम श्रीर जान स्टूश्चर्ट मिल महा-शय है। ये दोनों विद्वान् श्रग्नें ज थे। ये दोनों जड वादी थे। न ये ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, श्रीर न किसी श्राव्यात्मिक शक्ति में। मरने के वाद १२ वार की हमेशा निक्ली उदाई गई है। धंतार के वृत्तरे देशों में ऐसी बाद नहीं हुई। बापुनिक कात में तो पुनर्वन्म क्रीर बादर्शवादिता के तिवास्त की ही संसार के प्रमातिसील कह जान वाले रेसी में लिस्ती उदाह जाती है। बिस प्रकार प्राचीन मारतकों में चारबाकवादी पुनवन्त्र के सिकान्त को दर्भ रमाग और छप के बीवन का मुखला का परिशाम मानते में, उसी प्रकार आर्पनिक कात् में सम्मदादी समाववादी समा पूँ बोबाने सीम सुन की सामप्रिमी का संबद्ध करने चौर उपमीग करने में ही मगस्य का परम पुरुषार्थ हैनते हैं। इन स्य विचारपाराची में पुनक्रम बायवा बादर्श स्वत्व की वस्पना वहीं नहीं पह वासी । कोर-कोई पूँ बीवारी सैडान्तिक रूप सं गरि पुतर्वेग्म भीर भारस वादिता को मानते मी है तो बारने धाचरय के हारा के उसका सवाम मारे 🕻 । मुरीप के पुराने सुलवाती हैरिनक थे। ये बारस्टीएस महाज्ञाम के बादुवानी में । बारस्टीपस महाराम के सुक्रवाट का सिद्धान्त कारबाद के सिद्धान्त के समान

या । उसके कपनानुसार सुल-प्राप्ति ही बौबन का परम प्रधार्य है । प्राप्तिक म्पक्ति को चाहिए कि वह बापने बाप को बितना मुझी बना तके, उतना सुनी क्माये । वर्ष उसके कारका उसे किसी प्रकार का क्राप्तान शहना पढ़े सी हर्तमें कोई चित्र नहीं है। बारस्त्रीपर मस्त्रक बन्ध के सभा की प्राप्ति पर कीर देता है। यति प्रत्येक चरा का सम्य धावक रहा तो बीबन गर में अभिक संबंधिया । उक विदाल से भिन्न ईपीनमून्स महाराय का सिजाना है। परमु उनका

भारश है कि मनुष्य को बीवन भर भपने भ्राप को सुन्नी बनाये रन्दने है लिए यह बाबरयक है कि यह विवेदहीन होकर बापने आप को मोग विलात में न ली दे। देश करने से उसे मुख की प्राप्ति न शकर द्वाला की ही प्राप्ति होती है। वन मनुष्प प्रापने ब्राप को शता नये प्रकार के प्रकों के उपमीग में लगाये पहला रै तो उनकी रन्तियाँ योथी हो बाती हैं और उनमें कुल को महरा करने की राकि ही नहीं रह जाती । अधिक प्रश्न और मीग विकास के बीवन में मनुष्य थोड़े दिन के बाद मानसिक वेचैनी का श्रनुभव करने लगता है। उसके समीप सुख की सामग्री रहने पर भी वह सुख का ग्रास्वाटन नहीं कर सकता । उसमे सुखों के उपमोग की शक्ति ही नहीं रह जाती। इतना ही नहीं, अधिक सुख श्रीर ऐश श्राराम के जीवन से श्रनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते है। इन रोगीं के कारण मनुष्य सुखी न होकर दुःखी ही होता है। ग्रतएव ईपीक्यून्स महाशय का त्रादेश है कि मनुष्य को श्रपने श्राप को जीवन भर मुखी वनाये रखने के लिए यह ग्रावर्यक है कि वह सयम का जीवन व्यतीत करे। जीवन मे न ग्रिधिक भोग विलास की बृद्धि हो, श्रीर न तप श्रर्थात् शारीरिक कप्ट की । मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन से सब प्रकार के श्रतिक्रम को निकाल दे। वही जीवन सर्वश्रेष्ठ है, जिससे मनुष्य झूठे विचारों को त्याग करके गर्मार चिन्तन से काम लेता है श्रीर विवेक-द्वारा श्रपने श्राप को सन्वालित करता है। ईपीक्यूरस महा-शय का कथन है कि भला श्रादमी वही है, जो दार्शनिक है। दर्शन के जिना मनुष्य के मन में समता और शान्ति नहीं श्राती । दर्शन की सहायता से मनुष्य श्रपने श्राप को विलासिता से बचाता श्रीर श्रनेक प्रकार के निरर्थक भावों से श्रपने जीवन को मुक्त कर लेता है। दर्शन के द्वारा मनुष्य मृत्यु के भय से मुक्त ! हो जाता है, उसमें गम्भीरता श्रीर सहनशक्ति श्रा जाती है।

ईपीक्यूरस के उपयुक्त कथन से स्पष्ट है कि उमका मत चारवाक के सिद्धान्त से पृथक् है। पर साधारणत ईपीक्यूरस के मत का यही अर्थ लिया जाता कि खाने-पीने और मौज उद्दाने में ही जीवन की सार्थकता है। ईपीक्यूरम ने आत्म-स्यम और दार्शनिक जीवनके ऊपर जो जोर दिया है, उसकी और किसी का ध्यान नहीं जाता। इसका प्रधान कारण यह है कि ईपीक्यूरसवाद में पुनर्जन्म की चर्चा नहीं है, और न उसने शरीर के अतिरिक्त किसी दूसरी आध्यात्मिक शक्ति का विवेचन ही किया। अतएव ईपीक्यूरस का मत एक प्रकार की चतुराई से जीवन व्यतीत करने का मत हो जाता है।

# परार्थ खुखवाद

वर्तमान काल के सुखवाद के प्रवर्त्तक वेन्यम श्रीर जान स्टूग्रर्ट मिल महा-शय हैं। ये दोनों विद्वान् श्रमें ज थे। ये दोनों जह वादी थे। न ये ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, श्रीर न किसी ग्राध्यात्मिक शक्ति में। मरने के वाद 10=

शरीर नर हो साता दे और फिर कोई क्छ नहीं पर जाती, यह उनका निश्वत मत था। क्षतपत्र शंशरिक बीकन को क्षत्रिक से-क्षत्रिक सुली बनाने में ही जीवन का शंथकरण का वे देलते थे।

ये महापुरा वैपाइक मुखबाद के समर्थक नहीं थे । उनके कपनामुक्ता स्वात्रण बीवन वह है, बिस्से समाव के प्रांपक-ते-स्विक होग मुझ गांव करें। उनके कपनातुसार नेतिक जीवन का सादश स्विक मुझ की माति है देना चाहिये। यह मुझ किसी स्वाक्त विद्याप कान होकर समाव का होने से ही उत-की सर्वात्रक होने हैं। वह मनुष्य काने ही मुझ की विन्ता में रहता है, तो पह तुकर लोगों के मुझ की पत्ताह नहीं करता। कपीकसी सपन मुझ की इसि के निय वह तुबरे लोगों की मुझ मैं बाल तेता है। हस मझर संसार में सुझ की इसि न होकर तुमल की ही हुसि होती है।

केन्यम क्रांर मिस्र महाराय क्रमो समय के प्रस्मात समाजन्मुधारक थे। वे नाशिक होने पर भी वहे पवित्र क्राचरक के व्यक्ति थे। वे सम्बद्ध में स्वार्थ की

इंदि नेख रहे ये विशवे कारच शमाब के श्रीक लोगों को दुग्ली रहना पहरा या। उनके मनामुमार बरी कान बर्ज्या है विलक्ते हाय समाब के अधिक नी अधिक लाग मुन्ती हो उन्हें। विश्व काम है अधिक लोग हुग्ली होते और भोने लोग मुन्ती होते हैं वह काम नैतिक दिरे हुन्य अपना बर्जा चाहिए। व नाहते या कि मनुष्य को अपना मुल के उपार्वन बरने की अधिक नी अधिक मुनिया हो जाने पर उसकी रचन जाय हर प्रकार की हो कि वह दुर्वे लोगों को कर न पर्नुचा की। आरर्य तमाब बह है, विश्वेस प्रत्येक स्पष्टि की अपने मुन्त को इदि की यूप स्तर्जनता हो और यह लाजनता हुग्ले व्यक्ति की स्थित महा की स्वत्रन्ता में बाक्त नाही होती है।

 स्वय तो ग्रनेक प्रकार के सुखों का उग्मोग करते थे, पर सामान्य जनता को धर्म के नाम पर उनसे विरत करने की चेष्टा करते थे। ग्राज भी धर्म के नाम पर धर्म के पुजारी ग्रीर पूँ जीपित यही कर रहे हैं। सतार में सुखवाद का प्रचार इसी तरह के धर्म प्रचारकों की चेष्टा के परिणाम स्वरूप हुग्रा है। यह एक प्रकार की प्रतिक्रिया है। मनुष्य जडवाद ग्रीर सुखवाद की ग्रीर इसिलये जा रहा है, कि समाज के धार्मिक गुरु, जिन्हें त्याग ग्रीर तप का ग्राटर्श समाज के समस्य रखना चाहिए था, स्वय जडवादी ग्रीर सुखवादी वन गये हैं। वे ग्रपने धर्मी पटेश में एक बात कहते हैं, ग्रीर श्रपने ग्राचरण में दूसिन ही वात को प्रदर्शित करते हैं।

# परार्थ सुखवाद का मनोवैज्ञानिक श्राघार

परार्थ मुखवाद का ग्राधार मनोविज्ञान का वह सिद्धान्त है, जिसके ग्रनुसार मनुष्य की सभी क्रियार्श्रों का हेतु मुख के लाभ ग्रीर हु ख से यचने की इच्छा को माना जाता है। इस मनोविज्ञानिक सिद्धान्त को ''मनोविज्ञानिक मुखवाद'' कहा जाता है। इस पहले कह ग्राये है कि उस मत के श्रनुसार सभी कामों के हेतु एक से ही होते हैं। श्रतएव हेतु की दृष्टि से न किसी काम को भला ग्रौर न बुरा कहा जा सकता है। चोर, ग्रपने मुख के लियेचोरी करता है। इस प्रकार दानी पुष्प भी टान मुखप्राप्ति के निमित्त करता है । ग्रतएव यदि हेतु पर विचार किया जाय, तो न चोर का काम बुरा है, ग्रौर न दानी का भला। दोनों के काम एक ही हेतु से होने के कारण एक से हो हैं। यदि उनपर कोई नैतिक विचार हो सकता है, तो उनके मन्तव्यों के ग्राधार पर, ग्रार्थात् हमें यह

इस प्रसग में वेन्थम महाराय का निम्नलिखित कथन उल्लेखनीय है

Principles of moral Legislation Chap IV.

<sup>1</sup> Motive 2 Intentions.

<sup>\*</sup>Nature has placed mankind under the guidance of two sovereign masters, pain and pleasures. It is for them alone to point out what we ought to do as well as to determine what we shall do. On the one hand the standard of right and wrong, on the other the chain of causes and effects are fastened to their throne.

रेणना परेगा, कि उनमें से किसने संसार में स्विक सुरू की इंडि की क्यमना की है।

केनम महाराय भागने ग्रामां को शिक्षि के सिए निम्मलिसित ममस्या देते रिम्मान्येक मारित ग्राम का रख्कुक है, बहु उठी मारा समस्या है। स्राप्त मसारे सा काम यह है मितने हारा कारिक ग्राम की ग्रामि हो और पुरा काम यह है क्रिक्ते परिवाम स्वरूप अधिक कह लिये। संस्थान ऐसा कोई भी काम न होगा, मितने कुछ मुल्त भीर कुरत होनों ही उत्तरम न हो पर हमें अपेकाहत ग्रास्त और दुःस को हेलना है। बिस्त काम में अधिक ग्राम भीर कम दुःस हो वही स्वरूपत है।

सिन महायम ने प्रमान की शिद्ध के किए कुछ व्यक्ति मुक्तियों से हैं। उनकी पहले पुष्टि यह है—प्रस्केड मिक गुळ पाहवा है अवस्य गुल बादों योग्य करते हैं राजिस प्रभिक्त गुल की प्राप्ति करना नैतिक सामस्य का भारती होना चाहिते।

मिल महाराज की दूसरी पुष्ठि को पदार्च मुखनाद को सिक करती है। निम्न जिस्ति है—प्रत्येक क्षांकि का मुख उसके लिए मला क्षयोत् उपादेस है। संसार

J 3. Mills Utilitarianism. Chap. IV

<sup>•</sup> Intense long certain, speedy fruitful pure— Such marks in pleasure and in pain endure. Such pleasure seek if private be thy end, If it be public let them wide extend Such pains avo d whatever thy view

If pains must come let them extend to few Principles of moral Lagislation Chap IV

<sup>†</sup> The nly proof capable f being given that an object is visible is that peopl actually see it. The only proof that a sound is audible is that people hear it. In like manner the only proof t is possible to produce that any thing is desirable is that people do actually deare it.

के सभी लोगों का मुख सब लोगों के लिए भना है। इसलिए सबको सबकें सुख के लिए प्रवतन करना चाहिए। सुख सभी चाहते हे, ब्रह्मएय सबकें सुख के ब्रातिरिक्त जीवन का दूसरा क्या ब्राटर्स हो सकता है। क

## सुखवाद की श्रालोचना

सुपवाद ससार का एक व्यापक निद्धान्त है। समाज के अधिक लोग सुस की ही दुन्छा करते है। जब वे कंचे-कंचे आदश की गतं करते है, और त्याग और तपस्या के गुण्गान गाते हैं तर भी अपने आचरण म वे प्राय सुरावादी ही वने रहते है। पर इस कारण सुप्रवाद के सिद्धान्त को नैतिक दृष्टि से हीं नहीं मान लिया जा सकता। समार में सच्चे नैतिक आदर्श पर चलने वाला चाहे एक भी व्यक्ति न हो, तो भी नैतिक आदश भूटा नहीं ही जायगा। यदि सुरा की कामना सभी लोग करते है, और क्चंब्य-शास्त्र भी उन्ह सुरा की सोज की मलाह देता है, तो क्चंब्यशाल की आवश्यक्ता ही क्या होगी? जिस वात को मनुष्य स्वभावत करते है, उसमें क्चंब्य तथा अक्चंब्य के विचार का स्थान 'ही नहीं रहता। क्वंब्य के विचार की महत्ता मनुष्य को अपनी स्वाभाविक प्रदु-त्तियों को रोकने म ही है। यद यह मत सच है कि सभी मनुष्य सुख की दुन्छा से 'मेरित होकर ही सब काम करते हैं, तो इससे यह कटापि ताल्प नहीं निकलता 'कि उन्हें सुख के लिए ही आचरण करना चाहिये।

मनुष्य क्या करता है, इससे यह निष्कर्प कदापि नहीं निकाला जा सकता कि उसे क्या करना चाहिए। कर्त्तव्य-शास्त्र ग्रपहरण के ग्रीचित्य ग्रीर श्रनीचित्य पर विचार करता है, न कि ग्राचरण की वास्तविकता पर।

<sup>\*&</sup>quot;No reason can be given why the general happiness is desirable except that each person so far as he believes it to be attainable desires his own happiness. This, however, being a fact, we have not only the proof which the case admits of, but all which is possible to produce that happiness is good to that person, general happiness, therefore is good to the aggregate of all persons."

J. S. Mills Utilitarianism Chap. IV.

?⊏

कामना की है।

केन्द्रम महाराय क्रमने सुझवार की ठिक्ति के लिए निम्मतिलिक प्रमाया देते हैं—प्रत्येक व्यक्ति तुल का इन्ह्युंक है वह उठे माला क्रमताता है। क्राट्यव मालाई का क्रम्म बहा है विश्वके हारा क्यिक तुल की प्राप्ति हो। क्योर कुरा क्रम वह है

का काम कह है। विश्व कार्य आपके क्षय कार्यों। संमदता ऐसा कोई मी काम न होगा विक्षते दुन्ह मुख्य कीर दुन्छ दोनों ही तत्पन न हो, पर दमें करेचाहरू छुठ कोर तुन्य को देवना है। विश्व काम में क्षयिक छुठ कीर कम दुन्य हो वसी क्षयका है।o

निक्त महायय ने झलबाद की विक्रि के किए कुछ तार्किक मुक्तियों हो हैं। दानकी पहले पुक्ति वह है—प्रापेक क्यांत मुख्य चाहता है। कृतपुत मुख्य चाहते योग्य क्या है। काश्रीय अधिक मुख्य की मासि करना नैतिक स्वाचन्त्र का सामग्री होना चाहिते।

भिन्न महाराज की दूसरी मुक्ति को पदार्थ मुख्याद को छिन्न करती है निम्न शिक्तित है—मस्पेक क्यकि का मुख्य उतने लिए मला भ्रम्यात् उपादेस है। चंतार

Intense long, certain speedy fruitful puro-

Such marks in pleasure and in pain endure. Such pleasure seek if privat be thy end. If it be public let them wide extend Such pains a roid whatever thy view

If pains must come let them extend to few
Principles of moral Legislation Chap IV

<sup>†</sup> The only proof capable of being given that an object is visible I that people actually see it. The only proof that a sound is audible is that people hear it. In like manner the only proof it is possible to produce that any thing is desirable is that people do actually desire it.

i S. Mills Utilitarianism. Chap IV

सम्प्र टायको, श्रौर एक वर्ग के लोग दूसरे वर्गों के लोगों को इस प्रकार सदा विनाश करने के लिए तत्पर रहते हैं। यह श्राधुनिक जडवाट ग्रौर सुखवाट का ही परिगाम है।

मुखवाद के अनुसार मुख प्राप्त करना ही सर्वोच्च कर्च वर्य है। सुख-प्राप्ति के अतिरिक्त दूसरी कोई भी उपादेय वस्तु समार में नहीं। इस सिद्धान्त का आधार यह मनोवैज्ञानिक तथ्य वताया जाता है, कि सभी लोग मुख की चाह करते हैं, और दुख से मुक्ति चाहने हैं। प्राणिमात्र की सभी चेटाओं का हेतु सुख को प्राप्त करना और दुख में अपने आप को बचाना होता है। इस मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त को मनोवैज्ञानिक सुखवाद कहा जाता है, और सुख-प्राप्ति को कर्च व्य माननेवाले सिद्धान्त को नैतिक सुखवाद कहा जाता है। प्राय मभी नैतिक सुखवादो मनोवैज्ञानिक सुखवाद को उसका आधार बनाते हैं। सभी मनुष्य नुख के हेतु ही काम करते हैं, अत्रय्व सुख के आतिरिक्त दूसरी कोई उपादेय वस्तु नहीं, इसिल्ये सुख को प्राप्त करना अथवा उसकी वृद्धि करना परम कर्चव्य है।

मनोवैज्ञानिक सुखवाट स्वय एक भूल है। सभी लोग सुख की इच्छा नहीं करते श्रौर मनुष्य के सभी कायों का हेतु सुख की प्राप्ति ही नहीं होता। मनुष्य क कार्यों का हेतु ज्ञात्म सन्तोष प्राप्त करना होता है। श्रात्म-सन्तोप से श्रानन्ट की उत्पत्ति होती है। पर यह त्रात्म-सन्तोप सदा सुख की प्राप्ति श्रथवा उसके उप-योग से नहीं होता । सुख इन्द्रियजन्य सवेदनार्श्रों की श्रनुभृति का नाम है, श्रीर श्रात्मसन्तोप मानसिक स्थिति का सुख वाह्य पटार्थों की प्राप्ति पर श्रथवा उसके उपभोग पर निर्भर है, श्रीर श्रात्म-सन्तोप मनुष्य के विचारों पर निर्भर है । सुखवादियों ने प्रायः सुख श्रौर श्रात्मसन्तोप का ऐक्य कर दिया है। वे श्रानन्द श्रीर सुख को भी एक ही वस्तु मान लेते हैं, पर यह उनकी भारी भूल है। मनुष्य सदा श्रात्म-सन्तोष श्रोर श्रानन्द के लिये काम करता है, इसका श्रर्थ यह नहीं कि वह सुख के लिये ही सदा प्रयत्न करता है। कभी-कभी उसको सन्तोप सुख की प्राप्ति से प्राप्त होता है, ख्रीर कभी सुख के त्याग से। जब कोई व्यक्ति एकादशी का वत रखता है, तो श्रपने वत को निवाहने मे ही उसे सतोप होता है, श्रर्थात् श्रन्छे-से-श्रन्छे भोजन के त्याग में ही उसका श्रात्म-सन्तोप होता है। यदि एकादशी का व्रत लिये हुए कोई व्यक्ति 🔑 भूल से श्रन्न खा ले, तो उसे सन्तोष की उत्पत्ति के वदले श्रात्म-मर्त्सना का

नीवि शास

153 नैतिकता मनुष्य की बाच्यारिमक श्रीह का साधन मानी बाती है। सुरा की

इच्छा *म*गुष्य चौर पशुची में ठमानस्त्र है है । बदि मनुष्य सुस हो इदि करना मात्र अपने बीधन का सब्य बता है। तो उसमें और पशुकों में भेर ही क्या रहेगा । अनुष्य विवेकशील प्राची है । उसमें मले और हरे का विवार करने की शक्ति है। यह शक्ति पशुक्षों में नहीं है। इसी शक्ति के कारण महान एसार का सर्वभेद्र प्राची माना गया है। मनुष्य का विवेक उसे बनुविद शहरी के महरा करने से रीकता है। वो मनुष्य कितना ही श्राधिक सपने सापको पुर्ली के मीग से रोकता है। वह बापनी विचार शक्ति इन्छा शक्ति झौर विवेक को टहना ही कही बना लेखा है। इन ब्राज्यासिक शक्तियों का विकास धुक्त के अपनीय

से नहीं होता वस्त् अपने आप को सुख की और आमें से रोकने से होता है। विस स्पक्ति में सोग-तिप्सा बिटनी कम होटी है, उसका चरित्र इण्डा राखि विवेक और कुमा विषय पर विकार करने की शक्ति उतनी ही समिक होगी। चतप्य मनुष्य के समक मुलवारी कादर्श स्वना उसे मनुष्यस्य हे गिराकर पश्चमीं की सेखी में से बाना है।

मुखबाद मनुष्मी को सुन्ती न बनाकर हु: ही ही बनावेगा । वदि ध्वेदनाकी से उत्पन्न हुए मुख के अविरिक्त अनुष्य अपने औरन में कोइ दूसरा सहय नहीं रकता तो वह अपने शिवे अधिक-छै अधिक मुख की कामग्री पकत करने की वैद्या करेगा । सुन्न की उत्पत्ति वाह्य मीग-सामग्री के उत्पर निर्भर है। संगर मैं भोग्य-बस्तुएँ परिमित हैं, और भनुष्य औ इच्छाएँ ग्रमन्त हैं। बतएब तुल की बादर्श सेकर मनुष्प कडा द्वाली ही रहेगा। वह मोग शामग्री के अभाव ने दुःली तो होग्य ही बूठरे तामान्य लोगी को देखकर भी ईप्पा के कारय चीर भी तु सी होगा । तुस की हष्का के कारब संसार में मीग-सामग्री के लिए मारी कीना अपन्नी उत्कादीना सामाविक है।

नाकान में बार्धनिक बाल के महाम् मुद्री का कारच तुलवार की मनाइति री है। पूर्वापति भपने मुल के लिए अस्कि लोगों की चून होते हैं और फिर तुसवाद की मनोवृत्ति है। ब्रेरित हो बर भगिक वर्ग के शोग दन पूँ बीपतियों के विनास के लिये बस्त ही बाते हैं। एक सङ्ग्रह सङ्ग्रह सङ्ग्रह पर कामसम दूसरे प्रतिकृत श्राचरण नहीं फरता। जब तक मनुष्य विवेक्टीन नहीं हो जाता, तप तक चह सुख़ ही की श्रपनी चेष्टा का हेतु नहीं बनाता ।

यह बात सत्य है कि मनुष्य नुष्य की इच्छा करता है छोर सुख की प्राप्ति उनके कुछ कामों का हेतु होता है। पर हम हेतु के पूर्व उनका विवेक कार्य करता है, छोर विचारवान् मनुष्य पहले छपने विवेक से पह निर्णय करता है, कि उसे किमी विशेष सुख की प्राप्ति की चेटा करता है। पिछे चह किसी प्रकार के सुख की प्राप्ति की चेटा करता है। इन प्रकार उसके कार्यों का प्रधान हेतु सुख-प्राप्ति का विवेक ही होता है। जब मनुष्य विवेक से काम नहीं लेता, तो वह मानवता के स्तर से गिर जाता है और उसका छाचम्या पशुवत हो जाता है।

ऊपर दर्शाया गया है कि मनोवैज्ञानिक सुख्याद ख्य श्रसिद्ध है। पर मनोवैज्ञानिक सुख्याद यदि सत्य भी हो, तो उनके श्राधार पर नैतिक सुख्याद में खर नहीं किया जा सकता । मनोवैज्ञानिक सुख्याद श्रीर नैतिक सुख्याद में खरस्तिक विरोध है। मान लीजिने सभी मनुष्य सुख की चाह करते हे, तो फिर सुष्व-प्राप्ति को नैतिक श्रादर्श बनाने की श्रायश्यकता क्या है? नैतिक श्रादर्श कोई ऐसी वस्तु होती है, जिसकी श्रोर मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती। जिस वस्तु की श्रोर मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती। जिस वस्तु की श्रोर मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, उसके लिये ही किसी प्रकार की नैतिक प्रेरणा श्रायश्यक है। इस दृष्टि से कर्त्तव्य-शास्त्र की कोई श्रावश्यकता ही नहीं रहती। जब स्वाभाविक प्रवृत्ति श्रोर श्रोचित्य म विरोध होता है, तभी कर्त्तव्य की श्रावश्यकता होती है, श्रीर कर्त्तव्य-शास्त्र का निर्माण ऐसी ही स्थिति में होता है। यदि मनुष्य का कर्त्तव्य कर्त्तव्य के निर्णय की श्रावश्यकता ही न होगी। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक सुख-चाद नैतिक सुखवाद का श्राधार न होकर उसका उन्मृत्वन करने वाला सिद्धान्त है।

मनोवैशानिक सुखवाद से नैतिक सुखवाद की पुष्टि करने मे वास्तविकतावाद की भूल होती है। यह एक प्रकार का नैतिक हेत्वाभास है, जिसे श्रमेरिका के कर्त्त-व्य शास्त्र के विद्वान् व्हीलराइट महाशय ने दर्शाया है। कर्त्त व्य-शास्त्र विधेयात्मक

मानिधिक क्लेश होता है । मूल के तमब बाध लाने से मूल की कर्तमृति होनंपर मी मतो मनुष्य को ब्राह्मसंतोप नहीं होता। ब्राह्मक बही तक उसे गाद रहता है, वह इस प्रधार के मुल की प्राप्ति की बंधा नहीं करता । उठे स्विमचार से सुल की बातुभृति होती है पर छन्तोप की बातुभृति नहीं होती। बाटपाय साधारणतः मनुष्य बापमे बाप को म्यभिचार से रोकता है। यन वह सल के पीछ उचित बर्जाबत के बिचार को मूल बाता है, बीर विधर उसकी इन्द्रियों से बाती हैं उधरही बाने सगता है, तो इस उसे मानवता से गिरा हुआ म्मर्किमानते है। पद्मा बीवन में ही प्राची सुख के हेंद्र सभी काम करका है मतुष्म जीवन में पर इस मानसिक कार से खेंचा उठ व्यक्त है, और बावरपट्य पड़ने पर प्रस्काता के साथ बानेक कड़ सेजाता है। इस उसी स्पक्ति को संज्ञा **करते हैं,** वो र्ठानत काम करता कौर लोक करमाया के लिये सुस का स्थाय करता है। देशभक्त क्रमने देश की स्वतन्त्रता के तिये न केवल सभी मकार के मुखों का त्याग करता और क्रानेक प्रकार के क्यों को भेजाता है, बरन, वह क्रामें मार्यों का भी देश हित के लिये निकायर कर देता है। कितने ही देशमक हैं जै र्वेसरे फॉसी पर लडक बाते हैं। यदि मनुष्य के समी का सेत सल की मासि होता तो देशमळ का देश के किने कह सहना और अपने मायों का वितान करना वैसे सम्भव होता ।

उक्त कपन से राज है कि मानेविशासिक ग्रुलकार प्रमाणक विश्वान्त है। इव विश्वान्त में बारासकोच और तुल का ऐसन करके वह विश्व करते की नेवा की नामी है कि किन प्रकार प्रकृषि के बान्य मान्यी बान्ये हुन के विश्व नमी प्रकार की क्रियाने करते हैं उनी प्रकार स्कृष्ण भी हुन को हो मानि के किने वसी प्रकार की बार्य करते हैं। पर जान दिने हुए उनाहरकों ने यह स्वयं है कि ब्रालकियेय सुल से मिम्म करते है बान इनके लिये महुष्य हुन का त्यान करता है। महुष्य का बाम सन्तान किनी बाहरी वस्तुक्यों पर ब्रावक्य उनके उपमीन यह मिन्स नाशिकाला पर उनके विकारी यह निर्मक त्यार है। यह महुष्य ब्रावक्य बारासकारि बाहर की स्वान्य का साम्य नहीं करता है तो उन्हें बारासकारिय न होकर ब्रालकारिय होती है ब्रोर उनके वसने के हिन्से कहरें तक उन्हान है स्वनुष्य ब्रावम्य ब्रावह्य के प्रतिक्ल श्राचरण नहीं करता। जब तक मनुष्य विवेकहीन नहीं हो जाता, तब तक वह मुख ही को श्रपनी चेष्टा का हेतु नहीं बनाता ।

यह वात सत्य है कि मनुष्य सुख की इच्छा करता है श्रीर सुख की प्राप्ति उसके कुछ कामों का हेत्र होता है। पर इस हेत्र के पूर्व उसका विवेक कार्य करता है, श्रीर विचारवान् मनुष्य पहले श्रपने विवेक से यह निर्ण्य करता है, कि उसे किसी विशेष सुख की प्राप्ति की चेंद्या करनी चाहिये श्रयवा नहीं। पीछे चह किसी प्रकार के सुख की प्राप्ति की चेंद्या करता है। इस प्रकार उसके कार्यों का प्रधान हेत्र सुख-प्राप्ति का विवेक ही होता है। जब मनुष्य विवेक से काम नहीं लेता, तो वह मानवता के स्तर से गिर जाता है श्रीर उसका श्राचरण पशुवत हो जाता है।

ऊपर दर्शाया गया है कि मनोवैज्ञानिक सुखवाट स्वय श्रिसिद्ध है। पर मनोवैज्ञानिक सुखवाद यदि सत्य भी हो, तो उसके श्राधार पर नैतिक सुखवाद छिद्ध नहीं किया जा सकता । मनोवैज्ञानिक सुखवाद श्रीर नैतिक सुखवाद में पारस्पिक विरोध है। मान लीजिये सभी मनुष्य सुख की चाह करते है, तो फिर सुख-प्राप्ति को नैतिक श्रादर्श बनाने की श्रावश्यकता क्या है? नैतिक श्रादर्श कोई ऐसी वस्तु होती है, जिसकी श्रोर मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती। जिस वस्तु की श्रोर मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती। जिस वस्तु की श्रोर मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, उसके लिये ही किसी प्रकार की नैतिक प्रेरणा श्रावश्यक है। इस दृष्टि से कर्त्तव्य-शास्त्र की कोई श्रावश्यकता ही नहीं रहती। जब स्वाभाविक प्रवृत्ति श्रीर श्रीचत्य में विरोध होता है, तमी कर्त्तव्य की श्रावश्यकता होती है, श्रीर कर्त्तव्य-शास्त्र का निर्माण ऐसी ही स्थिति में होता है। यदि मनुष्य का कर्त्तव्य। चही मान लिया जाय, जिसकी श्रोर मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा है, तो कर्त्तव्य कर्त्तव्य के निर्णय की श्रावश्यकता ही न होगी। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक सुख-वाद नैतिक सुखवाद का श्रावार न होकर उसका उन्मूलन करने वाला सिद्धान्त है।

मनोवैशानिक सुखवाट से नैतिक सुखवाट की पुष्टि करने में वास्तविकतावाद की मूल होती है। यह एक प्रकार का नैतिक हेत्वाभास है, जिसे अमेरिका के कर्त्त-च्य शास्त्र के विद्वान् व्हीलराइट महाशय ने दर्शाया है। कर्त्त व्य-शास्त्र विधेयात्मक

नीति शास विकास शास है, यह भारतविकताबादी विकास नहीं। वस्तु स्थिति ही विवि

125

निपेच का ब्रामार नहीं यम सकती । उत्तित बीर ब्रातुबित विचार इस मान्द्रया की शेकर चलते हैं कि मतस्य वासाविक परिमित्ति के प्रतिरूच बाचरच कर धकता है, और पेता भाषरचा करना उचित है। मान लीबिये कि मनुष्य की धमी फिनाओं का देत मुख की प्राप्ति है। हो इसन यह सिद्ध नहीं होता कि सुना की प्राप्ति को उसकी किए। में का देत होना ही चाहिये। है" से बाहियें" का निष्कर्य निकालना कत्त वर क्राथवा नैतिक विचार के प्रतिकृत है। यदि एक मी मनुष्य पेतान ही बादिशी महो बादश द तिये सून का स्थाय कर तकता ही षो भी सन्त की प्राप्ति को जीवन का काक्य नहीं बनावा जा सकता। की जिस कीर मैतिकता का काचार चार्ट्याकरा। नहीं बरन् मनुष्टका कादरा होखाहै। मनुष्य की

इ.स. है, उसने उसे भी कुछ होना चाहिए इतका निर्शय नहीं किया वा सकता ! मुलवाद के बानुवार अनुस्य की सबसे बाधिक मुल प्राप्त करना चाहिए। बहुत ते लोगों का द्वल कपने मुख ने कथिक दोख है कतपन मुखबाद की पह विद्यास्त हो बाता है कि व्य पद-से-व्यक्ति कोगों के लिए व्यक्ति-से-व्यक्ति सक्त प्राप्त करना चाहिए । इस प्रकार का काम करना चाहिये किससे करना बौर शाय-शाय वृत्तरीं का भी सुल हो। नह सुल अभिक-छे-श्रमिक लोगों के लिप् श्राधिक से श्राधिक परिमाना में होना चाहिये।

उक्त शिकान्त से यह बात मान ली गर्नी है कि मुख माणा का सकता है ! बिस प्रकार मर्मामीदर समान्दर किसी मनुष्य का धाप महपा वा उकता है। उसी प्रकार सुल की मी माप हो सकती है। इस प्रकार की मान्मता के काधार पर ही यह कहा जा सकता है कि नैतिकता का ब्रादर्श कविक-से-अभिक लोगों का भल ही होना चाहिने। पर बास्तव में सल को माप नहीं हो सकती। किस स्पक्ति को किस बात में कियने सुकाकी कानुसूति हो रही है नह कीन क्वायेगा ! इस अपने ही एक सुल की बुबना दूसरे सुल के साथ करते रागम श्रीक श्रीक से नहीं क्या सकते कि कीन सा सक्का अभिक है। तक अमिकात अञ्चल है। इसका माप किसी भौतिक पदार्च के समान होना समय नहीं। बातपुन सल के नियम में' अधिक अधिक" का विचार आसंगत है। पुलवादियों ने मान किया है कि बिट प्रकार. भौनी के दो देरों को तील कर बताया का तकता है, कि कौन दा देर बना है,

उसी प्रकार सुख को भी तौल कर बनाया जा सकता है कि सुख का कौन-सा ढेर वडा है।

श्रपने ही व्यक्तिगत सुखों को एकत्र करके मापा नहीं जा सकता, फिर विभिन्न व्यक्तियों के सुरा की माप तौल करना तो श्रौर भी श्रसभव है। एक ही प्रकार का श्रनुभव भिन्न-भिन्न प्रकार के व्यक्तियों के मन में कम श्रथवा श्रिधिक सुख उत्पन्न करता है। इससे सब लोगों के सुख का श्रन्टाज लगाना श्रत्यन्त कठिन हो जाता है।

मिल महाशय ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति का सुख श्रपने लिये भला ही होता है, श्रतएव सभी लोगों का सुख सभी लोगों के लिए भला होगा, श्रथात् वह उनके कल्याण की वस्तु होगी श्रौर उसे सभी लोग चाहेंगे। पर वस्तुस्थिति दूसरे ही प्रकार की है। एक मनुष्य वा सुख दूसरे के लिए दु ख हो जाता है। मान लीजिये, कि एक साथ काम करने वाले टो व्यक्तियों को एक कारखाने में बरावर वेतन मिलता है। उनके वेतन में, मान लीजिये, वृद्धि हो गयी। एक का वेतन डेढा हो गया श्रौर दूसरे का सवाया। यदि हम मिल् के सिद्धान्त को मानें, तो दोनों को ही श्रिषक सुखी होना चाहिए। पर इस प्रकार की वृद्धि से एक श्रिषक सुखी होना है, श्रौर दूसरा दु ख की होता है। समव है कि दोनों के सुख श्रौर दु ख का मिला देने पर दु ख की मात्रा ही श्रिषक निकले। जब चोर पकड़ा जाता है, तो साहू कार प्रमन्न होता है, श्रौर चोर दु खी। ऐसी स्थिति में चोर के पकड़े जाने के कार्य का मृत्य कैसे श्राँका जा सकता है।

सुखवाद के सिद्धान्त की यह मान्यता है कि अपने सुख और दूसरों के सुख में विरोध न हो। पर वास्तव में जो व्यक्ति अपने सुख का विचार रखकर काम करता है, वह दूसरों को सुखी नहीं बना सकता, और जो दूसरों के सुख को ध्यान मे रखता है, उसे अपने सुख का त्याग करना पहता है। दूसरे के सुख के लिये प्रयत्न करनेवाला व्यक्ति मुखवादी नहीं हो सकता। यदि वह सुदा को ही सबसे अधिक सूल्यवान् वस्तु मानता, तो वह अपने लिए ही सबसे अधिक सुख प्राप्त करने की चेष्टा करता। सुखवाद के सिद्धान्त को त्याग कर ही मनुष्य दूसरों के सुख के लिये यत्न कर सकता है।

नीविशास

धपना सुन्न एक संबेदना उराध करन बाली बस्तु है। पर बूठरेख

7=

मुन्त संबेटना नहीं है। दूसरे का सुन्त मनुष्य का विभार मात्र होया है। यह विचार मनुष्य को संतोप भन्ने ही दे वह वैशी संवेदनाएँ उत्पन्न नहीं कर एक्या। र्षेत्री बापना भुन्न उरन्तर करता है। वृत्तरे लोगों के धुन्न के तिने महन करने नास स्पर्कि एक क्षादशः के लिमे मान करता है, त कि सुला के क्षिमे । इस कार्ड मुखबाव चौर सब की सताब के सिकान्त में पारस्परिक विरोध है ।

इस मनवादी दार्शनिकों ने एवं मुन्तों को एक हो प्रकार का नहीं मान्य है। खब्बट मिल महाराय के बनुसार सुख मिल मिल प्रकार के होते हैं। रायग भौर पेर्यागामी का सुन्त किए मकार का है उसी मकार का बुख कवि भीर वारानिक का नहीं है। एक सुल पाश्चिक सर्वाद रामिक है, सीर वृक्त हुत शारिक है। इस प्रकार सुर्खी में प्रकार मेद का मानने से सरकाद का सिकान्त नप हो बाता है। सबि सुस्त सी कई प्रकार न हैं दो फिर कौन से बुख की नंविकता का माप दरब बनाया बाय । किसी स्पक्ति के ब्रासरफ को एक स्पत्ति यक प्रकार के मुख से नाप सकता है और पूत्रण दूतरे प्रकार के मुख से । दोनी वी बह सबसे हैं कि उनका ही मापदबंह ठीक है। ऐसी क्षिति में हमें स्क वुसरे सापदयंड की लीव करनी पहेंगी जो विभिन्न प्रकार के सुखीं से एक की उच्यकारि और दूसरे को निम्नकाठि का प्रसाशित करें । बाह्यक में इंड प्रकार का मापद्यंत्र हमार विकारों में सदा काम करता है। हम उस सुक्त को अन्सा कहते हैं, विश्वम सब लोगों का कहनावा बीता है। इन्द्रिय सुक्त, वो एक ही व्यक्ति को कातन्त्र देशा है, कभी भी उन कोडि का एस मही भागा नाता ! विवेद और विचार के जो तल उरका होता है उसी को खेंचा मामा बाता है। पर यह इस विवेक और विचार को गुल के खेंचे और नीचे होने का नियापक मान सेते हैं तो मुखबाद की मापदबड मानना छोड़ देते हैं। वह मापनश्ब कैना विसे स्वयं की प्रमायिश करने के लियं वृत्तरे मापदश्य की बावहपकता हो !

उपमुक्त भुक्तिमें है। यह सम्म होता है कि मुलबाद का विद्यान्त हुटि-पूर्य दै। बालव में एक चाहे वह एक स्वक्ति का हो ब्रमवा तब का क्रमवा काविक-ए काविक लोगों का नैविकवा का मापद्य व गहीं वन तकता। सुल को नैविरका का मापरपंड मान होने से मैठिकता की शुक्रि न होकर उक्का

हान ही होता है। सुरवादी अपने तथा अपने राष्ट्र के मुझ को मृढि वरने के लिये बड़े-बड़े समाम उपस्थित करने है। ये समाम सुरव की मृढि व कर टुन की ही मृढि करते है। इस अकार मुखबाद का अपने आप में ही विरोध हो जाता है। नैतिकता प्राप्टितक जीवन में नहीं, वरन् उसके ऊपर विजय प्राप्त करने में है। इसके लिये आरम-नियन्त्रण और तम की आपश्चात्रता होती है।

### श्रन्तः श्रनुभृतिचादी सुखवाद

श्रन्त श्रनुभृतियादी सुरावाद के प्रवर्गक निजविक महाशान है। निजविक महाशाय सुत्र की सक्षार की सन्धे मृह्यवान् वन्तु मानते थे। परन्तु उन्हें यह भी श्रान था कि श्रपने ही सुरा को श्रपन कार्यों का लच्य बना लेना उचित नहीं। ऐसा करने से समाज में कला हो जाने को सम्भावना है। भारतेक मनुष्य श्रपना सुत्र चाहता है, श्रीर यदि श्रपने सुरा की प्राप्ति को ही परम पुरुषार्थ मान लिया जाय, तो फिर मनुष्यों को अपने सुरा के हेतु दूनरों को कष्ट देनेसे रोकने के लिए कोई साधन न रह जायगा। परन्तु सिजविक महाशय यह भी जानने थे, कि स्वार्थ मुख्यवाद से, परार्थ मुख्याद नहीं निकाला जा सकता है। उन्हें मिल महाश्य की ताकिक भूलों का पर्याप्त जान था श्रीर उपयोगितावाद के श्रान्तरिक विरोध को भी वे भली भाँति जानते थे। श्रतएव एक नये सिद्धान्त के श्राधार पर ही उन्हें पदार्थ सुखवाद की सिद्धि करनी थी। इसलिए उन्होंने श्रन्त, श्रनुभृतिवाद की शरण ली।

सुखवाद की सिक्धि—सिजविक के सिद्धान्त के दो मुख्य प्रग है—पहला सुख को सबसे मूल्यवान् वस्तु मानना, श्रीर दृमरा श्रपने तथा पगर्य दोनी के मुख के लिये समान प्रयत्न की श्रावश्यकता दर्शाना। सिजविक ने हन दोनी वातों को सिद्ध करने के लिए कुणल युक्तियों से काम लिया है। सुख का ही उचिन पुरुपार्थ दर्णाने के लिये सिजविक ने निम्मलिखिन उक्ति दी ह—

मनुष्य अनेक प्रकार के पटाथों को प्राप्त करने की नर्बटा चष्टा किया व ता है। इन पदायों को प्राप्त करने के प्रयत्न की यदि हम मनोवेजानिक हिए से दर्जे, तो हम प्रयत्न का चस्तु को भीतिक पदाय नहीं, वरन् उम पटार्थ के शान को पावेंगे। मनुष्य को धन सन्तोप नहीं देता, वरन् श्रुपने पास धन रहने मा पदार्थों का जान खर्म मुस्यवान् बरद्ध नहीं है बरन् इन झानों से उत्तम होते

35 कान छन्तोप नेता है। इसी प्रकार किसी मोग्य पतार्थ का स्थेन ही वासाविक

वाला रास ही मूस्यवान् वस्तु है। जब कोई मनुष्य किसी विपय का विन्तन करता है को वह न बाधा बस्तु क किये बिस्तन करता है, और न अस बस्त है विचार के लिए निग्दन करता है। बरन् बस्तु के बिन्दन करने से उसक होने बाले सद्ध के किये चिन्दान करता है। विषय स्वयं प्यारा नहीं है विषय से उत्सा होतेबाल सन्त के लिये विषय प्लास है। इस प्रकार सिम्निक महारान के कथनातुमार मनुभ्य सब प्रकार के कामी को सुन्य के क्षिये ही करता है। यहिं बद्द किसी निपय का चिन्तन करता है तो बद्द सुत्त के लिये, और मदि बद किती कास से या उनके चिन्दन से बिरद होता है तो वह सुन के बिनास के कारस ! यति इस इस प्रकार धानतहरून के हारा यह निश्चम करने को वेश करें कि भानव बीवन की छवते भूस्पवार् वस्तु कवा है कार्यात् अभूष्य का सर्वेत्रहरू पुरुपार्य क्या है, तो इस उसे लुल के ब्राविरिक्त और कुछ म पार्वेगे । इस प्रकार सिक्षिक ने सुन्द की सात मुक्तवान् वस्तु विद्ध किया है। दूसरी वस्तुकों का मुक्त सल से झाँदा बाता चाहिए। परन्त एल का मूक्त झन्द हिसी बखा के कारा नहीं क्योंका का सकता । स्यावदारिक विवेक का कार्य-सिश्चीक महाराय के शिकाना का वसरा बाग क्रापन कीर परापे सुल की बुद्धि की एक सी क्रावहरकता का विद करता है। इसके लिए सिजनिक महाराज विवेदवाद की शारण सैते हैं। मनुष्प का विवेक अपना सर्विचार उसे अपने सभी कार्यों में स्थानपुष्क दोने के लिए मेरित करता है। न्यायमुक्त होने की मेरबा। मनुष्य की बन्दाः बागुम्ति है। इस ग्रेरवा को निवांवक में ब्यानहारिक विवेक कहा है। यह स्थानहारिक विवेक एक ब्रोर मनुष्य को कपने और पराये सन्द की कीमत एक ही दरह करने के तिए बाप्प करता है और दूसरी और वह मिश्र मिश्र समय के अपने ही सुख

की एक बरावर मूस्य का शमकते के शिप्त बाध्य करता है। वह मनुस्य इत

<sup>1</sup> Intuitionistic Hedonism.

स्यावहारिक विवेक की श्रवहेलना करता है, श्रर्थात् जय वह श्रपनी श्रन्तरात्मा की श्रावाज के प्रतिकृत काम करता है, तो उसे श्रात्म-भत्मंना की श्रनुभूति होती है। मनुष्य की म्वाभाविक प्रवृत्ति श्रपने सुख को श्रिधक मूल्यवान् मानने श्रीर दूसरे के सुख की परवा न करने की होती है। इस प्रवृत्ति का विरोध श्रन्तरात्मा के न्याय का नियम करता है, श्रर्थात् मनुष्य की श्रन्तरात्मा उसे दूसरे व्यक्तियों के सुख की वृद्धि के लिए प्रेरित करती है। इसी प्रकार मनुष्य की खाभाविक प्रवृत्ति जीवन भर के सुख को सुनाकर क्लिएक सुख की श्रोर दौडने की होती है। इस प्रवृत्ति का विरोध भी मनुष्य की श्रन्तरात्मा श्रपने न्याय के द्वारा करती है।

इस प्रकार जो व्यक्ति अपने आचरण को नैतिक बनाना चाहता है, उसे अपने और दूसरे लोगों के सुख के लिए समान रूप से प्रयत्न करना आवश्यक होता है। दूसरे, उसे ज्ञिक सुख के फेर में न पडकर जीवन भर रहने वाले सुख के लिए चेष्टा करना पहता है।

सिजविक के सिद्धान्त की श्रालोचना—सिजविक महाशय के सिद्धान्तों में दो विरोधी विचारधाराश्रों का मिश्रण पाया जाता है। साधारणत श्रन्तः श्रमुभ्तिवाद सुखवाद का विरोधी है। श्रन्तः श्रमुभ्तिवाद में त्याग, तपस्या श्रोर 'कत्तं व्य के लिए कर्त्तः य' करने के सिद्धान्त पर जोर दिया जाता है। सिजविक ने एक श्रोर जावन की सबसे मृत्यवान् चस्तु सुख को वताया श्रीर दूस रीश्रीर इसे सभी में वरावर वॉटने की श्रावश्यकता की श्रन्त श्रमुभृति के श्राधार पर सिद्ध किया। इस प्रकार उन्होंने जडवाटी विचारवारा का श्राध्यात्मवादी विचार-धारा से साम-खस्य स्थापित करने की चेष्टा की है। सुखवाद का सिद्धान्त मिल श्रीर बेन्थम महा-श्रम का है, श्रीर व्यावहारिक विवेक का सिद्धान्त, जिसका श्राधार मनुध्य की श्रन्तः श्रमुभृति है, काट महाश्य का है। इस प्रकार सिजविक के विचारों में मिल श्रीर बेन्थम के विचारों का, काट के विचारों से समन्यय करने के यतन की हम देखते हैं।

<sup>1.</sup> Practical reason.

नीति शास्त्र

₹8.9

परन्तु इस पान में बारवारिक विरोध है । बुक्तबाद और अन्तः अनुभूतिवार पा विकेतवाद को एक ही विद्यान्त में तो ज्ञाना नौंद जीन की बाबी क्लार्क गांधी को बलाना है। बुक्तबाद खुन्न को ही परम पुरुष्पार्थ मानवा है, बारे कोन वे विवेदवाद का चार सुन त्याग है। परने विद्यान्त को इस्का को बारने बातवार में माना माना गांधी है और दूपरे में हिन्दर-मुन को इस्का को बारने बातवार में स्थान हैना क्लार्क के बुक्त होना कवाबा गया है। इस मकार सुन्त को परमपुरपार्थ मान कर कांद्र महाराम के विद्यान्त का चतुनयोग नहीं किया व्यावकार। इसने यह निहिन्नत है कि यह मेरेन तरमों का देवन करना हो यह समिवार की हो।

दुलबाद की झालोचना इस पहले ही कर झाए हैं। सनुष्य धपने छमी कामों में कुल की हो लोग नहीं करता है। झालुनिक मनोविकन मनोवैकानिक पुलबाद के विद्याल की अमयुर्ग मानता है। समुख्य धपने कामों के झाल-धनीय मात्र करने की बैदा करता है न कि बुल । यह झाल-सन्तीय कमी पुल की मानि के हाता है, बोर कमी सुक लगा के।

विवाहक ने किछी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा का वो मनीवैद्यांतक विरक्षेपक किया है वह ठीक नहीं है। विवाहक ने इस्त वह स्वाहत के बच्च के विवाह कीर उससे में इस्त के विवाह कीर उससे के उ

ने अथवा उपयोगितावादियों ने की है। उन्होंने अपने आप को तार्किक भूलों से वचाने की चेष्टा की है, पर वे अपने आप को मनोवैगानिक ओर दार्शनिक भूलों से बचान सके।

सिजिविक ने व्यावहारिक विवेक के दो श्रग वताए हैं। व्यावहारिक विवेक मनुष्य को अपने श्रीर पराये सुख को एक ही हिए ने देखने के लिए प्रेरित करता है। परन्तु इस प्रकार की प्रेरणा वास्तिवक है या कोगे कल्पना मात्र, यह नहीं सिद्ध किया गया है। फिर श्रपने श्रीर पगये सुख में सदा विगेध रहता है। जिस व्यक्ति को श्रपने सुख की चिन्ता का श्रभ्याम रहता है, उममें दूसरे के सुख की परवाह करने की योग्यता नहीं रहती, श्रीर जो व्यक्ति दूसरे लोगों की सुख-इद्धि करने का श्रम्यास करता है, उसे श्रपने सुख की परवाह नहीं रहती। वास्तव में ऐसा ही व्यक्ति दूसरे लोगों की सुख इद्धि की परवाह करता है, जो शारीरिक सुख को सुख समभता ही नहीं। श्रपने श्रीर दूसरों के सुख की प्राप्ति की चेष्टा समान रूप से करना सम्भव नहीं।

इसी प्रकार श्रपने एक समय के सुरा श्रोर जीवन भर के सुग्व के बीच न्याय के नियम को वर्तना सम्भव नहीं। सुख की कीमत करने वाला व्यक्ति प्रायः वर्तमान सुख को ही मूल्यवान मानता है, उसे भावी मुग्व की परवाह नहीं रहती। जिस तरह पराये सुख का विचार सुख नहीं है, उसी प्रकार भावी सुख का विचार मी सुख नहीं है। यदि पराये श्रथवा भावी सुख के विचार श्रपने श्रीर वर्तमान सुख के उपभोग से हमें रोकते है, तो इस रोकने को प्रक्रिया से सुखवाद की सिद्धि नहीं होती, वरन् उसका खडन ही होता है। सबा सुखवादी वर्तमान काल के श्रपने ही सुख की सबसे श्रधिक कीमत करता है। जब वह दूसरों के मुख की परवाह करने लगता है, तथा श्रपने जीवन भर सुखी रहने का विचार मन में लाता है, तो वह सुग्ववादी नहीं रह जाता, विल्क विवेकवादी बन जाता है।

इस प्रकार सिनविक ने श्रन्तः श्रनुभृति श्रयवा विवेकवाद को सुखवाद के सिद्धान्तों से मिलाकर सुखवाद का पन्न पुष्ट न करके उसके श्राधार-स्तम्भ को ही गिरा दिया है।

भरम रे नैतिक मुखबाद क्या है ! मनोमैद्यानिक मुखबाद और नैतिक धुनवाद में

क्या के 🖁 ।

१ स्वार्थ मुलबाद और पराच सुम्बान में क्या मेद है ? इस प्रतंग में ईपोस्डू

रत महाराज के तिहान्त की जासीजना (करते हुए। उसे स्तह कीविये। ३ परार्थ गलवाद का मनोवैज्ञानिक काचार क्या है ! केवम महाराव के

विचारों को स्पष्ट कीविये कीर मित्र के विचारों से उसकी ततला कीविने !

शुक्रवाट मनुष्य को सुन्ती म बनाकर दुःखी ही बनायेगा<sup>39</sup>—वह कपन

कहाँ तक सत्य है ( इस विषय में सीन महासूच की अकियों का श्यम की किये। मनावैक्रानिक सुलवाद नैतिक द्वलवाद का ब्राव्यर कहाँ एक बन सकता है!

क्या यह करना ठीक है कि पदि मनोपेशनिक सुलवाद चरव है, दो नैतिक सुखबाद को भ्रवस्य ही भिष्या होगा चाहिये। ९ सिमनिक मनाराम के सुनकाद की निरोपका क्या है ! सतुष्य का

न्याबहारिक विवेक उतके कर्सम्य के निर्याय में क्यों तक काम करता है ह

# तेरहवाँ प्रकरण

# प्रकृतिवाद

प्रकृतिवाद का सिद्धान्त — प्रकृतिवाद नैतिकता का एक पुराना सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त के श्रनुसार प्राकृतिक जीवन ही भला जीवन है, श्रीर श्रप्राकृतिक जीवन ही वरा है। जो श्राचरण प्रकृति के नियमों के श्रनुसार होता है, उसे हमें भला श्राचरण कहना चाहिए, श्रीर जो उन नियमों की श्रवहेलना करता है, उसे हमें बुरा श्राचरण श्रर्थात् श्रनैतिक श्राचरण कहना चाहिए। जिस प्रकार ससार के श्रन्य प्राणी प्रकृति के नियमों का पालन करते है, उसी प्रकार मनुष्य को भी प्रकृति के नियमों का पालन करता उचित है। मनुष्य यदि प्रकृति से श्रपने कर्चव्य के विषय में शिद्धा नहीं लेता, तो उसे सन्मार्ग मिलना कठिन है। मनुष्य के मन में श्रपने कर्चव्य के विषय में श्राचार नहीं लेता, तो उसे सन्मार्ग मिलना कठिन है। मनुष्य के मन में श्रपने कर्चव्य के विषय में श्राचार नहीं रहता। प्रकृति की कियायें प्रत्यच हैं। इन्हें श्राधार मानकर हम किसी निश्चित मत पर पहुँच सकते हैं, श्रीर श्रपने जीवन के लिए उचित मार्ग निकाल सकते हैं।

प्रकृतिवाद की श्रावश्यकता—प्रकृतिवाद रूढ़वाद का विरोधी है। साधारणतः मनुष्य श्रपने धर्माधर्म का निर्णय धार्मिक पुस्तकों से करते हैं, इन धामिक पुस्तकों में किसी महान् पुरुष की कही हुई वार्ते लिखी रहती हैं। दूधरे लोग श्रपनी श्रावश्यकता के श्रनुसार इनमें परिवर्तन कर देते हैं। कभी-कभी धर्म-पुस्तकों के उपदेश, देश श्रीर काल के प्रतिकृत होते हैं। महान् पुरुषों ने लो उपदेश दिए थे, वे उस समय के लिए उपयुक्त थे, श्रीर वे किसी विशेष देश के लोगों के लिए दिए गए थे। पर उनके धर्मो-पदेशों का प्रचार श्रनेक देशों में हो गया है, ग्रीर श्रव समय भी वदल गया

१६६ नीति शास्त्र

है। ब्रह्म उनके बहुत से उपदेश हैरा और काल के अम्बुक नहीं हैं म घम के पुरोहित उनके उपदेशों पर लोगों की भदा बनाये रखने की वेद्य करते हैं। इस्तिए ने सम पुस्तकों पर सनेक प्रकार की टीकामें सौर वार्वानें शिखते हैं। इस प्रकार पुराने पैगम्बरों के कहे हुए बोड़े से सीमे-सादे बाक्स बड़ी-वड़ी पोधियों का रूप भारका कर छेते हैं। यह कमी मतुष्य को सर्म का निर्वत करना परवा है, वो उसे भम के इन प्रयोहितों की शरण होनी पहती है। वे लोग करा स्माकत्त स्म का निर्योग कापनी पोषियों के ब्याधार पर करते हैं। इस प्रकार मनुष्य अपने स्तरुन चिन्तन को शक्ति को लो देशा है। घम पुस्तकों में कहे गये उपदेशों में विरोध होते हैं। <u>व</u>नियों में कई धर्म हैं, और उनकी यम पुरतके विभिन्न प्रकार की बाठों को बस बताटी हैं। बद दो भम-पुरतकों की बार्तों में विरोध दो तो सद् बास्त् का निर्यम कैसे किया जाय ! सनुष्य पर्म-पुरतकों को अपना पय-प्रदशक बनाकर क्रमेक प्रकार के बारवाचार करता है कीर नहीं नहीं शहाहर्यों भी सहता है। इससे बोबन सुबी न होकर दानी ही होता है। विकान-पुरा के पूर्व मूरोप में ईसाई मर्म का जूब प्रचार का । सभी स्रोग पादरिकों को देवता के समान प्रवते क्योर उनकी बाती को किना किसी मुक्ताचीनी के मानते ये। सोगों की इस अवनिषक सिति है पादरिकों ने साम उठावा । उन्होंने बापने बीवन को काव विकासी बना खिया कौर दपय इक्डा करने के किये ने स्तर्ग के दिक्कर केवले सरो। जो कोई उनके काचरना की तुक्ताचीनी करता या वे उसके प्राया है। बाहते थे। सर्वन्त्र चिन्तन बरने नाला कामगी समस्य बाता था कौर बाग पर बिसी प्रकार कारोप करमें बाक्ते अवदा दाइदिल में लिखी बलों के मिरिक्स किसी सरद को इर्जान वाले स्वक्ति को वे किन्दा ही कता बालते थे। इस प्रकार कर्म के नाते सत्य का गता भी संबद्धाता या। स्वतःत्र विश्वतः पाप समस्य व्यक्ताया। जिल प्रकार इसारे पर्याहे क्योर पुरोदित शास्त्र के विरुद्ध किसी बात को सह नहीं सकते और सरक्ष विश्वन करने नाते व्यक्ति का इसन करते 🖏 शरी प्रकार

सम्बद्धालीन पूरीप से प्रवरी कोग बाइरिल के विरुद्ध (क्वा) भी विद्वाल का सवार होने नहीं देते थे। वो पेठे विद्वाल झर्चाल सम्बद्ध सर्वार करवा या उराका वे दसन करते थे। वारे सुरोग से कहिबाद पैला दुखा यां। इसके कारण समाज के कुछ लोग सुख छौर छाराम से रहते थे। छौर बाकी लोग पादरी छौर जर्मादारों की गुलामी किया करते थे। वे इसी को छपना वर्म समभते थे।

उक्त सामानिक स्थिति को वदलने के लिए ही प्रकृतिवाद का प्रचार हुआ।
प्रकृतिवाद पुरानी रूढ़ियों और विचार परम्पराश्रों की आलोचना करता है।
प्रकृतिवाद मनुष्य की बुद्धि को आप्त-वचन, परम्परागत विचार तथा धर्म पुस्तकों के बन्धन से मुक्त करने की चेष्टा करता है। प्रकृतिवादी विश्वास करता है, कि जिस प्रकार पुराने लोग अपने कर्तव्य का निर्ण्य कर सके, उसी प्रकार हम भी अपने कर्तव्य का निर्ण्य कर सकते हैं। यदि कोई एक व्यक्ति कर्तव्य-पथ को जान लेता है, तो हम भी अपने कर्तव्य-पथ को जान लेता है, तो हम भी अपने कर्तव्य-पथ को जान सकते हैं, हमें उसकी मानसिक गुलामी करने की आवश्यकता क्या है। प्रकृतिवादी पुस्तकों को गुरु न बनाकर प्रकृति को ही अपना गुरु बनाता है। मनुष्य सडी-पुरानी विचारधारा मे पड़-कर मरता रहता है, उसे इससे मुक्त करना प्रकृतिवाद का उद्देश्य है। प्रकृति सदा नये विचार उत्पन्न करती है, और मनुष्य को उचित और 'अनुचित का जान कराती रहती है।

प्रकृतिवादी उसी सत्य को सच्चा मानता है, जो अनुमव-गम्य है। वह किसी के कहे हुए सत्य को नहीं मानता। यदि कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति कोई 'वात कहे, तो प्रकृतिवाद के अनुसार उसकी प्रामाणिकता का निर्णय प्रत्येक व्यक्ति को अपने अनुभव के आधार पर करना चाहिए। कोई वात, चाहे वह । कितने ही विद्वान व्यक्ति अथवा धर्म अन्य की कही हुई क्यों न हो—और उसको कितने ही लोग क्यों न मानते हीं, यदि वह अपने अनुभव में सत्य नहीं उत्तरती, तो उसे कदापि न मानना चाहिये।

प्रकृतिचाद के प्रकार—सुखवाद के समान प्रकृतिवाद कई मतों का सुचक शब्द वन गया है। इसके श्रन्तर्गत कई विरोधी सिद्धान्तों का समावेश होता है। कुछ प्रकृतिवादी विवेकवादी (सदिवचारवादी) हैं, जो चैतन्यसत्ता को ससार का तत्व श्रथवा सचालनकर्त्ता मानते हैं, श्रीर कुछ प्रकृतिवादी जडवादी हैं,

<sup>1.</sup> Rationalistic. 2 Materialistic.

नीवि शास्त्र

₹85

कियें चैक्य एका के अक्तित में पिर्वाए हो नहीं है। प्राचीन एमम के कुछ मृतानी हारों निक अपने आपका प्रकृतियादी करते थे पर वे चेकत एका को जगत् का तक और उसकी कियाओं का ऐचालन करने आला मानते थे। हस उद्दर कोड़क मन के प्रवच्छ केनी महाराम वार्य मन के प्रकृतिकार कारचे उद्दर कोड़क मन के प्रवच्छ केनी महाराम वार्य मन के प्रकृतिकार कारचे लगावात करते थे। पर उन के कम्मानुकार सवार की समी क्रियाओं का ऐपातन विरुव्धमानी विवेच के हारा स्थान चेकन एका के हारा होता है। यही चेकन एका मने के साथ में का माने के साथ में वार्य करती है। वह हम विवेच के काम लेके हैं, से वह हम विवेच के काम लेके हैं, से वह हम विवेच के प्रमाण करता है, उसी प्रकार कम्मी कियाओं को भी विवेच के हारा संभावत करती है, से उसी प्रकार कमारी को भी विवेच के हारा संभावत करते हैं एका हमारी पत्रका साथ हमें हमें हैं । इस एक्सा को प्यान में रक्षण साथ करता है। साथ संभावत करता है। साथ स्थान हमारी पत्रका काम स्थान करता है। साथ स्थान काम साथ करता है। वह सामाइतिक काम स्थान करता विवेच के प्रतिकृत सामाय करता है। वह सामाइतिक को मिलाम करता है।

आपने आप पर अपूष्य निमन्त्रय रखने में ही विवेकसीलता है । इस् मकार के नियम्बल की गोम्मता मारा करने के पूर्व मानास्त्रक मानास्त्र (ईनिंग) की बावरत्रकता है। यह अप्यास्त्र करनी है पूर्व मानास्त्र करना है। वह अप्यास्त्र करनी इंग्लिंग के बावरत्र करना है। वह अपयास्त्र करने के साम्प्रस्त्र मार्टी के सह समय आपने एक स्वास्त्र की खेठकाने कर रहे हैं। अरत्य वर्ग-वक्त के समय अधित काम कर सकते की योग्यता मारा करने के सित्र और इन्तियों की वस्त्र में सकते के लिए आपमास के सित्र की साम्यासक है। वह अपयास कर सकते की साम्यासक है। वह अपयास के साम कर सम्बन्ध कर समय के साम कर सम्बन्ध कर समय करने के सित्र की साम स्वास्त्र के साम कर सम्बन्ध की अपयास के साम कर सम्बन्ध की साम सम्बन्ध कर समय कर सम्बन्ध के साम कर सम्बन्ध कर समय के साम कर सम्बन्ध के साम कर सम्बन्ध के साम कर सम्बन्ध के साम के साम कर सम्बन्ध के साम का साम के साम का साम के साम का साम क प्रकृतिवाद को ग्रापने जीवन में उतना ही चिर्तार्थ करता है । स्टोइक मत में विवेकवाद ग्रौर प्रकृतिवाद का एकत्व है।

देविक प्रकृतिवाद न्याधुनिक युग के श्रारम्भ में यूरोप में प्रकृतिवाद के सिद्धान्त का प्रवर्तन फ्रान्स के क्रान्तिकारी विद्वान् जेकीस रूडो महाशय ने किया। रूडो महाशय जडवाटी नहीं थे। वे चैतन्य सत्ता के श्रन्तित्व में विश्वाम करते थे। पर वे समाज की रूढ़ियों श्रीर उसमें प्रचलित रूढिवाटी धर्म के विरोधी थे। वे उनका उन्मूलन करना चाहते थे। वे कृत्रिमता की हटाकर स्वामाविक को मनुष्य के जीवन में लाना चाहते थे। उन्होंने स्वामाविक धर्म के सिद्धान्तों का प्रचार किया। इस स्वामाविक धर्म को हम पुस्तकों तथा समाज के रूढ़िवादी विचारों से न सीखकर प्रकृति देवी से सीखते हैं। रूसो महाशय के कथनानुमार प्रत्येक वस्तु, सृष्टिकत्तां के हाथों से श्राने के कारण, सुन्दर होती है, श्रीर वह मनुष्य के हाथ में श्राकर ही भ्रष्ट होती है। श्रव्य मला श्राचरण वही है, जो प्राकृतिक है, श्रीर जिसमें किसी प्रकार की फूठ श्रीर कृत्रिमता के लिए स्थान नहीं है। यदि मनुष्य श्रपने उत्पर श्राप को निर्भर कर दे, तो वह श्रिनेक प्रकार के शारीरिक रोगों श्रीर पापों से मुक्त रहेगा। सम्यता मनुष्य को चतुर श्रीर चालांक वनाती है, वह उसे मला नहीं वनाती। भला बनने के लिए मनुष्य को प्रकृति-देवी की श्ररण लेनी चाहिये।

जड़वादी प्रकृतिवाद — उपर्युक्त दोनों प्रकार के प्रकृतिवाद से भिन्न जड़-वादी प्रकृतिवाद है। जड़वादी प्रकृतिवाद के सबसे श्रिषक प्रसिद्ध प्रवर्त्तक इगलेड के दार्शानिक हरवर्ट स्पेन्सर महाशय है। श्रव प्रकृतिवाद का जो रूप उन्होंने दिया, उसे प्रकृतिवाद का वास्तविक रूप माना जाता है। श्रतएव प्रकृतिवाद के सिद्धान्त को समुचित रूप से जानने के लिए हरवर्ट स्पेन्सर महाश्यय के विचारों की मुख्य वातों को सममना श्रावश्यक है।

<sup>1</sup> Spritualistic naturalism.

<sup>\*&</sup>quot;Every thing is beautiful as it comes from the hands of the Author of things every thing corrupts in the hands of man"—

नीति शास्त्र

#### जड़बादी प्रकृतिवाद का आधार

200

जड़बादी प्रकृतिवाद का काचार क्षेत्रन कियन के वे रिखान्त हैं किनक करवेपक भीडार्किन महाराय ने किया है / बार्किन के क्ष्मुखर प्राविशों के जीवन के विकास में मिन्नलिखित जार कियारों काम करती हैं।

- (१) जीवन के लिए सुद्ध <sup>1</sup>
- (२) श्लाकरिसक नवीनचा का उदय<sup>क</sup>
- (१) प्राइतिक जुनाव<sup>8</sup> (४) वंशातकम द्वारानसार<sup>४</sup>

स्थार में अनेक मार्बी हैं। वे अपनी करवानों भी उत्पत्ति करवे रहते हैं। मौड़े ही समय में ये हतने बढ़े बाते हैं, कि उतने लिए मोजन की अमी हो बातो है। रेसी अवस्था में उनमें मोजन के लिए आपने दिख मारम्य हो जाता है। इस दुद्ध में पक मार्थी पूछरे के मोजम झीनने की बेदा करवा है उस पर अधिकार बातने की बेदा करवा है, अपना उसे नव कर आजवा है। मार्ची का संधारिक बीजन हो एक लेमाम है। हमी बजाना मार्ची निर्मेस की तथा नव करते पढ़े है, वीर स्वीम्म नव हो बाते हैं।

बीबत को तहार करत समय एक दी माघर के माथियों में कुछ नवीनता साती है समाद नये पूर्य उरुप्य हो बाते हैं। दनक उरुप्य होना सावस्थिक होता है। यदि में नवे गुण्य उरुप्य को बात्यों के बीबन-उपाम में वहायक हुए हो। बह प्राची क्य बाता है। बह बूचरे माथियों पर विकय मास करते से समये होता है। यर कमी-कमी किसी चारि के माथियों में पेरे गुण्य उरुप्य हा बाते हैं वे उन्ह बीबन-समाम में स्वाचना न किस उन्हों बिनाय को समस्य बन बारे हैं। विना माथियों में बीबन-सम्म में समुख्य में दे बाहे मुखे का विकार हो। बाता है में बच्च बाते हैं। उनका वच्च चना हो। माइन्टिक बुनाव कहनाया है।

<sup>1</sup> Struggle for Existence 2. Chance variation. 3. Natural Selection. 4 Transmission through beredity

प्राणी के श्रन्छे गुण वे कहे जायंगे, जो संग्राम मे उसके सहायक हों, श्रर्थात् जिनके कारण वह ससार मे श्रपना जीवन सुरचित रख सके, श्रीर बुरे गुण वे कहलायेंगे, जिनके कारण उसका विनाश हो।

प्राकृतिक चुनाव में वे प्राणी वच जाते हैं, जिनमें प्राकृतिक वातावरण के अनुसार अपने आप को वना लेने की योग्यता होती है, अर्थात् जिनमें ऐसे गुण हैं, जिससे वे वदलते हुए प्रकृति के वातावरण के अनुसार अपने आचरण को वना लेते हैं। जिन प्राण्यों में यह गुण नहीं होता, वे नष्ट हो जाते हैं। प्रकृति किसी प्राणी के प्रति दया नहीं करती, वह सदा योग्य प्राणी की रचा करती है, और अयोग्य लोगों को ससार से निकाल बाहर करती है। योग्य प्राणी वह है, जो प्रकृति की अनुकृत्वता प्राप्त करता है, अर्थात् जो अपने आप को अपने वातावरण के अनुसार परिवर्तित करता रहता है।

प्राकृतिक चुनाव होने पर जो प्राणी वच जाते हैं, उनकी सन्तान ही ससार में रहती है। वशानुक्रम के अनुसार योग्य प्राणियों की सतान ससार में समृद्ध होती है, अर्थात् ससार में वच रहनेवाले प्राणी वे हैं, जिनके पूर्वज अपने आप को प्राकृतिक वातावरण के अनुसार वनाने में समर्थ हुए।

मानव समाज के विकास का प्राष्टितिक कम— उस प्राष्टितिक जीवन-विकास के नियम को जब इम मानव समाज के विकास में घटित करके देखते हैं, तो उमकी सत्यता बहुत कुछ स्पष्ट हो जाती है। मानव समाज में वे लोग ही उन्नित करते हुए दिखाई देते हैं, जिनमें कुछ ऐसे गुण हैं, जिससे वे दूसरे मनुष्यों से जीवन समाम में विजय प्राप्त कर सकें, श्रीर श्रपने श्राप को वातावरण के अनुसार बना सकें। जिन लोगों में मानिसक बहता रहती है, श्रीर जो इसके कारण रूहिवादी बने रहते हैं, व वातावरण के श्रनुसार बना लेनेवाले व्यक्तियों के विश्व जीवन-संग्राम में विजय प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जो लोग सदा किसी नई वात की खोज में रहते हैं, श्रीर किसी भी प्रकार के नये श्राविष्कार से लाम उठाने की चेष्टा करते हैं, वे जीवन-सग्राम में सफल होते हैं। पुराने समय में लोग तीर, तलवार, भाले श्राहि से लडते थे। जब-वारूद का श्राविष्कार हुश्रा, तो जिन लोगों ने इससे पहले-पहल लाभ उठाया, वे दूसरे लोगों पर सरलता से विजय प्राप्त कर सके। उसी प्रकार श्राधुनिक काल में केवल श्रर-वीरता पर

मरोसा करनेवाले व्यक्ति विवयी नहीं रोते । वो लोग बद्धपर से काम लेते हैं-क्षोर वैज्ञानिक साविष्णारी से लाम उठाते हैं वे ही विवयी होते हैं। याले पहर क्षमेरिका ने पटम्बन ( क्षणुवम ) बनाया, क्षतप्त वह सरकता से जायन पर विवय प्राप्त कर स्वता ।

मनुष्य केवल वैदानिक काविकारों से ही नहीं वरिक नवे प्रकार के सामाधिक विकारों से भी बली होता है। को लोग नमें विकारों का स्वाप्य करते हैं, बीर भोग्य विकारों के सनुषार स्वप्ते सामाधिक रीति रिकारों में परिवतन करते रहते हैं ने बीडित रहते हैं होर सानेक प्रकार की बकति करते हैं। इसके प्रतिकृत कहिवारों कोग कार सकरत रहते कोश कुमारे के गुलाम हो कते हैं। यह पाई यह प्यान में रखना साकरतक है कि मार्थिक प्रकार की नवीनता करनाय क्यों नहीं होती। महर्शियाद के सनुष्य कर नवीनता मत्नी है किछते मनुष्य की महर्गि की बयनुकृतका प्रात हो सम्बंति कितने मनुष्य स्वपने साव हो बाता-वर्षा के सनुष्यार बनाने में समर्थ हो।

#### स्पेम्सर महाजय का महाविवाद

सुक्षवाद की आक्षोक्षा—स्टेन्टर सहस्यम के महरिवाद का प्रधान स्पायार शर्मिन महाराव के बीवन-विकास का प्राइतिक विकास है। इसके स्वितिक स्वकास के विकास के मी उन्होंने कान्ये विचाद का समझ्याद कार्यक्र बरने की नेवा की है। सुक्षाद को स्वक्षात्र ना करते हुए दूरवर स्टेन्टर के साथ मी किनी स्थाविक का इस और किनी को स्वित्त है। कुल स्टेन्टर है दूरवे स्टेन्टर है। इस स्टेन्टर स्टेन्टर स्टेन्टर स्टेन्टर स्टेन्टर स्टाइनर के किना स्टेन्टर स्

मक्तियाद का मैतिक बादर्श-महतियार के बतुसर वह बाबरण

भला है, जिससे मनुष्य को जीवन की सम्पूर्णता प्राप्त होती है। हरवर्ट स्पेन्सर ने ''सम्पूर्ण जीवन'' को मनुष्य के ग्राचरण का ग्रादर्श निश्चित किया है। जीवन की सम्पूर्णता ग्रपने ग्रापको वातावरण के श्रनुसार बनाने से प्राप्त होती है। वातावरण के श्रनुसार ग्राचरण करना ही भला है, ग्रीर उसके प्रतिकृत ग्राचरण बुरा है, क्योंकि इससे जीवन की सम्पूर्णता की प्राप्ति तो दूर रही, उसके ग्रन्त हो जाने की ही सम्भावना है। जिस प्रकार हम चीटी के भोजन इकट्टा करने के उद्योग को भला कहते हैं, क्योंकि इससे उसके प्राप्त की रद्या होती है, उसी प्रकार हम मनुष्य के उस उद्योग को भला कहेंगे, जिससे उसके प्राप्त की रद्या होती है, उसी ग्रांस हम मनुष्य के उस उद्योग को भला कहेंगे, जिससे उसके प्राप्त की रद्या हो ग्रांस हम मनुष्य के उस उद्योग को भला कहेंगे, जिससे उसके प्राप्त की रद्या हो

सम्पूर्णता का माप, जीवन की लम्बाई श्रीर चौड़ाई—जीवन की सम्पूर्णता दो प्रकार से मापी जाती है, एक जीवन की लम्बाई, श्रीर दूसरी उसकी चौडाई से। जीवन की लम्बाई श्रायु से जानी जाती है। श्रच्छा कार्य वह है, जिससे मनुष्य दीर्घ जीवी हो। जिस प्रकार के श्राचरण से मनुष्य श्रव्यायु हो जाता है, वह श्राचरण बुरा है। नैतिकता के माप के लिये वैयक्तिक जीवन को ही नहीं बिल्क, पूरे समाज के जीवन को व्यान में रखना चाहिए।

जीवन की चौडाई जीवनोपयोगी कायों की एंख्या से मापी जाती है। कितने ही लोग सी वर्ष तक जीते हैं, पर सम्रार में कोई महत्व का काम नहीं करते। उन्हें दुनियाँ के अधिक लोग जानते भी नहीं। कुछ लोग तीस पैंतीस वर्ष ही जीते हैं, पर वे वड़े-बड़े महत्व के कार्य कर जाते हैं। वे जितने काल तक जीते हैं, सदा किसी-न-किसी महान् कार्य में लगे रहते हैं। प्रकृतिवाट के अनुसार दूसरे प्रकार के लोग पहले प्रकार के लोगों से उचकोटि के हैं। नैतिक दृष्टि से उनका अवस्था अच्छा माना जायगा। जो व्यक्ति अपने जीवन में जितना ही अधिक जीवनोपयोगी कियायें करता है, वह उतना ही उचकोटि का व्यक्ति है, उसका आचरण उतना ही अच्छा है।

सुखवाद का स्थान — किसी भी प्रकार के श्राचरण की नैतिकता उम श्राचरण में सुख की उत्पत्ति से शत होती है, श्रीर जीवन को विनाश करनेवाली कियायें दुखदाई होती है। जब हम दूध पीते हैं, तो सुख की श्रनुभृतिः

<sup>1</sup> Complete Living.

करते हैं बद सहे गते भना की सा लेते हैं, सो द्वारत का क्षतुमन करते हैं।

7 Y

भित्रों से मिलमा, मोच मे शामिल होना, झमवा विवाह करना तभी की सन्दर्भ

लगवा है। अन्त्रेज रहना। सहना फगइना और श्रष्ट सहना बुध समया है। परहे

मकार की क्रियायें अध्यापयोगी हैं झौर वृक्तरे प्रकार की बौबन बिनागक। रह

मकार इस देखते हैं, कि बीवनोपयोगी कार्यों में सुख और कुछ को साधरय की महाई कीर दुसई का मापरयह नहीं बनाया का एकता । कमी-कमी दुल देवे

वाले काम बांबन के लिमें हितकर महीं होते. क्रीर कमी-क्रमी कहारायक काम बीहन

के लिये उपयोगी होते हैं। भिकाधिता राग्यक्तोरी आदि से सक होता है पर इनमें बीबन का बिनाश होता है। इसी तरह बीमारी की सबस्या में कहती देश

नीति शास्त्र

पीन से कह होता है, पर यह कार्य जीवनोपयोगी है। सुखा और बीवनोपयोगी -कियाओं में इस प्रकार का नैपाम संसार की क्षपूर्वाता के कारवा पाना बाता है।

रपेन्छर महाराप एक ऐसी बादर्श सिक्षी की करपना भी करते हैं, बब ठभी

बीबनोपयोगी फ़िया वें सुस्तवाई क्रीर बीबन की दानि पहें बाने बाली समी किया में हु: कदाई होंगी। हमारी बर्दमान सबस्ता में सुख को भन्ने काम सम्ब नीवनीपयोगी कार्यों का राज्य मान माना का रावता है. सक को बायरन की

भकार क्रमण बराई का साथ नहीं भाना का क्रम्या है म**कृतिबाद के सापबंड का क्षप्रयोग—** स्वेन्तर के साम्बंड के ब्र<u>ट</u>वार कुठ बोलगा चोरी करना व्यभिचार करना भावि भाग इतलिये हुरे हैं कि इनते

मनुष्म के बीवन की तम्पूर्यता की प्राप्ति में बाभा होती है। पर्वते तो उत्के बीवन का अन्त शीन हो बाने की रुम्मावना सारी है, और बुधरे जीवन में इन कामी के कारना मनस्य बास्त बाप को समाज ने बहिष्कर क्या हेता है, कीर इसके

कारका वह कपने जीवन को जबना विकरित महीं कर पादा, किन्ना बान्यया वह कर रुकता है। स्तय भाषना स्वामीवित कार्य कीर समय

जीवन को ब्राय प्रदान करते हैं और उसे समाज के लिये बाविक उपयोगी बनाते 🖔 इसीलिए में काम भने काम हैं। स्पेन्डर महाराय दप और याग एकास्तवात तथा क्रविवादित बीवन को सका बीवन गर्दी करेंगे क्योंकि

इस प्रचार के कामों से व्यक्ति झपने कापको निकम्मा बनावा है, कीर जीवनीपवीगी कियाओं से बारने बाएको वंशित करता है। बित बात से मनस्य की किया

्शीलता में वाधा पडती है, स्पेन्सर महाशय के श्रनुसार वह श्रनैतिक श्रीर त्याज्य है। वहीं काम भला है, जिससे मनुष्य की कार्यशीलता को प्रोत्साहन मिले।

# प्रकृतिवाद की यालोचना

प्राकृतिक ग्रौर नैतिक प्राचरण में भेद-प्राकृतिक ग्राचरण को भला श्राचरण मानना प्रकृतिवाद का मूल िखान्त है। जिस प्रकार निम्न वर्ग के प्राणियों के ब्राचरण को ब्रच्छाई ब्रीर बुराई उनकी प्रकृति के ब्रनुसार मापी जाती है, उसी प्रकार मनुष्य के श्राचरण को प्रकृति के श्रनुशार चलने से मापा गया है। वातावरण के श्रनुसार कार्यशीलता को भला श्रीर वातावरण के विरुद्ध चलने को प्रकृतिवाद में बुरा माना गया है। प्रकृतिवाद का यह मृल सिद्धान्त दोपपूर्ण है। यदि इस सिद्धान्त को इम मान लें, तो मनुष्य का नैसर्गिक ब्राचरण श्रादर्श श्राचरण होगा। फिर किसी प्रकार की नैतिक शिचा की श्रावश्यकता ही क्या रहेगी ? प्रत्येक प्राणी वातावरण की अनुकृलता प्राप्त करने की चेष्टा करता है । इसके लिए नैतिक शिद्धा की त्र्यावश्यकता नहीं रहती । जैसे दूसरे प्राणी जीवन के सम्राम में काम करते हैं, उसी प्रकार यदि मनुष्य भी काम करें, तो वह भी दूसरे प्रािखयों के समान पशुवर्ग में होगा ! मनुष्य विवेकशील प्राग्। है, विवेक मनुष्य की विशेषता है, श्रीर इस विवेक का सबसे महत्व का कार्य धर्म श्रीर श्रधर्म के निर्णय में देखा जाता है। दूसरे प्राणियों में विवेक-शक्ति नहीं होती है, श्रतएव प्रकृति उनको जैसा काम करने के लिये प्रेरित करती है, वे वैसा ही काम करने लगते हैं। उनके जीवन में सुख-दुख विनियमन का नियम काम करता है, अर्थात् सुखदायी कार्मी को वे करते हैं श्रीर दुःखदायी कार्मो से श्रपने श्रापको वचाते हैं। मनुष्य में इस प्राकृतिक नियम के प्रतिकृल श्राचरण करने की चमता है। वह जिस काम को भला सममता है उसे कर सकता है, चाहे उसमें उसे कितना ही कप्ट क्यों न हो श्रीर उसके प्राण का श्रन्त ही क्यों न हो जाय। वातावरण की श्रनुकूलता की प्राप्ति को मन्ष्य का नैतिक श्रादर्श मान लेना, उसे विवेकशीलता से गिराना श्रीर पशुवत् वनाना है।

चरित्र विकास के प्रतिकृत — वातावरण की श्रनुकृतता की करना स्वाभाविक है। इसमें मनुष्य को अपने विनेक् अथवा इच्छाशक्ति

२०४ नीति-शास्त्र काते हैं, बद सबे गते फल को ला लेते हैं, सी दाल का बादमब करते हैं।

प्रकार हम देखने हैं, कि बीबनीपमांगी कार्यों में तुन्त और बुल्ल को ब्राप्सय की भतार कीर हुशर का मापरपर नहीं बनाया का रुकता । कमी-कमी द्वल देरे बाल काम खंबन के लिये हितकर नहीं हाते, और क्रमी-क्रमी बहदावक काम बीवन के लिव उप्पानी होते हैं। विज्ञानिता श्वरावकोरी ब्रादि से प्रक्त होता है। पर इनमें जीवन का विराश होता है। इसी तरह बीमारी की कावता में कहवी दवा पीने से कह होता है, पर मह कार्य जीवनापयोगी है। हुसा झौर बीवनोपनोगी कियाओं में इत प्रधार का बैराम्म संतार की चार्चता के कारज प्रमा बाज है। राम्तर महाराय एक ऐती खादर्श मिति को करपना भी करते हैं, जब तभी बीवनीपयोगी कियायें द्वलदाई और बीवन को हानि पहुँबाने वाली समी -किमाय <u>व लातर्ह होंगी । इस्म</u>री वर्तमान श्रवस्था में <del>तल</del> को असे काम समग बौबनोपमोपी कार्यों का सकेत मात्र साना वा सकता है। सब को बायरस की मलाइ अथवा बराई का माथ नहीं माना वा सकता ! प्रकृतिबाद के प्रापत्क का क्यमेग-स्वेत्तर के मान्यक के सहतार बाठ बालमा जारी करना व्यक्तिकार करना क्यादि काम इत्रसिये हुरै हैं कि इनते मनुष्य के भीवन की तम्पूर्यता की शांति में बाबा होती है। पहले हो उत्तके बीवन का करत होते हो बान की सम्माधना पहती है, और दूसरे बीवन में इन कामी

सिनों ने मिलामा भीज में शासिल होना, जयबा बिनाइ करना सभी को क्षाब्य नाग्या है। सहेल रहना, लहुना-भगड़ना और क्या सहता हुए सगळ है। पार्ट मकार की क्रियार्थे व्यवनीयसीगी है। बॉट दुनरे प्रकार की बीचन विनायक। रह

का अन्य शोन हो बान की तम्मावना परती है, बीर कुपरे बीकन में इन बामों के कारब महम्प अपन बार को तम्माव के विशेषक क्या देखा है और रहक कारब वह कर तकता है। तम मानव न्यामीवित कर्य बीर तंत्र म बीवन को बायु प्रशान करते हैं, बीर उसे तमान के लिये व्यक्ति उपनीती बनाते हैं रशीलाय वे काम मले बाम हैं। स्वेन्सर महाश्रम तर बीर त्यात प्रकारणकात तथ व्यक्तिवादित जीवन को मला बीमन नहीं करेंगे नवीति इस प्रशास के बामों ने क्षांक ब्राम्म ब्रायको निकास बनाव्य है और बीवनीययोगी क्रियाओं से बामों ने क्षांक ब्राम्म ब्रायको निकास बनाव्य है और बीवनीययोगी क्रियाओं से बामों ने क्षांक ब्राम्म ब्रायको निकास बनाव्य है और बीवनीययोगी कि जो व्यक्ति श्रपने जीवन भर में च्राणभर भी निकम्मा नहीं रहता, वह गुमराह हो । उसके काम से ग्रन्त में ससार का कल्यागा न होकर उसका विनाश हो । नेपोलियन और हिटलर के जीवन में सदा कियाओं की वृद्धि देखी जाती थी। जितने काम इन लोगों ने किये, उतने उनके समकालीन किसी व्यक्ति ने नहीं किये। पर तिस भर भी उनके जीवन को हम सफल जीवन नहीं कहते। इसका कारण यह नहीं, कि उनके जीवन में कियाओं की कमी पाई जाती है, वरन् उनके न्याम का समाज के लिये ग्राकल्याणकारी होना है। नेपोलियन ग्रीर हिटलर ने अपने जीवन में एक प्रकार से प्रकृतिवाद के नियम को ही चरितार्थ किया है। वे बलवान होकर ससार पर शासन करना चाहते थे। यह एक खाभाविक इच्छा है, श्रीर प्रकृतिवाद के सिद्धान्त के श्रनुसार है। पर इसी इच्छा ने उनका विनाश कर खाला । प्रकृतिवाद के मानने से सभी लोगों की मित उसी प्रकार होगी, जिस प्रकार की मित उक्त दो तानाशाहों की थी, श्रौर फिर वे श्रपने श्राचरण में दूसरों के हित की चिन्ता न करके, श्रपने श्रापको ही सबसे उन्नतिशील बनाने की चेष्टा करेंगे। इस प्रकार प्रकृतिवाद का प्रचार मानव-समाज का विनाशक है। कियाओं की भलाई श्रीर बुराई का मापद्गड हमें कियाश्रों के श्रतिरिक्त किसी दूसरे तत्त्व को मानना पड़ेगा । वे ही कियार्ये भली हैं, जो मनुष्य के निश्चित ग्रादर्श के श्रनुसार हों। जिन किया श्रों में लच्य का ध्यान नहीं, वे भली नहीं कही जा सक्तीं। ऐसी कियाओं से श्रपने श्रापको रोकना ही नैतिकता का पालन करना है। श्रस्तु, हर स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता, कि क्रियाश्रों को न करने चाला व्यक्ति कियाश्रों के करनेवाले व्यक्ति से निम्नकोटि का है । लोक कल्याग की कियाओं के करनेवाले व्यक्ति को ही हम ऐसी कियाओं के न करनेवाले व्यक्ति से भला कह सकते हैं।

श्राध्यात्मिक प्रयत्न को श्रवहेलना— कितने ही लोगों के जीवन में देखा जाता है, कि वाह्य कियायें बहुत कम होती हैं, पर उनका श्रान्तरिक जीवन वहें ही उच्च कोटि का होता है। कितने ही दार्शनिकों के जीवन में कोई भी विशेष महत्व की घटना घटित नहीं होती। उनके विचार भी कभी-कभी दूसरे ही व्यक्ति लिखते हैं। पर तो भी हम उनके जीवन को उच्च स्तर का मानते हैं। वुद्ध भगवान भित्तुकों को न केवल श्रनेक बाह्य कियाशों से श्रपने श्रापको रोकने का

नीति शास्त्र महीं होना पहला । मनुष्य में मानविष दहता तभी धाती है अब उसे बातासर्व

के प्रतिपृत्त भाषारको करना पडता है। बिस मनुष्य को वातावरच के प्रतिकृत

...

ब्रापारण करन का जितना व्यक्ति ब्रम्याध है उतकी इच्छाराजि कीर परित्र उतन ही दद दाने हैं। यदि पशु जीवम ही सानव श्रीवन का कादर्श वन वावः लों मनुष्य कीर पहा में भेद ही क्या रक्ष्मा ! क्योर बच यह भेद नहीं है में मनुष्य को कतस्य शाका या नैतिकता के विवार की धावरमकता क्या होगी है पाराविक शेवन का नियम है कि उनमें की शकिशाली होता है वह दूसरी को बापने नियन्त्रया में कर खेता है। यहि निर्वत को कही पशु मार वाले हो हरे बुरा नहीं समझा बाता, क्योंकि उसके तिए वह स्वामाविक है। पशु अपने पुत्र धाधवा बढ़े माता-पिता की सेवा करते हुए नहीं देले बाते, पर मनुष्य बीवन में निवर्ती को नह करने की देश म करना अपने शाधित सम्बन्धियों की सहायता

क्षीर देवा करना भक्त माना व्यक्त है।इस प्रकार का ब्राम्बरच प्राकृतिक कायरच नहीं। चपित रास्कृतिक निकास का परिसाम है। मनुष्य में धपने स्वार्य के प्रतिकृत काम करने की याम्पता है। यह अपने स्वार्त को अपने विशेष के निकलका मे रक तकता है भीर बिस काम की वह मता समस्त्रा है अचके शिये भ्रापना तबसा स्वाय करने के लिए रीमार हो बाता है। वह चमता प्रमुक्ती में मही है। उनमें विकार करने की शक्ति ही नहीं तब मतो कौर हुरे का विवेक उनमें कैते था सकता है। प्रमु मोचेष्यु होता है और यह इसके परे महीं का सकता । मन्म्य मी मोगेन्द्र होता है पर वह अपनी मौगेन्द्राच्यों के परे वा सकता है। वह कापनी इच्छाकों को कापने विवेक के नियम्बदा में रख सकता है। वह मयावसी लिति में निवर हो सकता है और अपने ब्यम और होच के वावेतों को रोक एकता है। कातपुर मानव स्तमान की सम्मनता प्रमु-स्तमाय से नहीं की का क्करी चौर मन द के साथरच का सार्वरा वह नहीं बनाया वा क्करा, जो प्या के ब्रायरका का है। कियाबाद और नैविकता का ऐक्य-हरवढ स्पेन्टर महाश्रम के कप

माननार वह अवेदन मला है जिशमें बीचन को प्रकाशित करने पाली अधिक-ते वाविक कियामें दोशी हों। व्यर्वात् इरवर्ड स्वेन्धर महादान क्रियाकों की मताई कीर इयर्षे का माप कियाओं के कविरिक्त और कुक्क महीं मानवे । पर वह सम्मव है

हाय धोना पड़े, तो मी उसे करना चाहिये । ससार में उच्च कोटि के लोग वे नहीं होते, जो परिस्थिति के अनुभार अपने आपको मोडते रहते हैं, वरन वे होते हैं, जो सत्य के लिये परिस्थितियों का सामना करते और अनेक प्रकार के कष्ट सहते तथा अपने प्राण तक विसर्जन करने को तैयार रहते हैं । भगवान बुद्ध, ईशा, स्करात, लूथर, दयानन्द आदि को हम उनकी अवसरवादिता के कारण नहीं, वरन सिद्धान्तवादिता के कारण सरण रखते हैं।

जीवन की चौड़ाई मापने में कठिनाई-स्वेन्सर महाशय ने सम्पूर्ण जीवन का जो माप-दएड निश्चित किया है, वह भ्रमात्मक है। जीवन की सम्पूर्णता उसकी लम्बाई भ्रीर चौडाई से नापी गई है। जीवन की लम्बाई मापना तो सरल है, पर जीवन की चौडाई को मापना वैसा ही कठिन काम है, जैसा मुखों की श्रच्छाई को मापना । जान स्टूग्रर्ट मिल महाशय ने मुखों में भेद माने हैं, श्रीर किसी काम की मौलिकता को जानने के लिए इतने को ही पर्याप्त नहीं माना कि वह अधिक सुख दे, अपित उन्होंने यह भी बताया है कि सुख के प्रकार को जानकर इसे निश्चित किया जाय। पर मुखों की भलाई ग्रौर बुरा, को निश्चित करना असमव है। इतना ही नहीं, जब हम मुखों के भले श्रीर बुरेपन को निश्चित करने लगते हैं, तो सुखवाटी नहीं रहते । इसी प्रकार जीवन की चौडाई को मापना भी कठिन है, श्रीर उसके निश्चित करने के प्रयत्न में प्रकृतिवाद का सिद्धान्त ही विनष्ट हो जाता है। जीवनोपयोगी क्रियाओं से चौडाई की माप करने के लिये श्रादेश दिया गया है। पर हम कैसे जानेंगे कि कौन-सी क्रियायें अधिक जीवनीपयोगी हैं। जुलाहा कपडा बनता है, किसान खेती करता है, कवि कविता करता है श्रीर दार्शनिक श्रपने दर्शन के विचार में निमग्न रहता है। ऊंपरी दृष्टि से क्या जुलाहे और किसान के काम कवि श्रीर दार्शनिक के काम से श्रिधिक जीवनोपयोगी नह है ! पर हम प्राय कवि श्रीर दार्शनिक के कार्मी को ही ग्रिधिक कीमत देते हैं। इसका कारण क्या है ? फिर जो काम एक न्यक्ति की दृष्टि से महत्व का है, वही काम दूसरे न्यक्ति की दृष्टि से महत्वहीन हो सकता है। ऐसी स्थिति मैं। इसका कैसे निश्चय किया जा सकता है। कि किस व्यक्ति के जीवन में कितनी श्रिधक मौलिकता त्रर्थात चौडाई है।

यदि उक्त प्रश्न के उत्तर में यह कहा जाय, कि वह कार्य महत्व का है,

२ प मीविशास्त्र बादेश देने ये, बरन् वे बास्तरिक क्रियाओं को शेकने का सी शिक्स

देते थे। वित निर्मात में निव का राम्यूर्ण निरोध हो बाता है उन स्थिति की मानवन्त्रीयन की तबीध स्थित माना गया है। यह स्थित तम्भि स्थित काहति है। स्थन्त महायम के विद्यालानुकार रवा महार की स्थित के निव समान कार्यने बीचन को स्थम राज्य करता है। यह हम जानते हैं। कि वित मनुष्य में स्थम को स्थम राज्य करता है। यह हम जानते हैं। कि वित मनुष्य में स्थम को स्थम राज्य कार्यने सामने सामने हैं। वह न के कहा स्थाम सामने हैं। वह न के कहा स्थाम सामने हैं। वह न के कहा स्थाम सामने के स्थाम की निवास कार्यन है। मही कार्यन है। यह कार्यन का

वरते स्विष्क विद्विद्दा । विवाद के स्विष्क लोग इसी हुद्दि के होते हैं । वे प्रसुपी में प्रमासक स्वीद कुम्बपुर्ध में इन्युमक वन बाते हैं। विद्व बात को प्रस्न के विश्व लोग का स्वादा करते हैं। विदे वस्त को प्रस्न के विश्व होते के प्रस्त के विद्वा करते हैं। विदे वस्त के स्वत् करते हैं। विदे वस्त के स्वत् करते हैं। विश्व के से प्रस्त करते हैं। विश्व के स्वत् करते हैं। विश्व के स्वय करवान करते हैं। वे सी अपन क्षत्र के से सी अपन करते हैं। विश्व के सी अपन करते हैं। विश्व के सी अपन करते हैं। विश्व के सी अपन करते हैं। सार्व करते हैं। सार्व करते हैं। सार्व करते हैं। सार्व करते से प्रस्त करता के सार्व करता के सार्व करता के सी कि सार्व करता के सार्व करता के सी करता करता है। करता के सी करता करता है। सार्व करता के सी करता करता है। सार्व करता करता है। सार्व करता करता है। सार्व करता है। सार्

हाते का है। यही सोग कर शानकारों से आहार और आहे पूर्वभार इस्ते का है। यही सोग कर शानकारों झम्बा धंपनारों का रुखे हैं। प्रकृतिकार हर अवतरकार की मनोहार्च को शोखाहन रेख है। इस तरह वह मनुष्य के चरित्र को उपार न कर उसे नीचे गिराख है। अवसरकारिया से चरित्र का विमाश —चरित्र की उसारि परिकारियों का शामण करने से होती है। यह समान यह सबसा साम समिक्सरी मृत कर रहे हैं, से उनकी मृत्यों के बसाना उन्हें सम्बर्ग पर काने को बेहा करने हमें हो गड़प्प का साम्मारियक करनाब है। इस प्रमुत में सपने मार्ची से मी सफलता पर । यदि कोई व्यक्ति जीवन मे एक भी ऐशा काम करता है, जिसमें लोक-कल्याण के लिए उसे अपने प्राणों का ल्याग करना पडता है, तो नैतिक दृष्टि से वह स्वार्थ के हेतु अनेक काम करने वाले व्यक्तियों से कहीं ऊँचा माना जायेगा । अभिमन्यु के एक ही काम ने उसे चिरस्मरणीय बना दिया । उसे हम नैतिक दृष्टि से ऊँचा व्यक्ति इसलिए नहीं मानते हैं, कि वह बहुत दिनों तक जीवित रहा अथवा उसने संसार में बहुत दिनों तक वहुत से काम किये । चरन् उसे उच्च कोटि का व्यक्ति इसलिय ही मानने हैं, कि वह जिसे अपना कर्ता व्य सममता था, उसके लिये उसने अपने प्राण् निछावर कर दिये । इस तरह हम देखते हैं कि न तो जीवन की लम्बाई और चौडाई और नचाह्य सफलता ही नैतिकता का माप-दण्ड अन सकता है । नैतिकता का माप-दण्ड आन्तरिक उन्नति ही हो सकती है । यह उन्नति किस प्रकार की हो, यह विचारणीय विषय है ।

### निट्शे का शक्तिवाद'

शक्तिवाद का ऐतिहासिक महत्त्व—शक्तिवाद के श्रनुसार प्रकृति शक्ति की उपायना विज्ञाती हैं। नीतिशास्त्र में शक्तिवाद के विद्धान्त के प्रवर्तक कर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक के हरिक निट्शों महाशय थे। इनके विचार ऐति- हासिक घटनाश्रों की दृष्टि से बड़े महत्त्व के हैं। निट्शों महाशय वैज्ञानिक नहीं थे, वे प्रतिमावान साहित्यकार श्रोर किव थे। जो कुछ वे लिखते थे, उसमें तार्किक युक्तियों की प्रवलता उतनी नहीं रहती जितनी प्रत्युत्पन्त- बुद्धि श्रोर कल्पना की रहती थी। परन्तु प्रत्रल कल्पना जितनी शक्तिशाली होती है, उतना शिक्तशाली वैज्ञानिक श्रोर दार्शनिक विचार नहीं होता। निट्शों नहाशय के विचार श्रन्त. श्रनुभृति श्रथवा इलहाम के रूप में हैं। श्रत जो लोग श्रन्त. श्रनुभृतिवादी है श्रोर श्रपने श्रापको ईश्वर का विशेष व्यक्ति मानते हैं, वे उनसे बहुत प्रभावित हुए हैं।

ऐसे तो शक्तिवाद का िखान्त तमी से चला श्राया है, जब से मानव-समान बना। शक्तिशाली न्यक्ति जो कुछ कहता है, उसे सभी लोग ठीक

<sup>1</sup> The will to power

ਜੀਨੇ ਸਾ⊑ बिससे समिक लागों की मलाइ हो तो फिर हमें लोज करनी पहेगी, कि सोची की बास्तिक मताई किस बात में है। केवल बीना बाधवा सदा किया गाँ

करते रहना मला नहीं कहा जा सकता है। मानक-जीवन की मलाई को बानन के सिए, उसकी विशेषका पर विकार करना होगा कौर उसी विशेषक के बातुसार ठसकी मलाई निरिचत करनी होगी। मानव-बीकन की विरास्त किया में नहीं पिचार में हैं। बीर सम्मव है कि वे ही काम मले हीं किनसे मगुण की इस विशेष्या की इक्षि होती है। भीर प्रकृतिबाद ने बाहरी इक्षि स्कलता की नैतिकता का माप-दरह बनावा है। बाहरी रुख्याता परिस्थितियों पर निर्मर है। इस्ते नीविषता मनुष्य की खठन इच्छा शक्तियर निर्मर नहीं, किसी वृस्ती वस्तु पर निर्मर

210

हो बाती है। पर इस प्रकार की नैतिकता के किये किसी व्यक्ति की बिम्मेदार नहीं बनाया का सकता। मनुष्य अपनी आन्तरिक उद्यति और सफलता के सिने हो थिमी-बार हो सक्छा है और इसी स उसकी नैतिकता भी भागी व्यनी पाहिए ! कितने ही लोग नहे-नदे कामों का चामोजन बापने मन में रखते हैं पर ने उन कामों ने प्रारम्भ करने के पूर्व क्रयबर क्रारम्भ करते ही चल बच्चे हैं। क्या इस हर होंगों के बीवन को उन होगों के बीवन से कम स्वत्य का समस्टिए को प्राप्ते स्तार्थ के सिए दुनियाँ मरको अथब पुष्ता कर बाल्धे हैं। इमेनुबास कान्य ने चीसठ वय को अवका में 'फ्रिटिक चॉफ प्लोर रीवन' नामक प्रकार प्रसारित की । यह पुरतक संधार के लिए कर्मनी की सब से क्वी देन मानी काती है। मदि भान्य इत पुरतक को म क्षिकाचा तो बूरोप का दार्शनिक विचार ही निम्न सार का ग्वता । संसार में इस कान्य का नाम भी न सुनते । पर पदि कान्य ६३ वप की

उसकी बाहरी इ.वि से ही उसकी सरहता की माप करें तो हमें कहना पहेगा कि पुरवक के शिलमे के कारबा की उसका बीवन उपका है; ब्रीर नदि वह उसे न कित्तता तो बहद्मध्यक्त आहा यह राष्ट्रकोया मोतक है नैशिकनहीं। नैशिक एक्कियु में मनुष्य के भाग्वरिक भाषनाओं और देशकों पर विचार किया बाला है म कि उठकी पास

अनक्ता हो में मर बाता तो वह संसार को यह प्रस्तक म है सकता। इस प्रस्तक के किये यह जालांस वर्ष तक शोचता रहा क्योर क्य उत्ते इसमें लिखे हिकान्ती पर पूरा भरोसा हो गया तभी उसने उन्हें पुस्तक रूप में जिला। नदि हम

सफलता पर । यदि कोई व्यक्ति जीवन मे एक भी ऐसा काम करता है, जिसमे लोक-कल्याग् के लिए उसे अपने प्रागो का त्याग करना पटना है, तो नैतिक दृष्टि से वह स्वार्थ के हेतु श्रनेक काम करने वाले व्यक्तियों से कहीं ऊँचा माना जायेगा। ग्रामिमन्यु के एक ही काम ने उसे चिरसारणीय वना दिया। उसे इस नैतिक दृष्टि से ऊँचा व्यक्ति इसलिए नहीं मानते हैं, कि वह बहुत दिनों तक चीवित रहा अथवा उसने संमार में बहुत दिनों तक बहुत में काम किये। वरन् उसे उच्च कोटि का व्यक्ति इसलिये ही मानने हें, कि वह जिसे ग्रापना कर्त्त व्य सममता था, उसके लिये उसने ग्रापन प्राण निल्लावर कर दिये। इस तरह हम देखते है कि न तो जीवन की लम्पाई श्रीर चोडाई श्रीर न न्याह्य सफलता ही नैतिकता का माप-दर्ग्ड अन सकता है। नैतिकता का माप-दराड श्रान्तरिक उन्नति ही हो सकती है। यह उन्नति किस प्रकार की हो, यह विचारग्रीय विषय है।

# निट्शे का शक्तिवाद'

शक्तिचाद का ऐतिहासिक महत्त्व-शक्तिवाट के श्रनुसार प्रकृति शक्ति की उपासना सिवाती है। नीतिशास्त्र म शक्तिवाद के सिद्धान्त के प्रवर्तक जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक फेटरिक निट्शे महाशय थे। इनके विचार ऐति-हात्मिक घटनात्रों की दृष्टि से बड़े महत्व के हैं। निट्शो महाशय वैशानिक नहीं थे, वे प्रतिभावान साहित्यकार ग्रीर कवि थे। जो कुछ वे लिखते थे, उसमे तार्किक युक्तियों की प्रवलता उतनी नहीं रहती जितनी प्रत्युत्पन्न-वुद्धि ग्रीर कल्पना की रहती थी। परन्तु प्रवल कल्पना जितनी शक्तिशाली होती है, उतना ्याक्तिशाली वैज्ञानिक ग्रौर टार्शनिक विचार नहीं होता। निट्शों नहाशय के विचार थ्रन्तः अनुभूति अथवा इलहाम के रूप में हैं। अतः जो लोग अन्तः च्यनुभ्तिवाटी हे छोर श्रपने श्रापको ईश्वर का विशोप व्यक्ति मानते हैं, चे उनसे बहुत प्रभावित हुए है।

ऐसे ता शक्तिवाद का सिद्धान्त तभी से चला श्राया है, जब से मानव-समान बना । शक्तिशाली व्यक्ति जो कुछ कहता है, उसे सभी लोग टीक

4 , 1 2 , y <sub>w</sub>

<sup>1</sup> The will to power

नीविन्द्राइम

११२

मान लेवे हैं। सभी स्नोग चार्कवान स्माध्य की 'हों में हों मिलावे हैं। बेहें के ऐशा न करें दो चारि बान स्माध्य उनका विरोध करने बाते सोमों की कुला बातें। फिर चार्किवान स्माध्य तुवरें लोगों को झालेक प्रस्मर से दुस्तुत में कर स्कारा है। संदार के सिक्त सोगों के झावरख के मेरक मन कोर महोमन ही होते हैं। अदायन चार्कियान स्माध्य का बराब कोई नहीं क्या । वेदें ने झमनी गियंत्रिक नामक पुसाक में हन चार्कियाद का बर्जन किया है। चार्किया

को पूर्व पद मान कर बंद वर्षामा गया है। कि शक्तियद के आपर पर कोई समान ठटर नहीं सकता, सरपद यह न्याम का शिक्षाला नहीं है। साफिबाद सामारक जोगों के शिक्षाला के कम में सत्त करा आपा है ज निरुष्ट महाराम में हुटे दार्थानिक कर देने का मदल किया। इनके विवाध के अभार कर्मन एक में स्वाध में मू

कामारच नैतिक विभारों की सबहेलना करने की महत्ति अलक हो गई। कर्मन का मत्येक नागरिक सपने सालको संवार का बिरोप व्यक्ति मामन लगा कीर सपनी महत्ता की तिक करने के लिये वह पुत्र के लिये उतारू हो गया।

शिकवाद के मुक्य तत्त्व—शिकवाद का कमन है कि शकि हो मीठि है। जब महति शिक हो उनाकिता है। प्रहरि में शकि का लेता मान देखा जाता है। मारिया ने के बीचन में किताय का मानार शकि माकशान की रच्छा है है। को क्षांकि विद्या स्वक्ति शकि का मानाशन करता है वह दवना ही महान् है। ऐसा ही महत्त्व मानाम माता मन्दान है।

वार्षित महाराम का कमा है कि हानी प्राया। इसने बीवन के लिए लड़ाई करते हैं। परन्तु कीने की हच्या के बमाब में इत मकार की लड़ाई क्रार्थ हीन हो आती है। वेकत जीन के लिए कोई भी बीना नहीं बाहता। कोई भी मर्गाठ करने होते के प्रकारत के लिए हो और ना बहुत के प्रकार मनुष्प परिक का मकारान नहीं करना तरहक बन्दे में किसी शकार का झानन नहीं हरता। बीन की इच्छा ही मनुष्प को माजा बना हैती है। वह दया-पहित होकर कुछीं

1 Will to Power

से लड़ता है। निट्शे का कथन हे, कि प्रकृति हमे लापरवाह श्रीर शक्तिवान होने के लिए श्रादेश देती है, वह केवल योद्धा को ही प्यार करती है:!

निट्शे महाशय के अनुसार नैतिक जीवन का उद्देश्य मनुष्य की पूर्णता मात कराना है। पर प्रत्येक मनुभ्य को पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती। ससार में दो प्रकार के लोग हैं-एक सामान्य योग्यता वाले, ग्रीर दूसरे विशेष योग्यता वाले । ये भेट जन्मजात होते हैं । सामान्य योग्यता वाले लोगों के लिए एक प्रकार का ग्राचरण नैतिक होता है, ग्रीर विशोप योग्यता वाले लोगों के लिए दूसरे प्रकार का विशेष योग्यता वाले व्यक्ति को निट्शे ने ''सुपरमेन", देवी पुरुप, कहा है। देवी पुरुप की नैतिकना सामान्य पुरुपों की नैतिकता से भिन्न होती है। देवी पुरुप जिन नितिक मृल्यों की कीमत करता है, उनका ज्ञान मामान्य व्यक्तियों को नहीं रहता। सामान्य लोगों का विश्वास होता है, कि किसी विशेष प्रकार के ग्राचरण हर समय के लिए सही श्रथवा गलत होते हैं, इस प्रकार के विचार को देवी व्यक्ति नहीं मानता है । निट्शे महाश्य का कथन है, कि किसी काम को श्रपने श्राप से उचित श्रथवा श्रनुचित मानना एक प्रकार की मूर्वता है । दूसरे को किसी प्रकार के कप्ट देने, उसे यन्त्रणा देने, उसका शोपण करने ग्रथवा उसका विनाश करने में कोई स्वगत दोप नहीं है, क्योंकि जीवन इसी प्रकार का है। मनुष्य को जीने के लिए दुसरे की कष्ट ग्रीर यन्त्रणा देना, उनका शीपण श्रथवा विनाश करना स्रावश्यक होता है, इसके विना जीना सम्भव नहीं 📜

a"Careless, mocking, forceful—so does wisdom wish us, she is a woman, and never loves any one but a warrior—zurathertur

<sup>†</sup> The talk of intrinsic right and intrinsic wrong is absolutely nonsensical, intrinsically, an injury, an oppression, an exploitation, an annihilation can be nothing wrong, in as much as dife is essentially—some thing which functions by injuring, oppressing, exploiting and annihilating, and is absolutely inconcervable without such a character—Beyond Good and Evil

नीवि शास्त्र

तिट्ये महाराय का कथन है, कि शामान्य पाम्पता के सोग निष्ठिय में राम्पता के शिकाना का मचार करते हैं। वे देशी पुरूर के भी बागा करते हैं कि वह सम्मी विरापता बोद कर बुकरे लोगों के शाम रामानता का मनवार करे। सब वह उनके हम मचार के प्रताम को नहीं मानवार, तो वे उनके विरस्त रामान काले तमें तिगाने की केला करते हैं। भी परुष्ठ मेना को मान का पांड

818

कि वह सप्ता (वरणसा क्षार कर बुक्त स्वागं के वाच समाना का अनेवर करें। जब वह उनके इस प्रकार के प्रयाग्य को नहीं मानवा, तो वे उनके विक्त पह्यूक करने उने निरामें की बेश करते हैं। देश पुरुष देश जुले मन का पत्त है, साभारत्व मनुष्म ठीक उसके विक्त पहला है। शकिशोन जन्म सार्व्याकी मनुष्म से ईमा करता है। सचिहान मनुष्य को मैरिकचा गुलाम को नैतिकता होती है और सम्बद्धां की निश्चित स्वागं को नैतिकचा होती है। सकिश्चन स्वात्व करन स्वार स्वार पहण्या है का स्वात है और सारिक्चाता है। सुरुष सम्बद्धाः साराम-मन्त्राच की निष्य स्वच्छ सौर खुले सपनों को काम में सारा है। सुरुष्म मन्त्राच्या की निर्माण की निर्माण की निर्माण की निर्माण की निर्माण की निर्माण की मान्त्रा स्वार है। सुरुष्म मन्त्राच्या की निर्माण की निर्माण की निर्माण स्वार की मन्त्रा हो सुरुष्म स्वार स्व

इन निपेद्धारमक बादेशों की जरबाह करता है यह शंतार में कमी केंपा

नहीं दरता ।
देवी पुरस धामान्य लोगों के नैविक नियमों को चूया की वाँदे ये देखता
है। वो काम वह करना जारता है नहीं काम उठके लिये मैंतिक है। वह नमें
मूख्ये का निर्माण करता है। यह पुराने मूख्ये को वहल कर उनके स्थान पर
गये मैंतिक मूख्ये की स्थापना करता है। उपमान्य सीगों की नैविकता के मित्रे
कन्तों के दरे लागा उठका स्थापांकित गुख है। छोंक हीन लोग देशे स्थादक की
दुराचारी करते हैं। परन्त वह बाताप में उचक कोट को निवक्ता के मानता
है। छोंक होन लोग धनों की मित्रकर एक क्यावर कर वा नाता है। एएता द्वांकि
वाना यांकि उनके रच प्रमान की विचक्ता कर देवा है। यह देवता है कि बिठा विज्ञान्य
पर छामा य लोगों के काम पहते हैं। वह सन्त्रपांक कर विचार छोते हैं। यह दूसरीं
के करण पहते आक्रमण करता है प्रशिक्त उठकी विवक्त होता है। छोंकहीन
स्थाकि के विचार छाता उठकों रहते हैं परन्त देवी पुत्रप के विचार छटा उठकों हो हो

वर्तरान तमन में इमारी बैसी सम्पद्ध है उत्तमें कियी देशी पुरूप का साथि स्पृत होना नहां कठिन है। वर्धमान सम्बद्धा में ग्रहाम मनोष्ट्रित के सीग एक

कमधोर नहीं करतीं ।

दूसरे से मिलकर संख्या के बल ने ही दैवी पुरुप पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ईसाई धर्म सभी लोगों को समानता की शिक्ता देता है, श्रतएव यह धर्म गुलाम लोगों का सहायक है, श्रोर देवी पुरुष के श्राविर्माव को रोकता है। पर•तु भविष्य में श्राने वाली सम्यता देवी पुरुप के श्रागमन में सहायक होगी। देवी पुरुप जव शिक्त प्राप्त कर लेंगे, तो वे मनुष्य की स्वतन्त्रना में वाधा टालने वाली सस्या, धर्म श्रादि वस्तुश्रों को नष्ट-भ्रष्ट कर देगें।

निट्रो महाशय का मत स्पेन्सर महाशय के मत से कई वातों में भिन्न है। स्पेन्सर महाशय के कथनानुसार जीवन सग्राम में विजय प्राप्त करने की चेष्टा करना सभी लोगों के लिए उचित है। इसके लिए मनुप्य को ग्रपने सामने ऐसे ग्रादशों को रखना चाहिए, जो उसे जीवन-सग्राम में सफल बनावें। निट्रों के नैतिक ग्रादर्श सभी मनुष्यों के लिए न होकर केवल देवी पुरुपों के लिये है। इस ग्रादर्श के ग्रनुसार देवी पुरुप को ग्रपने जीवन में सदा वीरता ग्रीर शिक्त का प्रकाशन करते रहना चाहिए। इस प्रकार वह एक नये समाज का शिलान्यास करेगा, जो वर्तमान समाज से ग्राविक स्वस्थ ग्रीर सुखी होगा। निट्रों महाशय के कथनानुसार प्रत्येक देवी पुरुप श्रपने ग्राप्यात्मिक विकास में निम्निलिखत तीन प्रकार की ग्रवस्थाग्रों को पार करता है।

(१) फॅंट की अवस्था (२) सिंह की अवस्था और (३) वच्चे की अवस्था। फॅंट की अवस्था में देवी पुरुप दूसरों का अनुकरण करता है, श्रीर उनकी श्राजा का पालन करता है, सिंह की अवस्था में वह अपनी शक्ति को पहचानता है, और उसे कैद करने वाली श्र खलाओं को तोड देता है। परन्तु वह कुछ नई सिंध नहीं करता। देवी पुरुप के विकास की अन्तिम अवस्था वालक की अवस्था है। इस अवस्था में जब देवी पुरुप पहुँच जाता है, तो वह अपने ही सुख के लिए अनेक प्रकार की रचनाएँ करता है।

# शक्तिवाद की समालोचना

व्यापकता का श्रभाव—शक्तिवाद का सिद्धान्त कुछ विशेष व्यक्तियों के लिये है, जिन्हें निद्शे महाशय ने सुपरमैन श्रर्थात् देवी पुरुष कहा है। परन्तु नैतिकता का सिद्धान्त व्यापक सिद्धान्त है। जिस सिद्धान्त को हम सभी लोगों

नोतिका स पर चनानक्त्म से शागु नहीं कर सकते। वह नैतिकता का विद्यान्त नहीं माना वा तकता । बदि नैतिकता के दो भादरों मान क्षिप आर्ये—एक सामान्य व्यक्ति

के किए और वृक्ता किरोप स्थक्ति के लिए, तो फिर प्रश्न बाठा है कि इस सर्व

214

किस सिकान्त को मान कर चर्ती । प्रत्येक व्यक्ति कपने काप की विरोप स्थकि मानने समेगा । सीई भी ऐता स्थकि नहीं है, वो व्यपने आप की गुलामों की कोडि में रन्तना परम्द करेगा । फिर बदि समी लोग अपने आप को मिरोप पुरुष समस्त में, और इसके कारचा समाज में प्रचलित सामान्त्र नीतिक नियमों की क्रावरेकना करने पर उताक हो कार्ये तो वे न केवल समाव का ही बरन् कपना मी विनाश कर बार्खेंगे।कहा बाता है कि हो कि एक ही गुफा में नहीं रह सकते। प्रत्येक देवी पुरुष क्षपने काप की लिंद धममत्या है। को ही कई ऐसे पुरूष एक शाय एक लान पर बार्पेरे, ली हीं ने एक दूधरे से सबने और एक दूधरे भा निनास के लिएउदाक हो नायगे। इस प्रकार निरुधे महाद्यम के नैतिक सिद्धान्त के अनुसार चक्कने से स्थानव समाव

में तल शान्ति की इकि न होकर सबमें तहा सवाई की खिति ही बनी चरेगी। प्र वेड शक्तिशाली स्पक्ति सफ्ने साप को नहीं मानता है, पर इसके बारख बढ़ बासाब में वही नहीं हो बाता । मदि शक्ति को ही सही मान किया आय-क्षो क्षांक के तस्वयोग की शेकने के लिए कोई प्रतिकन्य ही न यह काय। इत तरह राकियान स्मक्ति में दस्भा यह बाता है। स्मीर निवश में सारमहीनता को माबना का वादी है। "राक्ति ही नीति है" के विद्यान्त का करनुसरक करके कमन राष्ट्र ने संसार के समी राष्ट्रों की क्षपना शत्तु बना किया कीर इत मकार उसने न केवल पुरुपें की चृति की, बरन् क्रपने क्राएका सी तर्पनाश कर दाला।

'शकि हो नीति ' का विद्यान्त वाकार में नैतिकता के तभी सिद्यानीं का विज्ञासक है। शक्तिवान् स्पक्ति देशे ही नैतिक नियमों की बावहेराना करते हैं। परन्त बच ने किसी नैतिक निषमके प्रतिकृत करें हैं। सो उन्हें ब्राध्ममत्ताना होसी है। फिल्ह बदि ने नैकिक नियमों के प्रतिकृत बसकर कापने काएको ठीक मानने कर्गे ही में संवार में सर्नितकता का मचार बड़े नेम के वाच कर डालेंगे ! शकि

की नीति को माननेवाले लोग निर्वल लोगों के कप्ट को कप्ट ही नहीं मानते । श्रपने करू कमों को रोकने के लिए उनके पास कोई भी नैतिक श्रस्न नहीं रहता । ऐसे लोग धर्म को भी व्यर्थ की वस्तु मानते हैं। परन्तु प्रकृति स्वय ऐसे लोगों को उन्नत नहीं करती। शक्ति को नीति माननेवाले लोग थोड़े समय के लिये प्रतिभा दिखाते हैं, श्रीर फिर श्रपना चमस्कार दिखाकर श्रस्प काल में ही नष्ट हो जाते हैं।

#### प्रश्न

- १ प्रकृतिवाद के सिद्धान्त के मुख्य प्रवर्तक कौन हैं १ प्रकृतिवाद के विभिन्न प्रकार की विचारधाराश्रों के भेद को समभाइये।
- २. जडवादी प्रकृतिवाद के आधारको स्पष्टत समभाइये। प्राणियों के प्राकृ-तिक व्यवहार क्या मनुष्य की नैतिकता के आधार बन सकते हैं ? आदर्श प्राकृतिक आचरण को हम कहाँ तक नैतिक आचरण कह सकते हैं ?
- ३ स्पेन्सर महाशय के नैं।तक विचारों में सुखवाद श्रीर प्रकृतिवाद का समन्वय कहाँ तक पाया जाता है १ स्पेन्सर महाशय ने प्रकृतिवाद का समर्थन किन-कन युक्तियों से किया है १
- ४. स्पेन्सर महाशय के विचारानुसार सम्पूर्ण जीवन का माप क्या है १ इसकी श्रालोचना कीजिये।
- प्रकृतिवाद में मनुष्य के चरित्र के विकास के लिये कोई स्थान नहीं पाया जाता—यह कहना कहाँ तक सत्य है ? चरित्र के निर्माण के लिये किन-कन तस्वों की स्थावश्यकता होती है ?
  - इ. प्रकृतिवाद में अवसरवादिता को प्रधानता टी जाती है—यह कहना कहाँ तक सत्य है ? अवसरवाटिता के मत के प्रचार का नैतिक परिगाम क्या हो सकता है ?
    - ७ "शक्ति ही नीति है" इस सिद्धान्त की समालोचना कीजिये।
  - महाशय के प्रकृतिवाद की तुलना स्पेन्सर के प्रकृतिवाद से कीि कये। समाज में निट्शे के विचारों के प्रचार से क्या परिणाम हो सकता है?

#### चौदहवाँ प्रकरण

### भादर्शवाद

आइए बाद पुराना सत है। यह संवाद के वसी सम्म देशों में प्रचलित वहा है। मुद्देश में आदर्शनाद पुराने समय में प्लेटो महास्त्र के विचारों में याचा बहात है। आदुद्दिक काल में मुद्देश में आदर्शनाद के प्रवर्तक कांनी के नार्टी होनेला फिक्टे लेकिन महास्त्र में १ हमके अगुवासी व गरिक्टान में बेटके मीन कार्षि महास्त्र पुरा है। यूर्ग हुनके विचारी का उटलेल किया बसमा !

#### प्येटो का कार्यंतात् प्येटों के विवास की पुस्तमूमि-माचीन काल के मुनानियों ने कर्त

स्पाह्यांस्य के स्वयर बड़ा गम्मीर विचार किया है। इनका विकार धार्मिक कड़ियों के साठन था। जूनान में सरकन कियान में प्रधान करेंद्रों में। महामा प्रश्निक महामा मुक्तात और उनके ग्रिप्प में इस पिष्पों में प्रधान करेंद्रों में। महामा ग्रुप्पत ने बारने प्रधान करेंद्रों में। महामा ग्रुप्पत ने बारने परत के प्रचर्कत प्रधान किया कि तहीं के कि किया में महाने करते थे, कि कित नहीं को ग्रुप्प मा कार्य है। कि इस उन्हें मही प्रकार के जानते हैं उन्हें ही प्रभान मा कार्य के ही किया में महाने कि नहीं कर किया में महाने किया कि नहीं कर नहीं कर लेखा कि महाने किया कि महाने कि नहीं कर नहीं कर लेखा कि नहीं कर नहीं कर लेखा के महाने किया कि नहीं कर नहीं कर लेखा के किया कि नहीं कर नहीं कर लेखा के लेखा कि ग्रुप्प कर के किया की किया कि नहीं कर नहीं कर नहीं कर नहीं कर नहीं कर नहीं कर नहीं किया के लेखा कि ग्रुप्प के किया कि नहीं कर नहीं कर नहीं किया के लेखा कि ग्रुप्प के बीर के बारने हैं कर महाने में मही किया नहीं किया किया किया किया के किया कि ग्रुप्पत कर निकार के किया किया निकार किया किया किया किया किया किया के किया किया निकार किया किया किया किया किया निकार के किया कि महाने किया निकार निकार किया किया किया किया किया निकार निकार किया किया किया किया निकार निकार किया किया किया निकार निकार किया किया किया निकार निकार निकार किया किया किया निकार निकार निकार किया निकार निकार निकार किया किया किया निकार निकार निकार किया किया निकार निक

सुकरात प्रत्येक ज्ञानवान समभी जानेवाले व्यक्ति को मूर्ख सिद्ध करके छोडता था।

मुकरात के इस काम से यूनान के प्रभावशाली लोग अप्रसन्न हो गये। वह यूनान के नवयुवकों को अपनी हो तरह वहस करना सिखाता था। फिर वे अपने वहों से वहस करते श्रोर उनका कहा नहीं मानते थे। जिन वार्तों को वहें लोग ठीक मानते थे, ये नवयुवक उनके प्रति सन्देह करते थे। इस प्रकार सुकरात ने उस समय की प्रचलित रूढियों को व्यर्थ मानने की मनोवृत्ति उत्पन्न कर दी। उसका खाभाविक परिणाम यह हुआ, कि रूढिवादियों ने सुकरात को राज्य के द्वारा समाज-द्रोही ठहराकर प्राणदण्ड दिलाया। सुकरात के प्रति ये अभियोग थे, कि वह पुराने देवताश्रों के प्रति अश्रद्धा का भाव उत्पन्न करता है, श्रोर नवयुवकों का दिमाग विगाड देता है। वास्तव में अभियोग ठीक ही थे। महात्मा सुकरात नवयुवकों में स्वतत्र चिंतन की शक्ति को वढाते थे। जब मनुष्य में विचार की स्वतन्त्रता श्रा जाती है, तो रूढिवादियों की प्रभुता के दिन अन्त हो जाते हैं। स्वतन्त्र विचार के उत्पन्न होने पर समाज में चारों श्रोर विप्लव होने लगता है। फिर समाज में सभी प्रकार के नए विचार श्राते हैं। फिर धर्म, राजनीति, नैतिकता और समाज-व्यवस्था में परिवर्तन होने लगता है। इस प्रकार महात्मा सुकरात यूनान देश के विप्लवकारी विचारों के जन्मदाता थे।

महात्मा मुकरात ने जिस काम को प्रारम्भ किया, उसे बहुत कुछ उनके शिष्य प्लेटो महाशय ने पूरा किया। महात्मा मुकरात अपने जीवनकाल में सत्य की जिशासा उत्पन्न करने के अविरिक्त और कुछ न कर पाये। दर्शन के क्षेत्र में रचनात्मक कार्य प्लेटो ने ही किया। प्लेटो को अपने गुरु सुकरात के प्रति इतनी अदूट अद्धा थी, कि उसने जो कुछ लिखा उसे अपने गुरु सुकरात के मुँह से कहलवाया है। अतप्य प्लेटो की रचनाओं को पहकर यह जानना कटिन होता है, कि कीन से विचार मुकरात के हैं, और कीन से प्लेटो महाशय के नैतिक विचार उनके प्रेटोगोरस, सिपोजियम, रिपव्लिक, जार्जियास और फेडरस नामक अन्यों में पाए जाते हैं। इन सभी अन्यों में प्रधान अन्य रिपव्लिक है।

भलाई का स्वरूप--प्लेटो महाशय ने उस समय के झुटे नैतिक विचारों

-१९० नीति शास्त्र
को पूर्व पञ्च बनाकर बापने मन्यों में उनका सरवन किश है। इस महार उपनि रिपरिकाक में में सीमेक्स से कीर व्यक्तिगत में कालीक्तर से मेंटे रिवाल के करनवामा है। नैतिकता का मुख्य रिवाल वही है, बिसको सीकिक स्टब्स

मास करनेवासे संगर के स्विषक लोग साम मो क्यम में लाते हैं। इस पूर्वे विद्यान्त के ब्रागुशर वहीं क्या भंती है थो भनुष्य को प्रक्षम करे और ठीक वर्षे है मिले ब्रह्ममन व्यक्ति पुरुषे से माना वर्षे। ब्रह्ममान की दृष्क्य नितेषक्य है। को लोग बसनान होते हैं वे बन संधारत्य पर ब्रपना स्थानन बमा सेने हैं। ये गुशका मास करने के लिए सभी मकार के साथनी की बाम में लाते हैं।

में एक बार समिकार प्राप्त कर लेंगे हैं तो ऐते राज्य निकम बना लीगे हैं मिनते रामझी क्या की रखा होती पहती है। प्रचार के हारा के बनाता को अह शिकार हैं कि उनके बनाए निक्यों का पालन करना ही बनाता का क्याब्स हैं। वा म्याक्ति उनके विकस सामान उठता है। उने बना दिना बाता है। इस प्रवृत्तर सक क्याह उन्हों की तृती बातती है। सिक्ष पास को है उसे को बात वृत्ति है उसे दी नैतिक स्वीचित्त है और दुर्बल्या हो पाप है। इस सर का लोकन करने के तिये कोशों को सबस का निकारस की नाता तहां।

वास्त्रक में मली बस्त किथी व्यक्ति की सब के उत्तर निर्मर मही करते ।। लाज की सम बहलती रहती है, क्योंकि उसकी सब का बान नहीं रहता । अलाक के सबस्य किस्तर निरूप्य के सिना मलाई और बुधई के सबस्य का निरूप्य नहींतु क्रिय

का एकता । पर तत्व को बैठे बाना नाय! तत्व को इन्तिकों के हारा नहीं। हाना बा एकता । इन्निक बान एक्टा प्राप्तक होता है। एक ही बात विरोधी प्राप्तों केन निका निका स्वयंत्र एक हो एमय में महर्षित करती है। उदाहरखां कें प्रकृति कराकी भी लगती है, सीट हुएँ भी बही पानी कर्मी गरम कीट करी उंगा लगता है। एक ही बच्च पूर है देलने पर क्षारी सीट पात है देलने पर बड़ी दिलाई नेते हैं पर एक ही बच्च एक ही लगप में हो शिक निका गुक्कारी नहीं हो मकता। सत्तपन हन्तिय बान प्राप्तक है सीट हिस्सों के हारा तत्व बान होना समय नहीं। स्वरूप का स्वानने के नित दिलाए स्वरूप हिन्क से सावश्वकर्ता

दोर्ध है। वो स्वर्तिः कितना हो स्वर्तिक विवेकशील है उसे उदना ही स्वर्तिक सर्वर का बान होत्य स्वीर स्वर्णा सलाई की वह उदना ही स्वर्तिक सानेता। तत्त्वदर्शा को पटार्थों के दिखावे से भ्रम में न पटना चाहिए, उसे प्रत्येक वस्तु के तात्विक रूप को जानने की चेष्टा करनी चाहिये। यलवान की इच्छा ही नैतिकता है, यह तत्वजान नहीं, ग्राविचारवान व्यक्तियों की राय-मात्र है, जो ऐन्द्रिक ज्ञान के ग्रावार पर बनी हुई है। जो व्यक्ति भलाई के तात्विक रूप को जानने की चेष्टा करता है, वह ऐसी बात न करेगा।

भलाई की एकता— प्लेटो महाराय के विचारानुसार मनुष्य के सभी सद्गुणों का मूल श्रोत एक ही है। किसी मनुष्य के श्रनेक सद्गुण एक ही भलाई के विभिन्न रूप है। पवित्रता, न्याय-शीलता, विवेक-शीलता, श्रात्मस्यम श्रीर वीरता श्रादि सम्पूर्ण भलाई के विभिन्न हिस्से नहीं , वरन् विभिन्न परिस्थितियों मे एक हा भलाई के प्रकाशन हैं। इस भलाई के तस्त्र को जानना मनुष्य के जीवन का सबसे बटा पुरुपार्थ है। ससार में जिस भलाई को हम मानते हैं, वह उसकी छाया-मात्र है। तास्विक रूप से भलाई को जानने के लिये मनुष्य को वाह्य इन्द्रियों से सहायता न लेकर श्रपने ही भीतर द्व्यना पड़ेगा।

सद्गुणों का श्राधार— प्लेटो की रिपव्लिक नामक पुस्तक में श्रे सीमेकस ने सुकरात के यह सिद्धान्त सामने रक्खा कि ससार में टो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक चतुर, श्रोर दूसरे मले। भले मनुष्य मोले-भाले होते हैं, श्रोर चतुर मनुष्य वहें स्थाने होते हैं। चतुर मनुष्य भले मनुष्यों को सटा श्रपना लहुश्रा टट्टू बनाये रखते हैं। भले मनुष्य झूठ नहीं वोलते, दूसरों को घोषा नहीं देते श्रोर दूसरों को कप्ट देने में सदा हिचकते हैं। चतुर मनुष्य इसके प्रतिकृत होते हैं, वे झूठ वोलते हैं, दूसरों को घोषा श्रोर कप्ट भी देते हैं, परंतु उनकी झुठ, घोखा श्रोर हिंसा पकड में नहीं श्राती। वे श्रनेक प्रकार के प्रचारों के द्वारा ससार में सच्चे, भले श्रीर परोपकारी वने रहने हैं। इस प्रकार चतुर मनुष्य सटा सखी।

इस िद्धान्त का खराडन करने के लिए प्लेटो को मनुष्य के न्वभाव कर निरूपण करना पद्या। मृतुष्य के सद्गुरण उसकी विशेषता पर ही आधारित हो सकते हैं। किसी भी वस्तु का सद्गुरण उसकी विशेष योग्यता के उप, निर्मर है। कोई वस्तु जब अपने जातीय धर्म का पालन अच्छी तरह से करती है। तभी हम

नीति शास्त उसे बापकी बन्तु बहते हैं। क्वॉनों का बाम है, देखना, बतुएव बहाँ तब बॉनों है

मली प्रकार से देखा का तकता है, बहाँ तक इम उसे बक्ती कहते हैं। हेंमुका क काम है पीघों को काटना सतएव वहाँ तक यह काटने का काम मही प्रकार है करता है नहीं तक ही वह भला कहा जा सकता है। यदि हेंसुब्रा कीर दूसरे क्षम को, पर कारते के काम में न बाके हो इस उसे बाल्हा हैंसुबा न करेंगे। इसी प्रकार मन्द्रम की जीवासन जर कही काम करती है, जिसके करने की विशेष योग्यता अवमें है तब बह सहगुरा। बनती है समात सन्त्री कहतावी है। मनुष्य के सदगुर्खी की करोडो उतकी बाहरी सफ्ताता नहीं बरन् उसकी बाग्तरिक सफ्ताता

है। बहाँ तक मनुष्य प्रापनी बारमा के गुर्कों को बाधिक से-बाधिक प्रचारित करण

दे वहाँ तक यह जीवन में सफल है।

मनम्प की बारमा की तीन प्रकार की शक्कियों है--इसका उद्वेग कारे जान । ये तीन मकार के काम भी करती हैं। इनके तजित कर से प्रकाशित होने में स्वयुश है और अनुवित रूप से प्रश्नित होने में बुगुश । इच्छा के सतुपनीम से झारम-समम , उद्देग से नीरक " झीर बान से निनेक्सीकृता" के सद्गुष उत्पन्न होते हैं। इन प्रधान सद्गुर्धों के प्रतिरिक्त स्वामिपता का सदगुरा मी है। बन मनुष्प की सभी शक्तियाँ ठिकाने से काम करतो हैं, तो अभ्यय की बारमा में स्थाब को स्थिति अस्तरत हो बाती है।

मनुष्य का तथा सुक्ष बास्या के स्वताद को बाधिक है बाधिक मकाशिय करने में है। न कि शांशरिक मोग्न शामत्रों अथवा शक्ति प्राप्त करने में । भोग्न सामप्रियों से प्राप्त सुस मनुष्य की सन्त्रियों को तम करता है उसकी बारमा नहीं। पेन्ट्रिक सुन ब्रासायी होता है चौर बारमा सायो सुन को सोवा करती है। स्थापी सुन बारमा के कार्य जियमों पर जलने से हा प्राप्त होता है। यह उस सारमा की विशेष शक्तियों के प्रकाशन से मिलता है। क्या सब बिलाएरों में नहीं बरिक धारम निवंत्रया में रिवाता है। घारम निवन्त्रया से माध्यक्षिक कियन माल है, भीर उन्ते हरू के दशन होते हैं। वह हरून है क्या ह

<sup>1</sup> Temperence. 2 Courses. 3. Wisdom. 4 Justice.

पदार्थों का ताचिवक रूप-जिस भलाई श्रथवा सद्गुण को इस मनुष-जीवन में देखते हैं, वह तात्त्विक भलाई श्रयवा सद्गुण की छाया-मात्र है। ष्लेटो महाश्रय के श्रनुसार प्रत्येक वस्तु का एक साधारिक रूप होता है, श्रांर दुसरा तत्त्विक रूप। किसी भी वस्तु का तात्त्विक रूप श्रमर है, पर उसका सासारिक रूप बदलता रहता है। ससार के पटायों में प्राप्त सीन्टर्य सच्चे सीन्दर्य की नकता, त्रामास ग्रथवा छाया-मात्र है, इसी तरह सासारिक जीवन में प्राप्त भलाई ग्रीर सद्गुण वास्तविक भलाई श्रीर सद्गुण के नकल, श्राभास तथा छाया मात्र है। हम तत्त्व को सीधे नहीं देख पाते । हम गुफे में जड़ोरों से वॅघे उन मनुष्यें के समान हैं, जो केवल वाहर की वस्तुओं की छाया-मात्र देख सकते हैं । ये पदार्थ पीछे से त्रानेवाली रोशनी से प्रकाशित होते हैं। ये परछाइयाँ सच्चे पटायाँ के सदश होती है, परन्तु जामत पुरुप परछाई -मात्र को देखकर सतोप नहीं करेगा. वह वास्तविक पदार्थों को जानने की भी चेष्टा करेगा। ससार का भौतिक मुख, ससार में प्राप्त लौकिक सौदन्ये, श्रयवा सत्य वास्तविक पटार्थ के सकेत मात्र है। इनको जानकर मनुष्य ताचिवक पदार्थों को भी जानने की चेष्टा करता है। पर इनके जानने में उसकी इच्छायें ग्रीर इन्द्रियाँ ही वाधक हो जाती है। जनतक मनुष्य विहर्मुखी वना है, तबतक उसे किसी भी वस्तु के तात्विक रूप का शान नहीं हो सकता। तात्विक ज्ञान को प्राप्त करने के लिये मनुष्य को ग्रपनी इन्द्रियों के प्रलोमनों से श्रपने श्रापको रोकना श्रीर नित्य तत्त्व का चिन्तन करना श्रावश्यक है। यह तत्त्व विज्ञान की वस्तु है, यह इन्द्रिय ज्ञान से दूर है। यह नित्य है।

यहाँ यह कहना श्रावश्यक है कि प्लेटो महाशय ने एक नहीं, वरन् अनेक तान्विक पदार्थ माने हैं। सब तात्विक पदार्थों में एकता लाने-वाला पदार्थ ईश्वर कहा गया है। इसी को अन्तिम भलाई भी माना है, श्रर्थात् यह शिवरूप है। इसे जानना ही परम पुरुपार्थ है। इसका ज्ञान तब तक समव नहीं, जब तक मनुष्य श्रपने पूरे जीवन में सद्गुणी नहीं बनता, श्रर्थात् वह सभी सद्गुणों को श्रपने श्राचरण में प्रदर्शित नहीं करता।

सुन्यवस्थित समाज को श्रावश्यकता—निश्रेय की प्राप्ति श्रोत सद्गुणों की वृद्धि के लिए न्यायप्रिय सुन्यवस्थित समाज की श्रावका-कता होती है। सद्गुणी समाज में सद्गुणी न्यक्ति होते हैं, श्रोर सद्

PPY नीति शास्त्र .दोने के निये तर्शुम्ही समाज की धावरपकता होती है। समाज व्यक्तियों का बना है।

व्यवस्य भरतक ममात्र में चारम-र्ववर्मा, बीर विवेदी और स्थापीय स्ववित होंगे तबतक तमाज इन गुब्धों को प्रदर्शित कैते कर सकता है। पर स्पात तमाव के बिचारों हे प्रमाधित होता है। उत्ते शिद्धा-दोद्धा भी तमात्र ही रहा है। इह हिंहे

मले व्यक्ति का बनना वक्तक संभव नहीं। अवतक तमाज मना न हो। कुम्पनस्थित समाज में तस्त्रहर्यी पुरूप का प्रचान खान होता है। उनके नियंत्रण में दी घन कमाने बासे व्यक्ति सीर समाब के सैनिक रहते हैं। जिन

प्रकार मनभ्य के स्वभाव में इच्छा और उद्देशों का विवेक के निवनका में रहना बायरयक है। तथी प्रकार धनपानों बीर रैनिकों को, को कि समग्राः हक्की भीर सहेग के मानों के प्रतीक हैं हार्शनिकों के नियंत्रका में रहना आपरयक हैं । दारानिक पुरुष बापने खेदन में दिवेद की प्रधानता को पारितार्य करते हैं । यनप्यों में कमजात भेग दाने हैं किमी मनस्य में एक तत्त की श्राधिकत होती है और किशी में दूसरे की। किशी में यस कमाने की हच्छा प्रका होती है, किही में यह की दो किही में अन की। सुव्यवस्थित समाज वह है, जियमें पहले हो प्रधार के स्पक्ति क्षेत्ररे प्रकार के स्पक्ति के सामीन रहते हैं सर्मात

हतकी सलाह मान कर चत्रते हैं । यन कमानेवालों में में स्वापरी और कियान होते हैं परा कमाने बालों में वैनिक होते है और बान के इस्पृक समाज

के नि लार्च देवक होते हैं। राज्य कर उसके निम्हार्च वेवकों के हाम में रहता है, तमी वह अमतरील रहता है और अनता सुली रहती है। वन वह बुधरे लोगों के इस में भारत है तो एक भौर ठटका नैतिक परान हो बाधा है और वृतरी झोर शारी बनता का तुःल बद्ध भाता है। समाज का बार से पुरूप भीतिक मुख का इच्छक नहीं रहता। मीविक

सब बना मगर है। बतएव वह उसे स्वाम कर खाबी बानल की खोकने की नेहा करता है। यह मानन्द पदानों के तरन की जानने से प्राप्त होता है अस्प्रम नइ एका क्रमणान में ही रमना करता है।

L. Modern idealism

काञ्चनिक कात्रहणाद<sup>9</sup>

भगवर्गाचाव का अक्य-भादशबाद के अनुशर नैतिक जानरण कर

लद्य जीवन के सर्वोच्च ग्रादर्श की प्राप्ति है। यह ग्राद्श ग्रपने वाहर किसी वस्तु की प्राप्ति में नहीं, वरन् ग्रपने ग्राप में ही है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन का ध्येय सम्पूर्ण ग्राप्त-साचात्कार करना है। यह ग्राप्त-साचात्कार ग्रपनी ग्राध्यात्मिक शक्ति के सम्पूर्ण विकास में है। मनुष्य ग्रनेक वाहरी वस्तुर्ण प्राप्त करने की चेषा करता है। वह दूसरों की सेवा ग्रीर समाज को जँचा उठाने की चेषा भी करता है। पर इस सेवा का वास्तविक ग्रय ग्रपनी चेतना को उच्च स्तर का बनाने में है। मनुष्य के जीवन की मौलिकता उसके विचारों को भले बनाने में है। जो कुछ वाहरी भलाई वह कर सकता है, उसकी कीमत विचारों को भले बनाने जो जो से ही ग्राँकी जानी चाहिये।

श्राधुनिक श्रादर्शवाद के प्रवर्तक जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान हीगेल महाशय थे। इन्हीं के विचारों का श्रनुकरण इग्लैएड में टामस हिल ग्रीन महाशय ने किया श्रीर पीछे फ्रेंडिरिक हेनरी ब्रेडिले ने भी किया। ये इग्लैएड में श्राटर्शवाद के प्रवर्तक है। ग्रीन महाशय के विचार उनकी पुस्तक "प्रोलेगेमोना ट् एथिक्स" में पाये जाते हैं श्रीर बेडिले महाशय के विचार "स्टडीज इन एथिक्स" में पाये जाते हैं।

श्रादर्शवाद का श्राधार—श्रादर्शवाद प्रकृतिवाद का विरोधी सिद्धान्त है।
प्रकृतिवाद के श्रनुसार मनुष्य की कोई स्वतन्त्र इन्छा-शक्ति नहीं है। प्रकृति उसे
जिस श्रोर ले जाती है, वह उसी श्रोर जाता है। मनुष्य प्रकृति को पहले से ही
पाता है, उसके श्रनुसार श्रमना श्राचरण बनाने में ही उसके जीवन की सफलता
है। मला श्राचरण सफल श्राचरण है, श्रर्थात् वातावरण के श्रनुसार श्राचरण
मला श्राचरण है। इस सिद्धान्त का खरडन ग्रीन महाराय करते हैं। उनका
कथन है कि मनुष्य स्वय ही श्रपने वातावरण को बनाता है। जिस ससीर में
मनुष्य रहता है, वह बाह्य प्रकृति-द्वारा ही निर्मित नहीं रहता, वरन् मनुष्य का
विचार उसमें कार्य करता है। मनुष्य वाहर से कुछ निष्प्रभारक श्रान्थ ग्रहण
करता है, इसमें प्रकार के मेद मनुष्य का मन ही उत्पन्न करता है। मनुष्य का
सन एक काले तख्ते के समान नहीं है, जैसा कि साधारणतः उसे समफ लिया-

<sup>1</sup> Complete self-realization ^2 Indeterminate knowledge.

ज्या है। करने यह एक कारीगर के सम्बन है, जो केवल ह उ, रीड़ा आहि शार से मार्स करता है। इसारत की रीवारी कारीगर के रिमा नहीं हो। सकती उसी प्रकार संसार की बख्युं की कान किना मन की किया के नहीं हो सकता। संसार की बेसा इस जानते हैं बैसा वह इसारे मन के हाएं में कनाया गया है।

हर विचार चारा को विज्ञानवाद कहा बाता है। स्था विज्ञान क्षण्य समुम्य के जान के कारित्रक और कुछ नहीं है। विचार या जान ही सर्व है। स्थार के अपेक स्वार के मेर बान के ही बारा बनाये गये हैं। कार्य समुख के आवर्ष मी उसी के बनावे हुए हैं। सनुष्य का सम्याद ही आवर्ष महम्य के आवर्ष मी उसी के बनावे हुए हैं। सनुष्य का सम्याद ही आवर्ष महम्य को सम्याद का निर्माण करता है जीर कार्य है। सिंदा प्रक्षा कार्य है। सिंदा प्रकार के विचे समुख का माम कार्य के प्रकार के विचार कार्य के समानित्र कार्य है। विचार प्रकार समाने किया साम कार्य के विमानित्र समाने किया समाने किया समाने किया समाने किया कार्य कार्य कार्य माम कार्य कार्य

विकासवाद के बातुकार किसी मकार की देवानिक उससि किसी बास प्यार्थ के बारे में बान मात करनेमर उससी निर्मार नहीं करती किसनी बापने ही दिएव में सानहादि पर निर्मार करती है। ज्याय-विकास की दृष्टि विकारों का दिकार स्वाप्त है। इसी तरह किसी मकार के बायप्रवा की उससि बाग की उससि है। बायदारिक उपलब्ध ही बाहरी सफल के सम में दिखतार्थ

क्यवरीपान का मायव्यक्त-मादर्शनाद के धनुषार मनुष्य को उक्तम स्य व<sup>8</sup> को ही मेरिक्ता का साय-द्वह होना चाहिये। इस विचारकार में सनस्य के सनेक स्यास माने गये हैं। ये सुलस एकाहि कम से हैं। ये सनी विभिन्न

<sup>1</sup> Summum Bogum. 2 Ideal se L

प्रकार की इच्छाश्रों के बने हुए हैं। हमारी कुछ इच्छायें नीचे स्तर की होती है, श्रीर कुछ कॅचे स्तर की। कुछ इच्छायें हमारी शारीरिक श्रावश्यकताश्रो श्रथवा भोगों से ही सम्बन्ध रखती है श्रीर कुछ हमारे मानसिक श्रीर श्राध्यात्मिक विकास से सम्बन्ध रखती हैं। जो मनुष्य जितने ही कॅचे स्तर की इच्छाश्रों को तृप्त करने की चेष्टा करता है श्रीर श्रपनो श्रधिक कॅची इच्छाश्रों की तृप्ति के लिये निम्नकोटि की इच्छाश्रों का जितना ही त्याग करता है, वह उतना ही कॅचा है। उचकोटि की इच्छाश्रों को तृप्त करने से ही मनुष्य का श्राध्यात्मिक विकास होता है श्रीर इमीसे उसको उच्च कोटिके स्वत्व का साचात्कार होता है।

मनुष्य के मन में सभी प्रकार की इच्छाएँ हैं—-कुछ पाशिवक हैं, श्रीर कुछ दैविक। पाशिवक इच्छाश्रों की तृप्त करके ही मनुष्य श्रात्म-सतीप प्राप्त नहीं करता। पाशिवक इच्छाश्रों की तृप्त करने का सुख चिषक होता है। मनुष्य चाहता है कि वह स्थायी सुख को प्राप्त करें। स्थायी सुख विवेकयुक्त श्राचरण से प्राप्त होता है। विवेक मनुष्य को श्रपने श्रापका दूसरे के साथ श्रात्मसात् करने के लिये प्रेरणा देता है। श्रपने सुख से ही सन्तृष्ट न रहकर दूसरे लोगों को सुखी बनाने की चेष्टा करते रहने में ही मनुष्य को स्थायी सुख मिलता है। फिर मनुष्य का विवेक उसे प्रेरणा देता है कि वह श्रात्म-सयम प्राप्त करें।

जब हम आदर्शवाद की तुलना काट महाशय के सिद्धान्त से करते हैं, तो हम आदर्शवाद की मुख्य-मुख्य वार्तों को स्पष्टत समम्म जाते हैं। काट महाशय समी प्रकार की इच्छाओं को त्याज्य मानते थे। कान्ट महाशय नीचे और क्रचे कोटि मे इच्छाओं का विभाजन नहीं करते थे। इसी तरह उनके अनुसार समी आवेग ही त्याज्य हैं। आचरण में इच्छाओं और मार्वों को स्थान देने से आचरण अनैतिक हो जाता है। इच्छारित अर्थात् निष्काम कार्य नैतिक है। इच्छाओं का विनाश नैतिक आचरण का ध्येय है। आदर्शवाद के अनुसार मनुष्य को किसी प्रकार की इच्छाओं का त्याग न करना चाहिये। प्रत्येक इच्छा को अपने जीवन में उचित स्थान देना चाहिये। जब तक मनुष्य की निम्न कोटि की इच्छाएँ तृप्त नहीं हो जातीं, तब तक उचकोटि की इच्छाओं

<sup>1.</sup> Identification

२,⊏ नीति शास

भी समि को प्रचम स्थान देगा।

या पिताय नहीं होता। शारीरिक तुमा की हच्छा का भी मानव बीवन में, न्याने है। यास्त्रकाल में शारीरिक तुमा की हच्छा का मायस्य हाना स्वामारिक है। यह विकाशित्युष्य सीवन शारीरिक तुमा का ही परेप नहीं बना लेखा भीका का लहन शारीरिक माक सोगा न होकर विवाद के सहस्य स्वास वीवन को बताना होना चाहिये। विवेक के समुकार पत्रना से महत्त्व स्वास है। शारीरिक उन्हें को चीवन में गीया स्वास नाम कीर शास्त्रिक मानवा सामारिक स्वास्त्रका

कोड मनाश्चम मैतिक धीयन में स्थान को प्रमुख स्थान के ये। पर बान्दर्शनाद में स्थान को बचेद्धापुत्र में सकी बच्छ मानी है। स्थान का मुहुर लाभ पर विचार करके बौद्ध बाना चाहिये। उच्चव बीवन में स्थान निम्म

स्तर की बावताओं का होवा है पर इनके काम वाम उच्च कोट की मावनामें रह भी होती है। त्यान मतुष्य के समाम का झंग है, पर किसल का व्यक्त है। यदि हम निम्म कोटि के मीगों का त्याग न करें, वो उच्च कीटि के नान्त-को रातुम्यों को भी मासा न कर नकींगे। त्याग यह दशावा है कि मनुष्य का बीमन ऊंचे स्तर पर उठ गया है। हवीतिये त्याग रत्याच्ये हैं। पर त्याग के सिये त्याग समना उपत्या के लिये वास्त्या करता निष्य है। नैविक बीचन का स्वेय मनुष्य को बैचिक नुस्य के स्तर वे उत्तर उठाकर वामानिक सुस्य माग सिवाग है। बावर्सनार का चेव मनुष्य को क्यान बादर्श स्तर को माग

विकास होता है! स्पष्टि कामने बागको लोता नहीं करन क्रमने-बागको एक सहात् स्वा के बग के बग से प्रमुख्त करता है! नीरावत के समीच ब्राइस का बग किसी सी समुस्य को नहीं है। बवतक समुस्य एक बारहा को माने नहीं कर बीता तब तक उसे उसका कान होना संगव नहीं। पर बस बारहा की उपस्थित के बिराय में कोई हरेड़ भी नहीं किया वा सकता !

करने में सहायदा देना है। यह बादर्स म्बख ऐसा है विस्के मास होनं पर मनुष्क भावि मात्र से बापनी एकता की बातुमूर्ति करने बगता है। यह बादर्स स्वरूप विवेकपुरत है। बातपुर्व इसमें नैयक्तिक हम्बद्धार्मी का देमन म होकर उनका

I Relative.

मनुष्य की श्रान्ति श्रनुभूति ही इस श्रादर्श की वास्तिविकता को प्रकट करती है। अत्येक मनुष्य श्रपने-श्राप में श्रपने जीवन को उत्तरोत्तर भला वनाने की प्रेरणा पाता है। इस प्रकार की प्रेरणा ही यह सिद्ध करती है कि ऐसा भी कोई पट है, जिस पर पहुँचने पर मनुष्य श्रपने-श्राप में पूर्णता की श्रनुभूति करता है। हमारी नैतिक कमी की श्रनुभूति श्रौर श्रपने-श्रापको भले वनाने की इच्छा ही पूर्णता की वास्तिविकता को प्रमाणित करती हैं। यह पूर्णता वाहर से नहीं श्राएगी। यह प्रत्येक मनुष्य में वर्तमान है। परन्तु उसे यह शात नहीं!

नैतिक श्रादर्श के टो लक्कण नितिक श्रादर्श के प्रमुख विद्वान् ग्रीन महाशय ने मनुष्य की नैतिक उनति के दो लक्कण माने हैं—सामझस्य श्रीर स्यापकता । जिस नैतिक सिद्धान्त के श्रमुसार मनुष्य पारस्परिक विरोधी वातों को नहीं करता, वही नैतिक सिद्धान्त ऊँचा है। कोई दो सिद्धान्त देखने में श्रापस में विरोधी हो, परन्तु यदि वे मन के विकास की दो श्रवस्थाओं को प्रकाशित करते है, तो वे पारस्परिक विरोधी नहीं माने जायेंगे। मनुष्य को ऐसा श्राचरण करना चाहिए जिससे उसे श्रपनी ही वातों का श्रपने-श्राप विरोध न करना पड़े। जवतक मनुष्य के श्राचरण में लक्ष्य की एकता रहती है, तवतक इस प्रकार का विरोध उत्पन्न नहीं होता। लक्ष्य की एकता को सदा ध्यान में रखने पर विभिन्न प्रकार के श्राचरण में सामझस्य वना रहता है।

नैतिक श्राचरण का दूसरा लच्चण व्यापकता है। जिस व्यक्ति के श्राचरण का लच्य जितना ही श्रिविक व्यापक है, वह उतना ही श्रेष्ठ व्यक्ति है। व्यक्तिगत लाम की इच्छा से किये गये काम की श्रपेचा परिवार के हेतु किये गये कार्य श्रिविक नैतिक हैं। इसी तरह परिवार के लाम के लच्य से जाति के लाम का लच्य श्रिविक श्रेष्ठ है श्रीर इससे भी श्रेष्ठ देश ग्रीर मानव-समाज के कल्याण का लच्य है। श्रतएव जो व्यक्ति श्रपने श्राचरण का लच्य मानव-समाज की भलाई करना रखता है, वह समाज का सर्वोत्तम व्यक्ति है।

मनुष्य के ग्रादर्श स्तरव में सभी प्राणियों के हित का समावेश होता है।

<sup>1</sup> Characteristics 2 Coherence 3 Comprehensiveness.

विश् मतुष्य का मैतिक चारण विश्वना संधीर्य श्रद्ध है, उने आसीनात्री विरोध करने का उत्तना है। प्रश्चिक व्यवदा मी मिलला है। चारपूर विश्व व्यक्ति के बावस्त्य में निताना है पह लयुप की बसी यह नाश है, उन्हें बावस्य मैं तुर्गरे तथाया की भी कभी गाँव वाली है। वा बावस्य विश्वना चारक रेंग्र है, उन्हें बारशास्त्र चावस्य की बात्रीय उत्तना ही व्यक्ति लक्ष्य ने नाम्बस्य

₹₹+

साप का विशेष करने का भी कम सबकर मिक्ता है।
पूर्णता की कस्पमा—सारद्यपादी जिन्तकों के सहसार महत्य की दूर्गंड
गुरा की दृद्धि में नहीं करने कर्युक्ति की दृद्धि में है। सारद्यादारी सार्वे सीर दृश्यों के गुगा का दृद्धि को बहा नहीं करते करने समसे की सीर दृश्यों की सारद्याद्यादानाने की श्रीय करते हैं। उत्तराशिया सार्दियों का मत्र है कि विशिष

वाया आता है। लंगर मर के कस्यान के हैन की लाग काम करते हैं उन्हें करने

सायाय वह है बिठठे स्विपन-ते-स्विपन सीमों को स्विपन-ते-स्विपन तुन्न मिथे।
सारराबारी वैप्यंक्षक भीर वालांकिन रोनों ही सबार के मुतवाद का विशेष
करते हैं। समुप्त के सायराज का प्यंत गुप्त न होकर वर्ष्युव होना चाहिते।
दूतरों का तथा करवाया हम उनके पुप्त के दिन प्रक नहीं परण उनमें वर्ष
यूवी की वृद्धि करके करते हैं। तुन्त को किरण को बहाना मा करवा व्यक्तिय
करवाया की हाँच ठे परण वह वामार्थक करवाया की हरित हो मी तुर्ध है।
वर्ष्युव्य विकेष्ठक सावराय है बहुता है। सवस्य मनुष्य में विकारी ही क्षिक
विकेष की बांद होती है वह उठना ही स्विपन स्वपन सावराय को निकन

भावर्शवाद में स्पष्टि भीर समाज — होगेल महाराज के कप्नानुतार व्यक्ति का समाज के लिए भारत-सम्बंद कर देने हे ही नैतिक पादरों की मानि होती है। गैरिक्सा का भादरा स्थापक भारता है। स्वरूप समुख्य किता ही अपने भागि की समाज की हत्या के स्थाप के साद है। हर उत्तर है। उस भावरों की भीर बाता है। बहाँ करी स्वक्ति भीर राष्ट्र की हस्युक्ती में दिशेल हो वहाँ मार्क को राष्ट्र की हस्या की स्थित हम साम आहिए। मनुष्य एक मन्दर

<sup>1</sup> Pleasures, 2 Virtues, 3 Utilitarians,

श्रपनी वैयक्तिक खतन्त्रता को खोकर दूसरी व्यापक खतन्त्रता की श्रनुभूति करता है।

ग्रीन महाशय उक्त सिद्धान्त के विरोधी हैं। हीगेल के सिद्धान्त से देश के निरंकुश शासकों को लोगों की स्वतन्त्रता छीनने के लिए नैतिक श्राधार मिल जाता है। इससे उनकी निर कुशता श्रीर भी बढ़ जाती है। व्यक्ति की स्वतन्त्रता श्रीर मानव समाज के नैतिक विकास की दृष्टि से यह श्रावश्यक है कि समाज मनुष्य को श्रपनी शक्तियों का साचात्कार करने के लिए ग्राधिक से श्राधिक श्रवसर दे, राज्य किसी भी व्यक्ति के श्राचरण में तत्रतक हस्तक्षेप न करे, जवतक उस व्यक्ति का ग्राचरण दूसरे व्यक्तियों के लिए हानिकर न हो। ग्रीन का कथन है कि समाज के श्रास्तित्व का नैतिक श्राधार ही प्रत्वेक व्यक्ति की पूर्णता प्राप्त करने की स्वतन्त्रता देना है। नैतिक पूर्णता व्यक्तिगत वस्तु है, सामाजिक नहीं। कोई विरला व्यक्ति ही नैतिकता के उस श्रादर्श को चरितार्थ करता है, जिसकी कल्पना श्रादर्श वे वैत्रक्तिक पूर्णता की प्राप्ति में सहायता नहीं मिलती, तय तक वह व्यर्थ है। समाज स्वय कोई व्यक्ति नहीं है, श्रीर व्यक्तियों की पूर्णता के श्रतिरक्त समाज की पूर्णता का भाव श्रर्थ-हीन होता है।

समाज के नैतिक विचारों में उन्नित भी समाज के श्रेष्ठ लोगों के प्रयत्न से होती है। पहले-पहल समाज इन लोगों को उपेन्ना की दृष्टि से देखता है अथवा उनका दमन करता है, पीछे वह उनका अनुकरण करता है। अतएव यदि कोई व्यक्ति समाज को प्रसन्न रखना ही अपने जीवन का लच्य बना ले, तो वह न तो अपने आप का कोई नैतिक विकास कर सकेगा और न समाज की उन्नित में ही किसी प्रकार की सहायता पर्दुंचा सकेगा। राजनैतिक दृष्टि से यह भले ही उचित हो कि व्यक्ति को अपने आप को समाज के अनुकूल बनाना चाहिए और उसकी प्रमुख सत्ता का का कहना मानना चाहिए। परन्तु नैतिक दृष्टि से उसे अपनी अन्तरात्मा के बद्कर किसी भी दूसरी सत्ता को न मानना चाहिए। अन्तरात्मा की आवाज को मानना उसका प्रथम कर्तव्य है। जो वात

<sup>1</sup> Authority

करणरायम करती है और को मियेकपुष्ट है, यह करता में न केपन भएना है। यरन मनुष्य मात्र का साम करती है।

कानुर्शयात्र में कनिवार्य काचा का स्थान-बारशवार क्षतिवार्य धाला के तिज्ञान्त में विश्वपात करता है। परन्तु यह निज्ञान्त कोट के सनिवार्य धाका के सिद्धान्त से कुछ मित्र है। बांड के कपनानुसार नैतिबता का नियम ही अन्तरास्य भी ग्रेरमा के रूप में भाता है । यही ग्रेरमा भनिवाप भावा दन चारी है। भारराबाद के कचनानुसार समारा मा किसी विशेष नियम के मनुसार अक्षते की प्रेरशा हमारे भीतर उत्पन्न नहीं करती बरम् वह प्रायेक मनुष्य में कारते कावश स्वाद की प्राप्त करने की मेरवा अल्पन करती है । मही मेरवा क्षान्तरायमा की क्रानिवास क्राञ्च है । प्रत्येक मनुष्य क्राप्ते क्राप को अन्त पहते हैं उत्तम पनाने भी मेरवा का शतुमन करता है। इस मेरवा की मानना ही उत्तक मुक्त कर्तम्य है। इस प्रेरका के क्षतुतार अलने में उत्तके सामने कितनी कठिनाइयों भारी ई ठनका स्वागत वह प्रसन्नतापुरक करता है। कांद्र सहाराम के विचारातुतार मतुष्य के साकरता का सामस्यह तब समय के लिए निधित है। पर धावर्शनाद के बातनार प्रत्येक श्वांक के बानरण का मापरपट उनके मानविक विकास का श्रवस्या पर निमर है। विसनी

कारता था।

कीर सहायस के विकायजुलार सजुम्म के साकरण का सायरवह यह यसके है लिए निसित है। पर धावर्यकार के सनुसार प्रस्केड व्यक्ति के बावरण का सायरवह उनके सामरिक विकास का कावस्या पर निमर है। विश्वनी उत्तराजा की काशों पर पर दिख्यक के करते हैं उठनी उनगर के एक विचायप्त प्रस्केड के नहीं करते। हती सबाद विज्ञान सायर-पंचम प्रकास के लिके व्यक्तियाँ के तियों करते। हती का विकास परिवार के लिके व्यक्तियाँ के तियों करते। विकास परिवार के लिके व्यक्तियाँ के तियों के सायरवी का प्रकास के लिके व्यक्तियाँ के लिके व्यक्तियाँ का विकास विकास

<sup>1</sup> Rational, 2 Categorical Imperative.

श्रादर्शवाद को प्रगतिशीलता — श्रादर्शवाद एक प्रगतिशील विचरि है। यहाँ प्रगति का अर्थ किसी विशेष लच्य की ओर जाना है। लच्य परिवर्तित होता है, पर यह परिवर्त्तन स्रन्तिम लद्द्य की प्राप्ति में साधक होता है। प्रगति का श्रर्थ केवल नवीन पथ पर चलना ही नहीं है, इसका श्रर्थ श्रपने लच्य की स्रोर जाना है। जैसे-जैसे मनुष्य के ज्ञान की वृद्धि होती है, वैसे-वैसे उसका लद्द्य श्रधिक ऊँचा श्रथवा व्यापक वनता जाता है। जव मनुष्य का ज्ञान परिमित रहता है, तो उसका व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए प्रयत्न करना च्रम्य माना जाता है। परन्तु जब उसके ज्ञान की वृद्धि होती है, तो लोकोपकार में जीवन व्यतीत करना उसका कर्तव्य हो जाता है। नैतिक जीवन का ग्रन्तिम लच्य श्रपने श्रादर्श स्वत्व की प्राप्ति है। पर यह श्रादर्श स्वत्व एकाएक प्राप्त नहीं हो जाता । इसके लिए सतत् प्रयत्न करते रहना पडता है । जब तक मनुष्य स्रपने मानिधक विकास की नीची सीढी को पार नहीं करता, तब तक ऊँचे लच्य के लिये प्रयत्न करना उसके लिए ग्रस्वाभाविक है। ग्रतएव यह उसका कर्तेन्य भी नहीं होता। पर जब वह एक विशेष स्थिति में पहूँच जाता है, तो फिर उसे नीची सीढी के लोगों के समान श्राचरण करना श्रनुचित है । इस प्रकार वह नैतिकता के प्रतिकृल जाता है।

श्रादर्शवाद श्रधिकार भेद के श्रनुसार ही मनुष्य के कर्तव्य का निश्चय करता है। वह किसी श्रपरिवर्तनशील नियम को नैतिकता की कसौटी नहीं बनाता। इस दृष्टि से श्रादर्शवादी नैतिक मापदगढ़ प्रगतिशील कहा जा सकता है। इसमें इच्छाश्रों का विहण्कार नहीं, पर उनके विकास श्रीर प्रगतिपूर्ण शोध के लिये श्रादेश है।

#### प्रश्न

- १ प्रकृतिवाद ग्रौर ग्रादर्शवाद के नैतिक चिद्धान्तों की तुलना की निये।
  ग्रादर्शवाद के मुख्य तत्त्व क्या हैं !
- २ प्लेटो महाशय के श्राटर्शवाट को स्पष्टत समकाइये। उनके श्रनुसार मलाई का स्वरूप क्या है ?

<sup>1.</sup> Dynamic character

नीति-शास कोडो महाराव के अनुसार तद्गुख का ब्राह्मर क्या है ! क्या मनुष्य में स्वमावतः ही सव्युवीं की ब्रोर प्रवृत्ति होती है ?

214

४ प्लेटो महाराम ने मनस्म हे मुख्य सद्युष कीन-कीन बताने हैं। इनकी असि देते होती है । मनुष्य के सद्गुर्वों के विकास में सुम्पवितर समाज की बावश्यकता की

राहतः वर्शाह्मे । प्होटो महाश्य के कक्तानुसार सुस्मवस्तित समाव कीन-सा है ? ९ भादर्शनाद के बातुसार मतुम्ब के नैतिक बाजरण का क्या लक्ष है! भावरानादी भापद्यान को स्पद्यतः समस्यक्षेत्रे ।

७ भावरांवाद में वप भीर खाग को मतुन्य के नैतिक भावरय में क्य लान दिना है। क्या आदर्श करली को बाहरों नैतिक व्यक्ति माना

बासक्या है ! प्रीम महाराम ने नैतिक आदर्श के सहय क्या माने हैं। उन्हें साहतः समस्यद्रवे ।

थ. ब्राइर्शनाद के बातुमार स्पष्टि ब्रीर समाब का ब्रायस में क्या समाय होना चाहिये ! इस विकर में हीगेल और मीन महाराय के विचारों की तुलना कौबिने कौर सन्हें विचारों की कालोचना भी कीबिने ।

प्रागिजीलना को जाग की जिसे।

बादर्शनाद में कृतिनार्व बाबा का क्या सान है। बादरानाद की

# पन्द्रहवाँ प्रकर्ण

### समत्ववाद

यूरोपीय समत्ववाद के प्रवर्तक — पूरोप में समतावाट के प्रवर्तक ग्ररस्त्
महाशय थे। समतावाद को मन्यम मार्ग भी कहा जाता है। श्रमेक प्रकार के
नैतिक सिद्धान्तों की परीचा करने के बाद मनुष्य समत्ववाद के सिद्धान्त को ग्रह्ण
करता है। मनुष्य की साधारण प्रवृत्ति एकान्तता श्रयवा श्रत्यन्तता की श्रोर जाने
की होती है। जब मनुष्य भोग-विलास में लग जाता है, तो उसी को वह श्रपने
जीवन का सर्वस्व मान लेता है। जिस जीवन में उसे ऐन्द्रियमुख प्राप्त नहीं होते,
उसे वह व्यर्थ मानता है। जब इस प्रकार के जीवन में वह श्रतिक्रम कर
लेता है, तो फिर उसके मन में इन्द्रिय-मुख के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है।
जिस व्यक्ति के मन में ऐन्द्रिक्मुख के प्रति घृणा श्रा जाती है, वह इन्द्रिय-मुख
के त्यागन में ही जीवन की मौलिक्ता देखने लगता है। फिर उसके मन में त्याग
की धुन सवार हो जाती है। वह जितना ही श्रधिक सासारिक सुख का त्याग
कर सकता है श्रीर श्रपने शरीर को जितना ही श्रधिक कष्ट दे सकता है,
उतना ही श्रधिक सन्तोप पाता है। फिर शारीरिक तप के जीवन को ही
सर्वोच्च जीवन माना जाता है।

जिस समय यूनान में अरस्तू महाशय का जन्म हुआ, उस समय यूनान अपने वैभव की चरम सीमा पर पहुँच चुका था। यूनान से बढकर संस्कृति यूरोप के किसी देश में न थी। एक श्रोर यूनान में धन-सम्पत्ति की बृद्धि थी श्रोर दूसरी श्रोर वहाँ पर त्यागी-तप्स्वी महात्माश्रों वा भी जन्म हुआ था। अरस्त् के पूर्व महात्मा सुकरात, प्लेटो, ऐटेस्थनीं श्रोर डाइजनीं श्रपने विचारों का प्रचार कर चुके थे। इस समय यूनान में दो प्रकार की विचारधाराएँ प्रचलित थीं

<sup>1.</sup> Standard as Golden Mean

738 र्जाति भाषा प्रक विचार-पास के बातुमार मियम मुख का इदि का प्रोस्ताइन तिया बाता वा

बौर कुछरे विचार के बातुनार स्थान के बोबन को । बिरम भागी साग स्थान बौर -भौर तपस्या के जीवन को कुत्ते का जीवन कहते में । वे महारमा मुकरात और बाइन्तीम् चैते महात्माओं की सनेक प्रकार से लिस्लियाँ उड़ाया करते में इसके बिरुद्ध तपस्त्री सोग अपने ही जीवन को सर्वोत्तम जीवन मानने वे जीर विषय मोग में सगे हुए बीवन को सुझर का बीवन मानउ वे। दोनों बोर बारिकन की प्रश्नित पानी काली थी । इसी समय बारस्तू का अन्य <u>हुवा</u> । बारस्य महाराज ने उक दो किरोधी किचारधाराखी में सामक्रस्य सामित

न्हरने की वेश की । उनकी शिचा का सुक्ष शिशान्त यह वा कि न ही इन्हिंद सुन में धव समय रम**व** करते खना महा है। चौर न उनका सम्पूर्वस्थाय ही कर देना। दोनों से क्षी मनुष्य सुली न होकर दुली ही होता है। क्रीर नह माउन्छ के लंदम को प्राप्त न कर उससे गिरता है। कररुप् महाराम के अनुगामी कानक निधान कुए । बन भूरोप में इंसाई चम का प्रचार दुवा हो इस समहानाद के सिकान्त को सुरोप के लोग मूल गमे।

इमरत इस की मुक्य शिक्षा यह यी कि अनुष्य को शारोरिक मुक्तों का स्नाम करना चाहिए। बोव्यक्तिभितना ही सविक्रशारीरिक सलौं का लाग कर तकता है वह उतना ही महान है। स्वय उन्होंने ब्रापना राग्नीर अपन ( ग्रंबी पर ) के क्षपर चड्ड कर द्वाडा ब्रीर बापने शिप्पोंके प्रति उनका बादेश वा कि ने श्रूको पर चढ़ने के लिए छत्रा तैयार धों। अवएक सम्बद्धाल में वद कि सूरोप में ईलाई भर्म का बोरों से प्रचार या वह लोगों ने शारीरिक क्लेश को बारने चौकन का आदश्च बना क्षिमा या । को व्यक्ति अपने श्वरीर की जितना ही अपिक क्लेश देताना वह उतनाही बडा संत समस्य बाताना। उक्त तपस्मानात् की प्रवृत्ति का बन्त बाधुनिक नुग के माने के साम-साम हुमा । पैज़ानिक ब्राविश्वारों की बृद्धि और नवे देशों की लोब के साव-साव

-एवीत्तम वस्त मानन क्षारे । वब मोग के विवारी का संवर्ष हर के विवारी के -साथ हुआ, तो फिर के समझाबाद के विकारों का प्रवाद होने साम । वर्तमान श्यमव में सम्लाबात के विचारी का प्रचार श्रास्त्रिक लोग उठना नहीं कर रहे हैं

जितना कि माहित्कि लोग करते हैं । वर्तमानकाल के समताबाद के प्रचारकों में माटेग, जार्ज इलियट, फाइट, ग्रीर प्रोफेटर हाइटहेट महाराय है ।

समत्ववाद की विशेषताएँ—ममत्वाद में नीति-शास्त्र के पाधिनिक विद्वान मानवतावाद भी कहते हैं। मानवतावाद में मनुष्य के स्वभाप के ममी श्रंगों पर ध्यान रखा जाता है। मानवतावाद के प्रथनानुसार नीतिशास्त्र के दूसरे मतों में मनुष्य के स्वभाव के किसी विशेष श्रंग की महत्ता दे दी जाती है, श्रोर दूसरे श्रग की श्रवहेलना की जाती है। मुखवाद मनुष्य के रागह पात्मक श्रग की श्रिविक महत्व देता है श्रीर विवेकवाद उसके चिन्तन करने के श्रग को श्रविक महत्व देता है। सुखवाद में मनुष्य के विवेकात्मक श्रंग की श्रवहेलना होती है। श्रीर विवेकवाद में उसके रागहेपात्मक पहलू की मानवता-वाद श्रपने नैतिक श्रादर्श में दोनों श्रगों को उचित स्थान देता है।

मानवतावाद सब प्रकार की धार्मिक मान्यतार्थों से मुक्त है। श्रन्त' अनुभू-तिवाद में इस प्रकार की मान्यतार्थों का वाहुट्य पाया जाता है। मानवता-चादमें ईश्वर की आशा अथवा अन्तरामा की आवाज आदि वातों की स्थान नहीं है। यह शुद्ध विचार के ऊपर आधारित है।

नैतिक श्राचरण का लह्य — श्ररस्त् महाणय के कथनानुसार नैतिक श्राचरण का लह्य मनुष्य के सामान्य श्रनुभव के वाहर नहीं है। प्लेटो का कथन या कि जिस शिव भाव को मनुष्य को प्राप्त करना है, वह उसके सासारिक श्रनुभव में नहीं पाया जाता। मनुष्य श्रपने सामान्य श्रनुभव में जिस कह्याण को देखता है, वह वास्तविक क्रयाण की नकल श्रथवा छायामात्र है। श्ररस्त् महाणय श्रपने गुरु प्लेटो के समान श्रादर्शवाटी नहीं थे, वे वास्तविकतावाटी थे। उनका कथन है कि मनुष्य को श्रपने नैतिक श्राचरण का लह्य किसी ऐसी वस्तु की प्राप्त को बनाना चाहिए, जो उसकी पहुँच के भीतर हो। श्रपने स्वभाव की पूर्णता को प्राप्त करना ही नैतिक श्राचरण का लह्य हो सकता है।

श्रत्र प्रश्न श्राता है कि मनुष्य श्रपने खमाव की पूर्णता को कैसे प्राप्त कर सक्ता है। इसके लिये मनुष्य के विशेष गुण को देखना होगा। मनुष्य का

<sup>1.</sup> Humanism. 2 Intuitionism.

२६८ नीतिशाल विशेष गुरु मनुष्य की भ्यावमा हे ही बाना वा तकता है। बरस्त् महाग<sup>द ने</sup>

तन तक उसे महाज्य नहीं कहा जा तकता। येती रिवर्ति में बह केवल जानका है। गरेगा। महाज्यकी पूर्वाता उसके पेते ग्राज्य को गरिद्री नहीं दिसी अवनी को हुने प्राविज्ञाने के नितर है। अवस्था बिजार की बुद्धि में ही महाज्य को पूर्वाता होते हैं। विज्ञात के तो क्षेत्र हैं—एक कोर विज्ञात महत्त्व के सर्क करता की ही करता है, की र सुरुपी कोर बहु उसकी समासक बुसियों पर नियम्बय प्राप्त करता

मनुष्प को ''पिचारवान प्रास्ती'' कहा है। वह तक मनुष्प में विकार नहीं व्यक

है, प्रमांत् वह मनुष्य के पातालेक लागान को निवासित करता है। व्यावर् का निर्यंत्र करने वाला विवास विवेक कहलाता है। धावर्ष बीवन उस म्यांक का है। वो सहा बान-विद्यान में धापने धाप को सामने रहता है। निरमार्थि धापने को बान-विद्यान में लगाए रजनेवाले म्यांक के

चरा बिन्दन करने की बादद पड़ क्यों है। फिर हान-विवान स्वयं बायनस्वरंप है हो साहे हैं। क्याने साथ पर निर्दोषय स्वाना बाददा बीवन के दिने कारदरण है है। परन्तु बावर्य बीवन में दुल का तथेया। त्यान नहीं है। त्यारीरिक स्वेदा का बीनन बारन विवास की दिल्ली की नहीं दर्शका। बारन दिवन की सिर्धि

शहब खिति है। इस सिक्षि में महान्य को लाग करता है और वह वो का गहत है वे शहब माब ने होते हैं। उनसे महान्य को महस्ता वाती है। सम्पन्न मार्ग का सिक्षाला—महरू महान्य को मैतिक शिक्षा का वसी महरू का बंधा महस्ता है। महस्य में बारों खाना की

सुनियों। पर्पायों समया याकि को जलकि तभी होती है, बन बहु सरवसमाय का पासन करते हुए किसी प्रकार का आवरण करता है। किसी यो प्रकार को नीतेक पर्पाया किसी महार को कभी सबना सरिकम से मा दो बाता है।

वय कोई मनुष्य बारने बीयन में ब्रायिक स्वान को दलाया है। वी यह उठ स्वान हे परेशान हो बाता है। वो स्नक्ति बाउनो तामर्य है व्यविक दान देने की वेशा करता है। यह दान थे मी तब बाता है। वो स्वक्ति की जान को

इन का बचा करता है। बहु दोन थे भी उन्हें बहुता है। वा स्थाक (का) कोम के करने के शिने रतना परिश्रम करता है कि वह उनके वास्त्रन मिकिन हो बाता है। यो वह बाने कर्म की आर-कर में देनने बातता है। पैती मानतिक बारका में रवाग दान बावता उपोगशीहता के आंत होन मानना जनम हो बाती है। इस हे ष-भावना के कारण मनुष्य के मन में स्वभावतः त्याग, दान ग्रथवा उद्योग-शीलता नहीं श्राती, वरन् वह उनके विरुद्ध हो जाता है। मनुष्य को फिर प्रयत्न-पूर्वक उक्त भले कामों को करना पडता है। किसी मनुष्य में किसी प्रकार के सद्गुण की जड तब तक नहीं जम सकती, जब तक वह उस सद्गुण-सम्बन्धी श्राचरण को प्रसन्नता से नहीं करता। जिस त्याग, दान श्रथवा उद्योग में श्रानन्द की श्रनुभूति नहीं होती, वे त्याग, दान श्रीर उत्योग मनुष्य के स्वभाव के श्रंग नहीं वनते, श्रर्थात् उनके श्रनुसार श्राचरण मनुष्य सहज रूप से नहीं करता श्रीर वे श्रादत का रूप धारण नहीं करते।

इस प्रकार देखा जाता है कि किसी प्रकार के मले ग्राचरण में ग्रातिकम करने से वह मनुष्य में सद्गुण की उत्पत्ति नहीं करता ! किसी प्रकार के सद्गुण की उत्पत्ति अभ्यास का परिणाम है । सद्गुण मनुष्य के उस अभ्यास का नाम है, जो विवेक-युक्त है ग्रौर जिसके श्रनुसार काम करते समय मनुष्य को ग्रानन्द की अनुभूति होती है । सद्गुण के प्राप्त करने में मनुष्य को पहले-पहल ग्रपनी इच्छा-शक्ति से काम लेना पड़ता है, स्रर्थात् पहले-पहल भला स्राचरण प्रयत्न-पूर्वक किया जाता है। फिर वार-वार भला ग्राचरण करने से उस ग्राचरण के संस्कार मनुष्य के मन में दढ हो जाते हैं। इस प्रकार एक नये स्वभाव की सृष्टि हो जाती है। जब किसी मनुष्य का भ्राचरण भ्रम्यास ( भ्राटत ) का रूप धारण कर लेता है, तव वह आनन्ददायक वन जाता है। फिर भले आचरण को चरितार्थ करना सरल हो जाता है । इस प्रकार की स्त्रानन्ददायिनी भली स्त्रादत को ही सद्गुण कहते हैं। साधारणत' मनुष्य श्रपनी मूल-प्रवृत्तियों के श्रनुसार श्राचरण करने में त्रानन्द की अनुभूति करता है, परन्तु जब वार-वार विवेक-युक्त श्रर्थात् भले श्राचरण को करने के कारण उसमें भली श्रादतें बन जाती हैं, तो वह विवेक-युक्त श्राचरण में ही श्रानन्द की श्रनुभूति करने लगता है। फिर ऐसे न्यक्ति के लिये विवेक-युक्त श्राचरण उतना ही सुखदायी श्रीर सरल होता है, जितना कि साधारण मनुष्य के लिये नैसर्गिक ( प्राकृतिक ) स्त्राचरण । ऐसा व्यक्ति ही सद्गुणी व्यक्ति कहलाता है। इस सद्गुण की श्रवस्था को प्राप्त करने के लिये श्रपने स्वभाव पर धीरे-धीरे विजय प्राप्त की जाती है। किसी प्रकार को उतावलेपन से अपने स्वमाव पर विजय प्राप्त नहीं होती, वरन् श्रातिकम के १४० नीविन्यास्त्र परिचाम-स्वरूप में मन में ऐसी प्रतिक्रिया उतन्त्र हो बाग्री है कि उन्हें

करने का भाव मनुष्य में बद्र बाता है। वह लोक प्रशंसा का लोहुए वन कर है। ऐसी मानविक कावस्ता में वह किसी प्रकार के स्पर्धाया की तभी तक बारते किसे पहता है। वह तक स्पेस होगा उसके उन स्प्राप्त की महत्व करते रहे हैं। यन यह इस मर्पासा में कभी देखता है। तो वह कामने तथा के तिराध है। कात है। ऐसे मनुष्य को किर कालो मर्फ काम के विमे केले प्रकार की बास्स मर्पासा होने लगती है। यह बास्स मरप्पता तिकता में उसे उसना हो नीचे मिरा देती है। लिखता कि वह पहले नीचेक्सा में बहा-बदा दिखारे देखा था।

इस प्रकार इस देखते हैं कि किसी मक्सर का क्षतिकम मनुष्य की तैन तिकता स्थाप स्थापी स्पर्याया का करक नहीं है। इसने मनुष्य की सीमवर्य की होती होती है होते उसका सम्याया क्षतीम करने होती है। उसका मन त्या की तिकता स्थापी स्यापी स्थापी स्

सब्दाय थोड़े ही काल में दुर्जुबों के रूप में परिशत हो बाते हैं। ब्रिनेन का एक परिशाम यह होता है कि स्थपन सब्दायों को बृश्यों के समझ महर्षि

समतायात् सीर अस्तर्येशात्—पति स्वर्ग्य दि है वे देशा अप, वे सतायात्र सीर सार्ग्यवाद मैन्द्र विराम दिख्लाई देशा है। भार्ग्यवाद मैन्द्र विराम दिख्लाई देशा है। भार्ग्यवाद मैन्द्र के स्वर्ग स्वाम पति देशा है। भार्ग्यवाद मृत्र के सीर स्वर्गावाद स्वर्ग है। स्वर्ग स्वर्ग है। स्वर्ग सार्ग स्वर्ग के सिर्दे उत्तरी है। देखा देशा है। स्वर्गावाद स्वर्ग के साद्या का स्वर्ग है। स्वर्ग महास्वर्ग के सीर्व में साद्यांश तम के सीर्व में साद्यां का स्वर्ग है। स्वर्गावाद तम के सीर्व में साद्यां का स्वर्ग सार्ग की सीर्व में सीं्व में सीर्व में सीर्व में सीं्व में सीं्व में सीं्व में सीं्व में सीं्व में सीं्व में सींव में

बाबहेकता विकासास है और वो करोमा को करोमा के तिये करता है। यह उतनी वी मरान् करसारा है। समयाबाद इस विवार का समर्थक गरी है । यह महामा चाहिए ग्रीर उनके परामर्श के अनुसार श्रपना ग्राचरण बनाना चाहिए। ग्रव प्रश्न यह है कि हम समाज के किस व्यक्ति को विवेकी समर्भे ग्रीर किसे न समर्भे ! इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति ग्रपने श्राचरण में किसी प्रकार की एकान्तता को नहीं दर्शाता, वही विवेकी है। परन्तु यह उत्तर संतोपप्रद नहीं है, ग्रतएव नैतिकता के निर्णय के लिए हमे पुनः श्रादर्शवाद की

समतावाद की देन — हमने ऊपर समतावाद के सिद्धान्त की मुख्य वातों को वतलाया है श्रीर श्रादर्शवाद से उसकी तुलना भी की है। समतावाद मनुष्य को श्रादर्श की श्रोर ले जाता है, श्रतएव श्रादर्शवाद के श्रमाव में समतावाद श्र्यिहीन हो जाता है। मनुष्य का जीवन तभी सार्थक होता है, जब वह केवल जीवन के सुख के उपमोग के लिये नहीं, वरन् श्रान्तरिक पूर्णता श्र्यांत् किसी प्रकार के श्रादर्श की प्राप्ति के लिये जीता है। किसी प्रकार के श्रादर्श की प्राप्ति के लिये जीता है। किसी प्रकार के श्रादर्श की प्राप्ति की चेष्टा में कह उठाना, होन्द्रय-निग्रह करना नितान्त श्रावश्यक होता है। श्रतएव किसी प्रकार के नैतिक विचार सासारिक सुख के चीवन को नैतिक जीवन सिद्ध नहीं कर सकता। इसलिये समतावाद को भी श्रादर्शवाद की श्रोर जाना पडता है।

परन्तु समतावाद मनुष्य को श्रादर्श-प्राप्ति का सुगम मार्ग वतलाता है।
यदि हम समतावाद को व्यावहारिक श्रादर्शवाद कहें, तो श्रितशयोक्ति न होगो।
जिन महात्मार्श्रों ने मध्यममार्ग को ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग कहा है श्रीर भोग तथा तप
दोनों प्रकार के श्रितकम को बुरा वताया है, उन्होंने यह कदापि नहीं कहा है कि
यदि किसी मनुष्य को सासारिक भोगों के त्याग में ही श्रानन्द मिलता है श्रीर इससे
यदि वह किसी प्रकार के कप्ट की श्रनुभृति नहीं करता है, तो उसे भोग के जीवन
को स्वीकार करना ही चाहिये। त्याग का जीवन मनुष्य के श्रादर्श स्वस्व को भोग
की श्रपेता श्रिषक अदिशत करता है। भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग को नैतिक
जीवन की कसीटी वनाया है श्रीर उन्होंने उसे ही सर्वोत्तम मार्ग वताया है। उनके इस
कथन का इतना ही श्रर्थ है कि कोई भी मनुष्य श्रपने मन की श्रपरिपक श्रवन्या
में सासारिक जीवन श्रीर उसके भोगों का त्याग न करे। वह श्रपना चमता के श्रनुसार ही किसी प्रकार के तप श्रीर त्याग का श्रम्यास करे जिससे उसे इस प्रकार

ठौंक मनुष्यों के मति बीक उदेश्य भीर ठीक तरह से मकाशित करता ही मानव मार्ग है। क्रीर मही छन्तुष्य काइया है।

सम्यस मार्ग की परका—कार सप्यस मार्ग के विश्व में को कुष कर गया है,दिवसे कह रख है कि सप्यम मार्ग को बान केना साम्यम कांकि के मिने देशन करक काम नहीं है, किन्ता कि बह करर ने दिकार्ग का है। प्रिपेक किसान व्यापनी और सिपदा के सप्यस मार्ग किन्तिया हो के किया यह बानना वहां किन्त है कि किन कांकि का सम्यम मार्ग क्या है। प्रका मार्ग केन्द्र सनुष्य के रचनाव बीर कांकि के सनुष्य हो नहीं, बहिक रेस, की कीर परिश्वित के मनुष्य भी बहुकार हो। इससे जनको लोब निक लान और यो बठिन होता है। ऐसी बाबरका से सम्बन्ध मार्ग का निकंद की किना बार।

इंग मरन के शंकर में कारक्ष्य महाराम का कचन है कि मनुष्य को मन्द्रम मार्ग को सोजने के लिए समाव के विवेकशील सोगों के आवरण को देखने

One can feel fear courage desire anger and pity as will as pleasure and pain generally either too much or too little, as of me-either case wrongly but to have these feelings at the right time and on the right occasion and towards the right persons and with a right aim in view and in a right manner—this is undelle way and the best, and this is the neark of virtue.

<sup>•</sup> The golden mean of moral action is not to be thought of as midway of between two extremes. Its position in relation to the extreme will vary according to circumstances. More occurs? is required of a soldier than of a shop keeper the courage of the soldier will bear more resemblance than of the shopkreper. Smilarly the temperance of a priest or teacher ought to be sone what closer to in sentibility while that of an artist or actor night permisively lean a little more to the side of Renticonness.

चाहिए और उनके परामर्श के अनुसार अपना आचरण बनाना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि हम समान के किस व्यक्ति को विवेकी सममें और किसे न सममें १ इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति अपने आचरण में किसी प्रकार की एकान्तता को नहीं दर्शाता, वही विवेकी है। परन्तु यह उत्तर सतोषप्रद नहीं है, अत्तप्व नैतिकता के निर्ण्य के लिए हमें पुनः आदर्शवाद की श्वरण लेनी पहती है।

समताबाद की देन — इमने ऊपर समतावाद के सिद्धान्त की मुख्य बातों को वतलाया है ग्रीर श्रादर्शवाद से उसकी व्रलना भी की है। समतावाद मनुष्य को श्रादर्श की ग्रीर ले जाता है, श्रतएव श्रादर्शवाद के श्रभाव में समतावाद श्र्यद्दीन हो जाता है। मनुष्य का जीवन तभी सार्थक होता है, जब वह केवल जीवन के सुल के उपभोग के लिये नहीं, वरन् श्रान्तरिक पूर्णता श्रयीत् किसी प्रकार के श्रादर्श की प्राप्ति के लिये जीता है। किसी प्रकार के श्रादर्श की प्राप्ति के लिये जीता है। किसी प्रकार के श्रादर्श की प्राप्ति की प्रकार के नितक विचार सासारिक सुल के जीवन को नैतिक जीवन सिद्ध नहीं कर सकता। इसलिये समतावाद को भी श्रादर्शवाद की श्रीर जाना पडता है।

परन्तु समतावाद मनुष्य को श्रादर्श-प्राप्ति का सुगम मार्ग वतलाता है। यदि इम समतावाद को व्यावहारिक श्रादर्शवाद कहें, तो श्रातशयोक्ति न होगो। जिन महात्मार्श्रों ने मध्यममार्ग को ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग कहा है श्रोर मोग तथा तप दोनों प्रकार के श्रातिकम को बुरा बताया है, उन्होंने यह कदापि नहीं कहा है कि यदि किसी मनुष्य को सासारिक मोगों के त्याग में ही श्रानन्द मिलता है श्रोर इससे यदि वह किसी प्रकार के कष्ट की श्रनुभूति नहीं करता है, तो उसे भोग के जीवन को स्वीकार करना ही चाहिये। त्याग का जीवन मनुष्य के श्रादर्श स्वत्व को भोग की श्रपेता श्रिधक प्रदर्शित करता है। भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग को नैतिक जीवन को कसीटी बनाया है श्रोर उन्होंने उसे ही सर्वोत्तम मार्ग वताया है। उनके इस कथन का इतना हो श्रर्थ है कि कोई भी मनुष्य श्रपने मन की श्रपरिपक श्रवस्था में सासारिक जीवन श्रोर उसके मोगों का त्याग न करे। वह श्रपना ज्ञमता के श्रनुसार ही किसी प्रकार के तप श्रीर त्याग का श्रम्यास करे जिससे उमे इम प्रकार

नोति शास

245 ठीक मनुष्यों के प्रति ठीक उद्देश कीर ठीक वरह से प्रकशित करना ही मन्स

भागें हैं। स्रोर यही सदगुषा लक्ष्या है।

सम्यम मार्ग की परता—अल गण्यम मार्ग के विपन में को इन <sup>का</sup> गया है, उसरे यह स्वष्ट है कि मध्यम मार्ग को बान लेना सामान्य महिंड है सिये इंदना रुपल काम नहीं है। जिसना कि वह ऊपर से दिखाई देवा है। पुरोसिन किसान , स्पापारी स्त्रीर विपादी के सम्मम मार्ग निम्न मिल होने के करण वह बानना वहा कटिन है कि किस स्पष्टि का संच्या सार्ग क्या है? प्रत्य मार्ग करता मनुष्य के स्वमान और कर्तन्य के अनुसार ही नहीं वरिक देश, कड़ भीर परिस्थित के अनुनार भी बदलता रहता है। इससे उसकी स्रोब निर्म सना और जी फटिन होता है । येथी सबस्या में अध्यम मार्थ का निर्वर 🍪 किया बाए (

इस महत के उत्तर में बरस्यू महाद्यंत का कथन है कि मशुष्य को म<sup>हस्</sup> मर्ग को सोजने के तिए समज के विवेकशील सोगों के भावरय को देवनी

One can feel fear courage dealer anger and pity as well as pleasure and pain generally either too much or too little, and an-either case wrongly but to have these feelings at the right time and on the right occasion and towards the right persons and with a right aim in view and in a right manner-this is niddle way and the best, and this is the mark of virtue.

Michomechean Ethica Book 2nd Ch 6th

The golden mean of moral action is not to be thought of as midway of between two extremes. Its position in relation to the extreme will vary according to circumstances. More course is required of a soldier than of a shop keeper the courage of its soldier will bear more resemblance than of the shopkeeper Simi larly the temperance of a priest or teacher ought to be some what closer to in sensibility while that of an artist or actor might permisively lean a little more to the side of Bountionsness

चाहिए श्रीर उनके परामर्श के अनुसार श्रपना ग्राचरण बनाना चाहिए। श्राम्य पर है कि हम समाज के किस व्यक्ति को विवेकी समने श्रीर किसे न सममें १ इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि वो व्यक्ति श्रपने श्राचरण में किसी प्रकार की एकान्तता को नहीं दर्शाता, वही विवेकी है। जन्तु पर उत्तर संतोपप्रद नहीं है, अतारव नैतिकता के निर्णय के लिए हमें पुनः श्रादर्शनाद की श्रारण लेनी पहती है।

समतावाद की देन — हमने ऊपर समतावाद के सिद्धान्त की सुमूत दानीं को वतलाया है ग्रीर श्रादर्शवाद से उसकी तुलना मी की है। समतावाद मनुष्य को श्रादर्श की श्रोर ले जाता है, ग्रतएव श्रादर्शवाद के श्रमाव में समनापाद ग्रायहीन हो जाता है। मनुष्य का जीवन तमी सार्यक होता है, जब नह केवल जीवन के सुल के उपभोग के लिये नहीं, वरन् श्रान्तिक पूर्णता श्रयीत् किसी प्रकार के श्रादर्श की प्राप्ति के लिये जीता है। किसी प्रकार के श्रादर्श की प्राप्ति के लिये जीता है। किसी प्रकार के श्रादर्श की प्राप्ति के लिये जीता है। किसी प्रकार के श्रादर्श की प्राप्ति की नेतिक विचार सास्तिक ग्रावर्थक होता है। श्रतएव किसी प्रकार के नैतिक विचार सास्तिक मुद्द खीवन को नैतिक जीवन सिद्ध नहीं कर सकता। इसलिये समतावाद को मी श्रादर्शवाद की श्रोर जाना पडता है।

परन्तु समतावाद मनुष्य को ब्रादर्श-प्राप्ति का सुगम मार्ग वतलाता है।
यदि हम समतावाद को व्यावहारिक ब्रादर्शवाद कहें, तो ब्रितरायोक्ति न होगी।
विन महात्मात्रों ने मध्यममार्ग को ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग कहा है ब्रीर मोग तथा तय
दोनों प्रकार के ब्रितिकम को बुरा बताया है, उन्होंने यह कदापि नहीं कहा है कि
यदि किसी मनुष्य को सासारिक मोगों के त्याग में ही ब्रानन्द मिलता है ब्रीर इस्से
यदि वह किसी प्रकार के कष्ट की श्रनुमृति नहीं करता है, तो उसे मोग के बीवन
को स्वीकार करना ही चाहिये। त्याग का जीवन मनुष्य के ब्रादर्श स्वस्व को मीग
की ब्रापेला ब्राधिक प्रदर्शित करता है। मगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग को नैतिक
जीवन को कसीटी बनाया है ब्रीर उन्होंने उसे ही सर्वोत्तम मार्ग वताया है। उनके इस
कथन का इतना हो ब्रार्थ है कि कोई भी मनुष्य ब्रापने मन को ब्रापरिषक श्रवस्था
में सासारिक जीवन ब्रीर उसके मोगों का त्याग न करे। वह ब्रापनी ज्ञमती के ब्रान्सार ही किसी प्रकार के तप ब्रीर त्याग का ब्राभ्यास करे जिससे उसे

नीति जास

के भीवन के प्रति किरक्षि उत्पन्न न हा । परन्तु को लीग शांसारिक बीवन के समस-मुक्तकर छोड़कर मिल्ल बन गये हैं, मनबान बुद्ध ने उन्हें पुना खहेंहर बीबन में प्रवेश करने का पर्णमश नहीं दिया। उन्ह भिद्ध बीबन के कठार निवर्षे

के लिये प्रीत्साहित किया । स्त्पम की स्रोज के लिये स्वयं भगवान हुद्ध ने महान्स्थाग धौर तस्या <sup>हिद्र</sup> थे । कर कई वर्षों के उत्तर्परिशम के फलस्वरूप उन्होंने इत मार्य को लोब विच क्रीर इसे मध्यस मार्ग कहा, सी उन्होंन इन्द्रियों का कारपक्षिक दमन करना क्षेत्र दिया किन्द्र सुवाबरया में होते हुए भी उन्होंने पुन गाईरूप बीवन को स्वीकर नहीं किया । वेमिछु ही बन रहे । इत्तरे यह राग्न है कि मध्यम मार्ग वेदन अर्थ अगिक तर कीर स्थाग को उपादेय नहीं भानता है, परन्तु यह मीग के बीवन का लमर्चन्द्रः नहीं है। सम्मम मार्ग हमे विशाप बावर्श की बोर है । बात्प है। बात्प ह इस इसे भारताबाद का एक विशेष प्रकार का संस्करता कह सकते हैं।सम्मम <sup>आग</sup> बास्टब में स्वाबद्वारिक झारकाबाट है।

#### प्रश्म

र समस्त्रवाद के रिकान्त के मुक्त बांग क्या है। इस सम्बन्ध में बरहरू महाराय के विकारों को रूप कीकिए !

२ बररत् महाराम के बातुलार नैतिक बार्करण का सदम क्या है। उन्होंने राष्ट्रायी मन्त्र्य क्रिसको कहा है। सद्ग्रया की प्राप्ति कैसे होती है।

रे समस्यवान और बार्स्सवाद भी तसना कौक्रिय । समस्यवाद के **धा**र्य

मनुष्य की नैकिक प्रगति कैसे हो उकती है !

४ तमस्ववाद में सच्चसमार्ग की परत क्या है। यह सच्चममार्ग निव निव लोगों के लिने किछ प्रकार बदलता है!

# सोलहवॉ प्रकरण

# मुल्यवाद्

मूल्य के मापदंड की विशेषता-मूट्य का मापट इ उस ग्राचरण को भला भ्याचरण मानता है, जो हम किसी मूल्यवान पटार्थ की प्राप्ति की श्रोर ले जाता है। यह विचार वहुत पुराना विचार है। भारतीय दार्शनिकों के श्रनुसार निःश्रेय की प्राप्ति ही नैतिक ग्राचरण का ग्रन्तिम लद्दय है। निःश्रेय वह वस्तु है, जिससे श्रधिक मृत्यवान वस्तु श्रीर कुछ भी नहीं है। यह निश्रेय वस्तु क्या है ? इसके विषय में भिन्न-भिन्न लोगों के भिन्न-भिन्न मत है। परन्तु जो भी व्यक्ति मूल्य की प्राप्ति को नैतिकता का मापद ड मानता है, वह इतना तो त्रावश्य मानता है कि मूल्य कोई काल्पनिक वस्तु नहीं है। यह वास्तविक जगत मं रहनेवाला एक तत्त्व है। ग्रोर इस तस्व को प्राप्त करना मनुष्य के पुरुवार्थ का सर्वोत्तम लच्य है। इस माप-दह के माननेवाले लोग किसी कार्य को न तो श्रपने श्राप में, भला श्रोर न बुरा ही सममते हैं। इसी प्रकार किसी विशेष नियम का पालन करना न बुग, श्रीर -न भला ही समभा जाता है। किसी कार्य की भलाई चतुराई इस वात पर निर्भर है कि उस श्रन्तिम मूल्य की प्राप्ति में वह मनुष्य की कहाँ तक सहायता करती है, जिसको प्राप्त करना उसके पुरुपार्थ का हेतु है। इसी प्रकार जो नियम हमें इस श्रन्तिम मूल्य की श्रोर ले जाते हैं, वही नियम हैं, श्रीर जो हमें इस मृल्य से विचत करते हैं, वही नियम बुरे कहे जाऍगे।

मूच्य का श्रयं — जव ''मूच्य'' शब्द कहा जाता है, तन साधारतः हमारे मन में पैसे का ध्यान या जाता है, श्रीर हम मूच्यवान वस्तु उस वस्तु को समक्ते हैं, जो मनुष्य की किसी-न-किसी इच्छा की तुष्टि करती है। इस तरह

<sup>1.</sup> Standard as value

हम रोबी या दिन मर के अम अभवा कियो भित्र के मुस्त की यात को उपके हैं। तथी परतुर्वों का मुख्य तमी लोग सक-ता नहीं तथाते। इस लोग किये वरत का कम मृद्य करते हैं, और कियो का अभिका हरते यह रख है कि वो वरत उन्हें कियो मक्तर का तथ्योग हेती हैं। तरी माम करने में उन्हें कानन्य की कर्मुमुंद होती हैं। इस प्रकार तक करतु की मानि से वे कन्के कमी को पूर्ण करते हैं।

स्र्यवान यस्तुर्ये हो प्रकार की होती हैं—यक तो वे को स्तुर्य के सर्व क्लीय दें बिनके प्राप्त करने के श्रुत्य बयने बाप में किया प्रकार की <sup>क्री</sup> को पूर होते हुए देने और पूर्वता की बतुस्ति करें, एन दो प्रकार की पूरण

बान बल्लू यो बायमा मून्यों हो तो निम्म निष्य जानों से पुष्ठाण बात है। एक जावक मूम्य बीर दूषण व्यक्ति मून्य ! बल्लम बायबा नमान में वाधक मून्य है श्रीर बीवन (बिक्सी कि पुष्ट करने हे उन जावन हैं। वा पुर्व करवा वालिक मून्य हैं। ब्राथ परन माता है कि तंशार में ऐती बीनकी बल्लाएँ हैं, को तक्या वालिक मून्य रलती हैं। कांत्र महाराथ के बप्तानुसार द्वाम बच्चा ही वालिक मून्य रलनेवाली बल्ल है। वंसार में बिद्धां बूचर्य बच्चार हैं, है रहा हारे से मून्यबान करी का उन्हों कि बे से हैं है क ब्राटिश मुक्त कर्यों हैं, है रहा हारे से मून्यबान करी का उन्हों की के महित्रिक तंशार में बहुन कर्या करता है। द्वानेका बोर दूसम माना के महित्र के संस्था है। उत्पाद वालिक मून्य गर्दी रलती उनमें किस जाना मून्य है। करता है। उत्पाद वालिक मुक्त को लीकर। इस्त में किसी मध्य का मून्य तमी रहा है। कर्य वस नाती बच्चा की बुक्त करता है। मसी सम्बन

पंचां परवा है उसे भी मुस्तमान नहा हैती है। विश्वींक महापन के कमतानुसार मुंल ही बासक में मुस्तमान बच्चे हैं। उसी में व्यानिक गुरूप है वृष्णी सभी बच्चों में साबक मुख्य है। इस संसार की कम्म बच्चों को श्लीक्ट बासते हैं कि ने हमारे हुंक को हुसि कर हैं। सोगक संघा के साम की प्रोप्त सामने हैं। किस स्वार्थ मुख्य क की हुंकि करती हैं। मुख्य स्वर्थ मुख्य (क्लेकाला स्वार्थ हैं। कुसी स्वर्ध

बाबना मळी मावना भ्रापने झाए. में मूक्स रखती है और बिस बस्तु से उच्चा

मुख-प्राप्ति के साधन होने के कारण ही मूल्यवान हैं। कुछ दूसरे लोगों ने दूसरे ही पदार्थों को स्वत मूल्य रखनेवाला कहा है। किसी ने सौन्दर्य को तो किसी ने विवेक, प्रेम, सत्य, स्वतन्त्रता श्रीर जीवन श्रादि पदार्थों को तात्विक मूल्य रखनेवाले पदार्थ बताएँ हैं। इन विचारों से मूल्य शब्द का श्रर्थ निश्चित होता है। जिन वस्तुश्रीं में तात्विक मूल्य होता है, वे श्रपने श्राप में मूल्य रखती हैं। वे किसी दूसरी मूल्यवान वस्तु की प्राप्ति में साधन मात्र नहीं होतीं।

जब इस मूल्य शब्द के श्रर्थ को निश्चित करते हैं, तो हमें दो वार्तों का पता चलता है-पहले तो यही कि प्रत्येक मूल्यवान वस्तु का प्राप्त करना मनुष्य को सतीप देता है, उसके मन में ग्रानन्द उत्पन्न करता है, श्रीर उसकी प्राप्ति से उसे प्रसन्नता होती है। परन्तु इसका अर्थ यह न मान लेना चाहिए कि किसी वस्तु का मूल्य इसीलिए है क्योंकि वह सुख देती है, श्रीर सुख ही श्रन्तिम मूल्य की वस्तु है। मृत्यवान वस्तु के प्राप्त होने पर सुख श्रयवा प्रसन्नता होती है, इससे यह निष्कर्प निकालना कि सुख ही तात्विक मूल्य की वस्तु है, युक्तिसगत नहीं है। किसी परीचार्थों को ग्रपनी परीचा पास करने में सुख होता है ग्रीर उसके मन में प्रसन्नता श्राती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सुख की प्राप्ति करना ही परीन्हार्यी का श्रन्तिम उद्देश्य है, परीचा पास करना उसका साधन मात्र है। प्रत्येक व्यक्ति श्रपनी पूर्णता विवेक युक्त विचार में ही चाहता है। वहाँ तक उसे यह पूर्णता मास होती है, वहाँतक वह सुखी होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य के प्रयत्न का लच्य मुख प्राप्ति नहीं, वरन् पूर्णता की प्राप्ति है, श्रीर तात्विक मूल्य की वस्तु मुख नहीं, ग्रिपत पूर्णता है। दूसरी वात उपर्युक्त विचार-विमर्श से यह स्पष्ट होती है कि किसी व्यक्ति की प्रसन्नता पर ही किसी वस्तु का तात्विक मूल्य निर्मर नहीं करता। एक शरावी शराव पाकर राव प्रसन्न होता है। यदि उसे ग्रात्मोद्धार की एक पुस्तक दी जाए ग्रयवा उसे कोई मुन्दर दृश्य दिखलाया जाय, तो उसे उतनी प्रसन्नता न होगी । इसका श्रर्य कटापि यह न मान लेना चाहिये कि श्रात्मोद्वार श्रयवा सुन्दर दृश्य में शराय की श्रपेत्ना कम तात्विक मूल्य है। जब मूल्य शब्द का प्रयोग मानव-विचार में किया जाता है, तो उसका श्रर्थ केवल मनुष्य के किसी समय सन्तोप देनेवाली वस्तु नहीं होता । ऐसी स्थिति में उस वस्तु को तात्विक दृष्टि से मूल्यवान् माना जाता है, जो मनुष्य की उस परिस्थिति में मली दिखलाई देती है,

नीविनास क्षत्र कि उसका विवेक पूर्वता भागत है। झटा इस वास्विक वस्तु को परिमान

٩٧E

मधीयान सम्रद्धाः

इस प्रकार कर सकते हैं कि वह विवेकसीस स्पक्ति की हरियात वस्तु होती है। विवेक वैनक्षिक वस्य नहीं वस्कि एक ब्यापक मान है। अवएन विस वस्य को एक विवेक्शील स्पक्ति मूक्यवाम मानवा है उसे सभी विवेक्ष पुरुष मूक्वकन मानते 🕻 । मूहम से नैतिक महाई एवं इराई का भी सम्बन्ध है ! मूहम शब्द धावेशमान को दशाता है। किसी बस्तु का क्षत्रिक मूच्य होता है और किसी का कम। हती प्रकार कोई नरत कम प्रसी होती है और कोई सक्कि। विस प्रकार मूस्त के ही मेद होते हैं--अर्थात् शावक मूस्य और शाय्य मूस्य अश्री प्रकार अव्यवहर (मलाइ) दो प्रकार की होती है एक सामक सन्द्राई सीर दूसरी साम काच्छाई। यत इस करते हैं कि मह कलम क्राची है यह पर काच्छा है ती इस साथक अच्छाई की कोर शक्य रखते हैं। परन्त वन इस करते हैं कि इसकी बापनी मलाई की बात सोखनी जाहिए तर इस साच्य मलाई बाववा वानिक प्रकार की भोर लंदन रखते हैं। यह साध्य महाई भीर साध्य मस्य एक ही बंद है। बन किसी बद्ध को सावक-कम में ब्राप्ता समझा बाता है तब उसका वर्ष होता है कि यह किसी विशेष प्रयोजन के लिए सफ्सी है। साध्य मलाई वह है। विश्वते इसारे जीवन का कल्तिम मनीकन विक हो। मह बठलाना धारमन्त कठिन है कि यह सन्तिम । संदाई क्या है ! सन्तिम मलाइ का क्यान पूज कर से बही व्यक्ति कर सकता है, बिसे वह महाहै मान्त । हुई है। बातपन उत्का ठीफ ठीक नर्शन बरना इसारे किए बारमन्त बाठन है। बन्तिम मलाई के विषय में इतना अवश्य कहा व्य सकता है कि वह एक ऐता पदार्थ है बिसकी माप्ति से एक विवेकसील मान्यी की संतीय दोता है। यह मलाई ठीक तरह ते उसी स्पष्टि से बानी का सकती है। को पूर्वता विवेकी में है। यह भताई तमी की भताई। बयात् क्रामस्य भवाई है। ब्रह्मपुर वन तक किसी नहींक की दृष्टि एक धामान्य की दृष्टि नहीं हो बाती धीर बर तक वह द्वापना तादहरूब समी विवेक्फील मान्यिमों से नहीं कर लेखा, सब तक बह इस मलाई को

- व्यन्तिम मलाई भीर मैतिक सलाई-वान्तिम मलाई वह बरत है। बो

श्रपने श्राप में भली है, जिसमें किसी के प्रयत्न की श्रावश्यकता नहीं है। इस प्रकार की भलाई की उपस्थित की मान्यता नीति शास्त्र के लिये श्रावश्यक है। यदि ससार में कोई तात्विक मलाई न होती, तो मनुष्य का जीना ही व्यर्थ होता। किसी प्रकार के विचार श्रथना श्रावरण के लिए श्रन्तिम भलाई की उपस्थिति में विश्वास श्रत्यन्त श्रावश्यक है।

परन्तु श्रन्तिम भलाई नैतिक भलाई नहीं है। ग्रन्तिम भलाई वह वस्तु है, जो श्रपने श्राप में भली है श्रीर जो विवेकरील व्यक्ति की पूर्ण सन्तोष देती है। ऐसी वस्तु का मिलना वडा ही कठिन है, क्यों कि ससार में जितनी ही वस्तुएँ हैं। वे मनुष्य को पूर्ण सन्तोष नहीं देतीं। परन्तु ऐसी वस्तु की उरस्थिति मे श्रविश्वास भी नहीं किया जाता। नैतिक भलाई वह वस्तु है, जिसका साचात्कार करने के लिए मनुष्य स्वय प्रयत्न करता है। यह एक ऐमी भलाई है, जिसे मनुष्य खय बनाता है श्रौर जो मनुष्य के खतन्त्र चुनाव पर निर्भर है। श्रन्तिम मलाई पूर्णता की स्थिति है, जिसे मनुष्य ग्रपने स्वतन्त्र विचार के द्वारा चुन कर प्राप्त करने की चेष्टा करता है। यदि मान लिया जाय कि ससार की सभी वस्तुएँ मली हैं श्रौर ससार की सभी परिस्थितियाँ श्रच्छी हैं, तो ऐसी स्थिति में नैतिक प्रयत्न के लिये कोई स्थान न रहेगा। फिर मनुष्य को मान लेना होगा कि जो कुछ होता है, सब भले के लिये होता है। ऐसी अवस्था में ससार में होने-वाली किसी घटना के प्रति उसे ऋसतीप प्रगट न करना चाहिये। भारतवर्ष का वैदान्त-दर्शन मनुष्य को उसी श्रोर ले जाता है। बहुत से कवि भी ससार की ऐसी कल्पना करते है, जिसमें मनुष्य के प्रयत्न के लिये कोई स्थान नहीं रह जाता। वे समी वस्तुत्रों को मली श्रौर कल्याग्यकारी देखते हैं।

नैतिकता का विचार नहीं एक श्रोर श्रन्तिम मलाई श्रथवा पूर्णता की करपना करता है, वहाँ वह यह भी करपना करता है कि वर्तमान स्थिति सतोष-जनक नहीं है, उसमें बहुत सी कमियाँ हैं, जिन्हें हटाना हमारा कर्तव्य है। नैतिक प्रयत्न का ध्येय इन किमयों को नष्ट करना श्रीर ससार के सौन्दर्य को बढ़ाना है। इमको यह मान कर चलना पहता है कि मनुष्य के जीवन श्रथवा उसके ससार में पूर्णता नहीं है। तथा उसका ससार पूर्णतः सौन्दर्यमय नहीं है। मनुष्य के नैतिक जीवन का श्रथ्य यह है कि वह श्रमुन्दर की छोडकर सुन्दर पदार्थ की

नीति-शास

कुरुष है और उसकी प्राप्त करने की नेवा करता है। पूर्व मतार्र एवं सीन्दर्य का नाम है और नैतिक महार्य नह है, जिसकी प्राप्ति में मनुष्य के स्वर्धक जुनाव और प्रयान के तिमें स्वान रहता है।

₹1.0

काँद महाग्रय के कपनानुगार संशर में ऐशी कोई बख्त ही नहीं, थो कि महान के चुनाब थोर उठके प्रमान के बिना मशी हो। उनका करन है कि मुक्त में ग्रुम बच्चा ही पहमान मशी बच्चा है। इठ कपन से ताएमें यह निकड़क है कि वो कुछ पहार्य संशर में महाम की मलाई चुनाब के विचार और उठके प्रमान की बच्च है। परन्तु उठके कपन में यह बात नहीं है कि मनुम्म की ग्रुम स्थान में कि चो कोई बच्च भी है वो बाने बाद में है। बादय नाही ग्रामिक के ब्रह्मता मलाई की स्वत में कि बाद मने बाद मही है। बादय नाही ग्रामिक के ब्रह्मता मलाई की स्वत में है वो बाने बाद में है। बादय नाही ग्रामिक काव बुनाब मान को मला मानना प्रमान और चुनाब को ही बामेंहीन बना देना है। किशी वाळांबिक मलाई के ब्रामान में चुनाब बोर प्रमान सके कैं है को लक्ते हैं।

मैतिक सवाई और सामान्य सवाई

नैतिक दृष्टि से भला मान लें, तो हमें यह कटापि न सोचना चाहिये कि वह वस्तु अथवा वह आचरण केवल हमारे सुख को वढानेवाला है।

### भलाई । छोर उचित । में भेद

नैतिक विचार को ठीक तरह से चलाने के लिये यह श्रावश्यक है कि भलाई श्रीर श्रीचित्य का भेट भले प्रकार से समभ लिया जाए। हम उचित कार्य उस कार्य को कहते हैं, जिसके द्वारा हम भलाई की प्राप्ति करते हैं। श्रौचित्य श्रौर अनीचित्य साधन से सम्बन्ध रखते है, श्रीर भलाई तथा बुराई साध्य से। जब हम किसी कार्य को भला कहते है, तो इम उसका इतना ही अर्थ लेते है कि वह किसी भले लच्य की प्राप्ति में साधक होता है। परन्तु हम श्रन्तिम भलाई को नहीं जानते, इसलिये किसी भी काम को पूर्णत' उचित भी नहीं कह सकते । जहां तक हम भलाई को जानते हैं, वहीं तक हम किसी काम को उचित कह सकते हैं। परन्तु हमारा व्यक्तिगत ज्ञान इस विषय में सब लोगों के ज्ञान से भिन्न हो सकता है, ब्रतएव कभी कभी हम उस काम को उांचत काम मानते हैं, जिसे दूसरे लोग भी उचित मानते हैं, पर कभी-कभी हमारा व्यक्तिगत मत दूधरे लागों के मतों से मिन्न होता है। साधारणतः उचित काम उस काम को कहा जाता है, जो काम सभी लोगों के विचार से उचित समभा जाता है, श्रर्थात् जो काम उस समय में उपलब्ध ज्ञान के त्रमुसार सभी लोगों के द्वारा उचित समका जाता है। सामान्य विचार भलाई की प्राप्ति में साधन होता है, परन्तु हम कभी-कभी किसी मनुष्य के शान के विशेष प्रकार की कमी श्रथवा उसकी विशेषता पर भी जोर देते है। इसके कारण जिस काम को दूसरे लोग उचित समभते हैं, उसे कोई विशेष व्यक्ति श्रनुचित समभ सकता है, श्रोर जिस काम को सर्वधाधारण श्रनुचित समभते हैं, उसको कोई व्यक्ति उचित समभ सकता है।

## वैयक्तिक श्रौर वास्तविक श्रौचित्य<sup>उ</sup>

वैयक्तिक श्रीर वास्तविक श्रीचित्य का श्रर्थ—व्यक्तिगत श्रीचित्य उसे कहते हैं, जो काम करनेवाले व्यक्ति को काम करते समय ठीक जान पड़े, श्रीर वास्तविक श्रीचित्य उसे कहते हैं, जो कि वास्तव में कल्याग श्रयवा भलाई की

<sup>1</sup> Good. 2 Right. 3. Subjective and objective rightness,

ដាំក្រហាម

711 माति में लापक हो। कार ने देशने पर में मेर नई राव बान पहते हैं पानी

अपनीर तथीपर पर्डेचते हैं।

बब इम इन पर गहरा विचार करने हैं, हा इन दोनों प्रकार के भीवित्यों में भेर करना यहा कटिन हा बागा है। फिर स्पित्तान दृष्टि से क्या अधिन है, इतके मर्भुष स्वयं बारने चाप नहीं स्टनता । यह ठीक ये नहीं बानता कि वित्र धाम को बद कर रहा है पास्त्रप में यह उठके कहवाना के निये है श्रयका मही। इन्हें

भी बढिन बार पर प्यमना हाना देकि तारे संसार को हाँड में कीन-ता कार्य चन्द्रा है तथा बित बाय की करने का निश्चय क्रिया गया है, वह संबार की भनाई का बहुविमा सम्बानहीं । मैंके रूप में यह बहा बा तक्या है कि व्यक्तिमा कस्याम के दक्षिक्रोण से जिल कार्य की इस लियत तमको हैं पर वेपक्रिक

भौथिए कहा बाज है और संसर के करबास की हिंह में रणबर जिन काम को किया जाता है यह बाह्यब मैं ओनत कार्य है। श्रम हमें यह निर्भय करना है कि बैपकिक द्वि में उभित कार्य पास्तव में उभित होते हैं सपना नहीं ! वृत्रि क्या सभी कार्य पैपकिक दक्षि ने उक्ति होते हैं। बीर लीवरे क्या कार्य वासाविक इंच्टि से क्रिक हैं। इन महनों पर बिजार करने से इम नौति शाक्र के बहुत से

क्या चैपक्तिक भौधिरम भौर यास्त्रविक्त भौकित्य एक ही हैं--नायेड काय को इस धर्मा जबित तमक एक्टो हैं। बब कि बह मलाह की बोर के अपने । यह मालाह वो मकार की होती है । यक नह है किये स्वयं व्यक्ति मताई समभक्ता है और इस्पी पर जिसे सभी सीग मसाई सममते हैं । पर्दी गर न समाम बेडना चाहिए कि बन काई स्थित किसी बाम को उभित समामना है। त्तव बद साजवा है कि मेरी बुद्धि है एक बाद अही है पर बास्तव में पूरुपी बाव

भक्षी है। यदि कोई स्पक्ति वास्तविक मलाई को भ्रापनी व्यक्तिगत मलाई है भिम रानता है थी वह जो कार्य वैयक्तिक मलाई के लिये करता है। उते किती प्रकार से अभित कार्य नहीं माना जा सकता । अभित काम सो वही कार्य है बिसे व्यक्ति अपने यिनेश्वानुसार सामक्रिक मलाई के लिये करवा है, केवल आपने -मक्तिगत मलाई के लिये तही ।

चत्र मरन चाता है कि किती विशय मनुष्य के द्वारा समन्द्री गई मशाई,,

.में सलाई बोली है. बाँस बित कार्य को क्वकि कारनी ...... के कारनार

उचित जान कर कता है, क्या वह वास्तव में उचित होता है! निक्र-मिस नीतिशास्त्रों ने इस प्रश्न के मिन्न-मिन्न उत्तर दिये है। प्रादर्शवादी नीतिशास्त्रों ने इस प्रश्न के मिन्न-मिन्न उत्तर दिये है। प्रादर्शवादी नीतिशास्त्रों के अनुसार नतुत्र्य जो कार्य अपनी बुद्धि से भने प्रमार निचार करने के बाद उचित समस्ता है, वही वास्त्रय में भी उचित कार्य है। इसना प्रमं यह है कि मतुत्र्य के कार्यों की भलाई और ग्रुगई कार्य के भहरी परिणामों से नहीं, वर्ष उसके हेतु ग्रां से माणी जानी चाहिये। इस मत के प्रमुसार दिशी कार्य के मले अथवा बुरे परिणाम मनुष्य के हेतु पर निभंग है। किसी वार्य का हेत बुरा है, तो उसका परिणाम बुरा होता है और पदि किसी कार्य परिणाम भी अच्छा होता है।

श्रच्छा है, वा उसका पारणाम मा अच्छा छाता छ।

परन्तु इस विषय में हमारा व्यक्तिगत ज्ञान स्त्र लोगों के ज्ञान में मिन्न ही सकता है। श्रवएव कमी-कभी हम उस काम को उचित मानते हैं, निगे दूसरे लोगों के विचार मानते हैं ग्रीर कभी-कभी हमारा व्यक्तिगत मत दूसरे लोगों के मत से मिन्न होता है। साधारण उचित काम उस काम को कहा जाता है, जो काम सभी लोगों के विचार में उचित समभा जाता है, श्रधात जो काम उन समय में उपलब्ब ज्ञान के श्रवसार सभी लोगों के द्वारा उचित समभा जाता है, श्रयांत् मलाई की प्राप्ति में सावन होता है। परन्तु हम कभी कभी क्यांन देते के ज्ञान के विभोप प्रकार की कभी श्रयवा उसकी विशोपना पर भी ध्यान देते हैं। इसके कारण जिस काम को दूसरे लोग उचित समभते हैं, उसे कोई विशोप व्यक्ति श्रवस्ति श्रवस्ति ते समभ सकता है ग्रीर जिस काम को सर्व साधारण श्रवस्ति समभते हैं, उसे कोई विशोप व्यक्ति उचित समभ सकता है।

# व्यक्तिगत श्रौर वास्तविक श्रौचित्य'

न्यक्तिगत श्रीचित्य उसे कहते हैं, जो कि काम करने वाले न्यक्ति को काम करते समय ठीक जान पड़े, श्रीर वास्तविक श्रीचित्य उसे कहते हैं, जो वास्तव में कल्याण श्रयवा भलाई की प्राप्ति में साधक हो। ऊपर से देखने में ये भेद यहें स्पष्ट जान पड़ते हैं, परन्तु जब हम इन पर गहरा विचार करते हैं, तो इन दोनों प्रकार के श्रीचित्यों में भेद करना यड़ा कठिन हो जाता है, फिर व्यक्तिगत दृष्टि से

<sup>1.</sup> Subjective and objective rightness,

२९४४ नोटि-शास क्या उपित है इनको महुम्म स्वयं प्रापन ग्राप नहीं बानवा । वह नहीं बानव

क्या अथव छ १७%। मुद्रम्य स्वयं प्रधन द्वारं नहां बानवां। वह नहां बनके कि बिस काम को यह कर रहा है। वास्तव में वह उसके करमाया के तिवेदे क्षमवा नहीं। इस बात को बानना इससे मी कठिन होता है कि सारे संस्तर के

सपना नहीं । इव बात की बानना इवने सी करित होता है कि वार्र वेचार के इति में स्तकर कीनशा कार्य सप्ता है है या बिन कार्य की करते का निस्म किय सप्ता है, जह संवार की मलाई की बहुत्यात सपना नहीं। मीटे रूप में पह कार्य की

सकता है कि व्यक्तिगत क्ष्माय के इक्षेत्रोत ने बिन कार्य को इस उन्ति समानते हैं उन्ने व्यक्तिगत कीरियन कह सकते हैं और संतर के क्ष्माय को धीर में रक्षण बिन कार्य की विचान बाता है कह बातन में उन्तित कार्य है।

बाद होने यह निस्मय करना है कि क्या बैशकित बादि से उन्हित बार्व साध्यम् में उभित होते हैं बाधना नहीं। तूसरे क्या सभी बार्य म्यक्ति-तत हिंह से उन्ति बोरों हैं। बीर तीसरे क्या सभी बार्य मास्त्रीक होते से उन्तिस हैं। इन महनी पर

विवार करने ये नीतियाक के ब्युच ये मंगर तत्वों पर हम पहुँचते हैं। प्या क्यकिंगत की बिल्य कीर बास्तविक की बिल्य पक हैं। प्रावेक कान का हम तभी जनित समक सकते हैं वह कि वह मजाई की कीर की तो बाते। यह मज़ार की मकार की होती है। एक वह है विते स्वयं व्यक्ति

म्लार्च वसम्प्रत है और बुक्ती बह बिखे वसी लोग सक्षाई वसकते हैं। यहाँ यह म वसस्य बैठना चादिव कि जब स्पक्ति कियी कार्य को जवित वसम्प्रत है तब बह यह जोजवा है कि मेरी बुद्धि वे एक बाव महा है जब चहना में बूचवी बाव मती है। यदि कोई स्पक्ति वास्त्रविक मत्राई को साम्रीस्पक्तिय सत्याई वे सिल मानवा हो। यो वह बो कार्य पैनिकक मत्राई के क्षिपे क्या है उठे कियी प्रकार से जवित कार्य गरी सन्ता बावकता। जवित कार्य वो बही कार्य है। विवे व्यक्ति

कारती समझ में वो कुछ बास्तरिक मनाई है उतकी माति के सिये ही करे, केस्स अपने न्यक्रियत दिए के लिये नहीं। अब परन आया है कि किसी विशेष मनुष्य के हाय समझ गई मत्ताई बारत्व में मनाई होती है और बित कार्य को कोई व्यक्ति अपनी समझ के बारत्यार जीवत बान कर करता है वह क्या बारत्व में भी जीवत होता है। मिस मिस नीतिसाकारों न हर परन के मिक्टमियन उत्तर दिये हैं।

र मिल नीतिशासको न १७ महन के मिल-मिल्न उत्तर दिसे हैं ! - मादशनादी नौतिशासकों के अनुसार मतस्य को कार्य क्षपनी बद्धि है ।सले प्रकार सोचकर उचित समभता है, वही वास्तव में भी उचित कार्य है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य के कार्यों की भलाई और बुराई के माप कार्य को वाहरी पिरणामों से नहीं, वरन् उनके हेतुओं से मापा जाना चाहिये। इस मत के कथना- नुसार किसी कार्य के भले अथवा बुरे पिरणाम मनुष्य के हेतु पर निर्भर करते हैं। यदि किसी कार्य का हेतु बुरा है तो उसका पिरणाम भी बुरा होता है, और यदि किसी कार्य का हेतु अच्छा है, तो उसका पिरणाम भी अच्छा होता है।

परन्तु, उक्त श्रादर्शवादी सिद्धान्त व्यावहारिक नगत मे ठीक नहीं उत्तरता ! कभी कभी किसी कार्य को करने में मनुष्य का हेतु सर्वोत्तम होता है, वह ससार के कल्यागा के लिये ही कोई विशेष कार्य करता हैं, परन्तु श्रपना हेतु भला रख-कर भी वह कभी भी बाहरी बुरे परिखाम पर पहुँच सकता है। मान लीजिए, इम किसी रोगी की सेवा कर रहे हैं। वह रोगी एक वन्द कमरे में है। उसे इम स्वच्छ वायु देने के लिए एक खुले कमरे में रखते हैं। इस कमरे में उसे शीत लग जाती है, श्रीर इसके कारण उसे निमोनिया हो जाता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर हमने अपने विचार से उचित कार्य ही किया, हमारा हेतु भला था, परन्तु परिगाम बुरा हो गया । श्रव क्या हम हेतु की भलाई के कारण इस परिणाम को भी भला परिणाम कहेंगे ? किसी हेतु का परिणाम भला हों इसके लिये हेतु की पवित्रता मात्र ही ऋषेत्तित नहीं है। हेतु की पवित्रता के साथ वातावरण की श्रनुकूलता श्रीर उचित जान का होना श्रावश्यक है। इन दो के स्रभाव में भले हेतु से किये गये कार्य भी कभी-कभी श्रशुभ परिणाम उत्पन्न कर देते हैं। काएट महाशय के इस कथन में मौलिक सत्य है कि 'कभी-कमी हमारे भले लच्य की प्राप्ति में प्रकृति सौतेली माँ के समान कार्य करती है।" श्रपने ज्ञान की कमी भी हुमें श्रपने भले लच्य की प्राप्त करने में वाधा डाल देती है। इस तरह व्यक्तिगत दृष्टि से किए गए उचित कार्य भी कमी-कभी वास्तव में श्रनुचित सिद्ध हो जाते हैं।

क्या सभी कार्य व्यक्तिगत हिए से सही होते हैं ?—कुछ दार्शनिकों का कथन है कि प्रत्येक मनुष्य वहीं कार्य करता है, जो उसे ठीक प्रतीत होता है। इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से उचित कार्य ही करता है। चौर चोरी इमीलिए करता है, क्योंकि वह उसे उचित सममता है। शराबी शराब रप्र नीति शास इसी किये पीता है, क्योंकि यह उसे उचित समस्ता है। इसी प्रकार हुत्यें की पीला और वास देतेवासे इन कार्यों को अपने मन में सबित दिस कार्रे

दी करते हैं। यदि ये लोग जान लें किये कार्यवादाव में उचित नहीं हैं अभाग में उन्हें करनाय की कोर महीं हैं। बाउं, तो वे पेते कार्य की न करेंगे। बोर्ड भी मनुष्य खेच्छा है ज्ञयने दस्वाय को नहीं लोना बारता, ज्ञयन् कोई भी मनुष्य अपनी इच्छा से अपान् जानकुमकर तुप्र नहीं होता । यह कमी कोई स्पृष्ठि हुए समम्य व्यनेपासा काम करवा है। तो इतमें दीय उतके सक्स

का होता है। मदि उसे बालाव में क्या मला है क्रीर क्या बुध है इसका बीक ठीक शान ही बाये, तो वह महाइ को छाड़ कर सुगई को बार कमीन आएगा। वह विचार महात्मा मुक्तात का है और वे इसी विचार के झापार पर कहा करने में कि शान ही त्रव्यूय है। म्बारमा ग्रुष्ट्रचंत के सक कवन में बहुत कुछ क्लावा है। कोई मी महुप्प अपनी इच्छा से अपना अकस्याच नहीं पाहता अर्थात वह अगई को नहीं करना बाहता । छापारणतः वह किसी बुधै बात की इतीलिये करता है, क्वोंकि वह बानवा है कि इवमें उसका अकिंगत हित है, और 'उसके स्वार्य की सिक्रि होये

है। वह तूसरे के लाम क्रमवा हानि को मूक्त जाता है। उसका स्पक्तिगत स्वार्य सत्तकी क्रोंकों पर पर्दा बाल देता है। इस पर्दे के इधाये विना वह अपनी मताई क्रमया करमाय को कभी नहीं पहचान सकता । मनुष्य की बाराविक महार बही है जिसे उटका थिवेड महा। इसे । पर विवेड सर्व शामान्य अर्थात् स्मापक बसा है। विवेद भनुष्य की उनी बस्त को स्पष्टिगत दक्षि से भन्नी बदाता है। बी समी है किए मला है। इस तरह मनुष्य बद कभी कोई हुए या अनुष्यि कार्य करता है, तो वह प्रथमे वियेक के प्रतिकृत कार्य करता है। कभी कमी मनुष्य का विकेष मह बदलाता है। उसके किने क्या भला है। पर भनुष्य उस मन्त की प्राप्ति के क्षिये बापने बाप में प्रेरका नहीं पादा । इसी मकार सनुष्य का विवेद उसे बासाबिक इराई किनने कि उसकी मी हानि होती है का बान कराया है। परश्र वह बापने बापको इस बुराइ से रोक नहीं करता । इस मानसिक स्विति की क्षाप भृति इसे अपने प्रतिदिन के सनुसन में दोवी पत्ती है। विस्ता ही सनुस्य इस

देशांतर संद्राम है मक शेवा है।

उपर्युक्त कथन से यह स्पेष्ट है कि हमारे सभी कार्य व्यक्तिगत दृष्टि से उचित नहीं होते । हम बहुत से ऐसे कार्य भी कर बैठते है, जिन्ह हम स्वय अनुचित समभते हैं । ऐसे ही कार्यों के लिये हमें आत्म-मर्त्सना औंग परचाताप होते हैं ।

व्यक्तिगत उचित कार्य मे हमे कटापि यह न समक्त बेटना चाहिये कि वह हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ का ही पोपण करता है छोंग उसमें वास्तविक लोक-कल्याण का व्यान नहीं रहता। यदि ऐसा कोई कार्य हम करते हैं, जिसके करने में लोक-कल्याण का ग्रथवा समिष्ट की भलाई का ध्यान हम नहीं गरते छोर केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के पोपण का व्यान रखते हैं, तो वह कार्य नैतिक कार्य है ही नहीं। ऐसे कार्य को किसी भा हिट से उचित कार्य नहीं कहा जा सकता। अतएव व्यक्तिगत उचित कार्य का भेट वास्तविक छोचित्य से इसी हिंध से किया जा सकता है कि हम कहाँ तक अपने नैतिक विचार में स्वार्थ से परे जा सकते हैं, छोर अपने आप का व्यापक नैतिकभाव से एकत्य कहाँ तक कर सकते हैं, अर्थात् उसी वात को हम उचित सोच सकते हैं, जिसे कोई भी विवेकशील पुरुप उचित समकेगा।

क्या वास्तविकता के श्रनुसार सभी कार्य श्रपने श्राप में उचित होते हैं ?—कितने ही टार्शनिकों का विचार है कि जो कुछ होता है, सब भले के लिये ही होता है। इमर्शन महाशय का कथन है कि टार्शनिक, किय शौर सत के लिये सभी वस्तुएँ पवित्र हैं, सभी घटनाएँ भली, सभी दिन शुभ श्रौर सभी मनुष्य देवी होते हैं। को व्यक्ति इन विचारों से पूरित हैं, उनके लिये कर्त्तव्य जैसी कोई वस्तु नहीं रह जाती। जब सभी घटनाएँ भली है, तो हमारे सभी काम मले काम ही हैं, वे किसी-न-किसी प्रकार ससार का कल्यागा ही करेंगे। जब हमारा दृष्टिकोगा ऐसा हो जाता है, तब फिर नैतिक प्रयत्न के लिये कोई स्थान नहीं रह जाता। मनुष्य नैतिक प्रयत्न करने वाला प्राणी है। वह दें विश्वास करता है कि सभी घटनाएँ भली नहीं है—कुछ भली हैं, श्रीर कुछ

To the philosopher, to the poet and to the saint all things are friendly and sacred, all events profitable, all days holy, and all men divine,—"Essays of Emerson."

सीति-सास्त्र 25.

 मलाइ चौर उक्ति में क्या मेद है! चलिम मलाई को कैठे गात किंवे बासकारे हैं यह कहना कहाँ तक सस्य है कि को पैयक्किक हक्षि से तथित है वह गात:

विक-इप्रि से भी उचित है। दोनों प्रकार इ उचितों के मेर कौर उ<sup>वकी</sup> चरित्रम एकता को स्पष्ट की मिए । भूक्या सभी कार्य वैयक्तिक द्वांत से सदी होते हैं। इस विचार प्र

नौतिशास के विभिन्न विदानों के मतों को वसनाइमें ! ६ क्या सभी कार्न अपने साप में नास्तनिकता के समुसार उपित होंगे हैं। 'बो

फेक होता है वह मले के लिये होता है <sup>9</sup>—इस विचार की धमालोकना

क्द्रीकिए 1

महाई और बुराई के परे की स्विति क्या है। इस व्यित की प्राप्ति में

नै तक धान्यक का रूपा स्थान है।

# सत्रहवाँ प्रकरण

## नैतिक संस्थाएँ

नैतिक सस्थाश्रां की उपयोगिता—मनुष्य के नैतिक विचारों को स्थायी वनाने के लिये नैतिक संस्थाश्रों की श्रावण्यक्ता होती हैं। जो कार्य मनुष्य के स्थाला जीवन में नैतिक विचार करने हैं, वहीं कार्य नैतिक संस्थाएँ समाज में करती है। नैतिक संस्थाएँ समाज को उम श्राटण की श्रोर ले जाती है, जिससे उसका कल्याण होता है। प्रत्येक समाज में श्रपने श्राप को ऊँचा वनाने की भावना होती है। यह ऊँचा वनाने की भावना नैतिक संस्थाश्रों का रूप बारण कर लेती है। फिर नैतिक संस्थाएँ नामाजिक संस्थाश्रों का रूप घारण कर लेती है।

नैतिक संस्थाओं श्रीर सामाजिक सस्थाओं में मुख्य भेद — होनों सर्थाओं में भेद यह है कि जहाँ नैतिक सर्थाओं का विस्तार मनुष्य के विचारों में रहता है, वहाँ मामाजिक सर्थाओं का विस्तार वाहरी सगठन में रहता है। नैतिक सर्थाएँ न्याय, कानून, जनमत, मनुष्य के श्रिधिकार श्रीर उमके कर्तव्य का रूप वारण करती हैं, श्रीर सामाजिक सर्थाएँ परिवार, कायालय, सब, सम्मेलन, धर्म-सब, राज्य श्रीर मित्रता का रूप वारण करती है। इन नैतिक श्रीर सामाजिक संस्थाएँ करती है। इन नैतिक श्रीर सामाजिक संस्थाओं के द्वारा मनुष्य में नैतिकता के माव स्थिर होते है। प्रत्येक मनुष्य में कर्तव्य करने के लिये श्रान्तिरिक प्रेरणा होती है, उसे यह प्रेरणा नैतिक तथा सामाजिक संखाएँ भी देती हैं। किसी समाजिक संस्थाएँ भी वेती ही होती हैं। वैतिकता एक व्यापक श्रीर सामाजिक संस्थाएँ भी वेती ही होती हैं। नैतिकता एक व्यापक श्रिथीत सर्व-मान्य भाव है। किसी के व्यक्तिगत विचार को नैतिक विचार नहीं कहा

<sup>1</sup> Moral institutions

रीति शास

मा सकता। उत्तरे उसी विचार को दिवक कहा वा सकता है। दिने

१६१

विक्रित करना है।

बह समाब के वृष्टे विवेकसील लोगों के विचारी का मान स्टब्हें। तमाब के सभी विवेक्त ल व्यक्तियों के विचार ही नैतिक संस्थाओं का रूप प्राव करते हैं। योछे में नैविक संस्थायें समाज की सावारता संस्थाओं में बा बावे हैं। सतपन वन कोई स्वक्ति सपने स्वक्तिगत स्वार्थ को स्याग कर समना समे श्यक्तिगत विचार की बदल कर किठी संस्था के नियम का पालन करता है मे वह क्षपने स्वापक स्वत्व के निवस को हो मानता है। स्वापक स्वत्व की बाब के मानना मनुष्य की नैदिकता के विकास की बहाता है। समाब की वो सरवार्य की

तममी बाती हैं, उनके बातुशार बापना बाबरका बनाना बापने नैतिक बीवन के

सामाजिक संदेवाची की मैतिकता--म्युष्य वहाँ रहता है। वहाँ देवा बना कर ही रहता है। बुतरे प्राची भी समाज में हो रहते हैं। किन्तु ममुष्य-समाव पर

बाम्य मार्थिको के प्रमान में कुछ मीसिक मेद हैं। इसरे मासियों के समस्य प निर्माण महत्त्व ही बच्ची है, पर मानव समाज का निरमाज स्ताप्य स्वयं करते हैं। मनस्य को सपनी हिन्द से काम लेना पहला है। यह समाज मनस्य के नैतिक विचार है क्षपर बार्बास्त रहेता है। ब्रह्मपुत्र किली सामाजिक संस्था की बाहा सेनर हाफो नैतिक स्वस्य की बाहा मानना है। कमी-कभी मनुष्य के स्वक्रिमत नैतिन किचारों और सामाधिक नैकिक संस्थाओं काबबा सामाधिक संस्थाओं के नैकिक विश्वारों में संबर्ध उल्ला ही बाता है। येती धवरना में कमी-कमी स्मीक के जैतिक विचार केंद्रे रेक्ट के होते. हैं और बसी शमाब के ! बस बोर्ड सामाजिक संस्था सनैशिक हो शाबी है वन उसकी क्रियार्से संकीर्यवापूर्य और विवेत्रहोन ही बाती है सर्थात् नह संस्था इत बात का विचार नहीं रखती कि पूसरी काई सम्बत् इसरे देश के लोग उसके कार्यों की केलो बालोबता करेंते। पेती तरना का सुधार करने में कमी-कमी अक्स नैतिक हुकि बाह्य स्थाब समन होता है।

सामान्यतः साधारतः स्पक्ति द्वापने स्वक्तिगत स्थार्थं के कारण किती सामाहिक र्शस्य है जिसम के मित्रका बाता है। बोर्फ कार्या स्माद बार्य कार्या करा साहि बार्य रामाहिक संस्थापों के परिकृत हैं। पेरे कार्यों को कर नैतिक सस्थाएँ

है कि मैं समाज के न्यर्थ के बन्धनों को तोड रहा हूँ परन्तु इस प्रकार बन्बनं-तोटने के प्रयास से उसे अपने उच्चतर स्वत्व की प्राप्ति नहीं होती । वह श्रात्म-भत्स्वना की अनुभृति करता है। जिस काम के लिये मनुष्यवाहरी दंड के श्रभाव मे श्रात्म-भत्स्वना की अनुभृति करता है, उसी काम के लिये समाज न्यक्ति को दड देता है। इस प्रकार के दड से ब्यक्ति का नैतिक उत्थान होता।

सामाज में न्याय-न्याय सामाज की एक नैतिक संस्था है। प्रत्येक व्यक्ति को श्रपने श्रादर्श स्वत्व की प्राप्ति के लिये यह श्रावश्यक है कि वह जिस समाज में रहता है उसमें न्याय की परम्परा हो। जहाँ "जिसकी लाठी उसकी मेंस" को परम्परा होती है, वहाँ मनुष्य श्रपने श्राध्यात्मिक जीवन का विकास भले प्रकार नहीं कर सकता । हमारे वर्तमान पूँजी-वादी समाज में सामाजिक न्याय की संस्था का प्रायः लोप-सा हो गया है। सामाजिक न्याय का लक्त्या यह है कि उसमें प्रत्येक व्यक्ति को श्रात्म-विकास की श्रिधिक-से-श्रिधिक स्विधा मिले। वर्तमान समान में सभी शक्ति सदार के मुद्दी भर लोगों के हाथ में रहती है। मानव-जीवन को मौतिक सख देनेवाले सभी पटार्थ उनके हो ऋधिकार में रहते है। सामान्य जनता को ने सुविधाएँ नहीं प्राप्त होतीं, जिनसे ने ग्रपनी नौद्धिक या श्राध्यात्मिक उन्नति कर सर्वे । पूँजीवाद समाज में नव्वे प्रतिशत लोग गुलामों का जीवन व्यतीत करते रहते हैं । वे दिन भर परिश्रम करके भी पेट भर भोजन नहीं पाते। यह समाज की नैतिक परम्परा को स्थिति के प्रतिकृल है। जब सामाजिक शक्ति निकम्में श्रौर श्रालसी लोगों के हाथों में रहती है, श्रौर जब परिश्रमी तथा योग्य व्यक्ति चारों श्रोर से दवाये श्रौरं दास-रूप में रक्खे जाते है , तो समाज में ग्रान्याय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। समाज के विवेकशील लोग फिर इस प्रकार की स्थिति का ग्रन्त करने की चेष्टा करते हैं। इसके कारण उन्हें श्रिधिकार-सम्पन्न लोगों से श्रानेक प्रकार की ताटनाएँ मिलती हैं। पर समाज में न्याय लाने के लिये श्रीर उसकी परम्परा को स्थायी के लिये यह स्त्रावश्यक ही होता है। जो लोग समाज में न्याय की परम्परा को स्यापित करने के लिये कप्ट सहते । श्रथवा । श्रपने । प्राण खोते हैं, वे ही समाज के श्रादर्श व्यक्ति होते हैं। प्रत्येक समाज को हर समय ऐसे लोगों की श्रावश्यकता रहती है।

244 नीवि शास्त्र

होक मत की भावर्यकता होती है। बर समाब के लोग मुशिचित हाते हैं है। कार्न की उतनी क्रांकिक कावर्यकता नहीं होती, क्रितनी कि अधिक्ति समाव में होती है। ऋशिक्त समाव में पहले पहल किसी दुराई की कार्त हारा ही शका का सकता है। फिर शिदा के हारा उत काबून की उपमेरिया लागों को दिलाई जा रकती है। यह कामून से किसी बुराई का रोक हो बाठा है। भीर वन कोई नई परम्पय चल वादी है, तन सीकमत उसके भनुकृत हो साता है। किर सामाजिक अभ्यास के कारण भड़ परम्परा सामाजिक संस्था का कर बारण कर वेशी है। उस शमय कानून की भ्रावश्वकता नहीं रह कार्यो। मनुष्य के ब्राजरंग को नैतिक बनाने के लिये किस समाक में बानन की जिसनी कम ब्रावरण क्या है, नैतिक बाँग्र से वह समाज उतना हो कींचा है। कमी-कमी राज्य कींब विद्योप नियम बना देहा है, परना लोकमत उसके बातुकल न होने के कारवा उत निमम की बावदलना भी दोवी है। इनके कारवा बहुत क्षीना को वृंड भी। भीगना पहला है। ऐसी कावस्था में यह नियम समाय के लिय मुख्य म होकर तुम्लद बन बाता है। अवएव समाब-सुधार के दिसी भी बाबून के निर्माण के पूर्व और जसके प्रधात सोकमत की जरके धनुकत बनाना अध्यन्त धावस्यक है। सम्रं निवम का निभाषा भी इत बानुकृतवा को प्राप्त करने का एक धार्थन है। वो बार्स पहले लाग मंग के नारश करते हैं. वे ही नार्त ने पीछे बाहत के न्यारश करने संगते हैं। ब्रीर बन्त में उन्ह करमायाकारी समझ सकन हक्का से भी उसका पासन करने सगते हैं। पहते नियम बाता है फिर बादव बाती है और बन्त में सद तमा बाता है। इस प्रकार समाब के नैतिक विकास के लिमे निवस और लोकमत बोनों शे मानरपक है। व्यविकार और कर्षम्य-सोकमत मन्द्रम हे ब्राविकार और कर्तरम को निर्मित

करता है। सभिकार सीर कर्यस्य एक दूधरे के तापेश्व हैं। मत्मेक सभिकार के ताय कर्तन्य भी उत्पत्ति होती है। यह फर्तेम्म दा कारजी से बाता है। प्रथम वी इसकिए कि मिर किसी मनुत्य की कोई श्रमिकार है तो बुतरे मनुश्य का यह कराम हो साठा है कि बढ़ उस अधिकार की उस के लिये रहने के अपीने नहीं। हुतरे व्यक्तिपर के साथ कराव्य का समान्य हत कारवा से भी है कि नैतिक दृष्टि से प्रत्येक श्रधिकार का उपयोग हम तभी कर सकते है, जब कि हम उस श्रधिकार को समाज के कल्याण के काम में लाएँ।

मनुष्य के श्रधिकार को जानना मरल होता है, क्योंकि यह प्रत्यन्त रहता है, परन्तु उसके क्त्तंब्य को जानना कठिन होता है, क्योंकि वह ग्रप्रत्यत्त होता है। अधिकारी को मनुष्य कान्त के हारा प्राप्त कर लेता है, परन्तु कान्त उमे अपने कत्तेय के लिए याभ्य करने में इतना सफल नहीं होता। परन्तु जिस व्यक्ति की नैतिक बुद्धि जाग्रत हे, वह ग्रपने कर्त्तव्य को वैमे ही स्पष्ट देखता है, जेमे वह श्रपने श्रिकार को देखना है। श्रपने कर्त्तव्य से गिरने पर मनुष्य कानून हारा दित नहीं होता, परन्तु मनुष्य का नैतिक बुद्धि अथवा आत्मा कर्त्रच्य च्युत होने पर उसे श्रवश्य दट देती हैं। मनुत्य को श्रपनी प्रत्येक वस्तु को समाज की भलाई के लिए काम में लाना चाहिए। कानून की दिष्ट से वह श्रपनी कहलानेवाली वस्तु को इच्छानुसार काम मे ला मकता है, किन्तु नैतिक दृष्टि मे वह अपनी किसी भी वस्तु की इस प्रकार काम में नहीं ला सकता है। उसे सभी वस्तु श्री का उपयोग सभी के क्ल्यागा के लिए करना चाहिए । मनुष्य को कोई भी ऐसा श्रविकार नहीं है, जिसे वह नैतिक दृष्टि से लोक-कल्याग् के श्रतिरिक्त किसी दूसरी दृष्टि से रख सकता है। वास्तव मे अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए मनुष्य को कोई श्रिधिमार नहीं है। वह समाज का यङ्ग है श्रीर वह उसी श्रिधिकार को श्रपना श्रविकार कह सकता है, जिसे वह सम्पूर्ण समाज की भलाई के लिए काम में लाता है। अब हम देखना है कि मनुष्य के अधिकार कौन-कौन से हैं ?

### मनुष्य के श्रधिकार

जीवन का श्रिधिकार — जीवित रहने का श्रिधिकार मनुष्य का प्रथम श्रिधिकार है। मनुष्य के लिए किसी प्रकार की मलाई तभी हो सकती है, जर वह जीवित रहे। उसका नैतिक श्राटर्श वैयक्तिक है, श्रिथांत् यह श्राटर्श उसे श्रात्म- साज्ञात् करने की प्ररेखा देता है। कभी-कभी मनुष्य को श्रपने श्राटर्श स्वत्व की प्राप्ति के लिए श्रपने जीवन का विलदान भी देना पडता है। मनुष्य के श्रादर्श स्वत्व में समाज की भलाई निहित है। श्रात्य समाज की भलाई के लिए जब कभी मनुष्य श्रपने प्राणों की श्राहुति दे देता है। तो वह श्रपने नैतिक श्रिधिकार का

लहाई की सबस्या में तो लमाब के शाधारण होगी की बान की भी परवाद गरीं की बाती। वे कीड़े-मकीड़े की लाह मारे बाते हैं परन्त वह स्थिति एक सतायां व स्थिति है। इस स्थिति को समाब की नैतिक स्थिति गर्दी कहा बा सक्या है। बिठ समाब में बार बार चहाइनों होती पहती हैं, बह लमाब लग्म समाब नहीं करा बा लक्ता। बीबित पहने के समिक्स की सार्वकरा तमी है बब सनुष्य की वे सार्वन मी सिह दिनते वह सपने मायों की रहा कर बक्ता है। बो रास्य लग्म क

सामान्य लोगों की रोजी के विपम में अंतर प्रकल नहीं करता कीर उन्हें केती से मुक्तें सरने देखा है, वह इस भूकों सरनेवाओं के बीवन के कविकार को

ठक्कम उपयोग करता है। यास्त्र उसाल में शिर्म क्षमने प्राची की ब्राह्मी हैने की ब्रावरमक्का बहुत कम पहती है। धावारचाता प्रयेक मनुष्य को ब्रावस जाव स्कार के लिये भीतित हते की ब्रावर्मकात शैली है, ब्रावरण यह माबरवर्ष है कि बीवन-पड़ा के ब्राविक्तर को एक सुक्षम त्रिक ब्राविक्तम साता बार । कुछ वर्ष बालि के लोगों में बन ब्राविकार की प्रमानता नहीं वो बाती। दर्जालय कमी-कमी लीटे बन्ती को देशी-देशवायों की मनिश्ची तर बढ़ा विश्व बाता है। सवाई उसाय होने पर मिकेश विविद्य लोगों की इस्य कर देशा है।

होनता है। पूँजीवादो तसव में माया वही होता है। इस तरह जीविय रहने के स्वियार है जोध-राम रोमी मात करने का स्विकार भी भा खरा है। उसर कहा जा जुका है कि मस्तेक महार का साविकार समना उन्होंनी करांक मी साता है। यहि किसी मत्यूच को सहये जीविया रहने का स्विकार है तो उठका बहु मी कर्डम है कि वह बुरोर होगी के बीवन की बीतत करें। विका मकार वह समने बीवन की मुस्तवान समकार है उसी मत्यूच हुए है जीवन में मुस्तवान समकार है उसी मत्यूच हुए है जीवन की स्विकार हो जीवत नहीं करता सीर हुए है की बीवन के स्विकार की जीवत नहीं करता सीर हिस्त मही करता सीर हिस्त मही करता है। इस महार हसारे की है सह समने जीविय रहने का सम्बन्धार मी को रेस सार सीर है। इस महार हसारे की प्रोणी देना का सूनी बीर तैरिक होनों होनों है प्रजित सार सार होने हमी होनों है प्रजित सार सार होने होनों होनों हमी कर प्रजित सार सार है।

च अन्तर प्रमान चारा है। चार्यज्ञाता का कामिकार—बीवित रहने का कविकार प्रथम कविकार छै और बुक्य कविकार मनुष्य की सार्वज्ञात का कविकार है। मनुष्य के मैठिक श्रादर्श की प्राप्त उसके स्वतत्र इच्छा-शक्ति पर निर्मर है, श्रतएव श्रपनी इस श्रादर्श-प्राप्ति के लिये उसे श्रपनी इच्छा-शक्ति को स्वतन्त्र रूप से कम में लाने का श्रिषकार होना चाहिये। श्रिविकसित समाज में इस श्रिविकार के उपर ध्यान नहीं दिया जाता है। पुराने समय में गुलाम लोग श्रपने मालिक के लिये जीवन मर काम करते रहते थे। गुलामों के मालिक श्रपने इच्छानुसार उन्हें जहाँ कहीं भी श्रयवा किस किमी के हाथ बेंच देते थे। गुलामों के मालिक उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते थे, जैसे हम लोग पशुश्रों के साथ करते है। गुलामों की स्वतत्र इच्छा-शक्ति का कोई ध्यान नहीं रक्खा जाता था। श्राधुनिक काल में पुरानी गुलाम-प्रथा का श्रन्त तो हो गया, परन्तु श्रव एक नये प्रकार की गुलामी की सस्या की स्थापना हो गई है। इस गुलामी में मनुष्य को श्रपनी इच्छा-शक्ति से काम लेने का श्रवकाश ही नहीं दिया जाता। वह श्रपने मालिक के लिये मशीन के पुजों के समान सदा कार्य-रत रहता है। पूँजीपतियों के कारखानों में काम करनेवालों की यही दशा है।

यह बात सत्य है कि किसी भी सम्य समाज में किसी मनुष्य को सम्पूर्ण स्वतत्रता नहीं दी जा सकती। ऐसी स्वतन्त्रता न तो सम्भव है, श्रीर न नैतिक दृष्टि से उचित ही है। मनुष्य को उतनी ही दूर तक स्वतन्त्रता दी जा सकती है, जहाँ तक वह समाज-व्यवस्था को किसी प्रकार का विष्न पहुँचाए बिना ही स्त्रात्मविकास का कार्य कर सके। मनुष्य का श्रात्मविकास तभी होता है, जब वह समाज के लिये हानिकारक कार्य न करके उसके विकास के लिये कार्य करता है।

स्वतंत्रता के श्रिधकार के साथ-साथ स्वतन्त्रता के कर्तव्य भी श्राते हैं। मनुष्य को अपनी स्वतन्त्रता का उपयोग विवेकयुक्त कार्य में करना चाहिए। इससे उसे आदर्श स्वत्वको प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिये। यही मनुष्य अपनी स्वतन्त्रता का सदुपयोग कर सकता है, जो विद्वान् श्रीर भला है। साधारण लोग स्वतन्त्रता का अर्थ स्वछन्दता मान वैठते हैं। जब तक समाज के लोगों को अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग करना नहीं श्राता, तब तक वास्तविक स्वतन्त्रता सम्भव नहीं। श्रतएव जैमे-वैसे मनुष्यों में शान की वृद्धि होती है श्रीर उनके श्राचरणों में पवित्रता श्राती है, वैसे-वैसे उनकी स्वतन्त्रता के श्रविकार की वृद्धि भी होती है। इस तरह

15 मीति शास

इस नेपले हैं कि सर्वत्वता कोइ सरीतन योग्य बाधवा नान में मिशनेवाली वर्ख नहीं है। प्रत्येद्ध स्थक्ति का ब्रापनी स्वक्तमध्या स्वयं प्राप्त करनी पहती है। सन

न्त्रता सपने सन की दृद्धि सार परित्र मुचार से प्राप्त की बाती है। सम्पत्ति का ग्राधिकार—विश्व महार प्रत्येक व्यक्ति को बोधन भीर सर्गश्य

का अविकार है, असी प्रकार प्रश्येक स्पक्ति का सम्पत्ति का भी अधिकार है। सम्पत्ति के धामान में स्वतंत्रता का अधिकार भी अवन्हीन हो बाता है। मनुष्य की सर्वत्रता का शायक बनाने के जिन यह बायरयक होता है कि उसे काने लक्य को प्राप्त करने के लिये धर प्रकार की सुविधार्य मिलें। इन सुविधार्यों मे नागति के रातने की मुक्तिया भी है। कित सन्दर्ध के पास सम्प्रीत नहीं है, बावता विस उसके रावन का चापिकार नहीं है। यह किसी प्रकार से चारमविकास नहीं कर सकता है। भिन्तारी को स्वतंत्रता द्वाय-हील है। द्वारापन प्रत्येक सम्य समान में प इनल सम्पत्तिकान लोगों के सम्पत्ति रखने के बाधिकार की रखा की बाती है। बरब गरीनों के लिए सर्वाच-प्राप्ति के उपाय भी इके उपते हैं। स्वनक्तमान में स्वर्णक भीवत के लिये यह कावहरक है कि समाय के प्रत्येक सहस्य के पास कुछ न कुछ सम्पत्ति हो । उसके नैतिक स्वत्व के साक्षातकार के क्षित्रे यह सम्पत्ति आस्पत्त

बावस्यक् है। सम्पत्ति के ब्राधिकार के शाय-शाय सम्पत्ति के अवित अपनीय करने के कत्तन्म की बात मी बाती है। वो स्वक्ति बापनी सम्बन्धि को समाब के कस्वाय ह नाम में लाता है बास्तव में उसे ही सम्पत्ति रखने का काविकार है। बिस समाज में सम्पत्ति का उत्तित उपयोग नहीं किया काता जसको सम्पत्ति रक्षने का नैविक क्राधिकार भी नहीं रहता। माचीनकात में समाज की एक ऐसी स्थित भी जो जा किसी भी स्थकि को अपने लिए बलग सन्धति रखने का अधिकार नहीं या। पूरे गिरीह की सम्मत्ति एक शाय रहती थी । चढ समाव तम्म हो वाता है, वभी

किथी स्पक्ति को सम्पत्ति रस्तने का कविकार दिया बामा उचित है। सम्पत्ति रलमें के समिकार के दिसे बाने के बाद ही अनके अपयोग का प्रश्न भावा है। नीतिशास के कुछ विदानां का सत है कि सादर्श तमान वह समाज

🖜 है. बिसमें किसी स्मिकि की ब्रापनी सम्मित न हो करन पूरे समाव सार्वित एक शांप हो । भूनान देश के मंतिय तत्व केता जीश मगणय के विचार इसी प्रभार के ये। उनका कथन या कि श्रादर्ण समान में लोग समाज मे श्रपने श्राप का इतना एकत्व कर हैं गे कि वे समाज की उन्नति में, ग्रपनी उन्नति, श्रथमा उनकी गरीवी श्रीर स्रमीरी में श्रपनी गरीवी स्रोर श्रमीरी देखेंगे। परन यहि हम मानव स्वभाव को सदम हिंह में देखें, तो हम प्रकार के जादर्श की न देवल कोरी कल्पना ही बरन् इसे मनुष्य के नैतिक स्वत्व के विकास म वाधक भी पार्वेगे । मनुष्य का नैतिक विकास तभी सम्भव है, जब वह व्यक्तिगत रूप से उसके त्तिने प्रयत्न करे । मनुष्य श्रकस्मात् श्रपने श्रापको समाज के प्रति श्रक्ति नरी कर सकता। जैमे जैसे उसके जान की वृद्धि होती है ग्रार उसका विवेक जाएन होता है, तेसे-तेमे समाज के वह कल्याण मे ग्रापना कल्याण देग्यने लगता है। यदि कोई ससा किमी व्यक्ति को वाध्य करके कोई कार्य करावे, तो इम प्रकार के काम से उमकी नैतिकता का विकास न हो कर उसमें हास ही होगा। जब समाज के कुछ लोग उधके कल्याण की दृष्टि से देश की सम्पत्ति का सामाजीकरण करने है, तो इसमें वे उनके नैतिक विकास में सुविधा नहीं देते, वरन् वाधा डालते है। सम्पत्ति के चले जाने पर मनुष्य को अपनी स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति से काम लेने का अवसर नहीं मिलता है, श्रीर जहाँ इस प्रकार के अवसर की कमी हो जाती है, वहाँ नैतिकत का विकास नहीं होता।

समभौते का श्रिधकार — मनुष्य का चीया नैतिक श्रिधिकार दूसरे मनुष्य से समभौते के श्रनुसार काम कराने का है। प्रवनत समाजों में समभौते के श्रनुसार काम कराने का है। प्रत्येक न्यक्ति के काम से दूसरे न्यक्ति का सम्पन्ध सदा निश्चित रहता है। पदि कोई न्यक्ति छोटी जाति में उत्पन्न हो गया, तो वह दूसरे लोगों के द्वारा उन वादों की पूक्ति के लिए वाध्य नहीं कराया जा सकता, जो के वर्ग के लोगों से किए जाते हों। जैसे जैसे सम्पता का विकास होता है, तैमें तेसे मनुष्य समाज में श्रपना स्थान स्वतन्त्र समभौते के श्रनुमार निश्चित करता है। प्रत्येक मनुष्य को यह स्वतन्त्रता रहती है कि यह जैसे चाई वैसे दूसरे, के साथ व्यक्ति समभौता करें।

समसीते के अधिकार के साथ-साथ ममसीते को पूरा करने का कर्त्तव्य मी श्राता है। किसी व्यक्ति को ऐसे समसीते न करना चाहिए, जिन्हें वह सामान्यत पूरा नहीं कर सकता, श्रथवा जो उसके विवेक के प्रतिकृत हैं। उटाहरसार्थ, 200

कोई स्पष्टि अपनी गुलामी के लिया नमझीता नहीं कर तक्या। नसकीत देश ही किना बाना भारिने, को समुम्प के नैतिक विकास के समें में वाका न हो। जुमा केतने का नमस्मेता करना अमैतिक और समुख को कर्यन-वित के विकाद है।

केरों सहाय ने मनुष्य की शिषा के अधिकार को बहा किया ति रिया है। उनके कप्मनात्वार उनसे बाच्छा एसम बहु है सियमें मानदियों की शिषा का समन्ने प्राच्छा मानदियों है। एक्य नागरिकों ने अनेक प्रकार के का तीया है। एक पर्व के बदाने में बहु उनकी बान मानदि को एस करता है। बहुत ने एक्य अपने नागरिकों के लिए एक्ना ही करने उन्होंच कर केटे हैं। है नागरिकों को शारिकि अपनिक अपना आप्यामिक जबति की पराचा मान करते। निहंद सामनेती मानदिक सम्बा आप्यामिक जबति की पराचा मान निहंदा सामनेती। आप्रतिक सम्बा एक अपना यह कर्ममा एक क्ष्मण रामनाता है हि

बद्द अपने प्रत्येक सागरिक की सुग्रिधित बनाये ! बहुत से देशों में बनता के लिए प्रार्थम्मक शिक्षा सनिवार्व दे सीर राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को बद्द सविकार है

प्रत्येक मागरिक का बहु क्लाब्स है कि वह सपने स्थापको मुश्चिदित बनाय । वो मागरिक सपने स्थापको मुश्चिदित नहीं बनाने प्रक्रिकारणाल्या कर स्थापक क्रिया साम्बन्ध है। यह यह स्पर्कि

कि बढ प्रापने सर्थों को यह शिक्षा दिला सके।

शिचित बन जाता है, तो वह अपने आप में अनेक प्रकार के सद्गुण उत्पन्न कर लेता है। वह जनता की कुछ सेवा करना चाहे अथवा नहीं, पर अपनी उपिश्वित मात्र से वह दूसरे लोगों की सेवा करता है। उसे ऊँचे उठा देख कर समाज के दूसरे लोग स्वय को ऊँचा उठाने की चेष्टा करते हैं। उसकी सफलता दूसरों को प्रोत्साहित करती है।

शिचित व्यक्तियों का यह कर्त व्य है कि उन्होंने समाज से जो शिचा प्राप्त की है, उससे दूसरों को भी लाभ उठाने दें। प्रत्येक शिचित नागरिक को चाहिये कि दूसरों की शिचा के लिए वह जान-वूभकर कुछ-न-कुछ यत्न करता रहे। नैतिकता की दृष्ट से यह बढ़े महत्व का कार्य है कि जिस प्रकाश से हम प्रकाशित हुए हैं, उसे दूसरों के लिए भी सुलभ बना दें।

श्रिष्ठकार श्रोर कर्च व्य की एकता - श्रिष्ठकार श्रोर कर्च व्य का श्रित्तम उद्देश्य एक ही है। प्रत्येक श्रिष्ठकार-प्राप्ति का श्रित्तम लच्य श्रपने श्राप को इस प्रकार बनाना है, जिससे व्यक्ति समाज का सबसे श्रिष्ठक कल्याण कर सके, श्रिष्ठकात श्रादर्श स्वत्व को प्राप्ति कर सके। श्रिष्ठकार हमें श्रपने श्रादर्श स्वत्व को प्राप्त करने के साधन देता है। इन साधनों के श्रभाव में श्रादर्श स्वत्व को प्राप्त करने के साधन देता है। इन साधनों के श्रभाव में श्रादर्श स्वत्व की प्राप्ति श्रसम्भव है। हमारे कर्च व्य का भी श्रित्तम लच्य यही है। प्रत्येक कर्च व्य हमें प्रेरणा देता है कि हम श्रपने श्रिष्ठकार के द्वारा प्राप्त किये गये साधन को भले प्रकार काम में लावें, श्रर्थात् स्वत्व को प्राप्त करें। इस तरह श्रिष्ठकार श्रोर कर्च व्य दोनों ही मानव-समाज में नैतिकता का विकास करते हैं। मनुष्य में नैतिकता का विकास सामाजिक सस्यार्श्रों के द्वारा होता है। मानव-समाज की ये सामान्य सस्याएँ कुदुम्य, कारखाने, नागरिक सघ, धर्म सस्या, राज्य श्रोर मित्रता हैं। श्रव हमें देखना है कि इन भिन्न-भिन्न प्रकार की सामा-जिक संस्थार्श्रों के द्वारा मनुष्य श्रपने सामाजिक स्वत्व को कैसे प्राप्त करता है श्रीर मनुष्य के नैतिक विकास में इन सस्थार्श्रों की क्या उपयोगिता है।

### सामाजिक सस्याश्रों की नैतिक उपयोगिता

कुटुम्य-मानव-समाज की सबसे न्यापक संस्था कुटुम्ब है । साधारणतः बुटुम्य के विना किसी मनुष्य का जीवित रहना सम्भव नहीं हैं। ससार के २७२ मीति शाभ

अधिक लोग बस्म स लेकर मृत्युन्यश्य बुट्यन में ही आस्ता जीवन स्फीत करें हैं। कुछ लोग शुमापवरण अस्पता किमी पिरोप आदरा को लेकर कुटून को लोग देने हैं। कुछ लोग आपन वालन्यवर्षों की मृत्यु के परचात अबसे रह बारे हैं और कुछ नीहासरण में विवाह नहीं करने अपना विवाहित होनेगर भी साड़

ह भार कुछ आह्नास्त्राच्या माध्याह नहां करन अपना विशासक देनारें ने पंज्यानी अस्था मिहुक बन बाते हैं। यस्तु समझ्य में ऐसे नामों की एंस्ट्र बहुत कम होती है। फिर ऐसे लोग यहुत भोड़े हो ऐसे होते हैं वो कहान में नहीं हैं, बरम् किसी कानामालय में यहने खाते हैं। इन बालकों की नैतिक विकास का मह बावसर नहीं मान्त होता, वो सामास्य बावकों की

होगा है। इसी प्रकार किन होगों के इन्हान का बिनाग कियी तुर्यस्ता के कारण हो ज्वा है में मी समानों हो हैं। इन्हों मी स्थन नैतिक विकार का देख स्वस्थर नहीं मिलता ज्वा कि समान के सामारण नागरिकों को मिलता है। इन्हान के बादर रह कर साहु संस्थापियों का कितना नैतिक विकार होगा है वर्ष

कुद्धमा क कारर एहं कर साथु संस्थायियों का कितना नीशक पाकार हथा है — एक विचारचीय परने की वो साथु संस्थायी गरे संशार को ही अपना कुद्धमा अनत केते हैं, उनके नैतिक विचार के शहरे में तो हो मत्त हो है । नहीं उच्छे | नैतिकता की हृदि है ने इस कोटि के व्यक्ति है पतनु बहुत से साथु हुए आपर्य एक नहीं पर्युच पाते और हुएसे एक बोर तो मैं नैतिकता के एहनुयों को अपने

्षण में विकासित नहीं कर पाते और दूखरी और समने बिन्त को छना ईन्सी बनाए रहते हैं। इंडेम का बाबार सनुष्य का स्वामाविक मेन हैं। कुडम्ब का प्रका उद्देश्य ककों का पालन और उनको उच्छति करना है। कुडम्ब का युवरा

उद्देश्य वर्षोत्तम मेम भाव की इति है। वश्यों का लाखन पासन कितने मेरी मकार के इद्धान में होता है, उतान और कही नहीं हो वश्या । इन्ह वास्प्रवारी विद्यान के मबच क विद्यानों का सत्त है कि वर्षों का लालन त्यान कुट का कोचा गयप काची तरह कर वस्त्रता है। वह विश्वों हैग में कत करतकार में मेरिक कह बाते है और बच मार्ट्यानिया की क्षांकि वसन करतकारवानी में सै

न्द्र बार्ज है बोर बन माद्यार्थिया है। बार का स्वार्धिया है को स्वर्धिया की स्वर्धिय करना करना कारकारी में धै भवतित करना परवा है तो है प्राप्त बच्चों का मानी प्रकार के ताकन पातन मही कर सकते। पेसी स्वर्धि में उनके पात्तन-पातन का भार राज्य को लेगा पहरा है। एका इन्द्र शावती को एकदा है। बनका पर कन्द्र को बोर्च है कि वे एक पूरे पर के वच्चों की देश भाल करें श्रीर उनमें रहनेवाले बच्चों की देखरेश करें। हमारे विचार से इस प्रकार की व्यवस्था श्रस्वाभाविक व्यवस्था है। कोई भी स्ती, चाहे वह वच्चों के लालन-पालन में कितनी ही कुशल क्यों न हो, बच्चों का उस प्रकार पालन-पोपण नहीं कर सकती, जिस प्रकार माता-पिता करने हैं। फिर जब एक ही स्त्री अनेक बच्चों की देखरेख करती है, तो उसका ध्यान वॅट जाता है श्रीर वालक को उससे माता जैसा प्यार नहीं प्राप्त होता।

कौड़िम्बिक जीवन का दूसरा उद्देश्य मनुष्य के प्रेम का विकास है। एक ही इंडम्य म वालक जब बहुत दिनों तक रहता है, उसी में पलता, वडा होता और फिर उसी में अपनी गृहस्थी बना लेता है, तो कुडुम्य का प्रत्येक व्यक्ति उसके लिए महत्त्व रखता है। कुडुम्य के विभिन्न व्यक्तियों के आपम के व्यवहार उनके मन में ऐसे संस्कार छोड जाते हैं, जिससे कि वे एक दूसरे के लिए प्रेम श्रीर ममत्त्व का अनुभव करें। मनुष्य के सामाजिक भावों के विकास के लिए इंडम्ब ही प्रथम साधन है। नैतिकता के विकास के लिए भी कुडुम्ब की अत्यन्त आवश्यकता है।

कुदुम्म एक स्वतंत्र सस्या है। इसके सचालन का सम्पूर्ण भार माता-पिता पर रहता है। पितृ-प्रधान कुटुम्मों में पिता का स्थान मुख्य रहता है ग्रीर मातृ-प्रधान कुटुम्मों में माता का। त्रातः परिवार में माता-पिता लेसे चाहें प्रपने वच्चों का लालन-पालन करते हैं ग्रीर पित-पत्नी के त्रापस के सम्बन्ध भी स्वेच्छानुसार बनने हैं। परन्तु कौटुम्बिक स्वतंत्रता सपूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। कितने ही माता-पिता ग्रपने बच्चों को शिचित बनाने के लिए उत्सुक्त नहीं रहते। वे बच्चों की कमाई के लिए लालायित रहते हैं। ग्रशिचित माता-पिता छोटे-छोटे बालकों को भी कारखानों में कार्य करने के लिए भेज देते हैं। इससे उनकी भारी हानि होती है। बालकों को शिचित बनाने के लिए ग्रीर उनसे कल कारखानों में काम कराने से रोकने के लिए राज्य को प्रयत्न करना पडता है। राज्य का यह कर्त्तव्य है कि वह राज्य के श्रन्दर रहने वाले किसी नागरिक का जीवन नष्ट न होने दे। वह परिवार को उतनी स्वतंत्रता दे, जिससे कि परिवार के प्रत्येक सटस्य का ग्राधिक-से-ग्राधिक नितक विकास हो। कितने ही ग्राशिचित परिवारों में स्त्रियों के ऊपर भारी श्रत्याचार होने हैं। उन्हें पशुग्रों-सा कार्य करना पडता है, ग्रीर किसी काम

१८

<sup>1</sup> Patriarchal. 2 Matriarchal.

वादि जोग बन्ध में लेकर गृष्धुनयमा युद्धार में ही सामा बोहन महीत होते हैं। द्वार लाग हुमायबरा बायबा दिसी पिरोप बादरा का लेकर हुँदल हो

२७२

द्वाप देने हैं । कुछ सोग बास्ने बाल-परवी की सृत्यु के परवात् करेते या <sup>करे</sup> द कार पुछ प्रोद्दावरण में विचाद नहीं करने समवा विधादित होनेसे भी लाउ संन्यांसी धमवा मिनुक पन बाते हैं। परन्तु समान में ऐंडे खार्गों की संग्र बहुत कम होता है। छिर ऐसे साग बहुत थीड़े ही ऐने होते हैं को इडरा में नहीं है बरन् किसी बानागालय में पात्ते बाते हैं। इन बालकों की नैतिक विकास का यह कावसर नहीं प्राप्त होता को तामान्य बाहकों की दोता है। इसी प्रकार बिन शांगी के इन्नम्ब का बिनाश किमी दुर्यस्ना के कारस दो चाता दे ने भी बामागे दो हैं। उन्हें भी धारने मैतिक विकास का वैधा प्रथमर नहीं मिलता सेमा कि समाब के लाजारचा नागरिकों की मिनता है। इद्धम्न के बाहर रह कर सामु संस्थातियों का कितना नैतिक विकास होता है, <sup>यह</sup> एक विचारचीय प्रश्न है। जो शांधु धंन्यांधी शारे संशार को ही कपना इंडेम्ब मान लेते हैं उनके नैविफ विकास के बारे में सो दो मत हो ही नहीं सकते ! नैविकता की शक्षि से ने उस कीटि के न्यक्ति हैं परम्त बहुत से साधु इस झाइसी टक नहीं पर्देच पारे बार इतने एक बीर तो में नैतिकता के तद्गुर्थी का बामें बाप में विकथित नहीं कर पाते और वृक्षी और अपने विक को क्या डासी बनाय सहते हैं।

केंद्राय का सामार ममुष्य का श्वामाधिक मेम है। इंद्राय का प्रमा उद्देश्य क्यांकी का पातन कीर दि है। क्यां का तालन-पातन किया कि उद्देश्य क्यांकी मेम भाव की इति है। क्यां का तालन-पातन किया मेम अमर है इद्राय में होता है, उतना सार कहीं नहीं है। एकता। इद्या सम्मवाही विद्याल के प्रथा के विद्यानी का भार है कि बातों का तालन पातन कुट्टाय की अमेबा पात्रप बाल्डी ताह कर तकता है। बन किसी हेस में कल कारतानी में की अमेबा पात्रप बाल्डी ताह कर तकता है। बन किसी हेस के कारतानी में बी अमेवा करना पड़का है तो वे बानने नहमां का भारता मकता है लाहन-पाता में कर सकते। देशी शिवति में उनने पातन-पातान का मार राव्य के लेता पड़का है। खाने का मालिक श्रपने नौकरों का ध्यान रखता है, श्रौर नौकर भी उसी प्रकार श्रपने मालिक की परवाह इसलिए करता है कि उसे उससे पैसा मिलता है।

नौकर श्रीर कारखाने के मालिक के वीच इस प्रकार के सम्बन्ध उन दोनीं की नैतिक हानि करते हैं। यदि नौकर श्रीर मालिक के वीच सद्भाव श्रीर सहानुभूति का सम्बन्ध हो, तो अरयन्त भला हो। ऐमा सदभाव उत्पन्न करने के लिये श्रापस के सहयोग के जितने तरीके होते हैं, उन सर्वों को काम में लाना चाहिये। कई मिल-मालिक श्रपने नौकरों को न केवल वेतन देते हैं, वरन् उनके मनोर जन के लिये ग्रनेक प्रकार के आमोद-प्रमोद की सुविधाएँ भी देते हैं। किसी मज-दूर पर किसी प्रकार की छापित छाने पर वे उसे सहायता देते है। व्यापार में छिधिक लाभ पर वे वोनम के रूप में अपने नौकरों को अधिक पैसा दे देते हैं। इससे मातिक ग्रौर मजदूरों में सद्भावना रहती है। इससे टोनों की श्रार्थिक ग्रौर लौकिक उन्नति तो होती ही है, उनका नैतिक विकास भी होता है। अब प्रशन यह है कि किस प्रकार के कारलानों को नैतिकता की दृष्टि से प्रोत्साहन देना चाहिये। इतना तो निश्चय है कि राज्य की सभी प्रकार के कारखानों की एक-सा प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये । जहाँ तक किसी कारखाने से ऐसी वस्तुएँ उत्पन्न होती है। जिनसे कि मानव-जीवन सुखी अौर उन्नतिशील होता है और जहाँ तक किसी कारताने से मनुष्यों को हानि नहीं होती, वहाँ तक प्रत्येक कारखाना प्रोत्साहन पाने का पान है। फिर नैतिक दृष्टि से उन्हीं कारखानों की वृद्धि रोकना उचित हैं, जिनमे मनुष्यों का नैतिक पतन होता है। ये कारखाने ऐसे होते हैं, जो माय विलासिता की सामग्री उत्पन्न करते है, अथवा जिनम मनुष्य को अपनी जान निर्यंक जोखिम मं डालनी पडती है। जब तक किसी कारखाने से मानव-समाज का लाभ उससे होनेवाली हानि से अधिक नहीं है, तय तक ऐसे कारखानों को पोल्ताहन देना नैतिक दृष्टि से अनुचित है।

वर्तमान काल में, जर कि प्रत्येक व्यक्ति को कारखाने खोलने की स्वतंत्रता है और जो वस्तु वे उत्पन्न करना चाहने है उसके लिये उन्हर रत्रतन्त्रता प्राप्त है, तन यह श्रावश्यक है कि राज्य इम ज्ञात को नदा देखता रहे कि कोई कारखाने का मालिक अपने इस श्राविकार का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है। राज्य का यह

२७४ मीति शास्त्र में भूत हो जाने क्रयका फुटा सुनी ही जाने से प्यतकों जैसी इंडिट मी फै

है कि बह कियों पर होने वाले इस अस्याजार को रोके। इसके किए सम्ब क अचित निपम बनाना होगा। व्यक्ति को वहीं तक स्वरंत्रका हैना तिकार के वहीं तक यह उसके नैतिक विकास में स्वरंगक होती है। वह किसी महार के का प्रसा मनुष्य के नैतिक विकास में सावक होती है, तो ऐसी स्वरंगक के गीमित कर हेना आवर्षक है। जी और पुरस हानों में स्थानत का करवार होता जाहिए। वहीं में में के समाज के कारच ऐसा नहीं है वहीं सक्ते की निपम बनानं पढ़ते हैं कि किसों पर किसी प्रकार का सस्यावार नहीं। सायकार को क्षान को इसके विषय बायत करना पहता है। वह को करत सायक हो बाता है उस निपमों को बनाने की सावर्यकता नहीं दरती। कारकाने—कारकाने मी मनुष्य के नैतिक विकास के सामन होते हैं।

बावी हैं भयान् उन्हें पशुभी सी ताहना मिलती है। राज्य का बह कर म

"नने बारा मनुष्य ध्यमी श्रीविक्त कमाता है। कारसानों का बाधार कुछन के धावार है। मिल है। कुछन पारसारिक में मा पर निर्मार है। बीर वारसारिक में मा पर निर्मार है। बीर वारसारिक से मा पर निर्मार है। बीर वारसारिक साम पर निर्मार है। बीर कारसार में से साधा बीर देवक का नवहार होता है। बीटुनिक सम्मय में से धावाना परती है। उसका देव कही के बारा खोटी की देक्तरिक वारों के धावाना परती है। उसका देव कही के बारा खोटी की देक्तरिक वारों के पान्य कारसाने में किसी कावसाने में पर धावानर के हैंक राज्य कारसाने में से सी के समाम प्रमाण कावसाने में पर धावानर के दिन पर कारसाने में देवी है। या पर हैंकिए पर कारसान्य न के जितनी कि वह बीटुनिक सम्मयों में देती है। या पर हैंकिए पर कारसान्य कावसान प्रमाण मा वाग लें। आधुनिक काल में बीर में देवी की विकार कावसान प्रमाण मा वाग लें। आधुनिक काल में में देवी में विकार कावसान प्रमाण मा वाग लें।

प्रापुत्तिक करता में की बंधे पूर्विकार को पूर्विय होती जा रही है के कैरी बारणानों का मार्विक करने सक्तूरों के मित्र उराह्मा का स्ववहार कर कर वा जा रहा है। पुत्तनं उत्तम में किसी कारणाने चा मार्विक करने करतान में कार्य करने वाले स्विक्तों के साथ करने पुत्त नेता स्ववहार करवा था। वह उनके पुरत-मुक्त में सहामुख्य मारह करवा था कीर उनकी बहामका करवा था। वर्तमान समय में इस रीति का करवा हो गया। कार देवल पेठे कमाने के सिए ही कार के विचार उदार होते हैं। धर्म-पुस्तकें जहाँ एक क्रोर धनी लोगों को निर्धनों के प्रति दया-भाव दिखाने की प्रेरणा देती हैं, वहाँ दूमरी क्रोर वे ससार के निर्धन लोगों को यह क्राश्चासन देती है कि उनका जीवन निर्धित नहीं है। वे अपने जीवन को तुच्छ न समभें, धन ही ससार की सबसे मूल्यवान वस्तु नहीं है। धन के श्रतिरिक्त दूसरी वस्तुएँ भी हैं, जिनका मूल्य वन से कहीं श्रविक है। ये मूल्यवान वस्तुएँ धनी मनुष्य की अपेद्या निर्धन मनुष्य को अधिक सरलता से मिलती है। मनुष्य एक ग्रोर भौतिक ससार में जो खोता है, वह उसे दूसरी श्रोर श्राध्यात्मिक ससार में पा लेता है।

गरीवों के इस प्रकार के विचार धनी लोगों के प्रति उनकी ईर्ष्या की आग को शान्त कर देते हैं। धर्म-संख्याओं के अभाव में यह आग एक भीषण विभी-पिका का रूप धारण कर ले सकती है, और उसके कारण संभूणें समाज नष्ट-भ्रष्ट हो जा सकता है। जिस देश में धर्म-संस्थाएँ नहीं हैं, उस देश में मनुष्यों के पारस्परिक हेंप को रोकने वाली कोई वस्तु नहीं है। धर्म-संस्था-रहित समाज सटा अश्राप्टत रहता है।

धर्म-सस्थाएँ मनुष्य की श्रनैतिक वासनात्रों को नियत्रण में लाती हैं। धर्म सस्थाश्रों में श्रन्याय श्रीर पाप के विरुद्ध जो वार्ते कही जाती हैं, उससे श्रद्धाचारी श्रीर पापी मनुष्यों को श्रान्तिक मय होता है। धर्म-सस्थाश्रों के विचार मनुष्य की नैतिक बुद्धि को जागृत करते हैं। जब कोई मनुष्य श्रपनी नैतिक बुद्धि के प्रतिकृत कार्य करता है, तो उमकी नैतिक बुद्धि श्रयवा श्रन्तरात्मा सताप उत्पन्न करती है, श्रर्थात् उसे पाप के वाद पश्चाताप होता है। इस प्रकार मनुष्य की श्रनैतिक भावनाएँ नियत्रण में रहती है।

पुराने समय में समाज के धर्म-गुरु, पिंडत, पुरोहित, पादरी श्रादि का समाज में वहीं स्थान था, जो किसी सुन्पवस्थित घर में पिता का होता है । वे समाज के सभी लोगों के लिए उनके शुभ-कार्यों में पथ-पदर्शक होते थे । किसी पकार का मानसिक क्लेश होने पर वे श्रान्तरिक यत्रणा पानेवाले व्यक्ति को मान्त्वना देते थे। वे समाज के लोगों को नैतिक भूल करने से सिर्फ रोकते ही न थे, चरन् यदि उनसे कोई नैतिक भूल हो जात, तो उस भूल के प्रायश्चित् का मार्ग २७६ नीविशास

बारी है। फिर रायम ही सभी कारताओं का संवासन करता है। देने बद्धमां में यह तीरिक होंदे से तक्षित्र भी है। वर्तमान करता की मानि सीता पिकार पार रायमध्या कारताओं के संवासन की स्वत्या का समर्थन करती है। नामारिक संभ — किस प्रकार पहले हो मक्तर की सामार्थक संस्थार में किस प्रकार पहले हो मक्तर की सामार्थक संस्थार महत्य के तीरिक विकास के लिये सामार्थक हैं तसी, महत्य की नीरिक विकास के लिये सामार्थक हैं तसी, महत्य की नीरिक विकास के लिये सामार्थक हैं। सामार्थक संस्थार के लिये सामार्थक स्थान की सामार्थक हैं। सामार्थक स्थान सीर्थ की सामार्थक स्थान सीर्थ की सामार्थक स्थान सीर्थ की सामार्थ सीर्थ की सामार्थक सीर्थ प्रकार सीर्थ है। इस सामार्थक सीर्थ प्रकार सीर्थ की सामार्थक सीर्थ प्रकार सीर्थ है। इस सामार्थक सीर्थ प्रकार सीर्थ की सामार्थ की सीर्थ कर सामार्थक सीर्थ प्रकार सीर्थ है। इस सामार्थक सीर्थ प्रकार सीर्थ की सीर्थ कर सामार्थक सीर्थ

नैतिक क्योम्प है कि बह यह देले कि यूँबीपित लोग ब्राप्त नीकों वा योत्य वा नहीं करो। बीर परि वे ऐसा करते हैं, वा होशे शक्ते के तिये उस्त्र के तियम क्या ब्राप्तरमक होता है। कर ऐसा नहीं होता बीर वह राज्य कुछ यूँबीय्तिकी हामों की कटपुराली बन बाता है यह समझ में यहां पड़ी राज्य करती की हिं क्रिकों परिसामस्वकर महापा के कारणाने गोतन की स्वतंत्रक क्षेत्र में

नगर के सभी लोगों को उस झाबहरवन साओं को पूच करने का मक्त करते हैं
किए ते उकार पूरा नहीं कर उकता । इस मकार में संब को सहरों में होते हैं।
नगरिक तथों के हाम में लगरका रहा को वारों बनता की शिवा की नार्ट पुरु
करना आदि मीजन को समस्य के कार्य एते हैं। को सह बिता तथा दी प्रकार के लिये मीजन के मक्त्य के कार्य एते हैं। को सह बिता तथा होता है।
उससे उत्तर सामित के मक्त्य के कार्य एते हैं। को सह बिता तथा होता है।
उससे उत्तर सामित के मक्त्य के नार्य होते हैं। इस नामित क्यों के कार्य
कार्य उत्तर सामित के अस्तर को अस्तर की सामित को सामित की सा

हैं। मनुष्य को नैतिकता को बहु बनाने का काम पुराने एसव में धर्म-ठकाओं ने कितना किया उतना बोर कियी हंका ने नहीं किया। वर्म-तरेलायें बनी कोर जनम कोरों को पढ़ भेरवा देती वी के निर्मन बोर करवार कोरों के एसक्ता करें। वर्म पुराकों में १६ मकार के बाम की महत्ता दर्शानी कोरी है। में बर्म-सन्य हासन्य बनता पढ़ा कड़ी है बोर उठके बारक हासन के होसे का पिएड छूटे। समाज के विवेकशील व्यक्तियों के लिये यह घुणास्पद् वस्तु वन गई है।

धर्म-सखार्त्रों के विरुद्ध स्त्राधुनिक काल में यह बात स्त्राती है कि वे स्त्रव गरी में की रज्ञा न करके धनियों द्वारा उनके शोपण का समर्थन करती है। साम्यवादियों के कथनानुसार समाज के धनी लोग इन सखाद्यों के पड़े-पुजारियों को खरीद लेते हैं। ये लोग धनियों के दुकड़े खाते हुए समाज के गरीब लोगों को ऐसा परामर्श देते है, जिससे कि वे धनिकों के स्त्रत्याचार के प्रति विद्रोह न करें। सामान्य जनता के लिए वर्म स्त्रपीम का काम करता है। सामान्य जनता जब स्राम के नशे में रहती है, तब धनी लोगों-द्वारा निर्वन लोगों का शोएण कार्य सरल हो जाता है।

वर्तमान धर्म-संस्थात्रों के विषय में ये सब बाते अवश्य कही जा सकती है, परन्तु जन तक इन संस्थार्थ्रों के नदले किसी दूमरे प्रकार की संस्थाएँ समाज म नहीं है, तब तक समाज को सुन्यवस्थित बनाये रखने के लिये इन सस्याग्रो की उपस्थिति श्रत्यन्त श्रावश्यक है। धर्म-सस्यार्श्रो का भ्रष्ट हो जाना दु'ख की वात है। धर्म-सस्यार्श्रों का मुख्य उद्देश्य मनुष्य का नैतिक सुधार है। ये सस्याएँ लौकिक मूल्यों के छातिरिक्त दूसरे मूल्यों की छोर मनुष्य की दृष्टि ले जाती है, परन्तु यदि इन संस्थार्क्यों में भी लौकिकता ग्रा जाए, तो इनसे समाज का कल्याग होना कैसे सम्भव है ? यदि शक्कर ग्रपनी मिठास छोड दे, तो उसे किस पटार्थ से मीठा बनाया जा सकता है ? इम इतना ही कह सकते हैं कि यदि वर्तमान वर्म-सस्याऍ श्रपने मुख्य उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रही हैं, ग्रर्थात् यिट वे मनुष्य के नैतिक श्रौर श्राप्यात्मिक विकास में सहायक नहीं हो रही हैं, तो हमें समाज को सुव्यवस्थित रखने केलिए दूसरे प्रकार की धर्म-संस्थार्त्रों की स्थापना करनी होगी। धर्म-सस्थाएँ ऐसी होंगी, जिनके द्वाग मनुष्य नैतिक ग्राचग्ण करना सीखेगा श्रीर केवल वहिर्मुखी न होकर च्रपनी थ्राध्यात्मिक उन्नति करने की चेष्टा करेगा। वर्तमान काल मे न तो पुरानी धार्मिक-संस्थार्क्यों के प्रति सम्य समाज की कोई वास्तविक श्रद्धा ही है, श्रौर न ऐसी नई सस्थात्रों का निर्माण हुया ही है, जिससे मानव-समाज का वास्तविक श्राध्यात्मिक विकास हो । यह स्थिति एक वडी भयावह रिथित है। ऐसी रिथित में समाज के विनाश को रोकने के लिए कोई भी प्रवल

२७८ नीयि शास्त्र मी बढादे ये ) इस प्रकार प्राचीन चम शुरू समाव में नैतिक साम्य की स्थित भे बनाये बस्तों से ।

पुराने समन में घम-संस्थार्य समाव में वो महस्व का कार्व करती वी बीर उनका कार्व केन बितना स्थापक था, वर्तमान समय में इस उसकी कम्मता मी नहीं कर उकते । विशाह-शारी वस्म मरदा स्योदार असव पुत्र का मार्टी

रिया से सम्बन्ध और माता-रिया वा पुत्र से सम्बन्ध परि-पानी के तस्पर्क प्रदीनी सम्बन्ध प्रदीनियान काल में प्रमान स्वाप्त स्वाप्

देखन लगे हैं। वे इन संस्थाओं को समाज की मगरि में बावक समसते हैं। वर्ग

संस्था है इस प्रकार इस दिय से देशे जान के सुरुष दें बार से हैं—(1) विभिन्न वर्गों का सारत है स्वयं को रहे (२) वर्ग को है ब्रेशनियों हाए कर कमाने का प्रकार नवागा। वर्शनान करने से स्वार से अनेक प्रकार के पर्य कारते अमें का का स्थान करने के सकार के पर्य कारते अमें का का प्रमान करने के लोग हुए पर्य करने के लोग हुए पर्य का लोगों को अपना सुनु अमने हैं कोर उर्ज नवें कर करने की वेधा करते हैं। मारेक पर्य कहाते की का सारा का हो लागों के सुरुष कोरा सुरे हो है हर सारा करा हो लागों के सुरुष कोरा सुरे हैं। असे के अपना सुनु के सारा करने हैं कि स्वार के लोगों को अस्त सुनु हो है। असे के अपने सुनु के सारा करने हैं। इस प्रमान सुनु के लोगों की कि सुनु के सिक्त विकास के लिए स्वरूप्त की सारा की असा सुनु के सी की की सुनु कर से सिक्त विकास के लिए स्वरूप्त की सी की सुनु करने सिक्त विकास के लिए स्वरूप्त की सी की सारा सुनु का सारा सुनु का सारा सुनु का सारा सुनु का साम सुनु का सारा सुनु का साम सुनु का सु

के लिए तुगरे पान के लोगों पर बंजली पशुष्टों से भी कारिक द्वारा प्रमवहार करते हैं। इट्ट, बारी हत्या कियों का प्रपादत्य बच्चों पर प्रत्यावार हायादि वर्धे हार्मी कार्य पान के नाम पर होते रहते हैं ब्रोह पानेलंकार नाका स्वयंत्र करती हैं। पानकेकारों की पंजानूतें रेलकर लगान के विचारवान माहियों का रण इन पंचायों ये कम गया है। ये बाहते हैं कि हनते हिथी। महार मानकलमाण

की धुन में बाबर कर शालगा है। ब्रियने हो कहर बस पंथी ब्रापने अस की रखा

का रहता है। श्रतएव राज्य श्रपने नागरिकों को जैसा बनाना चाहता है, वैसा वनाता है। यदि राज्य से नागरिकों की नैतिक चति हो सकती है, तो उससे उनका नैतिक विकास भी हो सकता है।

#### प्रश्त

- र समाज की नैतिक संस्थायें कीन कौन सी है १ सामाजिक संस्थाओं से इनका क्या मेट है १
- २ सामाजिक संस्थार्ग्रों की नैतिकता को समभाइये। समाज में नैतिकता कैसे स्थापित की जाती है।
- रे मनुष्य के श्रधिकारों का नैतिक श्राधार क्या है १ मनुष्य के मुख्य नैतिक श्राधारों का वर्गीकरण कीजिए।
- ४ मनुष्य के श्रिधिकार-सम्बन्धी विचारों में विकास किस प्रकार हुआ । प्रत्येक मनुष्य को सम्पत्ति का श्रिधिकार है—एक मिल-मजदूर के लिए इस कथन का क्या शर्थ है ?
- प मनुष्य की सामाजिक सस्थायें कौन-कौन-सी है। कुटुम्य की नैतिक उपयो-गिता को समभाइये।
- मनुष्य के नैतिक विकास में समाज की धार्मिक सस्यायें कहाँ तक उपयोगी सिद्ध हुई है ! उनकी वर्त्तमान उपयोगिता क्या है ! धार्मिक संस्थाओं को उपयोगी कैसे बनाया जा सकता है !

रद॰ नीति शास्त्र रापन नहीं है। संवार के प्रमुल विद्वान कव इस क्रमान की पूर्वि के लिए प्रवार शांस हैं। यदि उनका परिभय सन्द्रत हुमा, तो हिस्सान का भारी उनकार होता। राज्य-मनुत्य के नैतिक विकास के लिए विस्त प्रकार उपसु के बार प्रवार

भी एसाओं की बावरपकता है, उसी प्रकार राज्य की भी बावरपकता है। प्राचीन काल में राज्य का कार्य-केन हतना कार्यक नहीं था कितना वर्तमन करते हैं है। प्राचीन काल में राज्य का सुक्ष्य कल स्थ समान के लागी के व्यत-प्रत की रहा करना था। यदि किसी एक राष्ट्रपर वृक्ष्य स्था सामाय करता है जी करें

यह की परकार का यह कव व्य होता है कि वह ग्रह के लोगों का संगठन करने सालमन कारी के विकार लाहे और राज्य के भीतर रहने वाले लोगों की वर्ष किसी प्रकार न होने हैं। बतामन काल में राज्य का हतना काम तो है है। राज्ये सांतरिक भी राज्य दूवरे कालेक कार्य कथा है। नागरिकों को होशिषित करानी, क्यांक की कुम माक्षी की जल करना, सांताबात के लाभनों की द्वान करान, स्थापार के लिए छांक्यार्स प्रशास करना नेकारी की काम देना, कुछन के सांतर

के राजा क विषय में निषम बनाता— ये रामी काम आहुनिक कार में एक्ष करने लगा है। प्रराप्त यदि किसी देश की राष्ट्र-प्रमुख्य और की सी रावके नार्ष्ट्र रिकों का समुख्य नेशिक दिकास होता है। और यदि यह महाली दीप दूर्य है की नार्ताकों का नेशक परना निदिच्य है। बिट परणा का क्रांचिक किया अधिक होता है। उसका नेशिक उसस्पतिका भी उसना हो अधिक होता है।

बहु धेरमा धभाव का श्रवता हो स्रथिक कहनाव समया हामि कर सकती है। भागीन करण में नागरिकों को शिवा का कार्य राज्य के हाथ में मही को एक कार्य भाग धमाव की बर्ग-संबक्ताओं के हाथ में था। परणा नर्वभाग कार्य नागरिकों की शिका का श्रवत्यादित धरवार के हाथ में का मधा है। जाउन के नैशिक विकास का मधुन सावन शिका ही है। मध्यीय करण में शिवा के समय

भी बढ़ने प्रशिष्ठ नहीं ये किसने कि बत्तेमार काल में हैं। बाबनाहर पर्व-परि बार्ट क्ला छिनेमा रेडियों जारिके द्वारा बर्तमारकाल में मागरिकों को बो पिछा हा तकरी है उत्तकों करना भी माचीन काल के लोग गर्दी कर तकरें ये। बत्तमान काल में देवल स्टूल ही गागरिकों के शिवाबय नहीं हैं। बस्त तहार

कमाज ही शिक्षाक्रम धन गया है और इस पर पूर्व मिनेनच राष्ट्र के अभिकारियों

को पार्लना माता-पिता का कर्त व्य है। इस कर्त्तव्य की पूर्ति इसिलए नहीं की जाती कि उसके साथ-साथ कोई अधिकार जुड़ा हुआ है, वरन् वालको का पालन इसिलए माता-पिता का कर्तव्य है कि वे वैमा किए बिना सुखी नहीं रह सकते और न अपने आदर्श स्वत्व की प्राप्ति ही कर सकते है।

### मनुष्य के सामान्य कर्चव्य

यहाँ मनुष्य के कुछ सामान्य कर्त्तव्यों की छोर ध्यान दिलाना ग्रावण्यक है। नीति-शास्त्र के विभिन्न मतों के विद्वान् इन कर्त्त व्यों का लेखा भिन्न-भिन्न प्रकार से देते हैं। इनमें से कुछ कर्त्तव्य नीचे दिये जाते हे—

जीवन का श्रादर—मनुष्य का प्रथम कर्त व्य यह है कि वह दूसरे के प्राणों का हरण न करे। इस कर्त व्य को भगवान् बुद्ध ने श्राहमा के कर्त व्य के नाम से बताया श्रीर ईसाई मत में भी इसे ईमा के टम श्रावेश में दर्णामा है कि दूसरे की जान मत लो। पिछले प्रकरण में जान-रत्ता के श्राविकार की चचा की गई है। इस श्राधिकार के साथ-साथ यह कर्त्त व्य भी श्राता है कि दूसरे लोगों की जान की रत्ता भी उसी प्रकार की जाय, जिस प्रकार हम श्रापनी जान की रत्ता चाहते हैं। इस कर्त्त व्य को भारतीय नीतिशास्त्र में श्राहसा का कर्त्त व्य कहा गया है। मनु भगवान् ने इसे धर्म के दस लत्त्रणों म से एक बताया है। बुद्ध भगवान् ने इसे पद्धशील के श्रन्तर्गत माना है। इसी प्रकार पश्चिमी विद्वानों न भी श्राहसा को नैतिक श्राचरण में बटा ही महत्व का स्थान दिया है।

परन्तु प्रहिंसा का श्रर्थ इतना ही न समभना चाहिए कि हम केवल दूसरे की जाम न ज़ें। इसका व्यापक श्रर्थ यह है कि जान-वृभकर ऐसा कोइ मी काम न किया जाय, जिससे श्रपने या किसी दूसरे व्यक्ति को किसी प्रकार की शारीरिक चित हो। हर्वर्ट स्पेंसर महाशय ने दूसरे की प्राया-रच्चा के नकारात्मक पंच की श्रपेच्चा सकारात्मक पच्च पर ही श्रिथिक जोर दिया है, श्रर्थात् हमे श्रपनी श्रीर दूसरे की जान की रच्चा के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए।

ं स्वतन्त्रता का श्रादर—हमारा दूसरा नैतिक कर्त्त व्य दूसरे व्यक्ति की स्वतन्त्रता का श्रादर करना है। किसी व्यक्ति के बीवन के स्वतन्त्र विकास के सं

#### भग्नरहर्वा प्रकरण

#### मञुष्य के ऋषा ' और कर्तव्य ' कर्तव्य का राक्त्य -- क्वल शास का यक प्रकृत कर्त यह है कि स नैतिकता के सन्तिम लवर का निरिचत करके मुद्रम्य के शर्वमान्य करण स्थिर

कर्वभागे का बतलाय । संसार की सभी सम्य कही अपनेवाली अपतियों में मनुष्य के कर्वभागे का लेखा रहता है। सहूदी और ईसाई संस्कृति के लोगों ने

महाम के कर्मन्यों का का को एथ आकारों के रूप में महाव किया है। ये पर आकारों महाम की समाज में हाने के लिए जीवत ग्रील का जान कराजें हैं भीर उसे ग्रीलका व नाने के लिए जीवत कार्या हों। है। मक्सर प्राधीन कि जानें हैं। में पर प्राधीन कि जानें हैं। में पर प्राधीन कि जानें हैं। है। है। में पर प्राधीन कि जानें हैं। है। है। है मार प्राधीन कि जानें हैं। है। है ने हैं का है। नोति शांक में प्रया कार्य महाव कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य है। नीति शांक में प्रया कार्य महाव है। कि शांक में प्रया कार्य महाव है। कि शांव कार्य कार्य है। महित शांक प्रया के कार्य है। कि शांक में प्रया के कार्य पहले तो उसके आपकारों के कार्य कार्य कार्य की लिया के कार्य कार्य कार्य की लिया के कार्य कार्य

दन तम्पाची के बीर बासे गावीय है बे बति समय का कताव है । बासे वर्षी

<sup>1</sup> Obligations 2, Duties

स्वय काम नहीं करते हैं, तो हम श्रपने श्राप जीवित रहकर समाज के ऊपर भार वने हैं। हम श्रपने व्यय के लिए जो धन चाहते हैं, वह दूसरों के परिश्रम मे कमाया हुशा रहता है। इस धन को खर्च करके हम सामाजिक चोरी करने है। स्व

सामाजिक व्यवस्था के लिये श्राद्र — सामाजिक व्यवस्था के लिये श्राद्र के कर्त व्य में अनेक कर्त व्यो का समावेश होता है। सामाजिक व्यवस्था सुंडम्य, वर्ण, राज्य, श्रादि संस्थाश्रों की बनी रहती है। इन सभी के नियमों का पालन करना सामाजिक व्यवस्था के प्रति कर्त्त व्य-पालन करना है। क्मी-कभी हम जानते हैं कि घर के बड़े लोग किसी बात में भूल कर रहे है, तिस पर भी जब तक कोई भारी अनर्थ की आशाका न हो, जब तक हम उनवी आशाओं का पालन करते हैं और उनके कामों में सहायता देते हैं। इनो तरह राज्याधिकारी भूलें करते हैं, परन्तु फिर भी हम राज्य के विरुद्ध विद्रोह न करके उनके नियमों का पालन करना अपना कर्नव्य समभने हें। एक सिपाही जब युद्ध-क्षेत्र म लटश रहता है, तब यह उसका कर्त्त व्य होता है कि वह अपने सेनापित का आजा माने। यदि वह यह जानता भी हो कि सेनापित सेना का सचालन ठीक नहीं कर रहा है, फिर भी उसके लिये सेनापित की आजा मानना उन्वित है। उसकी आजा के विरुद्ध जाना न देवल सैनिक अपराध है, वरन् वह नैतिक अपराध भी है। जम कोई व्यक्ति किसी सस्था-विशोप का सदस्य होता है, तब उसका यह कर्त्त व्य

गीता में कृष्ण भगवान् ने कहा—

यश शिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। नाय लोकोऽस्त्ययशस्य कुतोन्य कुरुसत्तम ॥४—३१ ॥

भावार्य यह है कि यज से वचे हुए पटार्थ को जो उपभोग करते हैं, वे परमानन्द को प्राप्त करने हैं। इसके प्रतिकृत जो लोग विना यह के सासारिक पटायों वा उपभोग करते हैं, वे न इस लोक मे सुखी रहते हैं, न परलोक मे।

यश शब्द का व्यापक अर्थ त्याग, परिश्रम आदि है। जो मनुष्य विना पिन्स्रम के न्याता है, वह वास्तव में चोर ही है। ₹₩

पाया नहीं बालनी बाहिए। इसे बुक्तें है हिए वही काम करना चाहिए से उनके बीवन के विकास में सहायक हो। हाठे बावक प्रवास विकास बादें के स्वास्त के सिता नहीं कर विकास में ला स्वास है। इसे प्रतिक प्राप्त है। इसे प्रतिक की स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास के स्वास है। इसे प्रतिक की एक सक्त के स्वास की स्वास का स्वास के स्वस के स्वस के स्वास के स्वस के

काई बात न कर विवेद कंपने प्राप्ता वृक्षणे के बहित को हात है। वह पेटा व्यापक क्या कर है। वह पेटा व्यापक क्या कर है। वह क्यांत व बहुत दे क्यांत का बात है। वह क्यांत कर कर वह है। इसे न कंपल कोई देश काम करने से प्राप्त वाल है। वह काम केपने केपने वाल है। वाल हो। वाल

भी तन्त्रति के बाहर करमें के कत्त स्म की बावहेलना करना है। बाहि हम

हैं। ससार के चालांक मनुष्य इस प्रकार का झुठ वोलते हैं कि उनका झुठ पकड़ में नहीं त्राता। वे वाणीं से झुठ नहीं वोलते, वरन् श्रपने कार्यों में झुठ को श्रमिव्यक्त करते हैं।

मान लोजिए कि श्राप किसी व्यक्ति का इस प्राक्तर स्वागत करते हैं कि जिससे उसके मन में श्राप से बहुत-सा धन प्राप्त करने की श्राशा उत्पन्न हो जाती है। श्राप उससे इसी श्राशा में बहुत-सा काम करा लेते हैं। जब श्रापका काम पूरा हो जाता है, तब श्राप उसकी श्राशाओं को पूर्ति नहीं करते। श्रापके इस व्यवहार को मिध्याचार कहा जायेगा। इस प्रकार वा मिध्याचार ससार के पढ़े लिसे श्रोर शिष्ट लोगों में बहुत श्राविक प्रचलित रहता है। यह व्यवहार श्रानैतिक व्यवहार है। सदाचरण का श्रर्थ है कि मनुष्य वहीं कहे, जो वह करना चाहता है श्रोर जो कुछ वह एक बार कह दे, उसी के श्रनुसार श्रपना श्राचरण मी बनावे।

प्रगति के लिये श्राद्र भिपाचीन के लिये ग्रादर का कर्त व्य वही है। जो ईश्वर क प्रेम का कर्त व्य है। प्राचीन समय में वर्म यह शिक्षा देता था कि ईश्वर के प्रेम करों। श्राबुनिक समय के नीति शास्त्रज्ञ ईश्वर के प्रति प्रेम के कर्त्त य के वटले मनुष्यमात्र की उन्नित के लिये सतत् प्रयत्न करते रहने की वात वतलाते हैं। श्राधुनिक काल का विचार है कि जो ससार के प्राणियों को प्रेम करता है, वह ईश्वर के प्रेम करता है, श्रीर जो उनकी सेवा करता है, वह ईश्वर की सेवा करता है। प्रेम का व्यावहारिक स्वरूप दूसरों की उन्नित चाहना श्रीर उसके लिए सतत् प्रयत्न करने रहना है। जो मनुष्य ससार के कल्याण के लिए जिननी श्रिषक चेष्टा करता रहता है, वह उतना ही उन्नित के कर्त्त व्य का पालन उरता है श्रीर वह ईश्वर के प्रति उतना ही वास्तिवक्त प्रेम दिखलाता हैं।

### कर्तव्य वार्तिक

जपर मनुष्य के कुछ कर्न ध्य वतलाए गए है। इनके श्रितिरिक्त दूसरे कर्च ध्य मी किए जा सकते है, ग्रर्थन् कर्च ध्यों की सख्या घटाई वा वढाई भी जा सकती है। एक एक कर्च ध्य के श्रम्तर्गत श्रमेक दूसरे कर्च ध्य पहे जा सकते है। श्रम यह है कि जब दो प्रकार के कर्च ध्यों में श्रापस म विरोध हो, तो

<sup>1.</sup> Respect for progress

मादि शास

₹⊏1 होता है कि वह उस रांसा के निषमों का पालन करे और उसके उस धरिकार्षि

की बाह्य का पतान करे। यदि इस संस्था का कोई बाविकारी वायीग्य है से उसके प्रतिकृत उसका बिहोद करना नैतिक काप नहीं साना जमगा । इस तर मह संस्था का भनी मानवा है और उनका सन्स्य बना हुआ है तर तक हते एसा के उद्याधिकारियों की बाका में ही रहना **वा**हिये।

राजनीति इंशेष्टमें देखा जाता है कि किसी दल में समिमीसत होने है

पर्चात् मतुःय द्वापने स्वतन्त्र व्यक्तित्व को इतः कं शिष् कर्मर्थेत कर हेता है। दल की पुत्र वार्ते उस मती कगती हैं और इस्त नहीं। कुछ की कार्यांक सममन्त्रा है स्रीर कुछ को अगुनिया। किन्तु जम एक वह उत दस का सहस्व पना हुआ है तब तक उसे अपने दल के नियम के बतुसार काम करना कीर उसके सक्त

की प्राप्ति में पूर्ण चहमोग देना होगा । समाज-स्पत्तमा इसी प्रक्षर हड्ड रहती है।

सत्य के मित कादर भारत के सभी भीवि शाक्सों ने सलाकों की का एक प्रधान सद्भय माना है। बाइविस में कहा गया है कि द्वम फूठ सठ नीला यह इसाई मन की बाजा है। इस बादा के हो प्रकार के बान हो सकते है। प्रथम तो प्रत्येक मतुष्य को सपने वजन के सनुसार कार्य करना

चाहिये वृक्ते उसे अपनी नावा में नहीं कहना चाहिए. वो उसकी मासानिक रच्या है। पहले प्रकार अंक्रिय छन्त छरम का पासन तो इस कर लेते हैं। किया वृक्षरे प्रकार के सरव का पालन नहीं करते । पहले प्रकार का सरम किसी प्रकार सममाति मं देला बाता है। को स्पक्ति सपने बचन के सतुसार कार्य करण है वह पहले प्रकार क सस्य का पालन करता है छीर जा स्पक्ति यूवरे की किसी

मकार से बोला नहीं देना चाहता वह कुसरे प्रकार के सरय का पासन करता है। मनुष्य वो प्रकार से सिष्या प्रान्तरण कर सकता है—एक किसी काम की कइ कर उसको पूरा न करके कीर वृष्टा अपने स्वमान ध्रमका आवरय है बुवर्धे के मन में कुछ ऐसी काशाएँ उत्पद्ध करके किन्दें पद्ध पूरा नहीं करना बाइता है। वृक्षरे मध्यर के बाचरक में सम्बंधिक बढ़ नहीं है। परस्तु बास्तविक स्क है। इस प्रकार इस बाचा का बऊ और कार्वका बङ्—दो प्रकार का यादे

1 Respect for treth

ही चेष्टा करती है कि किस परिस्थित में हम किस नियम की श्रयहेलना कर सकते हैं। इस प्रकार की कर्ज व्यव्यितियों को बनाने का प्रयत्न सबसे श्रिधिक ईसाई धर्म के जैसूट मत के लोगों ने किया था। इसका विरोध फान्स के प्रसिद्ध विद्वान् पैसिकल महाश्य ने किया है। उनका कथन था कि पहले तो श्राच-रण के लिए नियम बनाना ही ठीक नहीं है। मनुष्य की श्रन्तरध्विन ही उसे भले-बुरे का निर्ण्य देने के लिए पर्याप्त है। फिर यदि मनुष्य श्राचरण के लिए नियम बनाए भी, तो चम्य माना जा सकता है, परन्तु जब वह इन नियमों को तोडने के नियम बनाने लगता है, तो वह एक श्रचम्य कार्य करता है। इस प्रकार के नियमों को बनाने से कर्ज व्यं की समस्या उलक जाती है, सुलमती नहीं। कर्ज व्यव्यतिका से कर्ज व्यां की सख्या श्रत्यधिक वढ जाती है श्रीर वे एक दूसरे से इतने श्रिधक उलक जाते हैं कि फिर किसी नियम का पालन करना श्रसम्मव हो जाता है। इस प्रकार की कर्ज व्यव्यतिकाशों का दुरुपयोग होता है। कुशल बुद्धि के लोग इनके द्वारा श्रपने किसी भी श्रनै-

कत्त व्य के नियमों से जब दो धर्म-श्राजाश्रों का संघर्ष हो, तो नये नियमों की बनाना उचित नहीं है। ऐसी श्रवस्था में हमें सभी नियमों के ऊपर के नियम की शरण लेनी चाहिए श्रीर देखना चाहिए कि कौन-सा छोटा नियम बड़े नियम को श्रिधक प्रकाशित करता है।

कर्तव्यवार्तिका की उपयोगिता के विषय में जिस प्रकार १६ वी शताब्दी के नीति-शास्त्रज्ञों में मतमेद या, उसी प्रकार २० वीं शताब्दी के नीति-शास्त्रज्ञों में मतमेद या, उसी प्रकार २० वीं शताब्दी के नीति-शास्त्रज्ञों में मी मतमेद है। रशधाल, मूर ग्रीर लेग्रर्ड महाशय कर्त्तव्यवार्तिका के समर्थक हैं। त्रेडले, मैकंजी ग्रीर भ्योरहैंड इसके विरोधी हैं। त्रेडले महाशय का कथन है कि जिस प्रकार तार्किक विचार की वृद्धि तार्किक नियमों को बनाने से नहीं होती, उसी प्रकार नैतिक विचार की वृद्धि ग्रयने-ग्रयने मापटड की खोज करने से होती। दोनों प्रकार के विचारों की वृद्धि ग्रयने-ग्रयने मापटड की खोज करने से होती है। जब तार्किक विचार कला बन जाता है, तब उसका हास होता है, तब नैतिक मिकार जब नैतिक विचार कला का रूप धारण कर लेता है, तब नैतिक का मी हास हो जाता है। मैकंजी महाशय त्रेडले महाशय के कथन के

मगुष्म को किए कर्तस्य को मानना आहिए। मान शीकिए, कि सत्य बोलने के ब्रीर किसी के बीवन की रहा के कक्ष व्या में विरोध होता है । कोई सनुष्य को भ में काकर भारक इधिपार किये एक दूधरे मनुष्य का पीछा कर रहा है ! वृत्तरा सनुष्य जान जनाने के किये कहीं दिया जाता है। इस उसके किये हुए स्थान को बानते हैं । बाब यदि इत्या की इच्छा रखनेवाशा मनस्य इसते पूछ्या है कि उसका राजु कहाँ द्विपा है। तो इस समर्थकट से पढ़ बारे हैं। वर्ष इस शरम बीलने के कच तम का पालन करते हैं दब बीव-रद्धा के कच वन-पालन की अबहेलना होती है, और यदि इस बीव-रधा के क्य व्य का पत्तन करते हैं। तो सत्य बोक्ने के कर्चस्य की सबदेशना दीवी है। पेसी सवस्या में मनुष्य को

क्या करना चाहिये । वो शास्त्र इत वर्म-एकर्से के प्रश्नों को इस करने की केशा करता है और इसके लिये कानेक प्रकार के कन्त भी के भाष्या उपस्थित इत्ता है तया नियम एवं उपनियम बनाता है। उसे इत व्यवस्थित इस ज्या है । ठ बीवन में इसारे विभिन्न प्रकार के कत्त क्यों में बिरोध उपस्थित होना सनि बार्व है । बीवन एक बरिस समस्या है । इसकी सुचायरूप से प्रशाना सरस काम तहीं है। जो नियम चीवन को चरल बनाने के लिए बनाए बावे हैं उनमें किसी वरिस्थिति में आपस में संबर्ण या किरोम अवस्य हो बाता है। कोई-न-कोई

वेसी परिस्पिति कानरम भा नाती है, जन इमें उपर्युक्त प्रत्मेक नैविक कस स्प है प्रतिकृत ग्राजरण करना पहला है। शामान्य स्मक्तिकों में हतनी दुद्धि नहीं रहती कि वे इंग बात का निर्वाप करें कि इस किस परिस्थित में कर्तम्य के किस तिक्स को तोड एकते हैं, अवयन कथ व्यवर्तिका की सावस्थकता हाती है। कत्त व्यवस्तिक नियमी को तीकृते के लिए, नियम बनावीहै। कामात् वह यह बतान

<sup>1</sup> Interpretation

er Cassustry consists in the effort to interpret the precise meaning of the commandments and to explain which is to give away when a conflict arises. - Mackenzie A Mannual of Ethics

<sup>2.</sup> Casulstry seeks to draw out rules for breaking rules. -Mackenzie-A Mannual of Ethics P 318

की पेश करती है कि किस परिश्वित में हम किस नियम की अवहेलना कर सकते हैं। इस प्रकार की कर्ज व्यवार्तिकाओं को बनाने का प्रयत्न सबसे अधिक ईसाई धर्म के जैस्ट मत के लोगों ने किया था। इसका विरोध फ्रान्स के प्रसिद्ध विद्वान् पैसिकल महाशय ने किया है। उनका कथन था कि पहले तो आच-रण के लिए नियम बनाना ही ठीक नहीं है। मनुष्य की अन्तरम्विन ही उसे भले-बुरे का निर्णय देने के लिए पर्याप्त है। फिर यदि मनुष्य आचरण के लिए नियम बनाए भी, तो चम्य माना जा सकता है, परन्तु जब वह इन नियमों को तोडने के नियम बनाने लगता है, तो वह एक अचम्य कार्य करता है। इस प्रकार के नियमों को बनाने से कर्ज व्या सिरता है। इस प्रकार के नियमों को बनाने से कर्ज व्यो सिरता है। इस प्रकार के नियमों को वनाने से कर्ज व्यो की सख्या अत्यधिक वढ जाती है और वे एक दूसरे से इतने अधिक उलभ्क जाते हैं कि फिर किसी नियम का पालन करना असम्भव हो जाता है। इस प्रकार की कर्ज व्यवार्तिकाओं का दुरुपयोग होता है। कुशल बुद्धि के क्षोग इनके द्वारा अपने किसी भी अने-तिक कार्य को नैतिक सिद्ध करने की चेष्टा में लग जाते हैं।

कर्त व्य के नियमों से जब दो धर्म-श्राज्ञाश्रों का सघर्ष हो, तो नये नियमों को बनाना उचित नहीं है। ऐसी श्रवस्था में हमें सभी नियमों के ऊपर के नियम की शरण लेनी चाहिए श्रीर देखना चाहिए कि कौन-सा छोटा नियम बड़े नियम को श्रिधक प्रकाशित करता है।

कर्त्तव्यवार्तिका की उपयोगिता के विषय में जिस प्रकार १६ वीं शताब्दी के नीति-शास्त्रज्ञों में मतभेट था, उसी प्रकार २० वीं शताब्दी के नीति-शास्त्रज्ञों में मी मतभेद है। रशधाल, मूर श्रीर लेश्चर्ड महाशय कर्त्तव्यवार्तिका के समर्थक है। ब्रैडले, मैकेंजी श्रीर स्थोरहैड इसके विरोधी हैं। ब्रैडले महाशय का कथन है कि जिस प्रकार तार्किक विचार की षृद्धि तार्किक नियमों को बनाने से नहीं होती, उसी प्रकार नैतिक विचार की षृद्धि नैतिक नियमों को बनाने से नहीं होती। दोनों प्रकार के विचारों की षृद्धि श्रपने-श्रपने मापटंड की खोज करने से होती है। जब तार्किक विचार कला बन जाता है, तब उसका हास होता है, उसी प्रकार जब नैतिक विचार कला का रूप घारण कर लेता है, तब नैतिक विचार का भी हास हो जाता है। मैकेंजी महाशय ब्रैडले महाशय के कथन के

नोति शास

9ۥ

समर्थक हैं। उनका कपन है कि तर्क शास्त्र और मीति शास्त्र के कमा नहीं मानना नाबिए। दिल प्रकार कीन्द्रय शास्त्र किथी कहि, विषेकार समय संग्रीय को यह नहीं बतनाता है कि वह समना कार्य देशे करे, वर्द्ध कार्यों नियं को बुद्धि के समुकार उसे समय काम करने देश है, उसी मक्से एकंग्रामी स्वयान नियंग्यासक किथी नाबित को यह नहीं तरता कि वह कह कि तिका का शासन करें और कह किश नियम की तोई। नीतिशासक का कर्य न्य हता ही है कि वह नीत्वकता के उप्यक्त शिक्षणक का क्या है और दिन वह माने नियंग्य का नियंग्य है कि वह बावन समस्य समुकार उस विद्याग्य है सिम्पियम नियंग्य का नियंग्य की उसे सम्बन्ध का नावस्त्र की श्रीक बनाने में स्वास्त्रय है।

ध्याल नर धंचालन प्राचाद रूप है करने के लिए एउम कुछ निवास पर्व कानूम बनावा है, वैसे ही मानेक क्यांक क्यांना की व्यवस्थाल एवं कमस्य क्या वे बनान के क्या कुछ निवास नेता सेता है, परन्तु हुए प्रकार के निवासें का बनाना पर क्यावसारिक वात है। उपके लिए म्ह्यून क्यांने ब्यांना की भोगता से क्या सेता है। ये निवास कुछ क्यांका विकासों के क्या निवासि होते हैं। एक्नीतिक क्यांक विकास के क्यांनार पर चमान कीर पाई के स्वास्ता के लिए स्थापक विकास के क्यांनार पर चमान कीर पाई के स्वास्ता के लिए स्थापक निवास बनते हैं, बीर मीति शाक के स्थापक विकासों के साध्याप का स्वास्त्र की बनता का के लिए निवास बनाये कोते हैं। विकासों की निविचय करना शाकारों का कर्मन है कीर निवासों की वताना स्ववहार कुछता व्यक्ति का कर का है।

हायरे भीवन से पेशी आरोक समस्पार्ट, आशी रहती हैं किनंडे निर्वत के हिए इसे नैतिक नियमों की सावरणकरा पहती है। परन्तु केवत नैतिक नियमों का कान प्रनासना को दल करने के शिए पर्नाह नहीं होता है। से अनिवारित पहुँ वा विवाह कर कु में बढ़ील करें, वा डाकरर, किला कन दान में हुँ, में करिया पहने में कितना स्मार्थ हूँ स्थापित प्ररंग रहे हैं, विवाक दल करने के बिरा इसे न केवल नैतिक नियमों की सावरणकरा होती है। पर इसना कावरण मय और दूबरे प्रमूर्ण के विवानों की भी आवरणकरा होती है। पर इसना कावरण का चकर है कि दन सभी प्रश्नों की इस करने के बिरा मैतिकता के अपलई को च्यान में रखना पहला है।

कुछ प्रश्न ऐसे श्रवश्य है, जिन्हें केवल नैतिकता को ध्यान में रसकर ही इल किया जा सकता है। मुक्ते किसी अवसर पर मूठ वोलना चाहिए या नहीं, समाज की रुढियों की अवहेलना करनी चाहिए या नहीं और किसी अनुचित राज्य-नियम को तोडना चाहिए श्रथवा नहीं, ये प्रश्न केवल नैतिक प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को इल करने के लिए कुछ लोगों के कथनानुसार कर्त्त व्यवार्तिकाश्रो की ज्ञावश्यकता होती है। उदाहरसार्थ, रशधाल महाशय का कथन है कि किसी व्यक्ति को ऐसा सत्य न कहना चाहिए, जिससे उसके धर्म-विश्वासी पर श्राघात पहुँचे । मनुष्य का धर्म-विश्वास उसको शान्ति प्रदान करता है, श्रतएव यदि किसी सत्य कथन में उसके धर्म-विश्वास पर श्राधात पहुँचता है, तो उसे उस सत्य को नहीं कहना ही श्रिधिक श्रन्छा है। स्वयं रशधाल महाशय एक पाद्री ये। वाइविल में लिखा है कि ईसामसीह विना किसी मानवीय प्रेम के कुमारी के गर्भ में स्त्राये थे। इस कथन का सत्यता में स्वयं रशधाल महाशय विश्वास नहीं करते थे। उनका विचार था कि जिस प्रकार ससार के अन्य लोग उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार ईसामसीह का भी जन्म हुआ था। परन्तु उन्होंने कभी भी श्रपने इस विश्वास को श्रपने गिरजाघर में उपदेश सुनने वाली जनता के समज् नहीं कहा। वे उनके सामने वाइविल की उसी वात को दुहराते रहते थे, जिसे वे स्वय श्रसत्य समभते थे। इस प्रकार उनकी कर्त्त व्यवार्तिका उनके श्रपने श्राचरण में सहायता देती थी।

मैक्नें महाशय का कथन है कि इस प्रकार की कर्तव्यवार्तिकाएँ व्यर्थ है। कर्तव्यवार्तिकाश्रों को नैतिकता में स्थान देना नीति-शास्त्र को कानून की पोथी वना देना है। कानून की पोथियों में श्रनेक नियम श्रीर उपनियम होते हैं। कीन-सा नियम किस परिस्थित में लागू होता है, इस पर वकील वहस करते हैं। इस वहस में बुद्धि की चतुराई श्रीर स्मरण शक्ति की प्रवीखता का काम श्रिधिक रहता है। यदि किसी वादी (मोव्किल) को श्रच्छा वकील मिल गया, तो वह किसी भी श्रपराध को चम्य सिद्ध कर सकता है। नैतिकता को यदि कानूनी दृष्टि से देखा जाय, तो वह चतुर मनुष्य की वपौती वन जायेगी। फिर जो व्यक्ति जितने श्रिधिक नियमों को याद कर लेगा, वह उतना ही श्रिधिक श्रपने श्राचरण को नैतिक सिद्ध कर लेगा। परन्त नैतिकता हो श्रिधिक श्रपने श्राचरण को नैतिक सिद्ध कर लेगा। परन्त नैतिकता हो स्थिक श्रपने श्राचरण

२८२ गीठि राज्य यमाना है। बन तक इसारे पास कोई येना रुखा कियाना नहीं है जिनके बाग

हम हर तमय करने झाणरण के बोध्यम झमबा झनीवियय को जान हैं बीम हो निरोध कर्मकों में निरोध उत्तरक होने पर शोधला है किशी निरोध मिर्च पर पहुँच चार्फ, तर तक हमें नीतिकता के बान से बोर्स मान से रोधा निर्धेश परिकार में निर्धास के प्रतिकृति के साम कर करी है। स्वापन के साम स्वाप्त करी

वार्तिकार्यं मैदिकदा को पंतियों की वस्तु बमा देती है। तमाब में इनका मबार मैदिक कायरप्य की कृषि न कर तक्षेत्र तका दुका देता है। सर्वीया सिव्यान्त —करार कहा बातुका दे कि वह कभी दो कर्तयों में बिरोप की स्थिति उत्तम हो। यो हमें किसी स्थित महार के बतायों के निकर्ण कृषिर क्योनिकार्यों की स्थोब न करनी व्यक्तिय, बराद दिसी व्यायपर्यंत हुक्त

नियम की खोज करनी चाहिए । यह मुख्य नियम क्रायशा विकास्त क्या है।

शिष्टाचार के नियमों का नैतिकता में स्थान — प्रत्येक समाज में ऐसे अनेक नियम प्रचलित होते हैं, जिन्हें शिष्टाचार समभा जाता है। जब कोई हमारे घर पर आता है, तो प्रथम हम उसको नमस्कार करते हैं, फिर चैठका में चैठाते हैं और उसकी कुशलात पूछते हैं और फिर पान, इत्यादि देते हैं। दिन्या भारत में नियम है कि जब किसी व्यक्ति से विदाई लेनी होती है, तो उसे पान दे दिया जाता है। किसी व्यक्ति को पान दिखाने का अर्थ अब यह समभा जाता है कि अब उसे अपनी बातें समाप्त कर चला जाना चाहिए। वो व्यक्ति इस पान दिखाने के बाद भी ठहर जाता है, वह अशिष्ट समभा जाता है। इसी प्रकार जो लोग अपने अतिथि का स्वागत पान-तम्बाकू आदि से नहीं करते, वे अशिष्ट समभे जाते हैं। आधुनिक सम्यता के लोगों में पान का प्रचार कम होता जा रहा है। अब अतिथि को सिगरेट, चाय आदि अधिक दिया जाता है।

यूरोप में भी श्रनेक शिष्ट व्यवहार के नियम हैं। इनमें से कुछ मनुष्य के लिए उपयोगी हैं, श्रोर कुछ श्रावश्यक हैं। कपड़े पहनने के ढग बँवे हुए हैं। मोजन करते समय किसी प्रकार का खडखडाइट श्रादि शब्द करना श्रशिष्ट समका जाता है। किसी विशेष श्रवसर पर विशेष प्रकार के वस्त्र न धारण करना श्रशिष्टता समका जाता है। सुवह, दोपहर, शाम एव विदाई के समय नमस्कार के ढग विभिन्न हैं। इसी प्रकार वातचीत करते समय 'सर' श्रोर'मैडम' गब्द का प्रयोग करना श्रावश्यक समका जाता है। मोजन करते समय जो व्यक्ति जितना कम माँगता है श्रोर देते समय लेना स्वीकार करता है, वह शिष्ट माना जाता है।

श्रव प्रश्न यह है कि इस प्रकार के शिष्टाचार के नियमों का पालन करना कहाँ तक उचित है, श्रीर जो व्यक्ति समाज के शिष्टाचार के सभी नियमों का पालन नहीं करता, उसे कहाँ तक नैतिक व्यक्ति मान सकते हैं। एक प्रसिद्ध श्रम्रोज विद्वान श्रपने कानों में ठेठा लगाये रहता था, जिससे कि वह दूसरों से श्रमनी व्यर्थ की प्रशसा न सुने श्रीर जिससे उसका समय व्यर्थ के शिष्टाचार में

<sup>1</sup> Conventional rules.

तीति शास्त्र क्षम न हो । कारकामक शहाराम अपने मारीमि के झागत सागत में मक्ति समय नहीं नष्ट करते. थे । बॉमसर्ज सीक्रिक स्पनवर्त में फ़्रिक था । वह बर्जे वाय के लिए कामॅमित होता वा, वहाँ मह एक दर्वत प्याली वाय पीता वा।

इन समी लोगों के बहुत कुछ स्मबद्दार, समझ में प्रचलित शिक्षाचार के निवमी के विस्त्र ये परलु ने ब्रापने समय के त्या के महान् स्पक्ति माने गये हैं बीर इनमें से मत्मेश्व में राष्ट्र की बापनी कृतियों-द्वारा नैतिक शिक्षा दो है। इति यह स्पष्ट है कि समाय के प्रत्येक शिक्षाचार के नियम का पासन करना नेतिक कीमन के लिमें बावरमक नहीं है। इतना ही नहीं, समाव के कुछ शिष्याचार

**739** 

कै नियम सभी नैतिकता के मितिकता मी होते हैं। कई प्रकार के हेंसी-मधाक में माग केना कहीं कहीं शिष्टाचार समर्मत बावा है परणा पह नैविका तहीं है। सापारशत' समाज में प्रचलित शिष्टापार के निवस नैतिकता 🤞 श<u>र्तक</u>र्ण ही होते हैं। इन नियमों के पालन करने से मनुष्य में झाप्मसंग्रम का मान और बूसरे की मध्य रखने की बच्का मन्ता दोती है। इस मकार के सिवमों ने तमान गुरुद् होता है। समाब में प्रचतित शिष्टाचार के बी निक्स नैतिकता के मूर्ग विदान्त के प्रविद्धत न हों। उनका पातन करना हो ग्रच्छा है। किए रीवि-नीवि मा स्पवदार को समाज के समी सीग मानते हैं उनके बादुशार सक्रकर हम

समाय को नुरह बनाते हैं। उसके प्रतिकृता अजने से समाय में उच्ये कलाय उत्सन होती है। मान हाँ हमें कोई स्पष्टि किसी विशेष उत्सव के समय ब्रामंत्रित करता है फिन्तु इस उत्तक्त निमंत्रय खीकार नहीं करते. बागवा उत्ते स्बोद्धार करके भी तित्रिवद समय पर मही पहुँचते क्रयंवा उत्सव में पहुँचने पर भी झम्पमनतक रहते हैं। ये समी मन्त्रर के व्यवहार क्रानुचित हैं। इनकी पासन करने के सिये कोई नैतिक नियम नहीं है, किन्द्र यदि समाय के सभी शोग इस प्रकार का काश्वरक्ष करते क्षां तो समाव संगठन ही विश्वित हो बाग ।

इनके भीतर एक स्थापक नैतिकता का नियम कार्य करता है। वह नियम रे-प्रापेक स्पत्ति को बापने समाज को सुबब बनाना चाहिए। को स्पष्टि समाज के मकसित शिक्षाचार के निर्मामों की अवदेतना नहीं करेंद्रा उत्तमें साथ मैतिक नियमों के ब्राह्मतार साने ब्राम्यएक को बनामें की योग्यता थ्रा जाती है। श्रतएव, जब तक किमी महत्त्वपूर्ण नितंक मिछान्त की अवहेलना हमें न करनी पड़े, तब तक समाज ने प्रचलित रुटियों के, श्रनुसार ही श्राचरण करना उचित है। किन्तु, इसका श्र्य यह नहीं है कि हम व्यापक नैतिक सिद्धान्त के प्रतिकृत किमी रुढि के वश्रा में होकर श्राचरण करे। जिम प्रकार नमाज की रूढ़ियों के विरुद्ध सटा श्राचरण करना श्रनुचित है, उसी प्रकार उनका श्रन्धानुकरण करना भी श्रनुचित है। मनुष्य का सटैव श्रपने विवेक से काम लेना चाहिये। जहाँ पर किसी व्यापक नितंक नियम श्रीम स्माज के प्रतिदिन के नियम म सवर्ष हो, वहाँ व्यापक नैतिक नियम को मानना ही उचित है।

श्रावश्यक कर्तव्य श्रोर मनोनीत कर्तव्य निक्शलगी,के अनुसार कुछ कर्तन्य ऐसे हैं, जिनको पूरा करना हमारे लिए ऋग् चुकाने के समान त्रावश्यक होता है। ये कर्तव्य ऋग्-रूप है। इन कर्तव्यों के नियम निश्चित रहते हैं। उदाहरणार्थ, ग्रपने वचन को भग न करने ग्रथवा दूसरे की वस्तु को न चुराने के नियम। इन नियमों का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिये श्रावश्यक है। इनके श्रतिरिक्त कुछ कर्तव्य ऐसे हैं, जिन्हें निश्चित नियमों मे प्रकाशित नहीं किया जा सकता, ग्रौर जिनका करना मनुष्य की इच्छा पर निर्भर है। यदि इन कर्तव्यों को कोई मनुष्य पूरा करता है, तो हम उसकी सराहना त्रवश्य करते हैं, किन्तु यदि वह उन कर्तव्यों का पालन न करे. तव हम उसकी मर्त्सना भी नहीं करते । श्रपने घर पर श्राये श्रागन्तुक से मधुर वचन वोलना सभी का कर्तव्य है। जो आगन्तुक से कटोर भाषण करता है, वह इमारी भर्त्सना का पात्र होता है। ग्रव यदि कोई व्यक्ति मधुर भापण के साथ-साथ उसे जलपान भी कराता है, तो हम ऐसे व्यक्ति की प्रशसा ग्रवश्य करते हैं, परन्तु इम यह श्राशा नहीं करते कि सभी लोग उसी प्रकार का श्राचरण करें। यह मनुष्य के स्वभाव का एक प्रशसनाय गुगा है, इतना हम ग्रावश्य मानते हैं। यह उसके स्वेच्छित कर्तव्य का उदाहरण है।

<sup>1</sup> Duties of perfect obligation and duties of imperfect obligation

285 नीति ग्रास्त

कांट महाराय ने मनुष्य के करायों को निश्चित ऋ**य**े क्यों करेंक्सें और

ब्रनिश्चित ऋषं रूपी कर्तमी ै में विमास्ति किया है। निश्चित ऋष-रूपी कर्यस्य बहु है, को ब्रानिवार्य काला के रूप में मनुष्य के शासने बाता है। ये कठरय अधिकतर नियेपासम्ब होते हैं। अर्थात् वे इसको किसी विशेप प्रकार के बार्जित कार्य से रोक्टो हैं। वसरी कोर के क्टरम विभेगातम्ब हैं। निपेधासक

करांच्य सर्वकासीन सीर सर्वदेशीय होते है सीर विजेयहरूक इसके विपरीत होते 🖔 प्रयोत् न देश काल भीर परिकृति कं अमुखार क्रकृते प्रते हैं प्रवपन इन्हें निश्चित नहीं कहा का सकता है। मैकेंबी महाराम ने मनुष्प के कर्तम्मों को तीन भागों में विमासित क्रिया है १---

(१) ऐते कर्तम्य किन्तुं राज्य कंतियमका कप दिशा व्याता देवीर

विनदी भागरेताना दश्वनीत है। (२) वे कर्तन्य किन्द्रे राज्य के निवर्मों का रूप नहीं दिया व्य उक्ता, परन्त किसका पातन करना प्रत्येक नागरिक को शीमा देता है।

(१) वे कत्तम्य किनके प्रज्ञन करने की काद्या समी जोगों से नहीं की

बासकती।

इन रीजों प्रकार के।कर्सकों की कोई सीमा रेसा नहीं है। कमी एक प्रकारका करील दूसरे प्रकार का कत लावन वाता है। पशुक्रों की न मारना कुछ देखों में तीसर प्रकार का कतस्य माना बाता है। इसी प्रकार शराब न पीने का उदाहरक है। को कर्तमा एक क्षमत अमितिकत कर्तमा के रूप में माना बाठा है वही कर्तम्य बुधरे समय निरियत कर्तम्य माना बा. तकता है। प्राची की तथा करना चारीककालान मारत में निश्चित कर्तव्य आया काता था भीर उनका वंत्र करना वयहनीय भगराभ या परना दूधर समय

3 Categorical imperative.

बायशा बुतरे काल में इत कठमा को निरिचत भाषा का कतम्ब नहीं माना सका है । 1 Perfect oblig tion 2 Imperfect obligation.

मनुष्य के कर्ते व्य की तालिका सभी काल के लिये कभी भी निश्चित नहीं की जा सकती है। अपने समय के लिए जो कार्य करना आवश्यक है, उन्हें समाज के अगुश्रा लोग निश्चित ऋगु-रूपी कर्त व्य के रूप में जनता के समज्ञ रखते हैं। इसी प्रकार बाइ विल की दस आजाएँ है, मनु के दस धर्म भी इसी प्रकार के हैं। इन कर्त व्यों में से कुछ कर्त व्यों पर किसी काल में कम अथवा अधिक जोर दिया जाता है। समाज के नेता लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार कभी-कभी नए कर्त व्यों को ही महत्त्व का स्थान देते हैं, तब निश्चित ऋण के कर्त व्यों की सख्या कुछ बढ़ जाती है।

मनुष्य के विशेष कर्तव्य — मनुष्य के सामान्य कर्तव्य नैतिकता के नियमों से निश्चित होते हैं, परन्तु उसे श्रपनी स्थिति में क्या करना चाहिये, इसका निर्णय उसे स्वय करना पडता है। श्रपनी स्थिति को मनुष्य स्वय ही समभ सकता है। दूसरा कोई व्यक्ति इसे नहीं समभ सकता जिस प्रकार वह स्वय समभता है। श्रत्यव किसी विशेष परिस्थिति में प्रत्येक मनुष्य का क्या कर्तव्य है इसका निर्णय दूसरा व्यक्ति उसके लिये नहीं कर सकता।

मनुष्य की परिस्थिति दो प्रकार की होती है—एक मानिसक ग्रौर दूसरी चातावरण की। ग्रपने कर्तव्य को निश्चित करने के लिये उसे टोर्नों की ग्रोर प्यान देना पहता है। ग्रपने स्थान के ग्रनुसार प्रत्येक मनुष्य ग्रपने जीवन के कार्यों को सुचार रूप से चलाने के लिए कर्तव्य निश्चित करता है। ये कर्तव्य श्रपना काम ठीक करने में उसे सहायता देते हैं। जब कोई व्यक्ति श्रपनी विशेष परिस्थिति श्रीर ग्रपने स्वभाव को ध्यान में न रखकर कर्तव्य का निर्णय करना चाहता है, तो वह किसी भी निश्चय पर नहीं पहुँचता है। ग्रपने कर्तव्य का निर्णय करने के लिए सबसे ग्रच्छा सिद्धान्त यही है कि जो काम सबसे निकट है, उसी को हमें करना चाहिये। उक्त सिद्धान्त को महातमा टाल्सटायल ने ग्रपनी "तीन प्रश्न" नामक निम्निलिखित कहानी में बड़े ग्रच्छे ढग से बताया है—किसी समय एक राजा के मन में निम्निलिखित तीन प्रश्न श्राये—

- (१) सब से श्रिधिक महत्व का कार्य कौन है !
- (२) परामशं लेने के लिए सब से श्रधिक महत्व का व्यक्ति कीन है १

₹६⊏ मीति शास्त्र

( १ ) निर्मित कार्य को प्रारम करने का सब से महस्त का उनन कोन ता है। इस मस्त्रों का टीक उत्तर कानने के लिये उनने कासी राज्य के समी होगी

से किशसा की ! किसी ने एक काम की ठीक बताया कीर किसी ने यूमरे की इसी प्रकार दूसरे प्रश्न के उत्तर भी धनक मिले । राजा इन उत्तरीं से नंद्रव न हुआ। उसकी बिहासा की मनोदृष्टि बनी रही। उसने सुन रक्ता थ कि एक साधु इमारे राज्य में राजधानी से कुछ दूर एक बगल में झरेता रहता है। वह केवल साधारया देशतियों से ही मिलता है। राजा ने निज्यव किया कि वह ब्रपने प्रश्नों का ठीक ठचर पान के लिये उसी सामु के पास बाये। ब्रह्मपन वह भपने ताम विश्वसनीय गुप्तचर लेकर साभारच नागरिक के मेर्न में उम और चला। जब बद उस सामुको कुदिया के पात पर्टेचा तो उतन गुसवर्षेकी द्यालपात के वगल में स्नोह दिया सार स्वयं सकेता ही छात्र के पात परुवा ! इस कमय दिन वस शुक्रा या । उसने उस साम्रु की लेव में कुशल बनावे हुए, देला कीर फिर नहीं चुपचाप चाडा होकर उसका काम देलने लगा । इस्त देर बाइ कर साधु ने अपनी इष्टि कपर उठाई और राज्य की ओर देका हो राज्य न बाफो टीनों प्रश्न साधु 🕏 सम्मुल रक्ता । साधु ने उन टीनों प्रश्नी की 🕏 सिया किन्द्र उनका उत्तर दिने दिना ही फिर कारने कार्न में सार गना । वह एक बीर पंडा तक क्षेत्र कोइता रहा । उसने फिर से का बापनी दृष्टि उठाई, तो सब ने सफ्ते प्रश्नों को बोइराना । सासु ने इशारे से सम्ब की बुलामा स्रोर उनके हाय में अपनी कुदास प्रकादों । साबु यक बुका था और हाँक रहा खा। सम ने शासु की यह दशा देसकर सेंट कोइना प्रारम्म कर दिया और एक वंग्र तक मन क्षम कर काम करता रहा । संब्या श्रीने पर सर्वने काम बन्द किया क्रीर फिर ने प्रश्नी के उत्तर धाव से पूछे ।

रही बीच वायु ने एक ध्यक्ति को कुढिया की बीर दौड़ कर बांचे हुये हेबा। वह सपना देट तकड़े हुए या। वायु ने राब्द टे क्या कि चड़ा देखों कर कीन का रहा है। शायु दोसों के शाय उठा सामन्द्रक की बीर वड़ा। वाब वी राब्द ने मी उठका सामुख्य किया। वह सामन्द्रक राज कोगों के र्यूकनों के पूर्व ही पृथि पर शिर जुक्क या। उठक़े कपड़े रकू के सम्यन्य दो ऐहे, से। उठक़ों देखें लोह निकल रहा था ग्रौर वह बेहोश हो चुना या। माधु ने उसके बहते हुए रक्त को रोका ग्रौर उसके घाव की मलहम-पट्टी की। कुछ देर बाद वह व्यक्ति होश में श्राया ग्रौर उसने पानी माँगा। साधु ने राजा ने निकट के तालाव ने एक बर्तन में पानी लाने के लिये कहा। वह साधु की श्राशानुसार तुरन्त टोड कर पानी ले ग्राया। फिर दोनों श्रायन्तुक को उटा कर कुटिया में ले गरे।

श्रय तक रात काफी वीत चुकी थी। राजा विलाकुल थक गया था। यह श्रवने पश्नों को भून गया त्र्योर सो गया। साधु भी सो गया। प्रात काल जब राना उटा, तो उसने घायल व्यक्ति को जगा हुन्ना पाया। राजा के जागते ही उस व्यक्ति ने बड़े दैन्य-भाव से राजा से चमा मॉगनी प्रारम्भ की । राजा उसकी ज्ञा-याचना को सुनकर विस्मय में पड गया। उसने राजा की ग्रपना परिचय दिया श्रौर कहा कि मै स्रापका घीर शत्रु हूँ। मेरे भाई को जब श्रापने फोंसी की सजा टी थी, तभी मेने दृढ सकल्प कर लिया था कि में इसका बदला अनश्य लूँगा। बदला लेने का श्रावसर में हूँ ह ही रहा था। मुभ्के मालूम हुत्रा या कि श्राप इस समय साधु के पास एक साधारण मनुष्य के मेप मे ग्राये हुए है। श्रतः मैं श्रापको मार डालने की नियत से म्हाडी मैं छुप गया या। इसी वीच श्राकि गुप्तचरों ने मुक्ते देख लिया थ्रौर उन्होंने ही मेरे ऊपर हथियार चला दिए। में श्रपने प्राणों की रत्ता के लिये साधु की कुटिया की स्रोर टौड़ा, क्योंिक मे नानता था कि वे गुप्तचर इस कुटिया तक न श्रायेंगे, क्योंकि उन्हे यहाँ श्राने की श्राज्ञा नहीं है। श्रापने मेरी हेवा-सुश्रूपा करके मेरे प्राण बचा दिये, श्रापने मुक्ते प्राण-दान दिया, इसका मै भ्रमृणी हूँ। श्रापके प्रति मेरा पुराना हेप-भाव सव नष्ट हो गया ख्रीर अब मैं जीवन भर छाप का सेवक वनकर रहूँगा।"

घायल ब्यक्ति की ये वार्ते सुनकर राजा स्तव्ध सा हो गया। कुछ देर वाट उसने घर की श्रोर वाप्स लौटने का विचार किया। श्रव फिर उसने श्रपने तीन पश्नों के उत्तर उक्त साधु से माँगे। साधु ने उत्तर दिया, "क्या श्रापको श्रभी तक श्रपने पश्नों के उत्तर नहीं मिले ?" उसने श्रागे चलकर कहा—"श्रापके पश्नों के उत्तर तो कार्यों-द्वारा पहले ही दिये जा चुके हैं। सबसे महत्त्व का काम वह है, जो हमारे सामने हैं। सबसे महत्त्व का व्यक्ति वह है, जो हमारे पास है श्रीर सबसे महत्त्व का समय श्रमी है। यदि श्राप मेरे पास श्राकर

नीति शास

करने का बाबसर शिक्षेता बावका नहीं।

मुक्त पर सहानुसूदि दिल्लाकर मुक्ते छ्हायतान देते. झौर मुक्त पर कड होक्र जरुरी है सापत करों जाते का साम सापड़े प्राया स वजते। मह स्वक्षि सार को मारन के लिए दिया हुव्या था। यह व्यापकी वानेला पाकर व्यवस्य मा वालता । ब्रावण्य वय क्याप मेरे पास कामे मे, तो सबसे महाव का काम सुने सहायदादेना या। फिर वद यह मागण व्यक्ति दौड़ा हुआ। आसा तो स्की महत्व का काम उसकी सहायता करना या । यदि उसकी सहायता न की बार्तः तो वह कापसे मेवीभावना स्थापित किये विना ही सर बाता। उसकी वर्स यता करने से ही यह भोर सातु काएका मित्र वन गया है। ब्रावएव की व्यक्ति इमारे सामने है अवकी सहाबता करना ही बांबन में सबसे महत्व का कर्तन

इसी तरह को स्पृष्टि इसारे पास है वहीं सहत्व का स्पृष्टि है और उती की छताइ मानना और उठी की चलाइ होना इमारा कर्चमा है। इस नहीं बानते कि इम किसी वृक्षरै व्यक्ति से मिल पार्थेंगे या नहीं।

है। बीवन ब्रास्तामी बस्तु है। कोई नहीं बानता कि उठे कोई बृत्य मता कार

श्वचंते महत्व का समय वर्तमान समय है क्योंकि क्वमान काल ही हमा<sup>ह</sup>

हाम में है। यही निश्चित काल है। मंबिष्य के कियम में वड़ी-वड़ी क्रस्टनार्य करना और वर्तनान काल में कुछ न करना कर्य मा होनता का मनोहिंग को दर्घाता है।

अपर्युक्त 'क्रमानक' इत बात की रख करता है। कि इमें सफ्ते क्रांमान समय के कर्तम्य को निरिश्त करने के क्रिए बाफ्ती वर्तमान परिम्पित बीर बोन्पता को प्यान में रकता बागरमक होता है। अन कोई मनुष्य किसी एक प्रकार के बीवन को स्वीदार कर होता है, तो उठ बीवन के तहब कर्यन सं<sup>पने</sup> आप ही उसके सामने बाने समते हैं। इन कर्यमाँ को करने से उसके बीवन का विकास होता है। किसी मतुष्य के कर्तव्य की निरिचत करने के किय नैतिक नियमों को व्यनने की उतनी धावरवकता नहीं है। विदना कि इस किए प्रकार का भरित बनाना बाहते हैं। हठे जानने की ब्रावस्थकता है। प्रविकृतित करित

पाला म्यक्ति, बाहे उसे फिली भी परिस्थिति में क्यों न रखा बाहे, ब्रा<sup>प्ते</sup>

कर्तव्य को निश्चित कर लेता है श्रोर उस कर्तव्य के नियमी को बान लेता है।

मैंकें जो महाशय का कथन है कि जिस व्यक्ति को किसी काम मे पूरी लगन होती है, उसके लिए कर्तव्य के नियमों को जानने की श्रावश्यकता नहीं रहती । हैवह कर्तव्य के नियम जाने बिना ही श्रपने कर्तव्य को ठीक से करता चला जाता । जब किसी मनुष्य की किसी काम में करने के रुचि में कमी होती है, श्रयवा श्रपनी रुचि के श्रनुकूल उसे काम करना पडता है, तभी उसे कर्तव्य के नियमों की श्रावश्यकता पडती है। जिस विद्यायी का मन स्वय पढाई में लगता है, उसे पढाई के नियमों को जानने की श्रावश्यकता नहीं होती। उसकी रुच ही उसकी पढाई के कार्य मे पय-पटाईन करती है। जिस व्यक्ति की सहज रुचि पढाई में नहीं है श्रोर जो योडा ही समय पढ़ाई के लिए दे सकता है, उसी के लिए पढ़ाई के नियम बनाने की श्रावश्यकता होती है।

कर्तन्य के नियम बनाने का उद्देश्य ध्रपनी रुचि को विशेष श्रोर मोडना होता है। ये नियम हम से ऐसे काम क्रा लेते हैं, जो हमें पहले कठिन दिखाई देते है या श्रिय लगते है। जब हम किसी कठिन काम को कर्तन्य समभ कर करने लगते हैं, श्रीर उसके करने में श्रम्यस्त हो जाते हैं, तो वह कार्य सरल श्रीर रुचिकर हो जाता है। जब कोई काम रुचिकर हो जाता है, तब कर्तन्य सम्बन्धी नियम श्रमावश्यक हो जाते हैं।

नैतिक श्राचरण के नियम — ऊपर जो कुछ कहा गया है, उससे स्पष्ट है कि नैतिक श्राचरण के नियम को निश्चित करना सरल नहीं है। नैतिक श्राचरण के नियम को निश्चित करना सरल नहीं है। नैतिक श्राचरण के नियम गणित के नियम के समान हर समय के लिए निश्चित नहीं किये जा सकते। व्यावहारिक जीवन में मनुष्य को प्रति दिन सोचकर यह निश्चित करना पडता है कि उसे श्राज क्या करना चाहिए। नीति-शास्त्र का कोई भी विद्वान् उसे यह नहीं बता सकता कि उसका श्राज का कर्तव्य क्या है। इसे मनुष्य को श्रपनी परिस्थिति के श्रनुसार स्वय निश्चित करना होगा। नीतिशास्त्र का विद्वान् सामान्य मनुष्य को केवल इतना ही बता सकता है कि उसे श्रपने काम को किस भाव से करना चाहिए। नीति-शास्त्र का विद्वान् केवल

१ १ य**र** वता

यह बता राष्ट्रण है कि करास्य के सामान्य नियम बना है और अनुभा के बीकर में उनका क्या खान है। परन्तु किसी अम्बि विशोध के बीकर में उन मियों का कैसे बनाया बाय स्थे कर्तन्य खाल नहीं क्यारा। बीबन परिय-गर्यात है हुने हर समय के तिये स्था किसी नियम के लिए किसी निवस के मीटर नरी कुका ज सकता है।

उपर्यंक क्यन का यह कर्ब नहीं है कि मानव-बीवन में नीरी शास्त्र का फिर कोई स्पान ही नहीं है। नीति द्यारण संतुष्य को सानव बीदन <sup>हे</sup> सर्वोच चार्र्य को दिलाने का नेप्रा करता है और उसकी प्राप्ति के क्षित्र योग्य उपाय दशाता है। इन्हें बानकर प्रत्मेक सनस्य भ्रमने बोबन की सफन पर सार्थक बना जकता है। यह सस्य है कि प्रतिमावान व्यक्ति नीति-राम के शन के मिना ही भरो धीर बुरे आयरक का शन कर बेता है सीर इस बान के विना ही वह सदाबारी वन आधा है। परन्त इसका अर्थ गई नहीं कि नीति शास्त्र एक निर्देश वस्तु है। इशन का काव्यपन सनुष्य को उपके विकारों एवं कमों से समग्रत कराया है । विस मकार एक करि कविता बनाकर हमारे समञ्ज उपस्थित सीन्दर्य का बान हमें कराता है उठी प्रकार एक नोति शास्त्रक भी हमें नीति शास्त्र के विवार के हारा की ब्राचरस्य मनुष्य करता है। उसी भी मलाई ब्रायशः तराई का बान कराता है। इत प्रकार नीति शास्त्र हमें सपने बीवन के संचालन के लिवे विशेष नियमी को म इंडर भी इसारे किये उपयोगी सिक्क होता है। "सके कारा इस यह बान सकते है कि इसाय अवनन किए ब्रोर का रहा है। यदि मीवि शास्त्र हमें ब्रापरि नवनशील क्योर निवर्धे की वृद्दे तो बहु इसके बीवन को प्रमाविग्रीत में वसाबर विशय प्रकार की ना सहाकों में बकड़ देगा। ऐता दोने से बीवन इं निर्वीय या बार्ग की ही सम्माधना है। वस मनुष्य ब्राप्नी स्वतन्त्र दृष्ट्या शक्ति और अपने-अपने कर्तम्भी हो रक्त करने की वेश करता है। तभी अवसा चौपन प्रगतियोस होता है। चतपन बीवन को प्रगतियोस बमाने के लिपे प्रत्येक समुख्य की चाहिए कि वह बापन शिए अवित एवं बानुनित का निष्यं सार्वे करे। नीवि शास्त्र के सम्पयन का स्पेयं ग्रंक निविचत बार्स को क्रफो सन में रियर करना है। इस बार्स के बनुसर

जीवन की क्रियाओं के सुसचालन के लिए मनुष्य कुछ सामान्य नियम वनाता है और फिर वह नियमों को अपनी विशेष परिस्थिति के अनुसार अपनी समस्याओं को हल करने में लगाता है।

#### प्रश्न

- १ मनुष्य के ऋग् श्रौर कर्त्तव्य में क्या सम्बन्ध है ! मनुष्य के सामान्य कर्तव्य क्या-क्या है !
- २. ''मनुष्य को सामाजिक व्यवस्था का त्रादर करना चाहिए'' इस विचार के त्रार्थ को स्पष्ट कीजिये।
- ३. कत्तंव्यवात्तिकाश्रों की नैतिकता में क्या उपयोगिता है १ क्या कर्तव्यवार्ति-काश्रों के प्रनुमार चलकर मनुष्य श्रादर्श स्वत्व की प्राप्ति कर सकता है १ नैतिकता का सर्वोच्च सिद्धान्त क्या है १ इसको ध्यान में रखते हुए शिष्टाचार के नियमों की नैतिक उपयोगिता को वताइये।
- ४ आवश्यक और मनोनीत कर्तव्यों में क्या भेट है १ इस प्रसग में में के झी महाशय के विचारों को स्पष्ट की जिये।
- प मनुष्य के विशेष कर्तव्य कैसे निश्चित किये जाते हैं ? यदि हमें ग्राज का कर्तव्य निश्चित करना है तो कैसे करेंगे।

## उन्नीसवौँ प्रकरण

### नैतिकता को सचा<sup>1</sup> मैतिकता को सचा का प्रसम-क्रोम-विकास पर स्थितन कर<sup>हे-वाहे</sup>

मिन्न मिन्न प्रकार की पिकारधाराओं के विद्यानों ने नैतिक बादरों की रख

के विषय में विभिन्न प्रकार के विचार प्रगट किये हैं। कुछ विद्यानी के बाउतार नैविक्या भी राखा का काकार बेंडबर का नियम है। बेंडबर के नियम के प्रविकृत बाबरक करने से मनुष्य को बयह बावरक मिलता है इसकिए मनुष्य की नैविक्टा का पासन करना चाहिए । बुसरे लोगों के बातुसार नैविक्टा के प्रविद्वल काचरचा करने से मतुष्य प्रकृति हारा दयह पाता है। बारुएवं प्रकृति निवस सामारका करना बानुभित है । कुछ बारन विद्यानी के महातुषार नैविकटा के विकास साचरका करना कम शुल और स्राप्ति हु:ल की उत्पत्ति करता है। स्रतप्त महम्म को भ्रपने तथा तमान के प्रसन्दास पर निचार करके सदाचार है रहाना चाहिय । कुछ दूसरे विद्वार्ती के मतानुवार नैविक नियम की वाष्मवा मनुष्य की बन्वचारमा वे ही बाती है । म्हान्य को बपनी बन्तरास्मा की प्रकार के विकार काम न्छलिए नहीं करना चाहिए कि सम्तरात्मा से निकट और कोई की करत नहीं है। बौर इच्छ निवस को मानना अपने-ब्राप के नियस को ही ग्रानना है। कुछ वसरे विद्वान भ्रम्तरास्य की बगद विवेक को सर्वोज कान देते हैं । विवेक न केवल नैतिकता में नहीं क्योर गसन को बताता है। बरन् विवेक में ही। बह शकि है जो इसे सकत मार्गको को कोक्कर नहीं मार्गका बरकतमन करने के लिए बाप्य करती है। विवेक ने खेंची नैतिकता में कोई नचा नहीं मानी का सकदी।

<sup>1</sup> Moral Authority

ससार का महान पुरुष वह है, जो बाहरी सत्ता के नियम को सर्वोच न मानकर अपने विवेक के नियम को ही मर्वोच मानता है।

विभिन्न प्रकार की सत्तार्श्नों के प्रकार—कर्तव्य-विज्ञान के विद्वानों ने तीन प्रकार की सत्ताएँ मानी है—वस्तु-स्थिति पर जोर देनेवाली, श्रावश्य-कतार्श्चों पर जोर देनेवाली श्रोर विधि-निपेशों पर जोर देनेवाली। मसार के माइतिक नियम वस्तु-स्थिति पर जोर देते हैं। उनकी सत्ता वस्तु-स्थिति पर निर्मर है। यि हम अपने हाथ को श्राग में डार्ले, तो वह जल जाएगा, यह प्रकृति का नियम है। श्रतएव इससे हमारे श्राचरण का एक नियम यह निकलता है कि हमे श्राग को न छूना चाहिये। इसी प्रकार प्रकृति का नियम है कि वलवान व्यक्ति निर्वल को द्या देता है। इस प्राकृतिक नियम के श्राधार पर यह नैतिक नियम वनाया जा सकता है कि हमे वलवान से लडाई न करनी चाहिए।

दूसरे प्रकार की सत्ता वह है, जिसमे वाध्यता पर श्रधिक जीर डाला जाता है। राज्य के नियमों का पालन करना हमारे लिए श्रावश्यक है। यदि हम राज्य-नियम को न मानें तो हमें दर्गड भोगना पड़ेगा। इसी प्रकार समाज में लोकाचार के श्रनेक नियमों का पालन हमें करना पटता है। यदि हम इन नियमों को न मानें, तो हमें समाज का तिरस्कार सहना पड़ेगा।

तीसरे प्रकार की सत्ता में विधि-निपेध पर जोर दिया जाता है । यहाँ किमी काम को इसिलिये करना पडता है, कि उस काम का करना उसके लिए उचित है। इसकी तुलना में पहले दो प्रकार की सत्ताएँ वाह्य सत्ताएँ है । श्रन्तिम सत्ता श्रान्तिक सत्ता है। पहले तो नैतिकता में किसी प्रकार की वाध्यता के लिए खान ही नहीं है, श्रीर यदि इसके लिए कोई स्थान है, तो वह श्रपने श्राप-द्वारा वाध्यता के लिए हो। श्रतएव वस्तु-स्थिति श्रीर श्रावश्यकता की वाध्यता को नैतिकता में कोई स्थान ही नहीं । वहाँ यदि किसी प्रकार की वाध्यता को लिए स्थान है, तो वह श्रान्तिक वाध्यता के लिए सान है, तो वह श्रान्तिक वाध्यता के लिए सान है, तो वह श्रान्तिक वाध्यता के लिए ही। प्रकृति के श्रनुकृल श्राचरण करने श्रीर उसकी सत्ता को प्रमुख स्थान देने से नैतिकता का कोई सम्बन्ध नहीं है। प्राकृतिक नियम नैतिक नियम नहीं है। वस्तु-स्थिति के श्रनुसार श्राचरण करना स्वाभाविक है। उसमें श्रीचित्य श्रीर श्रनौचित्य का विचार ही क्या ? कभी-कभी प्राकृतिक नियम के श्रनुसार श्राचरण करने मं मनुष्य की नैतिकता

१६ नीवि शास्त्र

देली बाती है; और कमी-कमी इसके प्रतिकृत झाबरख में । इसी तरह सम्म निकमी को मानना प्रत्येक म्यक्ति के तिए झाबरयक है। किन्तु इस आवरयकता के करव नैतिकता की मींग पूरी नहीं होती। लीकिक चतुराई ही हमें सच्च के निवमी का मानने के तिए, बारच करती है। यर लाकिक चतुराई नितिकता नहीं है। नैतिकता उममे के बी धीर दिलस्य करते हैं। मैतिकता में झालदिक मेर्स

नातकवा जमन क्या सार विभावन बहु है। नातक में मार्ग्य कर्ता है। इस मार्ग्य कर्ता है। इस मार्ग्य कर्ता है। इस मार्ग्य कर्ता है। कियी भी बाइटे नियम को बही एक मानवा जिंव है वहाँ एक वह हमारे झान्तरिक मान को मेर्ग्या के अनुसार हो। ने निषक क्षाचार से तीन प्रकार—मेरिक्शा की वो निरिम्य क्योदियों मार्ग है उनके सनुसार हो इसके एक्ता की किया वह है। नीति शाक कुछ मार्ग्य है। मिर्ग्य कर्ता है। मिर्ग्य कर्ता है। मिर्ग्य कर्ता है। किया कर कुछ के सनुसार मार्ग्य है। किया कर कर्ता है। से सार्ग्य कर कर्ता है। से सार्ग्य के सनुसार मार्ग्यर हिम्म के पहला में है। से स्वर्ण कर्ता है समुसार सार्ग्यर हिम्म के पहला में है। सर्ग्य के सनुसार सार्ग्यर हमार्ग्यर हमार्ग्य हमार्ग्यर हमार्ग्य हमार्ग्यर हमार्ग्य ह

कार निमर होने का प्रश्न धाता है वहाँ तक यह वहां का काता है कि पर निर्मेश्य वाकाव में नैतिकता के प्रतिकृत है। किसी प्रकार के वाहरी निमम पर- चाहे वह समान, प्रकृति श्रथवा ईश्वर का ही नियम हो, नैतिकता को श्राश्रित करना उमे श्रथंहीन बनाना है। नैतिकता श्राध्यात्मिक विकास का साधन है श्रीर यह श्राध्यात्मिक विकास मनुष्य में बिना स्वतंत्र इच्छाणिक को बृद्धि के मम्भव ही नहीं। जो व्यक्ति किसी प्रकार की वाहरी मत्ता के भय के कारण ही नैतिक श्राचरण करता है, उसका नैतिक श्राचरण दिखावा मात्र होता है। इस प्रकार के नैतिक श्राचरण से उसके चित्र में कोई भी उन्नित नहीं होती। चित्र की उन्नित विवेक श्रीर स्वतंत्र इच्छाशिक्त के द्वारा नियन्त्रित कियाश्रों से ही होती है। श्रतएव हम थोड़े में यह कह सकते हैं कि बाहरी सत्ता के भय के कारण मनुष्य में जो नैतिकता श्राती है वह नैतिकता नहीं है, श्रोर उस सत्ता को भी हम नैतिक सत्ता नहीं कह सकते, जो बाध्य करके भय के द्वारा किसी व्यक्ति से नैतिक श्राचरण कराती है।

नैतिक आचरण के प्रेरक'—नैतिकता की सता के प्रश्न के साय-साथ नैतिक आचरण के प्रेरको और बन्धनों का प्रश्न आता है। एक बार जब नैतिकता का निरूपण हो चुका, तो प्रश्न उठता है कि मनुष्य को नैतिक आच-रण के लिये वाध्य कीन करेगा और यदि वह अनैतिक आचरण करे, तो उसे इस प्रकार के आचरण से रोकने के लिए कौन-सी नैतिक शक्ति है। इस विपय में परार्थ सुखवादियों के विचार स्पष्ट है। परार्थ सुखवादियों ने अधिक से-अधिक मख्या में अधिक से-अधिक सुख को नैतिकता का आदर्श निश्चित किया है। किन्तु यह स्पष्ट है कि स्वभावत ही मनुष्य दूसरे के मुख की परवाह न कर अपने ही सुख की अधिक परवाह करेगा। अत्रय्व यदि हमें उससे नैतिक आच-गण करवाना है, तो इसके लिए इम विशेष प्रेरको से काम लेना पढ़ेगा। वेन्थम महाश्य का कथन है कि मनुष्य के नैतिक आचरण का अन्तिम लच्च सबका मुख अवश्य है, किन्तु किसी व्यक्ति के काम के प्रेरक उसके वैयक्तिक सुख को आजाएँ ही होती है। अत्रय्व राज्य के नियम बनाने वाले का सबके सुख को आजाएँ ही होती है। अत्रय्व राज्य के नियम बनाने वाले का सबके सुख को स्थान म रखना होगा और उसे देखना हागा कि प्रत्नेक व्यक्ति अपना आचरण इसे आदर्श के अनुमार बनाता है या नहीं। किन्तु नैतिक आचरण की प्रेरणा एक

<sup>1</sup> Sanctions

दी बात से जल्पस हो सकती ४ वह देसुक की भाइ और दुःक से भर ! केवस महाराय ने फिर ठळ सब प्रकार के इ ल-सुन्ती पर विचार किया है जो कि मनुष्य को नैतिक ब्राज्यया करने के लिए बाच्य करते हैं बीर बिनका उरगीय **परना इस इदि से उच्चित माना गया है।** 

केन्यम ने नैतिक सावरश के बार प्रकार के प्रेरक माने रे--मीतिक, राजनीयक नैतिक बीर भारिक । मीतिक प्ररक्ष के हैं, जिनके कारक कोई स्पक्ति प्राकृतिक सुन्त कथना तुःत्व के कारया उचित काचरण करता है। ये प्रेरक (उसे कड़) किसी स्थित धायना समाज की इक्टा के उत्पर निर्मर नहीं करते । क्य कोई ममुष्य नशास्त्रोर अथवा स्पृतिकारी हो बाता है थोरवम महति ही उसे रएड देती है। ब्रतएव यहाँ प्रकृति ही व्यक्ति की मैतिक झाचरण करने के लिए बास्य कर कीर धनैतिकता है शेक्ती है। यदिकोई स्पक्ति एव बबड के कारण बापने काप को बानैतिक बाल्यस से रोकता है बीर राज्य ने पुरस्कार पाने के विचार है अपने ज्ञाप में नीतंक आचरण साहा है हो उने इम रावनीतिक उत्तेवको है सदाबार के लिए मेरित म्बनेंगे। यदि समाब की निन्दा और उनकी रिपनि की इच्छा के अब ने कोई व्यक्ति सदावरस करता है थे। यह नैनिक उच्चेक्कों के बानुसार चलता है। ये नैतिक उच्चे कक मार्ति

यदिण्कार धीर बोलामाल बन्द किये जाने कहम में बाते हैं। धार्मिक उन्हेंबक स्पर्ग भीर सरक में पुरस्कार काववा इएड शाने के विचार है। वब मनुष्य भएने भम गुर की रफ्ता के प्रतिकृत का बरता है तो उन नरक में यन्त्रवा पाने का सम उत्पन्न हा ज्याता है। समाज के कार्यकाल लागी को नैतिक कराने रणने में स्वर्ग क्यार सरफ़ के विचार ही प्रवस अध्यक्त हाते हैं। मनुष्य के विभिन्न प्रकार के ब्राचरकों में विभिन्न प्रकार न असे बक्त कम रागपा चरिक माना में काम काते हैं । दरन्तु प्रायः तसी प्रकार केंडचेजक खड़ी

प्रमण स्विष्क मात्रा में कियमान रहते हैं। दिनी वार्ष व बरने में स्विष्क प्रेम्सा भारिक उत्त बढ़ में मिलती है जी किरी में रावनैशिक साहिक (नैविक) ध्ययस भार्तिक उस्ते अभी से ।

<sup>1</sup> Physical, 2 Political, 3 Moral, 4 Religious

जन स्टुग्रर्ट मित्त महाशय ने नैतिक श्राचरण में उपर्युक्त सभी प्रकार के उत्ते जर्कों को उपयोगिता मानी है। वे वेन्यम के परार्थ मुखवाद के समर्थक थे। पर उन्होंने इन सब उत्ते जर्कों को बाहरो उत्ते जरुक माना है। इसके श्रांतिरिक्त उन्होंने एक श्रोर उत्ते जरुक माना है। वह है श्रुन्तरात्मा की श्राबाज। उन्होंने इसे श्रान्तरिक उत्तेजक कहा है। श्रान्तरिक उत्तेजक हमारे नैतिक स्थायी मार्गों के श्रुनुसार काम करने के मुख श्रोर उनके प्रतिकृत श्राचरण करने की श्रुनुस्ति में है। मिल का कथन है कि दूसरे सभी उत्तेजक मौतिक उत्ते जरु हैं, कैवल श्रन्तप्रेरणा ही मानसिक उत्ते जक हैं। श्रुतएव यह सबसे महत्त्वशाली है। स्वय वेन्यम महागय ने भी श्रुपने बताये हुए सभा उत्ते जर्कों को भौतिक श्रथवा वाह्य उत्ते जक माना है। सभी उत्तेजक मुख श्रोर दु ख के रूप में कार्यकर्त्तो के समन् श्राते हैं। चाहे प्राकृतिक शक्ति हो चाहे न्यायाधीश श्रथवा जन सावारण की श्रथवा ईश्वर को ही क्यों न हो, ये सभा प्रकार की शक्तियाँ वाहर से मनुन्य के उत्तर कार्य करती हैं श्रोर दु ख सुख के रूप में ही उत्तेजक बनती है। श्रान्तरिक उत्ते जक मानसिक होते हैं श्रोर मनुन्य को भले काम करने के लिए भीतर से बाव्य करते हैं।

मिल ने विभिन्न उत्ते जर्कों का विभाजन वाह्य श्रौर श्रान्तिरिक उत्ते जर्कों में किया है, किन्तु उसने जो श्रान्तिरिक उत्तेजक वताया है, वह किसी विशेष नियम के पालन में सुख श्रथवा दु'ख की श्रनुभूति ही है। उन्होंने श्रान्तिरिक पे रेणा का जो स्वरूप बताया है, वह एक प्रकार की वाहरी पे रेणामात्र है। इस प्रकार के प्रेरक को श्रान्तिरिक नहीं माना जा सकता। जब तक हम श्रान्तिरिक पे रेक को श्रपने श्रान्तिरिक स्वभाव की ही प्रेरणा नहीं मानते, तब तक उसकी सत्ता को हम नैतिक-सत्ता नहीं मानते, तब तक भय श्रथवा किसी प्रकार के प्रलोभन-वश जो कार्य होता है, वह नैतिक नहीं होता। जिस सत्ता के कारण ऐसा कार्य होता है, वह नैतिक सत्ता नहीं है। श्रतएव यह कहा जा सकता है कि मिल श्रौर वेन्थम महाशय के बताए हुए नैतिकता के विभिन्न उत्ते जर्कों का सच्चो नैतिकता से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्रन्तप्र रक को सत्ता - मित्त महाशय ने श्रन्तप्रेंरक की सत्ता को माना

<sup>1.</sup> The Authority of the conscience

नोति शास है। किन्तु इस बान्धर्मेरक को धनैतिक भाषान्त्र करने पर कर यह प्रकार का

देनेबाला मान लिया गया है। बार्ल्यर्गनवादी बन्तर्मेरक को कह देनेबाला नहीं मानते । परन्तु इस पर भी वे "सको एक प्रवक्त सन्ता मानते हैं। बदलर स्वा राय का ककत है कि बदि इस झन्तर्जेस्क में इस झमिकार की करमना न करें कि यह इसारी बानेक प्रकार की प्रवृत्ति भी के कपर निवन्त्रया कर सकता है तां

\*

पैटी शक्ति स्वर्ष होती। मिन इस तत्ता को मनुष्य के कार्मी के नियन्त्रय की पूर्व रुक्ति और क्रांपकार हो तो संसार में कोई काम दुरा ही न हो। मलेक मनुष्य को कापन का तर्पेरक की ब्राजा को मानना आदिये । बास्तर्पेरक श नियम भापने भाग का ही नियम है । भ्रायपन कन्छाँरक के भारतनुसार बसना अपने ही आजानुकार अलना है। बन्द्रप्रेंग्ड का अजन अपन-आप का ही बरबन है। इस सौति बन्तर्येरक हमे न बेबल जीति-पथ दर्शांधा है, बरम् बही उस पय पर चलने के लिये हमें बाध्य भी करता है lo नय्तर महाराव नैतिकता की वाद्यानिक कथा की क्षार इसाय ध्यान है तम् हैं । यह कल्टोंरक की मत्ता है । परस्तु क्षत्रदक्ष कल्टोंरक के लक्ष्प का ठीक निरुपच नहीं होता. तब एक न्सी को नैतिकया की स्वॉच्च सत्ता मानना कामक होगा । नैतिकता की भर्बोच रूचा का विशेक पुष्ठ होना कावरमक है । अत्युव बरतक विवेक भीर धन्तर्मेरक का एकल्प न मान निवा बाय तक्तक बान्तर्मेरक में

उत्तके नैतिक सादर्श का निमाता स्वीर कर्तत्व का पय-प्रदशक ही नहीं बरन् वह नैविष्ट्याकी सर्वोक्ष क्लामी है। वियेक की सत्ता '-कार महाशय और बादर्शनादिनों ने निवेक की

ही तर्वोच क्ता मानना उचित नहीं । यास्तव में मनुष्य का विवेक वेवल

<sup>·</sup> Your obligation is to obey this law it being the law of your nature. That your conscience approves of it and attests to such a course of action is itself alone an obligation. Comcience does n t only offe itself to show us the way we should walk in but it blenue carries its own authority that it is our natural guide "

<sup>1</sup> Authority of reason.

सत्ता को ही सर्वोच्च सत्ता माना है । इसी को सूकरात, प्लेटो श्रोर श्ररस्तू ने भी सर्वोच्च सत्ता माना है। श्राधुनिक काल में भी कर्तव्य-शास्त्र के गम्भीर लेखक इसी को सर्वोच्च सत्ता मानते हैं। प्रकृतिवादो इसे सर्वाच्च सत्ता नहीं मानते । वास्तव में उनके कथनानुमार नैतिकता की मत्ता को मानना ही श्रनावश्यक है, क्योंकि प्रकृति वाध्य कराके मवसे नैतिक श्राचरण करा ही लेती है।

मनुष्य का सबसे ऊँचा स्वत्व विवेकमय है। स्रतएव जब मनुष्य विवेकान भुमार श्राचरण करता है, तो वह सर्वोच्च स्वत्व को मानता है। विवेक के स्रनुशासन में रहना स्रपने सर्वोच्च स्वत्व के स्रनुशासन में रहना है, स्रोर इसी में नैतिकता का सर्वोच्च स्रधिकार है।

यहाँ यह कह देना श्रावश्यक है कि जो लोग तर्क-बुद्धि के परे किसी विशोप स्मत्व के श्रस्तित्व में विश्वास करते हैं, उनके लिए इसी स्वत्व की सत्ता को सर्वाच मानना स्वामाविक है।

नैतिक श्रादर्श की सर्वोत्स्रिप्ता नितिकता का सर्वोच्च श्रादर्श किसी विशेष नियम को मानना नहीं, वरन् एक निश्चित लच्य की प्राप्ति की वेष्टा करना है। यह लच्य श्रपने श्राप को, श्रपने श्राचरण को, विवेकयुक्त बनाने का लच्य है। मनुष्य का विवेक कहता है कि वह श्रपने श्रापको जितना कॅचा उठा सकता है, उतना कॅचा उठावे श्रोर जितना मला बना सकता है, उतना मला बनावे। किसी एक विशेष नियम के पालन करने से मनुष्य श्रपने नैतिक होने का श्रात्म-मन्तोष भले ही प्राप्त कर ले, किन्तु नैतिक नियम का पालन मात्र ही नैतिकता की सर्वोच्च वस्तु नहीं है। मयसे कँचा नैतिक जीवन उस मनुष्य का कहा जाता है, जो किसी नैतिक श्राटर्श को मानकर चलता है श्रोर विभिन्न प्रकार के नियमों की परवाह नहीं करता। जिस नियम का पालन करना उसके लच्य की प्राप्ति में सहायक होता है, उसे वह पालता है श्रोर जो नियम उसके मुनिश्चित लच्य की प्राप्ति में वाधक होता है, उसे वह नहीं मानता। वह श्रपने श्राटर्श श्रयवा लच्य का ही वन्यन मानता है, न कि किसी नियम का।

थ्राधुनिक काल में हमारे देश में हिंसा ख्रीर श्रहिंसा के विषय म वडा विवाद उठ म्द्रडा हुग्रा है। प्रश्न यह है कि हमें शत्रु ने लड़ने के लिए शस्त्र का उपयोग

<sup>1</sup> Absoluteness of the moral Standard

११२ नीति शास्र

करता चाहिए या नहीं। बार इस विषय में किउने ही तिवस करों न क्यार कर में कि कमी मी एन्त्रीपकरक नहीं हो सकते। यदि इसमें नैकिस्ता का झाइएं पर मान तिया है कि इस अपने आवरण में से तो करों को उससे विषय अपने पाहर कर ती है। कि पाइर प्रस्ता में सुक्ता बात है। कि पाइर अपने मारिक आवर्ष आविंक आवर्ष मारिक मा

बनार्य और उठे आचरणकर्या की बुद्धि पर ही यह क्षोड़ हैं कि बह अपने क्रियं अपने आवर्यानुसार उचित नियम बना से ती, समाब है कि इस मैतिक बीवन को शिपिल कर देंगे। इसी बिजाद से मेरित होकर कर्तय सारण के कहा पर बिहानों ने आवर्या के कुछ निवमों को निश्चित कर केता नैतिक बाद के बिहान हम प्रकार आचरण के नियमी को निश्चित कर केता नैतिक बाद के बिहान को नहीं इस्त्रीता। सम्बदा की नियमों के कुनोनों में नैतिकता के नियम वह कठार होते हैं, परस्तु नैतिकता के आदर्या का बान न रहने के कारण इन नियमों का पालन करते हुए भी कमां-कमी ने बात्यविक नैतिकता के मितिकता को बाद कर केते हैं। उनक सिक्ष निवमों के पालन की कहरता ही समाब को बान पहुचाती है, और इस प्रकार के नियम जनक आप्राम्य कि बीवन के विकास में

स्प्रांभ का उपायारिल बिठना ही बहित होर उठके कार्यों का धेर किरोग हा सिवार्थ तारा बाता है उनके मैरिक सामरण में एक कोर उठनों ही इड़ा कोर दूसरी बार उनके निक्यों में उदमी हो बनिरिक्तका भी खाती है। हैना है निवारी की देश मिंठ रही में देशी बाती है कि बह देश के कुछ विमान मेरी को रही। उसकी पूर्ण-मिंक हमी में देशी बाती है कि बह देश के किए मेरी को रही। उसकी पूर्ण-मिंक हमी में देशी बाती है कि बह देश के किए देशा काम करें बा उठे करने साहिक लामकारी हो। बह काम क्या दींस बीर उसे कीम है दिया वाहत करने हाहिक लामकारी हो। बह काम क्या दिश्व बीर है। जो वात देश-भक्ति के ब्रादर्श के विषय मे सही है, वे ही वात नैतिकता के ब्रादर्श के विषय मे भी सही है। नैतिकता को दढता को कमोटी नियमों की कहरता नहीं है। नैतिकता की दढ़ता मनुष्य की उस भावना मे है जिसके अनुमार वह अपने ब्राप को सर्वोच्च बनाना चाहता है। श्रपने ब्रादर्श की प्राप्ति के लिए उपयुक्त नियम ब्राथवा मार्ग मनुष्य स्वय ही बनाता या उनमे 'परिवर्तन करता है।

### प्रश्न

- १ नैतिक वनने की प्रेरणा मनुष्य में कैसे श्रातों है १ बाहरी सत्ता उसे कहाँ तक नैतिक बना सकती है १
- रे. मनुष्य को नैतिक वनाने में विभिन्न प्रकार की नैतिक सत्ताश्रों की उपयो-गिता को स्पष्ट की जिये।
- ३ नैतिक श्राचरण के प्रोरक काँन-कौन हैं १ इस विषय में वेन्थम महाशाय के विचारों की श्रालोचना करते हुए उन्हें स्पष्ट कीजिये।
- ४ श्रन्तरात्मा की सत्ता श्रोर विवेक की सत्ता की तुलनात्मक विवेचना की जिये। नैतिक श्रादर्श की उपस्थिति ही नैतिकता की सर्वोच्च सत्ता है इस सिद्धान्त को स्पष्ट की निये।

### नीसर्वो प्रकरण

# सन्<u>गुर्</u>य भीर उनका स्पार्थन सन्<u>गुर्थ को स्पार्था'—परित्र के नशुर्य गुर</u>म के पन करना<sup>ते हैं ।</sup>

वे मानव भीवन को सार्यक बनाते हैं। मारतीय वदानों में यम' शब्द <sup>बानेक</sup>

अयों मे प्रमुक्त हुआ है। पस शरू अंदायः समहत्र' करूपः मि अपना समान को चलाने नाखे नियम' हरवादि माने गर्ने हैं। वहाँ वर इस यस शब्द का प्रयोग एक विशेष क्षर्य में कर रहे हैं । पार्श्वास कर्नम शास्त्र में प्रम शस्त्र के धर्म परित्र के ने सब्गुया हैं। जिनके कारवा मनुष्य कर्ण झापको भौर समाब का सुन्ती बनाता है। समें जी में इसका प्रयासवानी सम बरचू<sup>न</sup> है। ब्रोग की बरचू राज्य की उन बीर शका से निक्ता है जिलका वर्ष नदी है को संस्कृत जोर<sup>9</sup> श्राम्त का है। जीर पुरूप साइनी क्रीर शक्तिशासी होता है। संसार क जमी काम शुक्ति ते चलते हैं। इस दक्षि से बीरता क्रमच यम संसार का सचालक है क्योंकि संसार को भारता करनेवाला यम हो है। भनुष्य के स्यक्तित्व को सेमालनेवाला तत्त्व बम है। इस सँमालनेवाले तत्त्व के क्षानंक क्या है जिन्हें इस चरित्र के शर<u>ुरा</u>या करते हैं। जिस प्रकार इस बाह्य करहे का कोड बनुसारन मानते हैं उसी प्रकार हमें ब्रापने बाग्तरिक बगत् का मी एक बतुरासक मानना पक्षा है। इस बतुरासक के इन्ह निवस है। इन निवर्मी का पालन करना करान्य माना बाठा है। बाह्य बगर् के निषम शास्त्रीक नियम और धार्र्यास्क भगत् के नियम नैतिक नियम कहे बाते हैं। कतस्य शास्त्र नन नैतिक नियमों की स्थासमा करता है । इन नैतिक निवर्मों के पासन में ही कर्नभ्य परायकता शानी करती है । कर्तभ्य के पासन करने ध

<sup>1</sup> Cardinal V rtues.

मनुष्य के मन में विशेष प्रकार के सस्कार उत्पन्न होते हैं। बार-वार कर्तव्य के पालन से ये सस्कार दृढ हो जाते हैं। मनुष्य की भली ख्राटतों के कारण ये सस्कार ही हैं। ये भली छाटतें ही चिरित्र के मद्गुण ख्रयवा वर्म कहे जाते हैं।

प्रत्येक श्राटत एक क्रियात्मक मनोवृत्ति है। जिस मनुष्य का श्रम्याम जिम प्रकार का होता है, उसकी मानिमक प्रवृत्ति भी उमी प्रकार की हो जाती है। श्राटतें दो प्रकार की होती है, एक वे जो जानवृक्त कर प्रयत्न-द्वारा श्रपने-श्राप में टाली जाती हैं, श्रोर दूसरी वे जो अपने श्राप पड जाती हैं। चरित्र के मट्गृण श्रयवा वर्म वे श्राटतें है जिसे मनुष्य जान-वृक्तकर श्रय्यात् विवेक की जाग्रतावस्था में श्रहण करता है। जो श्राटनें श्रनायास पड जाती है श्रयवा श्रज्ञाना-वस्ता में श्रा जाती हैं, श्रयवा जो बाव्य होकर डाली जाती हैं उनका नाम चरत्र के सद्गुण नहीं कहा जाता है। वे धर्म नहीं हैं। किमी प्रकार की श्रादत के डालने में मनुष्य श्रपनी इच्छा शक्ति को जहाँ तक काम में लाता है श्रार इस श्राटत के द्वारा वह जहाँ तक इस इच्छाशक्ति को बली बनाता है, वहाँ तक उस श्रादत को हम सद्गुण या वर्म कहते हैं। वाभिक होने का श्रयं यही है कि हमारा चरित्र ऐसा बना है कि ससार के सत्यप्य पर चलने वा श्रम्याम हममें हट हो गया है। जब सटाचारी व्यक्ति किसी वर्म-सकट में पड जाता है, तो वह प्रयन्मार्ग को ग्रहण करना है।

सद्गुणी के जीवन में कुछ कठोरता पाई जाती है। इसमे त्याग श्रीन तपस्या की श्रावश्यकता होती है। चरित्र का प्रत्येक मद्गुण श्रात्मनियन्त्रण के द्वारा प्राप्त होता है। श्ररस्त् महाशय के कथनानुसार मद्गुण का एक लज्ञ्ण श्रितिकम का श्रमाव है। किसी प्रकार का श्रितिकम चरित्र का सद्गुण नहीं, विस्क द्वांण माना गया है। इस प्रकार घोर तपस्या श्रथवा पूर्णतया निर्माक रहने की श्रादत चरित्र के सद्गुण नहीं हैं। इनने मनुष्य श्रोर समाज को लाम न होकर हानि ही होती है। श्रितिकम से एक श्रोर मानसिक उथल-पुथल पदा होती है तथा मनुष्य का जीवन शान्तिमय न होकर श्रपूर्ण हो जाता है श्रीर दूसरी श्रोर श्रनेक प्रकार के सामाजिक मन्मट उट खड़े होते हैं। किसी प्रकार के श्रितिकम से मनुष्य का श्रहकार बढ़ता है, जो श्रनेक प्रकार के श्रन गों का कारण होता है। श्रतएव श्ररस्त् महाशय ने मध्यममाग को ही नैतिक हि

... नाति शास न भेड़ शार्ग माना है झौर ऐनी झान्त की स्दुगुष कहा है, किस्के हारा सन

ममार्गं का सनुतरका हो । वित प्रकार मोग-वितास का अधिकम परित्र क दुर्गुच है, उसी प्रकार चीर तपस्मा भी चरित्र का तुर्गुंच है। बारल म्यारा क कथनातुकार सद्गुच का एक लक्ष्य प्रकारत की उत्पन्ति है। किनी

मकार के चारितम से प्रवसता का नाश होता है। सतरक सार्किम का हैत्य चरित्र के रोप को दशाता है। अरिक्रम मनुष्य की रन्त्रा शक्ति की रहता श नहीं जरन् उनकी निर्वेत्तता समना इटीक्रेपन का स्वक रेका बैता कि विद्युत्ते एक प्रकरवा में कहा का जुका है कि सम्पसमार्ग तमी व्यक्ति के निष् एक ही नहीं होता । व्यक्तिगत मेंन और परिक्रितिमें के कानुमार वर्

भिन्न भिन्न होता है। जितन स्वाप चौर तपस्या की कांचा एक मिल्<u>ज ते</u> की करती है उतने की कारत एक ग्रहस्स से नहीं की बादी। हैंसे मध्यक न करना चमय-समय पर मीन रहना एक बार भीवन करना झाहि अम्बा<del>ट</del> मि**ड्ड** के लिए चरित्र के नद्गुवा है। पर में तद्गुवा किती-किती। परिस्थिति में कुतरे भाकिमी है परित्र में हुगुवा का कप पारचा कर तेते हैं। कितनी बहाहरी की बांगा दन एक वितिष्क स करते है उत्तरी एक बाखिक्य-स्थवताची से नहीं करते। वर काई व्यक्ति बापनी परिस्थिति को समस्कर उत्तके उपयुक्त बाम्यात नहीं डातवा ता बह परित्र में सद्गुस को श उत्पन्न कर पूर्ण या की ही उत्पन्न करता है। अभित मात्रा में किनी प्रकार के स्पार्ग तपस्या चाइत अहारता भावि हताना वरित्र के शुभ शक्त है। उसित मात्रा क्या है इतका निर्वाव तमां के कस्पाल समझा मनुष्य के माशाविक बीवन के शाम की देलकर

क्कारन्त् क संख्या मार्ग के निद्धान्त में इस बुक्ट मगवान् के अध्यम प्रति<sup>प्रा</sup> का भामान पाने हैं। ऐसा बान पहता है मानो हो मिग्र मिग्र मापाओं में ही रपिक्यों में एक ही जन करी है। बुद्ध मगनाम् में एक बोर बिगय-लोडन्य के बोबन की निरूप की है और बूनरी और पोर श्रपरया के बीबन को भी उन्हींने डोनो प्रकार के बीवन का कनुमन किया और दोनों को दी प्रान्त कीर करान का वृद्धि करनवाना वागा । सप्रशा के भाव के बिना मनुष्य के मन में म ता शांति ब्रासी है ब्रार मं उत्ते नन्या शाम ही होता है।

करना चाहिए। श्रारस्त् महाशय के कथनानुमार मध्यममार्ग मनुष्य की बुद्धि की कुशलता श्रीर उसकी सूद्रम-दृष्टि पर निर्भर है। समार के महान् पुरुषों के चिरित्र इस निर्णय में सहायक होते हैं।

उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट है कि सद्गुरण के तीन प्रवान लक्तरण हे—

- (१) विवेकशीलता ग्रर्थात् स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति का कार्य,
- (२) प्रसन्नता, ग्रीर
- (३) श्रतिकम का श्रभाव।

सद्गुण में देश काल का स्थान - मनुष्य के सद्गुण देश श्रीर काल के ऊपर निर्भर है। मनुष्य के चरित्र के एक प्रकार के गुरा एक देश श्रथवा एक काल में वहुत भले माने जाते है, श्रीर दूसरे देश तथा दूसरे काल में उतने भले नहीं माने जाते हैं। भिन्न-भिन्न समय के लोगों के सद्गुण-सब बी विचार भिन्न-भिन्न होते हैं। जिन लोगों को दूसरे लोगों से लडने की ग्रावश्यकता हर समय पड़ती रहती है, युद्ध में वीरता को उनके लिए एक वटा मद्गुण माना नाता है। शान्तिपिय देशों ग्रथवा शाति की श्रवस्था में शम ग्रीर ग्रात्म-नियह को श्रधिक वडा गुण माना जाता है। मुस्लिम देशों मे श्रात्म-नियह श्रथवा शम श्रीर सतोप को उस दृष्टि से नहीं देखा जाता, जिस दृष्टि से इन गुर्णों को भारतवर्ष में देखा जाता है। सतीत्व के भाव को हमारे देश मे जिस प्रकार का महत्व दिया जाता है, वैसा महत्व दूसरे देशों में नहीं दिया जाता। किन्तु इससे यह न समक लेना चाहिए कि वर्तमान समय दे सद्गुण श्रौर पुराने समय के मद्गुणों में कोई साम्य है ही नहीं, श्रथवा एक देश श्रौर द्सरे देश के सद्गुणों में साम्य नहीं है। प्राचीनकाल में रण-मृमि में प्रदर्शित नी गई वीरता की प्रशासा की जाती थी श्रीर वर्तमानकाल में समाज की रूढियों के विरोध करने में साहस की प्रशासा की जाती है। स्त्रव वैयक्तिक जीवन की पवित्रता को उतना महत्व नहीं दिया जाता, जितना सामाजिक जीवन की पवित्रता को दिया जाता है। समाज मैं चिरित्र के उन गुर्गों की प्रशसा सदा की जाती है, जो समाज को स्थिर वनाये रखते हैं। प्रत्येक सुगठित समाज मे <sup>ष्</sup>हाहुरी, उदारता, श्रात्म-सयम श्रौर विवेकशीलता की श्रावश्यकता पडती

१९≔ नीति शास्त्र

रे। इन गुर्वो के विना काइ समाज वज्ञ नहीं सकता ! अस्यव किसी-विज्ञी कर में इन समी गुर्वो की दृष्टि की जाती है ।

सन्पूर्णों में स्पत्तिगत सेव्-वांत्र के वर्गृत नगी तोगों के प्र न नहीं होते । जने वर्गितात सेव होते हैं । जिन प्रकार मनुष्य के स्पनाण के सनुष्या उनके करायों ने में ज्याते हैं उन्हों प्रकार उनके परिष के तर्मुखी की

कानुसार उनके बकामा में में रही हैं उत्तराकार उनके बाराब के पशुक्त गय-में रहित है। एक बुद्धिश्रीची अध्यक्त बिद्यक से उद्योग सुर्-बीव्या की साध्या नहीं का आधी बिटनी कि एक परित्र के की साता है। इसके सम्कोर सम्प्रीतक को अधिक आधा का बाती है। बरन्द्र मास्यम न स्वतृश्य को बीच भें सारा कहा है। किन्नु सिस सिम्ह व्यक्तियों के तिए बीच का साथ निर्वानिक

होता है। सपने बीवन क पवसायों होर हमनी सामाविक स्थित वे बानुशर मनुष्प को मिन मिन माना में किसी सह्याय की दृष्टि करनी पहनी है। मीता में मगनान हुण्य न नतुष्यों के बागें को उनके गुर्व होर क्यों के उत्तर बागोरित बनाया है बीर मलक ब्यक्ति को स्वमाव के बनुष्म स्नावस्था करने का बादिस दिया है। क

स्वार्थ-सब्द्रुप और पराय सब्द्रुप-नीतिशाल हे वारवास परितें जमनुष्य हे चतुर्यों की स्वार्थ और परार्थ वो मार्गों मे विमानित किया है। स्वार्य बद्रुप्य दे हे वो देविक जर्बात है काम में आदे हैं और परार्थ-पर्युप्य दे हैं वा रमान की हैवा करने सदबा बमान को ज्वन बनान क्षम मे साते हैं। इनिद्रंग निमद्ध स्पर्योप निवमापन, विवेक सीत्रंग की सादि चतुर्या स्विक्टर स्थान मान से ही सम्बन्ध रखते और मनुष्य हैं बीवन को अस्तिर्योग बनाते हैं। इनके मिक्स बानसीतात ज्वासमिक्य और

#### भगवान स्था काते हैं—

क्लेशमय बनान की वैदारी करता है।

्य र च्या करता ६— स्वयमें निवान क्षेत्रा वर बसों सनावका ।<sup>9</sup>

महाँ स्वयमं का काव कियाँ मता मतास्यत से मही बरम् म्युप्य के कराम समया बरित के राद्मुकों से हैं। को मतुष्य बराने गुद्ध-कर्म के प्रतिकृत कियाँ काम को करता है सरावा कियाँ गुद्धा का अस्थात करता है वह सामने बीवन की सूर वीरता सामाजिक सद्गुण है। इनके द्वारा मनुष्य श्रपने मामाजिक बीवन को सफल बनाता श्रीर ममाज का कल्याण करता है। त्रातएव ये गुण परार्थ मद्गुण कहे जाते है।

स्वार्थ श्रोर परार्थ मट्गुणों का भेट वास्तव म कोई मालिक भेद नहीं है। यह केवल ऊपरा भेट है। वास्तव में जिन सट्गुणों से मनुप्यों का वैयक्तिक जीवन सफल होता है, उन्हीं सट्गुणों में उनका सामाजिक जीवन भी सफल होता है श्रार जिन सट्गुणों से कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उन्नितशील होता है, उन्हीं सट्गुणों से मम्पूर्ण समाज भी उन्नत होता है। समाज-सम्बन्धा मट्गुण भी व्यक्ति का उसी प्रकार लाभ करते हैं, जिस प्रकार वे समाज का लाभ करते हैं। उटारता श्रोर न्याय-प्रियता दृसरों का लाभ करते हैं, किन्तु ग्राने मन में उटारता का भाव रखने से मनुष्य श्रपनी प्रसन्नता को बढाता है श्रीर श्रपनी न्याय-प्रियता के वह श्रपनी इच्छा-शक्ति को हढ बनाता है। इस प्रकार उक्त दोनो गुण सामा- जिक श्रीर वैयक्तिक हिंप से, श्रयांत् दोनों प्रकारों से उपादेय हैं।

प्रधान सद्गुण—प्रवान सद्गुण सम्बन्धी विचार भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न है। जिन गुणों को पुराने समय के यूनानी लोग प्रवान सद्गुण मानते ये, उन्ह मध्यकालीन यूरोप के ईसाई लोग प्रधान सद्गुण नहीं मानते ये। यूनानी मत श्रोर ईसाई मत में कुछ भेद श्रवश्य रह श्राया है, पर भेद होते हुए भी दोनों में कुछ समानता है। यूनानी विचार-धारा के श्रनुसार मुख्य सद्गुण चार हैं—श्रात्म-स्थम , शौर्य , विवेकशीलता श्रोर न्याय-प्रियता । इन गुणों की रूप-रेखा हम प्लेटो महाशय की 'रिपव्लिक नामक पुस्तक में पाते हैं। स्थम का श्र्य श्रपनी इन्द्रियों पर नियन्त्रण है। शौर्य का श्र्य लडाई में वहादुरी है। विवेकशीलता श्रपने जीवन को समक्त वृक्तकर चलाने में है शौर न्यायप्रियता दूसरे को उनके उचित श्रधिकार के श्रनुसार काम करने देने में है। ईसाई वर्म में दूसरे हो प्रकार के सद्गुणों पर जोर डाला गया है। उसमें श्राशा , अदा , उटारतां , चिरत्र की पवित्रता श्रीर श्रात्म-समर्पण महान् सद्गुण बताए गये हैं। यूनानी लोगों ने श्रपने नैतिक विचारों में ईश्वर श्रीर

<sup>1</sup> Temperance 2 Courage 3 Wisdom 4. Justice 5 Hope 6 Faith. 7 Charity. 8 Purity 9 Self-abnegation

मीति-ग्रास

\* \*

offing to though the soul may seem to rule the body admrably and the reason the vices if the soul and reason do not
themselves obey God, as God has commanded them to serve
lim they have no proper authority over the body and the
vices. For what kind of mistress of the body and the
vices can that mind be which is ignorant of the true
God and which instead of being subject to His authority is prostituted to the corrupting influences of the
most victors demons? It is for this reason that the
virtures which it seems to possess livelif and by which it

इस प्रसंग में सेन्द्र धगरदाइन महाद्यम का निम्नक्रिकित कपन उपनेन

restrains the body and the vices that if m y obtain and keep what it desires are rather vices than virtues so long as there is n reference to God in the matter For although some suppose that virtues which have a referen conjuste themselves and are desired only on their own account are yet true and gentime virtues, the fact is that even then they ar inflated with prid and are therefore to be reckoned vices rather than virtues. For as that which gives lif to the Besh is not derived

समय के अनुसार सद्गुण-सम्बन्धी विचारों का परिवर्तन होता जाता था। एक ही नाम से पुकारे जानेवाले सद्गुण यूनानी काल में एक अर्थ रखते थे श्रीर वर्तमान काल मे दूसरा श्रर्थ रखते हैं। उदाहरणार्थ शौर्य (बहादुरी) को लीजिये। यूनानी काल में रण में जो वीरता दिखाई जाती यी, उसीको शौर्य कहा जाता था, पर वर्तमान काल में समाज की क़रीतियों के विरुद्ध स्त्रावाज उठाने में जो हिम्मत की आवश्यकता होती है, उसे भी शौर्य कहते हैं। अपने विरोधियों की श्रालोचना सहते हुए न्यायपच्च पर डटे रहना उतना ही कठिन है, जितना किसी प्रवल शत्रु का रण में विरोध करना। श्रात्म-सयम शब्द के श्रर्थ में भी इसी प्रकार परिवर्तन हुन्ना है। किसी प्रवल प्रलोभन से चलायमान न होने की मनोभावना को स्रात्म-सयम कहा जाता है, परन्तु लगन के साथ काम करने में भी आ्रात्म-सयम की श्रावश्यकता होती है। श्रतएव श्रव श्रात्म सयम के श्रन्तर्गत मनोयोग से श्रपने काम में लगे रहने का भाव भी श्रा जाता है। इसी प्रकार न्यायपराणता के अन्तर्गत दूसरों के प्रति उदारता दिखाने का भाव भी त्रा नाता है। सामान्यतः न्यायपरायस्ता दूसरों के प्रति श्रपने ऋस को ठीक से चुकाने का श्रर्थ रखती है। जिस व्यक्ति ने हमारे प्रति भला किया है, उसके प्रति हमें भी भला करना चाहिए, यही न्यायपरायणता है। न्यायपरायणता में सावारसात: उदारता का भाव नहीं आता । पर विचारों के विकास के साथ-साथ श्रव यह मान भी श्राता जा रहा है। विवेकशीलता का पुराना श्रर्थ समाज मे कुरालता पूर्वक त्राचरण करना था। श्रदूरटर्शिता को श्रविवेकशोलता कहा जाता था। पर स्रव विवेकशीलता का ग्रर्थ स्रपने ग्रापको उचित ग्रादर्श की माति में लगाना भी माना जाता है।

यूरोप में निन सद्गुर्णों को ऊँचा माना गया है, उन्हें भारतवर्प में वैसा ही ऊँचा नहीं माना गया । श्रतएव यूरोपीय विचार-धाग को समभने समय

fron flesh, but is above it, so that which gives blessed life to man is not derived from man but is something about him, and what I say of man is true of every celestial power and virtue whatsoever—Saint Augustine. The City of God Bi- VIII Sec 25.

**₹**२२ नीति शास्त्र

पमामकाची हिन्दी कामका संस्कृत शान्त्र में नहीं होता । किसी राष्ट्र की संस्कृति का विकास उसकी मापा के विकास के साथ साथ होता है। झतएक संस्कृतिक भावीं के घोतक राष्ट्री को बाने किना किसी समाज की संस्कृति को समस्ता कठिन है। सब्गुर्णों की एकता—चरित्र के सनेक स्वृगुध साने गरे हैं। इनमें देश-फाल का भी मेद होता है। पर मदि इस तास्विक इक्षि से देखें तो चरित्र के छमी सद्गुर्कों में एकता खरी है। एक सद्गुर्क की बृद्धि से मनुष्य के दूसरे सद्भुवों की भी इदि होती है और एक के हास से वसरों का हास होता है।

वहाँ के सब्युक्त-धोतक राज्यों को बानना झावहबक है। किसी विशेष शरू के हाय पूरोप में होता है। बिस माबका समावेश होता है; उस माब का समावेश उन्हें

ग्रवएन यह मूनानी कहानत साथक है कि बिस स्वक्ति में एक तर्मुख पाना बाता है, उसमें दूसरे सद्गुख भी पाने बाते हैं। ऐसा कोई सद्गुख नहीं, बितको मास करने के लिमें विश्वक की कावरूपकता न हो । सत्तर्थ स्करात महाराध मे विवेक को प्रधान चद्गुया माना है। विवेकपुक्त साइस ही साइस स्थाना बाता है। विवेक के प्रतिकृत को साहत दिसाया बाता है उसे हठ कहा बाता है। इस्पर्य विवेक हमें शहरी आस-संपनी और स्थाय-प्रिव बनाता है। अठप्य विवेक-द्यारा सभी सद्गुर्थों में एकता काती है । सब मदि इस कारम-संयम की इप्रि से देखें का भी इमें चरित्र के सभी सद्गुर्खों में एकता दिसाई देगी। बिट स्पर्कि की बापने काम काबू नहीं है। वह न वी विवेकी है और न साहती मा स्याय-परायपः हो । झारम-स्थम से विचारों में राष्ट्रता सीर हहत काती है उसाह की दृष्टि होती है कीर मनुष्य स्वाय-प्रिय बनका है । विकार

चरित्र निर्माश के साधन

निवे स कीर उदाहरण का प्रमाव-नीविन्छास के सम्मदन का प्रधान उद्देश्य प्रथमे बरिव की नैविक बनाना है । बालकों का बरिब नैविक भेने बनाया बाता है। इसे इम शिका समाविशान से तीलते हैं। बातकों के बरिब के निर्माण का की देन है, यही तम बान बाप के चरित्र-निर्माण का भी है।

धार धारम-तमम का कम्यास तभी सत्गुर्वो के प्राप हैं । इसके दिना कीर्र सदगुरा चेमन नहीं । विचार धार धारम-संयम भी एक वृत्तरे पर धालित हैं !

चरित्र के निर्माण में ऊँचे श्राटशों श्रीर श्रपने कर्त्त व्यों का जान श्रावश्यक है। परन्तु इनके त्रतिरिक्त ग्रीर भी भर्ला श्राटतों के वनने की श्रावश्यकता होती है। ये भली श्रादतें दूसरे लोगों के मन्निटेंश श्रीर श्राचरण के प्रभाव से बनती हैं। इम जिस प्रकार के वातावरण मे रहने छौर दूसरे भले लोगों को जैसा छा चरण करते देखते हैं, उसी प्रकार का श्राचरण करने की प्रवृत्ति हमारे मन में भी उत्पन्न हो जाती है । प्रत्येक मनुष्य श्रपने श्राप को भन्ना बनाना चाहता है। परन्तु यदि उसमे इच्छा-शक्ति का वल नहीं है, तो केवल भले श्राटशों के शान से ही वह भला नहीं वन जाता। नैतिकता पर विचार न करके श्राचरण करनेवाले व्यक्ति को नैतिक ज्ञान से लाभ न होकर कभी-कभी हानि ही होती है। इच्छा-शक्ति की निर्वलता की श्रवस्था मे जब किसी मनुष्य को नैतिक ज्ञान दिया जाता है, तत्र इसमे उसके मन मे श्रम्तद न्द्र की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसका वाह्य मन तो श्रादर्शवादी वन जाता है, किन्तु श्रान्तर मन पाराविक श्रवस्था में ही रहता है। इसके परिस्णाम-स्वरूप उसके मन के दोनों भागों में संघर्ष श्रारम्भ हो जाता है, जिससे उसकी मानसिक शक्ति का श्रपन्यय होता है। इससे उसकी इच्छा-शक्ति ख्रौर भी निर्वल हो जाती है ख्रौर वह अपनी इच्छा के प्रतिकृत ग्रपने ग्रापको ग्रपराध की श्रोर जाते हुये पाता है।

यिट ऐसे व्यक्ति को नैतिक उपदेश न देकर सहन मान से सदाचरण के लिये निर्देश टिये नार्ये, यदि उसकी प्रशसा करके उसके आत्म विश्वास को बढ़ाया नाय, तो उसका अधिक कल्याण होगा। अपने आप को दिये गये कल्याणकारी आत्म-निर्देश भी हमें अधिक उन्नत बना सकते हैं। अभ्रे नी में एक कहावत है कि सफलता के समान सफलता देनेवाली दूमरी कोई वस्तु नहीं है। नो मनुष्य अपने विचारों को रचनात्मक बना लेता है, वह अपने आप में नैतिक सुधार करने में समर्थ होता है।

मले लोगों का श्राचरण भी हमें चारत्र-निर्माण में प्रोत्साहन देता है। दूसरे लोग जैसा काम करते हैं, वैसा ही काम करने की प्रवृत्ति हम में भी उत्पन्न हो जाती है। प्रत्येक बुरा श्रयवा भला श्राचरण सकामक होता है। जब किसी व्यक्ति का श्राचरण विशेष प्रकार का होता है, तो दूसरे लोगों का व्यान उसकी श्रोर श्राकर्षित हो जाता है। किर-इसकी विभिन्न कियाएँ दसरे लोगों के मन में उसी नीति शास्त्र

178

के समान भाषरम् करने के लिए भे रखा उत्पन्न करने समती 🕻 । सतएन कियी पिरोप स्पक्ति **डे झावरव** में पूथरे शोगों डो प्रमावित बरने डी शकि गमन्ड व्यक्ति की क्रवेद्धा कविक होती है। यदि इस विशेष व्यक्ति का चरित्र स्पृत है सुन्दर हुमा, तो उसके म स-पस रहनवाले सभी लोगों का बरित्र मधन माप हो सन्दर हो भाता है।

एक बार छेपट फौरियस नामक इंसाई महारमा ने बापने एक मित्र से कहा चलो। झाच इस इत नगर के लोगों को कुछ धर्मोंपरेश दे झामें। अनकी मह पात सुनकर उनके शिष्म उनके साम हो लिये। प्राताकाल ने कपने मठ से निक्तों बौर पूरे दिन उस नगर में चूमदे खें। वहाँ तक कि एक भी गली देती न रही क्यों मे न गमे हों। बद दिन दक्तने क्षणा सब में मठ की कोर लौडने की है इसी बीच एक शिष्य ने सेवट क्रेंसिस से पूजा- रिता! इस पर्मोक्टेश देवा

कब प्रारम्भ करेंगे !" इस पर सेएट फ्रें सिस ने कहा— 'हम लोग ब्रमी तक क्या

कर रहे में ! इस इत नगर के एक-एक गत्ती में सवे ! इस नगर के तीगों के निये वह धर्मोपरेश या । उन लोगों ने हमें देखा हमारे उपदेशों दे नारे में 🗺 ने ब्राप्त में क्यों की सीर दे स्वाग के बीवन की महत्ता की सपने हरन में दह कर तके। सक्ते मार्ग पर चक्कने में बाद उन्हें उतनी कठिनाई न हों<sup>गीर</sup> वितनी पहले होती भी । क्या यह मर्गोफेश नहीं है !" उपर्शुक्त सन्त का काचरण चरित्र-निर्माण में उदाहरण की महत्ता हो दशास है। बारतब में इस केवल फिरी विशेष स्पक्ति के बाजरण से शी नहीं। बरन क्रफ्ते सम्पर्क में ब्रानंबाते समी **लोगों के ब्राबरशों** से प्रमा<sup>हिट</sup>

बाताबरक को सभारता पहला है। व्यापक उद्देश्य की उपस्थिति—अपने आपको किसी एक महस्त्र है त्तवप की प्राप्ति में लगा देना करिक-निर्माख का वृक्षरा उपाय है। बब तक कोई सनुष्य किसी सहान् उद्देश की पूर्ति में बापने बापको नहीं सगा हेता तब त्र उसमें परित्र के वे सदगुरा नहीं बाते को उतके बीवन को बावर्स बीवन बनाने के क्षित्रे कावरमक हैं । किसी महान् उद्देश्य में क्षणने पर उसे उसी उद्देश को मारि के हैत. बुखरे लोगों के साथ काम करना पहला है क्योर यह बसरों है

होते हैं। बातपन किसी विशेष स्वधि के ब्राप्तरस को सुवारने के लिये सम्पूर्ण

भाय काम करना मनुष्य के चरित्र का वास्तविक निर्माण करना है। किसी मनुष्य का उद्देश्य विज्ञान का श्रव्ययन, किसी का समाज की सेवा, श्रीर किसी का उद्देश्य किसी का श्रव्ययन, किसी का समाज की सेवा, श्रीर किसी का उद्देश्य किसी श्रथवा कला की दृद्धि प्रथवा धर्म का प्रचार श्रादि हो सकता है। मनुष्य का उद्देश्य चाहे जो कुछ हो, पर जब तक वह इस प्रकार का नहीं हो जाता कि उद्देश्य के लिये वह अपने श्रापका भूल जाये, तब तक उमका चरित्र सुगठित नहीं होता। किसी सद्गुण के विकास के लिये यह श्रावश्यक है कि हम दूसरों से मिलकर किसी ऐसे उद्देश्य के लिये प्रयत्न करें, जो सच्चा श्रीर तात्विक है।

श्रभ्यास की महत्ता—चिरत का प्रत्येक सद्गुण श्रभ्यास से श्राता है। ऐसा कोई सद्गुण नहीं, जिसे मनुष्य श्रभ्यास के द्वारा प्राप्त न कर ले। मनो-विश्वान की पुस्तकों में चिरत्र के सद्गुणों को प्राप्त करने के उपाय बताये जाते है। भली श्रादतें ही चिरत्र के सद्गुण श्रीर सुरी श्रादतें चिरत्र के दुर्गण कहें जाते है। श्रादत डालने के जो नियम हैं, वे ही सद्गुण-प्राप्ति के नियम हैं। किसी सद्गुण को प्राप्त करने के लिये हमे पहले उन पर पर्याप्त त्रिचार, फिर नित्य-प्रति अभ्यास करना पडता है। जिम व्यक्ति का सकल्य जितना दृद्ध होता है, किसी सद्गुण को प्राप्त करने में वह उतना ही श्रधिक समर्थ होता है। श्रभ्यास को लगातार जारी रखना श्रावश्यक है। प्रार्भ में ही श्रभ्यास में दिलाई डाल देने पर प्रादत नहीं बनती, श्रीर इस प्रकार कोई भी सद्गुण नहीं होता।

तप श्रीर त्याग — चिरत्र निर्माण के लिए तप श्रीर त्याग भी श्रावण्यक होते हैं। श्रपनी प्राकृतिक इच्छाश्रों के बश में होकर हम श्रपने श्राप को किसी एक श्रोर जितना ही मोट देते हैं, उतना ही हमें स्वय को दूसरी श्रोर मोडने की श्रावश्यकता होती है, जिससे कि हम स्वामाविक साम्य को प्राप्त कर सकें। इस प्रकार जिस मनुष्य को विलासिता की लत लग गई है, मानसिक साम्य प्राप्त करने के लिए उसे तप के जीवन की श्रावश्यकता होती है। श्रतएव जो व्यक्ति जितना ही श्राराम का जीवन व्यतीत कर रहा है, उसे श्रपने चिरत्र निर्माण के लिए उतना ही कठोर जीवन व्यतीत करना पडता है।

तप के जीवन की एक श्रौर उपयोगिता है। तप में मनुष्य को श्रपने श्राप को नियंत्रित करना पडता है। श्रपनी पाशिवक प्रवृत्तियों पर श्रिधिकार प्राप्त करने के लिए उसे यत्न करना पडता है। इससे उसकी इच्छा-शक्ति 124

यसपति होती है। को व्यक्ति सपने साप है लहकर सपने पाशिक्त स्थान पर विकास है सपिकार करता है, वह सामग्री हच्छा-वाक्ति को उठमी हो सपिक क्ल-पती करता है। परस्त सरवाह कर समि उपयोगी होता है जब वह ममुप्प के लीकर में पत्त करने हे उपयित हो बाता है। वह बाग-बुमकर हर प्रकार के सप्यक्षित को लाया बाता है। स्थार कर मनुष्प सपने माइटीक स्थान्त पर निर्माण करने के लिए ही कोई कड़ीर तथ करने सम्बाद है वह उठमें सत्तास्थ स्थिम मान उदम्य हो खबा है। सारम-विकास की रूपन्न रखनेवाले म्यक्ति के स्थान स्थानमान का उत्तम होना मानिक स्थान के विद्यान की लिति को हराया है। हर मानिक रोग की सरक्या कहा बाता है। हैशी स्वक्ता में मनुष्य की मीगेन्हार्य स्थानी दोर का गुप्त मार्ग कीव विकासी हैं।

कारम निरीक्षण-- धरित्र निर्मास के लिए बारमनिरीक्षक करते खना इन्द्र दूर तक बानरयक होवा है। इससे मनुष्य अपने की बहुत दूर एक नैतिक भूनों हे बचाता रहता है। परन्तु प्रदनी बुदियों की बालोक्सा एश ही करते रहना और उठके विमे बाध्य मर्स्तना करते रहना एक प्रकार का सानतिक रोग है। इसके मनुष्य को इच्छा राज्य कतकती न होकर क्षीय हो काती है और मनुष्प का चरित्र विभारत होने लगता है। इस प्रकार की मनीइति से क्यन का एक उपाय यह है कि इस कारने की तथा ही रचनारसक कार्य में तसाए रहें। किसी पुर्वसता से बक्तने का सब सम उपाव उस पुर्वसता पर स्मान न बमा कर उसके विरोधी सद्गुर्वी के बाम्यांत में बापना च्यान बगाना है। मनुष्य का प्यान वित कोर मंत्रित रहता है वह ऋपने भापको बनायास उसी कोर बाते हुए यवा है। यदि कोई मनुष्य किवी हुएई के लिए सपनी। मर्लना करका रहका है तो नइ देलोग्य कि नइ आयों न कड़कर पी<del>ठे</del> की ओर ही दनेला बाठ्य है। भारत-मर्समा का भाव न जाने दे उत्तमें मसे ही वह तुर्गया विशवे शिप वह बात्म भर्तना करता है, परन्तु इस प्रकार उसमें कोई ऐसे सद्गुख हट्ट न होंगे वित्तते कि उत्तक मारित इड् वते । भारित की इड्ता क्रापने प्यान की किती रचमाध्यक पर्तुच के उत्पर केन्द्रित करने से हो। ब्रासी है। एससन महाराम के इस कमन में मौतितक तस्य है कि मले लोग बापनी भूजी का मान्दिकत नवें मले

काम करने के श्रितिरिक्त किसी दूसरे प्रकार से नहीं करते। वे पुरानी भूलों के लिए सदा श्रात्म-भर्त्सना नहीं करते।

उपर्युक्त कथन का यह श्रयं नहीं है कि मनुष्य को श्रयनी दुर्वलन ताश्रों को जानने की चेष्टा तथा श्रात्मिनिरीच्या ही न करना चाहिए । श्रयने श्रायको सुधारने श्रोर हद चिरत्र-गठन के लिए श्रयनी दुर्वलताश्रों को पहचानना नितात श्रावश्यक है । परन्तु जो व्यक्ति इतने से ही सतोप कर लेता है, वह श्रयने श्रापको घोखा देता है। वह सदा श्रात्म-मर्त्सना की श्रनुभृति करता रहता है। दोस चिरत्र का निर्माण श्रालोचनात्मक विचारों से नहीं, वरन् रचनात्मक विचारों से होता है। इसके लिए मनुष्य को ऐसा श्राच-रण करना चाहिए, जिससे उसे श्रात्म-प्रसाद श्रीर श्रात्म सतोप की श्रनुभृति हो।

श्रातम-निरीक्षण से चिरित्र का कोई भी सद्गुण प्राप्त किया जा सकता है। पर इस अभ्यास को जारी रखने के लिये मनुष्य में इच्छा की प्रवलता का होना आवश्यक है। मनुष्य जिस लच्य को प्राप्त करना चाहता है, उमें वह अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। इच्छा की प्रवलता हो उसकी लगन का आधार होती है। इच्छा की यह प्रवलता किसी पदार्थ के ऊपर वारवार विचार करने से आती है।

चिरित्र का कोई भी सद्गुण एकाएक प्राप्त नहीं होता। चिरित्र के सद्गुणों को प्राप्त करना अपने प्राकृतिक स्वभाव के प्रतिकृत जाना है। जब कोई व्यक्ति किसी एक गुण को वृद्धि एकाएक कर लेता है, तो उसको प्राकृतिक इच्छाओं का प्रवल दमन हो जाता है। इसके परिणाम-स्वरूप उसके मन मे अनेक प्रकार की प्रतिक्रियायें उत्पन्न हो जाती है और उसका सद्गुण ही उसकी मानिक अशान्ति का कारण वन जाता है।

श्रात्म-संयम — चिरित्र के सभी गुणों के लिये श्रात्म-सयम की श्रावश्यकता है। यह दूसरों के कल्याण श्रीर श्रात्म-कल्याण के लिये श्रावश्यक है।

<sup>&</sup>quot;New Actions are the only appologies and explanations of the old which the noble can bear to receive or offer"—

११८ नीवि ग्राञ्च

क्या तो है ही पर को झप्ता बीवन सुनी बनाना चाहता है उसे भी माम्म पंपम की बावर्शक्या है। साम्म संपम के विपरीठ विश्ववक्तील्या है। विश्ववन्तील्या से वैपविक साने हैं। किन मठ्या में झास्म संपम का झम्मव है और विश्ववनील्या की हर्षि हैं। वह विश्ववन्तीग से भी सुक्त मान नहीं कर पर्या। विपसी के मोग करन की शक्त उनसे गत्ती एव बाती है। वव मकार के भीग सन्ते समझ सक्तर भी वह उनसे मुख मान तर्ही कर सक्तर । इससे वह मनव है कि सुक्त विपनी में नहीं वहिक हमारी सानिक्त प्रक्रियों हो है। को क्लिक्ट निरुग्त हैं।

बिस स्पष्टि को समाब का कोई काम करना है, उसे बारम-संगम की बावरन

विपसीन्त्रण होता है जह उठना ही शक्ति होना होता है और उनमें विपस्त्रीय मिन के उठनी हो इसी होती है। सन को बार-बार सुख से से जाते के की एक बार की उठनी हो जाने के अपने को स्वार मिन के उठनी हो जाने के अपने के अ

विवार उहीं पर्तीय है— ह्यारम-नियंक्य को प्राप्त करने के लिये पहले उस हुए गये को बीठना बारिए को स्कृत कर है दिलाई देशों हैं। यी है यह इमार से को करा में किया का स्वार्ध कर है। दिलाई करने किया करना क्या करना क्या करना क्या करना क्या है। वीधे व्यक्तिया आकरम बदीर इचि प्रेड्यन में रहूक कर है। परित्र की इपरांच हैं। यहां इसे लहुक हुएइसी को होको का प्रयान करना परित्र की हुएइसी हैं। परित्र का क्यान करना नियंत्र के के परित्र की हुएइसी को प्राप्त करना कार कार किया की प्रयान करने के लिये परित्र के इस्त अपने कार करना की प्रयान करने के लिये परित्र करने उपने कार करने की स्वार्ध के स्वार्ध करने के स्वार्ध के स्वार्ध के स्वार्ध करने स्वर्ध करने स्वार्ध करने स्वार्ध करने स्वार्ध करने स्वार्ध करने स्वर्ध करने स्वार्ध करने स्वार्ध करने स्वार्ध करने स्वार्ध करने स्वर्ध करने स्वार्ध करने स्वार्ध करने स्वार्ध करने स्वार्ध करने स्वर्ध करने स्वार्ध करने स्वार्ध करने स्वार्ध करने स्वार्ध करने स्वर्ध करने स्वार्ध करने स्वार्ध करने स्वार्ध करने स्वार्ध करने स्वर्ध करने स्वार्ध करने स्वार्ध करने स्वार्ध करने स्वार्ध करने स्वर

भंजन-कीर्तन में, गाने-रोने में—सभी जगह भोजन का स्थान श्रवश्य रहता है।
मिद्रों में प्रसाद के लिये जितने लोग जाते हैं, उतने हिरकीर्तन के लिये नहीं जाते।
जहाँ प्रसाद की कभी हो जाती है, वहाँ दर्शकों की भीड भी कम हो जाती है।
इस प्रकार हमारे सभी कार्यों के द्वारा जिह्वा का नियत्रण शिथिल होता है।

फिर भोजनों मे भी नये-नये श्राविष्कार होते जाते है। धनी लोग दिन में कभी चार बार श्रीर कभी छह बार खाते हैं। प्रत्येक समय कुछ नये खाद्य-पदार्थ की चाह रहती है। बहुत से धनी लोगों के रसोइये दिन भर कुछ-न-कुछ रसोई तैयार ही करते रहते हैं। फिर खाने के पदार्थों में जितना ही परिवर्तन किया जाता है, मन उनसे उतना ही श्रमतुष्ट होता जाता है।

इस प्रकार की ग्यव्यू-गीमारी की उचित चिकित्सा उपवास ही है। यदि अत्येक धनी व्यक्ति महीने में दो बार उपवास करे, तो एक ख्रोर उसे भूल ख्राविक लगेगी जिसके कारण उसे नित्थ प्रति खाने की नई-नई वस्तुर्ख्यों को खोजने की ख्रावश्यकता न हो, ख्रीर दूसरी छोर समाज में रसोइए कहलाने वाले लोगों का समय वच जाएगा। इससे उनके स्वास्थ्य में भी पर्याप्त सुधार हो जाएगा। उपवास का लच्य केवल किसी एक दिन विना भोजन के रह जाना नहीं, वरन् वार-बार भोजन करने की ख्रावत ख्रीर चटोरापन को छोड देना है। इससे ख्रानेक प्रकार के लाम है।

जो न्यक्ति पेट्रपन को छोड देता है, उसमे श्रालस्य भी नहीं ठहरता। जन श्रालस्य को श्राटत छूट जाती है, तो मनुष्य में कामुकता भी कम हो जाती है। जो जिहा के लालच को वश में कर लेता है, वह कामुकता के प्रलोभन को भी जीत लेता है। इसी प्रकार उसमें धीरे-धीरे श्रपनी वाणी श्रीर विचारों पर नियत्रण स्थापित हो जाता है। श्रतएव जो व्यक्ति श्रात्म-नियत्रण प्राप्त करना चाहता है, उसे नियत्रण भोजन से प्रारम करना चाहिये। किसी प्रकार के श्रतिक्रम के प्रायश्चित-रूप उपवास भी लाभकारी होना है।

जव श्रात्म-नियंत्रण प्राप्त करने की इच्छा रखनेवाले व्यक्ति सुख को एकाएक त्याग करके कठोर तपस्या का जीवन व्यतीत करने लगते हैं, तब इस प्रकार की तपस्या के जीवन में श्रात्मसयम की वृद्धि नहीं, श्रिपतु रोगों की उत्पत्ति होती है। एकान्तता से मनुष्य एक प्रकार के सद्गुण को भने ही प्राप्त कर ले, पर उसमें दूसरे दुर्गुण उत्पन्न हो जाते हैं। दुर्वासा श्रुपि भारी तपस्वी थे, पर उनमें मीरी शास्त्र

वित व्यक्ति को तमात्र का कोई काम काना है। उसे ब्राग्ससंबम की बायर क्या ता है ही पर को बादना बीयन मुती बनाना चाहता है। उसे भी कार्र्य संपम की बायरमक्ता है।

115

खाम विमा के विश्वीत विश्वयक्तीसुम्य है। विश्वक्तीसुम्य ते वैर्गंडर होता है। दिन तहुंच्य में माम वीम का ब्राइन है होते विश्ववक्तीसुम्म की बात है। दिन तहुंच्य में माम वीम का ब्राइन है होते विश्ववक्तीसुम की विश्ववक्तीसुम के विश्ववक्तिस्थ के विश्ववक्तिस के विश्ववक्तिस्थ के विश्ववक

रच्या गरित के निवल हो जान पर मनुष्य बातनाओं का दात बन बाता है।

इन प्रकार की मानांगक गुलामी के महाप्य करा यूनी बना रहण है।

अब सहन प्राता है कि सारम नियमक हैये प्रात किया बाय । इव प्रकेष

करत के प्रतिक सलक और उमान-जुवारक महारामा उपलब्धन का निमानिक्षित्र

विचार उन्नीननीय है—"सारम नियंग्य को प्राता करने के सिर्म पहरे के

सुराहों को बात में किया का उपलब्ध है। बहु कर के दिलाई देते हैं। बीठ दश्म

इस्पहों को बात में किया का उपलब्ध है। बहु कर के हिलाई देते हैं। बीठ दश्म

कराई में महाम श्रीकार इस्ता कार्य कार्य हुए बहु सुराहों हैं। बीठ क्षिम्यार सालाय चर्डार इस्ति चेट्टान में स्कृत बुराहों हैं। बीठों क्षिम्यार सालाय चर्डार इस्ति चेट्टान में स्कृत कर के वरित की

इस्ता है। पहले हमें दश्च हुएहों हो मोना का प्रमान कराई

स्वारमों हैं। पहले हमें दश्च हुएहों हो मोना का प्रमान कराई

स्वारमों हैं। पहले हमें पहला कराई स्वारमा सहस्रम ने कार्यम

निपत्रम को प्रात्त करते के किये पहला करम उपनार को रहना बताय है।

स्वर्ध की विचा को बता में करने का शावन अपनार है। स्वर्ध में स्वर्ध की स्वर्ध की उपनार है। वर्ष मार उपनार को स्वर्ध की कार्य है। वर्ष मार उपनार को स्वर्ध की स्वर्ध की

का दी मक्स क्यान रहता है। किसी के मिक्सने-क्रलाने में शादी-विवाद में

भजन-कीर्तन मं, गाने-रोने मे—सभी जगह भोजन का स्थान श्रवश्य रहता है।
मिंदरों में प्रमाद के लिये जितने लोग जाते हैं, उतने हरिकीर्तन के लिये नहीं जाते।
बहाँ प्रसाद की कमी हो जाती है, वहाँ दर्शकों की भीड़ भी कम हो जाती है।
इस प्रकार हमारे सभी कार्यों के द्वारा जिहा का नियत्रण शिथिल होता है।

फिर भोजनों मे भी नये-नये श्राविष्कार होते जाते हैं। वर्ना लोग दिन म कभी चार बार श्रीर कभी छह बार खाते हे। प्रत्येक समय कुछ नये खाद्य-पटार्थ को चाह रहती है। बहुत से धर्मा लोगों के रसोइये दिन भर कुछ-न-कुछ रसोई तैयार ही करते रहते हैं। फिर खाने के पदार्थों मे जितना ही परिवर्तन किया जाता है मन उनसे उतना ही श्रसतुष्ट होता जाता है।

इस प्रकार की ग्यन्तू-गीमारी की उचित चिकित्सा उपनाम ही है। यदि भत्येक घनी व्यक्ति महीने में दो बार उपनाम करे, तो एक छोर उसे भूल छिवक लगेगी जिसके कारण उसे नित्य प्रति खाने की नई-नई वस्तुष्ठों को खोजने की खावश्यकता न हो, छोर दूमरी छोर समाज में रसोइए कहलाने वाले लोगों का समय वच नाएगा। उसने उनके स्वास्थ्य में भी पर्याप्त सुधार हो नाएगा। उपनास का लच्य केवल किसी एक दिन विना भोजन के रह जाना नहीं, वरन् बार-बार भोजन करते की छाटत छोर चटोरापन को छोड देना है। इससे छनेक प्रकार के लाम है।

जो न्यक्ति पेट्रपन को छोड देता है, उसमे श्रालस्य भी नहीं ठहरता। जन श्रालस्य को श्राटत छूट जाती है, तो मनुष्य में कामुकता भी कम हो जाती है। जो जिहा के लालच को वश मे कर लेता है, वह कामुकता के प्रलोभन को भी जीत लेता है। इसी प्रकार उसमें धीरे-धीरे श्रपनी वाग्गी श्रीर विचारों पर नियत्रग् स्थापित हो जाता है। श्रतप्य जो न्यक्ति श्रात्म-नियत्रग् प्राप्त करना चाहता है, उसे नियत्रग् भोजन से प्रारम करना चाहिये। किसी प्रकार के श्रतिक्रम के प्रायश्चित-रूप उपवास भी लाभकारी होना है।

बन श्रातम-नियत्रण प्राप्त करने की इच्छा रखनेवाले व्यक्ति सुख को एकाएक रवाग करके कठोर तपस्या का जीवन व्यतीत करने लगते हैं, तन इस प्रकार की तपस्या के जीवन में श्रात्मस्यम की वृद्धि नहीं, श्रापित रोगों की उत्पत्ति होती है। एकान्तता से मनुष्य एक प्रकार के सद्गुण को भन्ने ही प्राप्त कर ले, पर उसमें दूसरे दुर्गुण-उत्पन्न हो जाते हैं। दुर्वासा श्रृपि भारी तपस्वी थे, पर उनमें

कीप भी मात्रा भी क्रमिक भी | ये रामचंद्र की भी मरम करने की वैपार हो गर्के में । इसी मकार विश्वामित्र में सपस्या का बत या; किन्द्र ठनमें भारी व्यक्तिमन मी था । इतने क्रविक कारम निर्मत्रया राजा बनक और रामचंद्र में गामा बार्चा है। घट्रप कीवन में ब्रिश्तना बारम निर्भवया होने की संमावना है, सिद्ध बीकन में उतनी नहीं । सब्दे कारम नियंत्रया की परीका विध्यों की उपस्थित

में सपने सापको वरा में करके रखने में हैं। ब्रोप का नातानरबा होने पर शान्त सन रहना सिदना शेवस्कर है। उदाना कीम के वादावरस के बागाव में होन के

नीवि-शास्त्र

11

शनमन न करने में नहीं है।

का होता लगाव है ह

सरकता - भवदार की करतता कीर अकाद एक देश सन्तुच है के पैपकिक और शामाबिक क्लबाया की हहि से शामकारी है। इसे प्राप्त करना मी इसारे अरित के निर्माश के लिये लामकारी है। बिल व्यक्ति के व्यवहार में एकाई और एरकता नहीं रहती अक्का मन करा दुःसी रहता है। उसपर न ती वृतरे सोग विश्वास करते हैं और म वह बुसरे सोगों पर विश्वास करता है।

वह सदा संदेशक मनोइति का बना रहता है। बापने स्पवहार में सर्वाई न रलने से समाज का दिस महीं होता। व्यवहार की सवाई विक की सवाई है भारती है। प्रत्येक मनुष्य को नहीं कहता चाहिमें को उत्तक्त वर्ण हो यह हान्यों को कपने भाव विद्याने के काम में न लावे। पर पर्दों की व्यक्तियमता कनपमूचक होती है। कितने ही सबसर पर कपने विकारों को पुसरों के समय मकाशित न करने में ही अपना और वृत्तरों का करनावा होता है। मनुष्य का वहा प्रिम और सामकारी छत्न ही बोलना चाहिये। स्पर्य की छत्मवाहिता चरित्र का **चद्रमुख नहीं श्र**पि<u>त</u> उसका दुर्ग**रा है**।

### वस्त

- रै नीविशास के प्रतुपार मनुष्य के सब्गुद्ध क्या है ! इस प्रतंग में घूनानी विचार-प्राप को राष्ट्र ग्रीविदे ।
  - २ वर्गुरा में देश काल का क्या सान है। क्या तर्गुर्यों में व्यक्तिगत मेर्

- स्वार्थ सद्गुण श्रोर परार्थ सद्गुण के भेट को स्पष्ट की जिये। यूनानी श्रोर ईसाई मत के श्रनुसार मनुष्य के प्रवास सद्गुण कीन कीन से है? श्राधुनिक काल में उक्त विचार-धाराश्रो में क्या विकास हुश्रा है?
- ४ जिस मनुष्य में एक सद्गुण है, उनमें सभी सद्गुण हे—इस विचार की मौलिकता को स्पष्ट की जिये छीर यह बताइये कि सद्गुणों में कहाँ तक एकता है ?
- ५. चरित्र-निर्माण के साधन कीन कीन से है ? चरित्र-निर्माण में उटाहरण का क्या महत्त्व है ?
- ६. चरित्र-निर्माण में तप श्रीर त्याग का क्या स्थान है १ क्या हम स्यागी मनुष्य को चरित्रवान व्यक्ति कह सकते है !
- ७ श्रात्म सयम की प्राप्ति मनुष्य केंसे कर सकता है ? इस सम्बन्ध में टाल्स-टाय महाशय के विचारों को स्वष्ट करके उनकी भी लिकता को दर्णाइये !

### हक्कीसवौँ प्रकरण

### व्यक्ति का नैतिक विकास

नैतिक यिकास का कर्म स्युष्ण के नैतिक विकास का क्रम क्या है इत प्रश्न के विशव में (सब

मिल विद्वानों के मिल मिल सत्त है। कुछ विद्वानों के ब्राउतार बायने बालने समाज के मित उमरित करने में अनुष्य का नैतिक विकास होता है और कुठों के ब्राउतार मतुष्य को ब्राप्ता कर्यभ्य सत्ता निर्देशन करना जाहिए। सत्तार के नैतिक निष्मा कमी ठीक होते हैं, और कभी वे ठीक नहीं मी होने।

न नारक निषम कभी ठीक होते हैं, और कभी वे ठीक नहीं मा हरें ने इसे तमल के उन्हों नेतिक निषमों की मानना चाहिए, को हमारी कनदास्था नर्म सेनेक क प्रतिकृत नहीं हैं। समाब भी अपने नेतिक त्रक्ष को मारि आर्थि के हाय ही करता है। स्पष्टित ने बेबल समाब के उच्चने-उन्चक कार्यों का बरिवर्ष

काडे उसे बीवित रसंता है, बरत वह आगो नैदिक बीवन को नामांबिक आर्य म क्वेंचा तटाकर समाव का मुकार मी करता है। वह समाव का नैदिक विकार करता है। अतराव आपने नैदिक विकार के लिए विजी भी स्पष्टि की सगाव के कार निर्मर न होकर बामनी तुक्ति से काम सेना बाहिय। क्यी

उत्ते तमान के प्रातुष्ठार काम करता पहेंचा कीर कमी तमान के प्रतिकृत्ता । इत्तेयत के प्रतिक विद्यान एक एवं नेवले महात्रप का करने हैं मी मार्कि प्रधान प्राप्त केतार के तुष्ठी लोगी हो देहरा बजाने की इसके कार्य हैं नह सायन में अमेरिकता की बोर नाता है कि ने की महायप के एक करने में मीर्तिक तथा है कि वो मार्कत सार्य कार्यक्रिय का विकास से प्राप्तिक सार्यक

To wish to be better than the world is to be already of The way t immorality -F H Bradler

के व्यक्तित्व से ऐक्य कर देता है, वह उतना ही श्रिधिक नैतिक है, श्रौर जो श्रपने श्रापको किसी विशेष प्रकार का व्यक्ति मानकर समाज के लोगों से मिन्न प्रकार का श्राचरण करता है, वह श्रपना पतन हो करता है। उसे यह श्रिममान हो जाने की समावना रहती है कि में दूसरे लोगों से श्रिक्त श्रच्छा हूँ इसके कारण भूल करने पर वह दूसरे लोगों से शिक्ता ग्रहण नहीं करता, उनकी वात नहीं सुनता श्रौर श्रपने हठ में ही लगा रहता है। उसकी हठ की मनोश्रचित के कारण उससे कठिन भूलें भी होती हैं। जो व्यक्ति उसका विरोध करता है, वह उसका विनाश करने के श्रथवा उसे दूसरे लोगों की दृष्टि में गिराने के लिए तुल जाता है। इस प्रकार वह दूसरे व्यक्ति को नीचा सिद्ध करने की चेष्टा करता है। पर इस प्रकार की चेष्टा करना ही श्रनैतिक श्राचरण है। जब कोई व्यक्ति श्रपने श्रापको श्रसाधारण व्यक्ति—सत, महात्मा, साधु श्राटि मानने लगता है, तो उससे भारी नैतिक भूलें श्रवश्य होती है। उसके श्रिममान को नष्ट करने के लिये ऐसी भूलों का होना श्रावश्यक भी है।

परन्तु श्रपने श्रापको समाज का विशेष व्यक्ति मानना जिस प्रकार नैतिक मूल है, उसी प्रकार समाज की श्रविवेक-युक्त प्रथाश्रों श्रथवा विचारों का समर्थन करना भी नैतिक भूल है। समय-समय पर हमे समाज की प्रचित्त रूढियों श्रौर विचारों का विरोध करना पहता है। इस विरोध के लिये समाज के प्रमुख लोग हमसे श्रप्रसन्न हो जाते हैं, श्रौर द्रुपड देने की भी ठान लेते हें। पर यिं उन लोगों के द्रुप्ड के भय से हम श्रपने सत्य श्रौर विवेक पर श्राधारित निश्चयों को वदल दें, तो हमारा नैतिक विकास होना सभव नहीं। श्रपने श्रापको समाज का विशेष व्यक्ति सिद्ध करने के लिये समाज की रूढियों का विरोध करना एक वात है, श्रौर समाज के वास्तविक कल्याण हेतु उसकी रूढियों को वदलने की चेष्टा करना दूसरी वात है। श्रमेरिका में गुलामों से काम लेने की प्रयाप्रचित्त थी। वहाँ के धनी लोग श्रम्भीका से निर्श्रोग्रों को मगाकर श्रपने खेतों में जबरदस्ती काम कराते थे। इसे वे विल्कुल नैतिक श्राचरण मानने थे। काम में किसी प्रकार की त्रुटि दिखाने पर गुलाम लोग पीटे जाते थे। उन्ह राने, पीने, सोन श्रौर विवाह-शादी की कोई भी विशेष सुविधा नहीं दी जाती था। व जानवरों जैसे रखे जाते थे। इन लोगों की यह दशा देखकर वहाँ के

२६४ नीति-शास्त्र कुछ सह्दय व्यक्तिमों ने बापने मन में इस प्रथा को बाला करने की अन्तती।

जिन लोगों ने एक्क बान्तालन उठाया, उन्हें मारम्म में बनका का विशेष बच्च एका भीर इस विरोध के कारण उन्हें को के मकार को मंत्रवारों उहती थीं। परम्य करत में वे सफल द्वार । यहि वे सम्बन्ध में मनितित विचारों के सहकार ही अपने विचारों की बना लेटे सो समिरका में गुलामों से काम केने की मब का अपने न होता । इनी मकार सुपर, वक्षरात बादि महापुर्यों ने विन विचारों को उनित समाम, उन्हों के अनुसार उन्होंने अपने सावरों को बनाया और येथे ही विचारों का स्टारीने समान में मनार विचार

पर समाब के इस विदोध क्यकियों के लिये बिठ तियम का पातन करने ठीक है उस नियम का पातन करना समाब के सावारण व्यक्तियों के दिने ठीके नहीं है। समाब के कई लीग सामाधिक नियमों प्राप्ता करहेवों का विधेय उपायन क करनाया के लिये नहीं चरन प्राप्ती किनी प्राप्तार को गोरिष्कां कों को दुस करने के लिये कहीं चरन किनी सामाधिक नियम क्रमण करियों का उत्तेयन किसी लार्यक्या किया बाता है और बद इस प्रकार का उर्जयन महाम को पाराधिकार के लार से लेका न उदाकर नीचे पिछता है उस कर कारीधिकार कहा कमाया। प्रार्ण प्राप्तिक प्रियोध प्रकार का क्यकि दिस करने के देश ही कसी-कसी कोई स्वक्ति किसी समाबका प्रयान तियम प्रवास सेवा

 चेष्टा करे। श्रागे बहते ममय उसे ख़्व समभ-चृभ लेना चाहिए कि उमका श्रागे वहना सभी प्रकार से उचित है श्रथवा नहीं। यदि किमी समाज में कोई ऐसी प्रया प्रचलित है, जो ससार के दूमरे समाजों में नहीं पाई जाती श्रोर जिससे समाज की वास्तविक ज्ञति हो रही है, तो उसे इस प्रथा का विरोध करना ही उचित है। इसमें ही उमका नैतिक विकाम है। मकुचित नियम को छोड़कर स्थापक नियम के पालने से व्यक्ति का नैतिक विकास होता है, चाहे वह श्रपने देश का हो श्रथवा दूमरे देश का ।

किसी व्यक्ति का नैतिक विकास एकाएक नहीं होता। एकाएक समाज का विरोध करना भी ग्रमर्थकारी है। ग्रतएव मनुष्य को ग्रपने स्वभाव का जान वहाते हुए धीरे-धीरे नैतिक उन्नति में ग्रागे बढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति ग्रपने ग्राचरण में किसी प्रकार की एकान्तता ग्रथवा ग्रतिक्रम दिखाते हैं, वे नैतिकता से ग्रागे न बढ़कर पीछे ही चले जाते है। उनके उतावलेपन से न उनका कल्याण होता है, श्रीर न समाज का।

## नैतिक विकास के उपकरण

चैयक्तिफ श्रोर सामाजिक विचारों का साम्य व्यक्ति का नैतिक विकास सभी वातों में मध्यम मार्ग के श्रनुमरण से होता है। एक श्रोर मनुष्य के व्यक्तिगत विचार होते हैं। इन दोनों प्रकार के विचारों में जब मधर्प होता है, तो व्यक्ति को चाहिए कि वह श्रावेग में श्राकर समाज के विचारों का विगेध न करने लग जाय। जो व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है, उसकी भली वातों को भी समाज नहीं मानता श्रोर उसे पीछे पछताना पहता है। यदि वह समाज का सुधारक है, तो उसे समाज को उतना ही श्रागे ले जाने की चेष्टा करना चाहिए, जितना कि समाज जा सकता है। यदि समाज को एकाएक श्रागे वढाने की चेष्टा की गई, तो प्रतिगामिनी कियायें श्रारम्भ हो जाती हैं। इससे समाज श्रागे न बढकर पीछे ही चला जाता है।

पर समाज के विचार हमारे सम्पूर्ण व्यक्तित्व के प्रतीक होते हैं।कमी मनुष्य

<sup>1</sup> Conditions of Moral evolutions

११६ नीस<del>ि</del>शास्त्र

ह कुछ विचार बागे बढ़े रहते हैं सरग्र उसका सम्पूर्ण व्यक्तित विकास हुया ही रहता है। ऐसी बावस्था में बब कोई व्यक्ति भागी स्वाग और उसका का कार्य कर बातता है और बब समान उसका बादर न करने उसके प्रशिद्ध बात है, या उसके मन में बारसमस्थेना की मानना उसका हो बाती है। वह बाते बारसे और समाय के निरास हो बाता है। ऐसा मासित दिन सुख का बातार करने कराता है। बातपत हमें उसना ही खेंचा उसने की बेग करनी बाविस्त विकास के बाता है। बातपत हमें उसना ही खेंचा उसने की बेग करनी बाविस्त

मान लीजिए कि मारतकरों में विषका के पुनर्विकाह की प्रचा को रोहके के लिए इस प्रपत्ने कम्बन्दी का पुनर्विकाह कर बातते हैं। पर पीछे लगाब इसरा नहीं कार करता है और इचके कारख इसे झारक-सर्वना होती है तो देखे झारख-मे इमारा कार्य इसारा नैतिक उत्पान न करके नैतिक पतन करता है। मुझ्म की

नैतिक उरधान उत्तक्षे उसी कार्य से होता है, बिसके करने क परचान उसे का म समीप होता है और सिस करने के लिए उसे किना ही कर्यों की कर्मों करना पढ़े यह उसे स्वर्ण सहस्य है। उनाव में बड़ा आनेक कार के झानाय प्रतक्ष पढ़ नहार साहि होते रहते हैं। इनका करन करना उनित है। पर होई हने सन्त करने में बड़ी रूक माग केना चाहिए, बड़ों तक इस इत काम को पूर्व करने के लिए अपने बान को समर्थ देखते हैं। इस प्रकार मध्यम मार्ग का क्युंतरब मनुष्य का नेतिक विकार करना है। सरस्येंग का ममाय मार्ग का नेतिक विकास सर्योंग से होता है। महे लोगों का आचारण सामाय सामि के सामस्यों को मार्गाक्षित करना है। मह

बारना रामप मते होगों को रंगत में किता है देश है उसके बाकरण के उपने की रुमायना उसनी ही बारिक है। समात के प्रकारक भी स्थित के करिक की मुद्रारन में मारी कार्य करते हैं। वे स्वक्ति के सातन के कि की बार्य रहते हैं। वे प्रयोक स्थाविक की उसके कार्यय का सुरस्य करा करते यह हैं। प्रावेक

नबीव नमाब में इत प्रकार के समाब-मुबारक उद्देते हैं। व्यक्ति को इस मुखारकें ने प्रमंत मुखार के किए जारेश कीर निर्देश क्लिये रहते हैं। किसी विशेष घटना का प्रभाव नमी-क्ली समुख के बीवन में केर्र विशेष परमा परित हैं। नार परना करते हाति ने स्ते ही सहकारी हो, पर मनुष्य के श्राध्यात्मक जीवन के लिए यह बड़े महत्त्व की होती है। कभी-कभी ऐसी घटनाएँ उसकी सारी जीवन-धारा को बदल देती है। जब एक डाकू किसी सन्त को मारना चाहता है श्रीर सन्त उससे विशेष उदारता का व्यवहार करता है, तो कभी-कभी ऐसे डाकू का हृद्य परिवर्तित हो जाता है श्रीर वह श्रपने दुराचरण को छोड सटाचारी महातमा वन जाता है।

मनुष्य के जीवन में एकाएक परिवर्तन श्राय' नैतिकता के विक्द श्राचरण के श्रितिकम से होता है। जब मनुष्य किसी प्रकार के व्यभिचार में श्रितिकम कर वैठता है, तो उमे श्रात्म-भर्त्सना होने लगती है। इसके परिणाम-स्वरूप यह काम-वामना को श्रपना शत्रु मानने लगता है। वह पहले जितना विपय-भोगी था, पीछे वह उतना ही तपस्वी बन जाता है। तपस्या की यह मनोवृत्ति जब फिर साम्य-भाव को श्रा जाती है, तो व्यक्ति का स्थायी नैतिक मुधार होता है।

जागरूकता — श्रपने श्राचरण श्रौर विचारों के प्रति सदा जागरूक रहना मनुष्य के नैतिक विकास में महत्व का स्थान रखता है। जो व्यक्ति श्रपने श्रापको भला बनाना चाहता है, वह श्रपने काम के उचितानुचित पर विचार करके उसे करता है। जो व्यक्ति सदा काम की धुन में लगा रहता श्रौर उसके श्रौचित्य पर विचार नहीं करता, वह श्रपने श्रापको किसी प्रकार के प्रवाह में वहा हुश्रा पाता है। श्रतएव श्रपने कामों को नैतिक बनाने श्रौर श्रपने जीवन में नैतिक विकास लाने के लिए काम के साथ-साथ उस काम की श्रालोचना करते रहना श्रावश्यक है।

जागरूक मनुष्य न केवल श्रपने वाहरी कामों का विचार करता है, वरन् वह उन कामों के हेतुश्रों पर भी विचार करता है। उसकी यह इच्छा रहती है कि उसके काम मले हों श्रोर वे ऊँचे-से-ऊँचे हेतुश्रों से किये गये हों। जब मनुष्य श्रपने कामों तथा विचारों को इस प्रकार देखता रहता है, तो उसे जागरूक मनुष्य कहते है। बुद्ध मगवान् ने जागरूकता को मनुष्य के नैतिक विकास में महत्व की वस्तु मानी है। इग्लैएड के प्रसिद्ध दार्शनिक टामस हिल श्रीन महा-शय ने भी इसे महत्व का स्थान दिया है। हेश्य नीति शास्त्र

भावरथकता पडती है। इदम-परिवर्तन करनेवाली विशेष घडना के पटित होते तमन व्यारम-परीद्या का कार्य विशेष कप से होता है। पर वीं मी मनुष्य समय-सम पर चारम-परीचा की बावस्थकता देखता है । ऐसी बाबस्था में वह बास्ते पुरस्ते कार्मी की बालोचना करता है। वह वह बातना बाहता है कि अपने पुराने सामरण में उसने बापने मिळान्तों को बरितार्थ किया है, बायबा नहीं। इस प्रकार की बारन परीवाजनित किनी विरोप परिस्थिति में यह न केवत करीत करना के बादरी कारी को बाह्योचना करता है बरन् उन हेंद्रकों तथा विद्यान्त्रों की भी बाह्योचना करता है को उन कामों के प्रोरक समका पर्य-प्रदशक से। सनि इतम कुछ वर्ष हुइ हो वह उसे मुक्तरन की केटा भी करता है। कमी-कमी मनुष्य कपने काकरण में भूल भी करता है आधार उसका बाकरण उसके हारा हिसर किने सर्ग नैतिक विद्वारतों के क्रमुसार नहीं होता। कभी कभी कह विद्वारतों को निश्चित करने में ही मूल बनता है। बार्यात् उसके सिवान्त निम्नकोढि के होते हैं। बीर कमी-कमी वर्ष बापने हेतुओं के विपय में नैतिक मूल करता है बार्यात् वह बिन हेतुओं को खेंचे हेद्र मानता है ने नासन में नीचे हेद्र होते हैं। बास्म-परीद्या से मनुष्य को हर्न यब बार्टी का परा परा बादा है और फिर वह अपने नैतिक सुबार करने में समर्थे होता है। परम्य निरन्तर बारम परीचा इस्ते खना सन्त मनोचूचि वा परिवारक नहीं है। इससे मनुष्य के विकार नकारासक बन बाते हैं। बापनी बुराइवों पर ही विचार करते रहने छे उसमें संस्थाह म बाबर निबरताह बार बाता है। निरन्तर बारम-परीचा से मनुष्य में बारस-मर्खना की मनोद्वति व्यति प्रयत हो व्यती है। किर स्तुष्म बपने बापको कोसने में ही अपना सारा समय क्या है। यह अवसा एक प्रकार का मानकिक रोग है। इसके कविक वह काने से महत्त्व में निकास पन का बाद्य है। बन दक समुख्य कपनी कमबीरियों को पार कर तकने की शामध्ये अपने आप में नहीं देखता. तब तक आरम-निरीक्तव स्पर्व शिव होता है। इस प्रकार के निरोधका से कमी-कमी मतुष्य का कारम-विश्वातः ही चता वाता है। का किसी मनुष्य का भाष्य-विज्वास चला कवा है तो वह नैतिक सुधार

ये विस्ता होने को नेहा करने सराता है । झारम-विश्वास प्रयक्तशीसता का बनक

भारम परीक्ता-प्रत्येक भनुष्य को समय-समय पर ब्राला-परीवा भी

है श्रौर इस विश्वास का श्रभाव निकम्मेपन श्रौर श्रात्म-वश्चना की मनोवृत्ति का। श्रित श्रात्म-निरीत्त् ए से मनुष्य दु'खी होकर श्रपने श्रापको भूल जाने की चेष्टा करने लगता है। श्रत्य श्रात्म-निरीत्त् ए उतना ही श्रच्छा है, जितने मे मनुष्य के मन में रचनात्मक विचारों की वृद्धि हो, श्रर्थात् जितने से वह श्रपनी कमजोरियों को तो जाने, परन्तु इसके कारण श्रात्म सुधार की हिम्मत को न हारे। श्रिति श्रात्म-निरीत्त्रण के विषय में ही यह कहा जा सकता है कि जहाँ श्रजान ही कल्याणकारी है, वहाँ जान प्राप्त करना मूर्खता है।

निरन्तर त्रात्म-निरीक्त्ए करनेवाले कितने ही व्यक्ति ग्रपने त्राप में ग्रनेक प्रकार के किल्पत दोषों को देखते रहते है। उनका श्रात्म-निरीच्या उन्हें श्रपनी दृष्टि में सदा नीचे वने रहने के लिये वाध्य करता है। वे कितने ही स्वाभा-विक कियाश्रों के लिये भी अपने श्रापको कोसने लगते हैं। इस प्रकार की मनोवृत्ति किल्पत शारीरिक रोगों से पीडित व्यक्तियों की मनोवृत्ति के सदृश है। हेपोकेन्ड्रिया की श्रवस्था में कितने ही लोगों को पेट के दर्द एव चय श्रादि रोगों का सदेह सदा वना रहता है श्रोर वे हर समय डाक्टर से श्रपनी परीचा कराते रहते हैं तथा स्वा-स्य सुधार के लिए अनेक प्रकार की सलाहें लेते रहते हैं। पर रोग के विपय में उनकी चिन्ता ऋविछित्र ही उनके रोग को स्थायी वनाये रखती है। कितने ही वास्तविक शारीरिक रोग भी इसी कारण स्थायी बने रहते हैं क्यों कि उनके विषय में मनुष्य सदा चिन्तित रहता है। इसी प्रकार को मनुष्य सदा श्रपने नैतिक टोर्षो के विषय में ही सोचते रहता ह्यौर श्रपने ध्यान को किसी रचनात्मक कार्य में नहीं लगाता है, उसका नैतिक दोष नष्ट न होकर श्रीर भी स्थायी हो जाता है। इस प्रकार कितने ही व्यक्ति श्रपनी सुवृत्तियों को जानते हैं, उनके विषय में वे सदा विचार श्रौर श्रात्म-भर्त्सना भी करते रहते हैं, पर उनसे मुक्त नहीं हो पाते। ऋत्यिषक श्रात्म-परीचा श्रौर श्रपने सुधार के विषय में श्रत्यिषक चिन्ता करने का यही फल होता है।

श्रात्म परीक्षा के श्रातिकम से श्रपने श्रापको बचाने के लिये मित्र के समक् श्रपनी कमजोरियों को कहना श्रीर उन कमजोरियों से मुक्त होने के लिये उसकी सलाह लेना श्रच्छा है। जिस प्रकार कुशल डाक्टर दूसरे रोगियों की चिकित्सा तो ठीक से कर प्रन नोति ग्रास्त्र

34

मिन राहरों की सलाह सेनी पहती है। उसी प्रकार महत्त्व किउना है पिचारवान कभी नहीं, पर स्वयं किसी प्रकार के नैतिक विचार की उस्तरन में पड़ जाने पर वह क्यने मिन की सलाह है साम उसता है। एव प्रकार की सलाह सेना उसके लिए बावहरूक होता है। मिन एक बोर उसे उसके

उनमध्न में पड़ बाने पर बह बाने रिश्व की वनाह रे बाग उठेगा है। या प्रकार की धनाह लगा उठके लिए धावरनक होता है। मिन एक घोर उठे उठके अपने होयों को बताता है बीर वृत्ती छोर बहु उठे धाने होयों की धीन के किने प्रोत्ताहित भी करता है। बावरों की धरिपरियति महाभा के बीनन के नैतिक विकार के किने की स्वाहरी की धरिपरियति महाभा के बीनन के नैतिक विकार के में बावरों की स्वाहरी की स्वाहरी की स्वाहरी खीर खारम निरीक्षण की ही नहीं बरन कोम खारण

की भी मानद्रपक्ता होती है। किसी भारता पुरुष की मिंक और उन्के सींस कीर गुणी के विचार महान्य के मानदीरक मन की प्रमावित करते हैं। जो महान्य बित पालित के विचय में क्या विन्तन करता है। उसी मानिक के वार उपका पारास्य हो बाता है। उन्ह वाचारस्य के हो बाने पर महान्य करता मने हैं। सिवानकारों पुरुष जो बाम प्रदान पूर्वक करता है करा में करता है। अपने भारता के राम में दिव पुरुष पार्टी को मान्य मानदि करता है। किसी है। सिवानकारों पुरुष जो बाम प्रदान पूर्वक करता है करता है। किसी है। स्मानदि के राम में रिवित पुरुष पार्टी को मान्य मानदि दाशी है। किसी है। सम्बन्ध को बचना बादर्स पुरुष क्रामे बाद क्या में माना बात्य है। अपने क्या है। किसी का भारता पुरुष क्या मान क्या में माना बात्य है। अपने क्या है। किसी का भारता क्या में क्या है। किसी का भारत क्या है। किसी का भारता पुरुष करना है। है। स्वत्य के मान्य करना क्या है। किसी कारते मान्य पुरुष हमाने करना कात में हो रहते हैं। उनकी बादन क्याओं और परिक् बारे से पिन्तन करने से भी मानुन्य का नैतिक विकार क्याओं और परिक्

यकारच संसन - मतुष्य के मेरिक विकास के जिये कुछ समस्य एक एका की तेवन प्रस्ता होता है। सम्बादकार सम्बद्धियों के कामों में स्वत्य रही और बुदरे होत्यों के विकास के प्रसादिक होते सार्वे हैं। पदि समस्य सीवन सदा हरी प्रसाद सा रहा और समी

प्रमास प्रमास प्रकार है।

समय नहीं दिया, तो श्रचानक कोई नैतिक भूल हो जाने की श्रारांका रहती है। मनुष्य जिस काम में लगा रहता है, उसी की उन्नित में उसका ध्यान रहता है। जब तक मनुष्य अपने ध्यान को किसी विशेष दिशा की श्रोर नहीं मोडता, तब तक उम श्रोर उसकी उन्नित नहीं होती। श्रतएव श्रात्मोन्नित के लिये श्रपने ध्यान को कुछ समय के लिये सासारिक संभाटों से श्रलग कर उसे श्राध्यात्मिक चिन्तन में लगाना श्रावश्यक है। इसके लिये मनुष्य को प्रति-दिन एकान्त सेवन करना चाहिये। एकान्त के समय मनुष्य को श्रपने जीवन के सिद्धान्तों श्रोर श्राचरणों पर विचार करने का श्रवसर मिलता है।

कितने ही लोग ग्रपने सारे जीवन को एकान्त सेवन ग्रीर ग्रान्यात्मिक चिन्तन में व्यतीत कर देते हैं। वे ससार को छोडकर कभी-कभी साधु हो जाते ग्रीर ग्रपना सारा जीवन किसी मठ ग्रथवा जंगल में व्यतीत करते हैं। इस प्रकार के जीवन में वह समता नहीं रहती, जो साधारण ग्रहस्थ-जीवन में रहती है। ऐसे लोग केवल चिन्तन करते हैं, पर ग्रपने चिन्तन की सत्यता का ग्रमुभव करने का ग्रवसर उन्ह नहीं मिलता। ग्रतएव उनका शान श्रधूरा ही रह जाता है। जो लोग पहले गाईस्थ्य जीवन में होकर फिर सन्यास लेते हैं, वे प्रारम से ही घर छोड़ने वाले लोगों की ग्रपेचा श्रधिक ग्राध्यात्मिक लाभ उठाते हैं। उनके चिन्तन के पीछे ग्रमुभव रहता है। ग्रतएव उनके विचारों में एकान्तता के ग्राने की सभावना नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति प्रत्येक समाज के लिये ग्रावश्यक होते हैं। ये लोग समाज के साधारण लोगों के बदले चिन्तन करते, ग्रीर ग्रपने चिन्तन से समाज को लाभान्वित करते हैं।

कभी-कभी कोई व्यक्ति श्रपना घर-द्वार छोड़े बिना ही किसी विशेष काम में लगे रहने के कारण एकान्त-सेवी हो जाता है । यह सभार में उतना ही श्राता है, जितना जीवन-यापन के लिये श्रत्यन्त श्रावश्यक है। ऐसे लोग समाज की निधि होते हैं। ससार के महान दार्शनिक, सन्त श्रोर किवयों का जीवन इसी प्रकार का होता है। वे दुनियाँ की भीड से श्रलग रहकर श्रपनी साधना में लगे रहते हैं। जब तक कोई व्यक्ति श्रपनी शक्ति को ससार के साधारण कार्यों में व्यर्थ खर्च होने से नहीं बचाता, वह तब तक कोई भी विशेष

145

कार्य करने में समर्प नहीं हो सकता । अतपर अपने बीकत के प्रतिचय के मदरन का समस्तोनाला व्यक्ति धापनी शक्ति को व्यर्ग को वक्ताद बीर बीवन प्रशानी मर कै शाकारका कार्मों में अर्थन कर उसे बपने महान करन है कगाये घरता है। येता व्यक्ति ग्रह-साग किये बिना ही एकान्त-सेवी कन कर्य है। समाज को पेते स्थितियों की सदा क्यावश्यकता उदती है। इतके दिना वर्यन कका और कविया की नष्टि हो ही नहीं सकती है। यह का संस्कृतिक विकास ऐसे ही लोगों की देन है।

तपस्या करमा रे-स्वयती इन्हियों की बता में करके रसता नैतिक कीवन ही के विकास का एक सावश्यक सामन है। शारीरिक भीर मानसिक होनी वप समुख्य के नैतिक विकास के साधन हैं। इतिहमीं को वदा में करने के प्रवस्त से मनुष्य की इच्छा सक्ति वसवदी होती है। जब मनुष्य की इच्छा सक्ति नजनती हो बावी है तो नह बित काम को करना बाहण है। उसे वह बड़ी शरतथा से इस बाताया है। इटिनाइयों इं सामने झाने से वह उनसे भयभीतं नहीं होता ।

परन्द्र सिफे वपस्या के लिये वपस्या करने क्षम काना कामवा क्रपनी इन्द्रिकों की नास देने के क्षिये काएने कायको सुरवाना नैतिक सरमान का माग नहीं है। इन्हिमी पर कठीर निर्वत्रय रकता वहीं तक ठीक है। वहाँ तक में किसी मसे काम क करने मैं बाधा बालती हैं। सनुष्य को क्राप्ते सन की भी निर्वेत क्लाने क भागोकन न कर क्षेत्रा चाहिये । कई निर्मी के उपवास करना अपने मन में क्रोंग्रा क्षाने के किये ही शीचीएक को छहना तथा अनेक प्रकार की बारम र्षम्या भोगना मनुष्य के ब्राच्यासिक विकात के तिये सामप्य नहीं है। नीवि-शास्त्र के प्रमुख विशेषकों है इस प्रकार के बोबन को सनर्पमुखक बणाया है । इससे मन निर्वत हो बाता है और उसमें शोजने की शास्त्र मही धर बारी है। यह बित और सब बाता असी और बाम करता रहता है भीर क्रफ्ने काम के दूरे परिकास को देखते हुए भी इठ-करा उठे नहीं झाइता ! बारमध्यः कारचा के मनस्य में बानिमान की बढिर डोती है । इकीनिये

<sup>1</sup> Asceticism

यह त्याज्य है। तपस्या के श्रातिक्रम से मनुष्य की वे ही इच्छायें प्रयत्न हो जाती है, जिन्हें दिमित करने की चेष्टा वह करता है। श्रापने श्राप पर घोर नियत्रण् रखने वाले एकान्त सेवी व्यक्ति कभी-कभी मानिस्क रोग से भी श्रस्त हो जाते हैं। उन्हें वे ही इच्छायें त्रास देने लगती है, जिनके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिये वे सतत चेष्टा करते रहते हैं। श्रातप्त्र श्रापने विचारों को रचनात्मक बनाना श्रीर श्रापने लच्य की प्राप्ति के लिये जितने त्याग श्रीर तपस्या की श्रावश्यकता है, उतने ही त्याग श्रीर तपस्या करना श्रपने नैतिक विकास के लिए श्रेयस्कर है। इस प्रसग में श्रपनी ''मेनुश्रल श्राफ एथिक्स'' नामक पुस्तक में दिया हुश्रा श्री जान एस॰ मेक्नेन्जी महाशय का निम्नलिखित विचार उल्लेखनाय है:—

"श्रपने जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य को प्राप्त करने के हेतु श्रपनी इच्छाश्रों को दवाना उत्तम है। परन्तु तपस्वी इच्छाश्रों के मन को ही श्रपना लच्य बना लेता है श्रोर इस प्रकार इच्छाश्रों को दवाने का प्रयत्न स्वभावत ही विफल होता है। इससे मनुष्य का चित्त इच्छाश्रों के विषयों के ऊपर एकाश्र हो जाता है श्रीर इससे वह उनका वैसा ही गुलाम हो जाता है, जैसा कि उन इच्छाश्रों की हित्त में लगा हुश्रा व्यक्ति । श्रतएव श्रपने श्रापको किसी योग्य उद्देश्य को प्राप्ति में लगाये रखना श्रपनी इच्छाश्रों से मुक्त होने का सर्वात्तम उपाय है। लिपे-पुते खाली घर में ही भूत का वास होता है, सब प्रकार से भरे-पूरे घर में भूत (शैतान) नहीं श्राता।"\*

<sup>\*</sup>It is important to repress our lower desires, in order that we may be able to devote ourselves, without let or impediment, to the highest ends of life But the ascetic regards the suppression of desire as the end in itself. And the effort thus to suppress all natural desires frequently defeats its own aim. It concentrates attention on the objects of desire, and in a sense makes a man the slave of his desires as truly as in the case of him who yields to them. The best way to free ourselves from our lower desires is, as we have already indicated, to interest ourselves.

नीति शास

भावरों सीवस के बळख

TYY

नैतिक बीवन के विकास के विषय में जो कुछ जरस कहा गया है। उसने कारण बीवन की रूप-रेखा रख हो बाती है। यहाँ पर हम बावर्स बीवन के पेरे कवायों को चवा करेंगे। जिल्हा जीति ग्राब्स के प्रमुख विद्यार्गें ज निर्मित किया है।

चिम्लम ग्रीसला—चार्ग्य बोक्त विकेत मय बीवन है। ब्रप्ते बोक्त को विकेत पुळ बनाने के लिये मनुष्य को तिरायति विन्तन करने को बाकर क्या है। किना पिकार किम मनुष्य कोई लिए तैतिक तिकाल पर नहीं पूर्वेचल और बानी खोकन को वह संगर के पाय-भवाह में बहुते रहने देशा है। उगर में ग्ली एकता। तिकालों की एकता है। बूचरे प्रकार की एकता अकारों होती है। संगर का बैमन वह दिखाक पन है, को बार दिनों के बाद नह हो क्या है। उस बोकन उनी स्पक्त का है, को बारने तिवालों के लिये स्वस्त स्थान करने कि विमे में तरदर रहता है।

परन्त नैतिक विकारत मनुष्य में कानाया नहीं का बादे। इसके किने मनुष्य को कानोपार्वान करना है बोर कापने बीवन को विस्तानशील बनाना पहचा है। कियो मकार के नैतिक विकारत की माह कर रोना बानेदाद का कार्य है। किया प्रकार बेवानिक वालेक्या के किये मनुष्य को कई दिनों तक विकार करने की बावरनकता पहती है उस्ती प्रकार नैतिक विकारत के बानेदाब के किए में कई दिनों के विकार को बावरपकता होती है। किर विकारत को ठीक से बरतने के किये में स्वता किया की मानदसकता होती है। बिस्तान के स्वता हम बाव विवारती की किया की मानदसकता होती है। बिस्तान के स्वार का क्ष्में

कियाशीकता—कर इसने नित्य कितन की महत्ता को दराया है। परद्र केनल कितन का जीवन भी सकतेत्र जीवन गहीं है। पितन के तमप इस

in something better It is only into a mind swept and garnished that the davils can enter When it is well furnished and occupied they can find no room—Mackensio, A Manual of Effice v. 158.

जिन सिद्धान्तों को प्राप्त करते है, उनकी सत्यता को प्रमाणितकरने के लिए त्याव-हारिक नगत मे श्राना भी श्रावश्यक है। नैतिक जीवन ही त्यावहारिक जीवन है। जगल में बैठकर हमजिन श्रादर्शवादिता का निरूपण कर सकते है, उस श्रादर्श-वादिता की सत्यता लीकिक जीवन की कछीटो पर परखी जाती है। कितने ही श्रादर्शवादी व्यक्ति लीकिक जीवन में पह जाने पर श्रपनी श्रादर्शवादिता को स्तो दते हैं। इससे उनका श्रध पतन एकाएक हो जाता है। सिद्धान्तों को श्रपने लौकिक जीवन में श्रव्यवहार्य पाकर जो व्यक्ति उनमें उचित परिवर्तन कर लेते हैं, वे मफल जीवन के व्यक्ति कहे जा सकते हैं। ऐसे ही लोगों का जीवन श्रादर्श जीवन माना जाएगा।

मध्यम मार्ग का श्रनुसरण्-श्रादर्श जीवन वास्तव में वह जीवन है, जिसमें न तो लौकिक व्यवहार श्रथवा किया का श्रतिकम है, श्रोर न चिन्तन-्शीलता का ही। जो मनुष्य चिन्तन श्रीर किया में साम्य रखता है, वही श्रादश व्यक्ति है। चिन्तन के श्रभाव मे जीवन की नाव के श्रानिश्चित लच्य की श्रोर बह जाने का भय रहता है। पर यदि मनुष्य ससार से श्रलग रहकर सदा चिन्तन ही <sup>करे</sup>, तो उसे श्रपने श्रवगुणीं का पता ही न लगेगा। मनुष्य को श्रपने गुण्, श्रीर श्रवगुर्णों का पता तभी चलता है, जब वह ससार के कामों में हाथ बटाता श्रीर अनेक लोगों के सम्पर्क में श्राता है। जब मनुष्य ससार में श्राता है, तो उससे श्रनेक प्रकार की भूलें होती है। इनके लिये उसे पश्चाताप अथवा आत्मवेदना होती है। इस प्रकार की वेदनार्थ्यों को बार वार सहकर मनुष्य श्रपने श्रापको सुवारने मे समर्थ होता है। जब मनुष्य श्रपने श्रापको सासारिक कामीं से श्रलग कर लेता है, तो वह श्रपनी कमजोरियों को जानने के श्रवसर को ही खो देता है। फिर उसकी त्रान्तरिक कमनोरियाँ उसके मन में उसी रूप में बनी रह कर उसे हु: ख देती रहती है। श्रतएव वाह्य ससार में काम किये श्रीर लोगों से श्रपना सम्पर्क वढाये विना मनुष्य को शान्ति नहीं मिलती। ग्रादर्श जीवन में किया ग्रीर शान का साम्य रहता है। यही वह मध्यममार्ग है, जिसका प्रवर्तन कृष्ण, बुद्ध ग्रौर श्ररस्त् महाशय ने किया है। #

u इस प्रसंग में श्रीमेकेचे ्य का निम्नलिखित कथन उल्लेखनीय है-

### भावर्थ जीवन के सवल

नीतिक धीवन के विकास के कियन में जो कुछ काम कहा गया है। उसते आदर्स धीवन की रूप रेला राज हो जाती है। यहाँ पर हम आदर्स बीवन के पेरी लायरों को पत्ना करने, जिल्हें नीतिन्ताक के प्रमुख विदानों न निर्मण किया है।

चिम्हान शीसता—धार्य भीवन निषेष्ठ मव बीवन है। बापी बीवन की विवेष पुक बनाने के लिये मनुष्य को निष्मान विवास करने को भावतान करा है। किना विचार किये मनुष्य कोई सिंगर निकेष विदास्य पर नहीं पर्देशक बीर भागी थीवन को बह संशार के बाय-प्रवाह में बहुते शहने देता है। देतार में सर्वी करन्त्रया शिद्यानों की करन्त्रता है। तूनरे मकार की करन्त्रता धालानों होती है। देतार का बैनाव वह रित्याक कन है भी बार दिनों के बाद नव हो बात है। उस बीवन उसी स्वाहित का है सो अपने शिद्यानों के लिये करन्त्र साम

परन्तु नैविक विद्याल मनुष्य में कनायान नहीं का बतते। इसके लिने मनुष्य की बानियार्कन करना है और कापने बीचन को विश्वनसीत बनाना पहन्छ है। किनो मचार ने नैविक विश्वनत को माद कर बेना कानेपब का कार्य है। किने मचार वैद्यानिक कानेपब के लिमे मनुष्य को कई दिनों तक विद्याल करने बानदरकता पहनी है उसी प्रकार नैविक विद्याल के बानेपब के लिए में कर विश्वों के विश्वार का कामदरकता होती है। किर विद्याल को सौक से करने की विश्वों भी करा दिल्यान की कामदरकता होती है। विश्वनन के बानद इस कपने विद्यालों की कीमयी को सी साम क्षेत्र है।

कियाशीकता-- स्वयं इसने तित्व विकास की सहचा को बहुताया है। वरुत नेवत विकास का बीवन भी सक्कोड बीवन गई है। विकास के समय इस

In something better It is only into a mind swept and gamithed that the davils can enter When it is well furnished and occupied they can find no toom—Mackenzie. A Manual of Ethics p. 132. जो मनुप्य दूसरे लोगों के हित में श्रपने श्रापको जितना ही रंगे देता है, वह श्रपने श्रापको उतना ही श्रधिक पा लेता है। जिसे सदा श्रपने श्रापको सुधारने की इतनी चिन्ता लगी रहती है कि उसके कारण वह समाज की श्रावश्यकताश्रों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, उसका नैतिक विकास होना कैसे समव है।

श्रादर्श जीवनवाला व्यक्ति समाज-सुधारक होता है। प्रत्येक मला व्यक्ति एक तरह से समान का सुधार करता है। उसके छान्चरण छौर विचारो का सहज प्रमाव दूसरे लोगों पर पडता है स्त्रीर इसके कारण उनके मन में स्त्रात्म-सुधार की प्रेरणा उत्पन्न होती है। कभी-कभी वह उन्हें उचित सलाह भी देता है। इस मकार सदाचारी मनुष्य दूसरी के सुधार का विशेषरूप से प्रयत्न किये थिना हा उनका सुधार कर डालता है। इमरसन महाशय के इस कथन में मौलिक सत्य है कि हम अपने सद्गुण अथवा दुर्गण का प्रकाशन केवल बाहरी कियाओं से ही नहीं करते। विस्ति ये सद्गुण अथवा दुर्गण प्रतिक्तण अपनी विशेष सुगन्व या दुर्गन्ध को छोडते रहते हैं। असमाज के लोग इनसे सदा प्रभावित होते रहते हैं। श्रतएव <sup>समाज</sup> में रहकर श्रपने श्रापको ऊँचा वनाने की चेष्टा करना ही समाज की सबसे श्रिधिक मौलिक सेवा है। जो मनुष्य इस प्रकार से श्रपने श्रापको ऊँचा बनाता है, वह समाज के लोगों की भी ऊँचा वना देता है। जब मनुष्य अपने आपको लीकिक विभ्तियों के उपार्जन में न खोकर श्रीर श्रास-पास के विचारों से विच-लित न होकर श्रात्म-कल्याण में लग जाता है तथा श्रपने इस परिश्रम के फल को ससार के अन्य लोगों के हित के लिये त्याग देता है, तभी वह अपने जीवन को त्रादर्श जीवन बनाता है। ससार के सर्वोच व्यक्ति वे ही हैं, जो श्रपने श्राध्यात्मिक प्रयोगों का फल समाज को सदा सहज भाव से देते रहते हैं। प्रयोग के करने के लिये मनुष्य को एकान्त चाहिये, पर केवल प्रयोग ही जीवन का उद्देश्य न वन जाए। प्रयोग तभी धार्यक होता है, जब उससे ससार का लाभ होता है। इस तरह जैसे-जैसे समाज ऊँचा उठता है, वैसे तेसे व्यक्ति भी श्रपने

<sup>\*</sup>Men imagine that they communicate their virtue or vice only by overt actions and do not see that virtue or vice emits a breath every moment—Essay on character

भावश स्थकि समाब में रहकर समाब के लोगों से सहातुम्हि दिवादे हुए उन्हें बपने नैविक विचारों और बाबरस से ऊँबा उठाने को स्टब्स् पेश बस्त रहता है। उसका मस्तिष्क स्वरूच विचार के बगत में विचरण करता है, परस् उसका हृद्यसमार के सामान्य लोगों में रहता है। वह अनकी वृहिमों को जनक है, पर उन भृतियों के कारक उनसे क्या नहीं करता और न वह उनसे करन

यहने का प्रयस्त ही करता है। पवित सोगों की मनी हवि से खुद लग बाने का मय उसे नहीं सहस्य अपने समार्क से वह अनायास उन्हें दुक्रर वैकादे। 🕇

प्रकारतबार से मनुष्य प्रपना करपादा मले ही कर से पर अरुके बोबन धे तमात्र को कोई साम नहीं होता। फिर वह नैतिक बोबन कैसा, बिस्से किसी का उपकार भी न हो । मनुष्य का नैतिक सावश बहरा मा की प्राप्ति है। Action and reflection are the gymnastics and music of

moral culture. In retirement we criticise the acts of life in life we criticise the ideas of retirement-A manual of Ethics. p. 360

किया और विचार नैतिक बीवन के स्थानाम और संगीत हैं। एका<sup>न्तु के</sup> समय बीवन के कार्यों की झालांचना की वाती है। सौर प्रकारत में शांत रिकार्टी की परस्त भीवन में होशी है।

🔭 इस मसग में इमरसन महाराज का निग्निस्तित कपन उस्सेलनीय 🦫 Solltude is fatal, society vulgar We must keep our head in the one and ha ds in the other The conditions are met when we maintain independence of thought and yet do not lose sym-

pathy Essay on Society and Solitude एकान्त पातक हैं और समाव व्यशिष्ट । इमें कापना मस्तिष्क प्रक में चीर दायों को वूसरे में रकता काईएए कवात हमारे विचार ती पद्मता में उर्जुन हो, परन्तु हमारी क्रियाची का क्षेत्र तमाज ही हो। कर हम प्राप्ने विकारी को स्वकन रुपने हैं और सपने संतम के बोगों के प्रति तहानुभूति नहीं सीते, वी दम भारत जीवन को चरितार्थ करते हैं।

# इक्कीसवाँ प्रकरण

## नैतिक रोग और उनके उपचार '

## नैतिक रोग का स्वरूप

नैतिक रोग का श्रर्थ-जब कोई मनुष्य ग्रपने नैतिक श्रादर्श से गिर वाता श्रीर निग्न स्तर के जीवन में गहने लगता है, तो उसकी मानसिक त्रप्रम्था को नैतिक दृष्टि से दोप-युक्त माना जाता है। यह नैतिक बुराई<sup>२</sup> है। वित सदाचार का जीवन नैतिक स्वास्थ्य है, तो दुराचार का जीवन नैतिक रोग। <sup>जब किसी</sup> मनुष्य में त्रपने श्रापको सम्हालने की सामर्थ्य रहती है, जब उसके कार्य सुचार रूप से चलते हे ऋौर जर वह नित्यप्रति ऋपने शारीरिक वल मे उन्नति करता है, तो उसे हम शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ मनुष्य कहते हैं। उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने नैतिक जीवन को सुचार रूप से चलाता है। जिसके जीवन मे श्रादशों की उपस्थिति है थ्रौर उनकी थ्रोर वह प्रति-दिन के श्रम्यास से बहता वाता है, उसे नैतिक दृष्टि से स्वस्थ कहा जाता है। इसके प्रतिकृल शारीरिक श्रथवा मानसिक परिस्थिति को रोग की स्थिति कहा जाता है। रोग की स्थिति में मनुष्य का श्राचरण दूपित हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसके कार्य न तो श्रपना हा लाभ करते, श्रीर न दूसरी का ही। नितिकता की दृष्टि से श्रपना वास्तविक लाम दूतरों का लाभ करके ही होता है। जब मनुष्य श्रनैतिक श्राचरण करता है, तो इससे सिर्फ दूसरों की ही नहीं, स्वय उसकी भी चृति होती है। वह श्रपने श्रापको दराह को भागी वनाता है।

## नैतिक बुराई का कारण

नैतिक रोगों के दो रूप—जिस प्रकार शारीरिक श्रथवा मानसिक रोगों

<sup>1</sup> Moral pathology

सबता है ह

न्याप ही जींचा उठवा नाता है। स्पष्टि झीर धमान एक हूवरे हे गुपे हुए हैं। एक के उत्थान से वृक्षरे का उत्थान होता है और एक के फन हे हुने का करता

#### प्रका

- र मनुष्य के नैपिक विकास का बार्य क्या है। यह नैपिक विकास केने होता है।
- २ मनुष्य के नैतिक विकास में सरसंग और विशेष परना का क्या स्थान है! क्या मनुष्य के नैतिक विकास को बाताबरदा का परिचास करा ब
- नै मनुष्य के नैतिक विकास में बारम-परीचा ब्रीर एकान्त-सेवन की उन्हों गिठा को रुख कीविया।
- र 'विषे पुते काली पर मंगूत का निवात होता है। सब मकार से मरेपूरे वर में मृत (बोरान) नहीं काला है। इस कमन का क्या बार्व है। वह
- करन हमें कहाँ कर बापने नैतिक विकास के लिए उचित मार्ग हराया है। "८ बादरा बीबन में किन्तनशीतवा और क्रियाशीलवा का क्या सान है।
  - म. आयशे वीवन में सिन्तनशीताता धौर क्रियाशील ता क्या स्थासान है। क्या दाशनिक जीवन की इस क्यादेश जीवन सान सकते हैं।
- भिक्ष्य और विचार नैतिक श्रीवन के स्थायाम और संगीत है—" इंट विचार की मीतिकता की दर्शाहने । आदर्श जीवन में स्थकि का उन्नर्य के कैंटा सम्बन्ध राता है ?

परिणाम श्रानदमय श्रीर दुसरे का दु लमय जीवन है।

चिरत्र के दोषों के कारण—मनुष्य मे चरित्र के होषों के दो प्रधान कारण होते हैं—एक शिला की कमी, श्रीर दूसरा श्रात्म-सुधार के सतत् प्रयत्न का श्रमाव । शिला की कमी के कारण मनुष्य को ऊँचे श्रादर्श का जान ही नहीं हो पाता श्रोर न उसमें भली श्रादर्ते ही पड़ती हैं । वालक को पहले पहल उमके श्रिवमावक श्रीर शिल्क हो उसे चिरत्र बनाने में सहायक होते हैं । वे उसे उचित श्रादशों का ज्ञान और श्रपने श्राप में सद्गुर्गों को हड़ करने के लिये श्रमास भी कराते हैं । पीछे स्वय बालक हो इस गुर्ग को महत्ता को सममकर उनको बढ़ाने लगता है। भली शिल्मा के श्रमाव में बालक में श्रनेक बुरी श्राद्तें पड़ जातीं श्रीर उसके विचार कल्लिपत हो जाते हैं। फिर वह श्रपनी नैतिक उन्नति करने में श्रपने को श्रसमर्थ पाता है।

पर चरित्र-निर्माण में केवल वातावरण श्रौर शिक्ता से कार्य नहीं होता।

श्रम चरित्र के निर्माण के लिये मनुष्य को स्वतः प्रयत्न करना पडता है। शिक्ता का कार्य हतना हो है कि वह व्यक्ति में श्रपने श्रापकों ऊँचा उठाने की प्रेरणा उत्पन करें। जब मनुष्य में श्रात्म-सुधारकों प्रेरणा उत्पन हो जाती है, तो शिक्ता का कार्य समाप्त हो जाता है। फिर मनुष्य श्रपना सुधार श्रयवा विगाड श्रपने श्राप ही करता है। शिक्ता के द्वारा ऐसी प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं, जिनसे कि मनुष्य चरित्र के गुण श्रयवा दोषों को प्राप्त करे, पर वे वस्तुयें श्रपने प्रयत्न से हो प्राप्त होती हैं। सतत् प्रयत्न से चरित्र के गुण स्थिर रहते हैं। प्रयत्न के श्रमाव में श्रनेक प्रकार की चारित्रिक बुराइयाँ श्रपने श्राप ही चली श्राती हैं। वब मनुष्य श्रपने श्रापकों ऊँचा उठाने की चेष्टा को बन्द कर देता है, तो भाइतिक नियम के श्रनुसार वह स्वभावत नीचे गिरने लगता है। जिस प्रकार केपहें को स्वच्छ रखने के लिये हमें सदा सावधान रहना श्रीर कमी-कभी उसे धोना भी पहता है, उसी प्रकार श्रपने चरित्र को स्वच्छ रखने के लिये भी मनुष्य को सदा सावधान रहना पटता है श्रीर कमी-कभी उसे प्रायश्चित के रूप में श्रनायास श्राये हुए दोर्घों को घोना भी पहता है।

**चरित्र के दोवों के प्रकार**—मनुष्य के चरित्र ने दोष्ट-हो प्रकार के होते

है वो कर होते हैं, उसी प्रकार नेतिक रोगों के भी दो रूप होते हैं, यह मंतरी सीर तूसरा बाइरी । मीठरी रोग को बारित का दोप और बाइरी रोग को बारें अपना बायराम के का मीत उसकी सर्वा आप दोप उसकी सर्वा भावनाओं के कम मैं रहता है। हरते के उसका शान होना करिन है। हरते कमी रख दोप दोप उसके कराई है। हरते कमी रख दोप दोप पुर का कर नी कमी रख दोप के को बाद कर नी कमी रख दोप के लोग कमन दोप को गुस के रूप में हो मानते हैं और रह कारस उसे बातक रमी उसके हुए होने की योग नहीं करते। कई यह होन की स्था नहीं करते। कर यह होने की स्था नहीं करते। के यह होने का स्थापन की स्थापन करते हैं भी प्रकार होते हैं पर बारित के होग करते हैं। स्थापन के स्थापन करते हैं। स्थापन करते होग करते हों ही बाते हैं। यायावारत और असराम करते हैं।

के नाहरी कम है। व्यक्ति के दोप<sup>8</sup> व्यक्ति के दोपों की स्याक्या--वरित के किसी प्रकार को कमी का वरित

का दोग करा बाता है। उसर कहा वा चुका है कि यह होय पाप और स्वस्था की सारवर्तिक रूप समझा उनका करका है। प्रापेक समुष्य स्वयं आपकी पूर्यंत्र प्राप्त करने की बेहा करता उरता है। इस पूर्यंता का बात ही उसे सारवर्तिक है तो है। जब कोई समुष्य सपने सारवे किया है। हका प्रकार की कमी देखता है। ते उसे सारवर्तिक की ता की विचार है। विचार को तिवर्ति है। सारवर्ष वर्तिक का मुख्य वर्द है जितके समुष्य सपने सापवे पूर्वंता की सामुप्यंति करें और जितके उसे सारवर्तिक की सारवर्षिक की सामुप्यंति करें और जितके उसे सारवर्तिक की सारवर्तिक की सारवर्तिक की सामुप्यं सापवे सापवर्तिक की सामुप्यं सापवर्तिक की सामुप्यंतिक की सापवर्तिक सापवर्तिक की सापवर्तिक की सापवर्तिक स

की नेपा करते रहते हैं। वह भारत का तुर्गुच कपना दोप है। चरित्र के ठन्गुन सनुष्य के बीवन को रुपत करते हैं और दोप उसे नीने मिसते हैं। यक का संतिम

1 --- 0 ---- 0 ----

परिणाम आनदमय और दुसरे का दुःखमय जीवन है।

चिरत्र के दोपों के कारण्—मनुष्य में चिरत्र के दोपों के दो प्रधान कारण् होते हैं—एक शिद्धा की कमी, ग्रीर दूसरा ग्रात्म-सुधार के सतत् प्रयत्न का ग्रमाव। शिद्धा की कमी के कारण मनुष्य को ऊँचे ग्राटर्श का जान ही नहीं हो पाता ग्रीर न उसमें मली ग्रादतें ही पहती हैं। बालक को पहले पहल उसके ग्रविमावक ग्रीर शिद्धक हो उसे चिरत्र बनाने में सहायक होते हैं। वे उसे उचित ग्राटगों का ज्ञान श्रीर ग्रपने ग्राप में सद्गुणों को हट करने के लिये ग्रम्यास भी कराते है। पीछे स्वय बालक हो इस गुण् को महत्ता को समभकर उनको बहाने लगता है। मली शिद्धा के ग्रमाव में बालक में श्रनेक बुरी ग्राटतें पह बाती ग्रीर उसके विचार कलुपित हो जाते हैं। फिर वह ग्रपनी नीतिक उन्नति करने में ग्रपने को ग्रसमर्थ पाता है।

पर चिरित्र-निर्माण में केवल वातावरण और शिक्ता से कार्य नहीं होता।
अपने चिरित्र के निर्माण के लिये मनुष्य को स्वत प्रयत्न करना पडता है। शिक्ता
का कार्य इतना ही है कि वह व्यक्ति में अपने आपको ऊँचा उठाने की प्रेरणा
उत्पन्न करें। जब मनुष्य में श्रात्म-सुधार की प्रेरणा उत्पन्न हो जाती है, तो शिक्ता
का कार्य समाप्त हो जाता है। फिर मनुष्य अपना सुधार अथवा विगाड
अपने आप ही करता है। शिक्ता के द्वारा ऐसी प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं, जिनसे
कि मनुष्य चिरत्र के गुण अथवा दोषों को प्राप्त करे, पर वे वस्तुयें अपने प्रयत्न
से ही प्राप्त होती हैं। सतत् प्रयत्न से चिरत्र के गुण स्थिर रहते हैं। प्रयत्न के
अभाव में अनेक प्रकार की चारित्रिक बुराइयाँ अपने आप ही चली आती है।
विव मनुष्य अपने आपको ऊँचा उठाने की चेष्टा को बन्द कर देता है, तो
पाइतिक नियम के अनुसार वह स्वभावत नीचे गिरने लगता है। जिस प्रकार
कपहें को स्वच्छ रखने के लिये हमें सदा सावधान रहना और कमी-कमी
उसे धोना भी पडता है, उमी प्रकार अपने चिरत्र को स्वच्छ रखने के लिये भी
मनुष्य को सदा सावधान रहना पडता है और कभी-कभी उसे प्रायक्षित के क्ष्प
में अनायास आये हुए दोषों को धोना भी पडता है।

चरित्र के दोषों के प्रकार—मनुष्य के चरित्र के दोष दो प्रकार के होते

र्ट--एक बारिव दीनता त्वक, ग्रीर दूतरा परित का एकावी-त्वक। संतर हे

ताल वाले स्वायारी भी जोर बांबारी करने लगते हैं। हुए प्रकार की वारिकिक कभी पति को बहुत को कभी को बरावा है। येरे कोरों में कोर्स कालिक नीकिक विकार नहीं पहुंचा। उनके बीकन में बांदरी का समान परवा है। येरे लोग सन्तरात्वादी होते हैं। वे कियर सिक्त हार्म होते देन्ते हैं उपराधी यह बाते हैं। बादक में वे बीनन के विधी नीकि विकार कर पास्त्वाद नी करने। कियान के विकार की सिक्त में बीचन

तो वह बूठ वोतकर मी तुनाचा ठठाने की वेश करता है। दुकान को बरवार होने देने के बदसे वह सुठ बोलना ही। उत्तित ठममध्य है। इस प्रकार सम्बी

का बनान प्रत्या के प्रत्या कि उन्हां के किया है। बादान में ने बीवन के किया निर्देश विद्याल का पालन नहीं करते। नैतिकता के धावक में ने बीवन के किया निर्देश विद्याल के धावक होए बीवन में विद्याल के धावक के कारण भी होते हैं। वृत्य प्रकार का चारिनिक दोप थंगर के प्रतिभाग्राली होगों में पाये बारे हैं। प्रतिना में कुकत-कुक पुकारिकता पाई से बाती है। विन्य प्रकारिका के नदान्य

मितेना में कुमन-कुम एकाहिया जाई हो बाती है। किया एकाहिया के स्वत्य-में किसी निरोध प्रस्त की पोमका प्रथान निर्मेट के एस्ट्राम का किया गर्धी होता। पर किसी मन्त्रर की एकाहिया स्वयं पतिन कर होग है। बतायन निर्मे के विशास कीय कर्दी लोगों में पाने नाते हैं किसी निरोध प्रस्त के गुण होते हैं। मेंनेक्सी स्वादाय के हरा कम्म में मीतिक क्षत्र है कि म्हुप्त के नाति के होग उसके सम्युची की कृपा हैं। पास्त्री मनाई क्षत्रस्त पूर्वण की पहार्श मेंने सैं न पहें, परन्तु जन तक मनुष्य इसे प्राप्त नहीं वर लेता; तन तक मनुष्य के हद्तम सदगुण घनी छाया भी टालना है। छ

चसार के विशोप पुरुषों में हटीलापन रहता है। यह हटीलापन उन्हें श्रपनी लगन मे बल प्रटान करता है। प्रतिकूल परिस्थितियों के कारगा वे ग्रपने षिदान्तों को नहीं बदलते । प्रतिरूल परिहियतियों में उनकी लगन श्रीर भी दृढ़ हो जाती है । उनका फार्य-क्षेत्र एक विशेष क्षेत्र मे सीमित रहता है। उसी प्रकार उनके विचार भी विशोप प्रकार क होते है। वे वि-रोधा विचारों श्रथवा मिद्धान्तो का समावेश श्रपने सिद्धान्तों में नहीं करते। इसके कारण उनका नैतिक विकास उतना नहीं होता, जितना कि पूरणता की प्राप्ति के लिने श्रावश्यक होता है। जिम व्यक्ति के नैतिक विचार श्रीर श्रादशं प्रगतिशील होते हैं, जो अपने धिद्धान्तों में उचित परिवर्तन करने के लिये तेयार रहता है, वही नैतिक पूर्णता की प्राप्ति कर सकता है। पर मनुष्य का जैसा स्वभाव है, उससे यह श्राशा करना ठीक नहीं है । कविता की धुन में लगा हुश्रा मनुष्य जीवन की द्सरी श्रावश्यकतार्श्रों को श्रोर श्रपनी दृष्टि नहीं ले जाता। वह समाज के रुद्विवाटी नियमों के पालन की परवाह नहीं करता । इसी प्रकार समाज-सुधारक दूसरे लोगों की कमजोरी को ध्यान में न रखकर कभी-कभी अपराधी के लिये श्रत्यविक दराड देने की स्फ दे देता है। उसकी दृष्टि श्रालोचनात्मक होती है। यह दूसरे लोगों को बुरा लगता है, पर वह इसकी परवाह नहीं करता। विद्याध्ययन मे लगन रखने वाले विद्वान ग्रपने घरेलू जीवन में प्राय ग्रसफल हो जाते हैं। इस मकार देखा जाता है कि मनुष्य के चरित्र का सद्गुगा उसके जीवन के विशेष मकार के दुर्गुण का कारण भी हो जाता है। प्रकृति के सभी श्राध्यात्मिक कारणों के नियम के श्रनुसार यह ठीक ही है। 🕫

<sup>\*</sup> A man's sins are the shadows of his virtues, and though a life of transparent goodness would cast no shadow, yet so long as men fall short of this the strongest virtues will often have the deepest shades—A Manual of Ethics P 368

<sup>#</sup> मनुष्य के सद्गुण जिस प्रकार उसके उत्थान के कारण होते हैं, उसी प्रकार उसके दोष उसके पतन के कारण भी होते हैं। श्रतएव प्रत्येक विवेकी

अभिकरार जोगों में पहले प्रकार केदोप होते हैं दूधरे प्रकार का दोप विशेष स्वक्रियों को होता है। संसार के साधारण कार्मों में लगे खनेवाले श्वकि सरिव का मूल

142 हैं—एक बारित्र होनता सूबक और दूसरा परित्र का एका**डी-त्यक**। संगर हे

उतनी ही पूर तक करते हैं बितनी पूर तक वह उन्हें सांसारिक सफस्ता प्रार्ट करने में सदायक दोता है। उनके चीवन का मुक्य सहय भन, ऐरवर्ग दुर मार्वि को प्राप्त करना होता है । ऐसे व्यक्ति किसी प्रकार के सहगुर्यों को वहाँ तक प्रार्थित करते हैं. बहाँ तक ने सद्गुत्म लौकिक हाछ से सामकारी दिलाई रेते हैं। किमी प्रकार का सद्गुच अब लौकिक इति से सामकारी नहीं दिखाई देता, वे में उछ छत्गुराका कम्मात कोड़ देते हैं। फिर उनके मरिम में दे ही दोप विसाई देने सगते हैं भिनकी में पहले निंश करते. ये । बन किसी स्मापारी कें गय बोलकर पैसे का लाम होता और उसकी दुकान की सास बमरी है, तब वर सम्ब बोल्ला है। पर जब इससे उसे स्थापार में बार बार पादा । उठाना पड़ता है। वो मह सुठ नोसकर मी तुनाधा उठाने की नेहा करता है । हुकान को *न*रवार होने देने के बदशे यह हुठ बोलना ही। उच्चित सममता है। इस अकार सन्दर्भ शक बाते स्थापारी भी बोर बाबारी करने सगते हैं। इस प्रकार की चारित्रिक कभी बरित्र की इदला की कभी को दर्शाता है। ऐसे

लोगों में कोई बास्तविक नैतिक विचार नहीं पहता । उनके बीवन में बादरी का क्रमान रहता है। पेसे लीग क्षतस्त्राची होते हैं। वे क्षिपर क्रांबिक बाम होते देखते हैं। उपर ही बस बाते हैं। बासाब में वे श्रीवन के किसी नैतिक रिकान्त का पासन नहीं करते। नैतिकता के क्रांपिक होप बीवन में तिकान्त के बामान के बारक ही होते हैं। वूनरे प्रकार का चारित्रिक दोप वंदार केप्रदिमाशास्त्री लोगों में पाने व्यदे 🐉

प्रतिमा में कुक्त-न-कुक्त एकाहिता पाइ ही बाती है। विना एकाहिता के महुम्म में किनी विशेष मकार की योग्यता द्वापना चरित्र के सद्गुल का विकास नहीं होता । पर किसी प्रकार को प्रकाद्विता स्वयं चरित्र का होय है । शतप्र वरित्र के किरोप बोप उन्हीं सोगों में पाने बाते हैं <sub>किन</sub>में किरोप प्रकार के गुना हीते हैं। मैक्निकी महाराम के इस कपन में भौतिक सत्य है कि मनुष्य के बरिव के दीप उनके सद्मुखों को स्त्रमा है। पारस्त्री मलाई समात् पूर्णता को परहाई मते से

सहित मिलता है। इस दगड में चिरित्र की सुवारने की शक्ति होती है। दगड चिरित्र के दोप का ऋषेषय है।

कभी-कभी चरित्र का दोष किसी वाहरी टएड की अपेदा न रख अपन श्राप हारा दर्रंड के रूप में ही प्रकट होता है। ऐसी श्रवस्था में वह शारीरिक श्रयना मानिक रोग का रूप धारण कर लेता है। जो लोग दूसरे लोगों के पित श्रपने मन मे घृणा के भाव रखने हैं, उन्हें कोढ़, ववासीर, च्चय श्रयवा अन्वेयन का रोग हा जाता है। इन रोगों के द्वारा उनकी दुर्भावनायं अथवा चिरित्र के दोप नष्ट होते हैं। ये रोग तभी होते हैं, जब मनुष्य अपन चरित्र के दोप को नहीं मानता अथवा उसे स्वीकार नहीं करता। अपने दोप को सममक्र जन वह अपने चरित्र का सुधारने के लिए तत्पर हो जाता है, तो उमका टोप नष्ट हो जाता है। कई प्रकार की भक्त, भय या निरर्थक वाध्य शारी-रिक नेष्टायें भा मानसिक विकार का वाहर फेंकने के लिए उत्पन्न होता है। गद्गी का भय भीतरी गटगी के भय का प्रतीक है। यह भय आन्तरिक गद्गी को मतीक-रूप से वाहर निकालता है। सॉप का भय काम-वासना का भय है, <sup>यह मनुष्य</sup> की छुपी काम-वासना का परिचायक होता है। किसी प्रकार का शारीरिक श्रथवा मानसिक राग कुछ काल तक तीव रहने के पश्चात् शान्त होने लगता है। इसका श्रर्थ यह है कि वह मानिसक विकार को बाहर निकालने में समर्थ हुआ है।

चित्र के दोषों का निवारण जिस प्रकार प्राकृतिक रूर से होता है, उसी प्रकार हम अपने प्रयत्न से भी उनका निवारण कर सकते हैं। किसी कुकृत्य के लिए सदाचारी मनुष्य को अपने श्राप पश्चाताप होता है। पश्चाताप स्वय वोप का निवारण नहीं करता, विक वह दोप के निवारण की आवश्यकता को व्याता है। दोप का ज्ञान पश्चाताप उत्पन्न करता है, श्रीर प्रायश्चित से दोप का पिर्कार होता है। जब पश्चाताप प्रायश्चित का कारण वन जाता है, तभी वह नेप का निवारण करता है। अपने श्रापको दण्ड देना हो प्रायश्चित है। चरित्र के परिकार के लिए हम प्रकार का दण्ड आवश्यक है।

पाप और श्रपराध

पाप और श्रपराध को व्याख्या-ाप और ग्रास्य चरित्र के टाप के

नीति शास

BAX

पुरन का काम है कि नद घटा झारत निरोध्यम करता रहे और सपने ग्रन्न तथा दोनों का सादों मान के देनने की नेवा करे। तूनरे लोगों के दिवारों ने नक्ष्म सन्देशना कर सपने ही तिवारतों को टीक स्थानन कीची निरुप्ता को नहीं बगाता। सहित निलता है। इस दर्ग में चिर्त्र की सुधारने की शक्ति होती है। दर्गड चिर्त्रिक दोप का श्रीपब है।

क्भी-कभी चरित्र का दोप किभी वाहरी टएड की अपेना न रख अपन थाप द्वाग दएड के रूप म ही प्रकट होता है। ऐसी अवस्था मे वह शारीरिक श्रयवा मानिधक रोग का रूप धारण कर लेता है। जो लाग दूसरे लीगों के मित श्रपने मन मे घुर्णा के माव रखने हैं, उन्हें कोढ़, ववासीर, च्य श्रयवा अन्वेगन का रोग हो जाता है। इन रोगों के द्वारा उनकी दुभावनायं श्रथवा चिरित्र के टोप नष्ट होते हु। ते रोग तभी होते है, जब मनुष्य ग्रपन र्चित्र के दोप को नहीं मानता श्रथवा उसे स्वीकार नहीं करता। श्रपने दोप को सममकर जय वह अपने चरित्र की सुधारने के लिए तत्पर हो जाता है, तो उमका टोप नष्ट हो जाता है। उई प्रकार की भक्त, भय या निरर्थक वाध्य शारा-रिक चेष्टार्ये भा मानसिक विकार का वाहर फॅकने के लिए उत्पन्न होता हैं। गढ़नी का भय भीतरी गढ़नी के भन का प्रतीक है। यह भय श्रान्तरिक गढ़ना नो प्रतीक-रूप से बाहर निकालता है। सॉप का भय काम-वासना का भय है, <sup>पह</sup>मनुष्य की छुपी काम-वासना का परिचायक होता है। किसी प्रकार का शारीनिक भ्रथवा मानसिक रोग कुछ काल तक तीव रहने के पश्चात् शान्त होन लगता है। इसका छार्य यह है कि वह मानिसक विकार को वाहर निकालने में समर्थ हुम्रा है।

चित्र के दोपों का निवारण जिस प्रकार प्राकृतिक रून से होता है, उसी

पक्षार इम प्रपने प्रयत्न से भी उनका निवारण कर सकते हैं। किसी कुकृत्य
के लिए सदाचारी मनुष्य की ग्राने ग्राप पश्चाताप होता है। पश्चाताप स्वय

दोप का निवारण नहीं करता, बिल्क वह दोष के निवारण की ग्रावश्यकता को

दर्शाता है। दोप का ज्ञान पश्चाताप उत्पन्न करता है, श्रोर प्रायक्षित से दोप का

पिष्कार होता है। जब पश्चाताप प्रायक्षित का कारण बन जाता है, तभा बह

दोप का निवारण करता है। ग्रापने ग्रापको दएड देना हो प्रायश्चित है। चिरित्र
के परिष्कार के लिए इस प्रकार का दएड ग्रावश्यक है।

पाप और ऋपराध

पाव और श्रवराय को व्याख्या-ाव श्रीर श्रवराव चरित्र के दोव के

दोप उसके खम्मव से पुरम नैतिक ग्रामाचरण का नाम है। भीर पाप नैतिक तुरा बरण का। पाप दी अपराध के कम में प्रकाशित होता है। समी पप कपराभ नहीं करे बाते । कपराभ वे पाप हैं, को समाज द्वारा दयवनीय हैं। किसी स्थाप्ति की क्रतुपरिवर्षि में उसकी निंदा करना पांप है, क्रपयंच नहीं । पर बद किसी स्पक्ति की निदा चुलेकाम अनता के समझ की बाती है तो वह क्षप्राप नन व्यक्ता है। इसके लिए समाव ऐसे स्पक्ति को दश्य देखा है। इस प्रकार के बापराच को शोकने के लिए राज सच्छा कारून कनाती है बीर उत्के विरुद्ध पहानमासे को दयह देती है। पाप के सकार-पाप दो प्रकार के होते हैं, एक सानविक क्रीर हु<sup>त्या</sup> शारीरिक तथ्य वाचिक । किसी किसी समाय में हरे कामों में प्रकाशित पूर्व के ही पाप धमस्त्र बात्य है वहाँ मानविष्ट्र प्राप को पाप नहीं स्थाना बात्य । पर वह बतुषित है। उनक्रांति समाब हे नेता बनवा हो म डेबल शारीरिक वाप से इपने बाए को रोकने की शिक्षा देते हैं बरन् वे मानशिक पाप सं भी बापन बाएको

रीकने की शिद्धा देते हैं। इसरत ईशा का कथन है कि को स्पन्ति किली की को कामुकता की द्राप्त से देनता है यह उसके साथ मार्नासक स्पतिकार कर 🖰 चुका है। क मगवान बुद्ध की शिक्षा का चार भाग भी मही है कि प्रत्येक व्यक्ति को न क्षेत्रल शाधिरिक हुरे कार्मों से क्यना चाहिए, वरन् उसे सानतिक हुरे कार्यी को भी न करना चाहिने। मानिक पाप शारीरिक पापी है अधिक <sup>कुछ</sup> इंग्लिप है कि शारीरिक पाप कभी मन्त्रभी मकाशित हो बासा है कीर इसके किय इमें स्वड भी मोगना परवा है। इसके इम्परे चरित्र के दोए नए ही। बावे हैं। प्रकाशित न हानं के कारचा मानिक पाप इंड्डनीय नहीं होते कीर इत प्रकार इमारे चरित्र के बाप भी बने खते हैं। मानशिक वार्षों के परिखास द्वरस्त प्रकर नहीं होते । क्रस्तु मनुष्प पेसे पानी की संस्था बढ़ाते बाता है कीर फिर बेरे ठनका भुगवान एक वाथ करना पहता है।

Whoever looked on a woman to lust after her has committed adultery with ber already in heart-New Testament.

वास्तविक श्रपराध क्या है — ऊपर वताया जा चुका है कि प्रत्येक वास्तविक ग्रपराध की जड मे पाप रहता है। परन्तु मनुष्य को कभी-कभी समान-द्वारा ऐसे कार्मों के लिए भी दिएडत होना पडता है, जो वास्तव में पाप नहीं हैं, पर समाज-द्वारा पाप मान लिए गये हैं। मनुष्य के वे ही कृत्य पाप हैं, जिन्हे वह सभी प्रकार का ज्ञान होने पर भी जान-वृक्त कर श्रपनी स्वतत्र इच्छा से करता है। नैतिक दृष्टि से मनुष्य के कार्य का हेतु ही महत्व का वस्तु है। जिस कार्य का हेतु बुरा है, वह कार्य भी बुरा है। श्रज्ञान के कारण कभी-कमी मनुष्य कुछ ऐसे काम कर बैठता है, जो श्रपराध माने जाते हैं। पर जव यह निश्चित हो जाए कि किसी काम के करने समय कर्ता को उसके <sup>हुरे</sup> परिणाम का ज्ञान नहीं था श्रथवा उसने उसे भला काम समभक्तर ही किया था, तो नैतिक दृष्टि से वह अपराधी नहीं माना जाएगा। उदाहरणार्थ यदि कोई डाक्टर किसी रोगी को पेचिश की दवा देता है, पर इस रोगी को कोई ऐसा दूसरा रोग भी है, जिसका ज्ञान डाक्टर को नहीं है। अब यदि यह रोग वढ नाता है, तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी डाक्टर को नहीं है। इसी तरह यदि कोई गोलदाज अपने दल को ही शत्रु की टोली समभक्तर उस पर गोला दाग देता है, तो वह उसके लिए नैतिक दृष्टि से दोंषी नहीं समभा जाएगा। श्ररस्तू का कथन है कि ऐसे कामों को मनुष्य बिना सकत्य के करता है, पर उनके करने के पश्चात् जब उसे उनके बुरे परिणामों का जान होता है, तो उसे पश्चाताप होता है। १

परन्तु जिन वातों को जानना सर्व साधारण के लिए श्रावश्यक है, उनका श्रान मनुष्य को किसी श्रपराध के दोष से मुक्त नहीं करता। यदि कोई व्यक्ति ऐसी जगह पर गोलियाँ चलाता है, जहाँ श्रनायास लोगों के श्रा जाने की स्भावना है श्रीर यदि श्रचानक किसी को उसकी गोली लग जाती है, तो उसका यह कहना उसे श्रपराध के दोप से मुक्त नहीं करेगा कि एकाएक श्रा जानेवाले व्यक्ति का शान

<sup>1</sup> What is done through ignorance is always un intentional, but it is done unwillingly only if pain and regret are felt.

<sup>-</sup>Nichomachean Ethics B. K. III.

445

नोति शास उसे नहीं या। बूसरे के बनी के छे फूल तो इसे समय पकड बान स बहि कोड़

बादा। वह पागलनाने में मेब दिमा बाता है।

to 4 Critical Iscy wi

न लेता शाहिए यह एक सामान्य बात है बिसे समी लोगों हो बातना वाहि<sup>हात</sup> विश्विसता की अवस्था में भी सनुष्य कई ऐसे काम कर बैठक है के भारतित होते हैं, या उन्ह आपराध नहीं कहा करता। अपने किने अनुविध कार्य के लिए यह कोई व्यक्ति कवहरी में स्थायाचीय के शास्त्रे हाय वाता है और धन उसके बियय में यह सिक्क कर दिया करता है कि उसकी हिम्मी टिकॉने नहीं है तो उसे सामारख मान्यायी के कमान बयड नहीं होता। इस्त का बायराच करने पर भी ऐसे न्वकि को कमी कमी कोई मी हर्गड नहीं विक

म्मकि मह बदया है कि मुक्ते इस बात का बात नहीं था कि इस बरोज के हुए को वोडने की मनाहा है, दो बाहान की बगड़ में होकर वह अपराम के क्रिमे रारों से महीं बच सकता। तूनरं स्थित को किसी बस्त को उसकी आजा के लिक

ग्राम्यप ही तमके बाते हैं। भाषुनिक काल में इस प्रसार के कार्मों को सहरत की दृष्टि से देखने की मार्चना संपन्न हो रही है। वह बातक किसी मार्नाटक में प के कारक कुराजारी नमते समना कोई समाम कर वातते हैं ती आधारीय उन्ह रामारस बेलों में न मैज़कर मुजारसह में जेवता है। ऐसे बालकी की बोल्ब शिसा देकर तथा उनकी मानसिक प्रन्मियों का नित्तकरचा करके उन्ह तनाचारी बनाने की थेग्रा की बाती है। अत्तरम इस प्रकार के कार्य उस प्रकार के स्वप्राप नहीं सम्मे

कमी कमी ममुष्य किसी मानसिक यस्य के कारण कोई ही प्र<sup>राकरण</sup> करत है। यह एक प्रकार का शासास्य पागसाम है। इस प्रकार के कार्य साधारवर

वाते जिल प्रकार पूरी तरह नसभ-वृक्तकर किये गव क्षाय समसे जाते हैं। किमी बाबेग में बाकर भी सनुष्य यहत में बातुम्बत काम कर बैठता है।

इन ब्रार्वेगों का कारक प्रायः काह मानतिक प्रत्यि रहती है। ब्रापने शाय वर

The ignor non that excuses is not ignorance of the unl versal principales (for we blame a man for this) but iguorance of particulars of be circumstances and specific effects of an act.

Nichomaches a west Nichomachesayest reduction to Ethics p 239.

पर्यंत नियत्रण न रहने के कारण भी मनुष्य श्रावेग में श्रा जाता है। ग्रापने श्राप पर नियत्रण कई दिनों के श्रभ्याम में श्राता है। जिन लोगों को वाल्यकाल में योग्य शिक्ता नहीं मिलती, उनमें श्रात्म-नियत्रण की शक्ति नहीं श्राती। ऐमें व्यक्ति किसी प्रकार के श्रावेगों में श्रा जाते हैं। मन की इस श्रवत्या में वे जो काम करते हैं, उन्हें श्रपराध ही कहा गया है। पर इच्छा-शक्ति का पूरा प्रयत्न न होने के कारण वे कार्य उतने निद्य नहीं होते, जितने सोच-विचार कर किसी निकृष्ट हेतु में प्रेरित होकर किए गए काम होते हे। किसी व्यक्ति की गाली सुनकर उसे पातक शस्त्र में मारना उतना निद्य श्रपराय नहीं है, जितना पुराना वेर भजाने श्रयत्रा सकता स्थान की लिए उसे मारना निद्य है।

वुंदि को कमी मा श्रपराध का कारण होती है। जिन लोगों में बुद्धि की कमी मा श्रपराध का कारण होती है। जिन लोगों में बुद्धि की कमी होती है, उनमें किमी बुरे काम को श्रप्पाध समक्तने का शक्ति ही नहीं होती। वे बुरे काम के बुरे परिणाम को नहीं टेख मकते। क्या ऐसे लोगों के श्रमुचित कामों को श्रपराध मानना ठीक है? इस प्रश्न के उत्तर में यही कहा जा सकता है कि बुद्धि की कमी के कारण किये गये कामों को श्रपराय मानना ही होगा। उनकी बुद्धि की कमी शिक्ता से पूरी हो सकती है। समाज श्रपराधी को यह शिक्ता दएड के रूप में देता है।

श्रन्त में वे काम त्राते हैं, जिन्हें व्यक्ति जान-व्स्कितर श्रपनी स्वतत्र इच्छा से करता है। यदि ये काम उचित हैं, तो हम उन्हें भले काम श्रथवा पुर्य मानते हैं। हम काम करनेवाले के इन कामों की पूरी प्रशसा भी करते हैं। यि ये काम श्रनुचित हैं, तो हम काम करनेवाले की निंदा करते हैं श्रीर उमे दोषी श्रथवा श्रपरा वी समकते हैं। जिम प्रकार के कामों के लिये मनुष्य श्रपने श्रापको स्तुति का पात्र समकता है, उसी प्रकार के कामों के लिये वह निंदा का भी पात्र होता है। यदि ये काम उसे सर्वोच्च नैतिक श्रादर्श की श्रोर ले जाते हैं, तो वे स्तुत्य हैं, श्रीर यदि वे उसे इससे गिराते हैं, तो निन्य हैं।

### दगड विधान

द्गड की श्रावश्यकता—दगड श्रपराध की मनोवृत्ति का सुधार करता है। यदि कोई मनुष्य कोई प्राकृतिक भूल करता है, तो प्रकृति उसे दगड देती

111

नांधि शास उमे नहीं था। दूमर क स्वाधि ने कूल तोड़ते समय पर्कण काने पर वर्ष होई

वाता । बद्द पागनन्ताने में मेज दिया बाद्या है ।

स्पक्ति यह कहता है कि मुझे इस यात का गान नहीं था कि तम बर्गाचे के पूर्ण को शोडने की मनाइ। है तो कशान की बाद में होकर यह बराउप को किये दारी है नहीं बच सकता। तुसर रचकि को किसी यस्तु को उठकी बाजा के रिक

न लेना पाहिए यह एक सामान्य शार है, जिसे नमी शोगों को बानना बाहिए है विश्वितता की क्रायस्था से भी मनुष्य कह ऐसे काम कर केरना है की

धनुषित होते हैं पर उन्ह सपराध नहीं कहा जाता । सम्में विशे सनु<sup>ष्ठ</sup> काम के लिए जब कोई व्यक्ति कचहरी में स्थामाचीय के सामने त्राच भागा है भीर बन उसके नियम में यह सिक्ष कर दिया जाता है कि जनका दिसम टिकाने नहीं है. तो उसे साधारण रापराधा के समान हयह नहीं होता। हत्य का बालान करने पर भी ऐसे स्वक्ति को कमी कमी कोड मा इवड वही हिय

कभी कभी मनुष्य किसी मानसिक प्रस्थि के कारण कोए ही दुरावरण कमा

है। यह एक प्रकार का जामान्य पांग्लाम है। इस प्रकार के कांग शासारवर बप्याप ही समके जाते हैं। ब्रामुनिक काश में "स प्रमार के कार्मी की उद्दरण भी दृष्टि से देखने भी मानना उत्पन्न हो रही है। वन नासक किसी मानकि नि के कारल तुराकारी काठे अथका कोई अपराध कर शक्ते हैं तो त्यायाधीश टर्ड रापारक केलों में न मेजकर सुपारवह में मेजता है। ऐते वाकड़ों को योग्न विका रेकर तथा उनको मानसिक प्रश्मियों का निराकरण करके उन्हें सदाशारी बनाने की

पेश की बाती है। अवएव इस प्रकार के कार्य उस प्रकार के कपरांच नहीं सम्मे चाने किन प्रकार पूरी तरह तममा-बूमकार किये गम कार्य असक आवे हैं। किसी मानेग में मान्त्र भी मनुष्य बहुत से मनुष्य काम कर बैठता है।

in A Critical Introduction to Ethics p 259

इन कानेगों का कारण प्राव कार्य सामग्रिक प्रस्थि रहती है। सपन साथ गर

The ignorance that excuses is not ignorance of the uni versal principles ( for we blame a man for this ) but ignorance of particulars of the circumstances and specific effects of an act Nichomachean Eshles III, p. 14 15 and quoted by Wheelweight

पर्याप्त नियत्रण न रहने के कारण भी मनुष्य ग्रावेग में ग्रा जाता है । ग्रापने श्राप पर नियत्रण कई दिनों के ग्रम्याम में ग्राता है। जिन लोगों को वाल्यकाल में योग्य शिचा नहीं मिलती, उनमें ग्रात्म-नियत्रण की शक्ति नहीं ग्राती। ऐने व्यक्ति किसी प्रकार के ग्रावेगों में ग्रा जाते हैं। मन की इस ग्रवस्था में वे जो काम करते हैं, उन्हें ग्रपराध ही कहा गया है। पर इच्छा-शक्ति का पूरा प्रयत्न न होने के कारण वे कार्य उतने निद्य नहीं होते, जितने सोच विचार कर किसी निकृष्ट हेंतु में प्रेरित होकर किए गए काम होते हैं। किसी व्यक्ति की गाली सुनकर उन वातक शस्त्र में मारना उतना निद्य ग्रपराव नहीं है, जितना पुराना वैर भजाने श्रया उसका रुपया छीनन के लिए उसे मारना नित्र है।

बुद्धि की कमी भी अपराध का कारण होती है । जिन लोगों में बुद्धि की कमी होती है, उनमें किसी बुरे काम को अपराध समभाने का शक्ति ही नहीं होती। वे बुरे काम के बुरे परिणाम को नहीं देख मकते। क्या ऐसे लोगों के अपुचित कामों को अपराध मानना ठींक है ? इस प्रश्न के उत्तर में यही कहा जा सकता है कि बुद्धि की कमी के कारण किये गये कामों को अपराय मानना ही होगा। उनकी बुद्धि की कमी शिक्ता से पूरी हो सकती है। समाज अपराधी को यह शिक्ता दएड के रूप में देता है।

श्रन्त मे वे काम श्राते हैं, जिन्हें व्यक्ति जान-व्यक्तकर श्रपनी स्वतत्र इच्छा से फरता है। यदि ये काम उचित हैं, तो हम उन्हें भले काम श्रथवा पुएय मानने हैं। हम काम करनेवाले के इन कामों की पूरी प्रशमा भी करते हैं। यिट ये माम श्रनुचित हैं, तो हम काम करनेवाले की निंदा करते हैं श्रीर उमे दोषी श्रथवा श्रपगवी समक्तते हैं। जिम प्रकार के कामों के लिये मनुष्य श्रपमे श्रापको स्तुति का पात्र समक्तता है, उसी प्रकार के कामों के लिये वह निंदा का भी पात्र होता है। यदि ये काम उसे सर्वोच्च नैतिक श्रादर्श की श्रोर ले जाते हैं, तो वे स्तुत्य हैं, श्रीर यदि वे उसे इससे गिराते हैं, तो निन्य हैं।

### दग्ड विघान

द्रांड की आवश्यकता—द्रांड ग्रापराध की मनोवृत्ति का मुधार करता है। यदि कोई मनुष्य कोई प्राकृतिक भूल करता है. जो प्राप्त

15 नीति शास्त्र है। मदि वह सामाजिक मूल करता है। दी समाज उसे दवड़ देखा है। बीर नहिं

चलकर असे भारी दयह सहना पहला है। संसार में बोर्ड भी गंदगी पूर्व अपना भ्रम्पाय देर तक नहीं ठहर सकता । खड़ि का संनातन विनेक प्रक तता करती है। यही मोति शास्त्र तथा नैविक आकरण की पूर्व मान्यता है। क्रवपन किसी प्रकार की मूल के शुक्रण में निवनी ही देर होती है, मूल करने वाले व्यक्ति के किये वह उतनी ही पातक होती है।

बद नैतिक मूल करता हो सलकी बन्तरारमा उसे कोसरी है। इस हरद अलेक भकार की मूल के लिये भनुष्य को दयह अहना पहला है। इसह कापराम की मनोद्रति की विकित्सा है। यदि अपराधी को प्रारंभ में क्यब न दिया गया। तो उसकी भूत करने की प्रदृष्टि प्रवह हो। बाती है। इतके परिशास-स्वरूप आमे

बरुड के सिद्धान्त "-दर्श के प्रयोजन के बियब में नीति-शासरों के वीन प्रकार के गत हैं—प्रतिकंशारमक<sup>9</sup> सुवारारमक<sup>9</sup> और प्रतिशोधारमक<sup>9</sup>ी प्रतिविधारमञ्ज-प्रतिविधारमञ्जलिकान्त के बानुनार क्यूब का मुक्त उर्दे स्व समाब के लोगों को तुराबरदा से रोकना है। वह कोई क्षपश्ची क्रपराब करवा है, तो दतरे लोगों के मन में भी बापराथ करने की प्रश्नृष्टि उत्सन हो नायी है।

लांग उसके तुःस से शिक्षा प्रदेश करते हैं। वे जान सेते हैं कि बायराम वसकतीय कार्य है। दरह का स्थान तन्हें कामर्ग पर बाने से रोकता है। वहि बापराणी की द्यंड न दिया गया तो तृतरे लोग उत्तका अनुकरक करके खपने चाप अपधारी बन बावेंगे। इतने तमाब व्यवस्था दी नष्ट प्रष्ट हो बावगी । स्रतप्त व्यव का प्रमान उद्देश्य यह नहीं है कि उसते अपराधी का मता होता है, अध्या नहीं "

वर अपराची को उसके अपराव के लिये दयह दिना बाता है, तो समाज के दूसरे

इत्तरे नमाज व्यवस्या स्थिर बनौ रहती है । एक चएराबी के प्रति कहा गया मूनान के एक न्यायाचीश का यह वाक्य उस्तेलनीन है कि द्वार मेड़े चुरान के लिये नहीं बरन इतकियें दगड दिवा बाता है कि मेहीं की चोरी मंदी।

कुछ लोगों के कथनातुकार दगड़ के द्वारा अपराधी को तमान के सन्द लोगों

1 Postulate. 2. Theories of Punishment. 3. Deterent.

Retributive.

चे अलग कर दिया जाता है, तािक वह समाज की श्रीर श्रिष्क चिति न कर सके। यह सिद्धान्त पहले सिद्धान्त से मिलता-जुलता है। जब किसी श्रिपराधी को चोरी के लिये जेल में भेज दिया जाता है, श्रिथवा जब किसी हत्यारे को फाँसी का दएड दिया जाता है, तो वह समाज का श्रीर श्रिषक नुकसान नहीं कर पाता। इससे समाज के दूसरे लोगो का धन श्रिथवा जन वचा रहता है।

दोनों प्रकार के सिद्धान्तों का उद्देश्य एक-सा ही है। इन सिद्धान्तों में अपराधी के कल्याण को नहीं वरन् समाज के कल्याण को ही ध्यान में रखा जाता है। पहले सिद्धान्त में समाज को नैतिक च्रांत से बचाने को महत्ता दी गई है श्लीर दूसरे में मौतिक च्रांत से । परन्तु नीतिशास्त्र के ऊँचे उद्देश्य की दृष्टि से इस प्रकार का दण्ड नैतिक नहीं कहा जा सकता। नैतिक दण्ड वह है, जिसमें स्वय अपराधी का लाभ हो। दूसरे व्यक्ति के लाभ के लिये किसी दूसरे को ताडना देना अनैतिक है। इस सिद्धान्त में मनुष्य को एक जड पदार्थ के समान मान लिया गया है। इसमें उसकी मानवता का आदर नहीं किया गया है। मानवता की अवहेलना करके जो दण्ड दिया जाता है, वह अनैतिक है। प्रत्येक मनुष्य का जीवन अपने लिये है, न कि पूसरों के लिये। यह नैतिकता की आधार-भित्ति है।

सुधारात्मक सिद्धान्त—सुधारात्मक सिद्धान्त के श्रनुसार श्रपराधी का सुधार करना ही दण्ड का प्रधान उद्दे श्य होना चाहिये। यह सिद्धान्त उन लोगों का है, को श्रपराधी को सहानुभूति की दृष्टि से देखते हैं। इस प्रकार के दण्ड को शैक्तिक दण्ड के कहा जा सकता है। श्राधुनिक मनोवैज्ञानिक दण्ड देने के इसी हैं हो को विशेष महत्व देते हैं। जिस दण्ड से श्रपराधी का सुधार नहीं होता वह दण्ड व्यर्थ समभा जाता है। दण्ड पाने के पश्चात् बहुत से श्रपराधी श्रपने श्राचरण में सुधार नहीं करते, वरन् श्रीर भी विगड जाते हैं। इन लोगों को दिया गया दण्ड व्यर्थ समभा जाना चाहिये। फिर कई प्रकार के दण्ड ऐसे होते हैं, जिससे श्रपराधी का कुछ भी लाभ नहीं हो सकता। मृत्यु का दण्ड इसी प्रकार का है। इससे श्रपराधी का कोई लाभ होना सम्भव ही नहीं।

<sup>1</sup> Educative punishmetn

१६२ नीसि शस्त्र

उनके जिमे दवह की ब्रायहमकता नहीं खाती।

है। यति काद समुख्य मन्त्र काम करहा है, दो उसे मुखत पुरस्कार मिनता है और यदि बद कोई बुरा काम करता है तो उसे तु सद पुरस्कार मिलता है। ये पुरस्कार भक्ते और बुरे कार्मी के स्वामाविक परिगाम हैं। समाब क्रव किसी व्यक्ति को श्रव टेता है तो इस्से वह उनका कस्यास ही करता है। मनुष्य कीर समान का स्वत्व एक ही है। बादरावाद के बातुसार समाव मनुष्प का बहत कीर स्पारक म्यात्र माना गया है। चत्रप्य जब समाम मनुष्य को उसके किमी बुरे काम के लिये दयह देता है तो इस कह सकते हैं कि वह सतुभ्य ही अपने आपको सुभारने के हेत दयब देता है। हींगेल सहाराव को उक तिकास्त के मुस्स प्रवर्तक हैं, के कस्पासुतार किसी क्रमराची को बगड न टेना जसे कामने नैतिक समिकार से बंबित करना है। जिस प्रकार भन्ने काम करनेवाले व्यक्ति का यह व्यविकार है कि उसे भन्ना पुरस्कार मिलो उसी प्रकार बुरे काम करनेवाले स्पक्ति का यह कास्मारिमक क्रिकार है कि उसे दगह मिले। कर हम किसी क्रमग्रमी का उसके क्रमग्रम के निये तयक नहीं देते. तो इस उसे अपने करम थिया अविकार से वंजित करते हैं। इस उसे बारने बाएको सुधारने का बावसर नहीं देते । इन प्रकार किसी स्प्रीकः

यिन स्व िद्धाला को माना भाए, हो कह प्रकार के अपराधियों को दहर नरी दिया बाममा। बहीं भेम हो काम चल लक्ष्मा है, वहीं किया अपराधी को रहक देना अमितिक है। बहुत हे अपराध पंधी भे मेम के हारा परवादाय की मानना उनका की बा कक्ष्मी है। को स्वक्ति धाना कराया के तिने परपादाय करता है

प्रतिकारात्मक सिद्धान्त—व्यह ६ प्रयोजन का तीमरा विद्यान्त प्रतिकारात्मक सिद्धान्त है। इस विद्यान्त के ब्रानुशार दयह बुरे क्रम का पुरस्कार

हम उमे बानो बापका मुखानो का बावतर नहीं देते । इन मकार किसी प्यक्ति को उनके बावकार से बंबित करने हम उससे से सामाय करते हैं । यह रिवानत को कुछ लोगों ने निर्मायता का तिवानत गाना है। उसार विचार के लाग नृश्चेन लक्षिक को किसी मकार का कहा नहीं दना चाहते बीर न वे किसी ऐसे रिवानत का उसमेन हो करते हैं बिससे किमी को कर्ज दिया चया। पर निना क्षम्य के न सा मनुष्य को तिवा हो मिलती है बीर न वह निश्च के हाय से ही मुख्य हो नकता है। वह हमारे पहनन के करने में कोई नाम लग जाता है, तो उमें हटाने के लिए हमें उपहें पर साउन लगाना उने नहीं में ताला श्रोर परथर पर पटकना पटता है। इसा प्रकार जब दिमी व्यक्ति के चिरित्र में के ई टाग लग गया हो, ता उमका नितक मुगर तभी होता है, जब उने अने प्रकार के क्ष्य सहने पटते हैं। पर जब हम उमें किसी प्रकार का दर है वेते हैं, तो हमारे मन में प्रतिशोध श्रथवा बटला लेने की सावना नहीं रहनी चाहिए। बटला लेने की भावना में किसी व्यक्ति को हिता, अपने श्रापकों नीचे गिराना है। यह कोई व्यक्ति हमारे पति कोई हुराई करे, तो उमें टएट देने की भावना मन में लाना अपने श्रापकों गिराना है। परन्तु यह व्यक्ति समाज की बुराई करता है श्रीर उसके शाचरण ने समाज का जुकसान होता है, तो उसे टएट न देने से वेचल समाज की हो नहीं, वरन् अपराधी की भी हानि होगी। श्रतएव टएट में बदला लेने की भावना को निकाल कर श्रपरावी के कल्याण की दृष्टि से ही उसे टएट दिया जाना चाहिये। न्यायावीश जब किसी चोर को टएड देता है, तो उसका ध्येय चोर को सुधारना मात्र रहता है, उसके मन में प्रतिशोध की भावना नहीं रहती।

देपड देने का वास्तिवक हेतु अपराधी के मन में इस भावना को जागत करना है कि अपराध स्वभावत ही दएड को लाता है। अपराध और दएट कागण और कार्य के समान एक दूसरे से लगे हुए हैं। जहाँ कारण होगा, वहाँ कार्य भी होगा। जिस प्रकार फूल और फल एक दूसरे से सम्बन्धित है, उसी प्रकार अपराव और दएह भी एक दूसरे से सम्बन्धित है। जब अपराधी के मन में यह विचार दह हो जाता है, तो दएट अपना उद्देश्य प्राप्त कर लेता है। मनुष्य अपने आचरण में किमी प्रकार का सुधार तब तक नहीं कर सकता, जब तक उसे इस बात का जान न हो जाए कि भले आचरण का भला और बुरे आचरण का बुरा परिणाम अपर्य होगा। यह उसका न केवल बौद्धिक जान रहे, वरन् उसके म्वभाव का अद्भ वन जाए। अभ्यास के द्वारा यह जान स्वभाव का अद्भ वन जाता है। जब किसी अपराधी को अपराध के लिए प्रत्येक बार दएड मिलता है, तो यह निश्चित होता है कि अपराध के काम को करना उचित नहीं है। उससे सुख की अपेचा द स ही अधिक होता है। फिर जब वह कीई अपराध करता है, तो उसे स्वय ही आत्मलानि अध्या पश्चाताप होने लगता है। जब मनुष्य के मन की यह

नेशि शास तो इस कह सकते हैं कि उत्तका नैतिक शुकार हो गया।
बय सनुष्य का सन श्रमण्य के लिए समने बाएको दयह नहीं देख, तमी बाएँ
दय" का सायरक्यता होता है।
सैतिक विकास से सारस-मरस्तेना की वचयागिता —मेकडी सहाय"
के सनुगार नैतिक विकास से दासमान्याच्य को मारी उपयोगिता है। बन कार्रे
सनुष्य कार हुए करस कर बैठता है बीर तने वात होता है कि बन कार्य सम

कोचना दुःखर होता है। वब इस प्रकार को प्रस्तेना कमो-कमी होती है तो उने परचाताय कीर कब बार-बार होती है। तो उने ब्राह्म प्रख्यां बढ़ते हैं। प्रख्यांना सभी सोर्गोको कुछ म कुछ हुर तक होती हैं है इसी है कारस प्रमुख बम्मे आपको बाहरी हरह के प्रब के दिना है हुई मार्ग पर बाने से रोक्ते की बेहा करता है। बाहरी हरह की ब्राहरकका उनीं

कोरों को होती है, कियें धारत-मर्शना की धानुष्ठि नहीं होती। धारत मर्लोगा की धवनता में मनुष्य पह धानुषत करता है कि वह धपने धारत थें गिर तथा है धीर वह धपना उपका की कुछा है। किन प्रकार कोई केये? धपने पन के लो बाने ने तुस्त की धानुमूत करता है, उसी प्रकार कीर्यक्रमा स्पक्ति धपने धानुस्त के ग्रात्कृत धानुष्ठ करता है, उसी प्रकार की सनुष्ठि करता स्पक्ति धपने धानुस्त के ग्रात्कृत धानुष्ठ करते ने मुख्ल की सनुष्ठि करता

है इ पेश सञ्चान करता है, मानी उशका सर्वत को गया है। आयुक्ति मनोविकान के परिवर्धों का कपन है कि इस प्रकार को मस्ता में बतुन्युक्त मुद्दाम के चलित को कसी नहीं करत उसे निर्वत्त हो बनायों है। उनके इस कपन में मोहिक शब्द है पर पह तो महन्ता हो पहेंग्य कि किसी मतुष्य को पार के किय पदि कुछ मी परचाराय मा हो तो वह क्षपना पायापर कमी मी न छोड़ेगा। मतुष्य महोमन-वस्तु पाय करता है। पार से दुख की

कर्मा भा न क्षाइमा । स्पूच्या स्वामनवाय पाप करा है। पेप पे कर ठेठे किले उत्पिदि होती है हम सुन का पाना मुख्य सामा कर तक्या है जब ठेठे किले भारी दु:ल का क्यान हा । एवन्दरह, अम्पवन्दरह साहि बाहरी दु:ल हैं सीर परवायाप का रहस मीरती हु:ल है। को व्यक्ति मत्यापाठ की कम्पूची करा दे यह इसके अप के कराता भी है। येशा स्वविक्त मतायाठ ही करावारी वर्ग उत्यादी। वर्ष दक्ष कीई सुन हो गई, तो ठलके सिप्ट स्वयोग साम सी मायिश्चित करके वह उसका सुधार कर लेता है। किसी को गाली देने पर वह उससे माफी मागता है, किसी धन को चुराने पर वह उस धन को श्रापने काम में नहीं लाता श्रीर उसके लिए दूसरे प्रकार के दगड़ भोगने के लिए तत्पर रहता है। मेले लोग बाहरी दगड़ में उतना नहीं उसते, जितना श्रन्तरात्मा के दगड़ में दस्ते है।

पञ्चाताप ग्रीर ग्रात्मभत्धेना उन्हीं लोगों को होनी है, विनका नेतिक श्रादर्भ ऊँचा होता है। श्रतएव जिस व्यक्ति का नैतिक श्रादर्श जितना ही ऊँचा होता है, किसी पाप के कर लेने पर उसे उतनी ही ग्रिधिक श्रात्म-भर्त्सना भी होती है। पहले पहल बुरे काम करने पर सभी लोगों को पश्चाताप होता है, पर जर कोई मनुष्य अपनी अन्तरात्मा की आवाज की अवहेलना वार वार करता है, तो भिर वह उसे किसी बुरे काम से नहीं रोकती। ऐसी श्रवस्था मे बाहरी दगड ही उमकी भूलों का एकमात्र मुधारक रह जाता है। यह दगड मनुष्य में श्रात्म-मुधार की वैसी प्रेरणा उत्पन्न नहीं करता, जैसी पश्चाताप का भाव करता है। यह यदि मनुष्य में चिन्त्र-लाम के प्रति निराशा उत्पन्न करती है, तो वह मनुष्य का नैतिक लाभ न कर उसका हास ही करता है। ऋत्यधिक श्रात्म-भर्त्सना का होना उसी प्रकार बुरा है, जिस प्रकार उसका सर्वथा न होना। हालेंड के पिसद दार्शनिक स्पेनीजा महाशय के इस कथन में मौलिक सत्य है कि पश्चा-ताप टो तरह से बुरा है, एक तो वह इच्छाशक्ति की कमजोरी को दर्शाता है, ग्रार दूसरे इच्छा-शक्ति को ग्रीर भी कमजीर करता है। ग्रतएव ग्रात्म-भत्संना की स्थिति को हर प्रकार से मिटाना चाहिए। जव मनुष्य जान वू भक्तर इस स्थिति को मिटाने की चेष्टा नहीं करता, तो वह उसे मुलाने की चेष्टा करने लगता है। ऐसी अवस्था में ही मनुष्य में अनेक प्रकार के मानसिक रोगों की उत्पत्ति होती है। ये रोग श्रपराधी को वही दराड देते हैं, जिससे वह श्रपनी जान वचाता है।

श्रात्म-भत्स्तेना का श्रन्त प्रायिक्षत श्रथवा नए श्रुम कर्मों से होता है। ये श्रात्म-सुधार के उपाय हैं। इमरसन महाशय के कथनानुसार नये श्रुम कर्मों का करना पुराने पापों के लिए उत्तम से-उत्तम प्रायिक्षत है। श्रतएव किसी भूल के लिए श्रपने श्रापको वार-वार धिक्कारते रहना बुरा है। जो भूल हो गई उसे ध्यान

ये उसके चरित्र के दोप को वाहर लाते हैं।

१६६ नीवि शास्त्र

के रत्यकर कारो कपने काप का सुभार करने की शतन वेसा करने रहने थे ही सनुत्य के भीवन का नैतिक विकास हाता है।

#### कमा की सपयोगिता इसमाका प्रयेष—क्षण कामी वही प्येष हैं, को दशह का है। किल प्रकार न्यक ले किसी स्वर्गक का नैतिक सुधार होता है तसी प्रकार क्षण से मी

मनुष्य का नैतिक सुधार होता है । पात्रता के बातुमार शतुष्य की सुध्य कीर

वया हेने चाहिए । वयह मनुष्म के नैतिक सुधार का नकायासक कीर स्मा उठका विषेषा मक उठाय है। का किशी ऐते संपंत्री की क्या मान कर दी बाती है बिरुक्त सामान्य नैतिक बीकन महार है तो यह उमा उठके मन में सा मन्मर्सनों का कर चरुष कर लेता है। सब बहु बाहर से दरह न पाकर मकर से ही रहा पान काला है। महे लागों में क्या एक सोर हरका का माय उठका करती है सार बुदरी सोर वह उन्ह स्थानी नैतिक विम्मेदरा के पान करता है। किस स्मार्क को सुमा किसी है वह बुदरे लोगों के मति उपाना दिकान का पान करता है। वह स्थानी है किस मकार उठके संपर्धा नमा की पान मही होते । उन्हें संपर्धा नमा की पान मही होते । उन्हें ने नित्र क्या करता है। वह स्थान करता करता है। वह स्थान करता नहीं ने नित्र क्या करता है। वह स्थान करता नहीं होते । उन्हें नैतिक संपर्धा करता है। सह सा की पान नहीं होते । उन्हें नैतिक संपर्धा के सा होते हैं। मिन कालों में संपर्धा मूल करता है। सम्मा सा काला की सा करता है। स्थान सा वह स्था वह सा वह स

नाहिए: विश्वच्छील को साम और अविनेत्री को दएवं देना उचित है। लांत्रजान के लिए साम हा बदव हाता है। सनुष्य को साम आवदा दरव हैते हैं। साहस्य के साम अवदा दरव हैते हैं। साहस्यक है—उठाम दर्शन तिरूप पुजार हाता है अवदा नहीं। तमी क

द्मा उन्ने समुख्य का त्ना उन्ति है, विसे द्मा प्राप्त करने का रामें होता है विश्वम प्रवाहाय का भावना है। वित स्पत्ति से यह भावना नहीं है उसके वय सभ का द्वाना करना उसके प्रति करवाय करना है। उसे हदद दिया वाना साथ एक-मा व्यवहार करना, ग्रथवा किसी एक ही व्यक्ति के साथ सभी पिर-िश्यितियों में एक-मा व्यवहार करना नैतिक विकास के नियम की ग्रजता को दर्शाता है।

लोभी, हठी छौर दुराचारा व्यक्ति को स्मा करने से उसकी श्रपराय की प्रवृत्ति के श्रोर भी यह जाने की सम्भावना है। उसे यह धारणा हो जाने की सम्भावना है। उसे यह धारणा हो जाने की सम्भावना है कि ससार में कोई नैतिक नियम काम ही नहीं करता। ऐसे लोगों को देष वरा नहीं वरन्, उनके श्रयवा समाज के हित को ध्यान में रखकर जव व्यड दिया जाता है, तो उनका सुधार होता है श्रीर इससे समाज को भी भलाई हाती है। ऐसे व्यक्ति को स्मा करना न केवल श्रपने प्रति श्रन्याय है, वरन् यह समाज श्रोर खय श्रपराधी व्यक्ति क प्रति भी श्रन्याय है। जब कोई व्यक्ति श्रपन वालक को मूठ वोलने, चोरों करने, गाली वकने श्रादि हुर्गणों को समा कर देता है, तो वह उसका भविष्य कल्याणमय नहीं वनता, वरन् वह उसक लिए नरक का तैयारी हा , रता है। उसका वर्तमान जीवन ही उसके लिए नरक को यन्त्रणा देनेवाला होगा। जिस मनुष्य को श्रपनी इन्द्रियों पर श्रिषकार प्राप्त करन की शिस्ता नहीं मिली, उससे श्रविक श्रभागा कौन है ?

जिस प्रकार ऊँचे आदश वाले व्यक्ति की भूलों को स्त्मा करने से उनका सुधार होता है, उसी प्रकार कभी-कभी मानसिक प्रन्थि के जटिल लोगों क अप-राधों को स्मा करने से उनका भा सुधार हो जाता है। पर इस प्रकार के सुवार की योग्यता थोड़े ही व्यक्तियों में होती है। आधुनिक शिस्त्वाविज्ञानिक जटिल वालकों के सुधार का उपाय उनके प्रति प्रेमपूर्वक व्यवहार करन को ही वताते है। उनके इस कथन में मौलिक सत्य है। अपन नैतिक सुधार में जिस व्यक्ति का विश्वास नहीं है, उसे भला बनाना कटिन होता ह। इस आत्म-विश्वास का लाने के लिए जटिल अपराधी के साथ प्रेम का व्यवहार करना आवश्यक होता है। पर सभी प्रकार के अपराधियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना अनुस्वक होता है। पर सभी प्रकार के अपराधियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना अनुस्वत है।

पागलों के व्यवहार को चमा करना ही पहता है। पागलों के नैतिक सुवार की सम्भावना नहीं। श्रतएव उनके नैतिक सवार में ट्याट का कोर्न सहस्य नहीं। यदि उन्हें कोइ लाम हो सकता है, तो उनक प्रति प्रेम प्रदर्शन है। सत्यत्व सम्य सम्यक्ष में पालमीं पर दमा ही की काती है।

सावानी स्विक्ष का समयाय प्रस्त है स्वयंत नहीं, यह उतके वियोग प्रकार के सामान पर निर्मर है। १८६६ पत्रवा हम पहने ही कर साथे हैं। पर उठी स्विक्ष के सामान नृत्य समयाय को प्रमा करना उत्थित है, जी समयाय के परिवार का तान कर लेने पर उठके लिए प्रशासन को सनुमूर्ति करना है। सामाय का सम्माक्त मों जो स्विक्ष सामान-क्वानि भी सनुमूर्ति नहीं करना उठ भूत के स्वरूप को दशाने के तिने दगढ़ देना हो उनित है। को स्वर्धि किती मूल के लिए एक पार प्रभाताय को सनुमूर्ति करना है, वह उठ मूल को दूवरी बार नहीं करना। सन्दार्थ परवासाय की सामना हे उत्स्य हो बान पर कियो सा सरावी को समा कर देना उनित है। उठके नैतिक मुचार कै तिये प्रभावाताय है।

#### मैठिक सुपार

मनुष्य का नैतिक शुधार तमी होता है, बद कि वह काएने झाएको हैं। कामी से शक्ता करके अमें कामी में तमार देशा है। इसके मान्य के स्वाचाण स्थारपी के शुधार के नकारणकर उपाय हैं। इसके मनुष्य के शुधारपकर प्राप्त इसेंग से कामी है पर उसके करित को सनकार सनाने के सिप दरक और राज्याचार के कारितिक कीर कुछ करना भी धानस्थक होता है। दरप पाइ यह दुसरी के सारा दिया नाम हो कारणा आपने काम के हार सी मनुष्य के मान में कारणा के बता के मित्र मान उसका करना है। मान मनुष्य की इरें बाम के रोकने में समये मेले हो हो बहु उसे आई काम में कामाने के लिए पर्याप नहीं है। इसके सिप मनुष्य के मान में करा के मीरी साराग का भाव उसका करना धामस्यक है। इसके केला हो बाम करने के मित्र मान्य करना काम उसका करना धामस्यक है। इसके केला है सारा करने की सम्बद्ध उसका स्वाच है यह करना हो बाम करने के मित्र मान्य काम करने की सम्बद्ध उसका सारा है। इसके उसने मीरीक हमार ने सारा मान्य बाम करने की

किसी मनुष्य को बार-बार इवह देते हैं उसका झारत विश्वास कता कार्य है। इस विश्वास के झानुब में उसके झानुष्य का सुकार होगा श्रमंभव है। जब किमी व्यक्ति का शुभाचरण कर सकते का विश्वास चला जता हैतो उसे सदाचारी नहीं बनाया जा सकता है। वह फिर निकम्मा, भारय में कोसनेवाला ग्रथवा रोग का श्रावाहन करनेवाला व्यक्ति बन जाता है।

जिस प्रकार श्रपराधी का सुधार नार-नार दगड देने से नहीं वरन् उसमे श्रात्म-विश्वास की उत्पत्ति से होता है, उसी प्रकार किसी पाप के लिए हर समय श्रात्म-भत्मेना से भी मनुष्य का वास्तविक श्रीर स्थायी श्रात्म-सुधार नहीं होता। श्रपने श्रापको रचनात्मक काम में लगाने से ही मनुष्य के चिन्न का वास्तविक नुधार होता है। इससे उसको इच्छा-शक्ति का वल वढ़ता है श्रीर फिर वह सहज भाव में सदाचारी वन जाता है। सदा भले काम में लगे गहने से मनुष्य के बुरे कामों के सस्कार श्रपन श्राप ही नष्ट हो जाते है।

यपने दोपों से मुक्त होने के लिए मनुष्य को श्रपने विचार नराकात्मक न यनाक रचनात्मक बनाना चाहिए। मनुष्य की दृष्टि जिस श्रोर रहती है, उसका श्राचरण भी उभी श्रोर जाता है। दोप से मुक्त होने की चिन्ता मनुष्य को श्रनायास दोपों की श्रोर ही ले जाती है श्रोर रचनात्मक कार्य करने की चिन्ता मनुष्य को रचनात्मक कार्यों की श्रोर ले जाती है। वार-वार दएड के भय श्रोर श्रात्म-भर्त्सना के परिणामस्त्र कप जन मनुष्य की इच्छा-शिक्त निर्वल हो जाती है, तो उसके द्वारा श्रपनी इच्छा के प्रतिकृत भी श्रपराघ हो जाते है। इनके लिए वह दु स्त को श्रनुभृति करता है, पर फिर भी वह मानसिक साम्य को प्राप्त करने में श्रसमर्थ ही रहता है। रचनात्मक विचारों के श्रभाव में वह विजित काम में भी श्रपने श्रापको श्रनायास लगा हुश्रा पाता है। श्रतएव श्रपराधी को किसी-न-किमी प्रकार रचनात्मक काम में लगाये रखना चाहिए।

इसके लिए उसके प्रति सहानुभूति दिखाना श्रावश्यक होता है। न्याया-धीश उदराइ वालक को दगड के रूप में सुधार-गृह में मेजता है, पर यदि सुधार-गृह में उसे कठोरता का ही व्यवहार मिले तो, उसका सुवार न होकर वह श्रीर भी विगड जायेगा। सुधारगृह में वालक को रचनात्मक काम में लगाना श्रावश्यक होता है। सुधारगृह का लच्य वालकों को उनकी पुराना श्रादतों से मुक्त करना मात्र ही नहीं, बल्कि उनमें उत्तम श्रादतें डालना भी उसका लच्य है। मेरिक किम्मेदारी

मेरिक किम्मेदारी

मेरिक किम्मेदारी

मेरिक किम्मेदारी

कि स्वान्ति कि स्वान्ति कि स्वक्त कर हम कोई इप
मूख्य मता करते के तो हम साम्मम्याद करवा बाह्म मती इप
मूख्य मता करते के ति हम साम्मम्याद करवा बाह्म मती विके मृद्ध्य के मेर्क क्षम के तिर साहाद या हुई कहा के तिए मतीना नहीं होते उत्तमें नेतिक विम्मेदारी की सत्तम्ति का भी समाव पहला है। नेतिक विम्मेदारी का माल मनुष्य में विकेक की होंदि के ताय-वाष साता है। विक मनुष्य के विकेक विकास हो कम विकरित स्वाहाद उत्तमें नेतिक विम्मेदारी का माल भी उत्तना हो कम होता है। बालक में नेतिक विम्मेन्सर का माल कम रहता है जर

थिकाए होता है हैल्लेसे उसके नैतिक विमोहारों का मान माँ बहुता बाता है। किमोनारों का यह मान मान्य में स्वतंत्र स्तता है बहुत्त स्तते माहित्व का सान कोर उसका काइकार रहता है। वह मानुष्य क्रामे काकित्व के बात से चीरत हो बाता है, बीर उसमे काम्म-मिद्धा की बाकांका महीं वसती जा उसके नैतिक विमोनारी के मान का भी बन्त हो बाता है। मान की निवित क्षमची पूर्वता की कावत्या में ममुख्य में नैतिक किमोनारों का मान नहीं बरता। निर्वाह कावत्या में मानुष्य के व्यक्तित नहीं रहता। वह कान मुख्यका के कावुमानों को स्वीकार करने कीर उसके तिए मानविन्त करने हे बनता आरंक

कैसे कैसे वह बढ़ता बाता है झीर अते योग्य शिक्षा मिलती बाती है, हैसे-पैते असमें नैतिक किम्मेदारी का मान झाता बाता है। बैसे-असे मनुष्य के परित्र का

सनस्या में नह सपने पुरान कृत्यों के लिए सपने आपको निम्मेदार न एमफे कर कियी तूमरी क्या को ही निम्मेदार समझने तारता है। सिरिक विस्मेदारों की सद्भुमृति की सहसा—नैतिक निम्मेदारों की सद्भुमि ही नैतिकता का साधार है। मालेक महुष्य सपने सावका सपने हान कम के लिए पुरस्कार का सीर कराम काम के लिए दहन का मागी नामता है। दहन यह देशे नह समान के मिले समस्य नह सपने आपको सपने ही

दे ले । समाज हारा दिया गया पुरस्कार स्रमण दयह उतकी प्रशंता अवस्य

है। ब्रतीत के ब्रह्ममन बन इतने ब्राप्तिय होते हैं कि समुख्य उनका समस्य भी नहीं करना त्याहता तो उतके व्यक्तित का एकल नह हो बाता है। ऐसी निन्दा का रूप लेता है। जब कोई काम बहुत ही भला अथवा बुरा होता है, तो ऐसे काम करनेवाले को राज्य के द्वारा सम्मान या दण्ड मिलता है। अपने आप-द्वारा दिया गया पुरस्कार आत्म-सतोष का और दण्ड आत्म-भत्सेना का रूप लेता है। जबतक मनुष्य पूर्णता को प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक उसे सम्पूर्ण आत्म-सतोष नहीं होता है। भूलों के लिए सामाजिक दण्ड अथवा आत्म-मर्सना के भय से उसे सदा सचेत होकर काम करना पडता है। नैतिकता की विकसित अवस्था में मनुष्य वाहरी पुरस्कार अथवा दण्ड के प्रति उदासीन हो जाता तब है। उसका लच्य आत्म-संतोष प्राप्त करना और आत्म-भत्सेना के अवसर को न आने देना ही हो जाता है।

जो मनुष्य श्रपने कामों के लिये नैतिक जिम्मेदारी की श्रनुभूति नहीं करता, वह श्रपना नैतिक विकास भी नहीं कर पाता। जब कोई मनुष्य यह मानने लगता है कि उसके सभी प्रकार के श्राचरणों के लिये उसका वातावरण ही जिम्मेदार है, तो उसमें नैतिक जिम्मेदारी की भावना की कमी हो जाती है। नैतिक जिम्मेदारी उसी व्यक्ति पर डाली जा सकती है, जो श्रपने श्राप में स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति की उपिश्यित का श्रनुभव करता है श्रीर जो श्रपने श्रापमें वातावरण के प्रतिकृल श्राचरण करने की भो सामर्थ्य पाता है। श्रपने किसी कार्य के लिये वातावरण को दोषी ठहराना नैतिक जिम्मेदारी से वचने की मनोवृत्ति का परिचायक है। ऐसे व्यक्ति को श्रपने कार्यों के लिये श्रात्म-भर्त्यना नहीं होती, पर उसका नैतिक विकास भी नहीं होता। ऐसे लोगों का सुधार बाहरी दण्ड-द्वारा होता है। मनुष्य में नैतिक जिम्मेदारी की भावना का विकास करना वाहरी दण्ड का घ्येय है।

नैतिक जिम्मेदारी की परिस्थिति—हम किसी व्यक्ति को विशेष परिस्थिति में ही उसके काम के लिये नैतिक रूप से जिम्मेदार मान सकते हैं। जिस मनुष्य को जिस काम को करने श्रथवा न करने की स्वतन्त्रता नहीं है, उसके जपर उस काम की नैतिक जिम्मेदारी भी नहीं होती। नौकर के विशेष काम की नैतिक जिम्मेदारी भी नहीं होती। नौकर के विशेष काम की नैतिक जिम्मेदारी उसके मालिक पर होती है। कितने ही काम ऐसे हैं, जो मानवता के प्रतिकृत हैं। नौकर को भी चाहिये कि वह नौकरी को छोड दे, पर ऐसे काम न करे। जब कोई नौकर श्रपने स्वामी से पुरस्कार पाने के हेतु श्रथवा श्रपनी

१७२ नीति साझ नीक्स रखने के शिये करान स्वरूप करता है, तो वह सर्वया होग है मुक नहीं माना वा उच्या । बाहान की कावला में भी नैतिक किमोदारीउतनी क्रथिकनहीं होती विक्री सुख अन की कावला में भी रहती है। परस्तु करा कि कारपण के अवस्थ-निकार के समय नोताया गया है सभी प्रकार का काला स्वरूप नहीं है सीर न वह हों

इपने हुरे कामों की नैतिक किमोशारी से मुक्त ही करता है। प्रत्येक विवेकसील मनुष्य का कराय है कि वह तर सान को प्राप्त करें विवाहे हारा यह मले और करें की पहचान ठोक से कर स्कट्टा है और इपने सबस की प्राप्त करने के उपित

महोमनों की उपस्थित मनुष्य का नैशिक क्यमेशरी से मुक्त नहीं करती। महोमनों के उपर विश्वय मात करने में ही मनुष्य का नैतिक विकास है। विश

उपार्थे को बान सकता है।

व्यक्ति का करित्र विकासी हड़ होता है, महोमनों के क्या में बह उठना ही कम सहारों है। महोमनों वे क्यो के लिये ही महम्म का द्वार दिखा आता है। क्या महोमन क्या हमने कीड़ काम हो जाय, तो हमें समने उपर उठकी पूरी मैठिक किमोगारी कैमी चाहिए। पूर्वर कोमों की छलाह का तर्क मी महम्म की समने काम की मैठिक किमोगारी वे सुक नहीं करता। मलेक महम्म काम की मैठिक किमोहमी उठके उपर ही है, न कि उठे छलाह देनाकों के उपर। छलाह देनेनाकों

बुरी तमाइ कोतभी मानते हैं, बब निर्दोग पम की झोर हमारी पहले से ही महीच होती है। अनुष्य की बच्चा के मतिकृत खाला दांचे माहम नहीं होती। कारण्य झपने किसी मीपाप समया कारपाप के लिमें कियो व्याहकत के दिन योग्य दवह से सपने झापको साला होता है। इससे मनुष्य कुछ काला के तिसे योग्य दवह से मते ही बच बाग पर उठे वह दवह पीछे स्थाह स्वित क्लिशा है। झावेग की उपस्थिति की पुष्टि मनुष्य के काम की मैरिक विम्मेरारी की कम समस्य कर देती है। पर हकते कारपा मनुष्य उठसे सर्वच्या मुख्य नहीं होता। शिवा सम्बन्ध स्वत्य का यह कराम है कि वह सामने माहोमनी पर विवय मास करें उसी स्कार उक्ता यह मी कर्मन्य है कहा सामने माहोगी के कारण्य को जानकर उनके ऊपर विजय प्राप्त-करने की चेष्टा करें। ग्रावेगों के विषय में हतना ग्रवश्य कहा जा सकता है कि उनकी जड मनुष्य के ग्रचेतन मन में रहती है, ग्रतएव उन पर विजय प्राप्त करना उतना मरल नहीं है, जितना कि ग्रपने भलोमनो पर विजय प्राप्त करना। ग्रतएव ग्रावेगों के वश में मनुष्य जो काम कर डालता है, उसके लिए हम उसे उतना टोषी नहीं मानते, जितना कि प्रलोभनों के वश में होकर काम करनेवाले व्यक्ति को मानते हैं।

श्रपने काम की प्री नैतिक जिम्मेटारी उसी व्यक्ति मे होती है, जो सुशि-चित है, जिसका व्यक्तित्व सुगठित श्रीर विवेक जाग्रत है। ऐसा व्यक्ति श्रपने कार्यों की नैतिक जिम्मेटारी का भार किसी दूसरे व्यक्ति के कर्धों पर न डाल कर श्रथवा परिस्थितियों के सिर न मदकर सहर्ष श्रपने ऊपर ही लेता है। इसमें ही वह श्रपना सचा कल्याण देखता है।

नैतिक जिस्मेदारी से वचने की मनोवृत्ति—दोषी मनुष्य नैतिक जिम्मेदारी से वचने की चेष्टा सटा करते रहता है। ससार का सावारण मनुष्य भले काम के लिए अपने श्रापको प्रशासा का पात्र तो समकता है, पर श्रपने बुरे काम के लिए वह श्रपने को निन्दा का भागी नहीं सममता। निन्टा पाने की परिस्थिति से वह किसी-न किसी प्रकार वचने की चेष्टा करता है। बुरे काम के लिए जव उसे श्रात्म-भत्सेना होती है, तो वह या तो इस दुःख की स्मृति को भुलाने की षेष्टा करता है श्रथवा श्रपने बुरे काम का उत्तरदायित्व किसी दूसरे व्यक्ति, परिस्थिति, देवी देवता, भूत-प्रेत ग्रथवा ईश्वर के ऊपर डालता है। पर यह श्रपने श्रापको घोखा देना है। इसमे उसके व्यक्तित्व का एकत्व नष्ट हो जाता है श्रीर उसका मानसिक विकास रक जाता है। इसके कारण कभी-कभी उसमें मानिधक रोग श्रथवा विचित्रता श्रा जाती है। इसके कारण शारीरिक रोग भी उत्पन्न होते हैं। इन रोगों को प्रकृति मनुष्य से श्रात्म-स्वीकृति कराने श्रीर उसमें नैतिक जिम्मेटारी का भाव लाने के लिए ही मेजती है। पाप के लिए प्रायक्षित कर लेने पर मनुष्य में आरम-विश्वास ग्रा जाता है। वह फिर ग्रपने कामी की नैतिक जिम्मेदारी को श्रपने से वाहर किसी पदार्थ, घटना, श्रथवा व्यक्ति पर न डाल कर ग्रापने ग्राप पर ले लेता है।

१०४ नीति ग्राम सामाजिक पुराहर्यों सामाजिक पुराहर्यों का सक्कप-शिव मकार स्वक्ति के नैतिक जीवन में दुसर्यों रहती है के उनके नीतिक क्रिकार को रोक्ती हैं उन्हों प्रकार स्वाब में मी नीतिक दुसर्यों रहती हैं बार के समाज को मगात में साबक होती हैं । सुनोग्य समाज बहु हैं विस्तर्य सुनोक स्वाक्ति को सम्मी

उपवि के लिए सब प्रकार की प्रवास सुविधाएँ फ़िसरी हैं। इब प्रकार की

उपित में भेड़ नैतिक उपित है। बातएया को तमाब नागरिकों को नैतिक उपित की सिमारी हो परिक प्रश्निवार है कर दे वह उठाना हो माना तमाब है। मानी को नीतिक उपित में जागाबिक मानका बिछ महार शुनिक उपित है। मानिक की नैतिक उपित में जागाबिक मानका बिछ महार शुनिक उपित है। परिक उपित महार प्रश्निक प्रमान से दे नाथमें बादिक के निक्रम जाम के बाद कर माने हैं। विछ छमान में बादिकारों की समाना गरी निक्रम जी जी नोच का मान कुट-कुम्बर मार हुए। है। विषये परा कां में कोग नृत्ये को हो होंगे हो गोग का प्राप्त कर कर कर पर प्रश्निक परिव निक्रम जाम पर कां में कोग नृत्ये को हो हो गोग का प्राप्त के सामानका कर है हैं वह सम्बन्ध नैतिक दिन है निक्रम अन्य प्रमान के हुए। विकास कर है है वह सम्बन्ध निक्रम है कि वह रन धामानिक हुए। हो का कर कर है है वह स्वाप्त नागरिकों में योग्य प्रिया की स्वाप्त कर है है वह स्वाप्त कर स्वप्त कर स्वाप्त कर स्वप्त कर स्वाप्त कर

व्यवमा । कमान के हुम-क्षितक प्रत्येक कमस्त्रार का यह कर्मन है कि वह हर्न धामानिक दुधरमों का स्तर करते हो वेस करें। कमानिक दुधरमों का एक प्रकान कारख नागरिकों में मोग्य धिया के कमी होती है। एसीलए वर्षर कमान में सम्म कमान को करेगा व्यविक् इधरमों भाई नाती हैं। कमस्त्र का निकात शिक्षा का परिवास है। शिक्षा के मुस्प के स्तर का विकास होता है। कि वह केवल कम्मे बीर कमने कम्म कमी के सल का विकास होता है। कि वह केवल कम्मे बीर कमने कम्म कमी सम्मे दुक्त दुक्त के शा ही मानता है। सत्यक वह पूर्वों को मी सभी बनाने की क्या करता है। यर इत कमार की मानता मोग्य धिवान है हो काती है। वनम देशों की कर्माम धिवा-मयानी क्या यह तक्य मानी दिक्षाई देशा का मत्य धिवा प्रवाशी मञ्जूष को क्याने सुक्त की धामती बहुमों की नोमन्य मता क्या है। वरन्य वह उठके इरम को इहत् मही बनाती। इनके कारब मनुम्य की इच्छार्य वह वाती है बीर उकने दूकरों के प्रति ईम्या का मान भी वढ़ नाता है। इससे मनुष्य का नैतिक विकास न होकर नैतिक हास ही होता है।

ससार के कुछ प्रतिभावान विद्वानों का कथन है कि सम्यता श्रर्थात वैद्यानिक श्राविकार-द्वारा प्राप्त सुविधाएँ जैसे-जैसे बढती हैं, वैसे-वैसे मनुष्य का नैतिक विकास न होकर उसका हास होता जाता है। रूसी महाशय ने श्रपनी पुस्तकों में हसे दर्शाया है। टाल्सटाय महाशय के भी ऐसे ही विचार थे। श्राधुनिक सम्यता का विकास विज्ञान के श्राविष्कार के साथ-साथ हुश्रा है। यह सम्यता मनुष्य की इच्छाश्रों को उसी प्रकार बढ़ाती है, जिस प्रकार उन इच्छाश्रों की वृद्धि की श्राप्त को वर्तमान शिचा-प्रणाली मनुष्य को इच्छाश्रों की वृद्धि की श्रोर ले जाती है। ऐसी श्रवस्था मे एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य को श्रापने खार्थ का साधन बनाना श्रोर उसके परिश्रम का फल चुराना स्वामाविक है। जब तक समाज के विचारवान लोगों में यह भाव जागत नहीं होता कि सचा सुख दूसरे को सुखी बनाने मे है, न कि श्रपने श्राप उसका उपमोग करने में, तबतक गरीबों के शोषण श्रीर सामाजिक कलह का श्रन्त न होगा।

समाजिक बुराइयों का अन्त दो प्रकार से होता है—एक समाजिक के भयत्न के द्वारा और दूसरे प्राकृतिक रूप से । नैतिक सुधार का जो नियम व्यक्ति के जीवन में कार्य करता है, वही नियम समाज के जीवन में भी कार्य करता है। समाज के नेता लोगों-द्वारा सामाजिक बुराइयों के अन्त करने का प्रयत्न जनता के सुधार के यत्न में देखा जाता है। जब समाज किसी प्रकार की सामाजिक बुराई से ऊब जाता है, तो उसमें आत्म-सुधार की भावना उत्पन्न होती है। ऐसी अवस्था में किसी समाज-सुधारक का उदय होता है। समाज इस प्रकार के समाज-सुधारक का स्वागत करता है और उसके बताए हुए पथ पर चलने की चेष्टा करता है। इस तरह वह अपनी बुराइयों से मुक्त हो जाता है।

पर जब कोई समाज श्रपने सुधारक की वात नहीं सुनता श्रीर पुरानी रुढीपर ही चला जाता है, तो सामाजिक बुराई सामाजिक विस्फोटक का रूप धारण करके बाहर श्रा जाती है। ऐसी श्रवस्था में राज्य-क्रान्तियाँ होती हैं।

नीति शाह्य इन कान्तियों के परिशास-स्तरूप समाज के विवेकशील व्यक्तियों ने यदि समाव

104

वनवा की कड़ा पर निर्मर है । समाव के नेवा ही समाब को मले मार्गपर चता और उसे नद होने से बचा सकते हैं। जब समाज के नेताओं पर सामान्य करवा की भदा नहीं रहती, हो समाव में मानतिक विपमता कारवा बन्तर्रश्य को सिवि उत्पन्त हो बाही है। इसके परियाम-सक्तप समाब निर्वेत हो बावा है। फिर उसका नेतिक सुबार होना कटिन हो व्यक्त है।

वन किसी राष्ट्र की ऐसी धनस्या रहती है, तो बूतरा प्रवस राष्ट्र उसे झपने काविकार में कर लेता है। फिर यह यह विकित राह की बनदा में अधित सुधार करने की नेबा करता है। यदि यह पैसी नेबा न करे ती विवित राष्ट्र की हुए

की तराहरों को हटा दिया तो समाव का करूपाया होता है। परन्तु सामारवरा राज्य समझ समझिक कान्ति सारमन्त्रता की स्रोर आती है स्रोर नई इग इमों को चन्म दे देती है। इससे कमी-कमी समाध कौर मी निवस हो बाछ 👣 समाबिक संगठन इंड हुए दिना समाब में दल नहीं बाह्य 🖟 सामाबिक संगठन की रहता क्रापने नंताकों के ऊपर समाव की साकरच

इमों ही संबायक रोग के समान विकेश में का बाती हैं- और फिर वे उनका भी फरन कर देशी हैं। प्रक्र <sup>र</sup> नैतिक रोग क्या **है। इनके** समाय में भिक्त-मिक्र समाव में क्या विकार

रहते हैं १ ९ मनुष्य के बारेब के दोप कीन-कीन-ते हैं। उनके प्रधान करबा कीन-

कीम-से 🕴 !

🤻 स्मुप्त के बरित के दोपों का निवारका किताकार से होता है। इसमें तमाब क्या बावे कता है।

४ दरह की नैतिक उपनीरिता के कियर में कीन-कीन से प्रधान मत हैं। किथी स्पक्ति को दरह उठके नैतिक सुपार के शिए दिशा बाना काहिये

म कि सम्पन-स्पन्ता की कामम रखने के निय्-- नत विचार की बाली चनादौकिया

- ५. दरह के विषय में हीगेल महाशय का क्या मत है ? इस मत का क्या दुरुपयोग हो सकता है ?
- श्रपराधी के सुधार के लिए श्राधुनिक काल में कौन-सा सर्वोत्तम उपाय बताया गया है १ यदि सभी लोगों को उनके श्रपराधों के लिए चमा कर दिया जाय, तो इसका परिणाम क्या होगा १
- ७. ''समभतार के लिए चमा ही दराड है'' इस कथन का श्रर्थ क्या है ? सम-भदार के लिए चमा ही दराड क्यों हो जाता है ?
- ५. मनुष्य के नैतिक विकास मं पश्चाताप श्रौर श्रात्म-भत्सेना की उपयोगिता को दर्शाइये। श्रपनी भूल के लिए सदा श्रात्म-भत्सेना करते रहना बुरा क्यों है ?
- E. मनुष्य की नैतिक जिम्मेदारी किस स्थिति में होती है श क्या श्रज्ञान के कारण किसी व्यक्ति को उसका नैतिक जिम्मेदारी से मुक्त किया जा सकता है ?
- १० पागलों को श्रपने काम के लिए क्यों जिम्मेदार नहीं माना जाता १ श्रीर कीन-कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ हैं, जिनमे मनुष्य को श्रपने कार्य की नैतिक जिम्मेदारी से मुक्त किया जा सकता है १

## वाइसर्वा प्रकरण

### मैतिक मगति

मैरिक मगति की बास्त्रिकता—को म्यक्ति मीतिग्राम पूर विवार करता है उन्हें नैरिक मगति में विश्वात करना बान्स्यक है। इस मान्य के विश्वात के बिना नीतिग्राक्ष में विष्य स्वता संगव हो। मही । मनुष्य को नैरिक मगति की संग्राकत नीतिग्राक्ष के प्रवासकार है कोर नीतिक वार्षों में विष्य स्वति

मगति की संभावना नीतिशास की पूक्तमन्तर है सीर नीतिक वार्ती में क्रिय रहने के क्रिय संशार में निक्क संगति को देखना सावस्थक है। वो स्पष्टि

के क्षिप संसार में नैक्षिक मगति को देखना आवर्गक है। वो व्यक्ति मनुष्य को नैक्षिक प्रगति को समी कोर देखता है वह समाव कीर् क्रप्त चाप की नैक्षिक प्रगति करने को वेशा भी करता है। इसके विकस वो स्पत्ति

नीतिक प्रमति के तस्य में विश्वात हो नहीं करता, वह निराशावाड़ी होता है। यह न तो समाव की नैतिक उन्नति करने की चेंडा करता है।

ाप की। समाव की नैविक जनते हो रही है समका नहीं इस प्रश्न के कियम में

यो मकार के मकान मत हैं। एक मत के ब्युकार समाव की नैतिक उन्मति नहीं हो रही है क्योर बुसरे मत के ब्युकार उसकी नैतिक उन्मति हो रही हैं। मांत के मध्य म्यानिकारी वासनिक करने महाराय का कपन है कि कैसे-कैसे

धन्यता को दृष्टि होती है दैने-हेंग्र नैशिक्या का दृष्ट होता है। सम्बद्धा मुझ्य की दृष्टि कीर बद्धारें को बहुती है, यह उपने दृष्ट को परिक्र मही बनाती। सम्बद्ध की दृष्टि के मुझ्य बालाइ करती कीर स्वाची करता है, संस्था महाय को दृष्टी पर दृष्टा तथा करनेवाला अनते कारामति एसनेवाला नहीं बनाता। समझ्या महम्य

पर दया तथा करनेवाला उनसे सहामुश्वीत स्वनेवाला नहीं बनता । सम्बद्धा महाम की मोग-साम्मी को बहाती है। समुख्य बामनी स्वार्थमती हम्बार्थों को दुर्स की मोग-साम्मी को बहाती है। समुख्य बामनी स्वार्थमती हम्बार्थों के दान

करने के लिए सनेक प्रकार के शाकन या लेखा है। सतपन वह इन्हों के प्राप्त करने में लगा रहता है। फिर अनुष्य कर बैता सम्मात होता है। उनका स्वभाव औ वैसा ही वन जाता है। वह सदा स्वार्थ के कामों में लगा रहता है। वह दूसरों को अपने स्वार्थ का साधन बनाने का उपाय तो सोचता रहता है, पर उनसे में में दिखाने के अनेक टोंग भी रचता है। रूसो महाशय का कथन है कि मनुष्य जब अपनी प्राकृतिक अवस्था में था, तब वह अधिक नैतिकता प्रदर्शित करता था। अतएव यदि वह फिर से अपनी पुरानी अवस्था में चला जाय, तो वैसा ही सीधा-सादा और मला व्यक्ति वन जाय।

इंग्लैएड के प्रसिद्ध किव विलियम वर्ष्सवर्थ श्रीर साहित्यकार एडवर्ड कार-पेन्टर महाश्यों के मत भी इसी प्रकार के हैं। इनके कथनानुसार मनुष्य को श्रपना जीवन प्राकृतिक वनाना चाहिए। मनुष्य जैसे-जैसे प्रकृति से दूर जाता है, वह तैसे तैसे श्रपने जीवन को नैतिक दृष्टि से कलुपित श्रीर श्राध्यात्मिक दृष्टि से दु खी बनाता है। वर्तमान सम्यता मनुष्य की नैतिक प्रगति न कर उसको श्रीर भी नीचे ले जाती है।

भारतवर्ष में वर्तमान काल को किलयुग का समय वताया जाता है। जिस प्रकार ईसाई लोग अपना स्वर्णयुग भूतकाल में देखते हैं, उसी प्रकार भारतीय संस्कृति के लोग भी अतीत काल में ही सतयुग की कल्पना करते हैं। वर्तमान काल अधर्म का काल है। इसमें जो कुछ अनर्थ हो जाय, वह थोडा है। किलयुग के अन्त में प्रलय होगा, तब नई सृष्टि होगी। आधुनिक काल के सुधारक जिन वातों को नैतिकता की प्रगति का लच्च मानते हैं, उन्हीं वातों को पुरानी विचार-धारा के व्यक्ति उसका विनाशक मानते हैं। वर्तमान काल में जिन वातों को कर्तव्य माना जाता है पुराने विचार के लोग उन्हें अकर्तव्य मानते हैं। अकर्तव्यों की संख्या को बढ़ते हुए देख ये पुराने विचारों के लोग सोचते हैं कि अब समाज का विनाश होनेवाला है।

उक्त प्रकार के विचारों का प्रभाव मनुष्य के ग्राचरण श्रौर चिरत्र पर पड़ता है। जो मनुष्य जैसा सोचता है, वह वैसा करता भी है। जिस व्यक्ति के विचार श्राशावादी होते हैं, वह दूसरों के विचारों को भी ग्राशावादी वनाता श्रौर उन्हें उत्साहित करता है। इसके प्रतिकृत निराशावादी चिन्तक न केवल श्रपने श्राप दु.स्वी श्रौर श्रप्रगतिशील होता है, वरन् वह दूसरों को भी वैसा ही वनता है। समाज मे प्रगति हो रही है, श्रुथवा नहीं यह वात वास्तविक जगत

नीवि शास की घटनाक्री पर ठेवना निर्मेर नहीं है। बिवना कि जिन्दन करनेवाले व्यक्ति

14

की मानशिक बनावट पर । सपने भाषने सरस्यह व्यक्ति कार में सरन्तीय के पर्यात कारण देखता है और स्नपने स्नाप से सन्द्रप्रश्यक्ति बगद की पटनाओं से बार्स बीर मोत्साहन पाता है। वो व्यक्ति बापने बाप में बाह्य परिस्पितिमों से लड़ने की सामर्प्य को धानुसूधि करहा है, बह संवार

में कटिनाइयों तो देखता है पर वह पेखा विज्ञास रसता है कि वह इन कठिनाइयों को पार कर सकेगा खोर इन कठिनाइयों को पार करने में असे समाब चौर प्रकृति से सहामता मी मिलागी। पर वो स्पत्ति चापन चाप में इस प्रकार की सामर्थ नहीं पाछा वह इसके लिए ग्राप्त ग्रापका दोपी न ठहराकर ग्राप्ती ग्रामगतिशीलका का दोप रामाक काल ग्रामंत्रा प्रकृति के संपर महता है।

नीति शास्त्र का साक्ष शेसक मतुष्यों में यह विवार उत्तव करने की वडा करता है कि बादर्श सुन भूतकात में नहीं या, वरन् मंबिष्य में बानेवाला है धीर इसके क्षिए इस सबको सिलकर प्रयान करना है। इस धारने कर्यन्ती के

पालन में बितनी ही दिलाई रिकारे हैं इस बादर्शनुग अमेंबा सर्वाचल 🧍 आने में उपनी ही बाहचन भी बातवे हैं । गंगार की उन्नति करने में प्रत्येक्र व्यक्ति का स्थान है, बिना उठके प्रयस्त के संवार तथा तथान उत्तत नहीं हो तक्या। मनुष्य बर्धमान समय में जितना स्वाची भीर फुठा है। महिष्य में उत्तरे कम होगा

थीर उसमें बाब जितनी परित्रता है, महिष्य में उससे धपिक पहित्रता होंगी। भविष्य को सन्प्रकारमण और भूठ को प्रकारमान रेलना मानदिक हुदापै की निद्यानी है। वन सम्मन में मानरिक बुद्दाप का बाता है, से सम्मन के सीम नह तोचने सगते है कि पुराने समय के समान समय धन नहीं का तकता। इसके

प्रतिकृत किन सोगों के मन स्वस्त हैं, वो अपने आप में पुनावला की बदुस्ति करते हैं वे मविष्म को तदा सुन्तर क्रीर रम्म ही देखते हैं । उन्हें क्रतीत के विषव में शोषने की कुरस्त ही नहीं मिलती । क्रतीत के किएम में उठना ही कोचना बन्ह्या है जितना वर्तमान कास के कर्तक्यों का पातन करने कीर सविष्य को सुन्दर बनाने के लिये बाबरयक है।

वर्तमान काल में तमाब मैं तक प्रगति कर रहा है कापना नहीं; इतका निवान करमा कटिन है। परन्तु एतना कावरम कहा जा अकता है कि वर्तमान काल में नैतिक प्रगित के जितने साधन हैं, उतने पहले नहीं थे। इन साधनों का सदुपयोग करना श्रावश्यक है। सावन स्वय नैतिकता श्रथवा श्रमैतिकता नहीं ला सकते, उनका उपयोग ही नैतिकता श्रथवा श्रमैतिकता लाता है। जो शिक्ता श्राव समाज के साधारण व्यक्ति को उपलब्ध है, वह पहले बहुत से लोगों को प्राप्त नहीं थी। परन्तु शिक्ता के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य गिर भी सकता है। श्रतएव किसी सम्पूर्ण समाज के विषय मे यह कहना वडा कठिन है कि वह नैतिक दृष्टि से श्रागे बढ़ा रहा है, श्रथवा नहीं।

नैतिक प्रगति के कारण - समाज के नैतिक जीवन के तीन ग्रग हैं-नैतिक ग्रादर्श, सामाजिक संस्थायें ग्रीर प्रतिदिन का श्रभ्यास । जब इन तीनों मकार के अगों में कुछ समता रहती है, तो समाज में कोई नैतिक उथल-प्रवल नहीं होती । पर जब तीनों में विपमता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो समाज में उथल-पुथल मच जाती है। नैतिक प्रगति प्रवानत दो कारणों से होती है— एक नैतिक जीवन के यांगों में पारस्परिक विरोध से, श्रौर दूसरे किसी अग में श्रपूर्णता की श्रनुभूति से। मनुष्य के नैतिक श्राटर्श श्रीर नैतिक संखा में जब कभी विरोध होता है, तब या तो मनुष्य नये श्राटर्श का निर्माण करता है, अथवा नई सस्या का । इसी प्रकार जब मनुष्य के दैनिक स्त्राचरण से किसी सस्था का विरोध होता है, तो सस्या में परिवर्तन हो जाता है, अथवा आचरणों में। कभी-क्मी मनुष्य का नैतिक श्रादर्श बहुत ऊँचा होता है। पर नैतिक सस्थाएँ नीचे सार की होती हैं। ऐसी स्थिति में प्रगतिशील व्यक्ति प्राय अपनी सस्याओं को श्रपने श्रादर्श के श्रनुसार बनाने की चेष्टा करते हैं। इसी प्रकार किसी व्यक्ति का श्राचरण जब सस्या के नियम के विरुद्ध होता है, तो साधारणतः उस मन्ध्य में अपने श्राचरण के सुधारने की घेरणा उत्पन्न होती है। इस प्रकार उसका सुधार भी हो जाता है। इस तरह मानव-समाज की नैतिक प्रगति होती है। पर कभी कभी मनुष्य का त्राचरण श्रच्छा होता है, परन्तु सामाजिक सस्था निम्न कोटि की नैतिकता को प्रदर्शित करती है। ऐसी स्थिति में सस्था को वदलने की त्रावश्य-कता उत्पन्न होती है ख्रौर इस प्रकार के परिवर्तन से भी समाज की नैतिक प्रगति होतो है। इसी प्रकार नैतिक संस्था भी नैतिक श्रादर्श को ऊँचा वनाने का कारण वन जाती है।

१६२ नीति गांक कमी-कमी मतुष्य को समाब के नैशिक बाहरा की कमी का मी शान होता है। वह बाले बाहरों को ही नीजा देख रुक्ता है, बावन किती भी नैतिक संस्था अथवा स्ववहर को नीचा बान रुक्ता है। ऐसी स्थिति में मी मतुष्य

की नैविक प्रगति होती है। उसाब के नैविक बादगों में मगति उत्पन्न करने क्र क्यम उसाब के महान पूर्वी का हता है। यहते वे बायने बायपत्न में दन नैवि क बादगों को बरिवार्य करते हैं थीं। उसाब उनका बाइकरण करता है। उस मुखा ने कहा था कि द्वाम बायने मित्रों को प्यार करी और उनुसों के देर मात रखों स्थार करते में स्वरत हुया ने कहा कि द्वाम के देवस बायने मित्रों को प्यार

करों वाल् रावुधों को भी प्यार करों। यदि प्रेम करना अच्छा है वा ठमी के मठि प्रेम करना कोर भी अच्छा है। अपने नेतिक दिखान को धारिक क्यारक वालों है सामुष्प की नैतिक मगित होती है। इस अपने नव्यविध्यों के प्रति को उसार वालों दिखाने हैं, उसी को क्या हम वृद्धरे होगों के प्रति रिक्का कराते हैं तो इस अपनी नैतिक प्रापित करते हैं। सत्यापी के व्यवहार, उनकी वंस्ताओं और उनके आरहारों में उस एक है। महा प्रति प्रति काम करना है वो सहस्य कराने आप में पूर्वीय को अपनुरित करना है। यह उसकी नैतिक प्रापित की सिति है। वामान्यकार करना है और दूसरे के कुरो मांका का। इसी प्रकार कर सम्बर का व्यवहार करना है और दूसरे के कुरो प्रकार का। इसी प्रकार कर मिस्र मिस्र व्यविधा है। वसी होगों के व्यवहार करने स्वार करना है। नैतिक वार्ष के यह उन्होंचा है। उसी होगों के व्यवहार करने समस पर की विधारण का सालना करना सखा है।

मैरिक प्रगति के सहाक — प्रमान दिल मीन म्हायन के कनगठगर नैतिक मागित के वा व्यक्ता है—(१) नैतिक किलार का गंगीर होगा (२) नित्रक नवामी का विखार होगा। वन महम्म का नैतिक कियार गंगीर होगा है। तो नह कियों भी कर्ष को प्रतिक हेत्र के कला है। मान सील्यफ, कि कोई मर्गिक क्रमने व्यावस्थ में ध्याद करवा उत्तराता दिलाया है। वे उठके करित के धर् मुना हैं। पर इन गुर्वों को नह धमान ने मंतिका का लान धान के तिये दिला चक्ता है। धर इन गुर्वों को नह धमान ने मंतिये व्यक्ति किये का कर्यन प्रवादों। धर्मा मांच करते के दिला हम इन मुन्यों का व्यक्ता है तो उठकों है। धर्मा मांच करते के दिला हम इन मुन्यों का व्यक्ता है तो उठकों के स्वत्य हम सद्गुणों को दिखाता है, तो उसका हेतु उच्चकोटि का है। फिर नैतिक प्रगति सचाई श्रथवा उदारता के विचार से भी होती है। सचाई का श्रर्थ पहले इतना ही होता है कि मनुष्य वही करे, जो वह कहता है, पर पीछे उसका श्रथ्य यह हो जाता है कि मनुष्य वही करे, जो वह से चिचार, वाणी श्रीर कर्म की एकता का नाम ही सचाई है। इसी प्रकार उदारता न केवल श्रपने परिचित व्यक्तियों के प्रति दिखाना ठीक है, वरन् श्रपरिचितों के प्रति भी दिखाना उचित है। उदारता फिर गरीवों को दान देने, वचों के प्रति प्रेम दिखाने श्रीर हठी लोगों के विचारों का विरोध नहीं करने में है। विचारों की उदारता किया की उदारता से कहीं कठिन वस्तु है। हम श्रपना धन देकर दूसरे व्यक्ति के प्रति श्रपनी सहानुभृति प्रकाशित कर सकते हैं, पर जो व्यक्ति हम से विरुद्ध विचार रखता है, उसके प्रति सहानुभृति दिखाना श्रीर उसके विचारों को धेर्य से सुनना वहुत कठिन होता है।

जब मनुष्य के नैतिक विचारों में पहले प्रकार का परिवर्तन होता है, अर्थात् जब उसके नैतिक विचार गमीर हो जाते हैं, तो उसके जीवन में कई ऐसे कर्त-च्य उपस्थित हो जाते हैं, जो पहले नहीं थे। यदि कोई मनुष्य अपने प्रति उपकार करनेवाले ब्यक्ति की भलाई करने मात्र को अपना कर्तव्य सममता है, तो वह रास्ते में चलते हुए श्रन्धे को ठीक मार्ग पर कर देना, अथवा उसे इक्के-तागे से बचा लेना अपना कर्तव्य न सममेगा। कितने ही लोग हमारी कोई व्यक्तिगत चुराई नहीं करते, परन्तु समाज की बुराई करते हैं। जो मनुष्य समाज से तादात्म्य स्थापेत नहीं करता, वह ऐसे व्यक्ति को चुराई के कामों से रोकने की चेष्टा न करेगा। समाज के बच्चों के लालन-पालन और उनकी शिला के बारे में सोचना, स्त्रियों और दिलत वर्गों के प्रति अत्याचार को रोकने की चेष्टा करना, मजदूरों के शोषण के विषद प्रचार करना आदि वर्तव्य समाज के साधारण व्यक्ति के ध्यान में नहीं आते। इस प्रकार के कर्तव्य उसी व्यक्ति को स्थान रें, जिमका नैतिक विचार गभीर है।

नैतिक प्रगति में वाह्य श्रीर श्रान्तिरक उपकरणों की महत्ता— जडवाटी नीति-शास्त्रशें का मत है कि समाज की नैतिक प्रगति उसके वातावरण में परिवर्तनों का परिणाम है। वर्तमान काल का समान पर्यो है। सर्वमान काल की समाज-प्यवस्था पुराने दंग पर नहीं बन्न सकती। झठरव विराप प्रकार का परिवर्तन सपने झान हो बाता है। किसे हम नैकिड माति करते हैं, वह मनुष्य की सार्थिक उसति का परिजाम है। किसे हम नैकिड माति करते हैं, वह मनुष्य की सार्थिक उसति का परिजाम है। क्षेत्र के मनुष्य के मनो प्रजान के सावनी सीर यंत्री में उसति होती है, ठेंट-पिन साम सरस्या मी उसती के ताय यहाती है। समाज-प्यवस्था के राजनों की माहरप्यक्रम के तथा तथा तथा हो सा तथा तथा हो से नित्र विचारि का भी बच्च होता है। बदसान काल में गुलामों को सावस्थका नहीं है। स्वयस्थ गुलामों की प्रमां के विकास विचार का मारा होना करता है। गया सीर इसके परिचाम सरस्य यह प्रया भी नया हो गई। माराकर्य की कायुक्त-मया के विचय में भी बहुत हुन्द यही ठींक है। सर्योग-गुण में तभी महत्य-एक बरावर काम करने की भीम्बात राजने हैं। स्वयस्थ उनका समान साह होगा भी स्थामाविक है। पुराने तमाम में मनुष्य की कमा के सनुपार समाव मी

मीति शास्त्र

15Y

भावर्ध वाणी नीविष्ठाकारों का विचार हर विवार के विवार है। इनकें क्षमानुवार मनुष्य के विचार ही उनकी नैतिक मगति में मानन स्वान रखते हैं। एन ही प्रभाव के वादावरण के होंदी हुए भी उपाव के वाधी वाणे के नितिक विचारों की उत्तरित मनुष्य के उस्तरित विकार के होंदी है। यहां के उन्होंने मनुष्य के उस्तरित विकार के होंदी है। यहां आपना मान के अपनित वाहमेवाले माकि का ही नैतिक विचार माने हैं। ऐसा व्यक्ति धावाब के क्षमाय के किए नया मार्गा की कहा की नेया करण है। ऐसा व्यक्ति धावाब के क्षमाय के किए नया मार्ग की कहा की नेया करण करते हैं। विधार वाहमेवाली के सम्माण की उपनित्ति होते किया विधार करते हैं। विधार वाहमेवाल की उपनित्ति हत्ते पर भी कियो किया है। विधार वाहमेवाल की उपनित्ति हत्ते भी किया वाहमेवाल करते हात्ति करते हत्ते हैं। विधार वाहमेवाल की उपनित्ति हत्ते पर भी किया हत्त्र स्वत्ति हत्ते हिंदी है धावाब उन्हें

मी उदार हो गया है। यहाँ भातायरका ही परिवर्तन का कारवा है और नवे

नैतिक विवार का झाना उनका परिवास है।

उम्रति इशिक्षप नहीं होती कि म्हान्यों की मनीवृत्ति पुरानी हो कारि समाव उन्हें उनिय नेता हो नहीं मिला। किशी मकार के बाद्यकरण को महान्य के विवास के काम में लाना करीब किलान का छता है। बाहाब में महान्य का नैतिक विवास उरके देखां की पुरावा में है, बीर इन हाइमी को बही तक मला सबबा हुए कहा का सकता है बही तक महान्य सर्वत्र विवास हे उन देखों की बनाता है। मया बातावरण महत्त्व को नया कान मात करने बीर नये काव करने का श्रवमा प्रदान करता है। पान्तु नया जान प्राप्त वरना श्रीर नया कार्य करना मनुष्य की स्वतन्न इच्छा पर निर्भर करता है। श्रतएव मानव-समान के नैतिक विकास को वातावरण के परिवर्तन का परिणाम मात्र नहीं माना जा सकता। यह मनुष्य की स्वतन्त्र इच्छाशक्ति का कार्य है।

नैतिक विकास का श्रन्तिम लच्य — मनुष्य का नैतिक विकास टसे नैनिक जीवन के परे जाने के लिए प्रेरित करता है। श्रपने स्वार्थ को भूल पर वह दूसरों के साथ श्रपना जितना ही ताटाल्य कर देता है, वह उतना हा श्रिषक नैतिक व्यक्ति है। पर जब मनुष्य श्रपने स्वार्थ को विलक्कल भूल जाता है श्रीर वह श्रपने स्वार्थ-त्याग का श्रिममान भी नहीं करता, तो वह व्यक्तित्व की सीमा के वाहर चला जाता है। जब उसमे यह पिवर्तन हो जाता है, तब वह केवल नैतिक व्यक्ति न रहकर नैतिकता ने परे चला जाता है। नैतिकता में मनुष्य को श्रपने सटगुणों का श्रिममान रहता है। जब मनुष्य नैतिकता में पर जाता है, तब उसे श्रपने सदगुणों का श्रिममान भी नहीं रहता। ऐसी श्रवस्था में मनुष्य जो इन्छ करता है, वह सहज भाव से करता है। उसकी इच्छा-शक्ति स्वतत्र रहती है, पर इच्छा-शक्ति की यह स्वतत्रता वैयक्तिक स्वतत्रता नहीं रहती, वह श्रपने श्रापको समार को प्राण देनेवाली, उसे व्याप्त करनेवाली सत्ता में मिला देती है।

जय मनुष्य नैतिकता के परे जाता है, तो किसी भले काम को करने से उसे न तो विशेष ग्राह्माद होता है श्रीर न किसी बुरे काम के करने से ग्रात्मग्लानि ही। पत्येक प्रकार की बुराई का भला पहल्द होता है, श्रीर प्रत्येक प्रकार की भलाई का भी बुरा पहल्द होता है। श्रत्य व मचा ज्ञानी समदर्शा होता है। यह मोचता है कि सब कुछ भला हो है। किमी प्रकार की घटना से वह उडिग्न-मन नहीं होता। जब ससार का चलानेवाला विवेकशील श्रीर सर्व शाक्तिमान तत्त्व है, तो उसके होते हुए ससार में किसी प्रकार की बुराई कैमे समय है। जो घटना श्राज हमें बुरी दिखाई देती है, बही श्रागे चलकर भली सिद्ध हो सकती है। यदि हम यह नहीं मानते, तो हम समार के चलानेवाले के विवेकशोल श्रीर सर्व शक्तिमान होने में श्रविश्वास करते हैं, श्रीर इस श्रविश्वास के होते हुए सची नैतिकता सभव नहीं। इस तरह जो विचार मनुष्य म नैतिकता का श्राधार है, बही विचार उसे नैतिकता के परे भी ले जाता है। न विशास

अंतना की संपूर्णता का समामा में का मिलियना सम्भव है। संतर्पय मैंन कता में व स्वर्ता हिल्ला हा भाग कड़ता है, साम्न सावते स्नतन्त्रह हाने का यह उतन हो अधिक कारण नेलात है। चपूर्तता की श्रमुभूति, बारम धारतप धार नवत प्रयान करने की इंड्या मंतिकता के झाफार है। ये मनुष्य में तह तक रहते हैं उप तह गह क्या व्यक्तिय का श्रीसमान स्थान है। व्यक्तिक का क्यीमान स्पर हुए वह पूग्ता प्राप्त करने की पर्याप्त खेश बर केला है पर का यह शरपा। प्राप्त करने का काई रूक्त सुन्धी देखना। यह स्थान व्यक्तित्व के

tst नैनिकता की काथकता मनुष्य की परम शाक्ति श्रमका परमाथ तरक के मान काल में है।

का मान पा लाड देशा है। स्पांतरम ६ कांगमान का लोडन पर मनुष्य कान भाव में पूर्णमा का दश्ता समका है। पाँक व पा यह श्रामिमान ही प्रफार ने स्वप्ता बाता है-एक संनार की क्रांतिरपणा पर संग पित्वन बरन से क्रीर दूवर संपन क्रांपको एक वर्ग्य वर्ष

स क्रांसिप्र मानन से । यहन प्रकार के मार्ग का नित्र्यान मगवान बुद्ध ने किया देशीर दूसरे प्रकार का माग ततार के श्रम्य सम प्रवतकी द्वारा सताया गया है। नविक बीवन का बाठवाप मनुष्य का धारन बापका छवारमा में लब कर देन 🕏 लिए प्रस्ति करता है। जब इस बारने व्यक्तिन के स्वाग की। भीवन का सहय मान लेते हैं तब पिर मैतिकता स्पानहारिक जीवन की एक उपनेशी वस्तु मान पर व्यवी है । पुग्रता नैकिस भीवन की वस्तु नहीं यह स्राप्पारिमक जीवन की वस्तु है। यहाँ वहिर्मुलना का बान्त हाता है बार ममुख्य बान्तर्मुनी होता है। फिर नमी मूक्य नई इप्रि है देले बान वागते हैं। DEN

र जैसे-जैसे सम्पता का विकास होता है हैने-पित नैशिकता का हास होता रै' — स्त्रो महाशुप के इत कथन की तमाक्रोपना की जिये।

'यतमान समन कातियुग का समय है <sup>क</sup> इस विवार का नैतिक मस्य चौदिन । स्थार के बादराबादी वार्यानकों में सामव-बीवन की पूस्ता की क्या

करपना की है। इसमें मैरिक भाषरक का क्या स्थान है।

# तेईसवाँ प्रकरण

# नैतिकता के नए सृख्य

श्राद्यनिक काल में विज्ञान के क्षेत्र में वडी उथल-पुथल हो रही है। श्राडस्टाइन के नापेच्चाट श्रीर श्रणु की शक्ति की खोजों ने मनुष्य की चिन्तन प्रणाली को एक नया ही रूप टे टिया है। श्राज हमारे सामने ससार का वह रूप नहीं है, जो श्राज में सौ वर्ष पूर्व था। वैज्ञानिक विचार-प्रणाली श्राव नए प्रकार की हो गई है श्रीर हम शक्ति के नए-नए केन्द्रों का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। इसके कारण समाज विकास की जो कल्पनाएँ श्राज से सौ वर्ष पूर्व की वैज्ञानिक खोजों पर श्राधारित थीं, वे वटल गई। कार्लमार्क्स का साम्यवाद उन्नीमवीं शताब्दी के मध्य तक को वैज्ञानिक खोजों पर श्राधारित था। उस समय तक किसी के मन में सापेच्चाट श्रथवा श्रणु-शक्ति की कल्पना भी न थी। श्रव यदि हम स.म्यवाट चाहते हैं, तो वह नए प्रकार का ही साम्यवाद होगा।

जिस प्रकार भौतिक प्रकृति के सम्बन्ध में विगत पचास वर्षों में नए-नए श्राविष्कार हुए हैं, उसी प्रकार मानस-जगत में भी वडी ही विश्ववकारी खोजें हुई हैं। इन खोजों के कारण मनुष्य के नैतिक दृष्टिकोण और उसके नैतिक मृत्यों तथा मानदग्डों में श्रामूल परिवर्तन हो गए है। प्राचीन काल में जो मनुष्य श्रपने टीवन में तपस्या, ब्रह्मचर्य और श्रहिंसा के श्रत्यधिक प्रदर्शन करते, ग्रथवा जो इनके विषय में समाज में सदा चर्चा करते रहते थे, उन्हें हम सामान्य मनुष्यों से उच्च मानते थे। हम जानते थे कि दूसरे लोगों की श्रपेत्ता उन पर श्रधिक विश्वास किया जा सकता है। श्राधिनक काल की मनोवैज्ञानिक खोजों से पता चला है कि हमारा इस प्रकार का विश्वास भ्रमात्मक है। श्राद्यधिक तपस्या का जीवन भी भोगवादी प्रवृत्तियों की प्रवलता का श्रावरण मात्र होता है। इस प्रकार के जीवन से भोगवादी प्रवृत्तियों की शक्ति कम न होकर श्रीर वढ़ जाती है। जिस प्रकार कान्तिकारियों के दमन से उनकी

१००० मी राख

कार साम गरी पत्नी भी से उड़े रूप सन में वर्ग आपी है। वेस्तुप वी भाग ने निर्देशिय से इस के दिया में के कार के मीभी नविष दनी रहा है। विर में भग भावा के विरूच यहदेश करती रहती है। इस के नारण मनुष्य नामा बनार क रामांबक चीर कार्टिक भरी का शिकार क कार है। इसी ने काल प्रमुख के मन मैं जाराय की मार्गतृति भी उत्म हे ही दे। य प्रमुखिया कभी कभी भागानक विसाध्य के रूप में स्ट्राप वे राधिता में प्रवासित होती हैं। बडीर तर के बीवन का निवाद परनेपाया र्वान प<sup>र्</sup>न सामाधिक रेता तुत्रा, ता उन्ह नतुत्व में रह्डर समाच के राकित्व में विभाग्त दा जाता है चीर इनी के बारत देश लेख का इच्छा के मंतर्भ ही हा क प्रकार के मामानिक हैत हो। क्रान्तिकारी द्यानीयन उठ गई देंगे ट । त्यामी वर्गक रायम व्यक्ति य इ.स.ग. में इत प्रदार के बाननाय पेटा करने वाल विकार क्रीर गरनाओं को रवाने रहने हैं। परन्तु इसन जनकी जानकी र्शाक ("न-प्रति"न परती जारी दे सार वय नेपना का बच कर दा बाता है स सामात्रिक कान्तरक झनंताप समेक प्रशास के सामाजिक रोग कीर सामाधी के रूप में द्वारता मीम न बामिनम हिन्ताने लगने हैं। इन प्रचार इन सर्मनमें इ बाहन में भनार के इराई कभी-कभी मगुष्य का नरक की कार भी से बाते हैं। विस प्रशार का पश्चिक इस्ट्रिय निमन समुख्य के ब्यक्तिन के शिए, हानिकारक हाता र क्रमा प्रकार द्वरप्रायक कारियाबार भी मनुष्य के मन मैं विशेषी प्रवृत्तियों की संस्थित करता छार करते में हानियन रिख दीता है। बहुत से बोरों ने बीवन में ती कहिंगा दिनामक और सार्थवारी प्रवृक्तियों का बावरने माच रहती है। राज्यीतर होता हम ब्हायरख की जान बसकर काम में लाते हैं। विश्व शास्त्र के भगष्टन करनेवाले और शास्त्र विवत सनाम वाले देश ही पुद्ध को सबसे काविक सैयारी करते रहते हैं। संतर के कुशस सब

नीतिज सपने भीतरे इराहों हो। यहाँ तक तम्मव होता है। दूकों से द्विपारे हैं सीर दनका तकता भी इसी बाद पर निर्मार है। कि वे सपने। इराहों का दूकों ते कहीं तक द्विपा तकों। राज-तताचारी मस्पेक सातक सपना संस्था सपने

सिन महत्ती है कर इसर नार पाकी भारताओं ने प्रकारण अस्ताकार्णि महामानी है। से स्वराजन असूप की भीर न्यूनियी काल प्रकारत की व्यवहारों में ऊपर से बड़ी ही शिष्ट ध्रौर भीतर से बड़ी ही कठोर होती है। जो लोग बाहर में कठोर होते है, उनका राज्य शीघ ही समात हो जाता है।

उपर्युक्त प्रकार का व्यवहार नैतिक कुशलता है। इसके विरुद्ध कुछ लोग श्रपने मचे मसूरों को जानते ही नहीं। चेतन मन से वे जिस प्रकार श्रपने श्रापको वपस्वी, मनस्वी ग्रौर उदार जानते हैं, उसी प्रकार ग्रयने भीतरी मन से भी वे श्रपने श्राप को वही मान लेते है। इस प्रकार के लोग कभी-कभी समाज के नेता हो जाते है। इन लोगों से समाजको कूटनीतिजों का अपेचा अविक व्ति होती है। दूसरों को घोखा देने से अधिक अपराध अपने आपको बोखा देना है। पहिले पकार के ब्राचरण से समाज में ब्रपराध की मनीवृति बढ़ती है तथा बड़े-बड़े विनाशकारी युद्ध होते हैं, परन्तु इसेंसे मनुष्य की इच्छा शक्ति श्रसहायावस्था में नहीं त्राती तथा इससे मनुष्य के व्यक्तित्व का विभाजन नहीं होता। परन्त अपने आपको न समभ्तने तथा अपनी सभी वासनाओं की स्वीकृति न करने से मनुष्य के व्यक्तित्व का विभाजन एव उमकी इच्छाशक्ति का हास हो जाता है, जिससे उसके चरित्र की ब्राधार-शिला ही मिट जाती है। इसी स्थिति मे मनुष्य के त्रादर्श वहें ऊँचे होते हैं, परन्तु उसको कार्य-चमता समाप्त हो जाती है। यही कारण है कि यदि किसी व्यक्ति अथवा राष्ट्र के जीवन मे अत्युच श्रादर्शवादिता देखी जाए, तो हमे उसके भावी श्राचरण से सतर्क होना चाहिए । निग्न स्तर के श्राटर्शवादी व्यक्ति की वार्तो पर विश्वास किया जा सकता है, पर अत्युच श्रादर्शवादी की वातों पर विश्वास करना श्राधनिक मनोविज्ञान की खोजों के प्रति श्रपना श्रजान प्रदेशित करना है।

जिस प्रकार मनुष्य के प्रकाशित नैतिक मूल्य एक प्रकार के होते है और उसकी अचेतन मनोस्थिति दूसरे प्रकार की होती है, उसी तरह उसके किसी काम का जात हेतु एक प्रकार का होता है और अज्ञात पेरणा दूसरे प्रकार की । मनुष्य के कार्य के हेतु (reason) और उसके प्ररक (motives) की विषमता व्यक्तित्व-विन्छेट के उदाहरणों से स्पष्ट हो जाती है। मार्टन पिंस ने व्यक्तित्व नामक एक महिला के व्यक्तित्व के अध्ययन से पता चलाया है कि मनुष्य अपने काम का जो हेतु समक्ता है, वह हेतु वास्तव में नहीं होता। व्यक्तित्व में तीन व्यक्तित्व एक ही शरीर में थे। एक मला, एक

\$ F नीवि शास शैवानी झौर एक सापारया। इन व्यक्तियों में शैवानी व्यक्तित्व का जान मन्ने

भीर सामारख व्यक्तिस्य को नहीं था; परन्तु शैद्यान व्यक्तित्व को बूसरे बोर्नी भ्यक्तिरही के कामी का ज्ञान रहता था। जल साधारचा स्पक्तिरव काह विशाप प्रकार का काम करने लगता या वा बीच-बीच में चीतान. स्मक्षित्व उसकें काम को विगाय देशा था। कमी-कमी इस सरह सामारचा वर्मकल्प-हारा यह रोतान व्यक्तित्व उसकी मैतिक भावता के प्रतिकृत निम्मकोढि का काम करा लेखा। इन कार्मी का ज्ञान बब राबारबा स्पक्तित्व को होता बा,तो यह महिला भारम भ्वानि की कानुमूर्ति करती ! पी**छे वह रौ**तान स्पष्टित्व स्पृतान्य के शांति में समा बावा ब्रीर सामारच स्थक्तिन की किसी अणवा । इस सवाहरक से सार होता है कि मनुष्प बहुत से पेसे बाम करता है, किनके शासाबिक हेतु का जान स्वयं जसे भी नहीं शहता।

कमी-कमी मनुष्प के प्रकाशित हेंद्र बड़े ही उदार होते हैं, परन्द्र उनके क्रमकाशिव हेंद्र बड़े ही निम्नकोटि के होते हैं । बहुत से लोग अवरी हाहि है बालकों को कठोर भवश्वा में न्वलिय रखते धीर उन्हें इस्लिय बार-बार

इयब देते हैं कि उनका काचरवा न किगड़े। परन्त इस प्रकार की किया की कान्तरिक हेतु करने के प्रश्ली चौबन के प्रति कान्तरिक इच्या हाती है। कमी कभी माता का प्यास करका विवानहास बहुत ही भीडा व्यक्त है। इस वार्टना का कारचा भी ईंप्पों ही होती है। नहत से राजनीतिक नेता अन्यकाने उपनास

करते है । इनका प्रकाशित हेत्र कारम ग्राह्म होता है परम्ब उनका क्रकेशन हेतु अपनी सोई हुइ बीर्विका फिर से शस करना अयवा दुरुरों द्वारा क्रमनी वार्ती का समर्वन पाना ही होता है।

जिन कार्गों को भनी लोगों से दिरस्कार निका है, सभवा अतिभी के बाय किनका सम्मान दुकरामा गवा है, वे पूँकी-पतियों के विनाश के लिए वहें ब्यापक संगठन करते और राजनीतिक श्रास्तियों में उनकी निर्मन इत्या करते हैं। इन सगटन-कर्णाओं के प्रकाशित हेंग्र बड़ उदार होते 🕻। धनता को योपण ते बनाना गरीबों के कविकार की रखा करना तामाजिक <u>न</u>राष्ट्रयों को समाप्त करना बादि हेतु अनकी शतना पर रहते हैं परन्तु अनके बाबेतन मन में बना

लोगो है बदशा होने की भावना रहती है।

वहुत से राजनीतिक नेता श्रों के उचस्तर की नैतिकता का जीवन व्यतीत करने का हेतु श्रपने प्रतिक्वों को सक्षर की निगाहों से गिराना ही होता है। विश्व-शान्ति के हेतु से प्रेरणा पाकर काम करनेवाले बहुत से लोगों का श्रान्तिक हेतु इन हेतुश्रों का विरोधा होता है। कायर मनुष्य दया का गुणगान करता है श्रोर कृपण मितव्ययिता से चरित्र-निर्माण का मार्ग दर्शाता है। ये कपी हेतु वास्तविक हेतुश्रों के श्रामान मात्र होते हैं। श्रतएव किसी व्यक्ति की नैतिकता का मूल्याकन करने के लिए किसी व्यक्ति के प्रकाशित हेतुश्रों को ही नहीं, वरन् उसके श्रचतन हेतुश्रों को भी जानना पड़ेगा। यदि किसी मनुष्य के श्रान्तिरक हेतु उचकोटि के हैं, तभी हम उसके कार्यों को ऊँचा कह सकेंगे। परन्तु इन हेतुश्रों का श्रान करना श्रत्यन्त कटिन है। इस कार्य में हम दूसरों को जितना धोखा देते है, उससे कहीं श्रधिक श्रपने श्रापको देते है। वर्तमान काल में सभी जगह मनुष्य की नैतिकता को उचस्तर पर लाने

वर्तमान काल में सभी जगह मनुष्य की नैतिकता को उच्चत्तर पर लाने की चर्चा हो रही है। वालकों के चित्र-निर्माण श्रोर जन-साधारण में माई-चारे के व्यवहार को फैलाने की वार्ते चारों श्रोर सुनी जाती हैं। इस प्रकार की चर्चा का सावारण परिणाम मनुष्य के नैतिक स्तर को ऊपर उठाना होता है। परन्तु देखा गया है कि जो लोग इन नैतिक मूल्यों की चर्चा श्रधिक-से-ग्रधिक करते हैं, उनके जीवन में हो इन मूल्यों की सबसे वडी श्रवहेलना पाई जाती है। श्रतएवं मानव-समाज श्रव वर्म श्रोर नैतिकता टोनों से ही उटासीन होता जा रहा है। जिस प्रकार पिछली शताब्दी म धर्म-चर्चा शोपक वर्ग का ढोंग समभी जाती थी, क्योंकि धर्म-चर्चा के द्वारा ही जनता का श्रधिक शोपण होता श्राया है, उसी प्रकार वीसर्वी शताब्दा में नैतिक मूल्यों की श्रधिक चर्चा होना इन चर्चा करनेवालों म नैतिक दिवालियापन का द्योतक है। सचाई श्रीर उच्च नैतिक मूल्यों की चर्चा एक दूमरे के सहगामी न दिखाई देने के कारण जो लोग नैतिक मूल्यों की श्रधिक चच्चा करते हे, उनके प्रति जनता का सहज श्रविश्वास हो जाता है।

ग्राधुनिक मनोविज्ञान यह दर्शाता है कि मनुष्य का नैतिक विकास कमश होना है। मनुष्य पहिले व्यक्तिगत स्वार्थ ने ही प्रेरिन होक्स वार्य करता है, फिर उनके स्वार्थ का एकत्व कमिक रूप से परिवार, ग्राम, वर्ग, देश ग्रोर स्टर् नीति शास्त्र सनवागत्र में दोता है। सिस स्पष्टि की व्यक्तिक रुष्कार्ये समुचित रूप से तृत नहीं हुर वह वह ठीने नेतिक मूक्यों की बच्चा करता है, तब वह स तो दूसरों की बोला देना है, क्रयना स्वयने साथ को ही। इस प्रकार की बचा से दूसरों के माथ-नाम सपना मी कहित होता है। साम्रमिक मनोविकान मह

प्रेरमा देता है कि प्रत्येक मतुष्य बाग्नं स्वामाय को समक्त कर ही बायन नैतिक बादरा को स्थापना कर ब्रीर समाब में प्रथक्षित सभी नैतिक प्रधानों का बायने बीयन का नियासक ने कना हो । मिख्य मिस्र स्थापित बीयन क

विकास का मिन्न मिन्न अवस्था में हैं। अस्यय उनके नैतिक आद्या मा भिन्न भिन्न हैं। यदि सभी सोगों के सामने प्रकटा है। नैतिक आद्या उपस्थित कर दिया बाध, सो न्यासे समुद्र सभाव की नैतिक अयित न हाकर उसके प्रतिसमन के होने की सभावना हो है। मनुष्य की नैतिकता की सीमार्ट उसके सप्तमेशन के मान से नियंतित होती हैं। अपनेशन का यह प्राव तम तक चीरे चीरे प्रस्तित होता है वह सक मह

कन्यूर्ण विश्व को प्रध्ना में समादित नहीं कर लेता । वित व्यक्ति का ब्रांका ध्यापत स्थापन व्यक्ति तक ही सीमित है परत् का प्रधाने प्रधानने विश्व निवास करेता है वह प्रधानने प्रधानन की विभावन की व्यक्ति विश्व निवास निवास की विश्व कर लेता है। इससे स्थापन की तिक प्रधान की है। हो कि प्रधान की ते तक प्रधान की लिए का प्रवास की निवास करने सादय क्यापन ही है। स्वापन का करने का प्रधानन की लिए का वर्ष की लागा करनो नादिए। में विवास का की लागा करनो नादिए। में विवास का की लागा की लागा की लागा की लागा की लागा की लागा की की सादया का प्रधानन मनाविष्ठ की सीमित की सी

करते वाहिए।

सिंतकता कोर काष्पास्म

किंग ग्रमार ब्राइनिक सनाविकान की तार्वे सतुष्य के नेतिक बीवन पर
स्था मजाय ब्राइनी स्वीप नैतिकचा की श्रीमार्विक को ग्रेसारण ग्रीमें
रन्म के निष्य विकास करती हैं। उसी प्रकार ग्रीमीर काष्पानिक विकास भी
सनुष्य की बही-पदी नैतिकचा को ग्रीमार्थक ग्रीमें के निष्य सनै वाष्प करते हैं। मार्मानक विकास के देश में देशना ग्रीमार्थक सन्ति प्रमानिक उप मीतिक श्रमी का पुनारिकाल के देश में देशा ग्राम कार्यक बहुत का मैतिक प्राविक सन्ता है। जर का उनके इस नैतिक क्रामार्थन में कर्मा गरी रोती, तन तक उसमे श्रात्म-म्बिह्तत, श्रथांत् श्रपनी कमजोरियों को पहिजानने की जमना ही नहीं श्राती । श्राध्यानिक दृष्टि से मनुश्य का प्रयेक
पकार का श्राभमान, चाह वह धन जन बुद्धि चरित्र या नैतिकता का रो,
मानिक रोग है। इस मानिक रोग क रहने हुए दूसरे मानिक रोगों का
श्रीमिट्टि होती है, श्रीन मनुष्य जन तक दम मृत्त मानिक रोग से मुक्त नहीं
होता, तब तक दूसरे मानिक रोग भी उसे नहीं छोटते। दतना हो नहीं,
मनुष्य के तथाकशित मानिक रोग श्रर्थात् श्रीममान के देव-दत्त श्रथवा न्रूपिक
उत्तर है।

मनुष्य भी श्रन्तगतमा न्याय-प्रिय श्रीर सत्य-परायण है। वह किसी प्रकार के अन्याय अववा दोग को टहरने नहीं देती। मनुष्य को अनेक प्रकार के कट, रोग श्रोर दुर्बटनाशों से इसीलिए त्रस्त होना पहता है, ताकि उसके श्रन्यान श्रीर श्रात्म-विस्मरण की मनावृत्ति की समाप्ति हो । श्रत्युच नैतिकतावादी अथवा नैतिकता है विषय म विशेष अभिमान रखनेवाले व्यक्ति का भीवरी मन नितिकता से शुन्य रहता है। मनुष्य को श्रपनी प्रवत्त पाशविक प्रवृत्तियो को दवाने के लिए, ग्रपनी स्वार्थ-परायणता के ऊपर पर्दा डालने के लिए, उच नैतिकता का ग्राभिमान ग्रीर श्रामिनय करना पटता है। जब तक मनुष्य इस प्रकार की कित्रिम नीतिकता के श्रिभिमान से श्रपने श्रापको मुक्त नहीं करता, त्र तक उसे ग्राव्यात्मक शान्ति नहीं प्राप्त होती । नैतिकता का यह ग्रामिमान ही मन्त्र्य के ग्रात्म-दशन में सबसे वडा वाधक होता है। ऐसे तो प्रत्येक प्रकार के श्रभिमान मनुष्य के मन में श्रान्तरिक खिचाव उत्पन्न करते और उत्ते श्राध्यात्मिक शान्ति प्राप्त करने में बाधा डालते है, परन्तु चरित्र ग्रथवा नैतिकता का श्रिभमान मनुत्य के श्रान्तरिक जीवन में जितना खिंचाव उत्पन्न करता श्रीर जीवात्मा के परमात्मा से मिलने में जितनी वाधा डालता है, उतनी वाधा श्रीर किसी प्रकार का श्रिममान नहीं डालता। परमात्मा की प्राप्ति श्रथवा शाश्वत शान्ति मनुष्य को तव तक प्राप्त नहीं होती, जब तक वह सर्वथा

१६४ नीति चास "जासन चाहं प्रेस रठ, राज्यत चाहं सन । एक स्थान में दो लड़्ग देखा-सुना न कान॥" ुछ्छार के समी पर्ने का एक साज तत्त्वप सुन्य का समी प्रकार के स्मीन्

मानों से मुक्त करना हो है। समा प्रकार को झारपासिक काशनायाँ मनुष्य के धामिताय के तिरावस्त्य हुंदू होतों है। मक्त को धाम्त्रिक शास्त्रि तभी मान होती है अब बहु परमास्त्र के मित्र स्थापन स्थापन कर होता है। इसस्त्र ने कहा है कि बब कि मनुष्य कर होते बात के इसस्त स्थापन करना झाणकों नहीं बना लेहा। तमे तक बहु मान स्थापन को कमी मान करना। धामान माना को मान करने का एक मान कराय चान झाणकों निर्देशमान बनाना है। अब मान करने का एक मान कराय चान झाणकों कर स्थापन मानाम है। वह सम्यापन के माने का माना है। वह सम्यापन के माने का स्थापन मानाम है। वह सम्यापन के माने का माने का स्थापन माना है। वह सम्यापन के माने का स्थापन मान है। वह सम्यापन को माना है। हो का स्थापन सम्यापन के स्थापन स्थापन स्थापन हो हो। हिर वह रहमारामा की साराय हमतिय खानका है।

कितने कि वह सपने पुनर्यों ने मुक्त हो बाए। जो मनुष्य सपने सापको कितना ही क्रमिक सबे मन से वर्गबों का पूंत्र देखता है वह मगवत सहायत की भावश्यकता उठनी ही सभिक सनुभव करता है। ऐसे ही मनुष्य को इस मकार की ग्रहायता की भ्रन्तरातुशक्षि होती है। बाधुनिक मनोविज्ञान के कुछ गम्मीर विन्तुकों का मत है कि चैसार का सामान्य हे-सामान्य पर्म जितने मानसिक रोगों का उपचार करता है उदने मानसिक गोगों का उपचार संसार के सभी मानसिक चिकित्सक मितकर नहीं बतते । पास्त दुंग क्रोर श्रीत होनी का ही मत है कि यदि मनुष्य की राष्ट्रभा चर्म पहिलों से हो हो जाय, तो उसे किसी मक्सर का सामतिक री होगा ही नहीं। सनुष्य को मानतिक रोग इसीतिए होते हैं कि नइ स्रामिमान-क्या अपने आपको कुक्क-काकुक्क समस्ते समया है। रीग मनेक प्रकार के क्या देकर मनुष्य की वस्त स्थिति है परिचित्त कराता है ! मानरिक जिकित्सा करते. समय देखा गया है कि कमी-कमी रोगी. विकित्तक के भगव बारम जीवृति करने समय वर्षे को शरह फूड-फूडकर रोन लगते हैं। उनके इन प्रकार के समिमान-स्थाग ने अनका मान्तिक एकीकरण चन्न मर में ही ही बाता है । बन एक मनुष्य बापने बामिमान को एने एइता है, तब तक वह बार बामी श्रन्तराच्ना ने थिलग रहता है। जब मनुष्य श्रपने श्रिमिनान में। यो देना है, नव श्रन्तराच्ना उमे श्रपनी गांट से उटा लेती है।

डवर्गुक प्रथम संस्पष्ट है कि मनुष्य भी निवित्ता उसके दूसरे लाखा क समान उसके सिर या दीका है। यह बीका उसके कायन प्राप्तमाति का साधक नी होता है, परन्तु सभी प्रकार के बीका यो उतार पर एक िना मनुष्य आध्यास्य भी उस नीही पर महीं पर्न्च भागा—

> "भैया थे घर दूर रे, नहीं जिलहनी भैना। पाँच न टहरे पिपीलिका, तेला लाट बेल।"

नाग्तेन्दु वाबू इंग्छिड़ ने पाप खीर पुरुष डोनों को ही लोहे खीर साने को वेदियाँ माना है।

तिसे पुण्य का ग्रामिमान होना, उसे पाप ना भी ग्रामिमान ग्रावश्य ही ग्रामा। चेतन मन के पुष्य में ग्रामिमान का पूर्ताक्रण प्रार्थात् नैतिक जीवन के ग्रामिमान का पूर्ताक्रण प्रार्थात् नितिक जीवन के ग्रामिमान का पूर्ताकरण मतुप्य के ग्राचितन मन म उपस्थित पाप-कृति-जिनत गामि-ग्लिन की भावना करता है। ग्राथात् जिम मनुष्य को पुष्य-सच्य के लिए जितनी ही ग्राधिक वेचेनी रहती है, उनके ग्राचेतन मन म उतनी ही ग्राधिक किमी पाप-कृति की ग्रास्म-ग्लानि ग्राय्या वेचेनी उपस्थित बहता है। निमान के ग्राधिकतन मुधारकों के जीवन में देखा गया है कि वे ग्राप्नी पाप-कृति जन्य घटनाश्रों के विस्मरण्यकरने के लिए ही ग्राप्नी एवं जनता के नैतिक स्वार में लगे रहते हैं। जिस मनुष्य को ग्रास्म-सुवार ग्रीर ग्रास्म-सेवा का मवसे ग्राधिक ग्रावक्ष्यकता रहती है, वही पर-सेवा ग्रीर परोपकार के काम में व्यन्त रहता है, ताकि ग्राप्ने नैतिक कार्यों के ग्राम्मान से वह ग्राप्ने श्राप्को मुनाए रक्तो । मनुष्य का इस तरह का ग्राचरण-ग्रीर उच्च नैतिक मृह्यों की पुकार ग्रास्म-मर्सना को भुनाने के सावन मात्र होते हैं।

ग्राध्यात्मिक जगत का सिद्धान्त है कि मनुष्य दूसरे को घोरा। देने मे भले ही समर्य हो जाए, पर वह ग्रपने ग्राप को बहुत दिनों तक घोरों में नहीं रस सकता। मनुष्य की ग्रन्तरात्मा ग्रात्म-ग्राद्ध के ग्रनेक उपाय रच लेती है ग्रीर मनुष्य को ग्रनेक प्रकार के कष्ट देकर उसके मन को साफ करती है। जब मनुष्य के मन में कुछ निर्मलता ग्रा जाती है, तभी उसके मन में ग्राह्म-

१६४ नीसिशास

"श्यासन बाह मेम रख एकत बाहे मान। एक स्थान में दा खड़ग, देख्या-सुना न कान।" सबार के समो बनों का एक मात्र कहार मनुष्य का समी मकार के बीन मानों से मुख करना हो है। समा मकार को बाल्यासिक लावनार्य समुख्य के

समिमान के नियक्त्य हेतु होती है ! मक को सान्तरिक शान्ति वशी मास होती है जब बह परमास्या के मति समूच स्नास-समय्याकर दशा है । क्रास्ट-न कहा है कि जब यह मतुष्य एक होटे बताक के सम्रान सम्म साफ्की मही

यना होता तन तक बंद भगवान को कभी आस न करेगा। ब्रथान् भगवान की आम करने का एक सान उताय ब्रापने ब्राप्तको निर्धमध्यन काना है। राज्य भगवद्भाक ब्रयाने ब्राप्तको कानुवा का व्यवस्था भगता है। वह ब्राप्तकार से ब्रथाने ब्राप्तको कानुवा का व्यक्ति प्रकार की बातनाओं का

राह्मत् कर सेता है। किर वह परमास्मा को शरण इशकीए लोक्स है। किसने के वह समने हुमस्त्री ने सुक है। आए। वो अनुष्य अपने सापने सिक्सा हो स्रिक्ड को सन ने दुर्गोदी का पुत्र होता है है समावत् कराव्य की आक्रमका सस्त्री हो स्रिक्ड स्त्राम्य करता है। देने ही सन्ध्य का रिन

का आवश्यक्ता तराना हो साथक स्वाधक करता है। एवं हो संद्रम का रूप मध्यर की खामाता की सरकाराज्यित होती है। स्वाधनक समोविकान के कुछ गम्मीर विश्वकों का स्वाध करता है उर्ज स्वाधन्य है-गामान्य वर्ध कियो मानिक होगों का उपचार करता है उर्ज मानिक गेंगों का उपचार संसार है सभी मानिक विकिस्त सिक्कर नहीं करते। प्यार्क्त सुंग कोर सील रोनों का हो स्वाधि है कि सीर स्वाधक

सरुवा प्रमाणिक से हो हो बाद यो उसे किसी प्रधार का मानांकि एं। बोचा हो नहीं। महुष्प को मानांकिक रोग हसीकिए होते हैं कि वह स्थानमान-वया स्थाने स्थानको कुछ का कुछ समझे समझ है। रोग स्थान प्रधार के कुछ रोकर महुष्प को बस्तु क्षिति से परिचल कराया है। मानांगिक विकित्सा करते समझ को बस्तु क्षिति से परिचल कराया है। मानांगिक विकित्सा करते समझ को से स्थान क्ष्म की से से स्थान कराया है। उनके

ममझ कारम स्वीइति काते समय नवें को तरह पूर-कूरका रोने लगते हैं। उनके म मकार के प्रमियान-स्वाय से अनका स्वमाधक युक्तीकाश क्या मर में ही ही बाता है। वह एक मनुष्य बागे अभियान को रने रहता है, तब तक वह अपनी श्रन्तरात्मा से बिलग रहता है। जब मनुष्य श्रपने श्रिभिमान को खो देता है, तब श्रन्तरात्मा उसे श्रपनी गोट में उठा लेती है।

उपर्युक्त कथन से स्पष्ट है कि मनुष्य की नैतिकता उसके दूसरे लगसा के समान उसके सिर का बोम्त है। यह बोम्त उसके जीवन की प्रगति का साधक मी होता है, परन्तु सभी प्रकार के बोम्त को उतार कर फेंके बिना मनुष्य श्राध्यातम की उच्च चोटी पर नहीं पहुँच पाता—

''सैंया के घर दूर हैं, जहाँ खिलहली गैल । पाँव न ठहरे पिपीलिका, तेली लाटे बैल ।''

भाग्तेन्दु बाव् हरिश्चन्द्र ने पाप श्रीर पुरुष दोनों को ही लोहे श्रीर सोने की वैडियाँ माना है।

जिसे पुण्य का श्रमिमान होगा, उसे पाप का भी श्रमिमान श्रवश्य ही रहेगा। चेतन मन के पुण्य के श्रमिमान का पूर्ताकरण श्रमांत् नैतिक जीवन के श्रमिमान का पूर्ताकरण श्रमांत् नैतिक जीवन के श्रमिमान का पूर्ताकरण मनुष्य के श्रचेतन मन में उपस्थित पाप-कृति-जिनत श्राप्त-ग्लिन की भावना करता है। श्रम्थांत् जिस मनुष्य को पुण्य-सचय के लिए जितनी ही श्रमिक वेचैनी रहती है, उसके श्रचेतन मन में उतनी ही श्रमिक किसी पाप-कृति की श्राप्त-ग्लानि श्रम्था वेचैनी उपस्थित रहती है। विसार के श्रविकतर सुधारकों के जीवन में देखा गया है कि वे श्रपनी पाप-कृति जन्य घटनाश्रों के विस्मरण करने के लिए हो श्रपने एवं जनता के नैतिक जित कन्य घटनाश्रों के विस्मरण करने के लिए हो श्रपने एवं जनता के नैतिक जित मनुष्य को श्राप्त-सुधार श्रोर श्राप्त-सेचा को स्वसे श्रमिक श्रावश्यकता रहती है, वही पर-सेवा श्रोर परोपकार के काम में त्रस्त रहता है, ताकि श्रपने नैतिक कार्यों के श्रमिमान से वह श्रपने श्रापको रिलाए रक्षे । मनुष्य का इस तरह का श्राचरण श्रोर उच्च नैतिक मूल्यों की पुकार श्राप्त-सर्सना को मुलाने के साधन मात्र होते हैं।

श्राध्यात्मिक जगत का सिद्धान्त है कि मनुष्य दूसरे को घोखा देने मे भले ही उमर्थ हो जाए, पर वह अपने श्राप को बहुत दिनों तक घोखे में नहीं रख उक्ता। मनुष्य की अन्तरात्मा श्रात्म-श्रुद्धि के श्रनेक उपाय रच लेती है श्रोर मनुष्य को अनेक प्रकार के कष्ट देकर उसके मन को साफ करती है। जब मनुष्य के मन में इन्छ निर्मनतार कि निर्मनतार के तमी उसके मन में श्रात्म-



प्रकार जो व्यक्ति श्रमेक प्रकार के नैतिक सद्गुर्णों का सचय करता है, उसे श्रपने नैतिक सद्गुर्णों की कमी का श्रनुभव भी उसी श्रनुपात में होता है। यदि यतन करनेवाले किसी व्यक्ति को धन, विद्या या सद्गुर्णों की कमी का श्रनुभव होना वन्द हो जाए, तो इन मूल्यों का उसके पास सचित होना भी वन्द हो जाए। ऐसी मनोदशा में उसके इन मूल्यों का हास होने लगता है। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य का किमी प्रकार का श्रभिमान तत्सम्बन्धी विनाश की पूर्वावस्था है। श्रभिमान पतन का मूल कारण है। ‡

उपर्युक्त मानसिक ग्रवस्था मानसिक ग्रस्तोप की ग्रवस्था ही है। मनुष्य चाहे यत्न की ग्रवस्था में हो, चाहे ग्रभिमान की ग्रवस्था में, वह मानसिक खिचाव ग्रथवा ग्रस्तोष की ग्रवस्था में ही रहता है। यत्न की ग्रवस्था में यह ग्रस्तोष मनुष्य की चेतना के समच्च उपस्थित रहता है ग्रौर ग्रभिमान की ग्रवस्था में यह ग्रस्तोष मनुष्य की चेतना के नीचे चला जाता है, ग्रर्थात् व्यक्ति ऊपर से तो सतुष्ट रहता है, पर भीतर मन में वह चुन्ध रहता है ग्रौर उसे इस चोम का ज्ञान भी नहीं रहता। किन्तु सभी प्रकार के यत्नों का लच्य कमी के ग्रनुभव को वहाना ही नहीं है, वरन् इस ग्रनुभृति को मिटाना भी है। यदि मनुष्य का विवेक यह जान ले कि किसी प्रकार के मूल्य की प्राप्ति के लिए वह कितना भी यत्न क्यों न करे, उसकी कमी की ग्रनुभृति कभी भी समाप्त नहीं होगी, तो उसका यत्न करना ही ग्रर्थ-हीन हो जाए। ग्रतएव पूर्णता-प्राप्ति की सभावना यत्न करने की मने स्थित की प्रथम ग्रावश्यकता है।

यह पूर्णता की श्रनुभूति किस प्रकार होती है, जिसकी मान्यता नैतिकता-सम्बन्धी यत्न को सार्थक बनाती है। इस पूर्णता की श्रनुभूति म मनुष्य के व्यक्तित्व का विलीनीकर्ण समिष्ट भाव में हो जाता है। जब मनुष्य प्रपने व्यक्तित्व को एक व्यापक तत्त्व का श्रग मानने लगता है, तब वह श्रपने थोड़े-से यत्न से भी उतना हो सन्तुष्ट रहता है, जितना भारी यत्न से। किसी भी प्रकार के मूल्य की प्राप्ति के विषय में वह निर्लिस-भाव से चेष्टा करता है। जब किस मिल्टन को पेतिस साल में ही ग्रधापन श्रा गया श्रीर जब उसे इस बात की ग्लानि हुई कि उसने इतनी प्रतिभा रखते हुए भी समाज की कोई मौलिक

<sup>‡</sup> Pride goes before a fall.

ਕੀਰਿ-ਸਾਢ

4E.4

समर्पेश का भाव झाला है। बिस मनुष्य के मन में परग्रास्मा के प्रति झास्म समर्पन् का भाव का गया। उसके जीवन के मूक्सी का बामूझ परिवर्षन है बाता है। परमा मा के प्रति क्रपन काएको कर्षित किए हुए व्यक्ति के दुर्ग्ब

उसी प्रकार सद्भुख बन माते हैं जिस प्रकार क्रमिमानी व्यक्ति के सद्भुख जगुण्य हो बाते हैं। उर्प्युक्त कवन का इतना दी छाराय है कि मतुष्य के नैतिक मूक्त्य कीवर्ग के सर्वोत्र मुख्य नहीं हैं। बड़े से बढ़ प्रतिक्र नैतिक व्यक्ति का जीवन क्राप्पा

सिक इंद्रि से व्यक्ति निम्न हो सकता है और वो स्पक्ति बीवन सर दुएवारी रहा है अन्तरारमा की अनुभृति से वह भी एकाएक महासमा का सकता है? रायरी गरिएका और सदन कसाई के नैतिक बीवन निम्नकोटि के ये परन्तु उनके साम्पारिसक भीवन वर्षे ही उच्च में। संग्रहित्साल बाहमीकि तम सेंद्र पाल एक्सपक संख बन गए। यह ब्रापने क्रांमिमाम से मुक्त होने का ही वन्त्रियाम है। बास्त्रक में नैतिक बीकन की पूर्ति काष्मारिमक बीकन में होती है और मतुत्य को कान्यासिक शान्ति सभी प्राप्त दोष्ठी है, वह वह नैतिकता के बामिमान से भी मुख हो बाता है। इस प्रकार की निरमिमानका सनुष्य को

लमी प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्त कर देवी है।

#### नैतिक मृश्यों का पारमृश्यीकरणः

नौविशाब्द मनुष्य को नैविक मुख्यी को पहुँचान करावा क्रीर उनके उनकी प्राप्ति का उपान नदावा है। प्रत्येक प्रकार के मुक्त की माप्ति के क्षिप: मनुष्य की प्रमध्य करना पहता है और नैतिक मुस्म की प्राप्ति का दार्म तो प्रकरन में ही है। बदी बढ़ों मनुष्य के मन की सबता। प्रयक्त की रहती है, वहीं बढ़ों उसे सबने क्षाप में कमी की कर्तुमूधि बोबी खबी है। कमी क्षीर प्रयस्त यक बूजरे के

तहरायमी हैं। जो मनुष्य अधिक बन माति के शिष्ट जिल्ला ही अधिक बल इरणा है बहुत बन वंश्वित कर केने पर भी उत्ते बन की कमी की अनुमृति भी उपनी ही समिक होती है। जो विया माति का मन करता है उने कृत विणा प्राप्त कर लेने पर भी क्रापनी विचामें कभी की काउपूर्त दोती है। इसी

9 Trance-valuation of motal values.

प्रकार जो व्यक्ति श्रनेक प्रकार के नैतिक सद्गुणों का संचय करता है, उसे श्रपने नैतिक सद्गुणों की कमी का श्रनुभव भी उसी श्रनुपात में होता है। यदि यत्न करनेवाले किसी व्यक्ति को घन, विद्या या सद्गुणों की कमी का श्रनुभव होना वन्द हो जाए, तो इन मृल्यों का उसके पास सचित होना भी वन्द हो जाए। ऐसी मनोदशा में उसके इन मृल्यों का हास होने लगता है। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य का किसी प्रकार का श्रिममान तत्सम्बन्धी विनाश की पूर्वावस्था है। श्रिममान पतन का मूल कारण है। ‡

उपर्युक्त मानसिक श्रवस्था मानसिक श्रमतोप की श्रवस्था ही है। मनुष्य चाहे यत्न की श्रवस्था में हो, चाहे श्रमिमान की श्रवस्था में, वह मानसिक खिचाव श्रयवा श्रमतोप की श्रवस्था में ही रहता है। यत्न की श्रवस्था में यह श्रमतोष मनुष्य की चेतना के समच्च उपस्थित रहता है श्रोर श्रमिमान की श्रवस्था में यह श्रमतोप चेतना के नीचे चला जाता है, श्रथात् व्यक्ति ऊपर से तो सतुष्ट रहता है, पर भीतर मन में वह जुन्ध रहता है श्रोर उसे इस चोम का शान मी नहीं रहता। किन्तु सभी प्रकार के यत्नों का लच्य कमी के श्रनुभव को वहाना ही नहीं है, वरन् इस श्रनुभृति को मिटाना भी है। यदि मनुष्य का विवेक यह जान ले कि किसी प्रकार के मूल्य की प्राप्त के लिए वह कितना भी यत्न क्यों न करे, उसकी कमी की श्रनुभृति कमी भी समात नहीं होगी, तो उसका यत्न करना ही श्रर्थ-हीन हो जाए। श्रतएव पूर्णता-प्राप्ति की सभावना यत्न करने की मने रिथित की प्रथम श्रावश्यकता है।

यह पूर्णता की श्रनुभूति किस प्रकार होती है, जिसकी मान्यता नैतिकता-सम्बन्धी यत्न को सार्थक बनाती है। इस पूर्णता की श्रनुभूति म मनुष्य के व्यक्तित्व का विलीनीकरण समिष्ट भाव में हो जाता है। जब मनुष्य श्रपने व्यक्तित्व को एक व्यापक तन्त्र का श्रग मानने लगता है, तब वह श्रपने थोड़े से यत्न से भी उतना हो सन्तुष्ट रहता है, जितना भारी यत्न से। किसी भी प्रकार के मूल्य की प्राप्ति के विषय में वह निर्लित-भाव से चेष्टा करता है। जब किंव भिट्टन को पैतीस साल में ही श्रधापन श्रा गया श्रीर जब उसे इस बात की ग्लानि हुई कि उसने इतनी प्रतिभा रखते हुए भी समाज की कोई मौलिक

<sup>‡</sup> Pride goes before a fall.

१९८ नाति शास्त्र संचा नहीं के तम उठे दश पिचार ने झालि दा कि परमारमा की न हो। स्पर्यप् की दिशा तेचा की सावर्यकला है सोर न उठके दिए हुए, सद्युकों के मद्युन की दिशा तेचा की सावर्यकला है सोर न उठके दिए हुए, सद्युकों के मद्युन

हो। परमारमा का काम अपन झान सामी-करोधी बीबबारी कर रहे हैं। इस लोग उनके काम का करन के लिए बता होरते रहते हैं। वे होन्य मो परमारख की सारिक में बा करते हैं जो उनके दरसाबे पर लाहे होन्य उनकी साला की बागदा करने है। वह मनुष्य रहम मान के खोड़ा भी काम करता है, वह उनके नैतिक परम का विश्वय कर हो जाता है। यहाँ नैतिक मूम्पों का परमूर्जीकरण हो बाता है। नैतिकता की छयां मूर्जि आस्थारियक प्रकृत करारख में है। नैतिक यन करनवाया तंत बह वक धरने आस्था एसरासा के स्थित परिवास के बत दर उने मानसिक बारतीय बना ही सदस है और किसी करतीय की हरने के तिन्द बह बिला हो दरने करता है बह अस्तीय उनता ही सदस क्या था है।

जब मतुम्य इच प्रकार के बाल ने आवेतीय के सिक्टर को संमावना नहीं देखा। तब बहु एक पेठे तब की करणना करना है जो बापन बाप में सभी मकर ने पूच है। इस प्रकार के वाब की करणना ही उसके बागन में पूजता का कानुमब कराती है। यहाँ मनुष्य की करणना बीत उसकी बागना दो नहीं बारे

इमरान महाराज का कथन है कि दायानिक, कवि धौर एवं के लिए सभी बलायुँ मली धौर पवित्र हैं सभी घटनायुँ लामदायक हैं सभी दिन

एक ही हा बाते हैं।

हिम्म स्तीर धर्मा मनुष्य देविक हैं। त यह मनोरियति पूर्वता की अनुमृति को विवित्त करती है। यह दिस्ति धाम्मातिक मान से उत्तक होती है। इस दिस्ति की मानि में नेतिक पत्त का निराकृत्य नहीं होता किन्न नैतिक पत्त कर के होते अगता है। तब बात तत कहें है दिस्ती तीक करनाया के कार्य करने कर के होते अगता है। तब बात तत कहें है दिस्त्री तो किन करनाया के कार्य करने में किनी प्रकार के मानतिक विकास की साद्मुति नहीं होती। की लोक करनाय समझा नैतिक कार्य हाती सहस्त मान के करते हैं वित्त सहस्त मान के

सामान्य पुरुष बापने नैसर्गिक बार्च करते हैं बीर उन्हें इन कार्मों के वैधे ही

"To the philosopher to the poet, and to the Sant all things

<sup>&</sup>quot;To the philosopher to the poet, and to the Sant all things are friendly and sacred all events profitable all days hely and all mendicine.

सहज श्रानन्द की श्रनुभृति होती है, जिस प्रकार का सहज श्रानन्द प्राकृतिक प्रवृत्तियों की तृप्ति में सामान्य मनुष्य को होता है। इस तरह सत पुरुप न तो नैतिक यत्न से उदाभीन ही रहता है श्रीर न वह नैतिक मृत्यों का निर्मु ल्यीकरण ही करता है, वरन् वह नैतिक कार्य करते हुए भी उन कार्यों का श्रिभमान नहीं करता। जैसा कि कृष्ण भगवान ने कहा है कि समार म श्रर्थात् तीनों लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं, जो मुक्ते प्राप्य न हो, फिर भी में सब समय हा काम में लगा रहता हूँ। महात्मा श्रथवा तत्त्वदर्शा को श्रपने काम से श्रपना कोई लाभ नहीं होता। उसके काम से दूसरों का लाभ होता है। तत्त्वदर्शा को क्रियाएँ दूमरे लोगों को काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है श्रीर इस तरह सामाजिक सगठन श्रीर नैतिक मृत्यों की प्रतिष्ठा वनी रहती है। उस प्रकार की मनोदशा की प्राप्त नैतिकता की श्रवहेलना से नहीं उत्पन्न होती श्रीर न नैतिक यत्न से उदासीन रहने से हो, वरन् यह नैतिक श्रम्यास को इतना वढ़ाने से होती है कि वह सहज रूप से विना यत्न के होने लगे। जब नैतिकता मनुष्य का सहज स्वभाव बन जाती है, तब मनुष्य नैतिकता के परे चला जाता है श्रीर वह दैविक व्यक्ति वन जाता है।

# नैतिकता की श्रनिवार्यता

उपर्युक्त पिक्तयों में नैतिकता के विषय में इमने जो कुछ कहा है, उससे नैतिकता की व्यर्थता न सिद्ध होकर उसकी श्रानवार्यता ही सिद्ध होती है। मनुष्य श्रपने जीवन को नैतिक बनाए विना ऐसे किमी तात्विक निष्कर्ष पर नहीं पहुँ च सकता, जो उसे स्थायी शान्ति प्रदान करें। इमेनुश्रल कान्ट ने तस्व जान में बीडिक विचार की कमी को विखाकर यह भी सिद्ध करने को चेंप्टा की है कि तन्व श्रपरोत्त श्रमुभूति की वस्तु है श्रीर इस श्रपरोत्त श्रमुभृति का श्राधार मनुष्य का नैतिक जीवन ही है। जिस व्यक्ति को नैतिक श्राचरण के विषय में श्रद्धा नहीं रहती, नैतिकता में जिसका न तो निश्चित मत रहता है श्रीर न जिसका श्राचरण नैतिक नियमानुकृत है, उसे तत्व-दर्शन नहीं होते हैं। मनुष्य की नैतिकता की श्रावश्यकता ही यह दर्शाता है कि उसके नैतिक जीवन के

यं वर्षयुन्तीक गिरः पति तुरस्य राघेसः । तमिक्रवंहय रोवंसी वेबी शूष्यं संपर्यतः ५ [१६] तद् वं चुक्थस्यं वर्हणे न्द्रायोपस्तुणीपणिं। वियो न यस्योतयो वि यद रोईन्ति सुक्षितीः ē अविवृत् दक्षं <u>मि</u>त्रो नवीयान् प<u>पा</u>नो देवेन्यो वस्यो अचैत्। सस्वान् त्स्तीलामिधीतरीमि रुठ्या पायुरमवृत् सर्लिम्य. v क्तर्स्य पुषि बेधा अपायि श्रिये मनांसि देवासी अकन् । दुर्धा<u>नो</u> नाम महो बचो<u>मि</u> र्वपूर्द्धशये बेन्यो ज्यावः c युमर्तम् दक्षे धेद्यस्मे सेधा जनीनां पूर्वीररोतीः । वर्षीयो वर्षः क्रुणुष्टि शर्षीमि र्धनस्य सातावस्मा अधिद्वि Q इन्द्र तुम्युमिन्मेघवस्त्रभूम वय वात्रे हरिवो मा वि वेनः। निकंगुपिर्देष्टरो मर्त्युचा किमुद्ग रेघ्नुचोर्चन त्वाहुः १० [१७] मा जस्वने वृषभ नो ररीया मा ते रेवतंः सुक्ये रिवाम। पूर्वीष्टं इन्द्र निष्यि<u>धो</u> जनेषु <u>जहासुंखी</u>न् प्र वृहापृंणतः ११ उनुम्राणीव स्तुनयंग्नि<u>यतीं न्द्रो राधा</u>स्यश्न्यां<u>नि</u> गब्यां । त्वर्मिस पुद्दिवः कारुधीया मा त्वीवामान आ र्वमन् मुघोने १२ अर्थ्वर्षे वीरु प्र मुहे सुताना मिन्त्रीय भरु स हास्यु राजा । यः पुर्व्यामिड्त नूतंनामि गुंभिर्वाष्ट्रधे गृंणुतामुपीणाम् १३ अस्य मर्दे पुरु वर्षीसि विद्वा निन्द्रों वुत्राण्यंपती जेघान तमु म होंपि मधुमन्तमस्मै सोमं श्रीरायं शिपिणे पित्रंध्ये 88 णतां सुतमिन्द्रों अस्तु सोम् हन्तां वृत्र वर्त्रेण मन्द<u>सा</u>नः । गन्तां पद्मं पंतवतंश्चिवच्छा वसंधीनामंविता कारुधांयाः १५ [१८] इदं त्यत् पार्त्रमिन्द्वपान् मिन्द्रस्य प्रियमुमूर्तमपायि । मत्मद् यथां सीमनसायं देव व्यार्भिमद् द्वेषां युववुद् व्यहं: १६ पुना मन्द्रानो जुहि शूर शर्त्र आमिमर्जामि मधवञ्चमित्रान् । <u>अमिषेणाँ अन्यार्ध्वेदिशानान्</u> पर्राच इन्द्र प्र मृणा जुही चे १७ आसु प्मा णो मघवन्निन्द्र पु त्स्व रंस्मम्य महि वरिव स्म कं. । अर्पो तोकस्य तनंयस्य जेव इन्द्रं सूरीन क्रंणुहि स्मा नी अर्धम् 86 (340)

| ब्रामेशः। संदेशः पंतरः] [१६६]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |             |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---|
| भा क्या होती दुर्भनो इत्यान्य वृक्तपाती दुर्गरास्त्रभोऽत्याः।<br>अस्यान्यात्री कृषेत्रो दश्यती दृष्ट्यो स्वतंत्र प्रदुर्भो वास्त्र<br>भा तं कुरूर दुष्ट्यो होर्मनस्य हिन्द्यो स्टेस्त्रो स्थेतः।<br>इत्यू प्रतृत्ते कृषेतिः दृष्टात्री कृष्ये स्टिन्त कृष्यान् स्टेमेस्                                                                                        | ₹          | s<br>- [13] |   |
| कृति ते पुत्र कृत्यान पुत्राच्या कृत्या विश्वचित्राय ।<br>कृत्यां कृत्युर्वित्रम्य सीयायः कृत्याः सिन्युर्वेत्रम्य ।<br>अर्थ कृत्यां कृत्युर्वेत्रम्य सीयायः स्त्राप्त्रः स्त्राप्त्रेत्रम्य स्त्राप्त्रः ।<br>अर्थ कृत्यः सर्वेत्राः स्त्राप्तिस्यः स्त्रीयः पुत्राम् प्रतिस्तरस्यस्य ।                                                                       | ę          |             |   |
| अयं स्वयम् <u>त्रित्तपूर्वज्ञाने मृत्युर्ध्याक्</u> ष्मिक्य क्षणाः<br>भुवमञ्ज्ञानेकृत्यः मृत्यमित्त्यं सर्वे अवश्वास्त्रकोतित्तः ।<br>सर्वे सिचानं द्वित्त राज्येतं सिनोत्तं स्थितं स्थितं स्थानस्य                                                                                                                                                            | <b>?</b> ! |             |   |
| अपं धालां शिक्षी वि स्वेताच पुर्व स्पेत्रकृतक् त्रावपैरिस्य ।<br>अपं गोतु क्षाच्यां प्रवक्ताः वोत्ये दायाः दर्शस्त्रकृत्वेस्<br>(४९.)                                                                                                                                                                                                                          | ₹1         | ( e ] (     | • |
| ११ इंतुर्वेदिकत्वः। स्त्रुपः ११ ११ पुरुवाद्यः। यात्रशीः १९ वर्षः<br>११ वर्गनिवृतः ११ वर्षुचुर्                                                                                                                                                                                                                                                                 | il q       | T.          |   |
| व मार्नव्य प्यस्तः सुनीति वृष्ट्यं यद्वे । हण्यः स स्र प्राः स मार्न्य<br>स्रतिक प्रित् वर्धा वर्षे प्रस्तुस्त्रे प्रित्येतः । । हण्ये नेत्रेत्रे कृत्येत्रं ।<br>स्रतिप्त प्रत्येत्रः प्रश्चित वर्षास्त्रः । त्यावं व्यस्त्रः अत्रयो<br>स्वस्त्रेत्रेत्र वृष्ट्या स्रतिम् प्रस्तेत्रेत्रं । कृतेत्रेत्रं वर्षाः वर्षाः                                        | 2 R R R R  | [91]        |   |
| नमुद्रीयक्षि क्षिपं कृष्योग्यंत्रभावित्यं । वृत्तिः गुर्वारं वस्त्रवे<br>कृतायं वद्यायातं अपितिः वस्त्रपत्तित्वं । यो न द्रोत्तरं वृत्ते<br>वस्त्र विश्वाति क्षयोगे जुनुर्वयंति विश्वायः । श्रीत्ययः वृत्त्यायाः<br>विकृत्यायात्रि विश्वति अर्थानं तस्योगे । वृत्त्व वायाः वस्त्रव्याः<br>वर्त्ते त्या क्षण्यं सोत्रयाः कृत्ते वायायां यो । अर्थविति व्यवस्थाः |            | [११]        |   |
| क्ष्मुं म्हाच्य प्रथमित् यो वर्षभूषं हिने वर्ण। इन्युः व चूंडी इर्पव्                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ŧŧ         | (           | ٧ |

त्वामिद्धि हवामहे <u>सा</u>ता वार्जस्य <u>का</u>रवेः । त्वां बुत्रेप्बिन्द्व सर्त्या<u>र्</u>दि नरुःस्त्वां का<u>प्टा</u>स्वर्धतः

```
। त्वर्या जेष्म हित धर्नम्
<u>धीमिरवेंद्भिर्स्वतो</u> वाजौँ इन्द्र श्रुवाय्यान्
                                                                           १२
अमूर वीर गिर्वणो महाँ इंन्ड धर्ने हिते

    मरें वितन्तसार्यः

                                                                           83
                                               । तयां नो हिनुही रथंम्
या तं ऊतिरंमित्रहन् मुसूर्जवस्तुमासंति
                                                                           १४
स रथेन रथीर्तमो ऽस्माकेनामियुग्वेना
                                               । जेषिं जिष्णो हित धर्नम् १५ [२३]
य एक इत् तमुं घ्टुहि कृष्ट्रीना विचर्षाणि
                                                । पर्तिर्जुज्ञे वृपंकतुः
                                                                            १६
                                                । सत्व नं इन्द्र मूळय
यो गुणतामिदासिया ऽऽपिकृती शिवः ससा
                                                                            १७
                                                । सासहीष्ठा अमि स्पृषेः
धिष्य वर्षे गर्मस्त्यो रक्षोहत्यांय वास्रवः
                                                                            १८
                                                । ब्रह्मवाहस्तम हुवे
पुनं रंयीणां युजं सस्तायं कीरिचोर्दनम्
                                                                            १९
स हि विश्वानि पार्थिवाँ एको वसंनि पत्पति
                                                । गिर्वणस्तमो अधिगुः
                                                                            २० [२४]
 स नों नियुद्धिरा पूंण काम वार्जेभिराश्विभिः
                                                । गोमंद्भिर्गोपते धूषत्
                                                                            २१
 तद् वो गाय सुते सर्चा पुरुद्दृताय सत्वेन
                                                । श यद् गवे न शाकिने
                                                                           २२
                                                । यत् <u>सीमुप</u> भवद् गिरीः
 न <u>या</u> वसुर्नि यमते दानं वार्जस्य गोर्मतः
                                                                            २३
                                                । शचीमिर्प नो वस्त
 कुवित्संस्य प्र हि वुज गोर्मन्त व्स्युहा गर्मत्
                                                                            28
                                                । इन्द्रं युत्स न <u>मा</u>तरंः
 इमा छ त्वा शतकतो असि म णोनुवृगिरेः
                                                                            २५ [२५]
 कुणाशं सुस्य तव गौरंसि वीर गब्युते
                                                । अश्वीं अश्वायते मंव
                                                                            २६
  स मन्दरवा द्वान्धंसी रार्धसे तन्दां महे
                                                । न स्तोतार निवे करः
                                                                            २७
  इमा उंत्वा सुतेसुते नक्षन्ते गिर्वणो गिरं
                                                । वुत्स गावो न धेनवीः
                                                                            २८
     <u>पुरु</u>तमं पु<u>र</u>ुणां स्तोनुणां विवाचि
                                                । वाजेमिर्वाजयताम
                                                                            २९
  <u>अस्माकंमिन्द्र मृतु ते स्तीमो वाहिष्टो</u> अन्तंमः। <u>अ</u>स्मान् <u>रा</u>ये मुहे हिंनु
                                                                           ३०
      अधि नृषुः पं<u>णी</u>ना वर्षिष्ठे मूर्घन्नस्थात्
                                                 । बुरः कक्षो न गाइन्यः
                                                                            ३१
  यस्यं बायोरिव द्ववद् मुद्रा गुतिः संहुम्रिणीं
                                                 । सुद्यो वानाय मंहते
                                                                            ३२
      तत् सु नो विश्वें अर्थ आ सदां ग्रुणन्ति कारवेः । मृतु सहस्रदार्तम
                                                                          सूरिं संहस्यसातंमम्
                                                                            ३३ [२६] (४३६)
                                             (84)
                १४ श्रुयांहर्स्वत्यः । इन्द्रः । प्रगायः ( =विषमा बृहती, समा सतोबृहती )
```

(830)

8

| बालेंदा। श्रव है तक कु एक एक ] [१६८]                                                                                                                                      | [#46.00       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| स को मेथिक बजाइका इच्युचा अवः कोन्तुमे विदेशः।<br>स्थानके इच्येनिकः संविदः सुच्या वार्त्रा व त्रिन्तुनं                                                                   | *             |
| यः संस्कृतः विश्वरंति पित्तं ते पूर्वते प्रयम् ।<br>वर्षकृत्यन्तः सुर्वितृत्वा करवेतुः अयो समस्यः तो दुवे<br>वार्यते करवेत् वृत्तवेते सुन्युत्ताः कृषी श्रीकृतः कंपीयमः । | •             |
| अध्यार्क गोष्यक्षिया संशासने अनुसम्बद्ध सूर्ये                                                                                                                            | ٧             |
| इन्ह्र ज्येष्ट नु सा मेर्र् सोनिय्हें एड्डी सर्यः ।<br>वेन्रेने चित्र वडाइस्त्र रेएंडी स्टीने एसिए थाः                                                                    | الا•] ب       |
| लामुकारके चर्चक्रीयम् । एअन् पुेषेत्रं हुन्ते ।<br>विकास सुन्ते विक्षय विकृत्य वेत्रो । असिकान् स्मृत्यांत्र हुन्ति                                                       | •             |
| वर्षिण माहेनियों कोजा मुख्ये व कृष्यतुं।<br>वर हा यजे बिम्हीयो युक्तमा और हामा विज्योंने गेरियो                                                                           | v             |
| यह यो दुस्सी अंशवस दुस्ताला जन्ने परा पूरी सरन्त कुरार्यस् ।<br>अस्तान्त्रं तह (रिमिष्टं के पूरासी अभिनांत् कृत्य प्रकेशे                                                 | ć             |
| दर्ज जिवारी सर्च विश्वकेण स्वतिस्थार ।<br>कृषिपंच्छ अपर्वज्यस्य स्था च प्राचर्ण निर्देशक्याः<br>वे संस्कृता सर्वाता सर्वातानुमु पनिप्रकृतिः प्रस्तृता ।                   | •             |
| मर्च स्ता जो समग्रिम्स निर्मण फाणुरा अन्त्रको सम                                                                                                                          | t [%≤]        |
| अर्थ स्था को पूर्व अर्थ-पर्व आयर्थना पुणि ।<br>यपुर्वास्त्रि पुण्यप्ति पुण्यप्ति । गुण्यप्ति स्वर्मुस्ताः                                                                 | 11            |
| वह सूर्यवस्तुच्यां विरुद्धाः <u>ति</u> त्य सर्वे वितृत्याम् ।<br>जयं सम्र वच्या तुन् <u>तेत्रं</u> क्ली च <u>प्रवित्तः पुत्रस्य हे</u> न्द्रः                             | 12            |
| चरित्र कों अर्थन रहोत्यकि म्याउमे ।<br>इत्तुके अर्थनि इतिने उचि रहेची वेद कास्मुतः<br>किम्मूरिय क्युज ज्ञामुका पुछी यहि इतिसम्बद्ध व्यक्ति ।                              | 11            |
| आ वे बच्चे न वर्षुक्रपार्थिय गुन्नीय बाह्येभीर्व                                                                                                                          | \$8 [62] (ms) |

### (89)

२१ गर्गो भारहाजः। इन्द्रः, १-५ सामः, २० देव-भूमि-वृहस्पतीन्द्रा . २१-२५ सार्श्वयः प्रस्तोक ( दानस्तुतिः ), १६-१८ रयः, २९-३० तुतुमिः, ३१ तुतुमीन्त्री । त्रिष्टुप् , १९ पृद्यती, २३ वानुष्टुप्, २४ गायत्री, २५ द्विपदा त्रिष्टुप्, २७ जगती ।

स्वादुष्किलाय मर्चुमाँ उताय तीवः किलाय रसंवाँ उतायम् । उतो न्वर्षस्य पीपवांसमिन्दं न कश्चन सहत आहवेपु 8 <u>अ</u>य स<u>्वाद्रि</u>ह मार्देष्ठ आसु यस्येन्द्री <u>वृज</u>्ञहत्ये <u>म</u>मार्द । पुरुणि यद्भ्योता शम्बरस्य वि नेषति नर्व च वृद्धोर्ट हन् २ अय पद्धवीरिमिमीत धीरो न याम्यो मुर्वनं कच्चनारे 3 अय स यो विरमाणी पृथिन्या वर्ष्माणी विवो अर्फुणोवय सः <u>अ</u>यं पीयूर्यं तिसूर्यं प्रवत्स सोमी दाधारोर्व नित्तरिक्षम् ¥ अयं विव्विच्चहर्शीक्रमणीः शुक्रसंदानामुपसामनीके । अय मुहान् मेहता स्कम्पीन नोद् धार्मस्तभाद् वृष्ट्यो मुरुत्वीन् ५ [३०] धुपत् पिव <u>कल्ञो</u> सोमेमिन्द्र वृञ्चहा र्श्चर समुरे वर्सुनाम् । माध्यविने सर्वन आ वृपस्व रिपस्थानी रिपमस्मासु धेहि Ę इन्द्र प्र णीः पुरस्तिवे पश्य प्र मी नय प्रतुरं वस्यो अच्छे। मवा सूपारो अतिपार्यो नो भवा सुनीतिहत वामनीतिः ی बुरु नी लोकमन् नेषि विद्वान् त्स्वेर्वुज्ज्योतिरमयं स्वस्ति । ऋष्वा ते इन्द्र स्थविरस्य बाह्र उर्प स्थेयाम शरुणा बृहन्तां 6 वरिष्ठे न इन्द्र वुन्धुरे धा वर्ह्यिष्ठयोः शताबुद्धश्र्वेयोरा । इपुमा वेश्वीषां वर्षिष्ट्रा मा नेस्तारीन्मचषुन् राये। अर्थः इन्द्रं मुळ मद्यं जीवातुंमिच्छ चोद्य धियमयेसो न धारोम् । यत् कि चाह त्वापुरिद वदामि तज्जुपस्य कृषि मा देवर्यन्तम्

ञ्चातार्मिन्द्रमधितार्मिन्द्र हवेहवे सुहष् शुर्मिन्द्रम् । द्वर्यामि शक्तं पुरस्तिमन्द्रं स्वस्ति नी मुघवां धात्विन्द्रः इन्द्रेः सुत्रामा स्वर्षे अवीमिः समूळीको मेवतु विश्ववेदाः। बार्थतां द्वेषो अर्थय कृणोतु सुवीर्यस्य पर्तयः स्याम

88 १२

१० [३१]

| भागोत्। सन्त सः सन्तः] [Hc]                                                                                                                                                       | (show ends             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| स स्वं बॉमिक बजहारा पृष्टुचा अहः सर्वामो अधिकः।<br>मानन्यं पूर्वमिन्द्र सं विरः सन्ना वार्त्र म जिन्दुर्व                                                                         | ₹                      |
| का संबद्धा विचेनि किन्ने ते हुँग्यो उपयः।<br>सर्वप्रदुष्क कृषितृम्य करकी । मर्चा तकर्त सो पूर्व                                                                                   | 1                      |
| वापी क्यान् सुप्रेनं प्रमुख वृथे ग्रीया वेशीया ।<br>अस्मार्व वोष्ट्रिया क्याप्रेन अनुसुन्द सर्वे                                                                                  | ¥                      |
| इन्ह ज्येष्य मुजा मेर्. कोलिया प्रति क्या ।<br>वेडेने विंव वज्रापत रेपीती जोने सुन्नित मा                                                                                         | 4 [60]                 |
| लानुसमर्थेत वर्शनीयम् । राजेत् पूरेषुं हुन्ये ।<br>मिन्ता सुन्तां विषुपा विस्तृता संतो । अनिमान् सुन्दांत् कृषि                                                                   | •                      |
| परिन्तु बाह्यीच्याँ जोजो हुम्ब च बृदिर्युः।<br>यह शु कर्न क्रिनुस्य बुद्धमा मर्ग प्रकारिन्यांचे र्योष्ट्यां<br>यह स्रोहरी प्रकार बुद्धमा जो प्रदापी करण कृष्णीयः।                 | v                      |
| स्त्रान्ते तर् स्तिम् व कृतम् अस्तिनंत् पृत्तु दुवने                                                                                                                              | c                      |
| इन्हें क्रियर्ट्स प्रत्यं क्षित्रकेन स्वस्त्रिक्यः ।<br>प्रत्येपेक त्रवर्गकाण्ड क्यां च प्राचनं त्रियुर्वेगकः<br>चे संस्कृतः कर्मुद्धाः सर्वेशकृत्यः चीनेत्रवर्णिः क्षम्युद्धाः । | 3                      |
| य राज्या करता कहुवानुद्व प्रस्तुवान हर्ण्या स्थ                                                                                                                                   | १ <b>[%≼</b> ]         |
| कर्ष स्वा को कृषे प्रयोग्नाम् शुरुवन्ता पूर्वि ।<br>स्वत्यारिक कर्षान्त प्रतिको भिष्यविकासमूर्यम्य                                                                                | 11                     |
| रण सूर्यतन्तुर्भा विकन्तुते हिना सर्व वितृत्यास् ।<br>अर्थ स्त्र प्रचार <u>तन्तुर्थे</u> इते च कृषि-पृथियं पुतन्तु हेर्यः                                                         | 14                     |
| वरिष्यु कर्ने समेतः रहोत्रपति स्याप्तते ।<br>कुकुते अध्यति दुनिने पुरिः रहेत्रौ इंद धवरपुरः<br>वित्रौदिर कुल जानुषा दुतो सन् दुनिक्षस्य व्यत्नि ।                                 | tt                     |
| क्षान्युर्व क्यूच नामुचा <u>त्रुता चन्त्रु क्षुत्त्र</u> ान्यु च्यान ।<br>ना वे वंद्रे न वर्षेत्रस्थानिति गु <u>र्म</u> ाना <u>प्रक्</u> रोतिर्वे                                 | \$8 [ <i>44</i> ] (24) |

| इन्द्रंस्य बच्चो <u>मुरुता</u> मनीक <i>् <u>मि</u>त्रस्य ग<u>र्मो</u> वर्रुणस्य नामिः।</i>                                                                        |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| सेमां नी हृष्यवृत्तिं जु <u>वा</u> णो देवं रथ प्रतिं हृष्या गुमाय                                                                                                 | २८                                              |
| उपं श्वासय पृथिवीमृत द्यां पुं <u>र</u> ुत्रा ते मनुतां विष्ठितं जर्मत् ।                                                                                         |                                                 |
| स दुन्दुचे मुजूरिन्द्रेण देवे र्पूराद दवीयो अप सेध सर्नून                                                                                                         | २९                                              |
| आ कंन्त्य बळुमोजी न आ धा निः प्टेनिहि दुरिता बार्धमान ।                                                                                                           |                                                 |
| अप प्रोध वुन्दुमे वुच्छुनो <u>इ</u> त   इन् <del>ट्रोस्य</del> मुस्टिरसि <u>वी</u> ळपेस्व                                                                         | ३०                                              |
| आमूर्रेज प्रत्यावर्तियुमाः केतुमव् वुन्तुमिर्धीववीति ।                                                                                                            |                                                 |
| समर्श्वपर्णाध्वरेन्ति नो नरो े ऽस्मार्फमिन्द्र रुथिनी जयन्तु                                                                                                      | ३१ [३५] (४८१)                                   |
|                                                                                                                                                                   |                                                 |
| [अप्रमोऽच्याय ॥८॥ य० १-३२ ] ( ४८ )                                                                                                                                |                                                 |
| २२ द्ययुर्वार्षस्पत्यः (त्रुणवाणिः)। १-१०अक्षिः, ११-१५,२०-२१मदत (१३-१५ लिंगोन                                                                                     | का वा), १६–१९ प्षा,                             |
| १२ चापामूमी वा पुसिर्या। मगाथा= (१, श्रृवतीः २, श्रसतीपृहतीः प्रवृहती, ६ महासत                                                                                    | रियुद्दतीः अमदामृह्यती,                         |
| ८ महासतीनृष्ठती, ९ पृष्ठती, १० सतीपृष्ठती, ११ कफुप्, १९ सतीपृष्ठती), १३ पुरर्जा<br>अतिजगती, १६ ककुप्, १७ सतीपृष्ठती, १८ पुरदाणिक, १९-२० वृष्टती, २१ महापृष्ठती यव | ग्गर्क, रह वृह्वता, रूप<br>(मध्या, रेरेअनप्रक । |
| युज्ञार्यज्ञा वो अग्रयें गिरागिरा च दक्षेते । पर्य व्यम्ममृतं जातवेषस प्रिय [                                                                                     |                                                 |
| क्रुजी नपति स हिनायमस्मयु वीशीम हृष्यवीतये।                                                                                                                       | क्ष्य व शास्त्रम् (                             |
| मुत्रद् वाजेष्वतिता मुर्वद् वृष द्वत द्याता तनूनाम्                                                                                                               | २                                               |
| थुपा एप्रि अजरी महान् विमास्यर्षिपा ।                                                                                                                             | `                                               |
| अर्जसेण <u>शो</u> चि <u>षा</u> शोद्यंच्छुचे सुर्गृति <u>मि</u> सु वीदिहि                                                                                          | <b>3</b>                                        |
| महो वेवान् यर् <u>जासि</u> यक्ष्यानुपक् तव कत्वोत वसना ।                                                                                                          | •                                               |
| <u>ञ्चर्वार्चः सीं कृणुग्</u> यमेऽव <u>सि</u> रास्य वा <u>ञ</u> ोत वस्व                                                                                           | ×                                               |
| यमा <u>षो</u> अर्द् <u>रयो</u> व <u>ना</u> गर्भमृतस्य पिप्रति ।                                                                                                   | •                                               |
| सहं <u>सा</u> यो म <u>थि</u> तो जार्यते नृभिः <u>पृथि</u> ष्या अधि सानंवि                                                                                         | ५ [१]                                           |
| आ य' पुणी <u>मानुना</u> रोर्ष्सी डुमे धूमेन धावते विश्वि ।                                                                                                        | , r,1                                           |
| जा प <u>्राचा कातृक्ता सम्बाद्य प्रमुख पायत सूचित ।</u><br><u>ति</u> रस्तमी वृ <u>ष्टमा</u> ऊम् <u>यां</u> स्वा स्यावास्वं <u>र</u> ुपो हुपा                      | Je                                              |
| ार्याता पर्वा अञ्चला स्त्रानात्वरण दूषा वर्षाया अञ्चला वृक्षा<br>वृष्ठद्भिरग्ने अर्विमिः शुक्रेण देव शोचियां।                                                     | ા પ                                             |
| दुराध्यक्ष <u>जात्यामः गुक्रमण प्य ग्रा</u> प्या ।<br>मुख्यांने समि <u>ष्</u> रानो येषिष्ठ्य रेवन्नं शुक्र दीविहि सुमत् पांचक दीविहि                              |                                                 |
| विश्वांसा पृह्वति <u>वि</u> शाम <u>सि</u> त्वमंग्ने मानुंषीणाम् ।                                                                                                 | v                                               |
| शत पूर्मिर्यविष्ठ पाहाईमः समेखार्र शत हिमां स्तोतृम्यो ये च वर                                                                                                    | le -                                            |
| 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                                                                                                                           | शत ८ (४८९)                                      |

| स्रोतेता स्राप्त प्र. सः प ११] [१००]                                                                                                                                                                  | [#46 man H  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| तस्य वर्ष शृंकति पुरिवृद्याऽ <sup>च्या</sup> रि <u>त</u> ्रवे तीयनुवे स्यात्र ।<br>स सुवान्य स्य <u>ती</u> इस्त्री <u>अ</u> स्त्रे <u>अस्त्रा</u> स्त्रित                                             | <b>₹</b> \$ |
| अनु त्वे ईन्यू कुरतो नीमिंग निष्ठी बद्धानि नियुत्ती वदस्त ।<br>पुरुष व एकः वर्षमा पुरुषकु को मा बीजिन् पुरन्ते वसिर्मृत्                                                                              | ξ¥          |
| व हैं प्रत्युत् कः पूंजाति को कंपने व्यवसम्बन्धनां शिष्यक्षाचेत् ।<br>यार्गनिक पुर्वापुरुक्ताने कृत्येति पूर्ववर्ति सर्वितिः                                                                          | [88] r5     |
| सूर्ये द्वीर प्रस्तुवे <u>स्थान स्थानने स्थानित्रेत्रीकर्ततः</u> ।<br><u>प्रभावत्र्व</u> ीस्थानेत्र्यं स्थाने स्थानेत्रेत्रेत्रेत्रेत्रेत्रेत्रेत्रेत्रेत्र                                           | 14          |
| पत्र पूर्वेच हुक्क पूंजकि हिन्तुँचना अपेर्धमिरति ।<br>अन्तुमूर्यातकपुनानः पूर्विरिया सर्वाद्यत्रेरीति                                                                                                 | ţu          |
| कुर्यस्य वर्तिकारो वसूनः अर्थस्य कुर्य वृद्धिकार्यकारः ।<br>वन्त्री <u>स</u> ्वरामित कुरुकार्य वस्त्री सुकार हरित्य हरितः प्रता वर्त                                                                  | ţ≪          |
| हुजानो इरिया रखे   सृष्टि स्वयदेश राज्यति ।<br>को चित्रवास्त्र विकृता पत्ने आसत   द्वतानीनेतु वृतिर्                                                                                                  | 75          |
| असम्पूरि क्षेत्रवानेन हेना अर्थी क्रुडी मूर्विशृह्यामूर्य।<br>इत्तेपते व विकित्ता वर्षियाः दित्या क्षेत्रे विकित्त हेन्द्र सम्बन्ध                                                                    | ર વિચો      |
| विवेदिन तुरसींपुन्यवर्षः कृष्णा व्यवेद्वस्य सर्वती याः ।<br>अवेद्र द्वारा दुवसे केद्वकर्ताः वस्त्रे दुर्वितं सर्वते व                                                                                 | ११          |
| मुन्तीक राष्ट्र पर्यक्तत स्ट्रः व्या बोर्स्पीर्वर्स प्रक्रिकंड्यतः ।<br>दिवीसप्रकृतिकित्यत्। एकः साम्युवं वयु कर्यक्रमीयः<br>प्रसम्बन्ध् वस्तु बोर्मुम् वयु वस्ताविमीयसः ।                            | **          |
| रसी बिरण्यक्तिकान् विस्तिताल्यानिस्<br>रसी बिरणक्तिकान् विस्तिताल्यानिस्                                                                                                                              | **          |
| र्ष जान् वर्षिकाः कृतं वा अर्थतंत्वः । ऋतुवा क्रव्येत्रस                                                                                                                                              | 44          |
| महि एवं <del>दिन्दर्भनुं दर्वासम्</del> कु <del>र्यामान् लाञ्चन्ने कुर्न्यस्</del>                                                                                                                    | 64 [6A]     |
| कर्मको <u>प्रीहंबो</u> हि भूगा <u>अ</u> स्त्वलंबा क्रार्टमा <b>स्ट्रा</b> र्ट ।<br>मोक्षिः कर्मको जिल्लेका अस्तुका है जन्मु केर्बान<br>पुनर्वृत्तिम्याः कर्मेनु कर्मुतं स्कूलकीन्या वर्षासूत्रं इसी । | **          |
| <u>अ</u> पायोज्यात् की गोतिपक्षा किश्चेष्य वर्ष हिन्ता स्थ वस                                                                                                                                         | çu (ped     |

शिक्षेद्धः। स० ६, स्० ४७, स० २४

इन्द्रेस्य वज्रो मुरुतामनीक, मित्रस्य गर्मी वर्रणस्य नाभिः। सेमां नो बुब्धवृतिं जुलाणो देवं रथु प्रति कृव्या ग्रेमाय २८ उपं म्वासय पृथिवीमृत द्यां पुंठुत्रा ते मनुतां विष्ठितं जर्मत् । स बुन्द्रभे सुजूरिन्द्रेण देवे वृताव् वृतीयो अप सेध शर्चून् २९ आ क्रेन्च्य बहुमोजी न आ धा निः प्टेनिहि दुरिता वार्थमानः। अर्प प्रोध वृन्तुमे वृन्युना इत इन्द्रस्य मुन्टिरंसि वीळपेस्व 30 आमूर्रेज यत्यार्वतिष्याः केतुमक् धुन्द्मिषीववीति । समर्श्वपणीश्चरंन्ति नो नरो ऽस्माक्षमिन्त्र रुथिनौ जयन्त ३१ (३५) (४४१) (86) [अप्रमोऽष्यायः ॥८॥ व० १-३२ ] २२ दायुर्वार्षस्यस्यः (सुणवाणिः)। १-१०मभिः। ११-१५,२०-२१मदत (१३-१५ लिगोक्ता वा), १६-१९ वृद्धः २२ द्यापामूमी वा प्रसिर्वा । प्रगाथा= (१, ३नुदतीः २, ४सतीनृहतीः ५नृहती, ६ महासतीमृहतीः अमहापृहतीः ८ महासतीपृहती, ९ पृहती, १० सतीपृहती, ११ ककुप्, १२ सतीपृहती), १३ पुरविणक्, १४ मृहती, १५ अतिज्ञाती, १६ ककुप्, १७ सतीपृहती, १८ पुरविणक्, १९-२० युहती, २१ महामृहती ययमध्या, २२ अनुष्प्। युज्ञायंज्ञा वो अग्रयं शिरागिरा च दर्शते । पर्य व्यमुगृतं जातवेदस प्रिय मित्र न शंसिपम् १ कुर्जी नपति स हिनायर्मसमुयु वीशीम हन्यवीतये। मुजुद वाजेष्विता मुर्वद वृध जुत बाता तुनूनीम् 7 युपा स्री अजरी महान् विमास्यर्पिपा । अर्जन्नेण <u>कोचिषा</u> कोह्यच्छुचे सुगीति<u>मिः</u> सु वीदिहि 3 मुहो वेवान् यर्<u>जसि</u> यक्ष्यनिपक् तबु कत्वोत वसर्ता । अर्वार्चः सीं क्रणुग्राग्नेऽयसे रास्य वाजात वस्व यमापो अर्त्रयो वना गर्भमृतस्य पिप्रति । सहसा यो मंथितो जायंते नृभिः पृथिब्या अधि सानंवि ५ [१]

आ यः पृत्री मानुना रोव्सी डुमे धूमेन धावते दिवि। तिरस्तमी वृह्य अर्म्यास्या स्यावास्यंहुवी वृषा स्यावा अंहुपो वृषा ६ बृहद्भिरमे अर्चिमिः शुक्रण देव शोविषा। मुख्यांजे समिशानो यविष्ठय रेवक्ष शुक्त वीविहि युमत पावक वीविहि

विश्वांसां गृहपंति खिशामंसि त्वमेमे मानुंपीणाम् । शत पूर्मियंविष्ठ पाह्यहंसः समेन्द्रारं शत हिमां

(803)

स्तोतम्यो ये च वर्षति ८

| सम्पेक्षाकः इति स्था                                                                                                                                         | [4    | • •   | •    | ы      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|--------|
| स्यं मंदिश्रक दुरुपा बह्रो राषाति बोहर ।                                                                                                                     |       |       |      |        |
| अस्य ग्रापलकारी रूचीर्पक्षे क्षित् <u>गा</u> चे तुचे तु ते:                                                                                                  |       | •     |      |        |
| परि ताक तर्वय प्रतिम्ह मर्ग्भियपुरुषिः ।                                                                                                                     |       | _     | r=1  |        |
| असे क्यों हि किया पुरोधि मां अकाति हरीकि व                                                                                                                   |       | ŧ     | U    |        |
| भा संकायः सङ्ग्रंदा <u>चेतु</u> र्वजन् <u>यस्य कर्तना</u> वर्षः । सुजन्यस्य सर्वस्य                                                                          |       | **    |      |        |
| पा शर्बात मार्केश अर्थेत अर्थेत वर्षा स्थापन वर्षा स्थापन वर्षा स्थापन वर्षा स्थापन वर्षा स्थापन वर्षा स्थापन                                                | gj 4  | ışli. | Ţ    | 181    |
| भारतेनाम्बर्धं सम्बद्धं विद्या । धेर्म क्षे विश्ववतिक्रणानि क विद्यार्थनाम्                                                                                  |       | **    |      |        |
| ते वृक्षम् न सुक्रते । वर्षभ्यसिव आयिनंद । अर्थमञ्जे न मुन्ते सुप्रमोजसे                                                                                     | रिप   | रश्च  | 丣    | in ( a |
| लुपं सर्वा म मार्चर तेषिणा वर्धनुपाण पुत्रज्ञ से पर्धा सता ।                                                                                                 |       |       |      |        |
| से सक्सा कारियमंत्रिन्य औं आविशृंत्वा वर्ध करत सुवते हो व                                                                                                    | į sv  | וניי  | 141  |        |
| का मां पुत्रकृषं इद असिंतुं यु तं अधिकृषे जांघूणे । ज्रवा अवीं ।                                                                                             | 1011  | 177   | . "  |        |
| मा कांक्रम्भी <u>रम</u> ुक् कृंग्ने ब <u>नस्यक्त</u> मर्दाम <u>्त</u> ीर्स्स मि नीर्मसः ।                                                                    |       |       |      |        |
| ब्रोत सुरो अहं प्रवा चम छीवा अनुवित वेः                                                                                                                      |       | bo    |      |        |
| वालिन तेऽक्रवांस्य मुक्तम् । व्यक्तिमस्य वृक्तम्यः सूर्यास्य वृक्तम                                                                                          |       | ₹€    | al w | a 25   |
| पुरो दि मर्थिपयि प्रजो देवेदन शिवा । सुनि कर्म पुत्रम् पूर्वनातु प्रस्ता ।<br>बानी बामस्य कृतन् पर्वेतिरस्य बुक्तो । देवस्य वा अस्तो अस्पर्य वे              | 44    |       |      |        |
| मुख्यित् वस्यं वर्ष्ट्रति यति यो वेदो नेति सूर्यः।                                                                                                           | -12   | ,,,   |      |        |
| भोने पानों विश्वे नामे पश्चित्र स्थाने बालो मनी जोता बालो स्थ                                                                                                | t     | 25    |      | - 6.1  |
| शक्त प्रार्थनात सकत मिन्द्रमान्त्र। प्रस्ता केन मकत विकास करे                                                                                                | के पर | -     | ने १ | 6[A]   |
| ( <b>15</b> )                                                                                                                                                |       |       |      | (***)  |
| रे क्रिक्स प्रत्याम सिमे देश विद्वप् रे प्रकर                                                                                                                | 11    |       |      |        |
| स्तुवे कमें भूदतं अर्थसीयि पूर्विमित्रकेचा सुम्बुक्ततो ।                                                                                                     |       |       |      |        |
| त था पंत्रकृत हा भूषमत् सुसजातो वर्षणो विको जारिः                                                                                                            |       | ŧ     |      |        |
| विक्रोवित्र (क्रोबाको प्राप्तक्रिक्युमार्ग्रेस पुंत्रपोतः ।<br>विक्र क्रिकु प्रवृत्त पुरुवार्ग्रि पुत्रपोत्रे वर्षायः                                        |       | •     |      |        |
| मुक्तः प्रश्नम् व्यवस्य भु <u>त्रम्यः । प्रश्नम्य कृतुन्तर</u> ्थः वनस्य<br><u>जन</u> ्यस्यं द्वमितम् विवेषे स्तृतिसम्या विद्विसे सूर्यं <del>कृत्या</del> । |       | `     |      |        |
| निपस्तुपं निक्रांनी प्रकृषे सम्बं कृते नेस्त श्रुष्टकाने                                                                                                     |       | •     | (    | 424)   |
| • • -                                                                                                                                                        |       |       |      |        |

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| व <u>वायु</u> मच्छा बृह्ती मं <u>नी</u> पा ब्रुह्व्यपि <u>वि</u> श्ववार रथुपाम ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                |
| <u>.चतद्यामा नियत पत्यमानः क्विः क</u> विमियक्षसि प्रयज्यो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ጸ                    |                |
| स मे वर्षुरछव्यवृश्विनोर्घो रथी विरुक्मान् मनंसा युजानः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                |
| येने नरा नासत्येषुयर्धः वार्तर्षाधस्तर्नपायः तमने च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ५ [५]                |                |
| पर्जन्यवाता धूपभा पृथिष्या पुरीपाणि जिन्वतुमर्प्यानि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                |
| सत्त्रंभुतः कवयो पस्तं गीभि जंगंतः स्थातुजंगुदा र्ह्मणुध्वम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ę                    |                |
| पार्वीरवी कुन्यो चित्रायः सरस्वती बीरपत्नी धियं धात ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,                    |                |
| ग्रामिरच्छित्र शरुण सुजार्या बुराध्ये गृण्ते शर्म यसत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | છ                    |                |
| पुथस्पयः परिपति वयस्या कामेन कृतो अभ्यानळकंम ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                |
| स नी रासच्युरुर्थ अन्त्रामा वियंधिय सीपधाति प्र पूपा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E                    |                |
| <u>प्रथम</u> भाजं युशसं वयोषां सुणाणि देव सुगर्मस्तिमुम्बेम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                |
| होती यक्षद् यज्ञत पुस्त्यांना मुझिस्त्वप्टीर सुहर्व विमावी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                    |                |
| मुदनस्य पितरं ग्रीमिंगुमी छुद्रं दियां वर्धयां छुद्रमुक्ती ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                    |                |
| बुहर्न्तं मुप्व <u>म</u> जरं सुपुन्न मूर्धग्युवेम क्विने <u>पि</u> तासः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १० [६                | ]              |
| and the same of th |                      |                |
| आ युवानः कवयो यज्ञिय <u>ासो</u> मर्रुतो <u>ग</u> न्त <u>र्गृण</u> तो वंरुस्याम् ।<br><u>अचित्र चिद्धि</u> जिन्वया द्रुधन्तं <u>इ</u> त्था नर्क्षन्तो नतो अङ्गिरुस्वत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                |
| <u>जाराज । पास्त्र । जन्यया पूर्वन्ता     इत्या गर्सन्ता नरा आङ्गरस्यत्</u><br>प्र <u>धीराय</u> प्र <u>तवसे तुराया     ऽजा यूथेर्च पशुरक्षिरस्तं</u> म् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ??                   |                |
| न <u>पाराज न त</u> पस तुरापा उजा पूचन पशुरा <u>क</u> ारस्तक्ष ।<br>स पिस्पृद्याति तुन्त्रिं श्रुतस <u>्य</u> स्त <u>ृमि</u> र्न नार्कं वचनस् <u>य</u> विर्षं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.0                  |                |
| स । पर्वशात तान्य जुतर्य स्त <u>ृति</u> न नाक य <u>चनस्य । वपः</u><br>यो रजींसि वि <u>म</u> ुमे पार्थिवा <u>ति</u> जिश्चिद् विष्णुर्मनेवे वा <u>धि</u> तार्य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १२                   |                |
| तस्य हे शर्मजुपदृद्यमनि सुया मेदेम तन् <u>नार</u> ्ड तन्। च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                |
| तस्य तुः शमशुर्युवनायः तुषा मद्भा तुम्या <u>न्यान्याः</u> तमा प<br>तन्नोऽहिर्बुद्दयो अन्निर्देके स्तत् पर्वतस्तत् सं <u>वि</u> ता चनो घात् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १३                   |                |
| तकाशिक्षुस्य जाकर्य साम प्रयासिक सामिता प्रमा यात् ।<br>तदोर्षधीमिर्दाम रातिपाचो भगः पुरंधिर्जिन्वतु श ग्राये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9                    |                |
| नू नी उपि रुध्यं चर्षिणुपा पुंचवीर मह ऋतस्य गोपाम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>\$8</i>           |                |
| क्षर्यं दाताजरं येन जनान् तस्युधो अदेवीरुमि च क्रमाम् विशा आदेवीरुभ्यर् श                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | i <del>alu</del> sul |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                |
| ( ५० ) [ पञ्चमे।ऽनुवाक<br>१५ श्रिजिभ्या मारद्वाजः। यिभ्ये देवाः। त्रिप्टूप् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ॥५॥स्०               | <b>५०</b> −५१] |
| हुवे वी वृयीमित्तिं नमीभि मूळीकाण वर्षण मिञ्चमिम ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                |
| अ <u>भ्य</u> िक्शर्म <u>र्म</u> धणं सुदोवं <u>चातृन्</u> वेवान् त्सं <u>विता</u> उ मगं च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9                    |                |
| manufacture of the conflict of the contract of | 3                    | (414)          |

| क्रोत्राक्तकस्य द्वा [१४१]                                                                                                                                                                                                  | [#ek mp.    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| पुरुवोतिकः वर्षे वस्तिन् सन्तापुरुवे द्वाद्यो देखि देवान् ।<br>पुरुवसित्रो व बेहुदार्थः सन्ताः सर्वन्तो वज्ञता व्यक्तिस्थाः                                                                                                 | *           |
| प्रत श्रांबापृत्तिकी सम्बन्धः प्रवृत्त र्यक्ती शाप्त्रं संपृत्ते ।<br>मुक्तकेत्वो वर्षिते पर्या हो अस्त्रे शर्वाप विवने अनेहर                                                                                               | 1           |
| आ जो बुद्धस्य कृतवाँ नमन्ता जुधा हुतानो बसुबोऽर्युप्पाः ।<br>कृत्रवर्मे महारे वो दितालाँ सुखे सुकतो अद्वाय बुवान्                                                                                                           | ¥           |
| क्षिम्पम् येषु छेनुसी मुजेूबी सिर्वेकि दूवा संन्यर्थयन्त्री।<br>शुक्ता हमें सब्दों पत्नी बाब सूनों रेजनो सब्दीन सर्वेक                                                                                                      | ۲ [4]       |
| भुति स्वं श्रीरं विविवसमुर्थे न्यू वार्मका अस्तिन्वर्थन ।                                                                                                                                                                   | •           |
| पपुनिस्तुत्र्यं पु स्तर्वती । एप्तर् वा <u>र्</u> यं वर्ष मुझे गूंधानः<br>सोसन्ययो मानुरीरपृष्टं । धर्म होवापु स्तर्वापु से येर ।<br>पूर्वं दि या श्वितमां <u>अनु</u> र्वम्मा विश्वयंत्व स् <u>य</u> नुर्वमक्षेत्र व्यनिकीः | •           |
| हुत सं च्या प्रदेश अञ्चलको विशेषयानिर्वेत्रको वर्षक्रकार ।<br>या अर्थे हुत्त्रको न प्रतिकं व्यूष्ट्री कृतिन वर्षीयि                                                                                                         | ٠           |
| पा इक्या द्वरता में भवन्य । जूपा हेती अस्तिकोन्छरे कृत्या ।<br>इक ले सूंब्र्य बहुद्यों ना जुपा। हेती अस्तिकोन्छरे कृत्या ।<br>स्वापुर्व हे समुभिद् गुजी। तर्व स्थाउमेद्रजंडा कृषीर्यः                                       | -           |
| प्रत त्यो हे सुराम रोजा । यह राज्यान प्रतिपृष्ट्याह विद्य ।<br>अर्जि व मुस्कानेती:प्रमुखं हुवैते का सुरितम्मीर्व                                                                                                            | t (N        |
| ते यो पुत्रो पुत्रतो वार्यकता शुक्ता मृत्र गृहको शुक्कोः ।<br>शुप्तरूपता प्रित्याः वार्यकता मोर्जाता अव्यो मृत्रती व देवाः                                                                                                  | ŧŧ          |
| ते में <u>इ</u> द्धः प्रतंत्रकी नुवार्थः <u>मी</u> स्मूर्यम्ने रिप्पृर्वसन् <u>ता</u> द्यः।<br>जन्मा वा <u>ने दे</u> न्सं विश्वतः प्रतंत्राकतं विष्यतार्थितं वः                                                             | 19          |
| पुन का वृत्य वंशित्य मान्न का अब मान्यवान वानु वर्ष्य ।<br>सर्वा वृत्रेष्टिमंत्रिया पुनस्ता व्यक्तियां प्रशित्त वृत्रेष्ट्र                                                                                                 | 12          |
| द्भव भोर्डिहेन्स्ये सुन्धान्तुन्न एक्स्यन् पूजिसे बंगुस्य ।<br>रिप्तं पूरा कंतुम्पर्य बुद्धानाः स्तृता कन्नां सनिस्नस्य जोकन्<br>कृता कर्यता नम् वस्यं पुरिक्तानुस्याना अन्तर्यकर्त्युक्तेः ।                               | ţv          |
| हा हुरान्ध रनुराज्येषा विन्यं स्थाना नुसारमधाः                                                                                                                                                                              | t= [t ]k=10 |

(48)

# १६ अजिभ्या भारदाजः । विम्ये देवाः । प्रिषुप्, १३-१५ उष्णिक्, १६ अनुपुप्।

| उद् त्यचक्षुमंहि <u>मित्रयो</u> राँ एति प्रिय वर्षणयोरदंग्धम् ।<br><u>क्त</u> तस्य शुर्चि वृ <u>र्श</u> तमनीक <u>ठ</u> कमो न दि्ष उदि <u>ता</u> व्ययोत्<br>वेद् यस्त्रीणि <u>वि</u> द्धान्येणां देवा <u>ना</u> जन्मे सनुतरा च विष्रः ।<br><u>क्</u> रजु मतीपु वृ <u>जि</u> ना च पर्या स्त्राम चेष्ट्रे सूरों <u>अ</u> र्य एवीन् | १<br>२           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| स्तुप र्र वो <u>मह ऋतस्य गोपा निर्विति मित्र</u> यर्षण स <u>ुजा</u> तान् ।<br><u>अर्यमण मगमदैन्धधीती नन्छो वोचे सधन्यः पावकान्</u><br>तिशादेतः सत्पेर्तिर्यन्थान् महो राज्ञे सुवसुनस्य वृत्तृन् ।                                                                                                                               | <b>ર</b>         |
| पूर्नः सु <u>श्</u> रचान् क्षर्यतो दिवो नृन्नोदित्यान् <u>पाम्यदिति दुवोपु</u><br><u>योद</u> ेप्यतः प्रथि <u>वि</u> मातुरधुन्गाग्ने भातर्वसवो मुळतो नः ।                                                                                                                                                                        | ጸ                |
| विश्वं आदित्या अदिते मुजोपां अस्मम्यु शर्मे बहुल वि र्यन्त                                                                                                                                                                                                                                                                      | ५ [११]           |
| मा <u>नो</u> वृक्तीय वृक्ष्ये समस्मा अचायते रीरधता यजवाः ।<br>पूर्व हि ष्टा रुथ्ये नस्तुनूना पूप दर्शस्य वर्चसो वभूव<br>मा वु एनी <u>अ</u> न्यक्रीत मुजे <u>म</u> मा तत् केर्म वस <u>वो</u> यचर्यध्वे ।                                                                                                                         | Ę                |
| विश्वेस्य हि क्षयेथ विश्वदेवाः स्वयं रिपुस्तन्वं रीरिपीप्ट                                                                                                                                                                                                                                                                      | ঙ                |
| नम् इदुग्र नम् आ विवासे नमी दाधार <u>पृथि</u> वीमुत द्याम् ।<br>नमी वृचेन्यो नर्म ईश एपां कृत <u>चिदेनो</u> नमुसा विवासे<br><u>ञ्</u> ततस्य वो रुथ्यः पुतर्वक्षा नृतस्य पस्त्यसको अर्दन्धान् ।                                                                                                                                  | ૮                |
| ताँ आ नमोमिरुठुचर् <u>धसो</u> नृन् विश्वान् <u>य</u> आ नमे <u>म</u> हो यंज्ञज्ञा                                                                                                                                                                                                                                                | ۹,               |
| ते हि श्रेष्टिवर् <u>चम</u> स्त उ न <b>्स्तिरो विश्वानि <u>वृरि</u>ता नयेन्ति ।</b><br>सु <u>क्ष</u> त्रा <u>सो</u> वर्षणो <u>मित्रो अग्नि र्</u> कृतधीतयो वक् <u>म</u> राजेसत्या                                                                                                                                               | १० [१२]          |
| ते न इन्द्रः पृथिवी क्षामं वर्धन् पूषा मगो अर्दितिः एञ्च जनाः ।                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| सुशर्मी <u>णः</u> स्वर्यसः स <u>ुनी</u> था भवन्तु न सु <u>ञ</u> ात्रासं सु <u>गो</u> पाः<br>नू सुग्रानं वृष्य निहा <u>षेषा</u> मार्ग्दाजः सु <u>म</u> ित प <u>ति</u> होता ।                                                                                                                                                     | ११               |
| <u>आसानेमि</u> र्यजमानो <u>मि</u> ये <del>पै द</del> ेवा <u>नां</u> जन्मे वसुपूर्ववन्द                                                                                                                                                                                                                                          | १२               |
| अप त्वं ष्ट्रे <u>जिनं पि</u> षुं स्तेनमग्नि पुराष्यम् । दृष्टिष्टमस्य सत्पते कुधी सुगम्                                                                                                                                                                                                                                        | <b>१</b> ३ (५४६) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |

| क्रोसाम्बद्धस्य १४] [स्था                                                                                                                                                                           | (mter ofit     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| नुज्योतीनः सर्पं दसीयिनु स्तानासन्य संबद्धा सीदि देशात् ।<br>प्रिजन्मीतो व संतुत्तारं सुन्दाः सर्वत्रनो पत्रता अधिन्तिद्वार<br>द्वत्र स्वीवायुर्विद्यो सामगुरु पृद्वत् गोत्रती सार्च सुन्द्रते ।    | *              |
| मुहस्केरलो वर्षिको पर्या हो। "सने शर्माव विकास अनेहर                                                                                                                                                | *              |
| का जो बुदार्च कुरवां कमन्त्रा "तुष्पा हुतापुा वतुवाऽपूष्पाः ।<br>बर्गुकाम यहति यां दिनासां वाचे मुक्तो अद्भाग गुवान्<br>क्षिम्पम् येचुं रोजुडी तु बुंची सिर्वेकि पूर्वा अन्तर्भुराज्यां ।           | ¥              |
| भूता हाँ मन्त्री पद्म प्राप सूर्य रेजनी अध्यक्ति मनिक                                                                                                                                               | ۲ [۵]          |
| ज्ञात्र त्वं श्रीरं निर्मेनसमुर्वे न्यू क्रम्येक अधिक्रीय ।<br>न्युनिक्षमुर्वे च स्वयोज्ञे । समुद्र वार्डी वर्ष नही मृज्याना                                                                        | · ·            |
| भोजनंत्राचे सन्तुरिष्ठि भागे ताकात तर्वचात्र से चोः ।<br>पूर्व दि ध्या त्रिचर्या तार्वुसम्। विषयेत स्पानुर्वणेनो वार्विष्ठीः                                                                        | v              |
| का में देश इंकिस कार्यवाली - विरंणपानिवेदनी जीनवाल ।<br>यो क्षेत्री क्ष्मी न स्टीवे - ज्यूनि गुम्मुने वार्योजि<br>कुत त्वं तुंत्री काली जो खारा हेत्री अस्मित्रीकृते बंदुत्वरः ।                    | ¢              |
| रक्षत्र हे सन्धिर पुती सर्व स्याप्टोध्यस्य सुनीध                                                                                                                                                    | \$             |
| प्रत का है हुन्या जेम्प्यातं । आसंक्या प्रीतिपूर्वगृङ्गः विंवा ।<br>असि व अवस्तर्वकोऽतुसुक्तं सूर्वतं कर दृष्टितावृत्तीर्वः                                                                         | t [5]          |
| ते व्यं पुष्पे पुण्यो वार्यकतो   वृत्ताः 'कृत कृततः पुष्पतः ।<br>वृक्षस्वकां वृज्याः वार्यकताः   कोर्याताः करणां कृततः च वेताः<br>ते व्यं पुष्पः सर्वकता नुजीवां   वीव्यकृतांन्तो करणुंकान् वाताः । | tt             |
| प्रकुरत थाओं हैम्पों विश्वासा पुर्जन्यायलां विष्यशासियं वः                                                                                                                                          | रर             |
| क्रम रच प्रेक्ष कंत्रिया सर्वों के उस्में वर्धमप्ता प्रमु करिं।<br>रचका देविकिकीरिया कुलेला चौर्योचीरिया प्रतिकी कंत्रीय<br>इस मोर्जिद्दें करें कुले जन्म रचेपार प्रतिकी कंत्रीयः।                  | <b>?</b> ¶     |
| हर नाम्बद्धार पूर्व प्राप्त । पुरस्त नम्बद्धाः स्वस्तुः<br>देन्यं कृता कंद्रपूर्व कृत्यमः पुरस्त नम्बद्धाः स्वस्तुः<br>कृत नपत्ति मनु तस्यं पुरितः कृष्यांना कृष्यंत्रसर्वितः ।                     | şa             |
| प्रा कृताको नमुनोरकुन्य किनो स्तुत्रको मुख पश्चार                                                                                                                                                   | \$4 [\$ ](410) |

\_

(48)

# १६ ऋजिभ्या भारद्वातः। विश्वे देवाः। त्रिष्ठुप्, ११-१५ उष्णिक्, १६ अनुप्रुप्।

| उदु त्यचक्षुर्मिहे <u>मित्रयो</u> राँ एति <u>पि</u> य वर्षण <u>यो</u> रदंग्धम् ।                         |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <u>ऋतस्य</u> शुर्चि द <u>र्श</u> तमनीक कुक्मो न दिृव उर्दि <u>ता</u> व्ययीत्                             | ?         |
| वेद् यस्त्रीणि विद्धान्येषां देवानां जन्मे सनुतरा च विप्रः।                                              |           |
| क्किंग मंतिषु वृक्तिना च पश्य न्नामि चंद्रे सूरों अर्थ एवान                                              | २         |
| स्तुप उ वो मह ऋतस्य गोपा निर्दिति मित्र वर्षण सुजातान् ।                                                 |           |
| <u>अर्यमण</u> मृगम्दंश्यधीती नच्छा वोचे सधुन्यः पावुकान्                                                 | इ         |
| <u>रिशार्दम</u> ः सत्प <u>र्त</u> ीर्ख्न्थान् <u>म</u> हो राज्ञेः सुवसुनस्य वृातॄन् ।                    |           |
| यूर्तः सुक्षञ्चान् क्षयेतो दिवो नृत्तनीदित्यान् याम्यदितिं दुवोयु                                        | 8         |
| चौक्ष्यतः पृथिवि मातुरभु गर्भे भातर्वसवी मुळता नः ।                                                      |           |
| विश्वं आदित्या अदिते सुजोर्षा अस्मम्य शर्मे बहुछं वि र्यन्त                                              | ५ [११]    |
|                                                                                                          |           |
| मा <u>नो</u> वृक्तीय वृक्तीं समस्मा अघा <u>य</u> ते रीरधता यजनाः ।                                       | _         |
| युपं हि ष्ठा रथ्यो नस्तुनूनां युप दक्षस्य वर्चसो चमुव                                                    | ६         |
| मा व एनी अन्यकृत भुजेम मा तत् कर्म वसक्षे पचर्यप्य ।                                                     |           |
| विश्वेस्य हि क्षर्यथ विश्वदेवाः स्वय रिपुस्तन्वं रीरिपीघ्ट                                               | ঙ         |
| न <u>म रदुव नम</u> आ विंघा <u>से</u> नमीं दाघार <u>पृथि</u> वीसुत द्याम् ।                               |           |
| नमी देवेम्यो नम ईश एपां कृत चिवेनो नमुसा विवासे                                                          | 6         |
| <u>ञ</u> तस्य वो रथ्यः पुतर्वक्षा नुतस्य पस्त्यसक्ने अर्वन्थान् ।                                        |           |
| तौँ आ नमीमिरुठ्चक <u>्षेसी</u> नृन् विम्वन्य आ नमे <u>म</u> हो पंजवा                                     | ۹,        |
| ते हि थेप्टेवर्चमुस्त उ न—स्तिरो विम्वानि तुरिता नर्यन्ति ।                                              |           |
| सुक्षत्रासो वर्षणो सित्रो अग्नि र्क्तपीतयो वक्सरार्जसत्याः                                               | १० [१२]   |
| ते <u>न</u> इन्द्रः <u>पृथि</u> वी क्षामे वर्धन् पूपा म <u>गो</u> अर् <u>दिति</u> ः प <u>ञ</u> ्च जनाः । |           |
| प में इन्द्रेर तैतिता थान तत्त्रे पूर्वा म <u>ना</u> आर्थाप, तत्त्वे अमाः ।                              |           |
| सुशर्मीणः स्ववंसः सुनीया मर्वन्तु न सुञ्ज्ञात्रांसः सुगोपाः                                              | <b>११</b> |
| न् सप्रानं विषय निशं वेया भारतालः सुमति योति होता ।                                                      |           |
| आसाने मिर्यजनानो मिर्यर्थ र्वेयानां जन्मे वसुपूर्ववन्द                                                   | १२        |
| अपु स्यं वृंजिनं रिपुं स्तेनमग्ने दुगुष्यम् । दुविष्ठमस्य सत्पते कूर्पा सुगम्                            | १३ (५४६)  |
|                                                                                                          | •         |

१० क्रांत्रण पराजा। स्मेतं वाग । तितृत्, ०-११ प्राण्यीः १० व्यक्ती।

व लह (विचा म पुण्यानां माने व स्कुत्ते मोत क्रामीशिम्मितः।

इक्ताने से पुण्यां प्रमेताते कि द्वीयताविद्यानार्थ प्रयाः

१ व्यक्ति पा प्रमेत्री माने कि द्वार्थ च क्रियानं निर्मेत्रातः।

स्विति वार्थ पृत्तिन्ति सम्युः क्राह्मित्सिति ते स्वित्ता प्रौः

स्वित्ता क्ष्यं प्रपति क्ष्यं क्रियानं विक्राण विद्यानं प्रौः

स्वित्ता क्ष्यं प्रपति क्षित्रा क्ष्यं क्ष्यं कित्ता व्यक्ति वित्ता विक्राण विद्यानं विद्

हानो मेरिट्रामुकार्यानिकः वर्षस्कृती जिल्लुनिः विल्लंतामा । कृतेलां न कोर्यवीतिलंडायुः न्याति नृत्यस्य नृहयं कुतर्यं वित्यं वराष्ट्र जार्यतः सुनुता सं ह्यं द्वारं । वर्षः क्षतिनि सीरत

ता मंद्रमा क्रियांच्या क्रियांच्यांच्यां । जेटको देखें दश् १ [१८] तम मंद्रमा केर्युच्या क्रियेम क्रियेम्ब्रियेस्थ । व्यक्तिया मृद्यांच्या २ तम्ब्रियांच्यांच्याः क्रियेम क्रियेम्ब्रियेस्थ । व्यक्तिया मृद्यांच्याः ९

ल्युप्रतिवर्त्त प्रवर्द्ध्या स्वयंक्रात्र विधा अर्थुत्य । इस इत्या प्रेक्ष सः ११ इते अर्थ अर्थाः इतिहास्त्र वेतः । विद्वित्यात्र वेतः निर्मा स्वर्थे इतिहास्त्र वेतः । विद्वित्यात्र वेतः निर्मा स्वर्थे इति । विद्वार्थिते वार्षे प्रवर्धे स्वर्थे प्रवर्धे स्वर्थे प्रवर्धे स्वर्थे प्रवर्धे स्वर्थे प्रवर्धे स्वर्थे प्रवर्धे स्वर्थे स्वर्ये स्वर्थे स्वर्थे स्वर्थे स्वर्ये स्वर्थे स्वर्थे स्वर्थे स्वर्थे स्वर्थे स्वर्थे स्वर्ये स्वर्थे स्वर्थे स्वर्थे स्वर्ये स्वर्थे स्वर्थे स्वर्थे स्वर्ये स्वर्ये स्वर्ये स्वर्थे स्वर्थे स्वर्ये स्वर

मा जा वर्षाप्ति वरिषश्योजि वार्ष नुग्नेन्वर् श्री अन्त्रेसा महत्र १४

G(t)

[ २७७ ] [ अरुधेदा । म० ६, सू० ५२, म० १५ अ० ४, अ० ८,व० १६ ] ये के चु जमा महिनों अहिंमाया वि्वो जीतिरे अपां सधस्थे। १५

ते अस्मम्यमिषये विश्वमायुः क्षर्य उम्रा वीरवस्यन्तु देवाः

अग्नीपर्जन्याववतं धियं में ऽस्मिन् हवें सुहवा सुष्ट्रतिं नेः।

प्रक्रीमुन्यो जुनयुद् गर्भमुन्यः पुजावेतीरिय आ धेशमुस्से

सुक्तेन महा नमुसा विवासे। स्त्रीणे वर्हिषि समिधाने अग्री अस्मिन् नो अ्छ विवये यजञ्जा विश्वे देवा हविवि मादयध्वम्

(43)

१० वाईस्वत्यो मरद्वाजः। पूषा । गावत्री, ८ अनुष्तुप्।

व्यम् त्वा पथस्पते रथं न वार्जसातये

अभि नो नर्ये वसुं वीर प्रयंतद्क्षिणम्

अदिसानत चिवाघुणे पूपन् वानीय चोदय । पुणेश्चिव् वि प्रवृा मनीः

वि पुथो वार्जसातपे चिनुहि वि मुधो जहि परि तुन्धि पणीना मारेगा ह्यवंग कवे

वि पूंपन्नारेया तुव पुणेरिंच्छ तुदि प्रियम्

आ रिस किकिरा क्रुणु पण्डीनां हुर्द्या कवे यां पूपन् ब्रह्मचोर्दनी मार्गे विमेर्घावृणे । तया समस्य हृदेय मा रिख किकिरा कृणु ८

जुत नी गोपणि धिय मध्वसां घोजसामुत । नृवत क्रीणुहि बीतये

स पूरन् विदुर्पा न्यु यो अख्तेसानुशासीत । य प्रवेदमिति सर्वत्

समु पूष्णा गेमेमाई यो गुहाँ अंमिशासीत पूष्णश्चकं न रिंघ्यति न कोशोऽवं पद्यते

यो अस्मै हविषाविश्व झ त पूर्वापि मृष्यते पूषा गा अन्वेतु नः पूषा रेश्वत्वर्धतः

प्रयुक्तनु प गा इंदि यर्जमानस्य सुन्युतः

१६

२

¥

Ę

S

२

3

Ę

१७ [१६] (५६६)

[20]

१० [१८] (४७६)

। धिये पूपन्नयुज्महि

। शामं गृहपेति नय

। सार्धन्तामुग्र नो धिर्यः । अर्थेमुस्मम्यं रन्धय

। अर्थेमुस्मम्पं रन्ध्य । अर्थे<u>म</u>स्मभ्य रन्धय

(48) १० बाईस्पत्यो मरद्राज । पूषा । गायत्री ।

। इम पुवेति च वर्वत्

। नो अस्य ब्यथते पविः । प्रथमो विन्वृते वर्स

ß । पूपा धाज सनोतु नः 4 । अस्माकं स्तुवतामुत

[88]

(454)



तां पूष्णः सुंमृति वय वृक्षस्य प्र वयामिव । इन्त्रंस्य चा रमामहे ५ उत् पूषणं युवामहे ऽमीज़ूँरिव सारीधि. । मुखा इन्त्रं स्वस्तये ६ [२३] (६०८)

(46)

## ४ वार्हस्यत्यो भरद्वाजः। पूषा । त्रिष्टुप्, २ जगती ।

शुक्त ते अन्यद् र्यज्ञत ते अन्यद् विपुंक्षे अहंनी द्यौरिवासि ।
विश्वा हि माया अविस स्वधावो मद्रा ते प्रपन्निह गुतिरंस्तु १
अज्ञाश्वं पशुपा वार्जपस्त्यो धियजिन्द्रो भुवने विश्वे अपितः
अहाँ पूषा शिक्षिरामुद्धरीवृजत सुचक्षाणो मुर्वना देव ईयते २
पास्ते पूष्वन्नावो अन्तः संमुद्धे हिंगुण्यपीरन्तरिक्षे चर्रान्त ।
तार्मिर्यासि दुत्या सूर्यस्य कार्मेन कृत शर्व इच्छमान ३
पुषा सुवन्धिद्वे आ पृथ्विष्या इछस्पतिर्मुचवां दूस्मवेचां ।
य देवासो अदंदुः सूर्याये कार्मेन कृत तवस स्वश्वेम् "४ [२४] (६०८)

(५९)

## १० वाईस्पत्यो मरहाज । इन्द्राग्नी । बहती, ७-१० अनुष्ट्रप् ।

प नु बीचा सुतेषुं वा <u>धीर्यां</u> यानि <u>च</u>कथुं ।

हतासों वां <u>पितरों</u> देवशंत्रव इन्द्रीग्री जीवयो युवम् १

चिक्रिया मंहिमा या मिन्द्रीग्री पिनेष्ट्र आ ।

समानो वां जनिता भातेष युव प्रमाविहेष्ट्रीमातस २

ओक्तिवांसां सुते सचाँ अश्वा ससी इवादंने ।
इन्द्रा न्वर्ग्मी अवसेह बुद्धिणां वय देवा हंवामहे ३

प इन्द्राग्नी सुतेषुं वा स्तवत तेष्ट्रीताष्ट्रधा ।

<u>जोषवा</u>क वदंत पज्रहोपिणा न देवा भुसर्थश्चन ४

इन्द्राग्नी को अस्य या देवी मर्तिश्चकेतति ।

विर्पूषो अश्वांन् युयुजान ईयत एकं समान आ रथे ५ [२५]

इन्ह्रीमी अपादिय पूर्वागीत पृद्वतीम्य । द्वित्वी शिरी जिह्नया वार्वपृच्चरेत जिशात पुदा न्यंक्रमीत् ६ इन्ह्रीमी आ हि तेन्द्रते तर्गे धन्यांनि गुाह्वो । मा नी अस्मिन् मंहाधुने परी वर्क्तुं गविन्टिपु स्त्रीकी तर्पन्त हा उसा अर्थे बर्धतया । अत्र हेर्सास्य इंटे पुस्ते स्प्रीसर्थे के स्त्रीकी प्रवेष्टि चर्च दिव्यक्ति पार्यिया । आ में हुद व पंचाते प्रवे हिम्बाईचीयक है स्त्रीकी उस्त्यकाता स्त्रीवीर्विक्तम्बता । विन्यतिर्व्यक्तिय गंत मुख्य स्रवेशस्य क्षेत्रीर्थे । स्त्रि (१६५)

(1)

### रंप वर्षस्त्रत्यो अध्याका । स्वत्रत्यो । सम्बद्ध १ १ १३ विस्तृत् १३ पृत्रत्ये १५ न्याप्टर ।

सर्चर दृष्णुतः संबोधि वाजः निमाः वो अभी व्यक्ति वाज्यांतः।
हारुक्तां बहुव्यंतु मुद्देः व्यक्तित्र वाज्यां वाज्यांतः।
हारुक्तां बहुव्यंतु मुद्देः व्यक्तित्र वाज्यां वाज्याः।
हारुक्तिः वाज्यां वाज्याः वाज्याः।
हारुक्तिः वाज्याः वाज्याः वाज्याः वाज्याः।
वा दृष्णुत्याः वाज्याः वाज्याः वाज्याः वाज्याः
वाज्याः वाज्याः वाज्याः
वाज्याः वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज्याः
वाज

ता हुंचे वर्षेत्रिकं पुत्रे मिर्च पुत्र कृत्य । इन्ह्यूसी न सकतः ४ प्रमा नित्रनिक्क पुत्रं दल्यसी हुचमात्रः । ता तर्ष प्रकार हुवस्य \* रूपे इस्से प्रकारकार्यः इतो दासोनि करवेशः । इसे विक्का अनु दिन्दः व

हवे पुत्राचनार्या होने हार्योदी करवेती । हुनो विश्वा अनु विदेश वै राजपीति पुराविद्योद्दे अपि कार्या अस्तुकता । विश्वी विश्वा सुनवः अन्य या तो वर्षिते पुरावद्योदी सिपुर्वा ग्राहर्य करा । व्यव्यक्षितातिकार वे राजिया पंपान तुरो जेते कर्षमं सुनवः । व्यवक्षित्र वोश्यीवत्ये वे राजिकान यो अस्तित्या वस्तु विश्वा विश्वाचर्यः। कृष्यव्य कृषोति क्रिकार्यः १ (९८)

प इन्ह्य आपियांकार मुझ्कितंत्रम् स्वर्णः । पृथ्वयं पुत्रपं क्षाःः ११ ता ग्रो वार्वव्यक्तित्वं आप्तर् विद्यान्वंतः । श्वतंत्रप्ति च वोक्यपे १९ अता विक्रित्रपति अवृत्यस्यां इस्य पर्यक्तः इत्यं स्वर्णः वि अस्य गुल्कित्वर्षे पंत्रिया इस्य व्यक्तित्वर्थः ११ अस्य गुल्कित्वर्षे पंत्रियोश्वरणं वस्यक्तारः ।

का भी प्रमानुस्तरम् नेप्तभू निव नयस्य । सर्वापी देवी तुरुपर्य प्रीपुर्य न्यामी ता इंधनवे इन्होंसी कुनुत वर्ष वर्षमानस्य सुन्द्रस्य । वीतं हम्मान्या नीतं विर्वतं सीमनं वर्षे (प

[83] (std)

( 58 )

| ( ነየ )                                                                                             | _                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| १४ बार्डस्पत्यो मरहाज । सरस्वती । गायत्री, १-३, १३ जगती, १४                                        | त्रिष्डुप् ।        |
| <u>इ</u> यमेव्दाद् र <u>भसमृंण</u> च्यु <u>त</u> दिवीदास वध्यभ्वायं <u>द</u> ाशुपे ।               |                     |
| या द्रार्श्वन्तमा <u>च</u> ्खाद्यंद्वस पूर्णि ता ते द्रात्राणि त <u>वि</u> षा संरस्वति             | ?                   |
| द्रय शुष्पेंगिर्विसुखा ईवारुजुत् सानुं गिरीणा तंतिपेभिकुर्मिभि ।                                   |                     |
| <u>पारावतः</u> ग्रीमर्वसे सुवृद्धिता <u>म</u> िः सर्रस्वतीमा विवासेम <u>धी</u> तिमि                | २                   |
| सरंस्वति देवनिदो नि वंहिय पुजा विश्वस्य वृसंयम्य मायिन ।                                           |                     |
| चत खितिम्योऽवनीरविन्दो विषमेम्यो अम्रवो वाजिनीवति                                                  | ३                   |
| प्र णों देवी सरस्वती वार्जिमिर्चाजिनींवती । धीनामे <u>वि</u> ञ्येवतु                               | R                   |
| यस्त्वा वृषि सरस्व त्युपवृते धर्ने हिते । इन्द्र न वृं <u>त्रत</u> ूर्पे                           | ५ [३०]              |
| त्वं देंबि सरस्था त्यां वाजेंबु वाजिनि । रदां पूर्वेव न' सुनिम्                                    | ξ                   |
| बुत स्या नुः सरस्यती धोरा हिरण्यवर्तनि. । वृत्रुची विध्ट सुम्दुतिम्                                | <b>y</b>            |
| यस्यां अनुन्तो अद्वंत स्त्वेपश्चंतिष्णुरंर्णुव. । अमुश्चरंति रोर्घवत्                              | 6                   |
| सा नो विश्वा अति हिए. स्वर्मुरन्या ऋतावरी । अनुन्नहेंबु सूर्यं                                     | 9                   |
| च्रत नं <u>पि</u> या <u>पि</u> यासुं <u>सप्तस्वं सुर्</u> नुण्टा । सर्रस्व <u>ती</u> स्तोम्या भूत् | १० [३१]             |
| ञ्चापमुणी पार्थिवा न्युरु रजों अन्तरिक्षम् । सरंस्वती निदस्पांतु                                   | 9.9                 |
| चिप्रस्था सुप्तधातुः पञ्च जाता वर्धर्यन्ती । वाजेवाजे हन्या पूत्                                   | १२                  |
| प या मंद्रिका मुहिनांसु चेकिंते द्युक्तेभिंतुन्या अपसामपस्तमा।                                     |                     |
| रथं इव बृह्ती <u>धिम्बनें कृतो पुस्तुत्यां चिकितुषा</u> सरस्वती                                    | १३                  |
| सरस्वस् <u>य</u> मि नो ने <u>षि</u> वस्यो मार्प स्फ <u>रीः</u> पर्य <u>सा</u> मा न आ र्घक् ।       |                     |
| जुपस्व नः सुक्या वेश्या च मा त्वत् क्षेत्राण्यरेणानि गन्म                                          | १४ [३२] (६४७)       |
| ॥ इति चतुर्योऽष्टकः ॥ १ ॥                                                                          | 2 3 (100)           |
| ॥ अथ पश्चमोऽष्टकः ॥ ५ ॥                                                                            |                     |
| [प्रथमोऽप्यायः ॥१॥ व० १-२७ ] (६२) [बद्योऽनुब                                                       | तकः ॥६॥ सू० ६२-७५ ] |
| ११ बाहस्पत्यो भरद्वाजः। अभ्विनौ । त्रिष्ट्वप् ।                                                    |                     |
| स्तुपे नरां विवो <u>अ</u> स्य प्रसन्ता ऽश्विनां हुवे जरमाणो <u>अ</u> र्देश ।                       |                     |
| या सुद्य द्वसा व्युषि जमो अन्तान् युर्यूषत्. पर्युक्त वरासि                                        | १                   |
| ता युज्ञमा शुर्विमिध्वकमाणा ्रथस्य मानु रंठच् रजीमि ।                                              |                     |
| पुरू वरास्पर्मिता मिमांना ऽपो धन्यान्यति याश्रो अज्ञान्                                            | २ (६४९)             |
|                                                                                                    |                     |

| क्रमेहास ५ स १ र० १] [१८१]                                                                                                                                    | [#e #. ep. (4. ab.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ता ह त्यह पूर्विचेत्रीयमुद्धे त्या विश्व कहणुः सम्पन्नीः ।<br>कर्मनवेत्रिमितिः सुवर्षे पति व्यक्तिंत्रपुते नरीस्व                                             | •                   |
| ता पर्वा <u>तो</u> वर्षमावस्य कम्बो <sup>न्</sup> र्य मुस्तो <u>पृत्ता</u> मर्वती ।<br>सूर्य <u>प्रसमित्तानं</u> वर्षमा होतां स्वस्य कुको <u>अ</u> ङ्गणुर्वमा | ¥                   |
| ता प्रस्तु पुषा पुंच स्थानंतरमः पुष्पा कर्णाता वस्ता स्थितने ।<br>या संस्तेत समुद्रते संग्रीविच्याः वकुर्व्युकुति द्विवर्णती                                  | ۲ [۱]               |
| ता पुरत् विशिष्यः सेनुबारः द्वारंत सुनुसूर्यः स्वापिः ।<br>सुनुसूर्तिर्वित्विर्वित्वेत्राम्यं स्वतितिर्विते निष्करस्वात                                       | 4                   |
| नि प्रदुत्तं रच्या चन्नवर्धी शुर्व इतं दृष्टमा रशित्रत्याः ।<br>वृक्षस्त्रत्यां क्रम्में रिज्यपूर्णाः सिर्वि चन्यामा सुन्नवि ग्रृंत्यपू                       | •                   |
| यह पेन्सी नृतिको अस्ति पुता होतों नेपानीनुत केर्युका।<br>सर्वादित्य सकतो स्वीताती प्रदेशको स्पूर्ण ईयान                                                       | •                   |
| व है पर्याचाकृत्वा विवयुक्त रजेको विको वर्षमुध्यक्रेक्ट ।<br>गुरुग्नीपय प्रति हेनिक्स कोर्चाय विज्ञ वर्षमु आर्थाय                                             | •                   |
| क्रनीरहकेस्तरंबर इति पुंच्या वर्धि मुक्ता रहेत ।<br>सर्वेत्रेष्ठ राजेता कर्यस्य चनुष्कावर्षि शीर्घ वेषुसाय                                                    | ŧ                   |
| का पंज्यपि <u>र</u> त बेस् <u>युक्तमि किंदुन्तियोजन्त्रसमित्र</u> ्यक् ।<br>क्ष्यप्रस्य दिन् नामेत्री से <u>इ</u> वस्य - द्वर्ण को नुस्के विश्वपती            | ?? [₹] a≈)          |
| (#)                                                                                                                                                           |                     |
| ११ क <del>र्वत्तको स्टब्स्क । सन्दिन</del> ै विपुर्त र विकास                                                                                                  | रक्षक विचार         |
| को त्या पुरस् पुरस्कायः कुळे न स्तोबॉडस्ट्रिक्करस्यत् ।                                                                                                       |                     |
| आ को अर्वाकृतीया कुर्तु केन्द्रा इत्तीयो वस्तु अर्थन्                                                                                                         | ₹                   |
| अर्थ ने कर्त्त इतंत्राहास्त्री पृत्तास्त्र बत्ता विश्वेत्रो सन्त्री ।                                                                                         | _                   |
| परि ह त्वर् कृतिबीको हिया । य क्य पड़े भानत्त्वपुत्रपात                                                                                                       | २                   |
| अवसी प्रायम्भेता वर्ष <u>तः कत्वा</u> ति कृति गुंबपुरवर्षस्य ।<br>पुत्रानकेमा पुत्रपुरिक्ताः २८ श्रे कर्मन्त्रो अर्थन आसन्                                    | <b>1</b> (40)       |
|                                                                                                                                                               |                     |

ł

1

| क्रध्वी वामुग्निरेध्यरेष्वस्थात् प्र गुतिरेति जुर्णिनी घुताची ।                      |               |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| प्र होता गुर्तर्मना उत्रुणो ऽर्युक्त यो नासंत्या हवीमन्                              | ጸ             |       |
| अधि श्रिये दृष्टिता सूर्यस्य रथं तस्थौ पुरुमुजा शतोतिम् ।                            |               |       |
| प मापार्मिर्मायिना भूतमञ्ज नर्रा नृतू जर्निमन् युज्ञियांनाम्                         | ५ [३]         |       |
| युव श्रीमिर्दर्शतामिश्रमिः शुभे पुष्टिमृहथुः सूर्यायाः।                              |               |       |
| प्र वा वयो वयुषेऽनुं पप्तन् नक्षद् वाणी सुद्रंता धिष्ण्या वाम्                       | ६             |       |
| आ <u>वां</u> वयोऽश <u>्वांसो</u> वहिंठा <u>अ</u> भि भयो नासत्या वहन्तु ।             |               |       |
| प्र <u>वां</u> र <u>थो</u> मनोजना अस <u>र्जी</u> पः पृक्ष इषि <u>षो</u> अनुं पूर्वीः | ৩             |       |
| पुरु हि वां पुरुभुजा वेष्ण धेनु न इपं पिन्वतमसंकाम्।                                 |               |       |
| स्तुतिश्च वां माध्वी सुद्दुतिरुच् रसीरुच् ये वामनुं गुतिमग्मन                        | ૮             |       |
| जुत में क्किन्ने पुरंपस्य रुच्ची सुंमीुळहे कृतं पेंकुके च पुका।                      |               |       |
| शाण्डो दांदिरणिनः स्मर्दिधीन दर्श वृशासी अमिषाचे ऋष्वान्                             | ٩,            |       |
| स वा <u>श</u> ता नोसत्या सहस्रा अध्वानां पुरुपन्थां गिरे वृति ।                      |               |       |
| मुख्राजाय वीर् नू गिरे वी द्वाता रक्षांसि पुरुवससा स्युः                             | १०            |       |
| आ वां सुन्ने वरिमन्त्सुरिर्मि' ष्याम्                                                | <b>8] 8</b> 9 | (६६९) |
| ( 48 )                                                                               |               |       |
| ६ मर्तकालो प्रकार । जार । विद्या ।                                                   |               |       |

### ६ पार्रस्पत्यो भरद्वाज । उपाः । त्रिष्टुप् ।

| उद्द <u>ं शि</u> य <u>उपसो</u> रोचेमा <u>ना</u> अस्थुर्पा नोर्म <u>यो</u> रुशन्तः । |   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
| कुणोति विश्वां सुपयां सुगा-न्यपूर्ं वस्त्री दक्षिणा मुघोनीं                         | 8 |       |
| मदा देहक्ष उर्धिया वि मा स्युत् ते शोचिर्मानवो यामपतन् ।                            |   |       |
| आविर्वक्षः कृणुपे शुम्भमानो पो देवि राचमाना महोभिः                                  | २ |       |
| वहन्ति सीमकुणासो कर्शन्तो गार्थः सुभगीमुर्दिया प्रधानाम् ।                          |   |       |
| अपेजते शूरो अस्तेष शत्रुन् बार्धते तमी अजिरो न बोळ्हा                               | 3 |       |
| सुगोत ते सुपया पर्वते व्वताते अपस्तरिस स्वभानो ।                                    |   |       |
| सा न आ वह पृथुपामञ्चन्वे रुपि दिवो दुहितरिष्यध्ये                                   | x |       |
| सा वहु योक <u>्षमिखातो पो</u> वर् वह <u>िंस</u> जोपमर्नु ।                          |   |       |
| त्वं दिवो दुवित्यां हं देवी पूर्वर्सतो मुरना दर्शता मू:                             | 4 | (६७५) |
|                                                                                     |   | •     |

| agaigest the vy are v. at. v.] [3cm]                                                                                                                                               | [*6000     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| स्त् ते वर्षमित् ब्राह्मरेएन्ड्स् नर्राष्ट्र वे पितृमा <u>नो</u> स्त्रीते ।<br>अमा तुले बीत्ति शुर्वि तुम्म <sup>्</sup> डुवी देवि तुमहो क्योपि                                    | ₹ [v] (wn) |
| ( १५ )<br>६ गर्जनस्था प्रदक्षमः । वनाः । विद्वाद्।                                                                                                                                 |            |
| पुना स्वयं स्रो दृक्ति विद्योज्यः स्तितीकुष्यस्ती नातुंचीरजीनः ।<br>ना अञ्चल धर्मता पुग्याः स्वयंपि तिरक्षयंत्रमिषुस्तृत्                                                          | ₹          |
| वि तद पेतुरवज्ञपुरिक्तर्यः स्थितं सांस्कृतसंख्यात्।<br>कार्वं पुत्रस्यं कृत्या वर्षम्यः विं ता वर्षण्ये वनु कर्म्यपाः<br>बच्चे बाज्यसिक्कृतं व्यक्तिः सिं पुरक्षां कर्माः सर्वायः। | ₹          |
| ह्योनीर्जीरकृत पर्यमाना असी कत विश्वते ध्वांतुष्य                                                                                                                                  | 1          |
| इस क्षे को किनुने एकुक्सी का श्रीसर्व ब्राह्म वेवसक्तः ।<br>इस विश्रीय करि, प्युक्सा कि प्य वाकी ब्राह्म पुरा किंत्<br>इस क्षे वेचने अधिकारों श्रीमा स्वासर्वितको पुनर्सर्व ।      | ¥          |
| व्य±ेर्केन विधिदुर्वद्वांका व्यः सुरुषः कुमार्थनवर् केर्युति।                                                                                                                      | 4          |
| त्रुपक मिनो हमिरा मलुनकों स्पान्तकम् निक्रो संचानि ।<br>सुकीर प्रति गुंक्तो स्थिक्या पञ्जावस्थि केन्नि सर्वा नव                                                                    | 4 [4] (40) |
| ( १६ )<br>११ वर्षकाचे जनसम्बद्धाः सन्दर्धः (रिवापः ।                                                                                                                               |            |
| बर्फ़ो सबिक्षित्रों किएना समाने बार्स हेत पर्यक्रमण ।                                                                                                                              |            |
| अर्थेनुस्यम् कृष्टिमं प्रीयार्थः <u>त्रक्तम्युक्तं पृक्षे</u> पृश्चिकर्यः<br>ये <u>सामन्त्रे य स्मेर्युक्तमिन्तुत्</u> याः विश्वंत विश्वंतम्ये वाष्ट्रकर्तः ।                      | 1          |
| अनुष्यवं वितृत्यर्याच्य एवा । शार्वः शुर्मीयः वीर्रपेतिकः मूक्त्                                                                                                                   | *          |
| हुवल्त ये श्रीव्यक्तिः समिते प्रचा । योको सु सम्वितिर्वरेशे ।<br>स्थिति सारा स्थो हुवी या । केर पृथ्विः बुलोर्ड वर्तनावर्वर                                                        | •          |
| व प इंपने प्रमुक्ताना न्यां प्रमाणका वन्तां जुणानि पुत्तका ।<br>निन्तु हुवे मुक्तपेक्ष्यु का <u>त्रा नर्मुं जि</u> या सुन्तेहरूकोन्यः                                              | v (ten)    |

| मध्य न वर्ष बुद्धमें चित्रया आ नामे भूष्य मार्कत व्यानाः ।                                                                                                                            |     | 6.3  |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|
| न पे म्ह्रीमा अपासी मुक्का न्यू चिन नुवानुतर्य पामनुपान                                                                                                                               | 4   | [6]  |        |
| त इतुमाः शर्वसा पूष्णुपंगा अभे पुत्रना गर्पमी मुमर्त ।                                                                                                                                | _   |      |        |
| अर्थ मीपु राष्ट्रमी स्वदां चि रामेवनम् तस्यो न राज्य                                                                                                                                  | Ę   |      |        |
| <u>अने</u> ना धी महतु पामी अम्ब नुन्यश्चिर पमनुखर्पीः।                                                                                                                                |     |      |        |
| <u>जन्य</u> सी जेन <u>सी</u> द्य रिन्नम्नार्थ रोर्द्सी पुरुषी याति सार्पत्र                                                                                                           | U   |      |        |
| नास्य पुता न तेषुता न्यंग्ति । मर्ततुः पमर्यस्य पार्नमाती ।                                                                                                                           |     |      |        |
| तों हे या गोपू तरेव चयुष्यू स वर्ज बता पार्व अध चाः                                                                                                                                   | ¢   |      |        |
| म खिन्नमुक्ते गृणुंत तुराष्ट्र मार्वताष्ट्र स्तायम भरत्यम् ।                                                                                                                          |     |      |        |
| पे सहं <u>ति सर्वता</u> सान्ति रर्जत अग्ने पृथिषी मुगरन्य                                                                                                                             | ٩   |      |        |
| त्यिपीमन्तो अध्यसम्येव प्रियुतः श्रीपुरपर्यमा भूगार्धः नाग्नेः।                                                                                                                       |     |      |        |
| अर्चर्रेण पूर्नेष्रो न धीर्ग भार्नजनमानी मुकता अर्थन्यः                                                                                                                               | ₹0  |      |        |
| त पूपन्ते मार्रत् बार्जहान्द्र हुन्नस्य सुनं हुवसा विवासे ।                                                                                                                           | •   |      |        |
| विषः शर्पीयु शुचेयो मनीषा शिर्यो नार्ष द्वमा अस्पूधन                                                                                                                                  | ₹ ₹ | િ    | (484)  |
| (60)                                                                                                                                                                                  | • • | 6-3  | (111)  |
| ११ वार्डस्यस्यो भरद्वाजः । नित्रायदणी । त्रिप्टूय् ।                                                                                                                                  |     |      |        |
| विम्बेपी वा मुतौ ज्येष्ट्रतमा गामिमिन्नावर्षणा पावृषर्थ ।                                                                                                                             |     |      |        |
| सं या रुमेर्न यमनुर्धिमन्ता ्रा जन्ते असमा बागुभिः स्वे.                                                                                                                              | ?   |      |        |
| इप मद् धो प स्तृणीते मनीयो चे प्रिया नर्मसा पूर्वहरूछे ।                                                                                                                              | ,   |      |        |
| यन्त नी मिन्नावरणावर्ष्टं जुर्दिपर् या यहार्यं सुदान्                                                                                                                                 | २   |      |        |
| आ यति मित्रावरुणा भू <u>श</u> स्त्यु ये प्रिया नर्मसा ग्रुपमीना ।                                                                                                                     | τ.  |      |        |
| से पार्वप्नास्यो अपसेष जना ज्यूधीयुत्रिक्षद् यतथो महित्या                                                                                                                             | Ą   |      |        |
| अध्वा न या धानिना पूतर्यन्धु धना यद गर्मेमवितिमरिधी।                                                                                                                                  | *   |      |        |
| प या महि महान्ता जार्यमाना <u>धो</u> रा मतीय रिप <u>धे</u> नि दीधः                                                                                                                    |     |      |        |
| वि <u>ध्वे</u> यद वाँ <u>महना</u> अत्यानाः <u>धा</u> रा नताय <u>त्रिय</u> ।न दायः<br>वि <u>ध्वे</u> यद वाँ <u>महना</u> मन्त्रीमानाः <u>धा</u> त्र दे <u>यासो</u> अर्त्युः सुजोर्पाः । | ß   |      |        |
| परि यर पा नेहना नन्तिना छात्र पूर्वाता अवशुः तुर्वाता अर्थना स्वापा ।<br>परि यर मूथो रोदंसी चिदुर्वी सन्ति स्प <u>ञो</u> अर्द्वधा <u>सो</u> अर्मुताः                                  |     | F. 7 |        |
| •                                                                                                                                                                                     | ч   | [9]  |        |
| ता हि क्षत्र धारवेधे अनु यून् हिरेथे सार्नुमुप्मार्दिव चोः ।                                                                                                                          |     |      |        |
| ह् <b>ळ्हो</b> नर्क्षत्र <u>ज</u> त <u>विश्वदेषो</u> मू <u>णिमाता</u> न् द्यां <u>धा</u> सिनायोः                                                                                      | Ę   |      | (६९८)  |
| न्त ४९                                                                                                                                                                                |     |      | 14 14) |

| क्रावेहार सक्त्युत्रकाय १ ) [१८६]                                                                             | [##C (1)#              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ता हिमें वैवे पुत्रां पूजाना आ वत् संग्रु तर्गृतव पूजानित ।                                                   |                        |
| त कुच्यन्ते पुत्रकोऽसीता वि क्य पर्चा विश्वतिकात सन्ति                                                        | v                      |
| ता शिक्षण समुमेन पुरिचा का यह वाँ कुरो कंपुतिश्रीचे मूद ।                                                     |                        |
| तद भी महिला बुंतासावस्तु पुर्व बुस्तुने वि चेपिपूर्वकी                                                        | c                      |
| व पद वौ शिवानकचा स्पूर्वन् <u>शि</u> वा वार्न नुवर्षिता <del>शिवा</del> न्ति ।                                |                        |
| त वं केंच्यत कोर्मात मर्मा अवेकताची अप्यो न पुनाः                                                             | \$                     |
| वि पर वार्ष क्षीस्ताली मस्त्रे अस्तिन के विश्विविद्यें मन्त्रवार ।                                            |                        |
| आह वे वचान मुख्यान्युक्या नार्विर्वेदेविर्वेदायो सङ्ग्रिया                                                    | ŧ                      |
| अमोक्टिया वा कृषियों अभिन्यों पुरोधिमानवामानकृषोत् ।                                                          |                        |
| अनु पद गार्था स्कृतानुनिष्यं कृष्युं दत् त्यु इत्यं पुरुवन्                                                   | ₹₹ [₹ ] ( <b>**</b> 1) |
| -                                                                                                             |                        |
| (10)                                                                                                          | _                      |
| ११ वर्षहरूमा प्रदासः। हत्रात्रको । विश्वर, ९-६० २                                                             | स्पर्ध ।               |
| पुन्ती माँ पुत्र वर्धातः सुनोतां मनुष्यत् वृदशार्वीहेतो यर्जावै ।                                             |                        |
| का पश्चनावर्षकान्त्रि लयः उद्दे तुकार्य तुक् अन्वर्धन                                                         | ₹                      |
| ता में वेच्ये देवतीया द्वा भूतिया इतिच्याता में मूल्य ।                                                       |                        |
| अवोत्त्रं मंत्रिका तुनिसूच्यं अकेतं चूकतुत् सर्वेतवा                                                          | 9                      |
| ता गुंबिधि मनुस्रेक्षिः सूत्रेः वृद्धेनिरिकास्वरेणा पञ्चामा ।                                                 | _                      |
| वजेन्नान्य सर्वता वर्ति वृत्रं क्रिक्स्ट्रक्ये वृज्जेषु विश्वे                                                | •                      |
| प्राप्त वस्त्रीय बालूकरतः विश्वे देवाशं प्रयो वर्ण्याः ।                                                      | ¥                      |
| नेस्व इन्हानकवा महित्वा धीर्म प्रस्तिक सुरुक्षी                                                               | ¥                      |
| स इप सुपानुः स्वयं भुताने न्या यो व्यं वर्ष्ण दासीत सन् ।<br>इस स सुवस्तीय हारकृतः वर्सन् इति रिक्टिम् कर्मन् | ત્ર [શ]                |
|                                                                                                               |                        |
| यं पूर्व बुरुर्वजनताव देशाः गर्व पुरुषो क् <u>र्तंत्रम्यं पुरुष</u> ्ठाव् ।                                   | _                      |
| अस्य व विकासवास्त्रीय पात् प्राची असमित अनुसामधीरा                                                            | •                      |
| पुरा की मु <u>ना</u> को बेबर्गामाः सूरिम्बं इन्हाबरमा पुनिः पर्यत् ।                                          | u (st)                 |
| रे <u>ची सुन्द्रः इ</u> क्कातु नाहानः य तत्त्वो सुन्ना तिस्ते अनुस्थि                                         | • (**)                 |
|                                                                                                               |                        |

(\$\$Q) [\$\$]

| नू ने इन्द्रायसणा गृ <u>णा</u> ना पुदू रुपि सीधवुसार्य देवा ।                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <u> इत्था गुणन्ती महिनेस्य शर्घा</u> ऽपो न <u>ना</u> या दुं <u>रि</u> ता तरेम | c             |
| प समाजे वृत्ते मन्म नु प्रिय मर्च देवाय वर्षणाय समर्थः ।                      |               |
| अय य दुवीं मंद्विना माहिनतः कत्यां विभात्युज्ञो न शोिचिपां                    | ٩.            |
| इन्द्रविरुणा सुतपातिम सुत सोम पिचत मर्च धृतवता ।                              |               |
| युवो रथी अध्वर देवबीतये प्रति स्वसंसमुपं याति पीतर्य                          | 30            |
| इन्द्रविरुणा मधुमत्तमस्य वृष्णाः सोर्मस्य वृष्णा वृषिधाम् ।                   |               |
| उष धामन्धः परिपिक्तमुम्मे आतद्यास्मिन् वाहीपं मादयेथाम्                       | ११ [१२] (vis) |
|                                                                               |               |

### ( ६९ )

## ८ वाईस्पत्यो भरताज । इन्द्राविष्ण् । विष्टुप् ।

| स <u>वा</u> कर्म <u>णा</u> समिया हिनोमी न्द्रांविष्णु अर्पसस् <u>प</u> ारे <u>अ</u> स्य ।                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| जुपेथाँ युज्ञ द्वर्विण च धन्ता मरिन्दैनं प्रिथिमिः पारयन्ता                                                                                                    | ?        |
| या विश्वांसां ज <u>नि</u> तारां म <u>ती</u> ना मिन्द्वाविष्णूं कुलशां सो <u>म</u> धानां ।                                                                      |          |
| प वा गिर्रः शस्यमीना अवन्तु प्र स्तोमासो <u>गी</u> यमीनासो <u>अ</u> र्के                                                                                       | 7        |
| इन्द्रीविष्णू मदपती मदाना मा सोमं पात द्रविणो दर्धाना।                                                                                                         |          |
| सं वीमञ्जन्त्वक्तुभिर्मतीनां स स्तोमासः ग्रस्यमीनास उक्यै॰                                                                                                     | 3        |
| आ वामश्वीसो अभिमातिपाइ इन्द्रीविप्णू सधमादी वहन्तु ।                                                                                                           |          |
| जुपे <u>षां</u> विश्वा हवना मतीना मृत् बत्मणि शृणुत गिरो मे                                                                                                    | ጸ        |
| इन्त्रविष्णु तत् पंत्रवाच्यं वा सोमस्य मदं वरु चेकमाथे।                                                                                                        |          |
| अर्फ्नुगुतमुन्तरिक्ष वर्गीयो ऽर्थयत <u>जी</u> वसे <u>नो</u> रजीसि                                                                                              | ч        |
| इन्द्रांविष्णु ब्रविषां वा <u>ष्ट्रधा</u> ना ऽमोद्वाना नर्मसा रातहच्या ।                                                                                       |          |
| युर्तासुती द्विण धरामुस्मे संगुद्धः स्थः कुलशः सोमुधानः                                                                                                        | Ę        |
| इन्द्रांषिष्णु पिर्वतुं मध्वों <u>अ</u> स्य सोर्मस्य वस्रा जुठरं पृणेथाम् ।<br>आ <u>बा</u> मन्धांसि मिनुराण्येग् <u>म सूप</u> ब्रह्माणि शृ <u>णुतं</u> हुवं मे |          |
| ज्ञमा जिंग्यधून पर्रा जयेथे न पर्रा जिग्ये कतरश्चनैनी: ।                                                                                                       | <b>v</b> |
| इर्म्युवा विष्णो यवर्षस्युधेथां द्वेषा सुरुद्धं वि तर्देरपेथाम्                                                                                                |          |
| 6                                                                                                                                                              | C        |

ч

उर्षू अयाँ उपवक्तेर्व <u>बाह</u> हिर्ण्ययां स<u>वि</u>ता सुपतीका । विवो रोहांस्यरुहत् पृथिव्या अरीरमत् पृतयत् कन्त्रिक्स्यम् <u>वाममुद्य संवितवींममु श्वो विवेदिवे वामम</u>स्मम्यं सावीः । <u>वामस्य हि क्षर्यस्य देव मूरे</u> रुपा <u>धिया वाम</u>मार्जः स्याम

**६ [१५] (७३**४)

(98)

### वार्डस्पत्यो भरद्वाजः। इन्द्रासोमी । त्रिच्द्वप् ।

| <b>इ</b> न्द्रांसो <u>मा</u> मिं तद् वी मिंतुत्व युव मुहानि प्रथमानि चक्रयुः ।           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| युष सूर्य विद्विद्धुंर्युवं स्व निव्दा तमीस्पहतं निद्ध ?                                 |            |
| इन्द्रीसोमा <u>वासर्यथ चुपास मृत् सूर्य</u> नय <u>थो</u> ज्योतिषा सह ।                   |            |
| उप चां स्कुम्मथुः स्कम्भ <u>न</u> िना प्रथत पृ <u>धि</u> वीं <u>मातर</u> वि              |            |
| <b>श्न्य्र</b> सो <u>मा</u> वर्हिमुपः पीरुप्ठां   वृथो वृज्ञमनुं <u>या</u> द्यौरंमन्यत । |            |
| प्राणीस्वेरयत <u>न</u> द् <u>याना</u> मा संगुद्राणि पप्रथुः पुरुणि ३                     |            |
| इन्द्रांसोमा पुक्रमामास्त्रन्त र्नि गवामिव् वृंधशुर्वक्षणांसु ।                          |            |
| जुगुमथुरनंपिनद्धमासु रुशंच्चित्रासु जर्गतीष्वन्त. ४                                      |            |
| इन्द्रोसोमा युव <u>मङ्</u> क तर्रव मणत् <u>यसाचं</u> श्रुत्यं रराथे ।                    |            |
| युव शुष्मु नर्ये चर्षिणिभ्यः स विंग्यशुः पृत <u>ना</u> पाहंमुग्रा ५                      | [36] (039) |
| ( 50 )                                                                                   | 1940       |

( ५६ )

### ३ वार्डस्पत्यो भरद्वाजः। गृहस्पति । त्रिष्टुप्।

यो अद्विभित् प्रथमुजा ऋतावा वृहस्पतिराद्गिरसो ह्विप्मान् । द्विवहेंज्या प्राधर्मसत् <u>पि</u>ता न आ रोदंसी वृप्मो रोरवीति जनाय <u>चि</u>द् य ईवंत उ लोक वृहस्पतिर्वेवहूंती चकारं । प्रम् वृज्ञाणि वि पुरो दर्दरीति जयुञ्छर्ल्यूरमिज्ञान् पृत्सु साह्नेन् वृहस्पति सर्मजयुद् वसूनि महो व्यान् गोर्मतो देव एषः । अपः सिपासन् त्स्वर्रर्भतीतो वृहस्पतिहेन्त्यमिज्ञेमुकैं

?

२

<sup>ર</sup> [१७] <sub>(७४१)</sub>

(194)

भी सिम्बंदर प्रियमी कार्युव्यमी क्रिकेटी महत्वे बाहित हुन्देन कार्युव्योग्न प्रस्तुवान क्रिकेटी व्यक्त मार्यक । विकासिक हिन्दाय कर्युव्यो व्यक्त मार्यक्री प्रकास क्रिकेटी अपनेत क्रिकेटी यह व्यक्त क्रिका बहुन्हा हिर्मायक्रीय मार्युव्योग्न प्रियम् हुन्देव्या अपनेत्र मार्युव्योग्न क्रिकेटी क्रिकेटी

| ते <u>आचर्रन्ती</u> सर्मनेव योषां <u>मा</u> तेवं पुत्र ग्रिभृतामृपस्थं ।<br>अपु शर्चून् विष्पता सविकृति आर्दी इमे विष्फुरन्ती अमित्रान्                                        | å             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <u>षत्तीनां पिता प्रवृत्तंस्य पुत्रा श्रिश्वा क्षेणोति</u> समेनावगत्यं ।<br>इपुपिः सङ्काः पृतेनाश्च सर्वाः पुण्ठे निर्नन्द्वो जय <u>ति</u> पर्मृतः                             | ५ [१९]        |
| रथे तिष्टंन् नयति वाजिनंः पुरो यद्ययत्र कामयेते सुपाराधिः ।<br>अमीर्जूनां महिमानं पनायत् मने पृथादत्तं यच्छन्ति रुश्मर्यः                                                      | Ę             |
| तीवान् घोषीन् कृष्वते वृषेपाण्यो ऽ <u>म्बा</u> रथेमिः <u>सह व</u> ाजपेन्तः ।<br><u>अव</u> कार्मन्तः पर्परेग्रमित्रान् क्षिणन्ति शर्त्रुरनेपव्ययन्तः                            | <b>u</b>      |
| र्थवाहेन हविरेस्य नाम् यञ्चार्युधं निहितमस्य वर्षे ।<br>तञ्चा रथ्मुपं श्रग्मं संदेम विश्वाहां वृषं सुमनुस्यमानाः                                                               | ૯             |
| स् <u>वादुवं</u> सदः <u>पितरो वयोधाः</u> क्षेच्छ्रेभितः शक्तीवन्तो ग <u>मी</u> राः ।<br><u>चित्रसेना</u> क्षुक् <u>रा</u> अर्मधाः सतोवीरा <u>उ</u> रवो वातसाहाः                | ٩,            |
| बाह्मणा <u>सः पितरः सोम्यांसः शिवे नो</u> द्यार्वाप <u>ृथि</u> वी अं <u>नेहसां ।</u> पूरा नः पातु <u>वृरि</u> ताह्रता <u>ष्ट्रयो</u> र <u>क्षा</u> मार्किनी <u>अ</u> घदांस ईशत | १० [२०]       |
| सुपूर्णं वेस्ते मृगो अस्या वृन् <u>तो</u> गो <u>मिः</u> सर्नद्धा पत <u>ति</u> प्रसूता ।<br>यञ्चा नरु. स च वि च व्रवन्ति त <u>ञ</u> ्चास्मम्युमिर्पवः शर्म यंसन्                | ११            |
| ऋजींते परि वृद्धि नो ऽश्मी मवतु नस्तुनूः ।<br>सो <u>मो</u> अधि बधीतु नो ऽर्दि <u>तिः</u> शर्म यच्छतु                                                                           | १२            |
| आ र्जप्रुन्ति सान्वेपा जुध <u>नौं</u> उपे जिप्नते ।<br>अम्बोज <u>नि</u> प्रचेतुसो ऽभ्वान् त्सुमत्सु चोद्य                                                                      | १३            |
| अहिरित <u>मो</u> गेः पर्वेति <u>बाहु</u> ज्यायां होतिं परिचार्धमानः ।<br>इस्तुज्ञो विश्वां <u>बयु</u> नानि बिद्वान् पुमान् पुमांस परि पातु विश्वतः                             | १४            |
| आलोक् <u>ता</u> या रुर् <u>गशी</u> णर्थ <u>ाथो</u> यस् <u>या</u> अ <u>यो</u> मुलंम् ।<br>हुदं पुर्जन्परेत <u>स</u> इध्ये देवी पृहन्नमे.                                        | १५ [२१] (७६१) |
|                                                                                                                                                                                |               |

| क्लोहरस ५ स र र ] [१९]                                                                                                                                                                                                                                                                             | (如何明前)     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ( <b>4</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| ४ वर्ष्यसम्बद्धाः । क्षेत्रसम्बद्धाः । विस्तूरं ।                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| कोम्बंदार पुरसंबासमुर्वे । व व्यक्तिययोऽपंत्रश्वसन्तु ।<br>इवेदने त्रव प्रता दर्कन्तुः सं तो सुर्व प्रिप्ते सं वर्तुष्ये                                                                                                                                                                           | ŧ          |
| कोमांच्या नि पूंडी निर् <u>त्रीत</u> मर्जीता चा छा गर्कमानिक्तं ।<br>आरे वरिद्यो निर्वेति न्युचे <u>पु</u> क्ते सुत्रा वीविक्तार्वि सन्तु                                                                                                                                                          | •          |
| कोश्येतमः पुण्येत्रान्त्रस्ये विश्वां तुत्तुं नेतृत्रार्थि वयम् ।<br>सर्वं स्वतं तृत्यातं पञ्चे अस्ति तुत्तुं वृत्तां कृतकेरी सुरकत्                                                                                                                                                               | •          |
| क्षित्रवर्तुची क्षित्रवर्तेची मुध्येष्टी कोम्बोध्यासीय स्ट एक्सी वः ।<br>य यो तुष्यते वर्षमस्य पास्तवः मोत्यापति यः सुम्प्रसम्प्रात्त                                                                                                                                                              | y [{e] (#) |
| ( <b>m</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| हें च्यूबर्वहात ((केव्यवद्यास्त ) हे को, र ब्यूह हे क्या है आहाँ, प<br>अर्थाया ६ (क्याप्ती) एक्सा, अस्ता, तरक १ एक्सेक्स है क्या<br>इंग्लिके पूर्वका (-14 है है) हिस्स है क्यार है क्या<br>है वृद्धकि क्या-व्यवस्थानात्ता है क्यो की की क्यार<br>हो द्यूबर्वि क्या-व्यवस्थानात्ता है क्यो की की की | ECOP.      |
| श्रीसूर्यस्थेय मनश्चि करींचे यह दुनों वार्ति सुनव्यंत्रुपस्य ।<br>सर्वास्त्रिक् स सुन्यं उनु सं क स्तु वर्षेयो महिन्य पिन्तुं                                                                                                                                                                      | t          |
| कर्पन्त गा कर्पन्तानि वर्षम् । कर्पमा द्विताः द्वानी वर्षम् ।<br>वषुः सर्वारस्याने क्षेत्रोति । कर्पन्त सर्वाः प्रदेशने वर्षम                                                                                                                                                                      | •          |
| कुरक्तुंद्रेयम् कंत्रीपन्ति वर्षे द्विषं वर्षोषं परिकरञ्जासः।<br>वर्षेषंव विद्वे विक्रयाद्वि वस्त्र एका इयं करते पुरुपंत्री                                                                                                                                                                        | ą (art)    |

१४

१५ [२१] (७६१)

<u>रथवार्हन हुविरेस्य नाम</u> यञ्चार्यु<u>चं</u> निर्हितमस्य वर्म । त<u>ञ</u>्च रथुमुर्प <u>श</u>ुग्मं संदेम <u>वि</u>श्वाहा वृषं सुम<u>न</u>स्यमीनाः

स्<u>वादुषं</u>सर्वः <u>पि</u>तरो वयोधाः क्रेच्छ्रेथितः शक्तीवन्तो ग<u>मी</u>राः। <u>चित्रसेना</u> स्पूर्व<u>ला</u> अर्मुधाः सतोधीरा दुखो वात<u>सा</u>हाः

बाह्मणामः पितरः सोम्पांसः <u>शि</u>वे <u>नो</u> चार्वापृ<u>धि</u>वी अ<u>न</u>ेहसा । पूपा नः पातु दु<u>ति</u>ताहेता<u>वृधो</u> र<u>क्षा</u> मार्किनी <u>अ</u>धर्वस ईशत

सुपूर्णं बस्ते मुगो अस्या दन्तो गोि<u>मः</u> सनिद्धा पति प्रसूता । य<u>ञ</u>ा नुरः स च वि च वर्षन्ति तञ्चास्मम्यमिर्यवः शर्म यंसन्

ऋजींते परि षृद्धि ती ऽश्मी मवतु नस्तन्नः । सोमो अधि बवीतु नो ऽदितिः शर्म यच्छतु

आ जेह्नुन्ति सान्वेषा जुधनुँ उपे जिप्नते । अभ्वोजनि प्रचेतसो ऽभ्वोन् त्समत्स्रु चोद्य

अहिरिय <u>मो</u>गैः पर्येति <u>बाहु</u> ज्यायां होतिं पं<u>रि</u>वार्धमानः । हुस्तुक्को विश्वां <u>बुयु</u>नानि खिद्गान् पु<u>मा</u>न् पुमांस परि पातु विश्वतः

आलक्ति या रुर्व<u>शी</u>ष्ण<u>्यो यस्या</u> अ<u>यो</u> मुर्त्वम् । <u>इदं पुर्जन्यरेतम्</u> इप्तै वृश्ये बृहन्नमेः

| कामेहास०५,वः वः ।]                                                                    | (m)                                            | [4- | e e m dr 1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|------------|
|                                                                                       | ( <b>-</b> )                                   |     |            |
| ण <b>ना</b> ईसरा                                                                      | ते मध्यकः।चोमस्यू । विद्युर्                   | 1   |            |
| कोर्बावका <u>पाल्पेयामपूर्व</u> व बहिन<br>दर्बदने <u>त</u> व स्था दर्बान्त से तो सूर् | क्योऽधम्पुरुम् ।<br>! प्रेपट्रे इ. स्कृष्ये    | 1   |            |
| कोकांदहा कि पूर्वत किर्मुद्धी कर्मिन्छ ।<br>आने वकिन्छी विकेति क्युचै पुरवे स         |                                                | •   |            |
| बोर्माच्या पुत्रहेतान्युरवे विश्वी तुत्<br>वर्ष स्वतं नुखतु यह्ये वर्षित तुत्रु       |                                                | •   |            |
| क्षित्रवार्षुची क्षित्रवर्देशी चुक्केची कोर्या<br>व वो कुक्को वर्वजन्त करवेद जोड      | भावित स संस्थे कः ।<br>तुम्बं कः सुक्शुस्मर्गक | ¥   | [[4]       |

(m) र्ष् चलुक्तंत्रासः।(क्षेत्रकादिनः) १ वर्षे १ वर्षः १ त्याः व साम्रीः ५ द्वतिमः हे (दर्जकः) बारवित ६ (असरार्वत) रस्त्रवतः अस्ताः, ८ रका ६ रक्योकाः १० बाह्य-विद्य-क्रीत-वाक

pland James (1-11 fu-12 tant to milet to seath. ! पुरस्ति काम-सक्तानकारकः १८ वर्ग केन-सम्बद्धः

अक्रपुर, १७ वर्गका। जीकृतेस्पेय भवति कर्षाकु पद पूर्वी वार्ति कुमग्रोहरसर्थ । अमोक्षित्रका गुन्दां जबुन्दां साल्यु स्में जा अधिका विर्जु

कर्मता पर कर्मतार्थि जेपेनु । कर्मता तीवाः कुरुत् क्येस । बद्धः शर्मारपञ्जानं कृष्योति । चर्चना वर्षाः पृष्कां जस्य पुरुपर्श्ववेद्य कीगान्तु कर्वे द्वितं सर्वातं परिवरमञ्जासः। कोर्वव क्रिष्टे किनुतापु कन्तु क्या हर्व मध्ये पुरस्ती

१९ किस्सानि । विच्युक्त कर अन्योत एक १६ एक १६ १९

# अथ सप्तमं मण्डलम्।

[ प्रथमोऽनुवाकः ॥१॥ स्० १-१७ ] (1)

१५ मैत्रावर्राणर्वसिष्ठः । अग्निः। विराद् , १९-१५ त्रिष्टुप्।

अभि नरो वीचितिमिररणयो हस्तेच्युती जनयन्त प्रशास्तम् । दूरेहशं गृहपेतिमथ्युंम् तमाग्रिमस्ते वसंदो न्यूण्यन् लागतिचक्षमदेसे कृतिश्चित् । वृक्षाय्यो यो दम् आसु नित्यः पेन्ह्रों अग्रे दीविहि पुरो नो ऽजस्रया सुम्यी यविष्ठ । त्वां शम्बेन्त उर्प यन्ति वाजाः प ते अग्रयोऽग्निम्यो वर् निः सुवीरांसः शोश्चयन्त युमन्तः । यञ्चा नरः सुमासते मुजाताः ४ वा नो अमे धिया राधें सुवीरं स्वपृत्य सहस्य प्रशास्तम् । न यं याद्या तरिति यातुमार्वान् प्रशि

उप यमेति युव्तिः सुदक्षं वृोषा वस्तोर्द्धिष्मंती घृताची । उप स्वैनंमुरमेतिर्वसूयुः Ę विश्वा अग्रेडपं वृहाराती र्येमिस्तपेमिरदेहो अर्थपम् । प्र निस्तुरं चात्यस्वामीयाम् आ यस्ते अग्र इधते अनीकं वर्सिष्ट्र शुक्क वीर्दिषः पार्यक । ब्रुतो ने पुनिः स्तुवर्धे<u>रि</u>ह स्पाः ८ वि ये ते अग्ने भे<u>जि</u>रे अती<u>कं</u> मर्ता नरुः पिञ्चांसः पु<u>र</u>ुष्टा । जुतो नं पुमिः सुमनां <u>इ</u>ङ् स्याः ९ इमे नरी वृत्रहरवेषु शूरा विश्वा अवेवीरुमि सन्तु मायाः। ये मे धिर्यपुनर्यन्तप्रशुस्ताम् १०[२४]

मा शूने अग्रे नि पेदाम नृणां माशेषेसोऽघीरता परि त्वा । प्रजावतीषु दुर्योसु दुर्प 28 पमुन्द्री नित्र्यमुप्पाति युर्जे युजार्थन्तं स्वपुत्यं क्षयं नः । स्वर्जनमन् शेर्पसा वाष्ट्रभानम् १२ पाहि नो अग्रे रक्षसो अर्जुन्हात पाहि धूर्तरस्वयो अद्यायोः । त्वा युजा पृतनार्षेउपि न्याम् १३ सेवृग्निर्फ़ीरम्पेस्त्वन्यान् यत्रं वाजी तनयो वीळुपोणिः । सुहस्रेपाथा अक्षरां सुमेति 88 सेर्दिशियों वेनुष्यतो निपार्ति समेन्द्वार्महंस उठ्घ्यात । सूजातासः परि चरन्ति द्यीराः १५[२५]

अपं सो अग्निरार्श्वतः पुरुवा यमीशानुः समिविृन्धे द्वविष्मीन् । परि यमेर्विष्युरेषु होर्ता १६ त्वे और आहर्वनानि मूरी जानास आ जुहुयाम नित्यो । जुभा कृण्वन्ती पहुतु मियेचे १७ इमो अग्ने धीतर्तमानि हुम्या ऽजंस्रो विश्व वृयतातिमञ्छ । प्रति न ई सुरमीणि व्यन्तु 96

मा नी अग्रेडधीरीते पर्रा क्ष वुर्यास्तेडमित्ये मा नी अस्य ।

मा नी क्षुधे मा रुक्षर्स फताक्षे मा नो वसे मा वन आ जीप्रधी: व्यव ५०

33 (88)

| अर्थनृष्या कर्ष क्ष्म । इसेन्द्रे ब्यक्षेत्रीक्षेत्रे ।<br>यक्ष्माविकास अर्थयस्य । व्यक्षित्रे के कुनोर्थिककः | 15          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| को प्रकार सेकोन्टि कृत्यात विशिक्ष होत ।<br>तको हो कार्यकरणी परिक्तिः क्षर्म करूला किकाहर सार्व पच्छन्        | ţu.         |
| मर्थानि है क्ष्मिय प्रमुखनि स्रोत्रेक्ष्य ए <u>आपूर</u> ोबार्च बस्ताम् ।                                      |             |
| प्रदेशियों वर्षणकों कुन्मेत् जर्बनी स्वर्ध देवा मेहन्तु<br>चो हुए स्वो कर्त्वों वहुद्र सिन्दचों निर्वासनि ।   | ₹¢          |
| देवाको वर्षे भूकंतु । महा वर्त सम्प्रानीयः                                                                    | १९ [१२] (अस |
| ॥ इति रप्ते बन्दर्भ बबाह्रब् ॥                                                                                |             |
|                                                                                                               |             |
|                                                                                                               | -           |

क्रमोदा । का ५ का १, का ११ | [१११]

[440,441

# अथ सप्तमं मण्डलम् ।

| (१)     | [ प्रयमोऽनुवाफ | ทุริย สว | 8-80 |
|---------|----------------|----------|------|
| ( { } ) | [ अयमाऽख्रपाया | HILL CL  | 1 10 |

१५ मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः । अग्निः। विराद् , १९–१५ त्रिषुप्।

अगि नो वीधितिमिर्ग्ण्यो हिस्तेच्युती जनयन्त प्रश्चस्तम् । ब्रुरेहशे गृहपेतिमथ्युंम् ?
तम्प्रिमस्ते वर्सतो न्यूंण्वन् त्सुप्रतिचक्षमर्वसे कुर्तश्चित् । वृक्षाय्यो यो दम् आस् नित्यः २
प्रेन्द्रो अग्ने वीदिष्ठि पुरो नो ऽजेम्रया सुम्यो यविष्ठ । त्वां शम्बेन्त उर्प यन्ति वाजाः ३
प्र ते अग्नयोऽग्निभ्यो वर्षे निः सुवीर्रासः शोश्चष्यन्त सुमन्तः । यञ्चा नरेः सुमास्ति सुजाताः ४
दा नो अग्ने धिया रार्षे सुवीरं स्वपृत्य सहस्य प्रश्चस्तम् । न यं यावा तरेति यातुमार्यान् प[२३]

उप यमेति युव्तिः सुद्धं वृोषा वस्तेहिविष्यंती घृताची । उप स्वैनेम्रमितिवसुपुः ६ विष्यो अग्नेऽपं वृहाराती चेंभिस्तपेंभिर्दहो जर्द्धथम् । प्र निस्तुरं चात्यस्वामीयाम् ७ आ यस्ते अग्न इधते अनीकं वर्तिष्ट शुक्त वीर्दिषः पार्यक । उतो ने प्रिः स्त्वथैतिह स्पाः ८ वि ये ते अग्ने मेजिरे अनीकं मर्ता नरः पिञ्चांसः पुरुवा । उतो ने प्रिः सुमना इह स्पाः ९ इमे नरी बृब्द्दर्वेषु शुरा विश्वा अवैवीरिम संन्तु मायाः। ये मे घियंपनर्यन्त प्रशस्ताम् १०[२४]

मा शूने अग्ने नि पेदाम नूणां माशेषं सोऽधीर्रता परि त्वा । प्रजावंतीपु दुर्यासु दुर्य ११ यमुम्त्री नित्यं भुष्याते युक्तं प्रजावंन्त स्वपृत्यं क्षयं नः । स्वर्णनमता शेषंसा वा<u>वृधा</u>नम् १२ पाहि नो अग्ने रक्षसो अर्जुष्टात पाहि धूर्तेररेरुपो अ<u>ष्या</u>योः । त्वा युजा पृतनार्पुरमि प्याम् १३ सेवृग्निर्श्नीरत्यंस्युन्यान् यत्रं वाजी तनेयो बीद्धपोणिः । सहस्रेपाथा अक्षरां समिति १४ सेवृग्निर्यो वेनुष्यतो निपाति समेन्द्वार्महंस उक्ष्यात । सुजातासः परि चरन्ति बीराः १५[२५]

अपं सो अग्निराष्ट्रेतः पुरुवा यमीशांनः समिदिन्धे द्वविष्मांन् । परि यमेत्यंष्युरेषु होतां १६ त्वे अग्न आद्यं नाता भूरी गानास आ जुंहुपाम नित्यां । उमा कुण्वन्तीं वहुतू मियेषें १७ हमो अग्ने धीततेमानि दृक्या ऽर्जस्रो वस्ति नेवतातिमच्छे । प्रति न है सुरुमीणि स्यन्तु १८

मा नी अमेडवीरित पर्रा वा वुर्धास्तिरमित्ये मा नी अस्य ।

मा नी क्षुधे मा रक्षसे ऋताले मा नो व्ये मा वन आ जीपूर्याः

**?** \$ (१९)

| क्रमेशान्त्र पुत्र १ व स्त [१९४]                                                                                                                                                                                        | [do 45 % 15 % 3         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| त् हे ब्राह्मीवयान् उपयोक्तानि त्यं वृंद-नुपर्वत्यः सुनुदः ।<br>गुजी स्पन्तिमप्पन्ति स्वा तं पूर्व पति स्वस्ति <u>तिः</u> सर्व ना                                                                                       | <b>9.</b> [ <b>9</b> 6] |
| स्वयोः पुरस्यं प्रवसंद्रक्षः तृतियं सूंब्यं स्वरता दिएँदि ।<br>मा ने एन्यु तन्युं किन्तु या पुण्या तृति अस्मवर्षे वि दंगीत<br>या में अबे दुर्मुन्युं तृतुः देवेद्यं पृतितृत व वीचः ।                                    | २१                      |
| वा तं <u>ज</u> रवान् <u>इर्</u> तवर्षा सुवाविष् वृषस्य नुत्रो स्वसा नद्रस्त                                                                                                                                             | <b>११</b>               |
| स क्षेत्र को स्वतीक हेवा नक्षेत्र व आंजुक्ति कृष्यम् ।<br>स कृष्यां बसुवर्ति वृष्यति व वृतिपूर्वी पुष्पप्रयोज् पर्वि                                                                                                    | श्र                     |
| मुद्दा वा अधि तुन्तिरस्य द्विष्ठान्, पुरि सूरिस्य आ वैद्या पुरुत्तेस् ।<br>येन तुर्व संबंधानुन् स्ट्रोना-अविस्तितत्त्व जापुर्या सुवीर्यः                                                                                | R¥                      |
| म् हे महानित्रा वर्षाताचि तो वृंद त्रवर्षका सुद्धः ।<br>पुनी स्योत्रोपपति का ते वृंद योत स्वतिन्धिः सम्रोतः<br>                                                                                                         | Pri [Pro](Pr)           |
| [त्रितीकोडण्यामा १६ वन १-१०] (१)<br>११ तेपायपित्तीकाः । स्वतीयार्वः (१ एका व्यक्तिडीडलिकं, १ व्यक्ति<br>पत्रेपीर्वातः, १ व्यक्तियाः, १ व्यक्तिः (१० व्यक्तिः) विकास्<br>१ त्यक्तिः १ व्यक्तिः ११ व्यक्तिस्याः) । विदुष् | (Calendarian)           |
| पुनस्त्रं कः त्रिविषंत्रात्रं कुष्यः स्त्रं चार्व्यः पुत्रस्य प्रमुप्त्यत् ।<br>वर्षः स्पृत्रः विषयं वर्षत्रः सुर्विः वं गरिविषयः तर्षः सूर्यस्य<br>बर्गासेतंत्र्यं महिकासीत्रः पुर्वं स्त्रोपाम प्रमुतस्त्रं चुकैः ।   | ŧ                       |
| व सुन्दर्शनः सुन्देवो विश्वनाः स्वदंतिन बूबा द्वामपति क्रून्य                                                                                                                                                           | *                       |
| ध्येन्य हो कर्तुर सुक्तं सुक्त्रंत रेपंति तत्तुवार्यम् ।<br>तत्तुवसूधि वर्तुस्य वर्तिन्तुः अर्थनाण्य स्मृतिम्बीय                                                                                                        | •                       |
| लुपुरंशो प्रयंत्राच्य अक्षित् । व पृष्ठाने प्रवंता वृद्धिगुरी ।<br>बुपुरुक्षीना पृत्रपुरंदे पृष्टि च्यांचीको इतियो वर्षणकार                                                                                             | ¥                       |
| स्त्रारशा में विष्टे में सेव्यक्तो असिम्बू रह्यों स्वतंता।<br>पूर्व सिम्बून श्रावर्ण हिल्लो स्टब्स्ट्रो सहस्रोचन स्वतंत्र                                                                                               | ৭ (ឋ)                   |
| प्रत शक्ति दुन्ये दुन्नी वे पुत्रतातको सुनुक्त <u>वेत</u> ाः।<br>वृक्तिको पुत्रको प्रकेषी जा प्रकित सुनुकार ववेतास                                                                                                      | લ (૧છ                   |

वित्रा पुत्रेषु मार्नुपेषु कारु मन्ये वा जातवंद्मा यर्नध्ये । कुर्धं नी राध्यर कृत होंपु ता द्वेगेपु वनशो वार्याण હ आ मार्रती भारतीभि मुजोषा इद्यो द्वेमनुष्यंभिर्द्याः। मरस्वती सारस्यतेमिर्वाक तियो देवीवेहिरेट सदन्तु तर्ज्ञम्तुरीपुमधं पोपपित्तु देवं त्वप्ट्रावं रेगुणः स्यम्ब । यती बीर कंर्मण्यं मुद्दों युक्तयांवा जायते द्वेवकांमः वनम्पुतेऽचे सुजोर्ष वेवा निम्नति श्रीमृता संद्याति। मेद होता सुत्यतीर पजाति यया देवाना जनिमानि पर 10 ञा यात्तामे समिधानो अवा डिन्बेण देवे सुरथ तुरिभं । बहिने आस्तामदिति सुपुत्रा म्वाही देवा अमृता मादयन्ताम 28 [2] (38)

#### ( ( )

## /o मत्रावरणिर्वसिष्ठ । अग्नि । त्रिष्ठुप् ।

अग्नि वी वेबम्गिनिर्मि सुजोषा यजिष्ठ दूतमध्वरे कृणुध्यम् । यो मत्येषु निर्धुविर्झताचा तपुर्मूर्धा घृताच पावक ? प्रो<u>थवस्त्रों</u> न यवसेऽ<u>जि</u>ष्यन् <u>यदा महं सवर्गणा</u>द् व्यस्थात्। आर्द्स्य वाता अर्नु वाति शोचि रधं सम ते वर्जन कृष्णमंसित P उद् यस्य ते नर्वजातस्य वृष्णो अये चरन्युजर्रा इधानाः। अच्छा सामंज्यो धूम एंति स दूतो और ईयंसे हि देवान 3 षि यस्यं ते पृथिन्यां पाजो अर्थेत् तुपु यद्न्नां सुमर्वृक्त जम्भं । सेनेव सुप्टा प्रसितिष्ट एति यव न देस्म जुह्नां विवेक्षि X तमिद् वोषा तमुषम् पविष्ठ मुग्निमत्य न मेर्जयन्त नर्रः। निशिशाना अतिथिमस्य योनीं वीवार्य शोचिराहृतस्य वृष्ण ٦ [3] सुसहक् ते स्वनीक प्रतिक , वि यद् कुक्मो न रोचेस उणाके। Ε

विवो न ते तन्<u>यतुरेति शुप्त श्रि</u>त्रो न सर् प्रति चक्षि <u>भा</u>नुम् यथा वः स्वाहाग्नये वाशेम परीळामिधूतवंद्रिश्च हुन्ये । तेमिनी अग्ने अमितुर्महोमि शत पूर्मिरायसीमिनि पहि

(83)

acaोर⊓ામ પંચ ૧.૫ ી L LUI या वो हे सन्ति बुरसुरे अपूर्ण मिर्च हा वार्मिनुंदर्शीवकृष्याः । कार्षिनः पूना बहुमा नि पानि प्रस्त मूर्पकोतिकांत्रकेतः निर्पंत प्रतेषु स्वर्षितिः शक्तिगांत स्वया कृषा तुम्बाई धेर्चमानः। वा वो नावानुसेन्यो वर्तियः वेष्टरन्यंत्र सुरुद्धः वस्ट पुता ना अधे सीर्मया विश्वीक्षा वि सर्तु सुन्तर्रास करेन । भिन्ना स्तोत्वन्त्रों गुम्ते चंबन्तु पूर्व प्रत स्तुविक्रमिः स्त्रां वः ₹ [v] 🐠 (1) १ जैक्कवरियंतिकः। व्यक्ति। विदयः। य को भुकार्य मुलब भरका हुन्ये मुद्रि जानको सुर्वस् । यो देखां ही बार्जुवा <u>अनुष्त</u> प्यार्थिकां नि <del>विद्या</del> क्रियांति ŧ स मुक्ता अग्निस्तर्वजनिवस्तु क्ये पर्विन्द्रे अजैनिन्द क्या । सं यो वर्ग्य प्रक्ते शुर्वितृत् मूर्रि चित्रक्त समिदंचि तथा अस्य देवस्य संक्रमानिके ये महीकः रहेतं जंबुके । नि यो गुन् वीदेवेतीयुरोचं दुरोचंत्रस्मित्रपूर्वं दुसीय <u>अनं क्रमिरकंतिनु पर्वेता</u> अर्थेनुस्मि<u>रकृते</u> में बांचि । स्र यात्रो अर्थ पुतुष्ट बङ्ग्ला प्रदाले सुमन्द्राः स्वान जा पो पोर्लि केक्ट्रेन सताङ् अन्ता सर्वे स्नित्<u>कृतो</u> अतारित् । तमार्पक्षेत्र विलोध गर्वे पूर्विय दिश्ववांका विवर्ति ५ [५] होते क्षां क्षित्रपूर्वस्य मुद्रे-चीलं ग्रया सुनीवीस्य क्षातीः । मा त्यां कुच संकृतानकृषिता आप्तंकुः परि व्हान आहेच क्तिको झर्गकस्य नेक्को क्रियंस्य प्रवः प्रतेश स्वात । ह होता जनने अन्यसंबद्ध नत्यर्यतालस्य मा पुर्वा वि क्रेस्ट मुद्दि प्रमापनेकः गुक्तेन्ते अन्योक्ती कर्म<u>ना</u> कन्द्रका स्र अर्थ जिहान पुनित व कुला ८८ माँ सुरुषंक्रीयाओं कर्याः स्वर्भाग वजन्यता मि प्रेकी त्वर्भ मः ब्युवानसम्बद्धात् । संभा जस्तुन्स्नुन्धं, यापुः सं तुन्तः स्पूक्ताव्यः स्कूती

| पुना ती जारे सीर्मणा दिशिक्षा हि कर्नु मुचर्नस प्रतम ।<br>विस्त्री म्युकुस्त्री मृद्युत से सन्द्र । पूर्व पान गउम्मितिः नर्ना नः             | <b>ره [4]</b> | l (w) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| •,                                                                                                                                           |               |       |
| <ul> <li>भेपायर विषयिक्षा । नेम्यास्तरिका । विषयु ।</li> </ul>                                                                               |               |       |
| पाप्रयं तुवर्ग मारख् - गिरं द्विता जीजनं दृश्चिरणा ।                                                                                         |               |       |
| र्षे विष्यंशाह्युनीनामुक्यं विश्वानुम् वीपूर्य शीर्ष्यानुः                                                                                   | >             |       |
| पूछा विशि पाष्युधिः पुश्चित्यां त्रिता सिन्तानां पूर्वमः नितर्वानाम ।                                                                        |               |       |
| म मानुर्पीप्रि विद्यो वि मानि विभानमे वांत्रुपनो वरण                                                                                         | <b>&gt;</b>   |       |
| ्यर् गिषा विशे आयुक्तिनिक्ती सम्मुता तर्रुतीर्भानिमानि ।<br>वैस्थानर पूर्वे शोद्यीयात् । पुरा पद्मि रूख्यत्रद्वि                             | ą             |       |
| तर्ष क्षिपार्न पृथिता द्वत चीर्यार्थभ्योतर प्रतासे संगत ।                                                                                    | ₹             |       |
| त्व माना रेत्सी म तंतुच्या इत्रेचण द्वारिषा शोर्श्वानः                                                                                       | ď             |       |
| खामीं। हरिती वापशाना - गिर्र भयन्तु पूर्नपा पूतार्थी ।                                                                                       |               |       |
| पति हास्त्रीनां रूपयं ग्राणां अन्यानुरम्यपा वृत्याद्वीम                                                                                      | [۷] ۳         |       |
| त्वे अंसुपे <u>र</u> े वसं <u>वी</u> न्यूण्युन् कर्नु हि ते मिधमहा अूपन्ते ।                                                                 |               |       |
| त्व दुर्म्युरोक्षेतो अग्र आञ उन ज्योतिन्नंनपुत्रापांप                                                                                        | દ્દ્          |       |
| म तार्यमानः पर्मे व्योमन वायुन पाधः परि पासि सयः।                                                                                            |               |       |
| त्य मूर्पना जनपेत्रिभ क्रा प्रतित्याय जातव्या वश्चम्यन्                                                                                      | v             |       |
| तामी अम्मे इपुमेरेपम्य वैश्वांनर सुमर्ती जातवेद् ।<br>पणु राष्ट्रः पिन्वेसि विश्ववार वृथु श्रवी तृष्ट्वि मर्गाप                              |               |       |
| त नी अग्ने मुचर्यत्राः पुरुद्धः रुपि नि वान् श्रुत्यं युवस्य ।                                                                               | ۷             |       |
| वेश्वीनरु महिं नु. शर्म पच्छ इदेभिरि प्रतिभि सुनापी.                                                                                         | ۶ [ح]         | (६५)  |
| (३)                                                                                                                                          |               | (()   |
| ७ मेशायदणिवैसिष्ठः । वेश्यानरोऽक्षिः । तिष्ठुत् ।                                                                                            |               |       |
| प्र समा <u>जो</u> असुरस्य प्रशस्ति पुत्त फ्रंप्टीनामनुमार्धस्य ।                                                                             |               |       |
| न <u>तमाणा</u> अक्षरस्य प्रशास्त <u>पुत फ्रन्टा</u> नामनुमाद्यस्य ।<br>इन्द्रेस्येव श तुवसंस्कृता <u>नि</u> वन्दे ब्रारु यन्द्रेमानो यिवक्मि | 9             |       |
| A SO WALL WITH THE A STATE OF THE PARTY.                                                                                                     | 8             | (44)  |

| क्रमेदाधक-५,वस्य ५] [१९८]                                                                                                                                      | ایشت م وب در ۱۰۰ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| district to the first                                                                                                                                          |                  |
| कृषि कृते भावि सातुमा पित्रकृत ई पुरुष सर्वस्थेः ।                                                                                                             |                  |
| पुर्वतस्य गीर्सित विवाने ध्येषुंतार्ति पूर्व्या महार्ति                                                                                                        | ₹                |
| न्बह्नित् युधिमां मुप्रवीचः पुथीरिपुद्धौ अवधौ अंदुहात् ।                                                                                                       |                  |
| मम् तान् इन्ब्रुप्रीविचायः पूर्वसञ्चात्त्वेषु सर्वत्रपून्                                                                                                      | •                |
| या अंगुचीत तर्मि मर्द्मनीः पाचीश्रकार मृतेनः सर्चीमिः।                                                                                                         |                  |
| तमीसर्वि बच्यां जाति गृंजीय । अनेको बूमपेनां पुत्रम्बून्                                                                                                       | Y                |
| या <u>पृद्वा</u> अनेप्रवह ब <u>युध</u> े यो <u>अ</u> बवेद <u>ी</u> -वर्तमुद्धार ।                                                                              |                  |
| म निक्रम्या स्त्रुंचा युद्धा अधि विस्त्रिक्षक विद्वितुत स्कृतिः                                                                                                | 4                |
| पन्यु शमुक्यु हिन्सु कर्नाम् एकंप्लस्युः संयुति भिरदेगायाः ।                                                                                                   | _                |
| <u>र्षभ्यान</u> स बरमा रोप्रम्या राग्नी समाइ पिनोक्पस्थम्                                                                                                      | •                |
| भा पूर्वा देते पुर <u>वा ।</u> वर्गनि । वैत्यानुह उतिहा सूदस्य ।                                                                                               | 5-7 (-4)         |
| मा समुद्राप्तर्वपुद्ध पर्वस्मा साहित्वे द्वित मा पुलिस्पाः                                                                                                     | v [•] (≠)        |
| (•)                                                                                                                                                            |                  |
| <ul> <li>वैकारपरिवृद्धिकः अस्ति।। विषुत्</li> </ul>                                                                                                            |                  |
| त्र वां पूर्व चित् सब <u>स्तानसुधी मध्यं</u> व सुप्रिकी विश्व अमोमिः।                                                                                          |                  |
| मर्चा मो हुतो जोन्युरस्य हिडाल् अन्तर्य देवेचु विविदे क्षित्रहेः                                                                                               | t                |
| था पश्चिमे पुष्पा <u>।</u> जनु स्था अन्त्रो देवानी <u>ज</u> न्दे पुरायः ।                                                                                      |                  |
| भा सातु गुर्धान्तर्पत् पृथित्या अभ्योभिकित्तेतुककुरक्तांत्रि                                                                                                   | 6                |
| प्रचीनां बुद्धः सुचितं वि बुद्धः भीनीते अग्रिगिश्चितो न हाता ।                                                                                                 |                  |
| मा समर्प तिमानीर हुनानी पर्धा पविष्य विश्वने नुप्रेतीः                                                                                                         | •                |
| नुधो बोज़रे खिरं केन्त्र मार्नुतासी विश्वतंत्रों व वैदास् ।                                                                                                    |                  |
| विशासवाधि निरम्पर्सिक्किके अभिनेत्रो सर्वववा <b>न</b> ावा                                                                                                      | ¥                |
| भर्तानि दृद्धे वर्षिएउपु <del>न्यः उद्धिर्मुद्धाः दृश्यने विदुर्शः।</del><br>यो <u>स्</u> पं दु <del>द्धियी वादुशक्तेः जा पं होश्च वर्जति द्विन्यर्वास्य</del> | 4                |
| पास प प्राप्तका बादुवाचा जा प कार्य करता सम्बन्धास्य<br>पुते सुक्रेसिर्विष्यकार्वितन्तुः सम्बन्धे वे वार्ग वर्ष्यकारम् ।                                       | •                |
| त्र ये विश्वतिकाल कोलेबाला आ व में अस्य द्वीतिकालक                                                                                                             | <b>4</b> (#4     |
|                                                                                                                                                                | •                |

|                                                                                                                                                                                                 | •           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| मुनोदा। स० ५, ४० ६, व. १६] [200]                                                                                                                                                                | [#40.4th    |
| ब्बों पुन्ने पूर्वा या रिस्ट्या हुन्हें जन्मने बहुद्वश्चा पुनेने ।<br>बरिस्सी मुस्तों अध्यक्तिया पनि देवन रामुचेना विचान                                                                        | 4           |
| लाम्प्री विश्वकृती व्यक्तिकृति । अकेले हुन् वर्षि गुरु पुरिष्य ।<br>पुरुक्तिया व्यक्तिने जरस्य वृद्धे पर्यः सुरिष्ठितः सर्ग सः                                                                  | €[19] (N)   |
| (1)                                                                                                                                                                                             |             |
| ५ त्रैयानयनिर्वतियाः। सम्बन्धः विश्वद्                                                                                                                                                          |             |
| हुने न जार पूर्व करों अनेत् वर्षिकृत् रीक्रकोर्त्वकः ।<br>दुन्न स्ट्रीः सुक्तिः संस्ति जाना निर्मा क्षेत्रकोर्त्वकः                                                                             | t           |
| क्ष्योचे वस्त्रोध्यक्षांत्रधेवि दुन्ने केन्युत्त प्रसिन्तो व कर्णा।<br>जुन्तिकंत्रांति हेव क्षा वि श्रिष्टात् इवस् कृते देववस्त वर्तिकः                                                         | •           |
| अच्या किर्व कुर में कुर कार्री पुनित्र वेशित क्षेत्रिक विक्रांत्रकः ।<br>पुनित्र मुक्तीर्त्त कार्या कुर कार्योग्यारी वार्तुकावस्य<br>दुर्ज को को क्षांत्रिक कुरोत्तर पुनित्र केर्या पुनित्र केर | 1           |
| कार्युत्वेदिवर्गिते विश्वकेष्ट्रीः शुरूरतिपूर्विवर्गित्वकारम्<br>इत्यं हेर्द्रासुरिक्षे वर्षियः इस्ति विश्व देवते कार्युत् ।                                                                    | ¥           |
| स वि क्यां <u>च</u> ि मर्मस्य र <del>श्चिमः नर्मन्</del> यो कृते पुनर्याय दुसान्                                                                                                                | ત્ર [શ્રી 😝 |
| (11)                                                                                                                                                                                            |             |
| ५ वैक्करवीयोशिक्षाः सन्तिः । विश्वपूर्                                                                                                                                                          |             |
| हुई। बंदर-पुरर्त पहेरी । व क्रो क्यूका प्राप्तने ।<br>का निर्वेशिक कुर्त कहि हो। स्मी होता कुका क्रोह                                                                                           | ŧ           |
| स्पर्वेक्टे ब्रह्मिं कृत्येन कृतिन्त्रम् कृतिन्त्रम् ।<br>पत्ने देवेण्येने प्रदेशने अर्थन्त्रने पृतिकं कर्यक<br>विक्रियको र विकित्रनेत्रीत ने अन्तर्गाको सर्वाव ।                               | •           |
| स्त्रिकर्षक स्त्र पेक रेकर अने के हुते अंतिरहस्त्रिकर्य<br>स्त्रुकरित स्त्रुकर्या अने के हुते अंतिरहस्त्रिकर्य<br>स्त्रुकरित स्त्रुकर र १९४० हुत्युक्त स्त्रुकर स्त्रुकर र                      | *           |
| व्या क्षेत्र रहेंचे कुरूवा उसे देश हैंकि हेन्स्टब्स्                                                                                                                                            | A (9-4)     |
|                                                                                                                                                                                                 |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                          | •                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| आग्ने वह हित्रयोय देवा निन्देज्येष्ठास उह मीद्यन्ताम् ।<br>इमं युत्त दिवि देवेषु धेहि यूयं पति स्वस्ति <u>भिः</u> सर्दा नः                                                                                                                               | <b>५ [१४]</b> (१० <b>२</b> ) |
| ( १९ )                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
| ३ मैत्रायरुणिर्यसिष्ठः। सक्तिः। त्रिष्टुप्।                                                                                                                                                                                                              |                              |
| अर्गन्म <u>महा नर्ममा</u> पर्विष्टु यो कृ्विष्यु सर्मि <u>द्धः</u> स्वे दुं <u>ग</u> ेणे ।<br><u>पित्रमानु रोदंसी अन्तर्रु</u> षी स्योद्धत ष्रिम्बतः पुत्यत्र्यम्<br>स <u>महा विश्वा दुरितानि साह्वा न</u> िग्नः प्टेषु वृ <u>म</u> आ <u>जा</u> तवेवाः । | १                            |
| स नो रक्षिपद् दु <u>रि</u> तार्द <u>वया वृस्मान् गृंण</u> त <u>उ</u> त नो मुघोर्नः<br>त्व वर्षण <u>उत मित्रो अम्</u> ने त्वां वंधान्त <u>मतिमि</u> र्वसिंग्ठाः ।                                                                                         | २                            |
| त्वे वर्स सुपणनार्नि सन्तु पूप पात स्वस्ति मिः सदा नः                                                                                                                                                                                                    | ३ [१५] (१०५)                 |
| ( \$\$ )                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |
| <b>३ मैत्रायरुणिर्वसिष्ठः । यैम्वानरौ</b> ऽप्तिः। त्रिपुप्।                                                                                                                                                                                              |                              |
| भाग्रये वि <u>श्</u> वशुर्चे धियुंधे ऽसुरुग्ने मन्मे धीतिं र्मरध्वम् ।                                                                                                                                                                                   |                              |
| मेरे ह्विन ब्हिंपि प्रीणानो धेन्वानुराय यतेय मतीनाम्                                                                                                                                                                                                     | ?                            |
| त्वमेग्ने <u>जो</u> चि <u>पा</u> शोर्जुचा <u>न</u> आ रोर्दसी अपू <u>णा</u> जार्यमानः ।                                                                                                                                                                   |                              |
| त्व व्रेपाँ अभिश्वित्तरमुख्यो वैश्वानर जातवेदो महित्वा                                                                                                                                                                                                   | २                            |
| जातो यस्ति भुवना व्यस्यः पुद्यन् न गोपा इर्धः परिच्मा ।                                                                                                                                                                                                  |                              |
| वेश्वानर ब्रह्मणे विन्त् <u>गातुं</u> यूप पति स्वस्ति <u>मिः</u> सर्वा नः                                                                                                                                                                                | ३ [१६] (१०८)                 |
| ( 88 )                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
| १ मैत्रावदणिर्पासन्यः । यम्निः । त्रिपुप्, १ पृद्वी ।                                                                                                                                                                                                    |                              |
| सुमिधां जातवेदसे वेवायं वेवहृतिमिः ।                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| ष्ट्रविमिः शुक्रशोचिपे नमुस्विनी वयं दीशेमाग्रये                                                                                                                                                                                                         | -9                           |
| वय ते अग्ने समिर्घा विधेम वय वृश्चिम सुस्दुती पंजञ ।                                                                                                                                                                                                     | -                            |
| वय घूतेनाध्यरस्य होतर्र्विय देव मुविषा भन्नशोचे                                                                                                                                                                                                          | २                            |
| आ नी वेवेमिरुप वेवहिति मधे याहि वर्णहुति जुणाणः।                                                                                                                                                                                                         |                              |
| तुम्यं <u>वेवाय</u> वार्घातः स्याम युयं पात स्वस्ति <u>मिः</u> सर्वा नः<br><sup>११०</sup> पर                                                                                                                                                             | ह [१७] (१११)                 |

| म्बलेदाः सन् ५, मन ६, म . ११ ] ( इस्त ]                                                                                                                                        | { show we wish |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| बर्स पुनि पूर्वो स रिक्को पूर्वे अपने अपनुत्रा पुरुषे ।<br>बरिक्की कुको कुन्सिमुको पनि देवान् रिक्कोची विकास                                                                   | 4              |
| लाम्यो इमिनान्ये पर्विन्द्रो अर्थन्ये इम् वर्धि गुप्ते पूर्वप्रेयः ।<br>कुन्नीया अतिका जरस्य पूर्वे प्रतास्त्रिक्तिस्तिः कर्वे सः                                              | •[18] (H       |
| (१)<br>५ वैत्रावस्त्रीयवेशिकाः । सन्तिः । तिमहुन्।                                                                                                                             |                |
| द्वते व जार पृथु पानां अनेत् । वृत्तिपुत्तत् वीह्यप्योत्तीयाः ।<br>वृत्ता वृत्तिः सुनितः साति ह्यानः विश्व विस्तान वीह्यतिनीयाः                                                | t              |
| स्व1ं वस्त्रंकुरवांमधेचि पुत्रं कंत्रुत्य द्वारिको न कर्ण ।<br>क्रुमिकंत्र्यामि हेव का वि विद्यान, द्वारव हुने बंक्याना वर्षिका                                                | ę              |
| क्ल्या सिर्ध कुरुने देशकर्या पुलि वेन्ति वृद्धि किर्यमञ्जा ।<br>सर्वेद्धा स्वर्थिक स्वर्थ अन्यवर्धमध्यि वार्यसम्बद्धाः                                                         | 1              |
| राणी को ज्यो कर्तुमित इत्येशों - इसे इतेतिय बंदा पूक्तियः।<br>इतिहासिति विश्यकंत्रों - पूक्षित्वस्थातिकिकांस्य<br>इत्यो देकोरवृत्तिकों परिच्या वृत्ति विश्वा देखते व्यक्तियुः। | v              |
| स क्षे करान्त्र कर्मकर र <u>जीना मानेत्रो हतो अनक्ष</u> त्र हेकार                                                                                                              | 4 [84] W       |
| (11)                                                                                                                                                                           |                |
| ५ मैकारपविश्वविद्याः । समितः । तिव्युत् ।                                                                                                                                      |                |
| ह्याँ जरवपुरस्य गर्हेको । प ह्यो असून्य सम्बन्धे ।<br>बा विश्वेमिः प्रस्य गर्हे हुनै स्पेति हेर्सा सुद्धाः बहुदा                                                               | ₹              |
| मार्थको महिरं हर्गन । हरियोन्द्राः स्त्रुकिस्त्राच्याः ।<br>यस्त्रे द्वेरियमेने अहित्ये । स्त्रोत्त्रयो पुरिस्तं अस्ति।                                                        | •              |
| विदेशमुक्ता व विविद्युनंतृष्टि को जन्मपूर्णम् कार्यात ।<br>सुरुक्तान इस विविद्युनंतृष्टि को जन्मपूर्णम् करियानिकार्या                                                          | •              |
| सुन्वान्त हा परित्रे देशन् अन्य को होते प्रतिकारिकार्य<br>स्थितिके क्षाणे जंजाराजा अधिकारण हरियो कार्य ।<br>हत्तुं हरित्र वर्षणे सुन्याना अधिकारण हरियो कार्य ।                | R (jo          |
|                                                                                                                                                                                |                |

ł

५ [१४](१०२)

**३ [१५]** (१०५)

३ [१६] (१०८)

ş

ę

?

२

7

२

आग्नें वह ह<u>बि</u>रद्याप वृंवा निन्द्रंज्येष्ठास <u>इ</u>ह माद्यन्ताम् । इमं युज्ञ वृिवि वृेवेषु धेहि युय पति स्वस्ति<u>मिः</u> सर्वा नः

( १२ )

३ मैत्रावरणिर्वेसिन्छः। मग्निः। त्रिप्दप् ।

अर्गनम मुहा नर्मसा पविष्यु यो नीवाय समिद्धः स्वे दुरोणे।

चित्रमानुं रोवंसी अन्तर्वीं स्वाहृतं विश्वतः पृत्यश्चेम

स महा विश्वां दु<u>रि</u>तानिं साह्वाः नुग्निः प्टेंबे द्म आ जातवेंदाः । स नों रक्षिपद् दु<u>रि</u>तादेवयाः वृस्मान् गृणत द्वत नों मुघोनेः

त्वं वर्षण <u>उत मि</u>ज्ञा अप्ते त्वां वर्धान्त मृति<u>भि</u>वंसिंप्ठाः । त्वे वस्तं सूष्णुनानि सन्तु यूप पात स्वस्ति<u>भिः</u> सद् नः

( १३ )

भैत्रायरुणिर्वसिष्ठः । वैभ्वानरोऽप्ति । विष्ठुप् ।

पाग्रये विश्वशूचे थियुधे ऽसुरुग्ने मन्म धीति मेरध्यम् ।

मरे हृदिनं बुहिपि प्री<u>णा</u>नो विश्वानुराय यतीय मतीनाम् त्वमंग्ने <u>को</u>पिषा होार्ह्यचान आ रोर्द्सी अपू<u>णा</u> जार्यमानः ।

त्वं देवाँ आमिशस्तिरमुख्यो वैश्वानर जातवेदो महित्वा जातो यदी मुर्वना व्यस्पः पुश्चन् न गोपा इर्पः परिजमा ।

वेश्वानर ब्रह्मणे विन्य गातुं युय पात स्वस्ति मिः सर्वा नः

( 88 )

३ मैत्रावदणिर्यंसिप्टः । सम्तिः । त्रिपुप्, १ वृद्धती ।

सुमिधां <u>जा</u>तवेद्से वृवायं वृवहूंतिमिः । ष्ट्रविर्मिः शुक्रशोचियं न<u>म</u>स्थिनी <u>व</u>य द्दि<u>शमा</u>ग्रये

व्य ते अग्ने सामिधा विधेम व्य वृश्चिम सुद्धती पंजन ।

वृषं पूर्तेनोध्यरस्य होतर्र्यात्र्यं देव हविषां मन्द्रशाचे

आ नी देवे<u>मि</u>रुपं देवहं<u>ति</u> मग्ने याहि वर्पहार्ति जु<u>पा</u>णः । तुम्पं देवाय दार्शतः स्याम यूपं पति स्वस्ति<u>मिः</u> सद्गं नः

**३ [१७]** (१११)

| क्रमोदाकारुव ९ र 1 ] [1                                            | H)          | [ <del>*</del>                | <b>4.€</b> (5.€1) |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|
| (                                                                  | <b>(</b> 4) |                               |                   |
| t५ वैकलक्षिके <b>रि</b> क                                          | ) I =       | तीनाः कामग्रीः                |                   |
| पुस्तकांत मीकार्च आस्य पुष्टता इतिः                                | 1           | धे से बेर्बिप्रसम्बंद         | <b>?</b>          |
| कः कर्ता चर्त्रजीतमि विकास दर्भदने                                 | ı           | <u>कृति पृंहर निर्देश</u>     | ę                 |
| य हो देवें जुकार्य हारी फेस्ट्र हिन्दर्यः                          | 1           | क्रास्कान् पुरुषं             | ŧ                 |
| वर्षे पुस्तार्मद्वार्य विषः स्थेतस्यं जीवनस्                       | 1           | दर्शः कुनिङ् दुनार्ति नः      | γ                 |
| स्मुद्धां पस्य विश्वं द्वारे पविश्वीत्वेतो वया                     | ł           | अब युक्तमु सोर्चतः            | 4 [14]            |
| क्षेत्र्य क्षेत्र क्षेत्रुति जुन्मिर्जुकत हो गिर्छ                 | ı           | विश्वित हम्मुबद्धनः           | •                 |
| नि स्वां सक्त विरुक्ते पूतर्म देव पीनहि                            | 1           | नुबीरंमस आबुध                 | ษ                 |
| सर्व प्रमर्थ शीरिष्टि स्तुम्बपुरस्वर्ध पुरुष्                      | ı           | नुबीरुस्त्वर्वस <u>्त्र</u> ः | 6                 |
| उर्च मा नात्र में विश्वती वन्ति भीतिर्मि                           | 1           | प्रपाद्धीय सङ्ग्रिकी          | 3                 |
| ञ्चमी वर्धांके संपति   नृकशांचिर्णस्यः                             | ι           | सुनिः पनुष देवपे              | i [iJ]            |
| त ने तर्श्वस्था मेरे स्थिक खाडी पही                                | 1           | मर्माच कृतु वार्पेय           | 11                |
| लाजीन्त्र श्रीरपुद् वहरी हेक्स्स दक्षिता मनीः                      | ١           | दितिम दम्ही वार्षम्           | 15                |
| अधे पार्य क्षेत्र अर्थकाः मार्थे व्य केषु रापेताः                  |             | तरिन्देरुवर्ष स्व             | { <b>?</b>        |
| जन्म नहीं न आहरका नीपृष्धे दुर्वितदे                               | ١           | पूर्वेद्य सुराकृतिः           | ₹¥<br>            |
| लं तः प्रमानेता दोर्चनस्तरपापुतः                                   | ١           | दि <u>स</u> वर्त्तवस्थान      | 54 [4 ]40         |
|                                                                    | 14)         |                               | _                 |
| १९ जैकारकमिर्वके <b>थ</b> ा वस्ति । इस                             | मा (        | नरियम् वृहक्षे, कारा परीपृष्  | ( <b>18</b> )     |
| पुना क्षे अभि नर्म <u>तो</u> जो पर्यानुमा हुँदे ।                  |             |                               |                   |
| द्विपं नेतिष्ठम्ति स्वेष्ट्रां विश्वरम् कृतनुपूर्व                 | <b>च</b>    |                               | <b>?</b>          |
| स पाँचने अकुका विश्वमानुसा स दुव्यू                                | र सर्व      | विद्याः।                      |                   |
| सुमद्वा <u>प्रश्नः नुसन्ती</u> क्यूनं हेवं च <u>त्तो</u> धर्मानाम् |             | •                             |                   |
| अस्य मोनिस्या पृत्यक्षात्रस्य ग्रीयाचे ।                           |             |                               | _                 |
| वत कुमाला अकुमाध्यं विश्वसूत्राः बह्मगिती                          |             |                               | ŧ                 |
| ते त्वां इते ईव्यये प्रसन्तीय देवी जा ह                            |             |                               | y (31+)           |
| विश्वी क्यों सहको मर्गमान्छ। एउट्ट स                               | ( पत        | HA                            | A ((fe)           |
|                                                                    |             |                               |                   |

| लगीं गृहपंति स्त होता नो अध्युरे ।                                             |            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| त्व पोर्ती विश्ववार प्रचेता यक्षि वेपि च गर्यम्                                |            | ч            |
| कृषि रत्नुं यर्जमानाय सुकतो त्य हि रंत्नुधा असि ।                              |            |              |
| आ न ऋते शिशीति विन्धंमुत्विज सशासो यश्च दक्षीत                                 |            | ६ [२१]       |
| <del>-</del>                                                                   |            |              |
| त्वे अग्ने स्वाहुत <u>प्रि</u> यासेः सन्तु सूरवेः ।                            |            |              |
| यन्तागे ये मुचर्वानो जनाना मूर्वान वर्यन्त गोनाम्                              |            | v            |
| वेषामिको घुनहेस्ता बुरोण आँ आपं पाता निपीविति ।                                |            |              |
| ताँचायस्व सहस्य दुहो निवी यच्छा नः शर्म वीर्धश्रुत                             |            | 4            |
| स नन्त्र्यां च जिह्नया विद्वारा विदुष्टरः ।                                    |            |              |
| अमें रुपि मुघवेन्यो नु आ वेह ह्व्यदिति च स्व्य                                 |            | 9,           |
| ये राधांसि द्दृत्यश्व्या मुचा कामेंन भवंसी मुदः।                               |            |              |
| ताँ अहंस॰ पिपूहि पुर्नृमिद्ध शतं पूर्मिर्यविष्ट्य                              |            | 80           |
| रेपो में व्रवि <u>णो</u> दाः पूर्णा विवय्द्यासिर्चम् ।                         |            |              |
| उद यां सिःकध्वमुपं वा पृणध्व मादिद यों वेच ओहते                                |            | ??           |
| त होतारमध्वरस्य प्रचेतस् विद्वी देवा अंक्रण्यत ।                               |            |              |
| व्यां <u>ति</u> रव्य वि <u>भ</u> ते सुवी <del>र्य म</del> ुग्निर्जनाय कुानुर्य |            | १२ [२२](१३८) |
| ( १७)                                                                          |            |              |
| ७ मैघावरुणिर्वस्पिः। स्रीनः। द्विपदा।                                          | त्रिद्रयः। |              |
| अग्ने मर्व सुप्रमिधा समिन्द्र चुत वृद्धिर्वर्षिया वि स्तृणीताम्                |            | •            |
|                                                                                | 6          | <b>?</b>     |
| जुत हार्र उ <u>श्तीर्थि भेपन्ता भूत देव</u> ाँ उ <u>श्</u> त आ वीह             | นรูท       | २            |
| अमें धीहि हविषा यादी देवान् स्वध्वरा कृणुहि जातवेवः                            |            | B            |
| स्युष्युरा क्षेरति जातवेवा पक्षेत्र वृयाँ अमृतान् प्रिपयंच                     | ાણા        | ጸ            |
| वंस्य विश्वा वार्योणि प्रचेतः सत्या मेवन्त्वाशियों नो श्राय                    |            | ч            |
| त्वामु ते देधिरे हब्प्वार्छ वृवासी अग्र ऊर्ज आ नपीतम्                          | แรน        | ६            |
| ते ते देवाय दार्शतः स्याम सहो नो रत्ना वि दंघ दयानः                            | แรม        | ७ [२३] (१८५) |
| Ö                                                                              |            | •            |

|                                                                                                                                                                                                                                             | [\$41]<br>((1)<br>40   8 |                                                                                                                  | gio es, que try do t            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| प्रस्वधांव श्रीब्बूर्य आसर्य जुहुता हवि.<br>या वर्षा वर्ष्णवीगानि लिंतुसानु दर्वस्त्रे<br>स हो देवां असार्य-जुडी रेस्स्य श्रिक्ताः<br>उत्तरं वरस्त्र विचार्षः स्थितः वर्षात्र जीवनव्<br>स्तार्दा वरस्त्र विचार्षः से वर्षात्रस्ते वरस       | 1                        | ब्रसिर्वृह्येतिर्युद्धं<br>कुतास्मान् ब्रास्टिहंडः                                                               | t<br>₹<br>₹<br>¥<br>+ [te]      |
| सेतां कुंत्र पद्धितः नामिन्द्रेशतः नो विधेः<br>ति त्यां त्रद्वतः विश्योः युगर्यते हेव पीतिहः<br>द्वर्य प्रद्याचे पीतिहिः स्त्रान्त्र स्वयं प्रययः<br>प्रयोक्ता ग्राहते हो। विश्वती पत्निः पीतिहर्ण<br>न्यानी प्रतिस्थिते सुबद्धतिहरिक्षर्यः | 1<br>1<br>1:<br>1:       | वर्जिको इन्युवाहेकः<br>कुवीरंत्रम आहत<br>कुवीरुक्तर्जस्युवः<br>उपाहेल स्टूबिकी<br>सुविं वात्रक हंड्यो            | ; [tv]                          |
| स को प्रश्नास्त्र हमें किया प्रवृक्षे पहे<br>क्योज श्रीपुर बचा है क्यो हरिया मर्गः<br>बढ़े प्यां हो अंद्रीतः वर्ते पर देव प्रवेतः<br>मर्था प्रवृत्ति ह आगुस्या स्वित्त्रात्र प्रवेतव<br>ले वो प्रवृत्ति हो स्वेत्त्रस्यापुत्रः              | 1 1                      | सर्वस्य दानु वार्षस्<br>वितिस्य दानु वार्षस्य<br>तर्विषेतुत्रस्य द्वत्<br>पूर्वेचा कृतसूचिः<br>दिश्य सर्वस्यान्य | £4 [4•]440<br>\$8<br>\$8<br>\$5 |

#### (11) १२ जैध्यश्यक्षेत्रंतिकः। अन्तिः। प्रकादः (अन्तिस्यः पृह्वी, साम करोत्हरीः)।

पुन्त वां अस्ति नर्व<u>तोः</u> यां नप्रकृतः हुवे । विषं चरित्रमाति स्वंच्याः विश्वास्य कृतमुकूरीम् क पीजन अनुवा मुख्यमेजिला स दुन्दुव स्वाहितः।

मुक्ता दक नुस्सी बहुन। देव राक्ते करांकार उत्तर <u>मो</u>विरेस्का कृत्युक्तांत्रस्य श्री**टक्तरः** ।

पर् पूराक्षां जनुसातां मिन्निस्ट्राः सन्तिन्यते क्लं

ते न्यां पूर्व क्रेप्यस्थ प्रसन्तेत्रं पूर्वी व्या <u>पी</u>तवे बद्ध ।

विचा एना स्वयो कर्तनार्यक्त एल्ड क्ट् क्ट् लोगी

at)

| वि सुद्यो विश्वा दृहितान्येपा मिन्द्वः पुरः सहंसा सप्त देवः ।                            |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| व्यानिवस्य तृत्सिंवे गर्य मान्यनेष्म पूर्व विवधे मुभवीचम्                                | १३           |
| नि गुरुपवोऽनेवो दुरावश्च पुप्टिः ज्ञता सूपुपुः पर् सहस्रो ।                              |              |
| पुन्धिर्वीरासो अधि पद् रुवायु विश्वेदिन्द्रस्य वीर्यी कृतानि                             | १४           |
| इन्हेंणेते तृत्से <u>यो</u> वेविपा <u>णा</u> आणो न सुप्टा अंधवन्तु नीचीः ।               |              |
| वुर्मित्रासः प्रकल्लविनिममाना जनुर्धिश्वानि मोर्जना सुवासे                               | १५ [२६]      |
| अर्थे धीरस्यं शृतपामंनिन्द परा शर्धन्त नुनुदे अमि क्षाम् ।                               |              |
| वन्द्री मुन्यु मेन्युम्यो मिमाय भेजे पथो वर्तिन पत्यमानः                                 | १६           |
| आधेर्ण चित् तद्वेक्षं चकार सिद्धं चित् पेत्वेना जघान ।                                   | • •          |
| अर्व <u>सक्तीर्वे</u> ईरपावृ <u>श</u> ्चितृन्तः प्रायच्छ्य विश <u>्वा</u> मोर्जना सुवासे | १७           |
| शम्बन्तो हि शर्त्रवो सार्धुप्टे भेदस्य चिच्छर्धतो विन्द्र रन्धिम्।                       |              |
| मती एनः स्तुवतो यः कृणोति तिग्म तस्मिन् नि जिति वर्जमिनद                                 | १८           |
| आ <u>वदिन्द्रं यमुना</u> तृत्संवश्य पात्रं भेद सुर्वतांता सुपायत् ।                      |              |
| अजासम् शिग्रे <u>वो</u> यक्षेषश्च <u>ब</u> िल <u>शी</u> र्पाणि जभुरश्वर्गनि              | १९           |
| न तं इन्द्र सुमतयो न रापं सचक्षे पूर्वा खपसो न नूबा.।                                    |              |
| वेर्वक चिन्मान्य <u>म</u> ान जे <u>ष</u> न्था <sup>—</sup> ऽषु त्मना वृह्तः शम्बेर मेत्  | २० [२७]      |
| म ये गृहाद्ममतुस् <u>त्वा</u> या परा <u>ञा</u> रः <u>ञ</u> ातयानुर्वसिष्टः ।             |              |
| न ते <u>मो</u> जस्य <u>मुख्नता अधा मु</u> रिन्यः सुवि <u>ना</u> न्युच्छान्               | २१           |
| द्वे नप्तुर्वेववंतः शते गो द्वां स्थां वधूर्मन्ता सुवासः ।                               | •            |
| अर्विन्नग्ने पेजवृतस्य दान होते <u>व सद्य</u> पर्य <u>ीमे</u> रेमन्                      | २२           |
| चुत्वारों मा पेजवनस्य वानाः स्मिद्धिप्टयः क्रुगुनिनों निरुषे । '                         |              |
| ऋजासी मा पृथि <u>वि</u> प्ठाः सुवासं <u>स्तो</u> क <u>तोकाय</u> भर्वसे वहन्ति            | २३           |
| यस्य भवो रोवसी अन्तरुवीं श्रीर्णोशीर्णो विष्माजा विमुक्ता ।                              |              |
| सुप्तेदिन्द्र न घुवतो गृणान्त्र नि युंध्यामुधिर्मिशिशानुमीर्के                           | २४           |
| <b>≆मं</b> नेरो मरुतः सख्यतानु दिवीदास न <u>पि</u> तरं सुदासः ।                          |              |
| <u>अविष्टना पैजवनस्य</u> केतं दूणाशं <u>श्</u> रवमुजरं <u>दुव</u> ोयु                    | २५ [२८](१७०) |
|                                                                                          |              |

| क्रमेदारका ५,४०६,४ १४]                                                                                                                      | [ <del>***</del> ]                                              | [表 * 化 15 和 1         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                             | (tc) [th                                                        | Britisten in de 16-41 |
| रू मैक्सक्तिविकः। इस                                                                                                                        | li 65-44 Mátit gma                                              | ा <b>मेडूर</b> ।      |
| त्वे हृ पर पुतरंभिष्ठ इन्ह्रः विषयं प्रधा ज<br>त्वे मान्ये मुद्रुवास्त्वे सम्बान्स्त्वं वर्षः केन्द्रवे                                     | चर्मिन्डः                                                       | ŧ                     |
| राजेन कि जानितिः केरनेका उन सुर्मित्तिः वि<br>प्रिसा गिर्धा वक्तन् योशिर्यो क्लानुसः वि                                                     | शीव गुपे अस्मान्                                                | <b>१</b>              |
| हम वे ना परपूरामसो बर्च उन्हा रिपा<br>भूगोर्थी ने प्रथम ग्रह पंतु स्वार्थ है सुस्त                                                          | विम्ह सर्वन्                                                    | 1                     |
| नेतुं न लो पुनरते दुर्जुतः चुप्त मध्येनि सन्<br>सामिन्ते गोर्ग्ती निन्ने श्रादाः ६६ त इन्त्रं<br>सामीने चित्र पण्डास्य सुन्नतः दन्तां ग्रास | सुन्तरी कुरुष्य                                                 | ¥                     |
| सन्तर्भ क्षिप्रवृत्यसम्ब साबः सान् सिन्त्र                                                                                                  | म्ब <del>्रुक्त</del> द्वसस्त्रीः                               | ષ [શ્ય]               |
| पुरोध्य वस तुर्वजो पर्यापतीत् प्रापे करवांत्र<br>पृथ्वि चोवर्तुनंती ह्वालेखः कला कर्यापक                                                    | एव् क्तिूचोः                                                    | •                     |
| भा पुरस्ताको म <u>न्त</u> ्रमस्यो म <u>न</u> ्त्रता अर्छनाको<br>भा पोऽनेक्द सञ्जया भाषीस्य <u>न</u> स्या तृत्ती                             | म्यो अञ्चय <b>् दुवा नृष्</b>                                   | v                     |
| बुराच्योतं अस्थितं क्षेत्रकंताः उक्रम्मो स्र व<br>स्वापनिकत् पृक्षियं क्योकतः पुरुष्टासीतं                                                  | द्वापंगनः                                                       | •                     |
| पुरत्ये व न्युचे प्रदेशी <u> जानस्थ</u> नेत्रिक्तित्वे<br>मुक्ता धन्त्रेः सुद्रवेते <u>ज्</u> रविद्याः स्टेस्स्युस्पर्त्ती                  | <b>वर्षिकाकः</b>                                                | •                     |
| पुण्यंत्रो व पर्वतान्यंत्रेयः प्रवाद्वतत्रामि क्रिः<br>पूर्वितातः पूर्विनियेषिकाकः पृत्तिः पेकुर्तिकृ                                       | व <u>चि</u> कास्ट ।<br>वे रत्नंपम                               | <b>૧ન</b> (શ્પો       |
| पर्य प्राथ्वे विश्वति यं यहस्याः वैश्वविद्योक्तः<br>पुरुषो म सम्प्रमू विश्वित्वति वृक्षिः सुग्र त                                           | तुन् रा <u>जा</u> स्वस्तः ।<br>सम्ब <u>्रह्म</u> ास्थितं क्लाव् | **                    |
| सर्व पूर्व दुवर पुत्रसुक्ता पुत्र हुई मि हुँहा<br>भूगामा सर्व सुकराव सुक्त न्युक्तामे है र                                                  | राव्यक्तः ।                                                     | 18 (14)               |

[द्वतीयोऽभ्यायः ॥३॥ घ० १-३०] (२०)

१० मैत्रावरुणिर्वसिन्दः। इन्द्रः। त्रिषुद्।

खुगो जीते बीवींय स्वधा<u>वा अक्षिर</u>णो नर्णे यत् केरिष्यन् ।
जिम्मुर्युवी नृपर्यन्तमवीमि स्वाता न इन्द्र एनेसो महश्चित् , १
हन्तां बुद्यमिन्द्रः ग्रूश्चंवानः प्राचीश्च बीरो जीत्तारंमृती ।
कार्ती सुवाने अष्ठ वा उं लोकं वाता वसु मुद्रुरा वृश्युर्प मृत् १
युष्मो अनुवां संजक्षत् समद्वा शूरंः सञ्चापाइ जनुषेमपोळ्हः ।
व्यास इन्द्रः पृतेनाः स्वोजा अधा विश्वं शत्रुपन्तं जघान ६
खुमे चिदिन्त्र रोवेसी महित्वा ऽऽ पंगाध्य तर्विपीमिस्तुधिष्मः ।
नि वश्चितिन्त्रो हरिवान् गिरिधिक्षत् त्समन्धेसा मवेषु पा उंवीच ४
पृषा जजान वृष्णा रणाय तर्मु विद्यारी नर्थं ससूष ।
प्र यः सेनानीर्थ नृम्यो अस्ती नः सत्वां गुषेर्यणः स धृष्णः ५ [१]

नू ित स द्वेषते जनो न रेष्ट्रम् मनो यो अस्य धोराग्रावियासात ।
धरीर्ष इन्ते वृथते इवां सि क्षयत् स राय क्षत्रपा क्षत्रियाः
यिष्य पूर्वो अर्थराय शिक्षः क्षयुक्त स राय क्षत्रपा क्षतियाः
यिष्य पूर्वो अर्थराय शिक्षः क्षयुक्त्यायान् क्षतीयसा वृथ्णम् ।
अगृत इत् पर्यासीत दूरः मा चिद्य चित्रयं मरा रूपि नः
यस्त इन्द्र धियो जनो वृषां च्याप्त क्षित्रेषे अदिष्ठः सस्ता ते ।
ध्यं ते अस्यां सुमती चित्रप्ताः स्याम वर्ष्ये अर्धतो नृपीती
एप स्तोमी अपिक्षपृष् वृषां त ज्ञत स्तामुर्गंधवस्त्रक्षिण्टः ।
ग्रापस्कामी अपिकापृष् वृषां त ज्ञत स्तामुर्गंधवस्त्रक्षिण्टः ।
ग्रापस्कामी अपितारं त आगुन् त्वमुद्ध शिक्ष वस्य आ श्रोको नः
त न इन्द्र त्वर्यताया ह्ये धाः स्तमना ज ये मुघवांनो जुनन्ति ।
वस्त्री पु ते अपित्रे अस्तु श्राक्तः पूर्य पात स्यस्तिमिः सर्गा नः

( 28)

१० मैत्रावकणिर्वसिष्ठः। इन्द्रः। त्रिष्तुप्।

असीि देव गोर्क्षजीकमन्<u>ष</u>ो न्यस्मिक्षिन्द्रों जुनुपेमुवीच । वेर्षामित त्वा हर्यम्ब <u>यशै</u> वेर्षा <u>नः</u> स्तोम्ममन्पे<u>तो</u> महेरु प्र पेन्ति पुद्यं प्रिप्यन्ति पुर्धिः सीम्माये छिद्धे द्रुप्रवाचः । न्युं ज्ञियन्ते पुद्यसो गुमादा द्वर्र्यप्यूने हुर्वणो मुपार्चः

8

ş

१० [२] (१९१)

Ę

b

٩

(११३)

¥

ŧ

er fa het

ષ [શ્યો

सिंतानाहों हो हाने व प्रीत एवं: हुम्यीन्तास्त्री व स्तितं । या सम्बंधी स्त्रांस्त्री गर्यस्य स्तुन्ताति श्वर्णितप्त्य वेदंः सं इ त्यर्गित इत्यंत्रातः स्तुन्तात्रस्त्रात्यं प्रमुप्तं । स्त्री वस्तुन्तं इत्यं प्रमुप्तं स्त्रांत्रस्त्र स्त्रितं प्रमुप्तं । स्त्रीतं प्रमुप्तं प्रमुप्तं स्त्रांत्रस्त्र स्त्रितं प्रमुप्तं । स्त्रीतं क्रयोच्यातः स्त्रेन्तात् पुद्वस्त्रं प्रमुप्तं । सं प्रमुप्तं कृत्यंत्रपातः स्त्रांत्रस्त्र प्रमुप्तं प्रमुप्तं । सं विश्वर्णा कृत्यंत्रस्त्रः स्त्रीतं प्रमुप्तं स्त्रां स्त्रांत्रस्त्र ।

लां च्योत्वार्थं वस्त्यस्य काश्चि वस्तु च्या पूर्णे महासी वं प्रायः ।
सिकंते सम्प्रानार्थियो प्रायं कृतं महाविष्युद्धार्थरः
स्त्रा का तं रात्र प्रोत्यंत्राति प्रायदेश्यात् वर्षायं प्रमुखं ते स्तृष्टे कुत्यं वर्षायं प्रमुखं ते स्तृष्टे कुत्यं वर्षायं प्रमुखं ते स्तृष्टे कुत्यं वर्षायः प्रमुखं त्रायं स्तृष्टां कुत्यं वर्षायः वर्षायः

8

२

ş

Å

ũ

৩

C

٩

५ [१]

[व्रतीयोऽप्यायः ॥३॥ घ० १-३०]

( २० )

१० मैत्रावरुणिर्यसिष्ठः। इन्द्रः । त्रिष्ठुत्।

खुगो जिल्ले बीर्यीय स्वधाया अकिरयो नर्यो यत केरिज्यत् ।
जिल्म्युंबा नृष्वं नृष्यं स्वधाया अकिरयो नर्यो यत केरिज्यत् ।
हन्ता बृद्यमिन्द्रः शूर्युवानः प्राचिश्व बीरो जिर्तारमृती ।
जित्ती सुवासे अह वा उं लोकं वाता वसु मुद्रुरा वृद्युपे मृत
युप्मो अनुवा खंजुक्तत् समहा शूर्रः सज्ञायाद् जुनुयेमपाळ्वः ।
व्यास इन्द्रः पृतंनाः स्वोजा अधा विश्व शज्जुयन्तं जधान
खुमे चिषिन्त्र रोवंसी महित्वा ऽऽ पेषाथ तर्विधीभिस्तुविष्मः ।
नि ध्यापिन्त्रो हरिंबान् मिरिष्टान् त्समन्धंसा सर्वेषु वा उंवीच्य
पृषा जजान वृष्णं रणीय तसु बिज्ञारी नर्यं सस्य ।
प्र यः सेनानीर्थ नृम्यो अस्ती नः सत्वा ग्वेष्णः स धृष्णुः
नृ यित् स धेष्ते जनो न रेष्ट्र मनो यो अस्य <u>घोरमाविधांसात</u> ।

नू ित् स घेषते जनो न रेष्ट्रम् मनो यो अस्य घोराग्वियांसात् ।
प्रतिर्प एन्छे व्यति दुर्वांसि क्षयुत्त स गुय कंतुपा दिल्हेनाः
यदिन्द्र पूर्वो अपराय शिक्षः स्वयुक्त्यायान् कर्नीयसो वृष्णाम् ।
अगृत इत पर्यासीत पूरः मा विञ्च पित्र्यं मरा एपि नेः
पस्त एन्द्र पियो जनो व्याशः प्रतिभेके अदिष्टः सक्षा ते ।
धुपं ते अस्यां सूमती चिनिन्त्राः स्याग्र पर्यत्रे अप्रतो नृपीती
पुष स्तोमो अपिक्रवृद् वृषां त अत स्तामुर्मधवस्त्रक्रपिन्द ।
गुपस्कामो असितारं त आगुन् त्यमुद्र श्रेष्ट वस्य आ श्रीको नः
स न एन्द्र त्यर्यताया द्ये था स्मना च ये मुप्यांनो जुनिन्ते ।
वस्त्री पु ते अप्रिने अस्तु कृतिः पूर्य पात स्वस्ति। सर्या नः

( २१ )

१० मैत्रायकणिर्वसिष्टः । रगद्रः । त्रिप्तुप् ।

असाधि देवं गोर्सजीकमन्<u>धो</u> न्यस्मिक्षिन्द्वों जनुर्येगुवीच । वीधामित त्वा धर्यन्व <u>यक्षे वीधा नः</u> स्तो<u>म</u>मन्<u>यंसो</u> मदेषु प्र यन्ति <u>यक्षं वि</u>षयन्ति वृद्धिः सोमुमाद्ये <u>वि</u>र्ध्य बुप्रवासः । न्युं द्वियन्ते युक्षसी गुमावा दूर्य्यप्यो द्वर्षणो नुपार्यः

?

२

(१९३)

१० [२] (१९१)

| աբածըլատ Նա ելուել [sec]                                                                                                                                                                             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| मानिया समिता अपस्थाः परिन्ता समिता सर पूर्वाः ।<br>तस्य संबंधि पुरुषो । योजाः रेजेनी विच्या परिन्तियोगि सीचा                                                                                         | 1           |
| प्रोचो स्पितपुरिक्षिणा कराति स्थित क्योंने सिद्धार ।<br>शहर पुरो व्यक्तिमा नि होते स्थानित नि वर्तप्रको स्मृत्य जंदान<br>य सुरुष स्थानम्म स्थानमा स्थानित देशासित ।                                  | ¥           |
| स संबेनुकों निर्मारन जनते। तो तिस्थाना वार्थि मुकुत तो                                                                                                                                               | n [N]       |
| आभि करोंना मृत्यु ज्वन्, या तें विच्यक् महीवार्यु स्त्रीति ।<br>स्टेन्स्य दि यूर्व कर्चना ज्वनम् । न समूत्रन्ते विस्थित् यूचा वें<br>देवार्थित ते बनुषांत्र सूर्वे । उर्जु क्षम्ययं वर्षित् सहर्ति । | •           |
| इन्हों सवानि वध्ये विचड़े न्हें चार्यस्य जोड़क्त नाठी                                                                                                                                                | •           |
| क्रीरिक्षिक्कि स्वास्थले जुद्दाने कांग्यसम्ब वीमनस्य मूर्पः ।<br>अर्था बहुच सत्तमूते ज्वाने अभिकृतपुष्ट्यपनिता बहुता<br>सर्वापस्त १९५ हिन्दा स्वास्थ भनोतुष्टस्त्रों सङ्क्षिता तर्वत्र ।             | ć           |
| कुक्त स्था हे उने सा अ <u>नी के ।</u> उन्मेरिक में कुता समाजि<br>स में न्या लक्ताका हो <u>या स्थानी प</u> वे कुकाबी कुमानि ।                                                                         | •           |
| बस्ती दे हूं अपने भूती सिक्षः तून तांच स्वस्थान केले का                                                                                                                                              | ξ [x] (++t) |
| ( ११ )<br>१ तैज्ञानवनिर्वतिकारः । राष्ट्राः । शिवारः १ तिनुस् ।                                                                                                                                      |             |
| िन्द्रा धार्मनिन्द्र कर्मनु त्याः चे तें कुचार्य वर्षेण्यादिः ।<br>स्तेतुत्रकृत्यां वर्षती कार्यः<br>करते न्यूने कुन्द्रसम्बद्धानित्रः चेत्रं कुचार्लि वर्षम्य वर्षति ।                              | ₹           |
| स मार्थिन्य प्रमुक्ती नमञ्                                                                                                                                                                           | ę           |
| योशा सु में सक्तृत् वाश्रमेनां यो हे वर्षिन्छे क्येंहि क्येंस्टिस् ।<br>इस मध्ये बहुनमें कुरूल                                                                                                       | •           |
| चुनी इतं विधियुक्तसम्बो नर्जेचा विक्रमार्थको अञ्चीकात् ।<br>कृष्या इक्तस्यनोत्रा उचेचा                                                                                                               | ¥           |
| में ते क्लिने अर्थि कृष्ये तुरस्य म सुंद्रुतिमंकृषेश्य <u>वि</u> द्रायः।<br>कर्म है नामं स्वयक्षो विषयित                                                                                             | ત્ર [ન] હના |

| त्र• ५, ६० ६, ४० ६]                                                                           | [ %0% ]                                                                     | [ऋषेद्।। म० | ૭, <b>સ્</b> ∙ ર | २, म∙ ६ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------|
| मूरि हि ते सर्वना मानुषेषु भूरिं<br>मारे अस्मन्मचनुरुयोक् कीः                                 | म <u>र्न</u> ीपी हंवतुं त्वामित् ।                                          | Ę           |                  |         |
| तुम्पेदिमा सर्वना शुरु विश्वा तु<br>त्व नृ <u>मि</u> र्ह्घ्पो <u>वि</u> श्वपासि               | भ्य ब्रह्मी <u>णि</u> वर्धना कृणोमि ।                                       | ৬           |                  |         |
| न् <u>विश्</u> व ते मन्यमानस्य दूस्मो<br>न <u>बी</u> यमिन्द्र ते न रार्थः                     | ,                                                                           | c           |                  |         |
|                                                                                               | इन्द्र ब्रह्मणि जुनर्यन्तु विप्री<br>ं युय पति स्वुस्ति <u>मि</u> , सद्गी न |             | [٤]              | (११०)   |
|                                                                                               | ( २३ )                                                                      |             |                  |         |
| <b>६</b>                                                                                      | मैत्रावराणिर्वसिष्ठ । इन्द्र । त्रिप्टुप्                                   | ,1          |                  |         |
| उदु ब्रह्माण्येस्त श्र <u>वस्ये न्त्रं</u> स <u>म्</u><br>आ यो विश्वा <u>नि</u> शर्वसा तृतानी |                                                                             | ?           |                  |         |
| अयो <u>मि</u> घोषे इन्द्र वेचजीमि रि<br>निह्न स्वमायुक्षि <u>कि</u> ते जनेषु ता               |                                                                             | २           |                  |         |
| युजे रथं गुवेषेण हरिम्या मुप् ः<br>वि बोधिष्टु स्य रोवंसी महित्वे                             | न्द्रो वुत्राण्यपूती जंघन्यान्                                              | ३           |                  |         |
| आपेश्चित् पिप्युः स् <u>तर्योर्</u> ड न गाउ<br><u>याहि वायुर्न नियुत्ती नो</u> अच् <u>छा</u>  | त्व हि <u>धी</u> मिर्द्य <u>से</u> वि वार्जान्                              | R           |                  |         |
| ते त् <u>वा</u> मद्दी इन्द्र माद्यन्तु शुं<br>एको दे <u>व</u> त्रा दर्य <u>से</u> हि मती नि   | स्मञ्चूरं सर्वने मादयस्व                                                    | ч           |                  |         |
| एवेदिन्द्र वृषेण् वर्ज्ञचाहु वर्सिष्<br>स ने' स्तुतो <u>वी</u> रवेद् धातु गोर्मव              | ठासा अभ्यचन्त् <u>य</u> कः ।<br>स् यूय पांत स्युस्ति <u>मिः</u> सद्गं नः    | Ę           | [७]              | (११६)   |
|                                                                                               | ( २४ )<br>६ मैत्रावरुणिवसिष्ठः। इन्द्रः। प्रिष्टु                           | ष्।         |                  |         |
| योनिष्ट इन्द्र सर्वने अका <u>रि</u><br>अ <u>सो</u> यर्था नोऽ <u>वि</u> ता वृधे <u>च</u>       |                                                                             | 8           |                  | (२१७)   |
| मर∙ ५२                                                                                        |                                                                             | •           |                  | (110)   |

| क्रमेत्।(काक्षकरुपर ) [इर् ]                                                                                                                | [抽味化物物)     |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|
| मूनीतं ते वर्ण क्ष्म क्रिक्सं कृतः स्टेन्डः परिष्यता वर्षेत्रः ।<br>विक्यविका मृत्ये सुरक्षिः तिवसिन्तं वोह्नवती मनीया                      | ę           |  |  |  |
| का में पूच भा <u>श्</u> थित्य कंत्रीय क्षित्रं ड्वां: लंड्नेयांव का <b>डे</b> ।<br>व्यंत्रु क्ष्र होये <u>देशेच सङ्</u> कारको तुस्तु नहीव   | •           |  |  |  |
| भा तो निर्मानिक्रितियः प्रजापा । वहां पुत्तान्ते हंपन्य साहि ।<br>वर्षेतुक्कर स्थवितियः पुत्रिका उसने बुद्दर कृषेत्रं सुन्धीनिक्            | ¥           |  |  |  |
| पुत्र कोर्न्से पुत्र द्वारापु वार्स पुरीर्मुकालो भ शुरूवर्वप्रकायि ।<br>रण्यं लानकुर्व रहे वर्तान्त्रं निर्वानु व्यानवि नुः वर्धानी वाः     | 4           |  |  |  |
| पुरा में हमा वार्षेत्व पूर्ति । प्रतं सुद्धी तुंत्रीते वीवेदान ।<br>इर्प फिल तुवर्षमाः तुनीर्प हुने पांत स्तृतिक्षाः सर्वा यः               | € [4] (nn)  |  |  |  |
| (m)                                                                                                                                         |             |  |  |  |
| वं मैच्यकनिर्विधाः। रुद्धः । विरुद्धरः ।                                                                                                    |             |  |  |  |
| भा ते पुत्र हेकोलीतः वसम्बद्धाः क्य ग्रावरेका संबद्धाः ।<br>पर्वाति विद्युक्तपैक्य बुद्धाः सर्वे ते सन्त्रे विद्युक्तप्रीक्य विद्यु         | ŧ           |  |  |  |
| ति दुर्ग इंग्यु अधिश्वतिको कृषि दे क्षे मदौको <u>व</u> वस्ति ।<br>भार ते क्षेत्र कृत्युद्धि सि <del>क्तिको का</del> मो मर सुवर्गण कर्मुनाम् | •           |  |  |  |
| सुतं ने विशिवसूनयः सुदानं । प्रदर्शः संस्तां प्रतः ग्रामितंत्तुः ।<br>जीवः वर्षसङ्ख्याः सर्वसङ्ख्याः स्त्रे सुध्यम् प्रतः ग्रामितंत्तुः ।   | •           |  |  |  |
| मार्थता हीन्त्र कल् अस्मि नार्यताऽशितः सूर गुनी ।<br>विन्यपूर्णति तमिषीर वर्षे असेः कृतुन्य हरियो न सेनीः                                   | ¥           |  |  |  |
| भूत्यां पुत्र ह्यित्वाच सम्बाजितः सदां देवपूर्वजिश्वासः ।<br>मुका देवि मुक्तां द्वार दुःगः । तुर्व तर्वकाः सनुपानु वार्तवः                  | 4           |  |  |  |
| पुरा ने इन्ह्र वार्थस्य पूर्वि व ते <u>न</u> हीं मूंन्यति वंतिराज्ञ ।<br>इन्हें सिम्ब अवर्थस्यः मूर्वीती पूर्व पनि स्कृतिहिः वस्त्रे का     | é [4] (srq) |  |  |  |
|                                                                                                                                             |             |  |  |  |

( २१ )

#### ५ मेबावराजियासिष्ठः। रम्ब्रः। विष्टुर्।

न सोम इन्द्रमस्तो ममार् नार्धामणो मुपपनि मृतासः ।
तम्मां द्रक्यं निन्धे पञ्जुनीप सुवन्ति गुणवृत् पथा न.

एक्यदंक्ष्मे सोम् इन्द्रं मगाद जीपेनीपे मुपवान सुतासे ।
पदी सुवापेः पिता न पूचा सेमानदंशा अपेम हर्वनी २

चकार ता कृणवेज्ञुनम्ना पार्ति नृपनिते वेधसः सृतेषु ।
अनीरिव पतिरेक्षे समानो नि मोमूर्ज पुर इन्द्र सु सर्पाः
पुवा तमीद्वाहत शृणव इन्द्र एकी विमुक्ता तरिणीर्मुपानाम् ।

प्रिथस्तुरं क्रत्यो पस्यं पूर्वी एस्म मुताणि सम्भत प्रिपाणि ४

पुवा वसिन्तु इन्द्रमृत्ये नृत् कृष्टीनां वृपम सृते गृणाति ।

ग्रह्मिण उपे नो माहि वाजीन पुप पात स्वस्तिमः मद्यो नः ५ [१०] (१३३)

( २७ )

# ५ मैत्रावर्रावर्षसिष्ठः। सन्तः। त्रिष्दुच् ।

इन्द्र नरी नुमर्थिता हवन्ते यत पायां युनर्जते पियुस्ताः । भूगे नृपीता शर्वराखकान आ गोर्यति व्रजे भंजा त्व नं: ۶ य ईन्द्र शुप्मो मघधन् ते अस्ति । शिद्धा सर्थिन्य पुरुद्धत् नृत्यः अपो वृधि परिवृत न रार्ध ल दि हुळ्हा मंघडून विचेता ş इन्दो राजा जर्गतव्यर्षणीना यधि क्षमि विपुष्कप् यद्सि । चोवृद राष्ट्र उपस्तुतिधिकुर्वास् तती द्वाति बारापे वर्सुनि Ę न चिंत इन्हों मुच्या राहंती वानो वाज नि यमते न उत्ती । अनुना यस्य वृक्षिणा पीपार्य वाम नृम्पी अभिवीता सिर्धन्य X नू ईन्त्र गुये वरिवस्कृषी न आ ते मनी वट्टत्याम नुषार्थ । मोसुवृश्वीवृद् रर्थवृद् व्यन्ती युय पात स्वस्तिधिः सर्वा नः **५ [११] (**२३८) (30)

#### ५ मैत्रावकणिर्वसिष्ठ । इन्द्रः। त्रिप्दुष्।

आ नो देख शर्वसा याहि शुच्चिन् भवां वृध ईन्द्र ग्रायो अस्य ।

बहे नुम्णार्य नृपते सुवज्ज महिं क्ष्रज्ञाय पेंस्याय शूर १

हर्वन्त उ त्वा हब्य विषाचि तृनूपु शूगः सूर्यस्य सातो ।
त्व विम्बेषु सेन्यो जनेषु त्व बृज्ञाणि रन्धया सुहन्तु । २

अहा यिवन्त्र सुदिना व्युच्छान् द्यो यत् केतुमुपम समत्सुं ।
न्यर्पाः सीनृवसुग्ते न होता हुवानो अत्र सुमर्माय देवान् ३

व्य ते ते इन्द्र ये चे देव स्तर्यन्त शूर् द्दीतो मुधानि ।
यच्छां सुरिम्यं उपम वर्फ्यं स्वामुवी जर्णामंश्रवन्त ४

वोचेमेदिन्द्रं मुधवानमेन महो ग्रायो रार्थसो यद दर्वन्न ।
यो अर्चता वर्ह्मकृतिमर्विप्टो यूर्यं पात स्वस्तिम सद्यां न. ५ [१४] (२५३)

( 38 )

### १२ मैत्रावरुणिर्वसिष्ट । इन्द्र । गायत्री, १०-१२ विराद ।

प व इन्द्रीय मार्द्रनं हर्येश्वाय गायत । सस्तीय सोमपान्ने ? शसेदुक्थ सुदानंव द्वत युक्ष यथा नरं । चुकुमा सत्यराधसे २ त्व न इन्द्र वाजुयु स्त्व गुन्युः शतकतो । त्व हिरण्युपुर्वसो Ę <u>षुपर्मिन्द्र त्वायवो</u> ऽभि प्र णीनुमी वृपन् । विद्धी त्वर्षस्य मी वसो R मा नी निदे च वक्तवे ऽर्यो रन्धीरराध्ये । त्वे अ<u>पि</u> कतुर्ममं ч त्व वर्मीसि सुपर्थ. पुरोग्रोधर्श्व वृत्रहन् । त्वया प्रति द्वुवे युजा Ę [१५] महाँ जुतासि यस्य ते ऽर्नु स्वधावरी सह । मुझाते इन्द्र रोवसी O त त्वां मुरुत्वंती परि मुबद् वाणीं स्यावंरी । नक्षंमाणा सह सुमिं C ऊर्ध्वामुस्त्वान्विन्द्वो भुवेन् दुस्ममुप् द्यवि । स ते नमन्त कुप्टर्य g प वी मुद्दे महिवृधे भरध्व प्रचेतसे प सुमूर्ति कृणुध्वम् । विशे: पूर्वी: प्र चरा चर्पणिपाः १०

| ացաֆգոլայությալ են 11)                                                                                      | (utu)                                                                                                                | [क्रीक थ, व. २६८ <sup>ईस १६</sup>                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| प्रमुख्यपति मुस्ति सुद्वितः विश<br>सर्व <u>वकति</u> य सिंदन्ति प्रीरो                                       | र्तित बद्धी जनपन्त्र निर्माः ।                                                                                       | 11                                                |
| १र्था गा <u>नीप्</u> यंत्रमन् <u>युत्ते</u> वः नुष्टाः र<br>१र्थेन्यायं वर्ष <u>सः</u> समापीत्              |                                                                                                                      | om) [91] 95                                       |
| २० (१ १५) वैशासकीकांत्रिक्ष<br>१९-२० क्रकियांत्रिक्ष<br>सर्वे                                               | , ११ पूर्वार्वनंत्रम् द्वाकेर्वादिः<br>, ११ पूर्वार्वनंत्रम् द्वाकेर्वादिः<br>( द्वान्यके म्याले ) । श्रम्<br>( ११ ) | हे वा (कारणाने अण्डे).<br>  अग्रवान ( पृत्तकी<br> |
| के दु को शुवर्तप्रका "उदरे अस्तर्ग<br>जापक्रिकेद संप्रकार मुझा केही<br>हमें दि ही सम्माहती कुरे संज्ञा      | इ श्रा तसूर्य युवि                                                                                                   | t                                                 |
| इस्ते कामै जिताचे बनुषक्षे                                                                                  | चेन प्रमुक्त संपुः                                                                                                   | ₹                                                 |
| पुनस्कांके वज्रीहरू सुरक्षियं पुने<br>इन इन्हांभ सुन्विते सोर्जाके ।<br>सौ जा नदीन वज्रहरू पीठप्रे          | क्षिए ।                                                                                                              | ¥<br>¥                                            |
| सहस्मृत्यंनं क्षित्र पर्वतां ह किंद<br>सुराधित कः सहस्रांति स्था वर्षे                                      | से अभित्रम् निर्धः ।                                                                                                 | •<br>4 [10]                                       |
| ड ग्रेच अर्थतिन्तृतः शत्रांण १<br>वस्तं मञ्जूच सर्वकानि कृत्रकृत्                                           | कुते द्वार्थिः ।<br>स्कृतिसम्बद्धाः च संस्थितः                                                                       | 4                                                 |
| महा वर्षणं संवचन् तृषोत्री पर !<br>वि त्यार्ततस्त्र वेर्षनं मनेतृः वस्तुः<br>नृगोतां सामुच्यते वासुनिन्दारं | तस्ये मगु नर्वस्                                                                                                     | u                                                 |
| वर्षक प्रशासिक <b>इन्तुम्प</b> निद                                                                          |                                                                                                                      | <                                                 |
| म्ब बॅचन सम्बन्धे एमंता हुई। वं<br>कुट्टिनिर्मात सेही पुण्येति मार्चे<br>सर्वेट सुरात्तो एवं वर्गीत स       | पानी क्यूनार्                                                                                                        | •                                                 |
| क्षणी बस्यक्षित बस्य स्टब्स्<br>सम्बद्ध                                                                     |                                                                                                                      | १ [( <b>८</b> ] ( <del>१०</del> ९)                |

| गमुक् वाजं बाजपंक्षिन्द्र मर्त्यो यस्य त्वर्मयिता मुर्वः ।                   |         |       |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| अस्नार्कं बोध्ययिता रथांना मुस्माक शूर नृणाम्                                | ११      |       |
| उदिष्ट्रयस्य रिच्युते "ऽञ्जो धन् न जिग्युपै.।                                |         |       |
| य इन्ह्रो हरिं <u>बा</u> न् न व्मन्ति त रि <u>णे</u> यक्षं व्धाति सोमिनि     | १२      |       |
| मन्यमर्सर्षे सुधितं सुपेशेसः वधीत युज्ञियेष्या ।                             |         |       |
| पूर्वीखन परितियस्तरिन्त तं य इन्द्रे कर्मणा मुर्वत्                          | ₹₹      |       |
| कस्तर्भिन्द्व त्वार्षसु मा मत्ये दुधर्पति ।                                  |         |       |
| भुद्धा इत् ते मघवुन् पार्थे विृवि वाजी वाजं सिपासति                          | Śβ      |       |
| मुघोनः स्म वृद्यहर्त्येषु चोव्य ये वृत्ति प्रिया वस् ।                       |         |       |
| त <u>ष</u> प्रणीती हर्षेश्व सूरि <u>मि</u> ार्विश्वी तरेम दु <u>रि</u> ता    | १५ [१९] |       |
| -50°                                                                         |         |       |
| तवेदिन्त्रायम वसु त्व पुष्पसि मध्यमम् ।                                      | 26      |       |
| नुजा पिश्वेस्य पर्मन्यं राजिः निर्मेष्ट्रा गोर्षु पुण्यते                    | १६      |       |
| त्व विष्वंस्य धनुदा असि पुतो य ई मर्वेन्न्याजर्य ।                           |         |       |
| त्राप विष्वः पुरुहृत् पार्थिया ऽवस्युर्नामं मिक्षते                          | रेख     |       |
| यर्दिन्द्व यार् <u>वतस्त्य ने</u> तार् <u>व</u> मुत्र्वीर्शीय ।              |         |       |
| स्तोतारमिव् विधिषेय खावसो न परित्तार्य ससीय                                  | १८      |       |
| शिक्षेपुमिन्मह्यते द्विवेदिवे ग्रय आ कुंहिचिदिवे ।                           |         |       |
| नाहि त्वदून्यनम्बवन् न आप्य वस्यो अस्ति पिता चन                              | १९      |       |
| <u> तरिष</u> रित सिपासित वाट्रा पुरध्या युजा ।                               | - r     |       |
| आ <u>ष</u> इन्द्रं पुरुष्टुत नीमे <u>गि</u> रा <u>ने</u> भि तप्टेव सुद्धुंम् | २० [२०] |       |
| न दुंप्दुती मत्यें विन्दते वसु न सेर्धन्त रुपिर्नेशत् ।                      |         |       |
| सुशक्तिरिन्मघवुन् तुम्य मार्वते वेष्ण यत् पार्ये विवि                        | २१      |       |
| <u>अ</u> मि त्यां शूर नोनुमो   ऽर्धुन्धा इव <u>ध</u> ेनर्थ ।                 | •       |       |
| ईशान <u>म</u> स्य जगतः स <u>बुईश</u> ्रमीशोनगिन्त्र तस्थुपं                  | २२      |       |
| न त्वाची अन्यो दिख्यो न पार्थि <u>यो</u> न <u>जा</u> तो न जीनिज्यते ।        | •       |       |
| <u>अम्बा</u> यन्त्री मघवन्निन्द्र <u>वा</u> जिनी गुज्यन्तेम्त्वा हवामहे      | २३      |       |
| अमी पुतस्तवा मुरे न्द्र ज्यायः कनीयसः।                                       |         |       |
| पुज्वसुर्हि मेघवन् त्सनावृति मरेमरे च हच्यः                                  | २४      | (१८९) |
|                                                                              |         | - 7   |

| क्रमेकाल ५०० ६० १६]                                                                                                                                                        | $\{\psi_i \in \mathcal{L}_{i,j} \mid_{\mathcal{L}_i} $ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| वर्ष पुनुष्य मनवप्रतिकान् ल्यूबर्स स्त वर्ष कृषि ।<br>अस्मार्च योज्यक्तिय संदायुक्त मर्चा कृषा सर्वीन्यम्                                                                  | <b>8</b> 4                                             |
| इन्द्र कर्नु य का भेर किया पुत्रेन्या घर्षा ।<br>विकास को अधिकत् पुरुष्ट्रमु सम्बन्धि जीवा क्योनिरहीजवि                                                                    | 84                                                     |
| मा तो अक्रांता कुमनो हुगुच् <u>तोई</u> मासिवा <u>नो</u> अर्थ कमुः ।<br>स्वयां वृषे पुनताः सम्बंतीतुमाः अति क्षाः तत्तमानि                                                  | 40 [41] Wa                                             |
| (६६)<br>१४ (१-५) केचानचनिर्वतिकाः, १०-१४ व्यक्तिकृत्याः । १-५ वर्षिः<br>१०-१४ वर्षिकः । निर्मृत् ।                                                                         | हरूका रुद्धों <del>क</del>                             |
| खिल्ला मा प्रशिक्त स्केपम् । विवेक्तिकामां अभि क्षे प्रमुखः ।<br>इतिरुक्त योजे पर्ति इतिहो मृत् व व पूर्वपतिले विविद्याः                                                   | 1                                                      |
| प्राप्तिन्त्रेकन्त्रका पुरोले क्रिये श्रिष्ठकानि प्रश्नेत्रक्यः ।<br>वर्त्तपुरान्य व्यापनस्य कोनातः सुतानिकोऽनुकीता वर्तिकान्                                              | *                                                      |
| पुरेषु के शिल्युविधिकारात्र के सुक्तेंप्रिकंशातः ।<br>पुरेषु के सारमुक्ते सुस्तुते वातृत्विको सर्वाचा के विशेषकाः<br>सर्वाची को सर्वाच्या के स्वाच्यानात्री करिता ।        | 1                                                      |
| पुष्टी नहें अर्थना का पितृषाः कार्यमञ्जू न किस्रो रिवाय ।<br>पण्डकीहें दूवता रहेके न्हे सुप्यार्थकात वक्षिपाः<br>यह व्यक्तिय हुन्नमी व्यक्तितको अर्थियपुर्वतपुत्रे हुशको । | ¥                                                      |
| वर्षिपस्य सहित इन्हें। अयो पुर्व मुख्यों अक्टबोर्ड होस्य                                                                                                                   | ય [१९]                                                 |
| रुग्डा ह्रन्य <u>क्रे</u> अनेवाल आ <u>सून् वर्धिकता भरता अर्</u> द्धातो ।<br>आर्थवा पुरस्ता वर्षिष्ठः आदित <u>रुग्हेर्</u> स विसी सम्पन्त                                  | 4                                                      |
| वर्षः कृत्यन्ति सुर्वेषम् एर्ण-सिद्धाः क्षण जार्षा वर्षासीयाः ।<br>वर्षा कृतितं पुरुषं सन्तरे स <u>र्व</u> ी स्थ तो कर्तु सिर्कृतिकाः                                      | •                                                      |
| पूर्वस्थेन कुल्पुते ज्योतिस्थि समुद्रस्थेन अञ्चितः गंधीरः ।<br>सर्वास्थेन पञ्जनो नालस्य सर्वामा समित्रः सम्बंदानं सः                                                       | ¢                                                      |
| व इक्तिन्यं इपंपरय न्युंटीः प्रदर्शनस्त्रश्चामि श्रं यंपन्ति ।<br>पुसर्ने तुर्व वर्षेतिये वर्षन्तोः उत्प्रात्ता वर्ष सेतुर्वसिन्धाः                                        | s (tel)                                                |

| <u>विद्युतो</u> ज्यो <u>तिः</u> परिं <u>स</u> जिहान <u>मित्रावर्षणा</u> यदपेश्यता त्वा ।<br>तत् ते जन् <u>यो</u> तिकं वसिप् <u>टा</u> ऽगस्त्यो यत् त्वा <u>वि</u> श अजिमार | <b>१० [२३]</b>          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <u> जुतातिं मैत्रावर</u> ुणो वेसि <u>न्द्यो</u> चंश्यो बा <u>ग्</u> यन् म <u>न</u> सोऽधि <u>जा</u> तः ।                                                                    |                         |
| इप्त स्कुन्नं वर्त्मणा देव्येन विश्वे वृचाः पुष्केरे त्याददन्त                                                                                                             | <b>?</b> ?              |
| स प्रे <u>केत ज</u> ुमर्यस्य प्रशिक्षान् त्सुहर्मवान जुत <u>वा</u> सर्वानः ।                                                                                               |                         |
| युमेन तुत पंतिधि वंशिष्य संप्तारमः परि जन्ने वसिष्ठः                                                                                                                       | १२                      |
| सुत्रे हे जाताविंपिता नमीभिः कुम्मे रेतः सिपिचतुः समानम् ।                                                                                                                 |                         |
| तती हु मानु उदियाय मध्यात् तती जातमृर्षिमाहुवैसिप्ठम्                                                                                                                      | १३                      |
| उक् <u>य</u> मृतं सा <u>ममृतं</u> विम <u>र्ति</u> यार्वाण विभ्रत प वेद्रात्यमे ।                                                                                           |                         |
| उपनमाध्व सुमनुस्यमीना आ वी गच्छाति प्रतृत्रो वर्सिष्ठः                                                                                                                     | १४ [२४](३०६)            |
| (३४) [हतीयोऽनुय                                                                                                                                                            | रिश्य-पटि कस प्रदेश एका |
| १५ मेत्रावरुणिर्वसिन्दः । विश्वे देयाः, १६ महिः, १७ महिर्युग्न्यः। द्विपदा विराट                                                                                           |                         |
|                                                                                                                                                                            |                         |
| म शुकेत वेषी गंतिपा अस्मत सुर्तम्हो रथो न ग्राजी                                                                                                                           | 8                       |
| <u>बिदुः प्रथि</u> ब्या विवो जनित्रं श्रुण्वन्त्या <u>पो अध</u> क्षरेन्तीः                                                                                                 | २                       |
| आपिध्वतस्मे पिन्यन्त पुथ्वी चुंजेपु ज्ञूगु मसन्त उगाः                                                                                                                      | ३                       |
| आ पूर्वस <u>्मे</u> व <u>्धाताश्वा</u> निन्द्यो न वजी हिरण्यवानु                                                                                                           | ጸ                       |
| अभि प्र स्थाताहेच युज्ञ यातेष पत्मन् त्मनी हिनात                                                                                                                           | ч                       |
| त्मनी सुमर्त्सु हिनोते युज्ञ     दर्धात <u>केतु</u> जनीय <u>वी</u> रम्                                                                                                     | Ę                       |
| उर् <del>षस्य</del> शुप्मीव् <u>मान</u> ुनर्ति                                                                                                                             | ড                       |
| ह्रयोमि देवाँ अयोतुरोः सार्धच्चेतेन धियं वधामि                                                                                                                             | c                       |
| अभि वो देवीं धियँ दिधन्तं प्र वो देवत्रा वार्चं क्रणुध्वम्                                                                                                                 | 9                       |
| आ चेष्ट आ <u>सा</u> पाथी <u>न</u> वी <u>नां</u> वर्षण <u>द्</u> याः <u>स</u> हस्रेचक्षाः                                                                                   | १० [२५]                 |
| राजां राष्ट्राता पेशों तुरीता मर्जुत्तमस्मे क्षत्र विश्वार्य                                                                                                               | ११                      |
| अर्विष्टो <u>अ</u> स्मान् विश्वासु <u>वि</u> क्ष्या शुं कृणो <u>त</u> शर्सं नि <u>नि</u> त्सोः                                                                             | र <u>र</u><br>१२        |
| न्येतु पुरसुर् द्विपामशेवा युयोत विष्वुग्रपस्तुनूनाम्                                                                                                                      | १२<br>१३                |
| अवींन्नो अग्निर्द्वन्यान्नमो <u>ग्</u> रिः प्रेप्तो अस्मा अधा <u>र</u> ्य स्तोर्मः                                                                                         |                         |
| स्पूर्ट्वेमेर्पा नर्पात संस्ति कृष्य <u>शि</u> वो नी अस्तु                                                                                                                 | \$ <i>8</i>             |
| मर• तहे<br>उन्हेर्य गर्मा तताल सलाव किल्य किला मा अली                                                                                                                      | १५ (६११)                |

[ And 4 4 44 4 11 क्रमेर । सक्त क्रम क्ष्म क्ष्म [5/4] 11 अक्रामुक्येणी गूर्जीव हुन्ने मुनीनां रजंजु वीर्यन् ŧ٠ मा बोऽहिंदुहर्गा हिंदे चा नमा चुक्को अस्य विश्ववतापाः क्रत में पूर्व मुख्य के क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त अर्थ क्रिक्त क्रिक क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक क्रिक्त क्रिक्त क्रि 14 25 आ प्रमु: फर्नुनिमुन्तरप्रा अच्चा बुपानिवृंतीतु श्रीपत् २ [१६] 22 वर्ति हुः स्त्रोर्ज लच्चो कुरेतु स्थानुस्मे अरमेतिर्वनुद्राः ता वा राज्य राजियाची वसू न्या रेप्सी वस्यानी शृंबीहा। क्वेजीभिः सुरुप्ये में जस्तु अपने सुरक्ते वि देशम् सर्थः \*8 तक्षे एप पर्यतास्त्रम् अपु स्तर् पंतिसन् ओर्परीकृत सीः। बनुस्परितिः पूर्णिनी तुनोक्षं द्वमे से<u>नंती</u> परि परवतो क 22 अनु तहर्षी धेर्नकी विकास मन्तु पुस्तो वर्षेत्र स्त्रीसका । क्या विश्व प्रकृतो ये हुइलां पुष्यः स्वांत प्रदर्भ शिवार्ष ٩¥ रम् । भो रहेको क्षेत्रो <u>जुनि ए</u>तु जीर्वपीर्द्वनिर्वा युक्त । क्रमेन ल्लाम मुकतानुपस्य पूर्व बांत स्वस्तिपि सही मः स्प [२०]।।। (m) 🗠 देशस्थानेवंदिकः। निभे देशः। दिसूर्। संबंदनाती नेब्युनवॉदिः संबुदनावरंग्य गुलावंगाः। समिन्द्राबीमां तुनुवापु से पो: से न इन्यूंपुरुख वार्यक्रमी भे को भक्त सर्व ता रोको अन्तु अने का प्रति सर्व सन्तु एकी। रो नी सुरवस्य कुरमेस्य संगुः हो भी अर्थुमा पुरुताहो अस्तु Ð मं में शुरुष सर्वे प्रयोग में जल्दा से ने उद्वर्षी में बहु स्वयस्थि । सं रेप्पेसे पूर्वत से क्षेत्र निवारी मुह्यपि कन्तु से जो अधिन्योंतिकीको कल्नु से जो विकायकवातुन्तिका सम् । श के पुरुतां सुरुतानि छन्। से ने रहिते खनि चानु बार्का संशु व्यर्थार्थि पूर्वारी समुक्तिंदी दूसर्व मे जस्तु। र्ध मु आवेधीवृतियां सदन्तु । हो हो रजनुस्पर्तिरस्नु निष्कुः 4 [56] 410

| वां न बन्हो क्लुंबिर्देवो यांस्तु वामीवृत्ये िर्दर्णः गुरातः ।                                 |              |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| मं नी चुने खेन्निर्मलीयः मं शस्त्वया गामिति भूजीत                                              | ६            |        |
| र्च न सोमी भवा नहा र्च ग्रः व ग्रे प्रायोणः राष्ट्रं चला ब्रजाः ।                              |              |        |
| ज्ञ नः स्वर्राणो <u>वि</u> तायो प्रवन्तु को नेः पुस्यर्थः कार्यस्तु वेविः                      | ৩            |        |
| श मः सूर्य उक्चाद्या उदेतु । श स्थातीयः प्रविशी गान्तु ।                                       |              |        |
| शं नुः पर्वता भूवमी भवन्तु शं मुः प्तिन्वेषुः शर्मु तन्त्वार्यः                                | 4            |        |
| श नो अदितिर्भवतु प्रतेशि. शं ती भवन्तु मुख्तीः स्वर्काः ।                                      |              |        |
| हो हो विष्णुः हार्मु पुषा नी अस्त इत नी मिथिज्ञ हाम्येस्तु छासुः                               | 3            |        |
| श ने वेवः सं <u>धिता वार्षग्राधः</u> श ने गवन्तूपसे वि <u>या</u> तीः ।                         |              |        |
| र्घा मेः पुर्जनयो भवतु प्रजाम्यः वा नः क्षेत्रेच्य पतिरस्तु श्रभुः                             | <b>₹ο</b> [₹ | २९]    |
| चं नी वृवा <u>वि</u> म्बर्देवा प्रयन्तु श्रा सर्रस्वती <u>सह वी</u> भिरंस्तु ।                 |              |        |
| शर्मिषाचुः भर्गु शतिषाचुः भं ने विक्वाः पार्थिताः भ ने अन्य                                    | 8.8          |        |
| र्घ ती: सत्यस्य पर्तयो भथन्तु   ज्ञा नी अर्थन्तुः राष्ट्रं सन्तु गार्वः ।                      | 7 7          |        |
| र्ग ने ऋमवेः सुक्ततेः नुद्रस्ताः जा नी अयन्तु पित्रो दर्नेषु                                   | १२           |        |
| शं नी अज एकेपार् पेरो अस्तु भ नोऽहिंबुंध्न्य <u>ीः</u> शं सेषुदाः ।                            | • `          |        |
| शं नी अपां नपीत पेवरेस्तु शं नः पुश्चिभवतु केनगोपा                                             | १३           |        |
| आवित्या हुदा बसेवो सुपन्ते व नदी क्रियमण नवीय'।                                                | • `          |        |
| जुण्वन्तु नो दि्ज्याः पार्थिवा <u>सो</u> गोजाता <u>उ</u> त ये यद्वियांसः                       | 33           |        |
| ये देवानां युज्ञियो युज्ञियां <u>नां</u> म <u>ल</u> ोर्यजेवा <u>अ</u> मृतां उ <u>त</u> ज्ञाः । | -            |        |
| ते नी रासन्तामुक् <u>गाचग</u> ्रदा चुच पोत स्वृक्ति <u>ग</u> ि. सर्वा न.                       | १५ वि        | (388)  |
|                                                                                                | _            | 21.140 |
| [ चतुर्षोऽस्यायः ॥४॥ प० १-२० ] ( ३६ )<br>९ ग्रैनावरुणिर्वसिष्ठः । विन्ते देवाः । क्रियुन् ।    |              |        |
| प नदीनु सर्वना <u>हतस्य</u> वि रुश्गिमिं सस् <u>ये</u> स् <u>रो</u> गा ।                       |              |        |
| वि सार्नुना पृ <u>धि</u> वी संग्न <u>ख</u> र्वी ग्रुगु प्रती <u>क</u> मध्येथे <u>अ</u> ग्निः   | 8            |        |
| इशां याँ मित्रावरूणा सुवृक्ति गिपु न कुंण्ये असुगु नवीयः ।                                     | •            | ~      |
| उनो पां <u>स</u> न्यः पंदूचीरर्ख् <u>यो</u> जर्ने च <u>स</u> िजो यंतित न <u>ुवा</u> णः         | <b>ર</b>     |        |
| आ वार्तस्य धर्जतो रन्त उत्था अधीपयन्त धेन <u>बो</u> न सूर्वा. ।                                |              |        |
| <u>अ</u> हो वि्यः सर्व <u>ने</u> जार् <u>यग्र</u> ानो ऽिकाप्य पृप्यः सस्मिन्नूर्यन्            | ३            | (\$8¢) |
| Q                                                                                              |              | 3/     |

| भूक्तपुर्वाशक्तकः संवतः । [४१]                                                                                                                                                                                    | [4.5]        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| शिरा व पुता पुननुकारी न वार्ज विधा पुरचो सूर प्राप्त ।<br>य वो नुन्तुं (रिपिक्रतो क्षिताः स्वा पुननुबन्धकार्य वकृत्याय<br>पर्जन्ते अस्य पुत्रमं वर्षमः समुद्रसम्भातास्य वार्कन् ।                                 | ¥            |
| वि पूर्मा वावने वृक्षिः सर्वातः ह्वं समी बुदानु वैच्छेय                                                                                                                                                           | ٦ [١]        |
| मा पत तार्ष प्रश्नों सन्धानः वर्गल्यी प्रवश्ची किन्दुंगलः।<br>वाः कुम्पनेत सुर्वाः सुवापः ज्ञाने स्वेत् पर्वस्य पीन्वीनाः                                                                                         | •            |
| द्भारते मां मुक्तों मन्तुम्य विश्व होने चं मुक्तिगंडमम् ।<br>मा तुः परि न्तुक्कंतु चतुः नव्यंतुकुत् दुन्युं ते तुचि नः                                                                                            | v            |
| प्र वो सामित्राजीतं कृत्युक्तं व्यक्तवं विकृत्यो⊥ व द्वीरम् ।<br>मर्ग प्रियोऽक्षितारं नां क्षस्याः ताती वार्त्र चलिताचं प्रचित्र                                                                                  | c            |
| बच्छार्व यो भवतः श्लेष्टं <u>पुत्र च्या</u> विष्णुं विशि <u>ष्</u> रपारवेभिः ।<br>द्रुष्ठ दुर्गारे पुष्टते वर्षा पुःर्चृतं यस स्त्रसिक्तिः सर्वा यः                                                               | • [9] (m)    |
| ( रेंच )<br>८ तैत्रसदर्शनवेषित्यः। सिनो ग्रेमा। सिपुन् ।                                                                                                                                                          |              |
| भा श्रा नाशिको बहुत स्तुवस्त्री स्त्यां वस्त्रा वसुक्तुतो अनुबाः।<br>जनि निष्टुचेः कर्मनु सोतै—सिं तुक्तिमा नुहर्विः पुनस्त्यम्                                                                                   | ŧ            |
| वृत्ते हु पर्वे हुवकेसु वायः स्वर्धेशं क्युक्तकु अर्वुक्तम् ।<br>ते प्रकेषु स्वयासन्तः विवर्षः वि हो प्रवृत्ति हुनिर्मित्वस्वम्                                                                                   | <b>R</b>     |
| जुकारियेत कि बेदबार बेटार्ग असे कार्यस्य वसूनी विश्वामे ।<br>असा में पूर्व्य कर्मुना मर्मानी अ बुद्धान कि वेको बहुत्यां                                                                                           | •            |
| त्यक्तिंत्र स्वर्वेक्षः कपुत्रसः वाञ्चे न सायुरस्त्रीत्वृत्यको ।<br>युर्वे तु तं पुत्रकोतः स्वासः व्यक्तं कृत्यकाः इतियो वार्तिकाः<br>कार्तिकास्त्रे कृत्यते पुरस्त्वे चित्रः याद्वित्रियेचे दर्यन्य पुत्रिन्धः । | ¥            |
| ब्युस्सा तु हे दुश्योतिकती । दूस व दल्य गुप्त वा वंशस्यः<br>-                                                                                                                                                     | 4[1]         |
| बुलवंदीय बेपनुसर्थ के <u>क्</u> या ने हमा वर्षतो दुवीयः ।<br>अर्ध्या तुरुवा क्रिया गर्वे नुष्मी पूको हो अ <u>र्धी</u> नुष्कीय सुर्व्या                                                                            | <b>4</b> 040 |

२

(FUF)

अमि य वृेवी निर्ऋति अविशे नक्षंन्त इन्द्रं शाखः सुपृक्षः । उप जिबुन्धुर्जरद्धिने त्यस्वविश् यं कृणवन्त मर्ताः હ आ नो रार्थांसि सवितः स्तवध्या आ रायो यन्तु पर्वतस्य गुतौ । सर्वा नो दिव्यः पापुः सिंघकतु यूपं पात स्वस्ति मिः सर्वा नः < [8] (353) (३८) ८ मैत्राबद्दणिर्वेसिष्ठः । १-६ सविता, ६ उत्तरार्घस्य भगो वा, ७-८ वाजिनः। त्रिष्ठुपु । उदु प्य देवः सं<u>वि</u>ता येयाम हिर्ण्यर्<u>यीममर्तिं</u> यामशिश्रेत । नुने म<u>गो</u> हन्<u>यो</u> मानुषि<u>मि</u>िवं यो रत्ना पुरूवसुर्दधाति ξ उद्दं तिष्ठ सवितः शुध्यर्भस्य हिर्रण्यपाणे प्रभृतावृतस्यं । व्युर्वी पृथ्वीमुमर्ति सुजान आ नृभ्यो मर्तुमोर्जन सुनानः २ अपि च्टुतः संविता वेवो अस्तु यमा चिद् विश्वे वर्सवो गुणन्ति । स नः स्तोमनि नमस्यर् श्रनी <u>धा</u>द विश्वेमि पातु <u>पायुमि</u>र्नि सूरीन् Ę अमि यं वेदयदितिर्गृणाति सुधं वेवस्यं सवितुर्जुपाणा । अमि सम्राज्ये वर्षणा गृणान्त्यमि मित्रासी अर्युमा सुजापीः ጸ आमि ये <u>मि</u>थो युनुषः सर्पन्ते साति विवो सातिषार्यः पृथिव्याः । अहिर्नुइयं जुत ने शृणोतु वर्ष्यव्येक्धेनुमिनि पातु ч अनु तन्नो जास्पतिमैसीष्ट्र रहाँ वृषस्य सचितुरियानः । मर्गमुग्रोऽवेसे जोहंबीति भगुमनुग्रो अर्थ पाति रत्नम् Ę शं नो भवन्तु वाजिनो हवेषु वेवतीता मितर्द्रवः स्वर्काः। जुम्भयुन्तोऽहिं वृक् रक्षासि सनेम्युस्मव् युपवुन्नर्मीवा હ वार्जेयाजेऽवत वाजिनो नो धर्नेपु विमा अप्रुता ऋतज्ञा'। अस्य मध्यः पित्रत माज्येध्व तृप्ता यात पृथिर्मिर्वेद्वयांनेः < [4] (que) ( ३९ ) ७ मैत्राचकणिर्वसिष्ठः । विश्वे देया । बिद्धपः। अर्ध्वे अपि मुम्ति वस्वो अभेत पत्तीची जुर्णिर्नुवर्तातिमेति । मेजाते अर्दी रुथेवेष पन्थी मृतं होता न इपितो पंजाति ₹ प चारुजे सुप्रया वृहिरेषा मा विश्पतीय वीरिंट इयाते।

<u>बिशामुक्तोरु</u>पसं, पूर्वर्दृती <u>वायु, पूपा स्यस्तर्ये नियुत्वीन</u>

क्रमेशाल ५ व तर री fate 1 16000 प्युचा अनु वर्तवी एम हेवा द्वराकुलाहिते वर्तकल सुद्धाः । अर्थेह पुष बंदक्य इनुस्तं भारतं हतले अनुस्तं के अस

> (\*\*) · hombien | And to | fare

¥

u [8] (14d

वे दी पुत्रेर्य पुत्रियांस कमा: सुपत्न किन सुनि वाले हेवा । तो अंद्युर बंतुतो करको पुत्री मूर्व मार्चन्त्र श्रीकेन

आहे भिर्त हिर आ प्रेंपिया श्रिम स्टू सर्दश्रमिन्द्रनहिम् ।

अपूर्व जुवाहिति विष्युमित्री क्लेच्यी मुक्तें व्यवस्थाय

प्रोत्ता के अभिभिन्नी पान कार्य कार्य अन्तिमानिकार । पार्थ रियमिनस्य बंगाता व्यक्तिया दुन्येतिन् हेरीः स देशि अधिको वर्षिके मुख्यांको वर्षको विके सुक्रिः।

प्रयोग प्रमा रेक्न में जह दूर की सरिवारित पर्य क

(३५०

#### ( 45 )

७ नेपायर्गणयमिष्ठः । १ यन्ती प्रतिवायरणाभ्यिमगपूर्यम्याणस्यतिसामरद्वाः, १-५ मनः, ७ दणसाः । प्रिष्टुष् , १ यनती ।

| मातर्पाम मातरिन्नं स्वापंक् मातमित्रावर्षणा "तर्निवनी ।       |       |      |
|---------------------------------------------------------------|-------|------|
| <u>पातर्जन पूपण नार्यण</u> स्पति <u>शात</u> सोमेगुत कुछ हिंदम | 3     |      |
| पातरित गर्गमग्र विम यय प्रमितियो विधुता ।                     |       |      |
| ााधियु य मन्येनानस्त्रान्धिः राजी चिद् य मर्ग मुसीत्याह       | २     |      |
| मतु प्रवेतिसंगु सत्पराधो मगुमा थियमुद्धा दर्दतः।              |       |      |
| मत् प्र जो जाय गोतिरही मंगु प्र नृभिनुवन्तं स्पान             | ३     |      |
| जतेतानी मर्गपन्त' स्यामी त प्रीपृत्व उत मध्ये अक्षाम् ।       |       |      |
| ब्रुतोरिता गपवृत् त्यूयस्य पूर्व द्रुपाना समुती स्पनि         | ጸ     |      |
| मर्ग एवं मर्गवा अस्तु नेबा स्तेन पुर्य मर्गयन्त, स्याम ।      |       |      |
| त त्यों मगु तर्व दुर्जाहियोति न भी भग पुरपुता भीति            | ч     |      |
| सार्थियाचीवसी नमन्त विश्वातिय शुची प्राची ।                   |       |      |
| ्रचीचीन पंसदिव मर्ग हो स्थितियान्त्री प्राजित आ परिन्तु       | ६     |      |
| अन्वंपत्तीगीर्मतीने द्यासी बीर्चतीः सर्वमुच्छन्तु मुत्राः ।   | ~ 4   |      |
| पून पुर्तिन विन्वतः प्रपीता पुच पति स्वन्तिभिः सर्तं नः       | ဖ [c] | (३९१ |
|                                                               |       |      |

#### (88)

## ६ मेत्रावर्णार्वसिन्दः । विन्ते देवाः । निपुर् ।

| त्र मुद्धाणो अित्रसो नदान्तु । इंन्यूनुर्नेगुन्येस्य देतु । |   |
|-------------------------------------------------------------|---|
| प्र धेन्वं उद्भुती प्रदन्त युज्याताम्ब्री अध्युरस्य पेवी    | ₹ |
| सुमसी अभे सर्वविचो अध्यो पुरुषा सुते दृशिती ग्रेशिय ।       |   |
| रे हा सप्रेसल्या धीरवारी हुचे देवाटा वाकिशन तथा             | ₽ |
| सर्गु दी द्वर श्रेंह्यव नीति. य होतां ग्रन्हो सिर्फ उपाने । |   |
| कास्ति स पुरिधीन वेवा ना यदियां तर्राती यहत्या              | Ę |
| एत धारस्य रेवती दुरीणे स्यामकीपतिविद्यपिकीतव ।              |   |
| स्प्रीति धातः तुर्विति द्या जा त िन पिति गर्वि द्वी         | Å |
|                                                             |   |

| अंत्रवेदी । त्राक्त में स. मं. स. ४] [१५३]                                                                           | ( at 0, 0, 14, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| इने ना अग्रे अपूर्व चुंदरन अदिसम्ब गुद्धतं क्वरी नः ।                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| भा नका प्रदिः प्रस्तानुसाता सन्तर्न शिकायरेचा वर्ष्य                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| पुनामि संकृत्यं। वर्षिप्ये गुवस्कांने विभाग्यत्यंस्य स्तीत्।                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| हर्ष गर्वे पंगमुद्द बार्जमुक्ते पूर्व स्थंत स्वृतिहिः स्वर्ध नः                                                      | 4 [4] (64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (n)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ५ वैषानवन्तिकः। विश्व देखः। विष्कुर् ।                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| भ वां बुकेनुं देववन्तां अर्थुन् चालुः नर्जानिः वृश्विदी इवर्जे ।                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पेत्रो बह्मारुपसंत्राजि विद्या विप्यतिनुपनितं वृतिको व स्त्रकार                                                      | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| न प्रम पंतु क्या न बन्ति कर्यप्यान् सर्यनको कुरावी ।                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| स्तुष्तीत वृद्धिरेष्मुचर्च नाभू च्यां न्होचीले देवपूर्व्यस्थः                                                        | ₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| अप पुष्पता न मान् विवृत्ताः वार्त्य वृद्यासे अविषे कवृत्ताः                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| आ विष्याची विकृष्णांक्युक्त्वाच्छे या मी कुवर्ताता सूर्यस्का                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ते श्रीरक्तु जोतुम्य सर्वधा क्रमस्तु धार्याः सुरुद्या श्रुष्टीमाः ।                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ज्येन्द्र क्षे अस मह भा रहेग्रा मा संस्तु इस्पेसो क्षेत्र प                                                          | ¥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| पुषा मां असे हिस्सा र्वसम्ब अन्त हुने ब्रह्मानुप्रास्क्रतः ।                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पुषा चुना प्रमानो आस्टिं पूर्व बांत स्वस्त्रिमिः सर्व नः                                                             | 4 [5•] (seg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (₩)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                      | According to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| त्रैत्रायद्वशिर्वति माः । वृषित्यः । वृषित्यः १ वृषित्याक्तुचेऽतिम्बेन्द्रविन्तुर्क्यात्रम्यस्य<br>विदुष् १ व्यवती । | Note of the last o |
| <u>पुलिको वं पञ्चमञ्जरिक्सोचर्य न</u> िर्देश समिनुहर्य हुवे ।                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ान् विर्णु पूर्ण कां <u>जुल्की अदिस्सम् धार्वापूर</u> ियी <u>अ</u> द्ध स्ट                                           | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <u>बुधिकानु नर्वता शो</u> पर्यन्तः द्वयीर्यन्तः <u>पक्रतुंगनुष्यन</u> ः ।                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| इसर्र देवी व्यक्ति सार्वपंत्री अन्तिया विश्व पूर्वण होत                                                              | ₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <u>पुरिकार्यन् पुरुषा</u> नो <u>जिम</u> ्हार्य पुरुष पुरुष सुर्यः सुर्यः सुर्यः                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| मुझे संभारतेष्ट्रंकास्य वृश्चे अ विश्वासम्ब वृश्चित परिवास                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| मुक्तिका च्याने गुरुराची अने स्वान्त नम्बानम् ।                                                                      | . /see                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| प्रतिकृति प्रवता पूर्वमा उप्रकृतिनिर्वाकियोक्तिया                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

नुन सो अस्य महिमा पनिष्टु सूर्रश्चिदस्मा अनु वाद्पुस्याम् स घो नो वेषः संविता सहावा ऽऽ सांविपुद् वसुंपतिर्वसूनि । विभवमाणो अमतिमुक्ची मेर्तुभोजेनुमर्थ रासते न'

इमा गिरे स<u>वि</u>तार सु<u>जिह्</u>ह पूर्णनेमस्तिमीळते सुपाणिम् । चित्रं वयी बृहदुस्मे वंधातु युव पात स्वस्तिमिः सर्वा नः

(88) र्व मैत्रायक्षणिर्वसिष्ठः । रुद्र । जगती, रु त्रिष्टुप् । इमा रुद्रायं स्थिरधंन्वने गिरं श्चिपेपेवे देवायं स्वधाने । अपोळ्हाय सहमानाय वेधसे तिग्मायुधाय भरता शुणोतुं न

स हि क्षेयेण क्षम्यस्य जन्मेन साम्रोज्येन विवयस्य चेतंति । अवन्नवेन्तीरुपं नो दुर्रश्ररा अनुमीवो रेट्ट जासूँ नो भव र्गा ते नियुक्तंसृष्टा विवस्परि धमुया चरित परि सा वृणक्तु न । इंहिसं ते स्विपवात मेपुजा मा नंस्त्रोकेषु तनयेषु रीरियः

मा नों वधी रुद्ध मा पर्रा द्या मा तें मूम प्रसिती ही छितस्यं। आ नो मज बुर्हिपि जीवशासे यूप पात स्वस्ति मिः सद् नः

(89) ४ मैत्रावर्हाणवेसिष्ठः । आपः । त्रिष्टुप् ।

आपो य वे: प्रथम देव्यन्तं इन्द्रपानमूर्मिमक्रण्यतेळः । तं वी व्य शुचिमरिष्रमुख धृतपूष मधुमन्त वनेम

¥ З

3

۶

₹

[१२] (87२)

[१३] (8१६)

(889)

न्त्र० ५४

| क्रमेदास्क्रम्ब र मः] [शर्र]                                                                                                                                                                                                   | { <b>#</b> • |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| तनुर्विमां प्राप्तको हो ऽयां मर्यव्यक्तानुष्टेगी ।<br>चरित्रक्रिको चर्चिमिनुव्यति तक्षेपाव वेष्यका वे ज्ञय<br>स्मापिकाः स्वच्यः सर्वस्ती पूँगीवृष्टम्सर्वे चन्ति पार्यः ।                                                      | ę            |           |
| ता स्थाप्त न विभागत क्यांति सिग्रांच्यो कृत्यं पृतरंग्युवात                                                                                                                                                                    | Ą            |           |
| वाः सूची प्रदेशभिषत्रतात् यान्य वभा अर्थवर् <u>पात</u> ्रभूर्यम् ।<br>त सिन्धनुः वर्तिवा पातन्ता मो पूर्व पर्यत स्तुचित्रभिः वर्ता मः                                                                                          | ¥            | [tv] (rw) |
| (₭)                                                                                                                                                                                                                            |              |           |
| <ul> <li>वैश्वावयानिर्विधिकाः । स्वायकः व निम्मे देवा या । त्यानुः</li> </ul>                                                                                                                                                  | U            |           |
| कर्मुकको बाबा मुहार्यका मुस्ते मधि वयबाना मुक्तको ।<br>आ गुंजर्वाच कर्मनु व गुज्जे । बिन्तु एई वर्षे वर्षसम्मु<br>कुनुर्वाचुर्विहिन के स्वासु - निन्तु <u>निमुक्तिः कर्मनु</u> स्वासि ।                                        | ŧ            |           |
| याजी <u>अ</u> स्त्री अंदतु स <del>ार्वसातुः स्मित्रेज पुत्रा तंददेन द</del> ृष्यम्                                                                                                                                             | Ą            |           |
| ते चिन्हिः पूर्वीरामि सन्ति धासाः विश्वीं <u>ज</u> र्ष बंदुरक्रांति क्षयत् ।<br>इस्हो विश्वीं बसुद्धाः सार्वा <u>अ</u> र्थः सार्वासिक्तया कृष्यकृत् वि तृष्यस्<br>पृ देशको वर्षिकः कर्तन्तः वाः भूतः कु विश्वेऽवसः सुवार्वाः । | 1            | `         |
| समन्त्र हुनु बलेनो ह्यास्त्र पूर्व पांत स्युक्तिमिः सहा मः                                                                                                                                                                     | ¥            | [१५]      |
| (m)                                                                                                                                                                                                                            |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                |              |           |

| ٠,                                                                                                                          |       | · .          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| बल्लेहा≀मध्यः व र 1 ं [४१४]                                                                                                 | [*    | a do et qe i |
| (48)                                                                                                                        |       |              |
| १ नैयायकीर्वकिकः । वाधापृथिती । विश्वप् ।                                                                                   |       |              |
| त्र सामां पुत्रैः इंक्टिश समेरिकः सुनानं इंडे कुली पर्नते ।                                                                 |       |              |
| ते क्रिक्ट भूगे कुनन्ते प्रभातः पुरो क्रुक्ट रहिते केरपुरे                                                                  | 1     |              |
| त्र पूर्विक क्षितपु कर्णलीमि - गुँविक क्षेत्रुच्युं स्त्र्येन कुत्रसर्थ ।                                                   |       |              |
| जा में धारामुचित्री देखेंतु जर्मेन रातुं बाँदें तुं दकेयम्                                                                  | ₹     |              |
| क्रुप्रे हि वाँ एमुनेपानि सन्ति पुरुष्यि बारापुरिनी मुक्ति ।                                                                | _     | Co. 7        |
| अस्म भंग्र क्लूक्स्फ्रियोच् वृत्रं प्रत स्वस्तिक्षिः सर्वा वः                                                               | •     | [9] (#IV)    |
| (A)                                                                                                                         |       |              |
| रे वैद्यानकवित्तीकाः। वाद्यावतिः विद्युत्।                                                                                  |       |              |
| कर्माप्तुं क्षत्रं नामीक्षरकान् स्वतिको अन्तुति प्रवा र ।                                                                   |       |              |
| पर लेकी पछ तको जुल्ला से जो पर द्विभी से पहेंच्ये                                                                           | ₹     |              |
| वास्त्रोंच्को कुल्यो म पवि गणुस्कालो गोक्तिस्वीमिक्स ।                                                                      |       |              |
| अन्तर्पश्चरतं नुवने स्थान क्षितेषं प्रयान् गति भी जुनस्य                                                                    | ₹     |              |
| श्रक्तांप्यते सुरवर्षा संस्कृति । स्क्रीवर्षि रुप्यता पादुक्त्या ।                                                          |       | Fast com     |
| श्रिष्ठि केर्ज प्रत केले वर्ष को पूर्व पांत स्कृतिकान्तिः स्वर्ण का                                                         | •     | [41] (mm)    |
| ( <del>x</del> )                                                                                                            |       |              |
| वैजयपनिर्वतिकाः यामीन्यतिः २-८ इन्द्रः (२ ८ शस्त्रानिर्व<br>१ व्यवसीः १-७ वसस्यासम्बद्धाः ४-८ मनुष्युत्।                    | बद्धि | rτ() ι       |
| <u>असी</u> क्या चोस्रोम्प <u>ते</u> विन्दां कुक्कवांतिसन् । सनां सुदेशं पवि वः                                              | ŧ     |              |
| वर्त्युन बारनेच हुनः विसङ्घ चच्चवि ।                                                                                        |       |              |
| वींव कामना कुल्छ । का प्रोकेंद्र कर्माद्री मि हु स्वेप                                                                      | *     |              |
| न्तुचे श्रंथ साम्बेद्धः तस्केरं का पुक्तकर ।                                                                                | ,     |              |
| स्तातृतिर्वापन प्रयक्ति - किन्तस्थान् द्वेषकृतास्त्रः ति द्व सर्वतः<br>स्त्रं प्रोकृतस्यं प्रतिकृति नर्वं सर्वतं सुरुष्टः । | •     |              |
| त्व ब्राकुरस्य व्याप्तः तय काद्र प्राप्ताः।<br>स्त्रोत्तृतिन्द्रस्य रावतिः विकासम्य ब्रेस्कृताकोः सि वृ स्त्रीय             | ٧     | (FSE)        |
| Software com contract and and an a true                                                                                     | -     | 1            |

| अ० ५, भ• ४, प• २२]                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | [ 846 ]                                                                                                                                                                                                                                | [आग्वेदः। स० ७, स्० ५५ , म• ५                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| सस्तुं माता सस्तुं धिता सस्तु श्वा सस्                                                                                                                                                                                                                                                                              | र्तु <u>वि</u> रुपतिः ।                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |  |
| ससन्तु संव जातयः सस्त्वयम्मितो ज                                                                                                                                                                                                                                                                                    | र्ने•                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                               |  |
| य आस्ते पश्च चर्ति यश्च पश्यिति हो                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |  |
| ते <u>षा</u> स हनमो अक्षाणि यथेव हुम्यं त                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        | Ę                                                               |  |
| सहस्रशृङ्गो वृष्मो यः समुदावुवाचरत                                                                                                                                                                                                                                                                                  | l<br>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |  |
| तेना सहस्येना व्य नि जनान् त्स्वापर                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        | v                                                               |  |
| मो <u>प्टेश</u> या वेह्येशया नारीर्यास्तेल्पशीर्व<br>स्त्रि <u>यो</u> याः पुण्यंगन् <u>धा</u> स्ताः सर्वाः स्व                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        | ८ [२२] (४५२)                                                    |  |
| रळ्या बार पुरुवगर्या स्ता सवा स्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ( ५६ ) [                                                                                                                                                                                                                               | चतुथांऽनुषाफः ॥४॥ स्० ५६-७० ]                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |  |
| २५ मेत्रायकणिर्वसिष्ठ                                                                                                                                                                                                                                                                                               | । मकत । त्रिप्टुप, १-११                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |  |
| क है व्यंक्ता नर्. सनीळा <u>रु</u> दस्य                                                                                                                                                                                                                                                                             | । मरुत । त्रिप्टुप, १-११<br>मर्गु अधा स्वश्वी                                                                                                                                                                                          |                                                                 |  |
| क <u>इ</u> ै व्य <u>ंका</u> नर्. सनीळा <u>रु</u> दस्य<br>न <u>कि</u> र्द्धीपां <u>जनूषि</u> वेवृ ते <u>अ</u> ङ्ग विः                                                                                                                                                                                                | । मस्त । त्रिप्टुप, १-११<br>मर्ग्रा अ <u>धा</u> स्वश्वी <sup>,</sup><br>दे <u>मि</u> थो जुनित्रम्                                                                                                                                      | क्रिपदा विराद्।<br>१<br>॥१॥ २                                   |  |
| क है ब्यं <u>का</u> नर्. सनीळा <u>छ</u> द्रस्य<br>न <u>कि</u> द्येंपां <u>जनूषि</u> वेवृ ते <u>अङ्ग</u> विः<br><u>अ</u> भि स्वपूर्मिर्मिथो वेपन्तु वातस्व                                                                                                                                                           | । मक्त । त्रिप्डुप, १-११<br>मर्गु अधा स्वश्वी<br>हे <u>मि</u> थो जुनित्रम्<br>नसः रु <u>ये</u> ना अस्युधन्                                                                                                                             | क्रिपदा विराद्।<br>१<br>॥१॥ २<br>३                              |  |
| क <u>इ</u> ँ व्यं <u>क्ता</u> नर्. सनीळा <u>रु</u> द्रस् <u>य</u><br>न <u>कि</u> ह्येपां <u>जनूषि</u> वेवृ ते <u>अङ्ग</u> विः<br>अभि स्वृष्ट्रीम <u>ीर्मि</u> यो वेपन्तु वातस्व<br><u>एतानि</u> धीरी <u>नि</u> ण्या चिकेतु पृश्चि                                                                                   | । मक्त । त्रिप्टुप, १-११<br>मर्गु अधा स्वश्वां<br>दे मिथो जुनित्रम्<br>नसः रुपेना अस्पृधन्<br>पंदूषी <u>म</u> ही जुमार्र                                                                                                               | क्रिपदा विराद्।<br>१<br>॥१॥ २<br>३<br>॥२॥ ४                     |  |
| क है व्यंक्ता नर्. सर्नीळा <u>छ</u> द्रस्य<br>न <u>कि</u> होंपां <u>जनूषि</u> वेवृ ते <u>अङ्ग</u> विश<br>अभि स्वपूर्भिर्मियो वेपन्त वातस्व<br>एता <u>नि</u> धीरो निण्या चिकेत पृक्षि<br>सा विट् सुवीरा मुकद्भिरस्तु सुनात<br>यामु येप्डाः शुमा शोभिष्टाः <u>शि</u> र                                                | । मकत । त्रिप्हुप, १-११<br>मर्ग्या अधा स्वश्वां'<br>इ मिथो जुनित्रंम<br>नसः रुग्रेना अस्पृधन्<br>पंद्रुधी मही जुमार्र<br>र सर्हन्ती पुष्पन्ती नूम्णाग्<br>ग सर्विरु <u>ला</u> ओजीमि <u>रु</u> ग्र                                      | डिपदा विराद्।<br>१<br>॥१॥ २<br>३<br>॥२॥ ४<br>म् ५               |  |
| क है व्यंक्ता नर्. सनींळा <u>रु</u> द्रस्य<br>न <u>कि</u> र्द्धीपां <u>जनूषि</u> वेवृ ते <u>अ</u> ङ्ग विशं<br>अभि स्वपूर्गिर्मियो वेपन्त वातस्व<br>पुता <u>ति</u> धीरी निण्या चिकेत् पृश्चि<br>सा विद् सुवीरी मुकद्भिरस्तु सुनात्<br>यामु पेप्डाः शुमा शोभिष्टाः <u>शि</u> य<br>द्रम व ओजः स्थिरा श <u>वास्य</u> धी | । मकत । त्रिप्टुप, १-११<br>मर्ग्रा अधा स्वश्वां<br>दे मिथो जनित्रम्<br>नसः रुग्रेना अस्पृधन्<br>पंदूषो मही जमार्र<br>र सहेन्ती पुण्यंन्ती नृम्णार्<br>ग समिर्द्धा ओञीमिर्ग्र<br>मुरुद्धिर्गुणस्तुविष्मान्                              | ि छिपदा विराद्।<br>१<br>॥१॥ २<br>३<br>॥२॥ ४<br>म् ५<br>ग' ॥३॥ ६ |  |
| क है व्यंक्ता नर्. सर्नीळा <u>छ</u> द्रस्य<br>न <u>कि</u> होंपां <u>जनूषि</u> वेवृ ते <u>अङ्ग</u> विश<br>अभि स्वपूर्भिर्मियो वेपन्त वातस्व<br>एता <u>नि</u> धीरो निण्या चिकेत पृक्षि<br>सा विट् सुवीरा मुकद्भिरस्तु सुनात<br>यामु येप्डाः शुमा शोभिष्टाः <u>शि</u> र                                                | । मक्त । त्रिप्टुप, १-११<br>मर्ग्ग अधा स्वश्वां<br>रे मिथो जुनित्रम्<br>नसः रुग्गेना अस्पृधन्<br>र्वद्र्षो मही जुमार्रः<br>र सहन्ती पुज्यन्ती नृष्णाः<br>रा समिर्जा ओजीमिक्य<br>मुकद्भिर्गुणस्तुविष्मान्<br>निर्मुनिरिव राधेस्य पुण्णे | ि छिपदा विराद्।<br>१<br>॥१॥ २<br>३<br>॥२॥ ४<br>म् ५<br>ग' ॥३॥ ६ |  |

(844)

याम् येप्ठाः शुमा शोमिष्ठाः <u>उप व ओजः स्थित शवास्य धा</u> शुम्रो व शुम्म कुम्मी मना<u>ँसि</u> धू सर्नेम्युस्मव् युपोर्त दियु मा वी दु प्रिया हो नाम हुने तुराणा मा यद तृ स्वायुधासं इष्मिणं: सुनिष्का । उत स्वय तुन्वर्धः शुम्भंमानाः ॥६॥ ११ शुची वो ह्व्या मेरुत शुचीना शुचि हिनोम्यध्वर शुचिम्य.। ऋतेनं सत्यमृतसापं आयु असुचिजन्मान् शुचेय पानुका १२ अंसेप्वा मंकतः खाव्यो वो वक्षं सु कुक्मा उपशिशियाणा । वि बिसुतो न वृष्टिमी रुचाना अनु स्वधामायुधैर्यन्छमाना १३ प बुध्यां व ईरते महा<u>ंसि</u> प्र नामानि प्रयज्यवस्तिरध्वम् । सद्तिय दम्यं मागबेत र्गृहमेधीय मनतो जुवध्वम् 88

| क्राहेहा। सरुप, संक्रमण्ड ] [३१:]                                                                                                                                                                  | [कंकस्य प्रदेश   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| वर्षि स्पृतस्यं मकतो अधीयोगस्या मिर्गस्य मुस्मिन् इर्थीसम् ।<br>इक्ष्यं भूषा पृष्ठीपेश्य पातुः चुित् यसस्य जायसम्पर्धावा                                                                           | ₹ <b>५ [</b> ₹¥] |
| सत्यंत्रा न वे प्रभाः स्वार्धः । प्रारक्षेत्र न प्रभावः ।<br>वे बंद्येच्या दिवनेश न सुन्नाः । प्रसाक्षः न पंत्रीदिन्ने पद्मेवाः<br>प्रमान्यन्ता नो प्रकारं प्रकारः । परिपानको रोवंती पुरेतं ।      | ?5               |
| कारे गोका नृहा प्रभो को प्रस्तु मुस्सिप्ट्स बंतवी कार्यस                                                                                                                                           | १७               |
| का बो होतों जोज़बीकि सुधः सामानीं ग्राप्ति संबक्षे पृष्टामः ।<br>य ईक्षेत्रो कृषणो अस्ति गुोवाः को जार्यपारी इस्ते व उत्तेषः<br>इसे तुरं सुबक्तं रास्त्रमञ्जीन्त्रे सदः सर्वतः आ नंबन्ति ।         | ₹¢               |
| इसे संश्रं पनुष्यतो नि पानित सूत्र देश अर्थवयं व्यक्ति                                                                                                                                             | 85               |
| हमे रथे विष्मुकर्ता कुनलिं पृत्रि द्विष् पञ्जा पसंदे जुदस्य ।<br>जब बायको पुरस्तासम्बद्धिः पुत्र वि <u>र्म</u> सर्वपे होस्युस्ये                                                                   | २ [रूप]          |
| मा वां बुजान्यको निरंतम् । मा प्रमास वेचा रच्या निमाये ।<br>जा बां प्यूप्तें पंजनमा वसुन्ते हैं पदी मुजानं बुंबयो हो आर्थिन<br>से बदार्यका मुस्युक्तिकांतुः सूर्य पुरीस्कोर्यापु विश्व ।           | <b>२१</b>        |
| जर्थ स्त्रा वा तस्तो बहियास साम में मूद कृतिनासुपै                                                                                                                                                 | <b>99</b>        |
| सूर्वि चक्र सकतः चिक्यांच्यु नायान्ति या तो शुरूकर्तं पूरा चित्रः।<br>कुक्तिहरूकः पूर्वपानु काव्युः जुक्तिहरू सर्वेत्रा वाज्यवर्षे<br>अस्ये ग्रीपो संकतः सुचर्यन्तुः ज्यानेत्रं यो असूरी चित्रको । | <b>२३</b>        |
| अयो पेन पृक्तिनचे तरेका "अ रपमीको अभि वः स्याम                                                                                                                                                     | 88               |
| तन्त्र सम्बो वर्षको मुझ्ये प्रशिक्तान्त्र कोर्चक्रिक्तियाँ कुरूरा ।<br>कर्मन् रुवाम कुरुर्वाकृष्टकं पूर्व पांत स्कृतिकि⊞ः सर्व सः                                                                  | १५ [१६] (२००)    |
| ( ५३ )<br>नेप्यापकीय विश्वासः । स्वस्ता । विश्वास                                                                                                                                                  |                  |
| सभ्यं क्षेत्रसम् वार्वनं काञ्चाः व बुकेषु सर्वस्य समृद्धि ।<br>व रेजवेन्ति रार्वनी जिस्सी क्षित्रसम्बन्धं क्यांतिकसाः                                                                              | t (mac)          |

| अ० ५, ४० ४, य॰ २० ]                            | [ 5\$6 ]                                        | [ उम्तेवा । तं० ७, त्० ५७, ७० २ |   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|---|
| <u>निचेताते</u> हि सहती गूणनं प्रा             | ग्रेतारो गर्जमानस्य मन्म ।                      |                                 |   |
| अस्माकेम्य विव्येषु प्रतिना र्व                |                                                 | २                               |   |
| नेतार्पवृन्ये गुरुतो पथेमे प्रार्ज             | ने कुक्मैरापुंधेस्तुनूभिः ।                     |                                 |   |
| था रोदंसी वि <u>न्</u> यपिनाः पि <u>ञ</u> ानाः | संगानमुरुपेशते शुभे कम्                         | २                               |   |
| मध्य सा वी गठतो दिवुदंस्तु                     | यद् व आर्गः पुरुपता करामः                       | l                               |   |
| मा वस्तस्यागपि युत्रा व नत्रा                  | <b>अस्मे वो अस्तु सुग्र</b> तिष्वानिष्ठा        | 3                               |   |
| पुति चिवन्नं गुरुती रणन्ता डाव्                | ह्यासु. शुर्चय. पापुकाः ।                       |                                 |   |
| प्र णोडवत सुग्तिमिर्यज्ञाः प्र                 | वार्जिभिस्तिरत पुष्यसे नः                       | ч,                              |   |
| इत स्नुतासी मुक्ती व्यन्। वि                   | श् <u>वेंभ</u> िर्नार् <u>मभि</u> र्नरो उबीपे । |                                 |   |
| व्यात नो शुमृतंस्य प्रजार्थे जि                | गृत ग्रयः सुनृतां मुचानि                        | Ę                               |   |
| आ स्तुतासी महतो विश्वं ऊती                     | अच्छो सूरीन् त <u>्</u> यर्वताता निग            | ात ।                            |   |
| ये नुस्त्वना शातिनी वर्धवनित                   | यूय पीत स्विस्ति <u>मिः</u> सर्वा नः            | ७ [२७] (४८४)                    |   |
|                                                | ( ५८ )                                          |                                 |   |
| ŧ                                              | मेत्रावकणिर्वसिष्ठः। गण्तः। कि                  | <b>उ</b> ग् ।                   |   |
| प सर्किसुक्षे अर्चता गुणा <u>च</u>             |                                                 |                                 |   |
| जन सौदन्ति रोदेती नित्वा                       |                                                 | 8                               |   |
| जुनूधिव् वो मजतस्तुन्रेण व                     | गीमस्मिन्तुर्गिमन्युवोऽयोसः ।                   |                                 |   |
|                                                | विन्धी यो गामन् मयते स्वर्टक्                   | <b>ર</b>                        |   |
| बुहर् वर्षी <u>ग</u> ्रघविज्ञा व्धात           | नुजोष्डिन्युरतेः सुष्दुति नेः ।                 |                                 |   |
|                                                | ग णे स्पार्शिमें जितिशिस्तित                    | ₹                               |   |
| युष्मोतो विभी मकतः क्रतृष्यी                   | युष्मोतो अर्ग्रा सहुरिः सहुसी ।                 |                                 |   |
|                                                | प तब् वी अस्तु धूतयो नुज्याग्                   | 8                               |   |
| तौ आ <u>रुद्रस्य भी</u> ळहुवे/ विवा            | से कृथिसर्सन्ते मुचत्. पुनर्नः ।                |                                 |   |
| यत् सस्यती जिही छिर पट्टावि                    |                                                 | ч                               |   |
| म सा वांचि सुद्धुति <u>र्</u> चेदोना           | मेद सुक्त मुख्ती जुपन्त ।                       |                                 |   |
| ज्ञालाञ्चद धेपा वैपणा सुवात                    | यूर्य पात स्वस्ति <u>मिः</u> राष् <b>र्</b> नः  | ६ [२८] (४९०)                    | ) |

| ગ્રાજ્યો(દાસા ધ્રામ ધ્રામ ધ્રામ                                                                                                                               | [444]                       | وغشاه وسواه          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                               | (44)                        |                      |
| रूर विकासक्तिर्वाच्छा । १ ११                                                                                                                                  |                             | स्वयं कृष् )।        |
| जनाक - विकास इस्ती कमा करोड़                                                                                                                                  | इस्ते)। ७-८ विद्युच १-११ का | eal, to market       |
| र्व कार्यप्य द्वस्तित् वेदांको व पु सर्वय                                                                                                                     | l                           |                      |
| तस्मा अके वर्षण विद्यार्थकुन् मर्वतः स                                                                                                                        |                             | *                    |
| नुप्पार्क देश अनुसर्वाति शिव विजान                                                                                                                            |                             |                      |
| गत सर्व तिरहे विस्तरी हो। यो दो                                                                                                                               |                             | <b>२</b>             |
| नुधि चंत्रपुत्रं कुल वर्षिष्ठः परित्रस्ते ।                                                                                                                   |                             |                      |
| जुरमार्कमुच मंदरः सूते बच्चा विश्वं वि                                                                                                                        | का काविनी                   | 1                    |
| कुछ व कुतिः पूर्ववातु वर्षेति वस्तु                                                                                                                           |                             | •                    |
| अभि व अर्थतं चुम्रतिसंबीपनी तुर्व                                                                                                                             |                             | ¥                    |
| जो नु चुन्तिरावका जातमान्वासि प्रीतव                                                                                                                          |                             |                      |
| इस में इस्लामंदता हो कि के नो भा                                                                                                                              |                             | 4                    |
| आ चे मो बुर्धिः कर्ममहिना चे वा                                                                                                                               |                             | ,                    |
| अभेषको बद्धाः लोग्ये बद्धीः स्वाह                                                                                                                             |                             | ( [85]               |
|                                                                                                                                                               |                             |                      |
| मुख्यिम् सुन्दा शुक्रमंत्रास्य आ <b>हेव</b>                                                                                                                   |                             |                      |
| वि <u>भ्यं</u> कर्षी <u>अ</u> भिन्नां नानि क्ष्रं भन्ते व<br>यो मानकनो अभि <b>श्लीकन्</b> श्लिपश्चिक                                                          |                             | •                    |
| प्राच्या वर्षा जाय दुवाना । स्तुर्यक्षात् ।<br>प्राच्यासम्बद्धाः वर्षाः व |                             | _                    |
| स्तियम्य हर्षे हरि नर्वनुगराज्येतुसम                                                                                                                          |                             | \$                   |
| गुर्द्वभागानु वस गेतु वर्षमु वार्य मुक                                                                                                                        |                             | 3                    |
| हिंद्र वा स्थापनाः कर्यप्रः सूर्यलयः                                                                                                                          |                             | 11                   |
| व्यवस्था समामक्षे भुगन्धि पुष्पुवर्षमम्                                                                                                                       |                             | 11                   |
| प्रश्निकर्तित् करवेदाः स्तृत्याम्भीक्षीत् सामृत                                                                                                               | t <del>a</del>              | ₹ <b>२ [१]</b> (++1) |
|                                                                                                                                                               | +) R-                       | 11 [13 11 1          |
| [प्रशासकामा वर् १३]                                                                                                                                           | (40)                        |                      |
|                                                                                                                                                               | र व्यक्तः वे-१० विकासको । त | <b>भ्यु</b> र् ।     |
| चर्च हेर्द बराध्योगः उचन विधानः                                                                                                                               | वर्षमाय हुत्यम् ।           |                      |
| ्रवृषं बंद्रकारिक स्थान् तर्व निवासी अर्थ                                                                                                                     | स्त्र गुच्चेदा              | ş ( <del>101</del> ) |

एप स्प मित्रावरुणा नुचक्षां चुमे उर्देति स्पे अभि ज्मन्। विम्बस्य स्थातुर्जगीतश्च गोपा ऋतु मंतीपु वृजिना च पश्येन् 7 अर्युक्त सप्त हरितः सधस्याद् या ई वर्हन्ति सूर्ये घृताचीः । धार्मानि मित्रावरुणा युवाकुः सं यो यूथेव जर्निमानि चप्टे ₹ उद् वी पृक्षा<u>सो</u> मर्धुमन्तो अस्थु रा सूर्यो अरुहच्छुकमणीः। यस्मा आवित्या अध्वेनो र्वन्ति मित्रो अर्थमा वर्षणः सुजोपा. Å इमे चेतारो अनृतस्य मूरे पिंचो अर्युमा वर्रुणो हि सन्ति । इम क्क्तरूर्य वावृधुर्वुरोणे शुग्मार्सः पुत्रा अदितेर्त्रदेशाः ч इमे मिन्नो वर्रुणो द्ळमासी अनुतसं चिचितयन्ति रहीं। अपि कर्तुं सुचेतंस वर्तन्त स्तिरश्चिवृहः सुपर्या नयन्ति [8] Ę इमे विवो अनिमिषा पृथिव्या श्रिकित्वासी अचेतसं नयन्ति । ममाजे चिद्वारो गाधमस्ति पार नां अस्य विप्पितस्य पर्पन् O यद् गोपाव्यदिति शर्म मद्र मित्रो यच्छन्ति वर्षण सुदासे । तस्मिन्ना तोक तर्नय दर्धाना मा कर्म देवहेळेन तुरासः 6 अषु वेदिं होर्ज्ञामिर्यजेत रिपुः काश्चिद् वरुणुधुतः सः। परि देषोंमिरर्यमा वृंणक्तू क सुदासे वृपणा उ लोकम् 9 सुस्वश्चिद्धि सर्वृतिस्त्वेष्येपा मणीच्येन सहंसा सहंनते । पुष्मद् मिया वृषणो रेजमाना वक्षस्य चिन्महिना मुळता नः १० यो बर्सणे सुमृतिमायजित वार्जस्य साती पर्मस्य राप । सीर्घन्त मृन्युं मृचवानो अर्थ छुरु क्षयाय चिकरे सुधातुं 88 🗷 देव पुरोहितिर्युवर्ग्यां युज्ञेर्यु मित्रावरुणावकारि । विश्वानि दुर्गा पिपृत तिरो नी यूय पीत स्वस्ति भिः सदी नः १२ [२] (488) ( 57 )

७ मैत्रावरुणिवैसिष्ठः। मित्रावरुणौ । त्रिप्द्रप् ।

उद् वा चर्सुर्यरुण सुमतीक वृवयीरेति सूर्यस्ततन्वान् । अभि यो षिखा मुर्वनानि चप्टे स मृन्यु मर्त्येष्वा चिकेत ऋ० ५५

(484)

ş

| #200(11 H 15, H15 15, H 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15                                                                                          | [कंक कुद्र राजंद |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| म हो व जिल्लाचनानुसाहा विश्व क्यांनि शिहेशुनिवर्ति ।<br>परमु क्यांनि सुकतु अर्थानु आ पत् क्याु न सुर्पः पूर्वेचे                                        | <b>R</b>         |
| मोधेर्मिनावदका पृक्षित्रयाः य श्रृष <u>ज्ञ</u> न्ताव् वृंद्धराः सुंदायु ।<br>रपरा वृंदाधे ओर्पपीतु <u>विश्व</u> पंग्यता नर्मिनितं रहेनाला               | 1                |
| सेश शिक्षत् वर्षण्यत् वातः हामो ऐवेश व्हावे महिता।<br>सपुत् मह्या सर्वज्यमञ्जूषीपुः व तुक्रमंत्रा हुमने तिरहे                                           | ¥                |
| समुंत क्षिम्ब कृपसम्बद्धाः । न कर्तुः चित्रं इतेष्टे व दुसम् ।<br>इ. वचने समृता कर्मताः न में लिण्यान्यक्तिं समृत्यः                                    | ٦                |
| तर्तुं से पुद्रं स्वेषु पर्यापि क्रिये से विकास्त्रपत्र तुपायः ।<br>य प्री सन्तर्गनुष्के पर्यापि कृतानि स्वा प्रतुपत्रिवानि                             | •                |
| हुर्च वृंब पुरोक्षितिर्युचनवाँ  चुक्केर्यु विकायसम्बद्धानाः<br>दिष्यान्ति हुर्गा विष्टुलं शिधे जां  चूर्च यांत स्मृतिक्⊞ः सन्। मः                       | · [1] (41)       |
| (41)                                                                                                                                                    |                  |
| <b>१ मैकल्प्यभिर्वत्वकः । १ १ वर्षम् ४–१ निकायम्</b> यो ।                                                                                               | मिल्क्ष्यू ।     |
| ७२ पूर्वे दृष्ट् वीर्वकेद   दृष्ट किन्तु अनित्र आर्थुवानास् ।<br>इ.स. दृषा देशके रोपेकानः   कार्यो कृतः सुद्रेतः कुर्नुविर्मृत्                         | 1                |
| य पूर्व पति पूरो मुजब गां पुनिः स्तामीनातुस्मिर्देश ।<br>य मां मित्रानु वर्षकाय शुक्तो अर्थानको अर्थुन्ते सुराव क                                       | •                |
| दि के मुदर्भ सुवर्धा रहा सहुताबोल वर्षणा क्रिको अग्रीः ।<br>पर्यान्तु पुनक्त पंच्यों तो <u>अर्था का का शुरुल</u> स्तर्वातः                              | ,                |
| धार्यापुर्वः अदित प्राप्तीयो तो वे वाँ प्रद्यः पुत्रार्थमान क्याः ।<br>या दुर्थः मुनु वर्षणस्य चुप्ते जो सिधस्य दिपनंतस्य मुकास्                        | v v              |
| य द्वाइयां विमृतं क्षेत्रसं त्रः जा ता ता सम्पूरितेषुक्ततं पूर्वेतं ।<br>६१ क्षा कर्म भवपनं दुवासाः भूतं वं विधावयम् स्टेका                             | 4                |
| नु क्रिजा वर्षणा अर्थुना <u>ज</u> ामकर्न तास्त्र <u>च वर्षिता दक्तनु ।<br/>सु तुर्वे दिश्यों मृष्यांनि बन्तु   दूर्य पाँव स्त्रस्थिक <b>वर्ध</b> कर</u> | ( [1] (nw)       |

(432)

( 53 )

६ मैन्नावर्षणिवंसिष्ठः। १-४ स्यंः, ५ स्यं-मित्रावरुणाः, ६ मित्रावरुणी अर्यमा च । त्रिष्टुत्।

उद्देति सुभगों विश्वचंक्षाः साधारणः सूर्यो मानुपाणाम् । चक्षमित्रस्य वर्षणस्य वेव अभैव य सुमविव्युक् तमासि 3 उद्देति प्रस्वीता जर्नानां महान् केतुर्रण्वः सूर्यस्य । समान चक्क पर्याविवृत्सन् यदेत्को वहीत धूर्प युक्तः ş विभाजमान जुपसामृपस्थाद र्मेरुद्त्यनुमुखमानः। एप में देवः संविता चेच्छन्द य. संमान न पंगिनाति धार्म 3 विवो हुक्म उहुचक्षा उद्गित वृरेअर्थस्तुरणिर्धार्जमानः । नुन जन्मः सूर्येण पर्सुता अयुन्नर्थीति कृणवन्नपासि Å पत्र चक्करमृतां गातुर्मस्मे इयेनो न दीयन्नन्वेति पार्थः। पति वां सूर् उर्वित विधेम नमीमिर्मित्रावरुणोत हुन्यैः 4 नु मित्रो वर्षणो अर्थमा नु स्तमने तोकाय वरिवो दधन्तु । सुगा नो विश्वी सुपर्थानि सन्त यूर्य पति स्वस्ति भिः सर्वा न ६ [५] (433)

( 48 )

#### ५ मैत्रावरुणिर्घलिष्ठ । मित्रायरुणौ । त्रिग्दुप्।

विवि क्षयंन्ता रजंसः पृथिव्यां प्र वा पुनस्यं निर्णिजी वदीरन् ।
इत्यं नी मित्रो अर्युमा सुजातो राजा सुक्षत्रो वर्षणो जुपन्त १
आ राजाना मह ऋतस्य गोणां सिन्धुपती क्षत्रिया यातमर्थाक् ।
इत्या नो मित्रावरुणोत वृष्टि मर्थ वृष इंन्यत जीरवान् २
मित्रस्तक्षो वर्षणो देवो अर्थः प्र सार्थिष्ठिमिः पृथिमिर्नयन्तु ।
ब्रष्ट्य यथां न आवृरिः सुदासं इषा मेदेम सह देवगोषाः ३
यो बां गर्तु मर्नसा तक्षित्त मृथ्वा धीति कृणवेद धारयंच ।
ब्रक्षेथां मित्रावरुणा पूरेन् ता राजाना सुक्षितीस्तर्पयेथाम् ४
पुष स्तोमो वरुण मित्र तुम्य सोमः शुक्तो न वायवेऽयामि ।

व्यक्षितं विक्रो क्रिक्त वर्षणा गाँव क्रिक्त व्यक्ति वर्षणमे ।

प्राप्तिनं विक्रो क्रिक्त वर्षणा गाँव क्रिक्त वर्षणिः वर्षणां ।

प्राप्तिनं विक्रो क्रिक्त वर्षणा वर्षणा वर्षणां प्राप्ति ।

प्राप्तिनं विक्रो क्रिक्त वर्षणा वर्षणा वर्षणां प्राप्ति ।

| acouper ( one of a local ) [854]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | [40,00,00,00,40.1                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| (41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |
| ५ मैदावक्षिकीयाः ( विकासक्षै । विश्वर ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |
| यतं यो वर् प्रस्ति मृत्यै - शिव हैं। क्वेब पुतर्कृत्यः ।<br>वर्षापुर्वे कसिते क्येयं क्येयं पर्यक्षात्रित विक्रम्<br>ता दि कृत्यक्षात्र्यं तास्त्र्यं ता सं क्षितीः केरावृत्वंत्रेत्तीः ।<br>जनवार्ये जिल्लाक्या पूर्वे यो पानं च पर्वे प्रस्तुव्यंत्रं प<br>ता स्मृतिक्यक्रम्या प्रसाद कर्त्यं द्वाराष्ट्रे विषय स्थापन ।<br>जनवारं विकारक्ष्या प्रमाद यो जये व शुला स्थापन ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t<br>*                                                |
| भा से विभावनमा इन्पर्नृतिः पूर्वपंत्रम् सिनुस्स्तिस्याभिः ।<br>प्रति प्राप्त प्रयास मनावः पूर्वप्रस्त्राते कृष्यस्त्र पर्यः<br>पुत्र कोर्ता वचन विद्य तुत्रः । बार्त्यः सुक्ते व त्राप्तंत्रनाति ।<br>अनुस्यं विद्यां विद्युले पूर्वेषी पूर्वे पत्तिः स्त्रुतिनिक्तः कर्त्व न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | પ્ર<br>ય [v] (જાર)                                    |
| (६६)<br>१९ वैकरफर्निर्वश्वः । निकारफर्नीः 2-११ व्यक्तिस्यः, १४-१<br>जन्मी १-१५ नामकः । एकम यूर्वाः, विश्वस स्वीतस्य<br>१६ पुर स्वीतस्य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t whi                                                 |
| व क्रिक्युक्संकाकोः भ्लोब्यं म पह क्ष्यः । वर्षक्यम् पुरित्यावर्धाः<br>पा पुरस्का हेम्सः प्रस्का स्वस्थितः । अनुवर्धे वर्षक्यः<br>ता मं लिख्य तेषुत्रः वर्षकः वर्षाण्यायः शिक्षे वर्षक्रियः । क्ष्यास्त्रं विश्वः<br>वृद्धाः तुर्वि प्रत्याः प्रक्रियः । क्ष्यास्त्रं वर्षक्रियः । वृद्धाः त्रियः वर्षक्रः<br>प्रत्यारेष्ण्यः वर्षकः व प्रपान्यः वरस्यः । उद्धाः प्रत्याः वर्षकः<br>पति तु तु वर्षिते विश्वं वृत्येष्ठे वर्षक्यः । अर्थन्तः विश्वयं वर्षकः<br>प्रता वृद्धाः वर्षिति विश्वं वृत्येष्ठे वर्षक्यः । अर्थन्तः विश्वयं वर्षकः<br>प्रचा विश्वयं प्रति विश्वं वृत्येष्ठिः । वर्षः वर्ष्यः वर्षकः वर्षः वरः वरः वरः वरः वरः वरः वरः वरः व | ₹<br>₹<br>¥<br>¥<br>(«]<br>4<br>€<br>₹<br>(%)<br>(~n) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |

| आ <b>० ५, च॰ ५, च॰ १०</b> ] [१६७]                                                                                                                                                          | [ ऋग्वेदः । स० ७, स० ११, स० ११               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| वि ये क्षुः <u>श</u> स्तु मासमावह येजमुक्तुं चाहचेम् ।<br>अनाप्यं वर्षणो मिन्नो अर्थमा क्षत्रं राजान आशत                                                                                   | ११                                           |
| तद् वी अद्य मनामहे सूक्तैः सूर् उदिते ।<br>यदोहते वर्षणो मित्रो अर्थमा युरमृतस्य रध्यः                                                                                                     | १२                                           |
| ऋतावीन ऋतजीता ऋतावृथीं घोरासी अनृतृद्विषीः ।<br>तेषां वः सुन्ने सुंच्छुर्विष्टीम नरः स्याम् ये चं सूरपीः                                                                                   | १३                                           |
| उद्ग त्यद् व <u>ंश</u> तं वर्षु विंद्व एति प्रतिह्वरे ।<br>यदीं <u>माशुर्वहति देव एतशो</u> विश्वेसमें वक्षे <u>में</u> अर्रम                                                               |                                              |
| शीर्ष्णाःशीर्ष्णो जर्गतस्त्रस्थुपस्पति समया विश्वमा र<br>सुप्त स्वसीरः सु <u>वि</u> ताय सूर्यु वहीन्ति सुरि <u>तो</u> रथे                                                                  | १५ [१०]                                      |
| तचक्षर्विवर्षित शुक्रमुचरेत् । पश्येम <u>श</u> रदं. <u>श</u> त<br>कार्स्येमिरकुम्या ८ऽ यांत वरुण शुभत् । <u>मि</u> ञक्ष                                                                    |                                              |
| विवो धार्ममिर्वरुण <u>मित्रश्</u> धा यात <u>स</u> दुहा । पिर्वत्<br>आ पातं मित्रावरुणा जुणुणावाहुति नरा । <u>पा</u> त र                                                                    | सोमयातुजी १८                                 |
| ( ६७ )<br>१० मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः ।                                                                                                                                                        |                                              |
| रण मन्नाववाणवासक्षा ।<br>पति चुं रथ नृपती ज़रध्यें हिविष्मंता मनेसा युज्ञियें                                                                                                              | - 1                                          |
| यो पो पो द्वारिय नुपता जरूरवे क्रायम्मा मनसा प्राचित्र<br>पो घो दूतो न घिष्णयावजी <u>ग</u> रच्छा सूनुनं <u>पितर्सा रि</u><br>अशोच्याग्नः संमि <u>धा</u> नो <u>अ</u> स्मे उपो अहमुन् तर्मसा | वेवक्मि १                                    |
| अचेति <u>केतुरु</u> षसंः पुरस्ती च्ह्निये विवो दृष्टितुर्जार्यमा<br>अमि वां नुनर्माण्डिना सुहोता स्तोमे सिपस्ति नास                                                                        | नः २                                         |
| पूर्वीमिर्यातं पुर्याभिर्योक् स्वविद्रा वसुंमता रथेन<br>अवोर्वो नूनमेश्विना युवाकुं नूंवे यद वां सुते मोध्वी                                                                               | ₹                                            |
| आ वां वहन्तु स्थाविरासो अध्वाः पिर्वाची अस्मे र                                                                                                                                            | पुर्ती मधूनि ४                               |
| पाचींमु देवाम्बि <u>ना</u> धि <u>यं</u> में ऽमृधां <u>सा</u> तये कृत वसुः<br>क्ष्ति। अविष्ट्र वाजु आ पुर <u>िधी</u> स्ता नी शक्त शर्                                                       | रुम् ।<br>पि <u>ती</u> शर्चीमि. ५ [१२] (५६७) |

| मामदेश ( मक ५८ मा ५८, म ) [ वस्तु ]                                                                                                                                                                                                                                                                   | [#-                   | • •             | r., d 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------|
| (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                 |         |
| <b>प वैश्वापदनिर्वतिकः। विश्वपदन्ते । पिण्यप्</b> ।                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                 |         |
| पर्वि शो बर् अस्ति सुनी - शिंब पूरी क्षेत्र पुरस्कात ।<br>वर्षासुर्ये अस्ति परेन्द्र - निर्मास वर्षासुर्विता निमुन्                                                                                                                                                                                   | *                     |                 |         |
| ता हि देवसाम्बर्धा तल्यां ता के क्षितीः केतल्यूर्वकरीः ।<br>अस्यानं विकायण्या दुवे द्वी चारची दु वर्ष क्षेत्रस्वकरी व<br>सा सुरियासाम्बर्धनस्य केती दुरस्तरं दिएने कस्तीय ।                                                                                                                           | Ŗ                     |                 |         |
| इतस्य निवासक्या प्रधा यां सुधा व सुना बुंधिता तरेम                                                                                                                                                                                                                                                    | •                     |                 |         |
| का में विभावस्था हुन्यर्नृष्टिः धूरीर्गन्तृतिकुशतुर्विकांभिः ।<br>यति सुवतु वस्या अर्जावः पूर्णुतसुत्रो कुष्यस्य वार्षः                                                                                                                                                                               | ¥                     |                 |         |
| पुप स्ताना वरण विम्नु तुन्धे आर्थः सूक्ष्ये न नुप्येषेऽवानि ।<br><u>अनि</u> स्ये विपां जिल्ला पूर्वथी कृषे पांत स्कृति <u>निः</u> कर्म कः                                                                                                                                                             | ч                     | [•]             | (svr)   |
| (१९)<br>१९ वैद्यानस्थितिकाः जिल्लास्यकेः करो स्वरीप्ताः, १३-<br>मानग्री १०-३न ज्ञासकः = (क्या दूरतीः विश्वा स्वराहरः<br>१९ प्रदर्शनाम् ।                                                                                                                                                              | t 4<br>€)             | Þ í             |         |
| ध जिन्हाईबेजपुरे: क्लार्ज न यह कृष्यं । तर्मकार हुविज्ञान्धेरं<br>या पुरस्क देवा पुरस्क क्लीलाय । जुरुर्योप कर्मका<br>ता अं न्द्रिय नेद्रिय वर्षन अधिकायः । निर्वे आपणे विद्यं<br>बहुत कुर विदेशि क्लार्य अधिक स्टूब्स । कुलार्थ बहुत पर्यः<br>मुक्कर्ताम् त स्टूब अपने स्टूबस्यः । यह अर्थार्श्वियति | 2<br>2<br>2<br>3<br>4 | [ <b>&lt;</b> ] |         |
| इत जाएता महिता प्रेरवाच कास्तु है । इसे धर्मान ईसन<br>वर्ति हो ना अस्त हिन्दे गृथित वर्षण्यः । अर्थवर्षे हिसाईतव<br>पुणा विज्ञाया इति प्रियोद्देश्य प्रश्ले । वर्षे निष्यं प्रश्लातिक<br>त प्रयोद्धार कार्य्यः त विश्व नृतिक्षे इद्धा । इरे व्लेश धीमदि<br>वहर नृत्येक्षस्य अधिदिक्ष केयुगुर्वः ।     | 9 9 8                 |                 |         |
| ৰ্মানি ৰ ৰদ্ধিত্বখানি প্ৰানিদ্ৰি বিশ্বানি বাধিত্বিথ                                                                                                                                                                                                                                                   | ŧ                     | N               | (771)   |

वृकाय विज्ञसंमानाय शक्त मुत श्रृत श्रुव श्रुव श्रूपमाना । याबुद्भ्यामपिन्वतमुपो न स्तुयै चिच्छक्त्यंश्विना शर्चीमिः C एप स्य कारुजेरते सूक्ते रघे बुधान छपसां सुमन्मां । इपा त वर्धवृष्ट्या पर्योभि पूर्य पति स्वस्ति मिः सर्वा न

[१५] (५८१)

( 49 )

## ८ मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः । अद्दिवनी । त्रिप्दुप् ।

आ वा रथो रोर्द्सी बद्<u>वधा</u>नो हिंरुण्य<u>यो</u> वृषेभिर्यात्वश्वी.। **घृतवर्तिनः** पुविभी रुचान <u>इ</u>षां <u>वो</u>ळहा नृपर्ति<u>र्</u>चाजिनीवान् ? स पेत्रशानो अभि पञ्च मूर्मा जिवनधुरो मनुसा योतु युक्तः । विशो येन गच्छीथो वेवयन्तीः कुर्जा चिद् याममश्विना दर्धाना २ स्वन्वां युशसा यातमुर्वाग् वस्रां निधिं मधुमन्त पिवाथः । वि <u>वां रथों वध्वार्य यार्तमा</u>नो अन्तान विवो बांधते वर्तनिम्याम् 3 युवोः भिय परि योषावृणीत भ्रो दुद्धिता परितवस्यायाम् । यर देवपन्तुमर्वथः शचीमिः परि घ्रसमोमना वा वयो गात् X यो हु स्य वी रथिगु वस्त उसा रथी युजानः परियाति वृतिः। तेन नः शं योरुषसो ब्यूंटी न्यंश्विना वहतं युत्रे अस्मिन् 4 नरा गोरेव विद्युतं तृपाणा ऽस्मार्कम् स सवनोपं यातम् । मा वामन्ये नि यमन् देवयन्तः पुरुष्ठा हि वां मुतिमिर्हवन्ते Ę पुर मुज्युमवंविद्ध समुद्र उर्वृहथुर्गा<u>सो</u> अस्रिधानैः । पुतुत्रिमिरश्रुमैरेब्युथिमि वृंसर्नामिरश्विना पारयन्ता ی नू में हवमा शृणुतं युवाना यासिष्ट वृतिरेश्विनाविरावत । धुर्च रत्नानि जरत च सूरीन यूर्य पति स्वस्तिनिः सद् नः [१६] (५८९) (00)

७ मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः। सदिवनौ । त्रिष्द्रप् ।

आ विश्ववाराश्विना गत नः प्र तत् स्थानंमवाचि वां प्रश्वित्याम् । अन्तो न वाजी शुनपृष्ठो अस्था वा यत सेव्यूर्धवसे न योनिम्

(480)

?

| क्रावेदराज ५ व. ५ व. १६] [इ६८]                                                                                         | [+ | a) afo to be t |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
| इतियं ग्रीयंधिक न जात् इनावृद् रेगी स्थांत्रं वो अखु ।                                                                 |    |                |
| आ वाँ होने तन्तु हर्तुनामाः कुल्लासी नेवर्गीति मसेम                                                                    | •  |                |
| पुर स्व वॉ पूर्वकर्तेत कर्षे विविद्धिती वांच्यी प्रतो अस्ते ।                                                          |    |                |
| अर्थसम्ब बनुता पांतमुक्ती मुक्तन्ता हुन्ये मानुवितु हिन्तः<br>एकस्मिन् वोगं मुख्या बमाने परि वो प्रत बन्तो स्वाँ बाद । | u  |                |
| यकारमुन्याम् सुरमाकम् ।<br>त्र योकन्ति मुन्दों कुरमुंक्ताः वे या पूर्व तुरमंत्रो व्यक्तिः                              | ۷  |                |
| असमार्थ तुरुवे मुखे हो पूर्व के पुत्र के बुद्ध के पुत्र की                                                             | -  |                |
| त्र ये कर्यु सुक्तांभिस्तिरन्ते वस्मा दुव्यन्ते वस्म्या नुवार्मि                                                       | 3  |                |
| मू हे इतुमा <b>धूनुतं उ</b> चाना या <u>ति</u> च्ये वर्तिर्धेन्यमुनिराच्या ।                                            |    |                |
| पूर्व स्क्रांशि जोते व कृषित् कृषं योग स्क्रिकाशिः स्वर्गनः                                                            | ₹  | [13](+++)      |
| (%)                                                                                                                    |    |                |
| ९ वैद्यवद <del>्यिकंति</del> कः । न्यो <del>रको । नि</del> याः ८-१ विन्द्रप्                                           | ŀ  |                |
| अप क्षेत्रय पासमन्तिन्त्री स्वयुक्ताः निर्धं दक्षा जुनुसुध्य कुवाब्द्रीः ।                                             |    |                |
| क्र्यानि ५ प्रतिमृता क्रेते नी                                                                                         | *  |                |
| त्र कुक्रपरिति वर्धान्यसम् परे गर्म्स कृषियां बीतपं वे ।<br>क्षिपे अर्थी कृषेत्राति चुत्रं नी                          | P  |                |
| क्षपं अप इंदर्शन पुरु का<br>व चुं रुखे सर्वजन इंदर्श किये रजॉस्यन्यना कुरोहरेः ।                                       | *  |                |
| मुख्य <b>ें त्यंत्र र</b> क्कः                                                                                         |    |                |
| मुनं ह क्यू की देवया प्र मानि कामी विश्वित सोस्तुहर कुवन्यांच ।                                                        |    |                |
| अस स्टब्स् विच्यं बहुवीत कृषिः                                                                                         | ¥  |                |
| चित्रं हु यह वो मोर्जर्न व्यक्ति न्यक्ति वर्दिष्यक्तं प्रचेतस् ।                                                       |    | £47            |
| यो संद्रोप्रा∄ दश्री दिष्ट कर्                                                                                         | ۲  | [tv]           |
| प्रत स्वर माँ पुरते मॉन्समा भू—स्यम्बर्गनाय पुतीरम् इसिन् ।<br>अपि पर वर्ष प्राक्रीत पुरुषा                            |    |                |
| कान वर्ष पर वर शास्त्रकार पुरस्या<br>पूरा वर्ष पुरस्यानिकास समाने हो ।                                                 | •  |                |
| भिन्न वहेरियों को तेराकेंट<br>केंग्र पर वहेरियां करेंग्र करायों अन्य नहीं हैर्याण करेंग्र ।                            | u  | (~1)           |
|                                                                                                                        |    | ,              |

वृकाय विज्ञसंमानाय शक्त मृत श्रुत श्रुयवे द्रुयमाना । पाष्ट्रस्यामपिन्वतमुपो न स्तर्ये चिच्छक्त्येश्विना शचीिमः एष स्य कारुजीते मृती राग्ने बुधान खुपसां सुमनमां । इषा त वर्धवृष्ट्या पर्योमि पूर्य पति स्वस्ति<u>मिः</u> सर्वा नः [१**५]** (५८१) ( 69 ) ८ मेत्रावरुणिर्वसिष्ठः । बश्चिनी । त्रिष्दुप् । आ वा रथो रोदंसी बद्ध्यानो हिंरण्ययो वृषेभिर्यात्वश्वीः। धृतर्वर्तनिः प्रविभी रुचान इपा बोळ्हा नृपतिर्वाजिनीवान् ? स पेप्र<u>था</u>नो <u>अ</u>मि प<u>ञ्च</u> भूमा विवन्धुरो म<u>न</u>सा यांतु युक्तः । विशो येन गच्छथो देवयन्तीः क्रूजा चिद् याममश्चिना दर्धाना २ स्वश्वा युशसा यातमुर्वाग् द्यां निधिं मधुमन्तं पिवाथः । वि <u>वां</u> स्थो वुध्वार्ध यार्यमानो अन्तान विवो बांधते वर्तनिस्याम् ş युवोः भियं परि योषांवृणीत मूरी दुहिता परितक्म्यायाम् । यर देवपन्तुमवंथः शचीिभः परि घुसमोमना वा वयो गात् X यो हु स्य वाँ रथिरा बस्त दुस्रा स्थी युजानः परियाति वृतिः । तेन नः श योरुपसो ब्युष्टी न्यंश्विना वहतं युत्रे अस्मिन् ų नर्रा <u>ग</u>ौरेव विद्युतं तृ<u>पा</u>णा ऽस्मार्कमद्य सवनोर्प यातम् । प्रध्या हि वां मृतिमिर्हर्वन्ते मा वामन्ये नि यमन् देवयन्तीः Ę पुर मुज्युमवीवद्ध समुद्र उर्दृहथुरण<u>ीसो</u> अस्त्रिधानैः । पुत्रिमिरश्रमेरव्यथिमि वसतामिरश्विना पारपन्ता v नू <u>में हव</u>मा शृंणुत युवाना या<u>सिष्टं वृर्तिरेश्विना</u>विरोवत् । <u>धर्चं रत्नोनि जर्रत च सुरीन् यूयं पीत स्वृस्तिमिः सद्यो नः</u> [१६] (५८९) (00) ७ मैत्रावराणिर्वसिष्ठः। अदिवनौ । बिस्दुष् ।

आ विश्ववाराश्विना गत न प्रतस स्थानमवाचि वां पृथिव्याम्। अ<u>न्वो</u> न <u>वा</u>जी शुनपृष्ठो अस्था वा यत् सेव्यूर्धवते न योर्निम

(490)

₹

| માનવાાલ પૂત્ર પુત્ર કુ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [44.45]                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| सिर्वित्ते का वाँ सुमुतिकन्तियाः अतंति कुर्वे सनुष्य कुरेचे ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |
| वो वॉ समुदान लाख्तिः पिप्रन्ये तांवा लिश्न मुदुर्गा दुरानाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8                              |
| वा⊟ स्थानांन्यन्यिता दुषार्थः विदेशे प्रक्रीत्वारंपीतु विद्यः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |
| नि व्यतिस्य हुर्वति चरुन्ते पु अर्माय पुष्ठिते वर्दन्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *                              |
| चुनिन्दं हेता ओर्चनिन्त्रन्तुः वत् योग्या अर्थन्ते व्यर्गन्तवात् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |
| पुक्रि रस्य दर्भी स्व∫रने अनु पूर्वील करकपुर्वृगानि<br>सुभुरोग्नां विद्ञिता पुक्रम्य मि ब्रह्मांचि वहाये करीयाम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ¥                              |
| भूभुवाका स्वरंग्यका पुरुष्य सम्बद्धाः वस्ताय वस्ताय वस्ताय स्वरंग्यास्य स्वरंग्यास्य स्वरंग्यास्य स्वरंग्यास्य<br>मृति व पति वरमा जनां <u>ग्राच्यास्य स्वरंग्यस्य कुम्मतिस्य</u> स्वरंग्यास्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                              |
| वो वो हुको नोक्स्वा इतिप्यांन् कुठनेहरा सनुवंकि भवानि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                              |
| उपु प प <u>र्ति क</u> ्षमा <del>वसिन्त <u>भि</u>ना ब्रह्मांन्यूच्यन्ते पुरम्यांस्</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                              |
| हर्ष मंत्रीया हपर्यस्थितम् भी हिमौ मुंदूबित हृदेवा जुवेपास ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |
| स्या अस्त्राचि पुत्रकृत्यंक्त् पूर्व पांत स्त्रुस्तिः सस्तं कः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ⊌ [₹⊌] ( <del>v1</del> €)      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
| (#t) [m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | नमें हुन्मक १५४ व्ह वर्र-दी है |
| ( <del>४</del> १ ) [ शः<br>६ <del>विकासकीर्वकितिकाः। विकास</del> ः। विस्तुर्थः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |
| ६ नेनावन्त्रकोतिकः। वरिवर्तः। विश्वत्<br>अतु स्वर्तुक्तानुः निर्माकिः विवर्तिः कृष्यविद्वतानु प्रकारितः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |
| ् नेकानवर्षनिकाः। वरित्रकं। रिकृत्<br>अनु स्वतृत्वमुद्धे गरिविधिः निकरित कृष्यीर्युत्रानु प्रवर्षात् ।<br>अन्तरिकु गरिविधः विकृति निक्षाः सर्वेत्रस्य प्रयोजन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |
| ् नेयाक्वमिनंतिकाः। तरिवर्षः। विद्वर्षः<br>अपु वर्गाहरक्षो मर्निवर्धिः हिम्मीतं कृष्यतिपुराषु यन्त्रांचः।<br>अन्यतिष्ठा गोर्मारः वी हुनेतः विद्या वर्गा वर्गन्त्रास्य पुर्वेशस्य<br>पुरापार्थः पुरस्को सम्बद्धाः वर्षामाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ₹                              |
| ् विकासक्षित्रका । स्रीत्रक्षी शिक्षुर । स्रीत्रका ।  | ,1                             |
| ् विकासक्तिक्रियाः स्वित्तिक्राः स्वित्तिक्राः स्वित्तिक्राः स्वित्तिक्राः स्वित्तिक्राः स्वित्तिक्राः स्वित्तिक्राः स्वित्तिक्राः व्यव्यक्तिः अव्यक्तिः व्यव्यक्तिः व्यव्यक्तिः स्वतिक्राः स्वतिक्रा | ₹                              |
| ् विकासकारिकाः। सिन्त्यं अनु स्वर्त्ते स्वर्ते क्षाप्तं । सिन्त्यं अनु स्वर्त्ते क्षाप्तं । सिन्त्यं अनु स्वर्ते क्षाप्तं । स्वर्ते स्वर्ते क्षाप्तं । स्वर्ते स्वर्ते क्षाप्तं स्वर्ते स्वर्ते अन्तरं क्षाप्तं स्वर्ते अन्तरं क्षाप्तं । स्वर्ते अन्तरं स्वर्ते अन्तरं स्वर्ते । स्वर्ते अन्तरं स्वर्ते स | ो<br>१<br>२                    |
| ् विकासक्रिकेशिकाः स्रिक्किः । सिक्क्<br>अपु वस्तुंक्युंते सर्वितिक्षिः त्रिव्यक्तिः कृष्यवित्रस्य प्रकारः ।<br>अध्यांत्रस्य गार्वतः सं हुनेतः निका सस्त्रे स्वतंत्रस्य पुर्वेकतः वृत्यक्तिः सम्यादः एकंतः सुम्यतिक्ष्यः व्यक्ताः ।<br>स्वतः सम्पर्केश्यास्त्रीः निका नातं साम्यो क्ष्यंत्रियं वः<br>आ स्त्रुं एकंत्रसम्यान् सूर्वतं प्राप्त्रस्ये कृष्ये व्यक्तिः ।<br>स्वतंत्रसमितक्ष्यकृतिस्यत्ते प्रक्रित्रस्य कृष्ये क्ष्यक्ष्यस्य ।<br>सः स्त्रुं एकंत्रसम्यान् सूर्वतं प्रकारकः ।<br>सः सं प्रकारकृतिस्योतं साम्यान्तिः स्त्रुप्ते कृष्यक्तिः कृष्यक्तिः ।<br>सः सं प्रकारकृतियोतं साम्यानित स्वतं क्षित्रसम्यो वित्यक्तिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ो<br>१<br>२                    |
| ् विकासक्तिक्तिकाः स्वित्ति विद्युष्ट अनु वस्तुंक्तिकाः व्यक्तिकाः व्यक्तिकाः व्यक्तिकाः व्यक्तिकाः अव्यक्तिकाः व्यक्तिकाः विद्युष्ट व्यक्तिकाः व्यक्तिकाः विद्युष्ट विद्युष्ट व्यक्तिकाः विद्युष्ट विद्य विद्युष्ट विद्युष्ट विद्युष्ट विद्युष्ट विद्युष्ट विद् | 1<br>2<br>2                    |
| ् विकासकारिकाः। सिन्त्यं अस्य स्वर्धेन्त्राः। सिन्त्यं अस्य स्वर्धेन्त्राः सिन्त्यं अस्य स्वर्धेन्त्राः सिन्त्यं अस्य सिन्त्यं अस्य सिन्त्यं अस्य सिन्त्यं अस्य सिन्त्यं अस्य सिन्त्यं स्वर्धेनात् प्रयापक्षे प्रत्ये स्वर्धेन स्वर्धेनाः स्वर्धेनाः स्वर्धेनाः सिन्त्यं स्वर्धेनाः सिन्त्यं स्वर्धेनाः सिन्त्यं सिन | ।<br>१<br>२<br>३               |
| ् विकासक्तिक्तिकाः स्वित्ति विद्युष्ट अनु वस्तुंक्तिकाः व्यक्तिकाः व्यक्तिकाः व्यक्तिकाः व्यक्तिकाः अव्यक्तिकाः व्यक्तिकाः विद्युष्ट व्यक्तिकाः व्यक्तिकाः विद्युष्ट विद्युष्ट व्यक्तिकाः विद्युष्ट विद्य विद्युष्ट विद्युष्ट विद्युष्ट विद्युष्ट विद्युष्ट विद् | 1<br>2<br>2                    |

#### ( 90 )

# ५ मैत्रावरुणिर्धसिष्ठ । अभ्यिनौ । त्रिप्दुप्।

| ्राप्ति वां विश्वां नियुर्तः सचन्ते स्पार्ह्यां श्रिया तन्त्रां श्रुमाना ?  ्रा त्री वेवेमिक्ष्यं यातमुर्वाक् सजोपंता नासत्या रथेन ।  युवोर्हि नं: सुख्या पिञ्यांणि समानो वन्धुंकृत तस्यं वित्तम् ?  उद्गु स्तोमांसो अश्विनोरंखुभ स्क्रापि ब्रह्माण्युपसंश्च वृवीः ।  आविवांसन् रोदंसी पिष्ण्येमे अच्छा विभो नासंत्या विवक्ति ?  वि चेवुच्छन्त्यंश्विना ज्यासः प्र वा ब्रह्माणि कारवों भरन्ते ।  ऊर्ध्वं मानु संविता वृवो अश्रेवः चृहतृग्नयं समिभा जरन्ते | आ गोर्मता नासत्या रथेना ८ ध्वीवता पुरुश्चन्द्रेण यातम् ।                                                                                                          |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| पुषोर्हि नै: सुख्या पिज्योणि समानो बन्धुंकृत तस्य वित्तम् २ उद्गु स्तोमीसो अश्विनीरबुधः न्छामि ब्रह्माण्युपर्सश्च देवीः । आधिवासन् रोर्व्सी पिष्ण्येमे अच्छा विष्णे नासंत्या विवक्ति ३ वि चेतुच्छन्त्येश्विना जुपास् प्र वा ब्रह्माणि कारवी भरन्ते । ङ्कार्थं मानु संविता देवो अश्रेद बृहद्ग्यं समिर्धा जरन्ते ४ आ पृश्चातान्नासुत्या पुरस्ता दाश्विना यातमध्रादुर्वनतात् ।                                                                               | अभि <u>वां</u> विश्वां <u>नियुर्तः सचन्ते स्पा</u> र्हणं <u>श्</u> रिया तुन्त्रां शु <u>म</u> ाना                                                                 | ?                   |
| आ़विवांसन् रोर् <u>वसी</u> धिष्ण्युमे अच्छा वि <u>ष्</u> रो नासंत्या विवक्ति ३<br>वि चेतुच्छन्त्यंश्विना <u>ज</u> ुपास् प्र वा ब्रह्माणि कारवी भरन्ते ।<br><u>ऊ</u> र्ध्वं <u>भानु संवि</u> ता वेवो अंश्रेद् बृहदुग्नयं समिर्धा जरन्ते ४<br>आ पृश्वातान्नासुत्या पुरस्ता दाश्विना यातम <u>ध</u> रादुवेनतात् ।                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   | २                   |
| <u>ऊ</u> र्ध्वं <u>भानु</u> सं <u>वि</u> ता वेवो अंश्रेद्   बृहद्ययं <u>स</u> मिर्घा जरन्ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | उदु स्तोमासो अश्विनीरबुध आमि ब्रह्माण्युपर्सश्च देवीः ।                                                                                                           | <b>३</b>            |
| आ पृथ्वातन्नि <u>सत्</u> या पुरस <u>्ताः दा</u> श्विना यातम <u>ध</u> ्रादुर्वक्तात् ।<br>आ <u>वि</u> श्वतः पार्श्वजन्येन <u>रा</u> या युय पात स्वृस्ति <u>मिः</u> सर्वा नः ५ [१९] (६०                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   | ×                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | आ पृश्चातीन्ना <u>स</u> त्या पुरस <u>्ताः चार्मिना यातमध</u> रादुर्वक्तात् ।<br>आ <u>वि</u> श्वतः पार्श्वजन्येन <u>रा</u> या युय पांत स्वस्ति <u>भिः</u> सर्वा नः | <b>५ [१९]</b> (३०७) |

## ( 93 )

## मैत्राघर्कणिर्वसिष्ठः। अश्विनी । त्रिष्टुप्।

| अतारिष्मु तर्मसस्यारमस्य प्रति स्तोमं देवयन्तो दर्धानाः ।                          |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| पुरुषसी पुरुतमी पुराजा अमेर्त्या हवते अश्विना गीः                                  | ?                       |
| न्युं मियो मनुपः सादि होता नासंत्या यो यर्जते वन्देते च ।                          |                         |
| अश्वीत मध्यो अश्विना उपाक आ वा वोचे विव्धेषु प्रयस्वान                             | २                       |
| अहेम युज्ञ पुथामुंताजा इमां सुंदूक्ति वृंपणा जुपेथाम् ।                            |                         |
| भुप्टीवेषु प्रेपितो वामघो <u>धि</u> प्रति स्तो <u>म</u> ेर्जरमा <u>णो</u> वर्सिष्ठ | ₹                       |
| उप त्या वहीं गम <u>तो</u> विशं नो र <u>क्षोहणा</u> सर्भृता <u>वी</u> ळुपांणी ।     |                         |
| समन्धींस्यग्मत मत्सुराणि मा नी मर्धिंप्ट्रमा गैतं शिवेन                            | R                       |
| आ पृथ्वातोन्नासुत्या पुरस्ताः दार्श्विना यातमधुरादुर्वक्तात् ।                     |                         |
| आ <u>वि</u> श्वतः पार्श्वजन्येन राया युव पात स्वास्ति <u>मिः</u> सर्वा नः          | ५ [२०] <sub>(६१२)</sub> |
| <b>१९०</b> ५६                                                                      |                         |

| (₩)                                                                                                                               |        |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--|
| वे तैकस्थिकेकाः । समित्रौ । समावान् (विषया दृहती, समा क्लेनुहत्ती) ।                                                              |        |      |  |
| हमा थे कुं विकिथन   जुला होकते अधिका।                                                                                             |        |      |  |
| अन्न राज्येऽन्ते सर्वास्तुः विसंवित् वि गन्धन्यः                                                                                  | ₹      |      |  |
| नुवं <u>चित्रं वृंदपुर्भोर्कतं न्ता</u> चोर्वेष्मं सून्धुतत्रेको ।                                                                |        |      |  |
| अर्थामध्य प्रमेनता नि वेष्कते विकतं तोम्पं सम्                                                                                    | *      |      |  |
| मा प्रतिमुर्प म <del>ुनतं</del> सच्चे विस्तमन्त्रिता।                                                                             |        |      |  |
| पुर्व पर्या कृतका जेन्याक्षु मा जो निविध्नमा गंठम्                                                                                | ŧ      |      |  |
| अन्योत्तो वे बाधूर्य द्वारानी हुई। जून्ने दीनेस्ति विश्रीतः ।                                                                     |        |      |  |
| मुशुपुर्मिनेश इपॅमिएस्क्रिया ५८ ईमा बासमस्मुस्                                                                                    | ¥      |      |  |
| अर्था ह पन्ती अस्थिता पृथ्ये प्रपन्त पूर्व्य ।                                                                                    |        |      |  |
| सा पॅसलो मुक्तेंच्यो हुपं पर्व क्यामित्रसम्बं मार्काया                                                                            | ч      |      |  |
| म ने न्युरंकुकान्नो स्वर्ग इन सुक्तार्था कर्णानाम् ।                                                                              |        |      |  |
| कुत रहे <u>न सर्वका सुस्कृति</u> रं कुत मित्रमा सु <u>स</u> ्कितिय                                                                | ६ [२१] | (114 |  |
| (♠)                                                                                                                               |        |      |  |
| ८ जैक्कास्थितिकः । स्थलः । विद्वत् ।                                                                                              |        |      |  |
| भ्युर्वा अस्ति विश्विका कुलेल <sup>ा</sup> ऽश्विषकृष्यामा लेखिलानुसार्याद ।                                                       |        |      |  |
| कार ह्यास्तर्ग जातुरकुंचा माहितस्त्रका पुरुषां श्रातीयः                                                                           | •      |      |  |
| 🚌 नां अस्य मुंतिकार्य कुः प्युची सुद्धे सीमाग्रह् व परिच ।                                                                        |        |      |  |
| चित्रं इति वक्षयं पेष्टस्त्रे देष्टि मर्तेषु मानुवि महस्यूय्                                                                      | ŧ      |      |  |
| प्रव स्वे मानवी दर्मतायो - भिना दुवसी अस्तान नार्या ।                                                                             |        |      |  |
| अवर्यन्तं देश्यंति प्रतान्यं "पुण्यन्तं अन्तर्रिशः स्टब्स्ः                                                                       | *      |      |  |
| पुरा क्या पुंजाना पंताबाद पर्व हिसीः परि तथो निवासि ।                                                                             |        |      |  |
| <u>अधिक्रकंकी इपूज कर्णनी   दियो पृत्ति मुक्तस्य पार्वी</u><br>मुक्तिनीक् <u>ती सुर्वस्य योगी   दिवालंका एव दिहे वर्षाक्रम्</u> । | ¥      |      |  |
| कुरुक्तप्रकात सुरक्ति स्थान स्थाप स्थापित सहित्रिर्मुन्ताः।                                                                       |        | mv   |  |
| सार-तिस प्रत्यास वसः -तैस २- <b>०</b> ० सम्प्रियतिमा                                                                              | 1      | (110 |  |

क्लोक्स क्षा क्षा क्षा [अंक क्षा करें।

पति चुतानार्मरुपासो अश्वी—श्चित्रा अहश्रसुषसं वर्हन्तः । गाति शुक्षा विश्वपिद्या रथेन दर्धाति रतं विधते जनाय ६ सत्या सत्येमिर्मतृती महिन्ने पूर्वी वृवेमिर्यज्ञता पर्जवैः । रूजद् दुद्धानि दर्वदुन्निर्याणा पति गावं उपसं वावशन्त ७ तृ नो गोर्मद् धीर्वद् धेष्ठि रतन् मुणे अश्वीवत् पुरुभोजो अस्मे । मा नो बुर्व्हः पुरुपतां निद् के पूर्ण पति स्वस्तिभिः सदां नः ८ [२२] (६२६)

(98)

## ७ मैत्रावचणिर्वसिष्ठः। उपस । त्रिष्टुप्।

उद् ज्योतिरुमृतं विश्वजन्य विश्वानंरः सविता देवो अंभेत् । कत्वां देवानामजनिष्ट् चर्क्ष राविश्विभुवंन् विश्वंमुषाः δ प में पन्था देवयाना अह्या समर्थन्तो वर्स्नमिरिष्कृतासः । अमूदु केतुरुपसं: पुरस्तात प्रतीच्यागाद्धि हुम्येम्य २ तानीवृहोनि बहुलान्यासन् या प्राचीनमुर्दिता सूर्यस्य । यतः परि <u>जार ईबाचर न्त्यु</u>पो वृ<u>ह</u>क्षे न पुर्नर्<u>य</u>तीवं ¥ त इद् देवानां सधुमादं आसः ज्ञृतावानः कुषयः पूर्वासः । गुळ्हं ज्योतिः पितरो अन्वंधिन्दन् त्सुत्यमन्त्रा अजनयन्नुषासम् X समान ऊर्वे अधि संगतासः स जनिते न यंतन्ते मिथस्ते । ते देवानां न मिनन्ति वृता न्यमर्थन्तो वर्सुमिर्याद्मानाः 4 पति त्वा स्तोमेरीळते वसिष्ठा उपुर्वधः सुमगे तुष्टुवांसः । गवाँ नेत्री वार्जपत्नी न खुच्छो पः सुजाते प्रधुमा जेरस्व ६ एपा नेत्री रार्थसः सुनृताना मुपा खुच्छन्ती रिम्यते वर्सिच्ठेः । वृधिभृतं रुपिमुस्मे द्र्धाना यूप पात स्वस्तिमिः सर्वा न. ७ [२३] (६३३)

(७७)

## ६ मैत्रायरुणिर्वसिष्टः। उपसः। त्रिष्टुप्।

उपी रुरुचे पुरातिने योषा विश्वं जीवं मेसुवन्तीं चरायें। अर्भूद्गिः समिधे मानुषाणा मक्षर्योतिबांधमाना तमीसि

(8₹₽)

₹

| क्ष्मेस्य कार्यसम्बद्धाः [स्वर्गे                                                                                                      | [#e4.4] e4.4.4        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| विभी पत्तीची <u>सम्मा</u> वर्षस्थावः वस्त् वा <u>ना</u> विभंती सुकार्यकेतः।                                                            |                       |
| हिल्पक्तां सुद्रशीकर्षह्रम् भवाँ मुखा मुख्यक्रमधीचे                                                                                    | १                     |
| देवा <u>नां वर्ताः सुधना व्य</u> क्ती <u>श्</u> रेतं नवंती सुद्रभौ <u>त</u> ्रसन्देम् ।                                                |                       |
| द्वचा अंदर्शि दुरिम्मिर्न्यस्याः विज्ञानेशा विश्वतन्तु पर्मृता                                                                         | •                     |
| अस्तिवास हो <u>अ</u> जिल्ह्युच् <u>को</u> "वीं मन् <u>त्रेति</u> मर्भरे हाथी नः ।                                                      |                       |
| पुत्रकु हेच आ मंद्र बर्चान चोक्य धर्म कुलते मंदोनि                                                                                     | ¥                     |
| अस्ये केप्नेमि <u>र्मानुभिर्वि साम्रा</u> ्यां देवि प्रतिस्ती तु आर्षुः ।<br>इते च तु दर्वति विश्ववते नोसुद्दस्तीकृत पर्ववस्तु रावः    | ч                     |
| वां न्यां दिवो इक्षित्रकुर्वयु म्युवां सुत्राते मृतिभिवितिष्याः ।                                                                      |                       |
| ताम्मास् या प्रियम्भं बुक्तं वृत्तं क्षतं मनुक्तिक्षिः वर्धं वः                                                                        | ા [૧૪] તાન            |
| (≰()                                                                                                                                   |                       |
| वैद्यारकीर्विक्यः । करकः । विदुर् ।                                                                                                    |                       |
| वर्षि केरबंद प्रयुक्त अंद्रधा भूष्यां अस्या भुक्तको वि वेदव्ये ।                                                                       |                       |
| उनां अर्थानां पृक्ता रचन् अवार्तिन्यता कुम्मुस्त्रम्यं कारी                                                                            | ₹                     |
| पर्वि बीमुम्बिर्जेश्ते सर्मिन्द्वः यही विश्वाको मुतिर्मिर्गुज्यन्तः।                                                                   |                       |
| प्रचा यांठि ज्योतिना वार्चमानाः विश्वय तत्रीकि बुध्यियं धुवी                                                                           | ę                     |
| प्रसा द्वाचाः करोडकत् पुरस् <u>ताः र</u> ुग्यो <u>श्चिर्यच्योग्रीक्</u> यसा वि <u>स</u> ासीः ।                                         |                       |
| अर्जीजनुन् लुवै पुक्रमुक्तिः बंद्राची ई तमा अगुभर्युच्यम्                                                                              | •                     |
| भवेति द्विषो देशिया स्थानी - विश्वे पश्यम्पुत्तर्तं विद्यातीस् ।<br>भारतात्र एवं स्तुवार्य युक्ततांत्रा ना वसन्तर्वातः सुपुत्तो वदंनित | ¥                     |
| यति स्त्राय मुक्तको दुक्तना प्रस्थानको नुष्याया वृषे ये ।                                                                              | •                     |
| िनिक्सावर्ण्यक्वमा विश्वकी पूर्व पांत स्वृत्तिक्षिः नम् तः                                                                             | ય [૧૫] ( <b>(n)</b> ) |
| (4)                                                                                                                                    |                       |
| मैधनवर्षिक्षसम् उपका। विद्युष्                                                                                                         |                       |
| स्कृतिक अर्थित पुरस्ता∲ असंत्री ।<br>मृत्यहर्षिक अर्थितीतुर्वेश्वर वि मृत्ये देवेती वस्तायः                                            | t (ten)               |

(६५६)

| ब्र्येक्षते दिवो अन्तेष्वस्तून् विशो न युक्ता उपसौ यतन्ते ।       |                                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| स ते गावुस्तम् आ वेर्तयन्ति ज्योतिर्यच्छन्ति स्वितेवं वृह्        | २                               |
| अर्मूदुषा इन्द्रतमा मुद्रो-न्यजीजनत् सुविताय श्रवांसि ।           |                                 |
| वि दिवो देवी दुंहिता दं <u>धा</u> ात्यिक्षं रस्तमा सुकृते वर्सूनि | ३                               |
| तार्वदुषो राधी अस्मभ्यं रास्व यार्वत स्तोतृम्यो अर्दा गृणाना ।    |                                 |
| यां त्वा जुजुर्वृपुमस्या रवेण वि हुळ्हस्य दुगे अदेरीणीः           | 8                               |
| वेवदेषं राधसे चोद्यन्त्य - स्मुद्योक् सुनृता ईरयन्ती ।            |                                 |
| ब्युच्छन्ती नः सुनये घियो धा यूप पात स्वस्ति मि सदा न             | <b>૫ [૨</b> ६] <sub>(६४९)</sub> |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                             |                                 |

#### (0)

## ३ मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ । उपस । त्रिप्दुप्।

| पति स्तोमेभिरुपस वर्सिप्ठा                 | ग्रीमिविपसि प्रधमा अनुधन्।                       |                         |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
|                                            | शविष्कुण्वती भुवनानि विश्वा                      | 8                       |
| एषा स्या नब्युमायुर्द्धांना ।              | पृक्षी त <u>मो</u> ज्योति <u>ंषो</u> पा अंबोधि । |                         |
|                                            | विकित्त सूर्वं युज्ञमुग्निम्                     | २                       |
| अश् <del>चौव<u>ती</u>गोमितीर्न उपासी</del> | बीरवंती सर्वमुच्छन्तु भुद्रा ।                   |                         |
| घृत दुहांना विश्वत् प्रपीता                | यूग पांत स्वस्ति <u>भि</u> ° सदां न              | ३ [२७] <sub>(६५१)</sub> |
| -                                          | -,                                               | (,                      |

[ अध वष्ठोऽध्यायः ॥६॥ च० १-२५ ] (८१ )

६ मैत्रावरुणिर्वसिष्टः। उपस । प्रगाय = (विषमा वृहर्ता, समा सतोवृहती )।

| प्रत्युं अवृश्यां <u>यत्युर्धः च्छन्तीं दु</u> हिता वृिवः ।                     |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| अ <u>पो</u> महि न्ययति चक्षेति तमो ज्योतिष्क्वणोति सूनरी                        | ?        |
| उदुसियां' सृज <u>ते सूर्यं</u> ' सचें <u>उ</u> द्यन्नक्षंत्रम <u>र्</u> चिवत् । |          |
| तवेर् <u>ट्यो</u> च्यु <u>पि</u> सूर्यस्य च म मुक्तेन गमेमहि                    | <b>ર</b> |
| प्रांते त्वा दुहितार्देव उपी जीरा अमुत्स्महि ।                                  |          |
| या वहीसि पुरु स्पार्ह वीनन्वति रत्न न दृश्युपे मर्थ                             | 3        |
| उच्छन्ती या कृणोपि <u>म</u> हना महि पुरुष दे <u>त</u> ि स्वे <u>र</u> ्द्धको ।  |          |
| तस्यास्ति गत्नुभाज ईमहे वय स्थामं मातुर्न सूतव                                  | ጸ        |
|                                                                                 |          |

| बनोदः। ж०५० ६ व 1]                                 | [104]                                      | [वं कद १००० |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| त्रविद्वर्थ पत्र का उस्ते हो पर पीर्वपूर           | सन्द्रा                                    |             |
| बत् तं विको दुविकार्वर्तमार्जने तव् रोप            | व भूगजांत्री                               | 4           |
| सर्थः वृत्तिन्द्रों <u>अपूर्वं</u> बद्धानुत्रे वार | र्ग अस्त्रम्य प्रोमेतः ।                   |             |
| <u>चेतुर</u> ित्री तुर्वोग्धः तुनुस्रवस्यु "यः र   | <u>च्यान</u> विषे                          | (€)         |
|                                                    | (A)                                        |             |
|                                                    | (४९)<br>व्यक्तिविक्षः । श्यास्यक्ती । अपनी |             |
| (                                                  | manifest ( follows ) many                  | '           |
| इन्होबदला पुरसंप्युत्तर्थ को विशे क                | र्मपुर्मिक्षमं वयक्रसम्।                   |             |
| वीर्धप्रकानुमति के वेजुन्पर्ति पुर्व जरे           | म प्रतनित्त क्रम                           | ₹           |
| तुत्राहरूदः स्टुराहरूद उंच्यतं वर्षः सुद्          | न्तुविन्तुवर्षमा मुहारम् ।                 |             |
| निर्मे देवाची एट्रमे व्यक्ति से द्वास              | र्म कुछा सं वर्ड दुरु                      | 8           |
| सन्दर्भा सान्पंतृन्तुकोञ्जसः सूर्पेमेरपर्व         | ब्रिक्ट ब्राप्त्यः ।                       |             |
| अन्त्रांबरचा मर्व अस्य खुरिया अपि                  | कानुष्याः विन्तं विर्यः                    | ą.          |
| पुनाबिद पुरसु प्रतन्तम् बहेको पुनी                 | सेमस्य वसुदे क्षितक्रथः।                   |             |
| शामा वस्त्र प्रमर्थस्य द्वारतः सम्मान              | व्या पूर्वता इसामहे                        | ¥           |
| स्मानवन्त्र वर्दिमानि प्रक्रम् सिन्तो              |                                            |             |
| क्षेत्रेण शिक्षा वर्षण इपुस्वर्ति अस्ति            | रुपः सुभमुम्ब (पर्व                        | ષ [૧]       |
| हो पूरवान वर्धकरम् म शिव भीन                       | विकाले क्रमानिय का स्थाप ।                 |             |
| अवस्तिहरू प्रवर्णनुवर्शन् वृक्षेति                 | रिम्बः व बेबोलि सर्वधः                     |             |
| न तमहो व दुष्टितानि मार्च मिन्द्रविक्ष             | गुन वदः कर्मचन ।                           | ,           |
| बस्ब रेचा नप्तांथा श्रीचो अंप्यां या               | मारिय नारते परिवासिः                       | •           |
| अर्था क्लेश वेरकेश कुछ और स्टब्स ह                 | र्व पति से सर्जापधः ।                      |             |
| पुरोर्धि नुबदकुत हा बदाव्ये आर्धिकरि               | न्द्रावरचा वि र्यच्छतस्                    | < −         |
| अध्यादिनिम्हावदश्चा मर्गमर पुरोशीय                 | । मेर्च कृष्यभेजस्य ।                      |             |
| बन क्षेत्रकेल प्रथमे अर्थ स्पृति । वर्र            | माकस्य तमेयस्य <u>ना</u> तिर्द             | 3           |
| अस्य इस्त्री वर्षणा विधा मर्देशा पू                | र रंप्यन्तु वश्चि धर्मे नुश्रक्त           |             |
| क्रमुधं स्वाक्तिकंत्राकृतां कृतस्य अ               | तार्ड स <u>नि</u> तृमसम्                   | १ [३] सस्य  |
|                                                    |                                            |             |

(८३)

### १० मैथावराणिर्वासिष्ठः । इन्द्राबरुणौ । जगती ।

| युवां नेरा पर्वमानास् आप्यं पाचा गुन्यन्ते. पृथुपर्शवो ययुः ।                                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| दासी च वृत्रा हुतमायीणि च सुदासीमिन्दावरूणावसावतम्                                                    | \$            |
| यञ्चा नरः समयन्ते कृतध्येजो यस्मिञ्चाजा भवति किं चन पियम्।                                            |               |
| यञ्चा भर्यन्ते मुर्वना स्वर्देश—स्तर्ञा न इन्द्रावरुणाधि वीचतम्                                       | २             |
| स भूम्या अन्तो ध्वसिरा अहक्षते न्दांवरुणा दिवि घोषु आर्रुहत् ।                                        |               |
| अस्थुर्जन <u>ांनामुष</u> ् मामरोत <u>यो</u> ऽर्चागर्वसा हवनश्रुता गेतम्                               | ३             |
| इन्द्रीवरुणा व्रधनांभिरपति भेद वन्वन्ता प सुदासंभावतम् ।                                              |               |
| बह्माण्येषां शृणुत् हवींमनि सत्या तृत्स्र्नाममवत् पुरोहितिः                                           | 8             |
| इन्द्रविरुणावुम्या तेपन्ति माघान्युर्यो वनुपामरीतयः।                                                  |               |
| युवं हि वस्त्रं उपयंस्य राज्यो अर्थ स्मा नोऽवत पार्ये दिवि                                            | <b>ሣ [</b> 8] |
| युवां हैवन्त डुभयोस आजिप्वि न्द्रं च वस्त्रो वर्षण च सात्ये ।                                         |               |
| पञ्च राजिमिर्वशिमिनिवधित प्र सुदासमावतुं तृत्स्रीमः सह                                                | Ę             |
| वृश् राजानुः समिता अर्थज्यवः सुदासीमन्द्रावरुणा न युपुधुः ।                                           | •             |
| सत्या नुणामेश्चसन्। मुर्यस्तुति - र्नेवा एषाममवन् वे वहूं तिषु                                        | <b>v</b>      |
| वृश्या है परियत्ताय विश्वतं सुवासं इन्वावरुणावशिक्षतम् ।                                              |               |
| श्वित्यञ्जो यञ्च नर्मसा कपुर्विनो धिया धीर्षन्तो असेपन्त हत्सेवः                                      | c             |
| वुत्राण्यन्यः संमिथेषु जिन्नते वृतान्यन्यो अमि रक्षते सद्यी।                                          |               |
| हवीमहे वां वृपणा सुव्वक्तिभि रस्मे ईन्द्रावरुणा शर्मे यञ्छतम्                                         | ٩,            |
| अस्मे इन्द्रो वर्रणो मित्रो अर्युमा युम्न येच्छन्तु महि शर्म सुप्रथः।                                 |               |
|                                                                                                       |               |
| <u>अवु</u> धं ज्यो <u>ति</u> रिद्तिर्क् <u>ञताष</u> ृधीं देवस <u>्य</u> श्लोकं स <u>वित</u> ुर्मनामहे | १० [५] (६७८)  |

(88)

५ मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः । इन्द्रावरुणौ विष्टुत् ।

आ वां राजानावध्वरे वेष्ट्रत्यां हुन्येमिरिन्दावरुणा नमोमिः । प्र वां पुताची बाह्वोर्द्धाना परि त्मना विषुद्धपा जिगाति

१ (५७९)

| ब्रम्परा स∙ ५ व ६   [झर]                                                                                                           | [क्रेफ्स् र १ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| दुवो गुहं बृहर्म् <b>ग्वलि दी। - चीं</b> सेनुर्मिश्च स्त्रुचि सिन्नीकः ।                                                           |               |
| वर्षि हो हेन्द्री वर्षणस्य कृत्या । कुर्व हा क्ष्मी कृत्यान्तु हुम्बन्द्                                                           | २             |
| कृत ना बुझ विवयंत्र चार्च कृत सहाति वृत्ति प्रमुखा ।                                                                               |               |
| उपो पुलिनेक्तो म स्तु व भी स्तुद्धानिक्किमिस्तिसम्                                                                                 | •             |
| अन्तर्भ ईस्त्रास्त्रका शिक्कार्सः गर्पि चेतुं क्तुंकत्तं कुरुशुक् ।<br>प्र म जोतित्यो अस्त्रा क्रिया त्यस्त्रिय चारी दक्ते क्वांनि | v             |
| इपनिन् वर्षसम्बद्धे में नी: अर्थत् तीने तनी तुर्वसम्बद्धः ।                                                                        | •             |
| नुरबाता बेचवीति नमेम जूब पात स्तुपितियुः सर्वा नः                                                                                  | 4 [4] (44)    |
| (4)                                                                                                                                |               |
| ५ केवालक्ष्मिकेविष्यः क्षात्राक्ष्मनी । विद्वस् ।                                                                                  |               |
| पूर्णिक क्षेत्रपक्षको अञ्चीको । सो <u>स</u> निन्दा <u>ति</u> वर्षकाला सुद्धात ।                                                    |               |
| कृतपंत्रीकानुबन्ने स बेबी  ता जो पानेसुकव्यतामुनीके                                                                                |               |
| स्पर्वेश्ते वा वे देतुष्ट्रेचे अञ्च वेर्च कार्य्य विश्वतः व्यक्ति ।                                                                |               |
| पूर्व में इन्ह्रावरूकानुमित्रांन् इतं एरोच्डः सर्वे विषूचः                                                                         | 9             |
| आर्थिक्षित्व स्वर्थसङ्गः बर्धन्तः हेबीरिलां वर्वजं हेक्ता पूर ।                                                                    |               |
| कृप्यीपुरुवी चुनवंशि परिषकाः वृत्रवाण्डम्या अनुनीनि इस्ति<br>छ सुकर्तुजनुष्यिक्तु होत्। य अविस्तु वर्षका क्रुं वर्शस्यान्।         | *             |
| क्रायकोर्यम् वा क्ष्टिमा क्येप्टियं व वेस्थियते तदस्यार्थः<br>स्रोतिकोत्रायकार्थे करेरे त न्याक्त्यं वतस्या के ननस्तर्थः           | ,             |
| हचमिन् वर्वचन्द्र ने बी: पार्वन तोचं तनने तुनुवाना ।                                                                               | ·             |
| नुग्यांमा पुवर्तिते यमेश वृत्रे पांत खुकि 🏗 छदा कः                                                                                 | (444) [ب]     |
| (d)                                                                                                                                |               |
| विकास्त्रीतिकः वस्त्रः विदुष्                                                                                                      |               |
| भीग त्रंस्य महिना कर्नृष्ठि वि वस्तरतस्य गर्नृती विदुर्वी ।                                                                        |               |
| व मार्थकृषं हेन्। हुइनोः श्रिका स्थोपं स्थापेत्व सूर्व                                                                             | 1             |
| प्रत प्यर्थी तम्बोई में यपू तत सुद्धा म्यईम्पर्कर्वन मूखनि ।                                                                       |               |
| विं सं अपवहकाना जुदन । इस्ति व पूस्ती अपि वर्षस्                                                                                   | \$ (11)       |
|                                                                                                                                    |               |

| पुच्छे तदेनों वरुण विद्वक्ष्य पो एमि चिक्तितुपो विपृच्छेम् ।                        |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| समानमिन्में क्वयंश्चिदातु र्य ह तुभ्य वर्षणी हणीते                                  | રૂ          |
| किमार्ग आस वरुण ज्येप्ट यत् स्तोतार जिर्घाससि सर्वायम् ।                            |             |
| प्र तन्में वोचो दूळम स्व <u>धा</u> चो ऽर्च त्वा <u>न</u> ेना नर्मसा तुर ईपाम्       | y           |
| अवं दुग्धा <u>नि</u> पिच्यां सू <u>ञा</u> नो ऽव या वय चंकुमा <u>तन</u> ूमिं.।       |             |
| अव राजन् पशुत्रुपु न <u>तायु</u> सूजा वृत्स न वाम् <u>न</u> ो वार्सिप्ठम्           | ч           |
| न स स्वो दक्षों वरुण धृतिः सा सुरां मन्युर्विभीद्को अर्वितिः।                       |             |
| अस्ति ज्या <u>या</u> न् कर्नीयस उ <u>पा</u> रे स्वप्रेश्चनेदनृतम्य प्र <u>यो</u> ता | ६           |
| अरं वृासो न मीळहुपें करा ण्यह देवाय भूर्णयेऽनांगाः।                                 |             |
| अचेतपदृचितों देवो अर्थो गृत्सं सुये कुवितेरो जुनाति                                 | ও           |
| अर्यं मु तुम्पं वरुण स्वधावो 🛮 हृदि स्तोम् उर्पश्रितश्चिद्स्तु ।                    |             |
| शं नः क्षेमे शमु योगे नो अस्तु यूय पति स्वस्ति मिः सदी नः                           | ८ [८] (६९६) |
|                                                                                     | , ,         |

(00)

# ७ मैत्रायसणिर्वसिष्ठ । यस्णः । त्रिप्टुप् ।

| रदेत पुथो वर्रुणः सूर्यीयः प्राणींसि समुद्रिया नुदीनीम् ।                   |   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|-------|
| सर्गो न सुष्टो अर्धतीर्कताय अकार महीरवन्तिरहेम्यः                           | 3 |       |
| आ़त्मा ते वातो रज्ञ आ नेवीनोत् पुद्युर्न मूर्णियेवेसे सस्वान् ।             |   |       |
| अन्तर्मही चूहती रोर्व्सीमे विश्वां ते धामं वरुण प्रियाणि                    | २ |       |
| परि स्पञ्चो वर्रुणस्य स्मदिंग्टा चुमे पंश्यन्ति रोदंसी सुमेके ।             |   |       |
| ऋतार्थान' कुषयी युज्ञधीं <u>राः</u> भचेत <u>सो</u> य <u>इ</u> पर्यन्त मन्मे | ₹ |       |
| चुवार्च <u>में</u> वर्ष <u>णों</u> मेधिरायु जिः सुप्त नामाद्र्यां विभर्ति । |   |       |
| बिद्वान् पुदस्य गुर्धा न वींचद् युगाय विष् उपराय शिक्षंन्                   | s |       |
| तिम्रो द्याबो निहिंता अन्तरिस्मन् तिम्रो मूमीरुर्पगः पिर्द्वधाना ।          |   |       |
| गृत्सो राजा वर्षणध्वक एतं विवि मेङ्क हिंरण्ययं शुभे कम्                     | 4 |       |
| अबु सिन्धु वर्षणो चौरिंव स्थाव् इप्सो न खेतो मृगस्तुविंप्मान् ।             |   |       |
| गुम्मीरइस्मि रजेसो विमानः सुपारक्षेत्रः सतो अस्य राजा                       | Ę | (0=0) |
| ऋ• ५७                                                                       | ` | (908) |
|                                                                             |   |       |

| क्ष्मेराक्ष ५ व ६ व ६] [१७]                                                                                                                                                      | [44.40 45.40                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ने नृक्यांति पुकुर्व विदार्था पुन्ने स्वांत वर्तमे अर्थानः ।<br>अर्थु मुकल्यांत्रियंत्रकों पूर्व पांत स्वक्रिक्षिः स्वयं मः                                                      | <b>~[•] ←</b> 0                   |
| (α)                                                                                                                                                                              |                                   |
| मैक्स्सिक्विकः। स्ट्राः (४ सम्प्रिकेवनी)। हिर्दु                                                                                                                                 | ı                                 |
| व सुरुपुत्रं वर्षमाञ् नेपनी असी विकिन्छ श्रीमाह्ने सरस्य।<br>व देसवी <u>लो</u> करि प्रजीत असी सहस्रोत्त्रं कृषेने कृष्टर्गस्                                                     | *                                 |
| अनु र्यास सुरक्ष कार्यस मुक्तिसीके सर्वज्ञास विति ।<br>सर्गु पेर्माकिसिय द्वा करते । द्वी कु सर्गुहेसरे कियोगाव<br>जा सर्गु पुरुष्य पर्वज्ञास असरे । त्वा स्टूब्युशियोग कर्यम् । | •                                 |
| जा वर्ष पुरुष चरणाम् अस्य व यस् बहुद्वानास्य जुने कस्य<br>वस्तित्ते हृ वर्षणो मुस्यामा वर्षे प्रकार स्वयुन कर्यावः ।                                                             | 1                                 |
| स्तोतां किंद्र सुस्तिले अद्धाः याद्य पार्थस्ततात् प्रमुपक्षः<br>स्रा स्वामि सी सकत वेसुदाः सर्वास्त्र प्रमुक्तं पूर्व वित ।                                                      | ¥                                 |
| पृष्टम् वार्ने वच्या स्वयादः सुद्धाद्वारं कार्या पूर्वे ते<br>य भुरिपिनियाँ वच्या श्रियः कत् व्यानामानि कृष्णुयः सर्वा हे ।                                                      | ч                                 |
| मा तु एनरेक्सनो एक्सिम् सुनेव चुनिव प्या विक्री स्तुष्टते वर्षयस्<br>भूपान् लातु सिक्तिन् सिक्सनो स्वर्गस्म कर्मा वर्षयो इस्लोक्स ।                                              | •                                 |
| अर्था पानुस्य अहितेनुपरम्योत् वृत्यं प्रीत स्वक्रितिः क्यू यः                                                                                                                    | <b>→[१]</b> ( <b>←</b> ()         |
| (ন)                                                                                                                                                                              |                                   |
| ५ वैकारकविर्वतिकः । स्थलः। नामारीः, ५ क्रमती                                                                                                                                     |                                   |
| सो पुर्वरण कुण्यर्थ भूतं ग्रेजसूर्व मृत्यः । मृत्यः ग्रुव्य वृत्यर्थ                                                                                                             | 1                                 |
| यहेर्जि सस्कृतक्षेत्र इतिर्व प्यानो अधिकः । हुस्स कुंतव हुस्य<br>इत्या सम्बद्ध कृत्यता प्रतिक वीका हुन्दै । हुस्स सुंद्रक कुस्य                                                  | <b>e</b><br>2                     |
| अयो बर्च्य तरिक्यांसे त्रन्त्रविष्यादितांसः । नुस्स सुक्षत्र बुस्स्य                                                                                                             | ŵ                                 |
| एन् विं केन् वेदण देन्हे कर्न अस्तिहेत् संनु <u>त्वार</u> ्थसर्वकति ।                                                                                                            |                                   |
| कर्षिष्ठी बत् तद् वसी पुचादिन सा नुस्तरमुन्देनी देव धिरिका                                                                                                                       | प [११ <b>]</b> ( <del>११</del> ०) |

### (%)

[ पन्डोऽनुवाकः ॥ रं॥ स्० ९०-१०४ ]

(७२६)

## ७ मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः । वायुः, ५-७ रन्द्रवायु । त्रिष्टुष् ।

| प्र वीर्या शुर्चयो वृद्धिरे वा मध्वर्युमिर्मधुंमन्तः सुतासं ।                   |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| वह वापो नियुती याह्यच्छा पिर्वा सुतस्यान्धंसो मर्वाय                            | ?           |
| इंगानाय पर्वृतिं यस्त आनुद्र शुन्वं सोम शुनिपास्तुम्यं वायो ।                   |             |
| कुणो <u>पि</u> त मत्येषु प्रश्चस्त <u>जा</u> तोजातो जायते <u>वा</u> ज्यस्य      | २           |
| ग्रये नु यं जज्ञत् रोर् <u>स्सी</u> मे ग्रये देवी <u>धि</u> पणा धाति देवम् ।    |             |
| अर्थ <u>षायु नियुत</u> सम्भतु स्वा <u>चत स्वे</u> त वर्ष्ठिपितिं निरेके         | <b>ર</b>    |
| ब्रच्छभ्रुपसः सुदिना अरिपा ब्रह ज्योतिर्विविदुर्दी पीनाः ।                      |             |
| गर्य चित्र्वमुशि <u>जो</u> वि वे <u>त्र स्तेपा</u> मन् प्रदिवं ससुरापं.         | R           |
| ते सुत्येन मर्नेसा दीष्यांनाः स्वेन युक्तासः क्रतुना वहन्ति ।                   |             |
| इन्द्रवायू वीरवाह रथं वार्रानी <u>शा</u> नयोर्भि पृक्षं सचन्ते                  | 4           |
| <u>ईज्ञानासो</u> ये दर्थते स्वर्णो गो <u>मि</u> रश्वेमिर्वसुंमिर्हिरंण्ये ।     |             |
| इन्द्रवायू सुरयो वि <u>ष्व</u> मायु रवंद्रि <u>वीं</u> रे पृतंनासु सह्यः        | Ę           |
| अर्वन्तो न श्रवंसो भिक्षंमाणा इन्व् <u>वायू सुं</u> प्दुति <u>सि</u> वासंप्ठाः। | _           |
| <u>बाज</u> यन्तः स्ववंसे हुवेम यूप पात स्वस्ति <u>मिः</u> सर्वा नः              | ७ [१२] (७२३ |
|                                                                                 |             |

### ( 98 )

# ७ मैत्राघरुणिर्वसिष्ठः । १, ३ वायु । २, ४-७ इन्द्रवायु । त्रिष्टुप्।

| कुषिनुद्गः नर्ममा ये घुधासंः पुरा देवा अनवद्याम् आसंन् ।                               |   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| ते वायबे मर्नेव वाधिताया - ऽवीसयन्त्रुपस स्पेण                                         | 8 |  |
| खुशन्ती दूता न दमीय गोपा मासब्बे पाथः शुरद्ध्य पूर्वीः ।                               | • |  |
| इन्द्रेवापू सुप्दुतिवामियाना मोर्डाकमीडे सुवित च नव्यम्                                | ą |  |
| पीवीअक्ताँ रिविष्टुर्थः सुमेधाः श्वेतः सिंपक्ति नियुत्तमिश्रीः।                        | • |  |
| ते <u>वायवे</u> सर्मन <u>सो</u> वि तेस्यु विश्वेन्नरः स्वपूत्यानि चकुः                 | ş |  |
| पापुत् तरस्तुन् <u>वोर्ध</u> पाषुवो <u>ञ</u> ो पाषुन्नरुश्रक <u>्षंसा</u> ती व्योनाः । | ` |  |
| शुचि सोम शुचिपा पातमसमे इन्द्रवायु सर्वत बुर्हिरेदम्                                   | Ŋ |  |
| 4                                                                                      | • |  |

| बनेशासकस्य ६२ तो (१५४)                                                                                                                                                                                         | ( i = e      | 4                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| यो गुजर्माति पुतुर्व विद्युत्वे पुत्रं एतानु वर्वेषे कर्माचाः ।<br>सर्वु मुक्तान्वस्थित्रेकस्ते पूर्वं पातं स्वृत्यिक्तिः सर्वं कः                                                                             | <b>→</b> [5] | ( <del>5-0</del> ) |
| (a)                                                                                                                                                                                                            |              |                    |
| <ul> <li>वैजनस्थितिस्थिकः। वस्यः, (० सस्यितेस्वरीः)। विदुष्</li> </ul>                                                                                                                                         | •            |                    |
| य मुन्यपुर्व धर्वचायु वेच्या - कुरी वंश्विष्य ग्रीत्स्युर्वे अस्त्य ।<br>य शिक्तां <u>त्री</u> करी यजेले - सुस्त्रांत्रमुं कुर्वले कुरत्तेयु                                                                   | *            |                    |
| अनु र्यापन सेहारी जनुरस्य नुहोराती <u>ये</u> वर्षणस्य सेहा ।<br>सर्वार्थसम्बद्धिया जुल्लानुको अपि सु वर्ष्ट्यसम्बद्धियान्त्र<br>जा यह पुरुष्ट्र वर्षणस्य स्तुष्टे न यह स्टूलकुरियांच वर्षण्य ।                 | *            |                    |
| जाने रहणे स्त्रमित्रार्थन अ नेक रेक्काबी सुबे कर                                                                                                                                                               | *            |                    |
| वर्षिप्तं हु वर्षको गुल्या <u>स्त्र हु</u> त्रं वक्तु क्युं क्युंसिः ।<br>स्त्रोत्यं वितः सुवित्रने कार्ताः याद्य वार्यक्तुत्रत् यानुवार्तः<br>क्युं त्यानि सी गुरूव पंसूत्रः वार्यको वर्षपुर्वः दूव वितः ।    | V            |                    |
| कान्त्रं मार्च क्यम स्वयत्वः   तुरुकंततः जगमा गृहे ते                                                                                                                                                          | 4            |                    |
| य आधिनियां बदल श्रिकः धनः व्याद्याधित कृष्यकृत कर्या ते ।<br>स्य तु पर्नव्हरतो वस्त्रिम् सुनेसः युक्ति य्या विद्यः सुनुदे वर्षक्यम्<br>भूतातुं नातु श्लितितुं श्लिकनाः स्युक्तिस्य यात्रं वर्षक्ये उद्योगस्य । | •            |                    |
| जनां बन्ताना अस्तित्रपरमां ह पूर्व प्रत स्वस्तित्तिः छन्। कः                                                                                                                                                   | <b>→</b> [t] | (et )              |
| (ন)                                                                                                                                                                                                            |              |                    |
| ५ केवायकविकेतिकः वरमः। वायानी ५ क्वतरी ।                                                                                                                                                                       |              |                    |
| को पुरंचन कुनार्थ पूर्व रांजसर्थ नंत्रम् । कुम्म सुंक्ष्य बुक्रमं<br>योजि वरणुरस्थित व सिर्व भ्यानो कवितः । कुम्म सुंक्षम कुम्म<br>इत्यः सम्बद्ध शुक्रमां अनुस्ति जीवता सुर्वे । कुम्म सुंक्षम कुम्मर्थ        | ₹<br>₹       |                    |
| अूची नवर्ष हस्त्रियांनु कृष्यविद्वानिहर्मम् । मूद्धा सुक्रव कृष्यपं                                                                                                                                            | ¥            |                    |
| यत् वि क्षेत्रं कंत्रम् वेरवे वर्गः अध्यक्षयं संमृत्यानं वर्णयति ।<br>अविद्री वर्षः तद्रः कर्मः पुचान्तियः आ सम्बन्धानेनंती वेषः विक्तिः                                                                       | 4 [११]       | (etr)              |

#### (90)

[ पष्टोऽनुचाकः ॥६॥ स्० ९०-१०४ ]

€)

### ७ मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः। वायुः, ५-७ रन्द्रवायू। त्रिष्टुव्।

प्र वीर्या शुचयो द्विरे वा मध्वर्युमिर्मधुंमन्तः सुतासं । वह वायो नियुतो याद्याच्छा पिबा सुतस्यान्धंसो मर्वाय ξ इंजानाय पहुंति यस्त आनुद्र शुनि सोम शुनिपास्तुम्यं वायो । कृणोिष तं मत्येषु प्रशास्त जातोजातो जायते बाज्यस्य २ गुपे नु यं अज्ञत् रोद्<u>सी</u>मे गुपे वृंदी <u>धि</u>पणा धाति वृंदम् । अर्थ वायु नियुतं सम्बत् स्वा जुत श्वेत वर्धियितिं निरुके ş <u>उ</u>च्छन्नुपर्सः सुदिनां अरिपा <u>उ</u>रु ज्योतिर्विविदुर्विध्योनाः । गब्यं चित्रुवंमुशि<u>जो</u> वि बे<u>षु स्तेपा</u>मनु पृद्धं संसुरापं ĸ ते सत्येन मनेसा वीध्यानाः स्वेन युक्तासः क्रतुना वहन्ति । इन्द्रेवायू वीर्वाह रथं वा मीशानयेर्िम पृक्षः सचन्ते ч <u>ईग्रानासो</u> ये द्धते स्वर्णो गोि<u>भ</u>रश्वे<u>भिर्धसुमिर्हिर</u>ंण्ये । इन्द्रवायू सूर्यो विश्वमायु रवंदिर्वारैः पूर्तनासु सद्युः Ę अर्वन्तो न श्रवंसो मिक्षमाणा इन्द्रवायू सुन्द्रतिमिर्वासेप्ठाः। बाज्यन्तुः स्ववंसे हुवेम यूर्य पात स्वस्तिमिः सर्वा नः 6 [ ? ? ] (apa)

### ( 32 )

# ७ मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः । १, ३ वायु ; २, ४-७ इन्द्रवायु । त्रिष्टुप् ।

| कुविवृद्ग नर्म <u>सा</u> ये वृथासं: पुरा देवा अनवृद्या <u>स</u> आसंन् ।                                |   |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| ते वायवे मनेवे बाधिताया ऽवीसयन्नुपसं सूर्येण                                                           | ۶ |      |
| <u>ज्ञान्ती दूता न दर्माय गोपा मासश्री पायः शुख्य पूर्वी. ।</u>                                        | • |      |
| इन्द्रेवायू सुद्दुतिवांमियाना मोर्डीकमीट्टे सुवित च नन्यम्                                             | २ |      |
| पीबोअन्नाँ र <u>पिवृ</u> र्धः सु <u>मे</u> धाः <u>श्वे</u> तः सिपक्ति <u>नियु</u> तांम <u>भि</u> शीः । | • |      |
| ते <u>वायवे समनसो</u> वि तस्थु विश्वेन्नरः स्वपुत्यानि चक्कः                                           | 5 |      |
| यानुत् तरस्तुन् <u>वोर्धं</u> यानुहो <u>जो</u> यानुन्नरुश्रक्षंसा तीन्यानाः ।                          |   |      |
| शुचि सोमं शुचिपा पातमुस्मे इन्द्रेवायु सद्तेत वृहिरेद्म                                                | y | (103 |
| •                                                                                                      | • | (७२६ |

| क्लोहारक ध्रव ध्रव स्त्रो [कर्स]                                                                                                                                                       | [## #\$ \$ \$1, ##         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| मिकुसूना शिक्षां स्पाईसीतः इत्योगाष्ट्र शत्ये वातत्यगीवः ।                                                                                                                             |                            |
| हुई हि श्रु वर्स्ट मध्ये अञ्चलके यीसामा वि सुनुवनसुपरे                                                                                                                                 | ۳.                         |
| पा वा मुत सिपुता वाः मुहहः विन्यंशपु हिन्यवोताः सर्वन्ते ।                                                                                                                             |                            |
| आर्मियांनं नृष्टिर्वामिगुर्वान् पार्वं संगु वर्तिमृतस्य वर्णाः                                                                                                                         | •                          |
| अर्थन्तो म भर् <u>या</u> मिर्श्नमान्यः इन् <u>त्रपाद</u> सुन्द्रति <u>स्</u> रितिस्याः ।                                                                                               |                            |
| नाञ्चनतः स्वरति हुदेशः पूर्वं प्रतः स्वरतिधिः हर्ना वः                                                                                                                                 | ખ [१૧] ( <del>//</del> ૧૫) |
| (41)                                                                                                                                                                                   |                            |
| < वैत्रावकविर्वेषिकः । वासुधः १ व राष्ट्रकन् । तिसूर् ।                                                                                                                                |                            |
| आर वीयो भूव सुविद्धा उर्व भ <b>्रमुख्य ते शिद्धता विश्वकार</b> ।                                                                                                                       |                            |
| उप्यों ने अल्ला अर्थभयाति परने देव दक्षित पुर्विपेणम्                                                                                                                                  | 3                          |
| प सार्ता जीते जंपनेष्यस्थात् सोमनिकांव गापने विश्वयो ।                                                                                                                                 |                            |
| प पर् शो मन्त्रां अप्तिनं वर्षः परम्पूर्वशे हेनुबन्तः सन्धामिः                                                                                                                         | ₹                          |
| म वा <u>मि</u> र्पासी कुम्बोसम्बद्धाः <u>नियुत्त्रीवीवनि</u> यार्थं कुपेने ।                                                                                                           |                            |
| मि मा गर्व नुमानने प्रवस्त नि क्री कम्प्रमालने व रापः                                                                                                                                  | ₹.                         |
| वे जावनं ब्राह्ममानुनास् नार्वनाको जिनोर्ह्ममाको अर्थः ।                                                                                                                               |                            |
| क्रमती पूजार्मि सुरिनि प्यास सामुद्रान्ती पूजा मुसिर्जिकान्                                                                                                                            | ¥                          |
| का वर्ष <u>त्रिपृत्रिक प्र</u> तिन्दीनिका <mark>न् व्यक्तिकी</mark> मिक्ये पादि <u>व्यक्त्</u> ।<br>बार्च <u>श्</u> रतिन्द्र तक्ष्मे सम्बद्धः पूर्व पात स् <del>यक्तितिः तदां ना</del> | u Caul                     |
| वाका <u>सा</u> रकान् तरका मान्यस्य पूर्ण पात स्मारता <u>न</u> ः तदा ना                                                                                                                 | (۲۷] (۲۷)                  |
| (11)                                                                                                                                                                                   |                            |
| ८ वेकस्थानसँगितमः । सम्बद्धाः । विकृष् ।                                                                                                                                               |                            |
| सूर्वि हु स्तोर्न नर्वनारमुखे न्यूनिस हुम्बन्स युवेबाय ।                                                                                                                               |                            |
| पुना के वर्ष सुक्ता जोर्बनी है। सर कर्ज हुन्य प्रकृते केन्स्र                                                                                                                          | ₹                          |
| ता प्रतिकी संस्थाता वि पूर्व । वर्तिह्या प्रतिका प्रश्नुपांची।                                                                                                                         | _                          |
| श्चन्ती प्राचे वर्षवस्य पूर्वः पृष्टं वाजस्य स्वतिरस्य पूर्वते                                                                                                                         | <b>ę</b>                   |
| वर्ष ह पर् क्षिप्रें पुत्रिको चु "प्रीधिर्विद्धा वर्षशिक्षिकांत्राः ।<br>स्रवेतना न कान्युं वर्षायानाः हानुसर्वे कोतुंकाो सरक्षे                                                       | 3 (444)                    |
| अवस्ता स अस्ति स्थलासः   विश्वासः अधिवस्ता सस्त                                                                                                                                        | ₹ <del>(s14)</del>         |
|                                                                                                                                                                                        |                            |

| गीर्मिर्विप्रः प्रमतिमिन्छमन् ईंडे र्पि युशस पूर्वभाजम् ।                                                                                                                                                                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| इन्द्रामी वृत्रहणा सुवजा प्र नो नव्येभिस्तिरत वेप्पाः                                                                                                                                                                         | R            |
| सं यन्मही मिथुती स्पर्धमाने तन्तूरु <u>चा</u> श्रूरसा <u>ता</u> यतैते ।<br>अदेवयु <u>वि</u> व्थे दे <u>वयु</u> भिः सत्रा हेत सो <u>मसुता</u> जनेन                                                                             | ५ [१५]       |
| इमामु पु सोमं <u>स्रतिमु</u> ष <u>न</u> एन्द्रोग्नी सौमनसार्य यातम् ।<br>नू <u>चि</u> द्धि पेरिमुम्नार्थे <u>अस्मा</u> ना वा शर्म्बद्भिवंवृतीय वांजैः<br>सो अग्न पुना नर्म <u>सा</u> समिद्धो ऽच्छो मित्रं वर्षणमिन्दं वोचेः । | Ę            |
| यत सीमार्गश्रकमा तत् सु मृळ् तर्व्यमादितिः शिश्रथन्तु                                                                                                                                                                         | ৩            |
| एता अग्न आशु <u>ष</u> ाणासे इ <u>ष्टी य</u> ुवोः स <u>चा</u> म्यश्याम् वाजीन् ।<br>भन्ने नो विष्णुर्मेरुतः परि स्यन् युप पति स्वस्ति <u>मिः</u> सद्गी न                                                                       | ८ [१६] (७४२) |

# (88)

# १२ मेत्रावरुणिर्वसिष्ठ । इन्द्राग्नी । गायत्री, १२ अनुष्टुप्।

| <u>इ</u> य वां <u>म</u> स्य मन्मेन इन्द्रांग्री पूर्व्यस्त्रेतिः             | । अभाद् व्रुप्टिरिवाजनि                 | 8                |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| भृणुत जेतितुर्हेष मिन्द्रीमी वर्नत गिरीः                                     | । <u>ईशा</u> ना पिंप्यत धिर्य.          | २                |
| मा पापुत्वार्य नो नुरे न्त्रांग्री मामिशेस्तये                               | । मा नी रीरधत <u>नि</u> दे              | ३                |
| इन्द्रे अग्रा नमी बृहत् सुंवृक्तिमेर्यामहे                                   | । <u>घि</u> या धेर्ना अ <u>व</u> स्यवं. | R                |
| ता हि शम्बेन्तु ईळत इत्था विमास ऊतये                                         | । <u>स</u> वा <u>धो</u> वाजसातये        | ч                |
| ता यां गीर्मिधिपुन्यवः प्रयस्वन्तो हवामहे                                    | । मेधसीता स <u>नि</u> प्यर्व            | ६ [१७]           |
| इन्द्रोप्ती अवसा गीत मुस्मन्यं चर्पणीसहा                                     | । मा नी दुःशसे ईशत                      | v                |
| मा कस्य नो अर्रुषो धूर्तिः प्रणुद्धार्त्यस्य                                 | । इन्द्रां <u>ग्री</u> शर्म यच्छतम्     | c                |
| गोमुद्धिरेण्यवुद् वसु यद् बामश्वीवुदीर्महे                                   | । इन्द्रीय़ी तद् वीनमहि                 | ٩.               |
| यत् सोम् आ सुते नरं इन्द्राग्री अजोहबु                                       | । सप्तीवन्ता सप्पर्वर्व                 | १०               |
| चुक्थेमिर्वृ <u>च</u> हन्तं <u>मा</u> या मन्द्राना <u>चि</u> दा <u>गि</u> रा | । <u>आ</u> ङ्गूर्ये <u>रा</u> विवांसतः  | ? ?              |
| ताविद वु'शस मत्ये दुर्विद्यांस रह्मस्विनंम                                   | ् । <u>आमो</u> ग हन्मेना हता मुव्       | धे हर्गना इतम्१२ |

| क्ल्यक्तिक प्रत्यं कृतः ११] (४८१)                                                                                                                    | ( No ex 4 to 40 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| निपुत्रमा निपुत्रीः स्प्रावंतीतः । इन्त्रीयाष्ट्र शुरुवे बालकुर्याष्ट्र ।                                                                            |                 |
| हर्ष क्षे को पर्धेन मध्या अञ्चलको पीव्याना वि मुपुरतमुख्य                                                                                            | 4               |
| या वर्ष प्रश्नं चिपुता वरः मुद्दश्च मिन्नवाषु विश्ववीतः सर्वन्ते ।                                                                                   |                 |
| भागियातं नृतिदर्शामितुर्वास् पातं नेता पर्तापृतस्य मध्ये                                                                                             | •               |
| अवेन्ता व वर्षेता भिक्षवाचा इन्द्रश्चन् नृष्युतिशिर्वतप्याः ।                                                                                        |                 |
| बाजुबन्तः स्वर्वते दुवसः पूर्वं प्रति स्वृत्तिन्तिः सद्यं नः                                                                                         | હ [१₹] (નવ      |
| (4)                                                                                                                                                  |                 |
| भ क्षेत्रायक्रमिक्सः। वातुकः <sup>१</sup> ३ रम्बस्त् । विश्वरू                                                                                       |                 |
| भा कोषा भूष शृथियु उर्थ न्द्रः नृहुसँ ते लिकुती विभ्यवतः।                                                                                            |                 |
| उर्ध न अल्बा मधीनवानि वस्त्र देव दक्षित पूर्विपेय                                                                                                    | ł               |
| प्र साम्रा जीतो जोज्योरजेस्थातः सोनुमिन्द्रांच बादन् पिर्वध्ये ।                                                                                     |                 |
| प वह तो प्रवर्ग अधियं भर्ग स्वयमुर्वर्ग क्षेत्रकाः अवीतिः                                                                                            | ę               |
| म वामियांति वास्त्रोसम्बद्धाः चित्रश्चीर्यवित्यवं द्वानि ।                                                                                           | _               |
| नि मा पूर्व मुमार्गतं दुवस्य नि श्रीरं सस्युक्तम्य दु राजी                                                                                           | ŧ               |
| ये शुपर्व इन्ह्रमार्चनात् व्यानेतास्ये जित्तेष्मनास्ये जुन्हः ।<br>इस्तां कृत्वाचि सुरिक्षिः स्वासं चालुद्धांचा पुचा सुर्वितवित्रान्                 | v               |
| करता बुक्ताच पूर्वभार जनस्य चानुकाला पुत्रा पुत्रस्य बुक्त्य ।<br>का क्षां निपुत्रिकः <u>सरि</u> सीमित्यम् <b>चनुकाला</b> पुत्रस्य प्रदेशः वक्त्यः । | •               |
| वायों जुस्सिन् ताकी साववस्य पूर्व पति स्कुरितम् सर्व वः                                                                                              | (۲۶] (۲۶)       |
|                                                                                                                                                      | _               |
| (11)                                                                                                                                                 |                 |
| < मैधानकवित्रीक्षकः स्मरातीः विवर्षम् ।                                                                                                              |                 |
| सु <u>र्</u> ति मु स्तो <u>तं</u> सर्वजा <u>मध्ये न्यांग्री कृत्यन्य पूरेप्पर</u> ।                                                                  |                 |
| प्रमाणि की सुक्ता नेविति । सा वर्ज हम चेत्रते पेन्स                                                                                                  | t               |
| ता बोल्डी संस्थाता के मूर्त । बोर्ड्यून करेक समूचको ।<br>सर्वन्ती राजा वर्षसन्त सूचेः वृद्धे सर्वन्त स्वर्तन्तु कृचेर                                | •               |
| तत्त् हे वर्ष स्थित् ग्रीक्षिते तेस्थित्रियो सम्प्रिक्तिकायाः ।<br>इत्यत्या स्थापने स्थापने स्थापने स्थापने स्थापना विकास                            | *               |
| भवेत्ये म कन्यं नसंत्राच्या इन्ह्यामे जब्दिनो नुस्से                                                                                                 | <b>Q</b> (694)  |
|                                                                                                                                                      |                 |

| गीर्भिर्विषः प्रमंति <u>मि</u> च्छमान ईष्टें रुपिं युशसंं पूर्वभाजम् ।<br>इन्द्रांग्री वृञ्जहणा सुव <u>ज्ञा</u> प्र <u>नो</u> नव्येमिस्तिरतं वृष्णेः<br>स यन्मुही मिथुती स्पर्धमाने तनुरु <u>चा</u> द्यूर्रसा <u>ता</u> यतेते ।<br>अवेषयुं <u>वि</u> वृथे व <u>ेवयु</u> भिः सुञ्जा हेत सो <u>मसुता</u> जनेन | ४<br>५ [१५]                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| इमामु पु सोर्म <u>सुतिमु</u> र्ण <u>न</u> एन्द्रोग्नी सोमनुसार्य यातम् ।<br>नू चिद्धि पेरिमुन्नार्थे <u>अस्मा</u> ना वा शर्श्वद्भिर्ववृतीय वाजैः<br>सो अग्न एना नर्म <u>सा</u> स <u>मि</u> द्धो ऽच्छो मित्रं वर्रणमिन्द्रं वोचे. ।                                                                          | Ę                             |
| यत् सीमार्गश्चकुमा तत् सु मृ <u>ंळ</u> तदंर्यमादितिः शिश्रथन्तु                                                                                                                                                                                                                                             | v                             |
| एता अंग्न आशु <u>षा</u> णासं <u>इष्टी च</u> ्चुंबोः स <u>चा</u> म्यश्या <u>म</u> वार्जान् ।<br>मेन्द्रों <u>नो</u> विष्णु <u>र्म</u> रुतः परि स्यन् यूप पति स्वस्ति <u>मिः</u> सद्गी नः                                                                                                                     | < [१६] (७४२ <sub>)</sub>      |
| • ( 98 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |
| १२ मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ । इन्द्राग्नी । गायत्री, १२ अनुष्टुप्।                                                                                                                                                                                                                                               |                               |
| <b>इ</b> य वां <u>म</u> स्य मन्मे <u>न</u> इन्द्रांशी पूर्व्यस्तुतिः । <u>अ</u> भ्राद् वृष्टिरिवाजानि                                                                                                                                                                                                       | ?                             |
| भूणुत ज <u>रितुर्हेख</u> मिन्द्रीग्री वर्नत गिर्रः । <u>ईश</u> ाना पिंग्यते धिर्यः                                                                                                                                                                                                                          | २                             |
| मा पोपुत्वार्य नो <u>न</u> रे न्त्रांग्री मामिशस्तये । मा नी रीरधत <u>नि</u> दे                                                                                                                                                                                                                             | <b>३</b>                      |
| इन्द्रें अग्रा नमी बूहत् सुंवृक्तिमेर्रयामहे । धिया धेर्ना अवस्थर्व.                                                                                                                                                                                                                                        | 8                             |
| ता हि इाम्बेन्तु ईर्ळत     इत्था विमीस <u>ऊ</u> तये    । <u>स</u> वा <u>घो</u> वाजसातये                                                                                                                                                                                                                     | ч                             |
| ता <b>यां <u>गी</u>मिंदिं<u>प</u>न्यवः पर्यस्वन्तो हवामहे</b> । <u>मे</u> धसाता स <u>नि</u> प्यर्व.                                                                                                                                                                                                         | ६ [१७]                        |
| इन्द्रीग्री अवसा गीत मुस्मभ्यं चर्पणीसहा । मा नी दुःशर्स ईशत                                                                                                                                                                                                                                                | v                             |
| मा कस्य नो अर्रकपो धूर्तिः प्रणुद्धात्यस्य । इन्त्रांग्री शर्म यच्छतम्                                                                                                                                                                                                                                      | c                             |
| गोमुद्धिरंण्यवृद् वसु यद् वामश्वांषुदीमहि । इन्द्रांग्री तद् वीनमहि                                                                                                                                                                                                                                         | 9                             |
| यत् सोम् आ सुते नर्र इन्द्राग्नी अजीहवुः । सप्तीवन्ता सपुर्ववं                                                                                                                                                                                                                                              | १०                            |
| ख्रक्थेमिर्वृ <u>ञ</u> ्चहन्त <u>्रीमा</u> या मेन्द्राना <u>चि</u> दा <u>गि</u> रा । <u>आङ्</u> कृपे <u>रा</u> विवासतः                                                                                                                                                                                      | ? ?                           |
| नाविद् दुःश <u>स</u> मत् <u>य</u> ै दुर्विद्वास र <u>क्षा</u> स्विनम् । <u>आम</u> ोग हन्मेना हत <u>मुद्</u> रि                                                                                                                                                                                              | i हरमंना इतम्१२<br>[१८] (७५४) |

| मुनेत्। सन् ५ वन ६ वन १६] [स्तः]                                                                                                                 | والمعيور جيبا و     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| (%)                                                                                                                                              |                     |
| १ वैद्यायसमिर्वधिष्यः। बरस्तातीः १ सरस्वस् । विषुद् ।                                                                                            |                     |
| य स्थेर्ड्स पार्वका सब दुवा - सरेत्करी पुरुष्ट्रामार्ड्स्स पुरु<br>कुरार्वकामा पुरुषेत पार्शि - स्थित श्रुपे मेहिन्स सिम्ब्रेसमाः                | t                   |
| एकोचेत्रव सरस्वती मुद्दीन्ती सुदिर्पती स्त्रिरिन्यु का बंधुवाद ।                                                                                 |                     |
| गुवसेर्वन्ति सुर्वनस्य भूरं पृतं पर्वा हुद्धे नार्तृदाय                                                                                          | R                   |
| व बोबुडे नर्खे पोर्यव्यतु हुन्छ स्टिईर्युनमे प्रक्रिपानु ।                                                                                       |                     |
| च चुप्रजिनं <u>त</u> चर्यक्या द्याति । वि तुम्बरं तुन्वं मानुजीत                                                                                 | •                   |
| द्भव स्था युः वर्षस्कती जुनुष्येः च्ये वस्य सुमानी दुवे अस्मित्रः ।<br>क्रिकृतिर्मकुर्स्यरेशुम्सः प्रका पुत्रा पुत्रा पुत्रा विकृतेषु स्वितेन्यः | ٧                   |
| इवा नुद्वांना पुत्तवरा कर्मामि" प्रश्चि स्तीर्न सरस्वति जुपस्य ।                                                                                 |                     |
| त्रवृक्तमेन् विक्तिप्रे इंदर्शका उर्च स्थेवाय सर्ज्य म कुक्रम्                                                                                   | ч                   |
| भुष्युं ते सरम्बति वर्तिन्द्रो । हार्याकृतस्यं सुमन्ते वर्दादः ।<br>वर्षे गुत्रे स्तुक्ते स्ति वाजान् । वृषे स्तत स्वकित्वः वर्दा वद             | <b>4 [29]</b> (#40) |
| (11)                                                                                                                                             |                     |
| ६ मेश्रपद्यविदेशिका । बरमाती छ-६ बरस्यम् । १-१ अन्यकाः (१<br>१ बहे। पृथ्वी) १ प्रवद्यस्मृतिक, छ ६ सम्बन्धी                                       | ud.                 |
| बृह्युं गमिन्तुं वन्तां इनूनी नुझिर्माम् ।                                                                                                       |                     |
| सर्ववर्तिनिम्बंदचा तुत्रुकितिः स्तार्मवंतिन्तु चेत्री                                                                                            | ŧ                   |
| द्वमे पन न महिना भीने अरुपेनी अधिक्रियमित पूरको ।                                                                                                |                     |
| श्चा मां नाप्यतिकी मुक्तलंका चोडू सर्वी मुख्यमाय                                                                                                 | *                   |
| भुद्रतिष् मुद्रा क्षेत्रपुर वर्षस्य स्वतंत्र्य स्वतंत्र्यः ।<br>मृजुना संबद्धियः स्पृतुन्तः चं वश्चित्रस्यः                                      | _                   |
| मृत्युक्त सम्बद्धार । पुरान्ता च वाक्षपुरूतः । व्यक्तिका ह्यान्ये                                                                                | •                   |
| न में प्रत्य प्रमंत्रों वर्षुकता पृत्रमुक्ते । श्रीमंत्रीदिका संव                                                                                | 4                   |
| ्रिश्चित्तं वर्गवाः स्तर्वं वा विश्ववंतितः । अधिवादि प्रवादिवं                                                                                   | ۹[۶] (AO            |

(99)

### २० मेत्रापरुणिवंसिष्ठाः । १ उन्द्र , २, ४-८ वृदस्पति ; ३, ९ रन्द्राप्रवणस्पतीः २० रन्द्रावृद्धस्पतीः विषुष् ।

| युत्ते विवे तृपद्ने पृथिक्या नते यत्रं देवयतो मदन्ति ।                        |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| इन्द्रीय यञ्च सर्वनानि सुन्वे गमुन्मद्रीय प्रथम वर्यश्र                       | 7             |
| आ दैष्यां वृणीमुहेऽवांसि बृहस्पतिनी मह आ संखायः ।                             |               |
| पणा भवेम भीळ्डुपे अनीगा यो नी वृाता पेग्रवते प्रितेव                          | २             |
| तम् ज्येच्ट्रं नर्मसा हुविभिः सुरोवं बह्मणुस्पति गुणीपे ।                     | •             |
| इन्द्र श्लोको महि देव्यः सिपक् यो ब्रह्मणो देवकृतस्य राजा                     | <b>ą</b>      |
| स आ नो योनि सद्तु प्रेष्ट्रो बृहस्पतिं विश्ववित यो अस्ति ।                    | •             |
| कामों गुयः सुवीर्यस्य त कृत् वर्षन्नो अति सुश्रतो अरिष्टान्                   | y             |
| तमा नी अर्कमृतीय जुर्ट मिमे धीसुरमृतासः पुराजाः ।                             | _             |
| शुचिकन्द पज्जत पुस्त्यांना बृहस्पतिमनुर्वाणं हुवेम                            | <i>٠</i> [२१] |
|                                                                               | F / 17        |
| त शुरमासी अरुपासी अन्धा बृहस्पति सहवाही वहन्ति ।                              |               |
| सहिश्चिद् यस्य नीलंबत् सुधस्थ नमो न रूपमेरूप वसीनाः                           | Ę             |
| स हि शुन्धिः ज्ञतपञ्चः स शुन्ध्यु ार्हिरीण्यवाशीरि <u>ष</u> िरः स्वर्णाः ।    |               |
| <u>बृहस्पतिः स स्वविका ऋष्यः पुरू सिर्धम्य आसुति करिण्ठः</u>                  | ৬             |
| वेवी देवस्य राष्सी जनित्री   बृहस्पित वाबुधतुर्मिहित्वा ।                     |               |
| वृक्षाय्यीय वृक्षता संखायः कर्द् बह्मणे सुतर्रा सुगाधा                        | ح             |
| इय वी ब्रह्मणस्पते सुबुक्ति ब्रह्मेन्द्रीय मुजिणे अकारि ।                     |               |
| <u>अविष्टं धियो जिगृत पुरंधी जंजुस्तम</u> यों <u>वनुषा</u> मर्रातीः           | 9             |
| नृहेस्पते युवमिन्देश्च यस्वी विन्यस्येशाथे छत पार्धिवस्य ।                    |               |
| <u>धत्त रुपिं स्तुविते की</u> रयें चिद् पूर्ण पात स्वस्ति <u>मिः</u> सर्दा नः | (Few)[77]05   |
| (%)                                                                           | بآب           |
|                                                                               |               |

७ मैनायवणिर्वसिष्टः। इन्द्रः, ७ इन्द्रामृहस्पती । त्रिष्टुप् ।

अर्ध्यवेदिक्षेत्रकृष दुग्धमुशुं जुहोतेन कृषमार्थ क्षितीनाम् । गौराद् वेदीयाँ अवुपानुमिन्दों विश्वाहेद् याति सुतसीममिन्छन्

(622)

| क्लोक्।स ६ ६४ सः] (४%)                                                                                                                     | إعتمان وردو الأح      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| पद् र्युप्तित प्रवित्ति चार्वर्जी - जुनेविति प्रीतिमिर्तृत्व वस्ति ।                                                                       |                       |
| द्भत इस्त करोधा जुनाव - द्रस्तिन्द्र वस्थितान् पाकृ सार्वान्                                                                               | 9                     |
| <u>पुत्र</u> ानं सा <u>ने</u> स्वांत्र प्रपापः व सं माता विकृतानंतुवाच ।                                                                   |                       |
| पन्त्रं प्रतामोर्वर् नार्वितं पुत्रा देवेन्या वर्षियस्वयं                                                                                  | ŧ                     |
| यव् द्रोपयां सम्बो सन्देशसम् तरावसेश तान् ग्रह्मसिः शाक्समान् ।                                                                            |                       |
| पर् स वृत्तिकृतं क्ष्मानिपुष्टाः पर्तं खपुत्रि संचित्रसं वर्षेम                                                                            | ¥                     |
| पेन्द्रेस्त्र वीर्च प्रमुख कृता⊟ प मूर्तना मुक्सु पा जुकारे।                                                                               |                       |
| <u>च्चेक्वेशीरसंबिध भावा अर्थाम्बर केलेड</u> साम्री वस्त्र<br>तक्के विश्वीसमितः पहुच्चे <sub>।</sub> यह पहले <u>ति चर्मसा पूर्यस्त्र ।</u> | ч                     |
| गर्वमिति गोर्थनितेसं कृत्यः समुनिर्मातं ते पर्यतस्य वस्यः                                                                                  | •                     |
| वृद्धंस्को दुवसिर्म्युस्य वस्त्री दिव्यस्त्रीसाथे दुव वार्षिकस्य ।                                                                         | `                     |
| पुर्व सर्व प्रृति कीरचं किवं पूर्व प्रत स्वृत्तिमि सर्व क                                                                                  | u [२३] ( <b>≈</b> ८१) |
| (11)                                                                                                                                       |                       |
| <b>७ वैत्रावरनिर्वतिष्ठा । विन्तुः २ ९ दन्द्रावित्त्</b> । विन्दुः                                                                         | Çi                    |
| पुरो जाभपा तुन्तो कुशालु न ते महित्यसम्बेशनुभन्ति ।                                                                                        |                       |
| द्वमे तें विधु रजेशी पृश्चिम्या विष्यतं क्षु त्वं सूमस्य विलो                                                                              | t                     |
| न तं किया जार्यमाना न प्रातो देवं मधिकः प्रवन्तमार ।                                                                                       |                       |
| उर्देशांच्या मार्केनुष्यं दृश्यां । द्रापर्धे पार्थी क्षत्रमं दृष्टिन्याः                                                                  | P                     |
| इरोडरी भनुमती मि मूर्त नेपनुसिधी बन्ने स्टूल्या।                                                                                           | _                     |
| व्यंत्रमञ्ज रहेती विच्यंत्रनं वृत्ययं दृष्टियोज्ञिनतं त्रदृष्टेः<br>पूर्व पंजायं चलपुर त्युवं जनपेन्य तृर्वपृत्रवर्त्तक्रियः ।             | 1                     |
| बाबस्य जिब क्याप्तियन्त्रं सावा जिल्लास्य स्थानास्यत्                                                                                      | v                     |
| इन्होरिंग्न् इंकिताः सन्त्रेरस् वनु पूर्व नन्त्रीतं चं शक्तियम् ।                                                                          | •                     |
| प्राप्त वर्षिने सुद्धार्थ व सुप्तकं ह्या अंग्रायनुंत्यन ग्रीयन्                                                                            | 4                     |
| हुदं मंद्रिया दूसनी पुरस्ती पद्ममा तुवली वृद्यवंन्ती ।                                                                                     |                       |
| रे हो स्ताम शिरपंद रिप्ट्रों क्लिक्सियों वक्रवंक्सिय                                                                                       | 4                     |
| क्ष्मं र विष्णवास का कुंचानि सन्त पुरस्य मिपिविय कृप्य ।                                                                                   | Court on A            |
| वर्षन्तु का नृत्युतन्त्र मिर्च वे पूर्व पाठ ग्लिसिन्तिः सर्वा वा                                                                           | u [₹¥] (st.)          |

### ( १०० )

### ७ मैत्रावरुणिर्घसिष्ठः। विष्णुः। विष्दुः।

| नू मर्ती व्यते स <u>नि</u> प्यन् यो विष्णीव उरु <u>गा</u> या <u>य</u> दार्शत् ।              |   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| प्र यः सुत्राचा मनेसा यजीत एतावेन्त नर्यमाविवासात्                                           | ? |            |
| त्य विष्णो सुमृति विश्वजेन्या मर्पयुतामेवयावो मृति वीः                                       |   |            |
| प <u>र्च</u> ों यथा नः सु <u>वि</u> तस्य भूरे—रश्वावतः पुरुश्चन्द्रस्य ग़यः                  | २ |            |
| त्रिर्देवः पृथिवीमेप एता वि चेक्रमे शतचंस महित्वा।                                           |   |            |
| प्र विष्णुरस्तु तुवसुस्तवीयान् त्वेणं ह्यस्य स्थविरस्य नाम                                   | ₹ |            |
| वि चेकमे पृथिवीमेष एता क्षेत्रीय विष्णुर्मनुषे दशस्यन् ।                                     |   |            |
| भुवासी अस्य कीरयो जनांस उरुश्चिति सुजनिमा चकार                                               | R |            |
| प्र तत् ते <u>अ</u> द्य शिपिविप्ट ना <u>मा</u> ऽर्थः शंसामि <u>वयु</u> ननि <u>विद्वान्</u> । |   |            |
| त त्वी गुणामि त्वसुमतेन्यान् क्षयेन्तमुस्य रजेसः पराके                                       | ч |            |
| किमित् ते विष्णो परिचक्ष्यं भूत् प्रयद् वंबुक्षे शिंपि <u>वि</u> ष्टो अस्मि ।                |   |            |
| मा वर्षी अस्मदर्प गृह एतद् यवृन्यक्रपः समिथे ब्मूर्थ                                         | ६ |            |
| वर्षट्र ते विष्ण <u>बा</u> स आ क्रुणो <u>मि</u> तन्में जुपस्व शिपिविष्ट हुन्यम ।             |   |            |
| वर्धन्तु त्वा सुप्दुत <u>यो</u> गिरो मे यूय पोत स्वुस्ति <u>मिः</u> सदौ नः                   | ৩ | [२५] (७९७) |
| - m                                                                                          |   |            |

#### TO YEAR

[सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ च० १-३३ ]

( १०१ )

६ मैत्रावर्काणर्वसिष्ठ ( पृष्ठिकामः ), कुमार आग्नेयो वा । पर्जन्य । त्रिग्टुष्। या एतव् वुह्ने मधुक्वोघमूर्धः । <u>ति</u>स्रो वा<u>चः</u> प्र वंदू ज्योतिर<u>ग्रा</u> स वुत्स कुण्वन् गर्भुमोर्पधीना मुद्यो जातो वृष्यमो रोखीति ? यो वर्धन ओर्पधीना यो अपा यो विश्वस्य जर्गतो वेव ईशे । <u>त्रि</u>वर्तु ज्योतिः स्व<u>भि</u>ण्ट्य<u>!</u>स्मे स विधार्तु शर्ण शर्भ यसत् २ स्तुरीर्थ खुद् भविति सूर्त उ त्वद् यथावुश तुन्वं चक एषः । तेनं पिता वर्धते तेनं पुत्रः पितः पयः पति गुभ्णाति माता ₹ यस्मिन् विश्वानि भूवनानि तुस्थु स्तिम्रो धार्वस्रोधा ससुरापः। त्र<u>य</u>' कोशांस उपसेर्चना<u>सो</u> मध्वं श्रोतन्त्प्रितो विरप्शम् ĸ इवं वर्चः पुर्जन्यीय स्पुराजे हृदो अस्त्वन्तर् तज्जुजोपत् । सुपिप्पुला ओपेधीर्वेवगोपाः <u>मयोम</u>ुबी वृष्टर्यं. सन्त्वसमे ч (८०१) **झ**० ५८

| मल्लाः(म.५२.र.१) [१९८]                                                                                                                   | [1 401111  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| त्त पंतापा सुन्नमः सम्बद्धीतां विश्विष्ठात्मा वर्गतासुरस्यक्षेत्रः ।<br>तम्म कृतं प्रेतु सुरुक्षीप्यापः पूर्वं पीत स्वस्थिष्टिः सस्यं वः | € [t] (a1) |
| ((1)                                                                                                                                     |            |
| १ वैक्क्स्प्रिकिया (वृष्टिकायः) इस्तरं सम्बेचे कः पर्यन्यः। व<br>पर्यन्योषु प्रयोगतः वृषस्पृतारं श्रीकारं । व श्रो पर्यतनिष्यतु          | \$         |
| वा मनुनोर्पवीच्यं मर्चा कृतस्थासम् । वा ना प्रकार पूर्वीचीय                                                                              |            |
| तरम् ह्यारवे हुने पुंदरेश सर्वेत्रतस्य । इस्से मः तेरते करा                                                                              | s [9] (e4) |
|                                                                                                                                          |            |
| (१३)<br>१-वैतस्यक्षिर्वशिका।सन्द्रका(पर्वेचा)।विद्वस्,१९                                                                                 | M441       |
| संस्थारं संस्थाना बोक्स्या नेत्यारियः ।                                                                                                  | •••        |
| वार्ष पुर्वव्यविभिन्नतुः । जुल्लूका कवानिषुः                                                                                             | 1          |
| दिग्वा आपों अपि पर्श्वना <u>त्व</u> वर्ती न सुन्ते लुझी शर्वानम् ।                                                                       | -          |
| मधानक न नाकृतिकरीको अध्यक्ताना बुग्नुएका समिति                                                                                           | ę          |
| व्यक्ति इस्ता जन्मधीर् कृष्याच्या ग्राह्मधानायम् ।                                                                                       |            |
| अवस्तिकृत्यां पुनर्तं व पुन्ने अन्यो अन्यतुप् वर्ष्तामेति                                                                                | •          |
| <u>अ</u> न्ता अन्यमत् मुन्नारयेको पुत्र पे <b>त</b> र्वे बङ्गेनिहासास् ।                                                                 |            |
| मुण्यको बबुनिर्मुद्रा कर्निन्तुन पुनिर्म संपूर्व इस्तिन कार्यस्                                                                          | ¥          |
| पर्वेशकुम्या कुम्पस्य वार्षः साह्यस्पेत स्वेति शिक्षांत्राकाः।                                                                           |            |
| कर्नु तर्दर्श सुगुर्देनु वर्तु चल् सुधानो कर्तुन्यान्त्रन्तु                                                                             | ۱۹] ۲      |
| मार्थाकुरेकां अन्यर्गकुरकुः पूर्वितुष्ट्री हाँदि वर्षः क्लास् ।                                                                          |            |
| समानं माम विचेता विकेताः पुरुषा वार्व विविधानंत्रानाः                                                                                    | •          |
| मुक्क प्रवास अधिपुत्रे स कार्युक्त प्रवास प्रवास करें                                                                                    |            |
| मुंदलुरस्य लक्ष्मः परि पु क्लांब्यूबाः मलूबीचे बुमूर्व                                                                                   | u          |
| <u>वास्त्रवासी त्तुनिनो सर्पनक्त</u> शर्क कृष्यना परिस <u>त्तर</u> िर्वद ।                                                               |            |
| मुज्यंत्र पुनियो तिन्तिपृताः अस्तिभैवनिः पुना य के चित्                                                                                  | •          |
| पुनर्विति पुरुप्रविद्वासम्ब कृतं को मान विकासीने ।                                                                                       |            |
| नंत्रकृते प्राकृष्यमंत्राची कृता कृती श्रीकृते वितृत्तेम्                                                                                | •          |
| मर्मापुरमापुरमापुरम् प्रशिक्तमार्थिते हो स्तृति ।                                                                                        | s 5:3 (41) |
| मर्चा <u>अण्यक्ता</u> वर्ज्या समानि । साम <u>ना</u> चे व निरम्यु बार्चुः                                                                 | t [A] (41) |
|                                                                                                                                          |            |

### ( 808)

१५ मैत्रावरुणिर्वसिन्द । (राक्षेत्र ) इन्द्रामोमी, ८, १६, १९-१२ इन्द्रः, ९, ११-१३ सोम ; १०,१४ मप्तिः, ११ वेषाः, १७ प्रावाणः, १८ मरुतः, २३ (पूर्वार्घस्य) वासिष्ठाशी , (उत्तरार्घस्य) पृथिव्यन्तरिक्षे। त्रिष्टुप्,१-६,१८,११,२३ जगतीः ७ जगती जिल्हुच्या, २५ अनुष्टुप्।

| ·                                                                              |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| इन्द्रसिम्मा तर्पत् रक्षं चुजतु न्यर्पपत वृषणा तम्नोवृषं ।                     |        |       |
| पर्रा शृणीतमुचित्रो न्योपत हुत नुदेशों नि शिशीतमुत्रिण                         | ę      |       |
| इन्द्रासीमा समयशसम्बर्धाः तपुर्ययस्तु चरुरियां ईव ।                            |        |       |
| बद्धाद्विषे क्रव्यादे घोरचेक्षमे द्वेषो धत्तमनवाय किंमीविने                    | २      |       |
| इन्द्रीसोमा कुप्कृती वृत्रे अन्त र्नारम्भुणे तर्मास प्र विध्यतम् ।             |        |       |
| पणा नातः पुनरेकेश्चनोवयत् तद् वीमस्तु सहसे मन्युमन्छवेः                        | ३      |       |
| उन्द्रीसोमा वर्तर्यत विवो वर्ध स पृथिव्या अधरासाय तहीणम् ।                     |        |       |
| उत् तेक्षत स्व्ये पर्वतेम्यो येन रक्षी वाष्ट्रधान निजूर्वथ                     | R      |       |
| इन्द्रांसोमा वर्तयंत विवस्पर्य ग्रितुतेनिर्युवमश्महन्मभिः ।                    |        |       |
| तपुर्वधेभिरुजरेंमिर्जि <u>णो</u> नि पर्शनि विध्यत् यन्तुं निम्बुरम्            | ५ [५]  |       |
| इन्द्रांसोमा परि वां भूतु विश्वतं इय मुतिः कुक्ष्याश्चेव वाजिनां।              |        |       |
| यां चां होत्रां परिद्विनोमिं मेथये मा ब्रह्मणि नृपतींव जिन्वतम्                | Ę      |       |
| मित स्मरेथां तुजर्यद् <u>ति</u> रेखें र्हत तुहो <u>र</u> क्षसी मद्गरावेतः ।    |        |       |
| इन्द्रांसोमा दुष्कृते मा सुगं भूद् यो नेः कुदा चिद्भिदासीत दुहा                | ৩      |       |
| यो <u>मा पाकेन मनेसा</u> चरन्त म <u>मि</u> चण्डे अनृति <u>मि</u> र्वचीमि ।     |        |       |
| आप इव काशिना सर्गृमीता असंऋरःवासंत इन्द्र वक्ता                                | ۵      |       |
| ये पोकशुंसं विहरंन्तु एंध्रे—र्ये वो मुद्र दूपर्यन्ति स्वधार्भिः ।             |        |       |
| अहरे <u>वा</u> तान् पुरुषातृ सो <u>म</u> आ वा दथातु निर्ऋते <u>र</u> पस्थे     | 9      |       |
| यो नो रस दिप्सिति पित्वो अग्ने यो अन्वीना यो गदा यस्तनूनीम ।                   |        |       |
| रिपुः स्तेनः स्तेंग्रक्तद् वृभ्रमेतु नि प शियतां तन्यार्थं तनां च              | १० [६] |       |
| पुरः सो अस्तु तुन्वार्ध तना च तिष्ठ' पृथिवीर्धो अस्तु विश्वा'।                 |        |       |
| भित शुम्बतु यशों अस्य देवा यो नो दिवा दिप्संति यश्च नक्तम्                     | ? ?    |       |
| सु <u>विज्ञ</u> ान चि <u>कितृषे</u> जन <u>ीय</u> सज्ञासच्छ वर्चसी पस्प्रधाते । | 7.7    |       |
| तयोर्यत् सुत्य यतुरह्मजीयः स्तिदित् सोमोऽवति हन्त्यासत्                        | १२     | (८१८) |
| •                                                                              | • `    | (atc) |
|                                                                                |        |       |

| मार्थेशः । २५ ५,                                                                                                    | ] [#]                                    | ı                      | [ do 4, 4, 1                                               | <b>∔</b> Il |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| न वा द्व सामां वृद्धिनं दियो।<br>इनित पद्धा इन्त्यात्तव वर्दन्ताः<br>पदि बुद्धमन्त्रदेश जासः स                      | नुभाविम्ब्र्स्य वसिती                    | झपाते                  | 13                                                         |             |
| विज्ञासम्य जातको हर्जाय<br>अधा सुंगिषु पर्दि पातुषाना                                                               | द्रा <u>प</u> ्रवार्थस्य नि <u>र्</u> मप | र्धनमाय                | ţ¥                                                         |             |
| अधा ७ सर्पुत्तमित्रं पूर्ण                                                                                          | पो मा अर्थ पार्चाः                       | स्या                   | ₹4 [v]                                                     |             |
| या मार्चानुं पा <u>र्तुच</u> ानस्याष्ट्र<br>दन्हरने इंग्डु मध्या दुवेनु<br>य या जिमानि <u>सुर्गतन</u> स <u>न</u> ्य | विश्वेस्य अम्बारिक्सस्य                  | रीपर                   | 14                                                         |             |
| नुवा अनुस्ता अब ला केहिय                                                                                            | प्राचीमा प्रन्तु रक्ष                    | र्वप्रदुष्याः          | <b>to</b>                                                  |             |
| वि तिष्ठामं सकता <u>सिक्षि</u><br>वया वे मूली प्यापेन्द :<br>व वर्तव पूची अस्मानकिन्द्र                             | उक्समि—चे बा रिपा क्                     | र्थिर देव अध्युरे      | ţc                                                         |             |
| यन्। त्यां कार्य कर्ता व                                                                                            | मि जीव क्यतः परितेन                      |                        | 15                                                         |             |
| पुत हु स्थ पंतरतिह स्थयोतः<br>विक्रीति सुद्धः विक्रीतन्त्रो हा                                                      | । दूर्नच् <b>रम्</b> क्तिय               | तुमका:<br>-            | ₹ [c]                                                      |             |
| दन्दां पानुष्यमंत्रकत् परा<br>अमीद्वं सकः चंद्रमुर्वशा<br>अमूद्रकातुं सुनुसूर्ववातुं १                              | क्ट्रे पार्जन क्रिक्ट्स ह                | सन पीति इक्सर्च        | <b>२१</b>                                                  |             |
| स्वयंत्रांतुम्य कृतंपात् हुन                                                                                        | र्शन के प्रश्निक                         |                        | २२                                                         |             |
| मा ध्रो फोरी जुमि नेक्या<br>पुष्टिकी हा ग्राम्थिकात छा<br>इन्हों जुक्ति पुनांचे पातुकार्य                           | ल्पंतिको उन्तरिक्षंद्रिय                 | पात् परिकुरमान्        | २३                                                         |             |
| विश्रीवासो कुप्रेवा कदन्तु                                                                                          | मा ते इंधन लूप्युक्त                     | न्त्रम्                | <b>9</b> 8                                                 | le - 15     |
| मति चस्तु वि <u>च</u> स्त्रे न्त्रं                                                                                 |                                          |                        |                                                            | (aı)        |
|                                                                                                                     | ४ एवि सक्ष्यं स्वयः                      | स्थानुहरू<br>स्थानुहरू | <del>देश-देख</del> नाः<br>स <del>्टब्स्यान्यस्तेलं</del> ५ | 149         |
|                                                                                                                     |                                          | 444                    | ******                                                     |             |
|                                                                                                                     |                                          |                        | 44441                                                      |             |

मा चिवन्यव वि शंसत सत्तायो मा रिपण्यत ।

# अथाष्टमं मण्डलम् ।

(१) [ प्रथमोऽनुवाक ॥१॥ स्० १-५ ]

(२४) १-२ प्रमाधो ( घाँर ) काण्यम २-२९ मेघातिधि-मेश्यातिधी काण्या २०-३२ व्लायोगि-रासङ्गा, २४ आङ्गिरसी दादवती ऋषिका । इन्द्र , २०-२४ आसङ्गा १ १-४ प्रमाध = ( विषमा गृहती, समा सतोगृहती), ५-३२ मृहती, ३३-२४ प्रिण्डुण् ।

| इन्द्रमित् स्तीता वृष्ण सर्चा मुते मुहंहुक्था च शसत                             | ? |      |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------|-----|
| <u>अवकक्षिणं वृप्म येथाजुर</u> गां न चेर <u>्पणी</u> सहेम् ।                    |   |      |     |
| विद्वेर्पण संवर्ननोभयकुर महिष्ठमुभग्राविनेम्                                    | ? |      |     |
| यच्चिद्धि त्वा जना इमे नाना हर्वन्त ऊत्तेषे ।                                   |   |      |     |
| अस्माकु बह्मेदिमिन्द्र भूतु ते ऽहा विश्वां च वर्धनम्                            | ३ |      |     |
| वि तर्तूर्यन्ते मघवन् विपृ <u>श्चितो</u> ऽर्यो वि <u>प</u> ो जननाम् ।           |   |      |     |
| उपे क्रमस्य पु <u>रु</u> रूपमा भे <u>र</u> वा <u>ज</u> नेदिंग्ठगूतर्थे          | ß |      |     |
| महे चन त्वामदियु पर्रा शुल्कार्य देयाम् ।                                       |   |      |     |
| न सहस्रोय नायुताय विज्ञेचो न शताय शतामघ                                         | ч | [१०] |     |
| वस्यों इन्द्रासि में <u>पितु क</u> ुत भ्रातुरमुंखत. ।                           |   |      |     |
| माता च मे छव्यथा समा वंसो वसुत्वनाय राधंसे                                      | Ę |      |     |
| केपथ केर्वसि पुरुवा चिद्धि ते मर्नः।                                            |   |      |     |
| अर्रिष युध्म सजज्जत पुरद्र प्र गो <u>य</u> चा अंगासिषुः                         | v |      |     |
| प्रास्मे गा <u>य</u> चर्मर्चत <u>वा</u> वातुर्यः पुरवृर ।                       |   |      |     |
| यामि काण्वस्योपं बृहिरासवृ यासद वृजी मिनत् पुरं                                 | 6 |      |     |
| ये ते सन्ति दश्चिन श्वितेनो ये संहाम्रिण ।                                      |   |      |     |
| अभ <u>्वासो</u> ये ते <del>षृ</del> षणो रघुद्भ <u>व</u> ान्तेर्मिर्नस्तृयमा गीह | 9 |      | (8) |
|                                                                                 |   |      |     |

| क्रमेदा सक्त्रभूतः व ११] [इत्ह]                                                                                             | [4-45 141       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                             | (4-44.          |
| चा ल <u>र्</u> द्ध <del>पंदुर्वि</del> ः हुवे गर्य <u>य</u> कर्वपत्तव् ।                                                    |                 |
| क्षत्र <u>पेत्रं मुद्दामन्या</u> जितं पुरुवाराज्ञांकृतीय                                                                    | t [tt]          |
| पत् तुक्त क्यू पर्वर्श अङ्ग वार्तस्य अस्मिना ।                                                                              |                 |
| बार केन्द्रभार्तेप्रत संस्कृतः स्वतं कन्त्रवस्त्रंतस्                                                                       | **              |
| व झुते विवृद्धिविवे: पुरा अनुस्य आहुन ।                                                                                     | ••              |
| संयोक्त संविं कुषको पुरुवानु "रिप्केती विक्रोत पुनीः                                                                        | <b>१</b> ₹      |
| ना सून भित्रको हुने न्यू स्वर्शका हुन ।                                                                                     | •               |
| क्रांति न पंजवितस्पंतियो वृत्येषक्ति जनमाहि                                                                                 | ₹₹              |
| सन-द्रश्नितास्त्रां अनुमातंत्रं कृतस्य ।                                                                                    |                 |
| प्रकृत सुर्व स्कृता सूत्र पञ्चल अनुस्तरेम हुदीमाहि                                                                          | tv.             |
| पर्ति कोनं नम् <del>वर्ष पृद्धानुनिन्तृतिन्तृति।</del>                                                                      |                 |
| िए प्रविधं प्रमुक्ततं <u>आसन्तो</u> अन्तंना द्वार <u>श</u> ावृद्धः                                                          | <b>१५ [१₹</b> ] |
| भा नार्थः सबस्तृति शुक्तः सबदुषः गीदि ।                                                                                     |                 |
| उपस्तिर्त्वभेत्रो व त्यांच त्यांची वे वस्मि सुद्धविष                                                                        | 14              |
| बोह्य दि सोञ्जमर्वि <u>भि चेनैनजु</u> न्तु बोद्धतः।                                                                         |                 |
| पुरुष वर्षक गुरुपेन्तु इस्तु निर्देशन् कुल्पान्यः                                                                           | ₹•              |
| अञ्चलने वर्षस्थि क्रुक्ते रेडिकस्पर्धि ।                                                                                    |                 |
| अभा वेक्स हत्यां हीए बना ६६ जुला सुंकले हुन                                                                                 | <b>?</b> <      |
| रन्त्रांत्र सु प्रक्लिते कोर्ग कोत्रा वर्णक्य ।                                                                             |                 |
| क्तक पेथे पीपपुर विश्वेता <u>वि</u> त्रा विकास न क <u>ोनपुर</u><br>ना सा सामेस् <u>त</u> कर्मक क्या वार्यकाई <u>नि</u> रा । | 13              |
| न्त्री स्थान प्रतिष्ठ प्रदूर्ण कर्तृति स्थानिकत्                                                                            | e [11]          |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                     | 46 [143         |
| महेनितितं नर्तं मुश्रमुमेख् सर्वसा ।                                                                                        |                 |
| विष्यंत्री तकुतार समुख्युत्ती अने विश्वया व्यक्तियाः<br>सेन्द्री वाणी पुरुष केती करीन कृत्युत्ती ।                          | ₹₹              |
| भगाऽ वापा पूर्व कृता मताव कृत्युव ।<br>स सून्त्रोत चे ब्यूचने चे एकते विच्यानी अधिस्तरः                                     | 99              |
| त कुला व बहुता व राज्या हान्यपूरा जारणुराः<br>वर्मा वाहि करार्व जिमेन्त्रं वेष्ठ रार्वहा ।                                  | **              |
| क्यों न वां <del>स्कृत नवीति । य बोबोविकुक स्मिरम</del>                                                                     | <b>₹₹</b> (₹₹)  |
|                                                                                                                             |                 |

| आ त्वी सुहस्रमा <u>ञ</u> त    युक्ता रथे हिर्ण्यये ।<br><u>बह्मयुजो</u> हर्रप इन्द्र केशि <u>नो</u> वर्हन्तु सोर्मपीतये<br>आ त् <u>वा</u> रथे हिर्ण्य <u>ये</u> हरी सुयूर्दोप्या । | २४ े         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <u>शितिपुष्ठा वेहता मध्यो अन्धेसो वि</u> वक्षणस्य <u>पी</u> तये                                                                                                                    | २५ [१४]      |
| पि <u>जा</u> त्वर्!स्य गिर्वणः सुतस्यं पूर्वुपा इंव ।<br>परिष्कृतस्य रुसिनं ह्वयमंसुति—श्चार्कुमंद्राय पत्यते<br>य एको अस्ति वृंसनां मुहाँ छुगो <u>अ</u> मि <u>वृ</u> तेः ।        | २६           |
| गम्त स शिप्री न स योप्या गम् द्वव न परि वर्जित<br>त्व पुरं चित्षण्यं वृधे: शुष्णीस्य सं पिणक् ।                                                                                    | २७           |
| त्वं मा अनु चरो अर्घ द्विता यर्दिन्द्र हब्यो भुवंः<br>ममे त्वा सूर् उदिते ममे मुध्यदिने दिवः ।                                                                                     | २८           |
| मर्म प्र <u>पि</u> त्वे अपिशर्चुरे वे <u>स</u> ्वा स्तोमांसो अवृत्सत<br>स्तुहि स्तुहीवेृते घो ते मंहिण्ठासो मुघोनांम् ।                                                            | २९           |
| निन्दितान्त्रः प्रपृथी परमुज्या मघस्य मेध्यातिथे                                                                                                                                   | ३० [१५]      |
| आ य <del>दश्<u>वा</u>न् वंनन्वतः श्रद्ध<u>या</u>ह रथे <u>र</u>ुहम् ।<br/><u>उत ञ्</u>रामस्य वर्सुनश्चिकेत<u>ति</u> यो अस्ति यार्द्ध. पुशुः</del>                                   | ₹ <b>१</b>   |
| य <u>फ</u> ्जा मह्यं मा <u>म</u> हे   सह त्वचा हिंगुण्ययां ।<br>एष विश्वन्युम्यस्तु सीर्मगा   ऽऽ <u>स</u> गस्यं स्वनद्रंथः                                                         | ३२           |
| अ <u>ध प्रायोगिरति वासवृन्याः नीस</u> गो अग्ने वृत्तामिः <u>सहस्र</u> िः ।<br>अ <u>धोक्षणो वृत्ता</u> मह्य रुत्तेन्तो <u>न</u> ळा ईव सरे <u>सो</u> निरेतिण्डन्                     | ३३           |
| अन्वस्य स्थूर वृहशे पुरस्त <u>ि वनस्य ऊरुरिव</u> रम्बमाणः ।<br>शम्ब <u>ती</u> नार् <u>यमि</u> चक्ष्योह् सुमन्नम <u>र्य</u> मोर्जनं विमर्पि                                         | ३४ [१६] (३४) |
| ् (२)<br>(४२) १-४० मेघातिथिः काण्यः, आङ्गिरसः वियमेघश्च, ४१-४२ मेघाति<br>इन्द्रः, ४१-४२ विमिन्दुः । गायगी, २८ अनुष्टुष् ।                                                          | थिः काण्यः।  |
| इवं वेसी सुतमन्धः पि <u>वा सुपूर्णमु</u> वरेम् । अनीमयिन् र <u>ि</u> मा ते                                                                                                         | ?            |

वृत्तिर्भूतः सुतो अश्वे रख्यो वादैः परिपूतः । अश्वो न निक्तो नुवृत्ति २ तं ते यवं यथा गोमिः स्वादुर्मकर्मश्रीणन्तः । इन्द्रं त्वास्मिन् त्तंधुमादे ३ (३७)

| मानेहा। मध्यः, संस्था व १६] [४११]                                                                                                                                  | [4 441 41      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| मा मर्श्य संबर्धयः । इत् मांतुवर्यसम् ।<br>इत्त्रं क्षेत्रं सुरुवासम्बन्धितं पुरुषीयसंकृतेयः                                                                       | t [tt]         |
| स्य तुम्य तुर् पर्वतं । बहु वार्तस्य पुण्डिन्तं ।<br>स्वत् कुलंगार्जुत्तरं सुनकंदुः त्वरंत् गन्धुर्वनसूर्वतः<br>व क्रोतं विवृद्धिरियरं: पूर्व ज्ञकृतं क्राह्यूरं । | **             |
| वंशिक्ष मुंचि मुक्त पुक्तमु स्थिति विद्वति पुन्तेः<br>वा मुंमु निक्तो इके न्यू स्वतीया इव ।                                                                        | 19             |
| पर्ना⊞ य पंजवितान्वंदियोः दूरोपति। सकन्मवि                                                                                                                         | ₹₹.            |
| अमेगुद्धीनेत्रकार्या अनुसार्यास कृष्यान् ।<br>तत्रका तु तं सम्रतः कृष्टं राज्याः अनु च्होर्यं तृक्षेत्रवे                                                          | ξ¥             |
| चत्रुं स्थानं सञ्ज्ञ चर्चा पुरसाकु जिल्ह्य भिन्नंदरः ।<br>क्रिय प्रतिनो बनुनातं आक्ष्मेत्रः सम्बन्धः तुरम्यातृष्याः                                                | e4 [88]        |
| मा अर्थेय सुबर्श्वली स्थानतः स्वयूप गीर्व ।<br>पर्यस्तिर्भवाती य स्रोतुः स्वयं हे बस्ति सुब्दुतिय<br>स्रोता वि कोस्तार्वि <u>त</u> ि पर्यसम्बद्धाः चांकर ।         | <b>?</b> ¶     |
| गुष्पा क्षेत्र गुष्ठकंतु इष्ट्रेशे निर्मुक्तव क्रूब्लाक्टः<br>सञ्च क्यो अर्थ या द्वितो क्ष्रुती रोजनाग्रस्थि ।                                                     | ţv             |
| लुका वेबेस्य तुम्बां क्रिया मध्य                                                                                                                                   | <b>₹</b> ≪     |
| तक पंत्र क्षेत्रक विकास क्षिया विद्याने न कांत्रक<br>माला सोकंद्र कर्माता क्या सर्वाच क्षिया।                                                                      | 15             |
| सूर्वि सूर्व न स्वतिषु पुरुष् । क ईर् <u>कार्व</u> व परिचर                                                                                                         | P. [19]        |
| मॅथितिनं वर्षः नुप्रकृतेन सर्वता ।<br>विभवतं तहरातं स्वृत्युतं सन् वि प्ता वर्षति वः<br>नेवर्ते कर्ता पुरु हेसे करीय कृत्युतं ।                                    | *1             |
| क सुंख्य पे पूत्रके ने एक्से डिज्यूटी करियुक्त<br>एक्से पार्थिक करने डिज्यूटी करियुक्त<br>एक्से पार्थिक करने डिज्यूटी के एक्सिय ।                                  | **             |
| क्युं न सांस्कृत्यं नर्राति <u>ति स</u> बोर्जिमकुक स्तिरव                                                                                                          | <b>44</b> (41) |

| गिरंश पान्ते गिर्मात उपया च नुम्यं तानि                      | ١          | स्या वृत्तिः शयांसि                    | ३० [२२]      |
|--------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|--------------|
| पुवेर्नेष नुविकूर्मि वाजा एको वर्जाएनाः                      | i          | मुनार्यृक्ता द्यते                     | 3 5          |
| हन्ती चुन हिंदीणेन नदी पुरु पुरुद्धतः                        | 1          | महान् महीसिः दाचीभिः                   | ३२           |
| पस्मिन् विश्वित्रपूर्णयं युत रयोजा जयासि र                   | <b>1</b> 1 | अनु पेन्मुन्त्री मुघानी                | <b>3</b> 3   |
| पुष प्रतानि चक्रारे न्द्रो विश्वा योऽति शृण्ये               | t          | <u> ग्राज्</u> यायां <u>म</u> योनाम्   | <b>३</b> ४   |
| प्रमेता स्थं गुम्बन्ते मणुकान्तिनुद् यमयति                   | 1          | इनो बमु स हि बाद्या                    | ३५ [२३]      |
| सर्निता विशो अवद्भि र्नन्ता पूर्व नृधिः शूर्रः               | 1          | सुरवीऽधिता धिधन्तम                     | <b>३६</b>    |
| पर्नध्वेन पियमेशा इन्द्रं सुत्राना मनेसा                     | 1          | यो भूत् सोमीः मृत्यमद्वा               | <b>३</b> ७   |
| गाधर्यवस् सर्वातं अवस्काम पुरुत्मानेम्                       | t          | कण्यांसो गात ग्राजिनेम                 | 36           |
| य <u>ऋते चि</u> द् गास्पुर्वेम्यो वात मल्ला नृभ्यः श         | रींना      | न्। ये अस्मिन् कामुमर्भिपन             | र ३९         |
| इत्था धीर्वन्तमद्भिषः <u>फा</u> ण्य मेध्यतिधिम्              | 1          | <u>मे</u> पो मृ <u>तोई</u> ऽभि पन्नर्य | Ya           |
| शिक्षां विभिन्दो असी <u>ज</u> त्वा <u>यंयुता</u> दर्वत       | ŧ          | अप्टा परः सहस्र                        | ४१           |
| <u> उत मु त्ये पंयो</u> ट्टधां साक्री रणस्य <u>त</u> प्त्यां | 1          | ञानित्वनार्य मामहे                     | ४२ [२४] (७३) |
|                                                              | (३         | )                                      |              |
| १४ मेप्याविधिः काण्यः। इन्द्रः, ११-१५ कौ                     | रयाष       | ·                                      | पमा पृद्वी,  |
| पित्री सृतस्य रुसि <u>नो</u> मत्स्वी न इन्द्व गोमीतः         | : 1        |                                        |              |
| आपिने। योधि सधुमाधी वृध्                                     |            | धिये:                                  | १            |
| भारती है साही हास्त्रिती हार आप ने र                         |            | inter .                                |              |

भाषा मृतस्य प्रसित्ता मतस्या न इन्द्र गामतः ।

आपिनी वोधि सधमाद्यो वृधे ई ऽस्माँ अवन्तु ते धियेः १

मृयामं ते सुम्रती व्याजिनी व्यय मा नेः स्तर्गममीतये ।

अस्माञ्चित्रामिरवतावृभिष्टिम् ता नेः सुम्नेषु यामय २

इमा उं त्वा पुरुवस्ते गिरी वर्धन्तु या मर्म ।

पावकर्वणाः शुर्चयो विणुश्चितो ऽमि स्तौमीरनूपत ३

अय सहस्रमुपिमिः सहस्कृतः समुद्र ईव पमथे ।

सुत्यः सो अस्य मित्तमा गृणे शवी यज्ञेषु विमुराज्ये ४

इन्द्रमिद वृवत्तीत्य इन्द्रं पर्यत्येष्वरे ।

इन्द्र समीके वृनिनी हवामह इन्द्र धर्मस्य सातये ५ (२५) (८१)

| खल्द्राक्त्रभः प्राः} [इद्राः]                                                                                                                      | [ * 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| इम्ब इर बांक्य एक इन्हां कुरूप क्षित्राईः । कुनर्मुवान् कर्योग<br>त पं भुको व दुर्ग <u>ती  वं</u> दुवा <del>वेदानपं</del> चयः । अपुरमुक्ते सुदर्गस् | ٧<br>٣ [۴٠]                             |
| धो <u>ष</u> िक्रीमुन्ने जन्मम् भूगं न वा बूगक्ते । <u>ज</u> िक्क्पनि प्रेत्रस्थि                                                                    |                                         |
| बबु स्त्रीरव स्त्रेजी: सुनाबी सन्तु देवस्य । स्वे सर्व सुनुस्त्र                                                                                    | u                                       |
| त्रपु कोशांतः कोतन्ति <u>तिप्रभ</u> ाकाः सूर्याः । <u>समा</u> ने अधि गर्मन्                                                                         | c                                       |
| श्वविरति पुरक्तित्रकाः श्वीरिमेश्वत बार्शिकः । दुशा वन्त्रिकः सूर्यस्य                                                                              | 3                                       |
| हमें ते हता क्षेत्री प्रश्लीमा मुक्ते बुतार्तः । सुक्रम मुक्तिर बोक्के                                                                              | t [14]                                  |
| ताँ माहितें पुरेखान विन्त्रेत्रं सोर्ज जीनीवि । देवन्तुं वि नर्ज सूचीर्नि                                                                           | tt                                      |
| इत्तु पीताको पुष्यन्ते । इत्त्रीतो न सूर्ययाम् । कपुनै नुषा जरसे                                                                                    | १९                                      |
| स्वी इर नेवर्तः स्टोटा स्थात मार्चती तुन्हेर्नः । येतु इरिनः सुनस्व                                                                                 | रूष                                     |
| प्रस्व <u>प्रम भ्रत्यमीतः मगोरुरिए विकेतः</u> । म मो <u>जन भ</u> ्रीयमीर                                                                            | ₹¥<br>: ₹% [₹%]                         |
| नार्पश्चन्द्रपोप्रको नासकी पर्पकाः । हिस्सीवयीकः सर्पीनि                                                                                            |                                         |
| वर्ष्यं ना त्रविष्ठं इन्त्रं सुन्तन्तः सर्वावः । कन्नं वृक्येर्विरंग्ने                                                                             | 14                                      |
| न पंत्रप्यस्य पंत्रम् वाजिञ्चलसे गर्निन्दीः । तथेह स्टोर्म विकास<br>इस्कर्मि हेवा सुन्यन्तं न स्वयाय स्त्रहायन्ति । पन्ति इससूर्मानहारः             | ₹⊌<br>₹<                                |
| र कारण पूर्वा प्रत्यन्त । संस्थाय श्रीह्यन्त । पाना नुसस्नाताः<br>जो दुव पहि सार्विमा जो होनीया अस्य रूसास् । आसी दंगु कुर्वजानिः                   | 79                                      |
| मो पर्वा क्रिकेसन् अपूर्व बेर्फ्सरे अस्मार । असीर क्षेत्र जानांग                                                                                    | ÷ [+]                                   |
| क्षिणा इत्ति कुरानं पुरुषानंति सुनातिकः । लितु आतरन् मनाति                                                                                          | 99                                      |
| आ तु चित्र कर्णकर्ता व यो निय सस्तात्मत् । बुसर्सरे सुरस्तिः                                                                                        | <b>₹</b> ₹                              |
| ज्वन्त्रेत्र सानुविन्त्रांपु कोर्ज ग्रीपर्व सुकार्व । मधु विनुक्तर्योव                                                                              | 99                                      |
| भी परिश्तो समु <del>धि सम्बन्धि प्रतिहर्माः । दार्व श्रीहर</del> ्म्य नो <del>र्वका</del>                                                           | τ <b>የ</b> ν                            |
| पम्पपन्यस्ति संतर्भ मा चांस्तु मधांन । क्षोर्म कुरानु सूर्पन                                                                                        | <b>?</b> 4 [91]                         |
| पानां बुद्धक्ष सुना मा वा नसुकारे अस्तर । नि वेक्स सुन्दृतिः                                                                                        | २६                                      |
| पा हरीं बहुदुर्जा प्रत्या कंप्सुतः बस्तांच्यः । श्रीसिः चूर्व निर्वेजस्यः<br>स्तुत्वः बोसा भा पश्चि श्रीताः श्रीद्या था पश्चि ।                     | ₹•                                      |
| स्तुत्वृत्यं स्वाच्याः साम्याः साम्याः साम्याः साम्याः ।<br>सितुत्वृत्यं साम्याः साम्याः साम्याः साम्याः ।                                          | ₽c                                      |
| स्तुर्मभ्य याच्या वर्षमितः अदे राजने तृत्वार्थ । इन्ह्रं ब्रुक्तिः वृक्ताः                                                                          | 64 (10)                                 |

| [ ४६७ ] |  |
|---------|--|
|---------|--|

निर्मयो रुरुपुर्निक सूर्यो निः सोम इन्द्रियो रसः। निर्न्तरिक्षाव्धमो मुहामिहं कृषे तिदेन्द्र पैंस्यिम् २० [२८] य में दुरिन्द्रों मुरुतः पार्कस्थामा कौरयाणः। विश्वेषां त्मना शोमिष्ट्र मुपेष विवि धार्वमानम् २१ रोहित मे पार्कस्थामा सुधुरं कक्ष्युपाम् । अवृदि रायो विवोधनम् 22 यस्मा अन्ये वृद्य प्रति भूर वहन्ति वह्नयः। अस्तं वयो न तुर्यम् २३ आत्मा पितुस्तनूर्वासे ओजोषा अम्पर्कनम् । तुरीयुमिव रोहितस्य पार्कस्थामानं मोज यातारेमञ्चम 28 [23] 800) (8)

२१ वेवातिथिः फाण्वः । इन्द्रः १५-१८ पूपा वा, १९-२१ कुरुद्धः । प्रमाधः= (विपमा मृहती, समा सतोवृद्धती), ११ पुर उष्णिकः।

यदिन्द्र प्राग<u>पागु</u>वृङ् न्यंग्वा हुय<u>से</u> नृभिः । सिमा पुरु नृपूता अस्यानुवे ऽसि प्रशर्थ तुर्वशे ? यद् वा कमे कशमे श्याविक कृष् इन्द्र माद्यसे सचा । कण्वांसस्त्वा ब्रह्मंभिः स्तोमेवाह्स इन्द्रा येच्छन्त्या गेहि ş यथा गीरो अपा कृत तृष्युन्नेत्यविरिणम् । आपित्वे नं. प्रपित्वे त्युमा गींह कण्वेषु सु सचा पियं ₹ मन्द्रन्तु त्वा मघवञ्चिन्द्रेन्द्वो राधोदेर्याय सुन्वते । आमुन्या सोर्ममपिवश्चमू सुत ज्येष्ट्र तद् दंधिवे सह. X प्र चेके सहंसा सही व्यक्त मन्युमीजेसा। विश्वें त इन्द्र पृतनायवीं यहो नि वृक्षा ईव येमिरे ५ [३०]

सुरुसेणेव सचते युबीयुधा यस्त आनुद्धर्वस्तुतिम् । पुत्र मांयुर्ग क्रुंणुते सुवींयें दाश्रोति नर्मजिकिमि Ę मा भे<u>म</u> मा श्रीमण<u>्मो</u> गस्य सुख्ये तर्व । मुद्द ते वृष्णी अभिचक्ष्यं कृत पश्येम तुर्वका यर्दम् (80B)

| स्क्रोस्ताल फूब कर्प्स [ब्रस्स]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | [#44.44 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| हन्त्री स्त्रप्त केर्न्ती करनायम् । हन्त्र सूर्यक्षेपकदः।<br>इत्री ह विस्त्र सुकेत्रमे वैतितः । इत्री सुद्धन्यम् अर्थकः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •       |
| क्रभि नां पूर्वरित् इन्ह कोर्सन्तुन्तरः ।<br>स्रोतिनातं प्रमदः कोर्सन्त् इस वृंचन्तु दुव्येत्<br>अस्पेतिन्त्रां चतुने कुल्ये कन्ने। अनं नृतस्य निर्माते ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | v       |
| भुक्ता वर्षस्य बहिमार्गमुख्यः उद्दं पुश्चनि पूर्वर्षः<br>तत्त्व तां वासि सुरीर्षु तद्दं बार्च पूर्वर्षक्वे ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4       |
| त्य का बान पुष्पंत तह बार प्रयानक ।<br>चेता वरित्यो पूर्णि पने क्लि वेतु वरकंत्युवाकिय<br>केला प्रमुद्रमन्त्रो बुरीपुण-स्तरित्य कृतिकं ते सर्वः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$      |
| मुद्धाः क्षेत्र केरण कक्तिमा न <u>संतत</u> े व <u>क्</u> रोजीरंपु करेने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 [14]  |
| हरूपी वं इन्द्र पर को पुरि पार्ति सुपीर्षम् ।<br>समित्र कार्याव मुद्रमे हिप्तिको हरित्र कोर्वाय पूर्ण्य<br>सम्बो मां कुरूव बच्चे प्रीप्तार्विष्ट विश्वं इन्द्र विश्वास्तः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | **      |
| भाषा मा अस्य पन्ने प्रायमित क्षत्र जिल्हा सन्त स्वेतीय<br>भाषि क्ष्मा कर्मने स्थापने क्षत्र जिल्हा सन्त स्वेतीय<br>क्षमार्था समुक्षीयों होते प्रेतीम सर्वि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14      |
| प्रशि व्यस्य अधिवार्यमितियुर्व स्वर्शुंक्कलं आसुद्धः<br>वर्षु स्तुकलं कदरमा पुंचतुः कन्तिः को वित्रं जीहते ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | tt.     |
| कुरा इन्हें नववतिकत् सुन्युता कई स्तुनुत स्था नेता<br>उसू स्वे वर्षुश्यस्त्रा निष्ठा स्टोबील ईस्ते ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ţ¥      |
| तुन्नानिर्मा बसुबर मस्मितावणे। बाजुरुन्तो स्वर्ध इव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | £4 [£•] |
| कण्यां इत मुर्नेष्टः तृष्टी हुत्तु निश्चनित्र श्रीकर्मनसुः ।<br>इत्त्री कोमीनिर्देशका द्वापको प्रिप्तेवासी मनवस्त्<br>पुरुषा वि वृंगहरूपम् वर्षी हत्त्र स्मृतको ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15      |
| क्षेत्र कि में क्षेत्र को केंग्रेस कि केंग्रेस | ţv      |
| स स्वे यो मण्डक्षिक्ष विश्वेको केना न होनुसी हर्यम्<br>निर्तित्व प्रहरीर्थो सर्व भनेन्या अस्तुतः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ţc      |
| निर्विष्य कृतिया गुरियो कि स्वेतम् सा औरः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 60   |

### [ महमोऽच्यायः ॥८॥ य० १-३६ ]

### (4)

# २९ ब्रह्मातिथिः काण्वः । अभ्विनी, २७ ( उत्तरार्घस्य )-३९ चैद्यः कशु । गायत्री, २७-३८ वृहती, २९ अनुदृष् ।

| दुरादिहेव यत् सः त्यंद्रणप्सुराईाश्वितत्                                                                                                                                            | । वि <u>भानुं वि</u> म्वधांतनत्                                                                                                            | १      |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| नुषद् र्यमा म <u>नोयुजा</u> रथेन पृथुपार्जसा                                                                                                                                        | । सर्वेथे अभ्वि <u>नो</u> पसंम्                                                                                                            | २      |                     |
| युवाम्पाँ वाजिनीवसु प्रति स्तोमा अहक्षत                                                                                                                                             | । वार्च दूतो यथीहिपे                                                                                                                       | ३      |                     |
| पु <u>रुपि</u> या णे <u>ऊतये</u> पुरुमुन्द्रा पुंद्ववसू                                                                                                                             | । स्तुपे कण्वांसो <u>अ</u> भ्विनां                                                                                                         | ४      |                     |
| मंहिष्ठा वाजुसात <u>म</u> े पर्यन्ता शुमस्पती                                                                                                                                       | । गन्तांरा नुग्रुपों गृहम्                                                                                                                 | ५[१]   |                     |
| ता सुर्देवार्य द्राशुर्षे सुमेधामवितारिणीम्                                                                                                                                         | । घुतैर्गन्यूतिमुक्षतम्                                                                                                                    | ६      |                     |
| आ <u>नः</u> स्तो <u>ममु</u> र्षं द्रवत् त्रूर्यं रयेनेभिंगुशुर्मिः                                                                                                                  | । यातमश्वेभिरश्विना                                                                                                                        | ७      |                     |
| येमिस्तियः पंग्रवती दिवा विश्वानि रोजना                                                                                                                                             | । त्री <u>र</u> क्तून् पं <u>पि</u> दीर्यथः                                                                                                | ८      |                     |
| जत नो गोर्मतीरिषं जत सातीरहर्विदा                                                                                                                                                   | । वि प्रथः <u>सा</u> तये सितम्                                                                                                             | ९      |                     |
| आ नो गोर्मन्तमश्विना भ्युवीर सुरथं रुपिम्                                                                                                                                           | । <u>वो</u> ळहमश्वीव <u>ती</u> रिर्यः                                                                                                      | १० [२] |                     |
| षावृधाना श्रुंमस्पती दश्चा हिर्रण्यवर्तनी                                                                                                                                           | । पिवंतं <u>सो</u> म्यं मधु                                                                                                                | ११     |                     |
| अस्मभ्यं वाजिनीवस् मृचवंद्यश्च सुप्रथः                                                                                                                                              | । छुर्दियंन्तम्बांम्यम्                                                                                                                    | १२     |                     |
| नि पु बद्धा जनाना याविष्टु तूयमा गंतम्                                                                                                                                              | । मो घ्वर्शन्याँ उपीरतम्                                                                                                                   | १३     |                     |
| अस्य पिंवतमश्विना युव मर्दस्य चार्रणः                                                                                                                                               | । मध्वें गुतस्यं धिष्ण्या                                                                                                                  | १४     |                     |
| अस्मे आ वेहत रुपिं शृतवेन्तं सहस्रिणेम्                                                                                                                                             | । पु <u>र</u> ुक्षु <u>वि</u> श्वर्धायसम्                                                                                                  | १५ [३] |                     |
| पुरुत्रा चिद्धि वां नरा <u>विद्व</u> यन्ते म <u>नी</u> पिणः                                                                                                                         | । <u>वा</u> घिद्गिरा <u>श्वि</u> ना गंतम्                                                                                                  | १६     |                     |
| जर्नासो वृक्तवर्धियो दृविष्मेन्तो अरुकृतः                                                                                                                                           | । युवां हेवन्ते अश्विना                                                                                                                    | १७     |                     |
| अस्मार्कमुद्य वां <u>मुयं स्तोमो</u> वार्दिष्ट्रो अन्तमः                                                                                                                            | । युवाभ्यां मृत्वश्विना                                                                                                                    | १८     |                     |
| यो हे <u>वा</u> मधु <u>नो इति</u> राहितो र <u>थ्यचर्</u> यणे                                                                                                                        | । तर्तः पिवतमश्विना                                                                                                                        | १९     |                     |
| तेने नो वाजिनीवसु पश्चे <u>तो</u> का <u>य</u> श गर्वे                                                                                                                               | । वर्ह्यत पीर्व <u>ी</u> रिषः                                                                                                              | २० [४] |                     |
| ज्ञत ने। दिव्या इषं ज्ञत सिन्धूंस्हर्षिदा<br>कृदा वाँ तोष्ट्रयो विधत् समुद्रे जीहृतो नरा<br>युवं कण्वाय नासत्या ऽपिरिप्ताय हुम्ये<br>ता <u>मिरा यौतमृतिमि</u> नेव्यसीमिः सुशस्तिभिः | । अ <u>प</u> द्वारेंच वर्षथः<br>। यद् <u>षा</u> र <u>श्</u> यो वि <u>भि</u> ष्पतांत्<br>। शम्बंदूतीर्वेशस्यथः<br>। यद् वाँ ष्रपण्वसः द्ववे | २६     | ्<br>(१ <b>४५</b> ) |

| क्रम्स् । ५ व व व व व व व व व व व व व व व व व व                                                                                                                      | [和名聖馬都           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| सुष्यासन् स्थित्यं वावने कृता । कृताः अस्य रोपति ।<br>सम्बा तंपूर्वाः भागवयं केवन् स्तुप्येक् अस्य विषे                                                              | ć                |
| अन्त्री पूर्ण तुंच्य दत् योगी हरिन्द्र तु सर्वा ।<br>श्रामुमाना वर्षमा बन्ते वर्षा चन्त्रो बक्ति प्रमापुर्य                                                          | •                |
| कस्यो न तृष्केप्रकृष्यम्या गाँधि स्थित स्पेत्री वर्ष्यौ वर्ष्यौ वर्ष्यौ ।<br>चित्रकेमाना वयवन् पृथिक्षि जोजिन्दे स्थित सर्वः                                         | t [83]           |
| अव्यर्थने हान्या त्वं अमुक्तिकाः रिपासति ।<br>वर्ष कृते पुष्के कृषेष्ठा होी जा चं जनाम कृत्या                                                                        | **               |
| स्तुवं क्षित् व अंग्यते सम्बंधिकंद्रोः पता बोजेस्य हम्प्यति ।<br>इतं तं अर्था पुरुषं तर्वस्तिते तस्यक्षि व बंदा यिवं                                                 | <b>?</b> ₹       |
| स्ट्रेन्टरायोश्यर्थेकः कोञ्चर्यम्बार्यं सीतम् ।<br>अपि कुरस्यापुत्रं नि श्रेक्ते पूरक्तो पुरश्योकस्य<br>कर्षे कुत्रं सुरक्ता इर्वेद्या वृत्ति स्वतंत्रस्य वस्ताः ।   | 13               |
| अवस्ति स्ता सर्वोऽध्यानियो यक्तु क्युनंदुर्य                                                                                                                         | £8               |
| य पूनर्व कुणीत्वो पुरनांच पुरुतार्थुय ।<br>ध संक्र क्रिस कुण्डूत मो प्रिया तुर्जे तुने सिंगोचन                                                                       | १ <b>५ [</b> ११] |
| इं वं: सिक्षीहि मुरिजोगिय मुर्ग पार्च पुन्ते सिक्षेपन ।<br>श्रां तको सुनेत्युवित्रों वसु ये वर्ष क्रिकेशि कर्यय                                                      | 25               |
| वेजि त्या पूरपूचलते विश्व स्थापेत आद्वेत ।<br>ज तस्य कुम्मच्त्रे पि तद् वेता स्तुते पुजायु तार्व<br>परा गानु कर्मने कर्विस्तृत्व किन्दु रेक्क्ट्रों कम्पर्य ।        | ţu               |
| अस्मार्क कुलक्षकिक भिन्नो सेनु सर्विद्यो वार्जवातने                                                                                                                  | ţ≰               |
| स्पूरं राष' भुतार्थः इक्कम्यु हिस्स्टियः ।<br>राज्रीस्केतस्यं सुनारंत्रः ग्राहेत्ं हुद्देशेनकस्पत्रिः<br>क्रिकः सुनार्थः क्राम्यस्यं ग्राहित्यः क्रिकेनियस्त्रितिः । | <b>?</b> 5       |
| पूर्वि तुष्पानु निर्मेनानके निर्मुचानि न्युत्वर्धिः                                                                                                                  | ₹                |
| दूबर्गाकेने व्यविद्धियं जेपालुः ।<br>स्रो प्रेमम नुस्या अर्थ प्रकतः मुहूर्यः<br>— ३४०९६ —                                                                            | 66 [66]WO        |

# [ सहमोऽध्यायः ॥८॥ य० १-३६ ]

(4)

२९ महातिथि काण्यः। अश्विनी, २७ (उत्तरार्घस्य )-२९ चैद्यः कशु । गायत्री, २७-२८ वृहती, २९ अनुदुष्।

| दूरादिहे <u>न</u> यत् सः त्यं <u>ड</u> णप्सुरशिश्वितत्                                                                                                                                                                                             | । वि <u>भानु वि</u> श्वधीतनत्                                                                                                                                    | १                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| नृवद् देवा म <u>नोयुजा</u> रथेन पृथुपाजेसा                                                                                                                                                                                                         | । सर्वेथे अश्वि <u>नो</u> पसंम्                                                                                                                                  | २                     |
| युवाम्यां वाजिनीवस् प्र <u>ति</u> स्तोमा अद्वक्षत                                                                                                                                                                                                  | । वार्च दुतो यथीहिपे                                                                                                                                             | ३                     |
| पु <u>रुप्रिया णं ऊत्यें पुरुम</u> न्द्रा पुं <u>रु</u> वसूं                                                                                                                                                                                       | । स्तुपे कण्वांसो <u>अ</u> श्विनां                                                                                                                               | ४                     |
| महिष्ठा वाजुसाते <u>मे</u> पर्यन्ता शुभस्पती                                                                                                                                                                                                       | । गन्तांरा वृाशुपी गृहम्                                                                                                                                         | ५ [१]                 |
| ता सुर्वेवार्य वृाशुर्षे सुमेधामवितारिणीम्<br>आ <u>नः</u> स्तो <u>ममु</u> र्षं द्ववत् तूर्यं रुयेनेभिग्रशुर्मिः<br>येमिस्तियः पंग्वतो विद्यो विश्वानि रोजना<br>ज्ञत नो गोर्मतीरिषं ज्ञत सातीरहर्विदा<br>आ तो गोर्मन्तमश्विना भ्सवीरं सुर्थं रुयिम् | । घृतेर्गन्यूतिमुक्षतम्<br>। यातमश्वेमिरश्विना<br>। त्र <u>ॉर</u> क्तून् पीति्दीर्यथः<br>। वि पृथः <u>सा</u> तये सितम्<br>। <u>वो</u> ळ्हमश्वीव <u>ती</u> रिर्णः | ६<br>७<br>९<br>१० [२] |
| षावुधाना श्रुमस्पती द् <u>ष्या</u> हिरंण्यवर्तनी                                                                                                                                                                                                   | । पित्रंतं <u>सो</u> म्यं मधुं                                                                                                                                   | ११                    |
| अस्मम्यं वाजिनीवस् मधर्वस्यक्ष सुप्रधेः                                                                                                                                                                                                            | । छुर्दिर्यन्तुमद्गंन्यम्                                                                                                                                        | १२                    |
| नि पु ब <u>ह्या जनाना</u> याविष्टु तूयमा गंतम्                                                                                                                                                                                                     | । मो प्व <u>शं</u> न्याँ उपरितम्                                                                                                                                 | १३                    |
| अस्य पिंबतमिंबना युव मर्वस्य चार्रणः                                                                                                                                                                                                               | । मध्यों <u>रा</u> तस्यं धिष्ण्या                                                                                                                                | १४                    |
| अस्मे आ बहुत रुपिं श्रुतवेन्तं सहस्रिणम्                                                                                                                                                                                                           | । पु <u>र</u> ुक्षु <u>वि</u> श्वर्धायसम्                                                                                                                        | १५ [३]                |
| पुष्टत्रा चिद्धि वाँ नरा विद्वयन्ते म <u>नी</u> पिर्णः                                                                                                                                                                                             | । <u>वा</u> घद्भिरा <u>श्वि</u> ना गेतम्                                                                                                                         | १६                    |
| जनासो वृक्तवर्षियो हविष्मेन्तो अर्कृतः                                                                                                                                                                                                             | । युवां हेवन्ते अश्विना                                                                                                                                          | १७ /                  |
| अस्मार्कमुख चामुयं स्तो <u>मो</u> वाहिष् <u>वो</u> अन्तमः                                                                                                                                                                                          | । युवाम्पां मूत्वश्विना                                                                                                                                          | १८                    |
| यो हे <u>वा मधुनो हति</u> राहितो रथुचर्षणे                                                                                                                                                                                                         | । ततः पिबतमश्विना                                                                                                                                                | १९                    |
| तेने नो वाजिनीवस् पन्त्रे <u>तो</u> का <u>य</u> श गर्षे                                                                                                                                                                                            | । वहेतुं पीवीग्रिरेपं:                                                                                                                                           | २० [४]                |
| <u>ज</u> ुत नी विवया हर्ष जुत सिन्धूॅरहर्विदा                                                                                                                                                                                                      | । अपु द्वारेव वर्षथः                                                                                                                                             | २१                    |
| कदा वाँ तें <u>ग्र</u> म्यो विधत समुद्रे जीहतो नरा                                                                                                                                                                                                 | । यद् <u>वां स्थो</u> वि <u>मि</u> ष्पतांत्                                                                                                                      | २२                    |
| युवं कण्वाय नासत्या ऽपिरिप्ताय हुन्यें                                                                                                                                                                                                             | । क्षश्वेतुतीर्देशस्यथः                                                                                                                                          | २३                    |
| ता <u>सि</u> रा यातम्बृति <u>मि</u> र्निष्यंसीमिः सुकास्तिमिः                                                                                                                                                                                      | । यद् वां ष्टुपण्वसू हुवे                                                                                                                                        | २४ (१९५)              |

| ·                                                                                  |                                      |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| magical (a)                                                                        | [1000]                               | [404 4 4 44             |
| वर्षा दिव कञ्चमार्थते विकर्वकृतसङ्गुदय्                                            | । जार्षे क्षित्रप्रिमिका             | 84 [Y]                  |
| पश्चात कृतन्ते पर्ने उस् गोप्युगसर्पम्                                             | । व <u>षा</u> वार्जनु होर्मीस        | ₹.                      |
| बुतार्थ्य यो प्रचल्यतु । अतो बु। पूर्वा अन्यि                                      | सः । मुजनतः नुक्रमीन्दे              | 8.0                     |
| र्च क्षिण्यम्बुर् विरंपवायीसुमन्त्रिया                                             | । जा दि स्पाची दिखि                  |                         |
| क्रिक्वनी यो राम प्रीय अस्त्री विरुक्षकी                                           | । प्रमा प्रका शिरूवपी                |                         |
| तेनं शा समिनीवन् च <u>पुपतंभि</u> दा नंतम्                                         | । उप्रेथं स्पृति नर्व                | • [N]                   |
| था धौथ एतुकातः पूर्वीतुक्तनांवन्त्रिया                                             | । हो क्षींप्रती                      | 48                      |
| आ मा युवेश क्लें हिंगा गुवा बांतवस्थित                                             | । पुर्वसम्बद्धाः स्टब्स्याः          | <b>*</b> ?              |
| एक वर्ष पुष्टिक्टबंबों वर्षा सङ्ख्य पुर्विनीत                                      | । अध्यां सम्बर्ध वर्षत्र             | . 11                    |
| रचं सुक्कुमावतं व इया वर्तते हुद्धः ।                                              | ा, व इक्स्प्रिस वांक्रो              | 1 11 1 1                |
| द्विरूपपर्यंत्र रचेन इच्स्प्रसिमिर्स्थः                                            | ी <b>पीर्लब्<u>ना</u> वास्त्र</b> य  | 14 [v]                  |
| पूर्व मूर्च जांजूनांतुं स्वर्यको वा कृषण्यस्<br>ता व अध्यक्त स्तुतिशं विधानं वर्णक | । सार्थः पृक्तक्रियः प्रविद्य<br>जुन |                         |
| वर्षा विक्षेया <u>प्रश्नः स</u> रुद्वपूर्णनां <i>वर्ष</i>                          | र सम्बाद्य स्थानीय                   | <b>T</b> o              |
| वा है विशेषपर्श्वहको दस एको सम्बद्ध                                                | rt                                   |                         |
| अवस्तुतः इच्डीधस्तं कृषयं वर्षुता आ                                                | मि <u>त्रो</u> जन्मः                 | ₹6                      |
| मार्किनेचा प्रधा चुन्ह पेनुमे वर्ग्नि चुन्दर्यः।                                   |                                      |                         |
| ज्ञानको केन कुरियेक्टी सूद्रियानंत्रही अर्थः                                       |                                      | <b>29, [&lt;]</b> (714) |
|                                                                                    | ( <b>5</b> ) [Simbility              | QUIES 644 Q0 4-14]      |
| भ्द काला. साम्याः स्टब्स् वर्त <del>- वर्द क्रिक्टिनियाः साम्याः</del> । स्टब्स्की |                                      |                         |
| जुड़ी हुन्ही व आर्थिया - पर्यन्त्री कृष्यिती हैर                                   | । <i>पद्मिश्चरनं</i> बाहुचे          |                         |
| मुजामृतस्य रिकेट व वह मस्त्र्य बहुव्य                                              | । निमं प्रकार कार्                   | r ₹                     |
| कर्णा वर्ष वर्षते । यह वर्ष्य कार्यव                                               | । जामि इस्ति अर्जुस                  | , i                     |
| कर्मस्य कुम्बच्चे विद्वती विश्वती सकता कुम्बच्चे                                   |                                      | ì                       |
| ओपुस्तक्य विशिष युने क्य सुकर्वक्य                                                 | स्माध्येष रेल्सी                     | 4 [1]                   |
|                                                                                    |                                      |                         |
| वि विंत पूत्रस्य शोवेती वर्जेश स्ट्राप्टेंक्स                                      | । कियें विभेद् वृत्ति                | न ६ (१९०                |
|                                                                                    |                                      |                         |

| इमा अमि प्र जोंनुमो विपामग्रेपु धीतर्यः । अग्नेः शोचिर्न विद्युतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ঙ                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| गुर्हा सुतीरुपु ताना प यच्छोचेन्त धीतर्यः । कण्या ऋतस्य धारेया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | c                |
| प तमिन्द्र नशीमहि रुपिं गोमेन्तमुश्विनम् । प बह्मं पूर्विचेचेप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9                |
| अ्रहमिद्धि पितुष्परि मेधामृतस्य जयमं । अह सूर्यं इवाजनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १० [१०]          |
| अह पूरोत मन्त्रीता गिरी: शुम्मामि कण्यवत् । येनेन्द्रः शुम्भूमिव् वृधे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35               |
| ये त्याभिन्त न तुंप्युयु र्क्नपेयो ये चं तृप्युयु । ममेद वर्धस्य सुप्दुतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १२               |
| यर्दस्य मुन्युरध्वेनीद् वि वृत्र पेर्वुशो हुजन् । अप समुद्रमेरेयत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १३               |
| नि शुष्णी इन्द्र धर्णेसि वर्जी जवन्यु वस्तीवि । वृषा स्रोग शृण्यिपे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>\$8</i>       |
| न द्यां इन्द्रमोर्जसा नान्तरिक्षाणि वृज्ञिणेम् । न विवयचन्त भूमेयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | sn [ss]          |
| यस्त इन्द्र मृतीरुपः स्तेम्यमीन आर्शयत । नि त पर्यासु शिक्षयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १६               |
| य इमे रोर्व्सी मुही संग्रीची सुमर्जग्रमीत् । तमोभिरिन्द्र त गुहः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १७               |
| य ईन्द्र यर्तयस्त्या भूगेवो ये चे तुप्दुवु' । ममेर्दुग्र शुधी हर्वम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १८               |
| इमास्त वन्त्र पृत्रयो पृतं वुहत आशिरम् । एनामृतस्य पिप्युपी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १९               |
| या ईन्द्र पुस्वेस्त्या ऽऽता गर्म्रमचिकिरन् । परि धेर्मेव सूर्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २० [१२]          |
| त्वामिच्छेवसस्पते कण्वां डुक्थेनं वावृधुः । त्वां सुता <u>स</u> इन्दंवः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २१               |
| तवेदिन्द्व प्रणीतिपु त प्रशस्तिरिद्ववं । युज्ञो वितन्तुसाय्यं.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २२               |
| आ ने इन्द्र मुहीमिष् पुर न दे <u>ष</u> ्टिं गोर्मतीम् । यत पुजां सुवीर्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २३               |
| <u>ञ</u> त त्ययुग्चन्द्र <u>म्</u> यदिन्द्व ना <u>र्रुपी</u> प्वा । अग्रे <u>वि</u> क्षु प्रदीर्द्यत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २४               |
| अभि मुज न निक्रेपे सूर उपाकचेक्षसम् । यदिन्त्र मुळयासि नः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २५ [१३]          |
| यवृङ्ग तेवि <u>र्</u> याय <u>स</u> इन्द्रं पुराजीस <u>श</u> ्चितीः । मुहाँ श्रे <u>पा</u> र ओर्जसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>२६</b>        |
| त त्वां ह्विष्मंतीर्विकः उपं व्रुपत ऊतये । उठ्ज्यंसुमिन्दुमिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २७               |
| चुपह्नरे गिरीणो संगुथे चे नुवीनीम् । धिया विघो अजायत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २८               |
| अर्तः समुद्रमुद्धतं श् <u>रिकि</u> त्वाँ अर्व पश्पति । यतो वि <u>पा</u> न एजीति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २९               |
| आदित प्रजस्य रेर्तसो ज्योतिष्पश्यन्ति वासरम्। पुरो यद्गिष्यते दिवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३० [१४]          |
| फण्वांस इन्द्र ते मुतिं विन्वं वर्धन्ति पींस्पम्। व्रतो श्रविष्टु वृष्ण्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| इमां में प्रन्त्र सुप्दुर्ति जुपस्व प्रसु मामेष । छुत प्र वेर्धया मृतिम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ३१<br><b>३</b> २ |
| खुत ब्रे <u>स</u> ण्या वृपं तुम्यं प्रवृद्ध विविच' । विर्मा अतक्ष्म <u>जी</u> यसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| आमि कण्यां अनुपुता ss <u>पो</u> न पूचर्ता युतीः । इन्द्रं वर्तन्यती मृतिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3</b> 8       |
| The second of th | इप्र (१९४)       |



| इमा अमि प्र णीनुमो <u>वि</u> पामग्रेषु <u>धी</u> तर्यः । <u>अ</u> ग्नेः <u>गो</u> चिर्न द्रियुतः       | ৬                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| गुर्हा सुतीरुपु तमना प्र यच्छोर्चन्त धीतर्यः । कण्वी ऋतस्य धारेया                                      | c                  |
| प तमिन्द्र नशीमहि राधिं गोर्मन्तम् श्विनंम् । प बह्मं पूर्विचेत्तये                                    | ९                  |
| <u>आइमिद्धि पितु</u> ष्परि <u>मे</u> धामुतस्यं <u>ज</u> ग्रमं । <u>आ</u> ह सूर्यं इवाजनि               | १० [१०]            |
| अह पृक्षेतु मन्मेता गिर्रः शुस्भामि कण्युवत् । येनेन्द्रः शुस्मुमिद् वृधे                              | 88                 |
| ये त्वामिन्द्र न तुष्टुवुर्कार्ययो ये चे तुष्टुवुः । ममेद वर्धस्य सुष्टुतः                             | १२                 |
| यर्दस्य मन्युरध्वेनीव् वि वृत्र वर्व्दशो हुजन् । अपः संमुद्रमैरेयत्                                    | १इ                 |
| नि शुष्णं इन्द्र धर्णुसिं वर्ज्रं जघन्य दस्यवि । द्वृपा ह्युंग शृण्विषे                                | १४                 |
| न चावु इन्द्रमोर् <u>जसा</u> नान्तरिक्षाणि बुज्रिणेम् । न विञ्यचन् <u>त</u> भूर्मयः                    | १५ [११]            |
| यस्तं इन्द्र महीरुपः स्तंमूयमान् आशंयत् । नि त पद्यांसु शिक्षथः                                        | १६                 |
| य इमें रोव्सी मुही संमीची सुमर्जग्रमीत । तमोभिरिन्द्र त गुहः                                           | १७                 |
| य ईन्द्र यर्तयस्त्वा भूगेबो ये चे तुप्दुवुः । ममेतुंग्र श्रुधी हर्वय्                                  | १८                 |
| द्रमास्त इन्द्र पृश्लेयो   घृतं बुंहत <u>आ</u> शिरम् । <u>ए</u> नामृतस्य <u>पि</u> प्युपीः             | १९                 |
| या ईन्द्र प्रस्वेस्त् <u>वा</u> ऽऽसा गर्मेमचिकिरन् । प <u>रि</u> धर्मेव सूर्येम्                       | २० [१२]            |
| त्वामिच्छंवसस्पते कण्वां दुक्थेनं वावृधुः । त्वां सुतास् इन्दंवः                                       | २१                 |
| तवेदिन्द्र पर्णीतियु त प्रशस्तिरविव । <u>य</u> ज्ञो विंतन्तुसार्यः                                     | २२                 |
| आ ने इन्द्र मुहीमिष् पुरु न दे <u>ष</u> ्टिं गोर्मतीय । उत प्रजां सुवीर्यम्                            | २३                 |
| <u> उत</u> त्यद्गुश्चम् <u>ञ्यं</u> यदिन्द्व नाहुं <u>धी</u> प्वा । अग्रे <u>वि</u> क्षु प्रदीदेयत्    | २४                 |
| अमि मुजं न तेक्षिपे सूरं उणाकचेक्षसम् । यदिन्द्र मुळयोसि नः                                            | २५ [१३]            |
| य <u>नुद्</u> दा तेनि <u>षीयस</u> इन्द्रं पुराजेसि <u>क्षि</u> तीः । <u>म</u> हाँ अं <u>पा</u> र ओजेसा | २६                 |
| त त्वी द्विष्मंतीिर्वि <u>च</u> उपे ब्रुवत <u>क</u> तये । <u>उर</u> ुच्चयंसमिन्बुमिः                   | २७                 |
| <u>उप</u> हुरे गिं <u>री</u> णां संगुथे च <u>न</u> दीनाम् । <u>धि</u> या विभी अजायत                    | २८                 |
| अर्तः समुद्रमुद्धतं श्रिकित्वाँ अर्व पश्यति । यतो विणान एजति                                           | २९                 |
| आदित् <u>पृत्रस्य</u> रेर् <u>नमो</u> ज्योर्तिष्पश्यन्ति वा <u>स</u> ्रस्। पुरो यर्निध्यते दिवा        | ३० [१४]            |
| कण्यास इन्द्र ते मुर्ति विश्वे वर्धन्ति पीस्पम्। द्वतो इविष्टु वृष्ण्यम्                               | ३१                 |
| इमां में इन्द्र सुम्द्रुति जुपस्य प्रसुमामेव । जुत प्रवर्धया मुतिम्                                    | ३२                 |
| चुत बे <u>ष</u> ्पण्या व्यय तुम्यं प्रवृद्ध वित्रवः । विप्रा अतक्ष्म <u>जी</u> वसे                     | ३३                 |
| <u>आ</u> मि कण्या अनूपुता ss <u>पो</u> न प्रयता पतीः । इन्द्र वर्नन्यती <u>म</u> तिः                   | ₹R (\$ <b>6</b> 8) |
|                                                                                                        |                    |

| क्षणंदास्य ५ व. ५ व. १५]                                                                    | [446 14 14    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| स्पर्वपुरुवार्ति सङ्गुर्वः सङ्गुस्तित् क्रिप्येषः । अनुसम्बद्धाःस्त्                        | PH [17]       |
| भा भा पादि प्रमुक्तोः इस्तियो हर्नुतान्योय् । ह्वार्थेन्य् सूर्व विक                        | *4            |
| त्यामिन् पृत्रकृतम् अर्जनो कृत्तर्वर्वेषः । इन्तेनु याजेवासये                               | 10            |
| अनु ल्या रेल्सी दुने भूको न कुर्पेतीहरू । अनु सुनानात इल्ब्स                                | ₹c            |
| सम्बद्धाः सुर्वारं क्रुतेश्रं धर्मवायेति । करस्य विवेरकते क्री                              | **            |
| <u>त्राचुपा</u> न वपु चल्लि  दुर्श दुर्र्यचेल्लीस् । दूसहर सेंक्रपर्शनः                     | A [64]        |
| च£र्षि पूर्वजा अस्पे <u>च्छ इंस्रोन</u> ओर्जना । इन्हें पोप्कृप <u>में</u> <del>स्त</del>   | 2.5           |
| अस्ताब त्या नृतो वर्ष चीतपुंच्य ज्ञामि वर्षः । ज्ञतं नेहस्तु इरेवः                          | <b>.</b> *    |
| इस सु पूर्व्या थितुं अर्थार्थुतस्य दिव्युर्वीय् । धन्यनं क्रस्थेनं समृत्युः                 | ¥R            |
| इन्युमिद् विमंद <u>ीनों</u> मेर्च कृषी <u>तः</u> मर्ल्यः । इन्हें त्र <u>चि</u> न्युकृतर्वे | AA.           |
| अर्थानं का पुरुष्कृतः विपर्भेषस्तुता इर्धे । <u>तोन्</u> येकांप सङ्गतः                      | <b>844</b>    |
| सत्मा क्रिपिन्ते ज्ञानं पर्माना है । सर्वाति बद्धानाम्                                      | V4            |
| नीनि सराम्पर्वेशी स्वसा रस नोनीस् । रूपुणनास सामे                                           | ¥•            |
| वर्गान्य स्कुक्त वित्र सुप्रशिक्षपूर्वनो कृषेत् । वर्षमा पर्धा पर्नाय                       | 8< [\$0](***) |
| (*)                                                                                         |               |
| ११ तुर्वतका धान्या (स्वयाः नादरी)                                                           |               |
| य पर् पंत्रिप्युक्तिते अस्तो विद्ये सम्रोतः । वि पर्वतितु राजय                              | ₹             |
| पर्क्ष संविधीयको पार्य सुद्धा अधिकान् । नि पर्वता अध्यक्त                                   | ę             |
| क्वीरक्त बावुनि बांचलुः पूर्विसल्यः । बूदन्त विन्युद्रीतिर्वस्                              | •             |
| वर्षन्ति हरतो तिर्ध व वैरवन्ति वर्षेत्रम् । धर् वर्ध वार्ति हासुर्वे                        | # ¥           |
| मि वर् पार्माव के सिरि मिं प्रिर्म्शो निर्दर्भने । असे सुम्बंध देतिर                        | 4 [14]        |
| पूर्वा उ मस्तेमूनर् पुत्रवन् दिशे इराज्य । कुञ्चन् पेक्सेम्बरे                              | •             |
| प्रमुख <del>अंक्रकतं शिवा</del> पार्थिमधिले । श्रुवा वश्रि प्यूची दिवा                      |               |
| नुजन्ति रश्यिकोर्नता सन्ध्रां नुवीत वार्तवे । ते प्रानुभिवि तरियरे                          | ۷             |
| इस्ते में सबता गिर्र जिने कोलेनुपुराना । हमें में सबता हरीय                                 | , [t4]        |
| कीनि वर्णनि पूर्णमा इतुहे इतिने वर्ष । कर्न वर्णन्यमुक्षिणेय                                | -             |
| सर्वे श्रे कर्त्र के द्विकः चूंन्जुक्क् क्रिक्ते । जातू इत्यं मन्दन                         | 11 (110)      |
|                                                                                             |               |

| पूप हि प्या स्वानवो रुद्धां ऋमुक्षणो वमें                                                                                                                                                                                                                        | । <u>ज</u> त प्रचेत <u>मो</u> मदें                                                                                                                                                                    | १२                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| आ नो र्पि मंद्रुच्युतं पुरुक्षं खिन्वधांपसम्                                                                                                                                                                                                                     | । इयेर्ता मरुतो विवः                                                                                                                                                                                  | १३                                          |
| अधीव यद् गिरीणां यामं शुभा अचिष्वम्                                                                                                                                                                                                                              | । सु <u>वा</u> नैर्मन्द्ध्व इन्द्रेभिः                                                                                                                                                                | १४                                          |
| एतार्वतिश्चवेषां सुम्नं मिक्षेत् मर्त्यः                                                                                                                                                                                                                         | । अव्हिम्यस्य मन्मिमः                                                                                                                                                                                 | १५ [२०]                                     |
| ये ब्र्प्सा ई <u>ष</u> रोर् <u>वसी</u> ध <u>म</u> न्त्यनुं वृष्टिर्मिः                                                                                                                                                                                           | । उत्सं दुइन्तो अक्षितम्                                                                                                                                                                              | १६                                          |
| उर्वु स्वानेमिरीरत उद् रखेरुदुं <u>वापु</u> र्मिः                                                                                                                                                                                                                | । उत् स्तो <u>मैः</u> पृश्चिमातरः                                                                                                                                                                     | १७                                          |
| ये <u>नाव तुर्वर्शं यदुं</u> ये <u>न</u> कण्वं धनस्पृतंम्                                                                                                                                                                                                        | । गुये स्र तस्यं धीमहि                                                                                                                                                                                | १८                                          |
| ≩मा उ वः सुदानवो धृतं न <u>पि</u> प्यु <u>यी</u> रिपः                                                                                                                                                                                                            | । वधीन् <u>का</u> ण्वस्य मन्मंभिः                                                                                                                                                                     | १९                                          |
| क्रं नूनं सुदान <u>वो</u> मद्था वृक्तवर्हिषः                                                                                                                                                                                                                     | । <u>ब</u> ्ह्या को वंः सपर्यति                                                                                                                                                                       | २० [२१]                                     |
| निहि ष्म् यद्धं वः पुरा स्तोमेमिर्वृक्तवर्हिषः                                                                                                                                                                                                                   | । शर्धां <u>भ्</u> ततस <u>्य</u> जिन्वंथ                                                                                                                                                              | २१                                          |
| समु त्ये मेहतीरुषः स क्ष्मेणी समु सूर्यम्                                                                                                                                                                                                                        | । स वज्रं पर्वुशो देधुः                                                                                                                                                                               | २२                                          |
| वि वृत्रं पर्वृत्तो येषु निर्वं वर्धताँ अराजिनीः                                                                                                                                                                                                                 | । <u>चक्</u> ताणा वृष्णि पौँस्येम्                                                                                                                                                                    | २३                                          |
| अर्मु जितस्य युष्येतः शुष्मेमावसूत कर्तुम्                                                                                                                                                                                                                       | । अन्विन्द्रं वृ <u>चत</u> ूर्ये                                                                                                                                                                      | २४                                          |
| विद्युत्त्वेस्ता अभिर्यवः शिर्णाः शीर्पन् हिरण्यर्थ                                                                                                                                                                                                              | । श्रुभा व्यंस्तत <u>श्</u> रिये                                                                                                                                                                      | २५ [२२]                                     |
| चुशना यत् पेगुवर्त ज्रक्ष्णो रन्ध्रमयीतन<br>आ नो मुखस्य वृावने अ <u>न्द्र</u> ेहिर्रण्यपाणिमिः<br>यदे <u>षां पूर्षती</u> रखे पष्ट्रिवेह <u>ति</u> रोहितः<br>सुषोमे शर्यणावी त्या <u>र्ज</u> ीके पुस्त्याविति<br>कृदा गेच्छाथ मरुत <u>इ</u> त्था विमुं हर्वमानम्  | । द्यीर्न चंकद्द् <u>भि</u> या<br>। देवां <u>स</u> उपं गन्तन<br>। यान्ति शुक्षा <u>रि</u> णञ्जूपः<br>। <u>युयुर्निचंकया</u> नरं                                                                       | २६<br>२७<br>२८<br>२९<br>६० [२३]             |
| कर्न्ध नुन केषिपयो यिवन्द्रमर्जहातन सहो पु णो वर्ज्यहस्तैः कण्वांसो अग्निं मुकद्रिं ओ पु वृष्णाः पर्यज्यु ना नन्यसे सुविताय ि एर्पिक्षित्र जिंहते पर्शानासो मन्यमानाः आक्ष्णयावांनो वह न्त्यन्तरिक्षेण पर्ततः स्मिमिर्ह जानि पूर्व्य रछन्यो न सूरी अचिंपां कर ६० | । को वंः स <u>खि</u> त्व औहते<br>दः । स्तुपे हिर्रण्यवाशीभिः<br>। <u>ष्वव</u> ुत्पां <u>चि</u> त्रवोजान्<br>। पर्वताश्चिक्ति पेमिरे<br>। धार्तारः स्तुष्टते वर्षः<br>। ते <u>मानुमि</u> र्वि तंस्थिरे | ३१<br>३२<br>३३<br>३४<br>३५<br>३६ [२४] (२४४) |

| क्षेत्रा संदेश का कार [907]                                                               | [कंदर ५०७         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| १० त्रेषुकथानि सङ्ग्रः सङ्ग्रानित् सिन्बंदः । व्यक्तिसन्तुन्तराम्                         | ३५ [१५]           |
| आ वो वादि क्युक्ते। इस्लियं इन्तान्वंय । इसमित्र कृतं विव                                 | 15                |
| लामिर् वृश्चकृतम् जन्मको वृश्यतमिदः । इतनो सन्तमस्य                                       | ₹ <b>v</b>        |
| अर्थु त्या धर्मती उमे अर्थ व क्येंग्रंबम् । अर्थु त्याग्यत वर्णका                         | ₹c                |
| मन्द्रता नु स्वर्गर पुरुष्यं अर्जुनार्यतः । अरुन्त विश्वरते प्रती                         | 85                |
| प्रमुख्यान कप्र चालि । कृती कुक्रवेपेरवीलः । कृतका स्टेश्च्यालेकः                         | A [64]            |
| विति पूर्वमा अस्ते ह इस्तेत कोर्यसा । इस्त्रे चोन्ह्रपते वर्ष                             | A.S.              |
| अस्मार्क त्वा भूता कर्प श्रीतकृष्या कृति वर्षः । मृतं व्यक्तः इरेपः                       | ٧٩                |
| हमां सु कृत्वी विश्वं मधोईतस्यं शिक्युवीस् । कन्यां द्रक्षेत्रं राष्ट्रकु                 | ¥¥.               |
| इन्ह्रसिद्ध विसेहीलों मेचे कुळीत् मर्ल्यः । इन्ह्र्यं क्रिन्कुद्धरापे                     | AA                |
| <u>अ</u> र्वार्ज का पुरुष्टुत <u>निपोवस्तुता</u> इसी । <u>लाज</u> ्येवांव वस्ताः          | 84                |
| <u>धनम्बं तिरिन्दिर ऋद्यं पहाँचा दे</u> हे । सर्वा <u>सि</u> वर्धानाय                     | V4                |
| त्रीणि <u>सतान्त्रवेतां सक्ता</u> दक्त गोपायः । पुरूपजान् सार्व                           | yo<br>Chalass)    |
| वर्षान्त्र बहुको निक्र प्रमुक्तकपुर्वतो प्रकृतः । सर्वता वर्ष्ट्रे अनीयः                  | A = { 6.0 } (+++) |
| (♥)                                                                                       |                   |
| १५ पूर्वत्वा करना । नक्ता । करारी ।                                                       |                   |
| द वह वॅल्किप्यूमिनुं सर्वेशो विशो अर्थास्त्रः । वि व्यंतिनु समय                           | ₹                 |
| पहल तेरिवीएचो पार्च सुद्धा अधिकान् । नि पर्वता अकावत                                      | ę                 |
| वर्गीरकत बाबुमि- बांकाहाः प्रश्चिमातरः । पुरान्तं विन्तुवीनियम्                           | •                 |
| वर्षनित नुक्तो सिद्धं म वेक्वनित पर्वेक्षन् । पद् वार्ध्यं वार्ति ऋड्रा                   | * Y               |
| नि पद पार्माव को <del>द्विरि मिं</del> किम्पेन्ते निकासि । <u>प्रमे</u> शुन्माय केर्न्तिर | 4 [14]            |
| पूर्णो व मस्तेमृहवं पुष्पात् विधे क्षामधे । पुष्पात् वैक्रपेष्ट्री                        | •                 |
| वह स्व बंहुक्क्वंब क्षिय धर्मिनिको । ग्रामा नशि प्लूमां पूर                               | c v               |
| भूजनितं रहिनकार्जन्तः पञ्जा नूर्योषु पाले । वे मानुभिति वहिनी                             | ٠.                |
| हमा में भक्तो निरं किन स्टोमंत्रभूकतः । हन में क्यता हर्वस्                               | 3                 |
| बीलि कर्तनि पूर्वची पुरुष्के प्रतिने वर्ष । कर्तन कर्नन्यकृतिर्वस्                        | £ [83]            |
| प्रदेशों पर्दा से हिंदा चुंग्लासम्बो इस्तीयों । जातू तु पर्य करन                          | \$\$ (HV)         |

(30°)

| यज्ञांतत्या प्रावति यद या स्यो अध्यम्परे ।<br>अते महस्रेनिणिजा रधेना यांतमश्चिना<br>यो वां नासत्यावृषि र्शिभक्षंत्सो अर्थावृष्यत् ।<br>तस्मे सुरुर्धानिणिज्ञा मियं धन पृतुश्चतंन | १४<br>१५ [२७] |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| मास्ता ऊर्ज घृत्भृत्ममिन्ता यच्छंत पुवम ।                                                                                                                                        |               |
| या वा मुनार्य नुष्ट्रीद् वसूपाद दीनुनस्पती                                                                                                                                       | १६            |
| आ नी गन्त रिशाद्से म स्तोमं पुरुभुजा ।                                                                                                                                           |               |
| कृत ने. सुश्रियो नरे मा दीतम्भिष्टिय                                                                                                                                             | 16            |
| आ <u>वा</u> विम्बोमि <u>ष</u> ्टितिभि. <u>ष</u> ्रियोभा अहूपत ।                                                                                                                  |               |
| राजन्तावध्वरा <u>णाः मर्थिना</u> यार्गहतिषु                                                                                                                                      | १८            |
| आ नो गन्त म <u>यो</u> भुवा अधिना श्रेभुवा युवम ।                                                                                                                                 |               |
| यो वा विषन्यू <u>जीतिमि गी</u> भिष्टत्सो अवीत्रुधत                                                                                                                               | १९            |
| यामिः कण्वं मेधातिथि याभिर्वश्च वर्शनतम ।                                                                                                                                        |               |
| याभिगांशर्युमार्वतः तार्मिर्नाऽवतः नरा                                                                                                                                           | २० [२८]       |
| याभिर्नरा इसर्वस्यु मार्यत कृत्ये धर्न ।                                                                                                                                         |               |
| तामिः प्वर्रस्मा अभ्विता प्रार्वत वार्जमातये                                                                                                                                     | २१            |
| प मां स्तोमां, सुवृक्तयो गिरी वर्धन्त्वन्विना                                                                                                                                    |               |
| पुर्वञ्चा वृत्रीहन्तमा ता ना भूत पुरुम्पृहां                                                                                                                                     | २३            |
| त्रीणि पुदान्युश्विनी गावि सान्ति गुर्हो प्रः ।                                                                                                                                  | _             |
| क्वी ऋतस्य पत्मीम <u>ार्वाग्ज</u> ीवेभ्यस्परि                                                                                                                                    | २३ [२९] (१६७) |
|                                                                                                                                                                                  |               |

(९)

२१ दादाक्णाः काण्यः । अभ्विनौ । असुपूष्ः १, ४, ६, १४-१५ यृहसी २ ३, २०, २१ मायशी ५ ककुष् १० तिष्ठुष्ः ११ विरादः १२ जगती ।

आ नुनर्मिन्वना युव वृत्सस्य गन्तमवेसे । प्रास्त्री यच्छतमवृक्त पूर्यु च्छदिं पुर्युत या अर्रातय १ यदुन्तरिक्षे यद् वृिवि यत् प<u>ञ्च</u> मानुं<u>पाँ</u> अनुं । नुम्ण तद धेत्तमस्विना २ पे <u>वां</u> दंसांस्पन्विना विपास परिमागृद्यु । एवेत काण्वस्य बोधतम ३

| क्रम्स्रास्थानस्थाः                                                                                                                       | [ 4-  | C60 C40     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| ज्ञवं वां वृत्तीं अध्यक्षता व्यतम् वर्षि विच्यते ।                                                                                        |       |             |
| अनं सामो मर्चमात् वाजिनीवम् वेनं पूर्व विकंतयः<br>पहण्यु वह वनस्पती वहार्ववीषु पुरुदेशका कृतवः।                                           | ¥     |             |
| तर्ने माक्षिकमन्त्रिना                                                                                                                    | ٦     | [4+]        |
| पद्मांप्रत्या भुरूपया यह वा देव विशुप्रयक्षः ।                                                                                            |       |             |
| अर्थ माँ असी जुतिसिनं सिन्यते सुविध्यन्ते हि सन्दर्भयः<br>आ सम्बन्धिनीर्मक्षिः स्तार्गं विश्वेत सुमर्या ।                                 | •     |             |
| आ क्षेत्रकृतिकारी क्षेत्र विकास विकास विभागाः।<br>भारतीयुक्तिकारी क्षेत्र विकासकारीकारी                                                   | La.   |             |
| भा कुर्व रचुर्वतंत्रि रचे तिप्ताची अभिन्ता ।                                                                                              | •     |             |
| था चे साम्यं हमे वह न <u>मो</u> म चुंचवीरत                                                                                                | c     |             |
| यनुष्य वर्गं ना <del>तर्योगः वधेरांषुरवृत्तीसद्धि</del> ।<br>यह <u>षा</u> वार्णीसिप <del>णिक्</del> रं चेत् <u>काण्यस्यं</u> वास्त्रम्    |       |             |
| वह वॉ क्रुक्तियों द्वार पह स्थेत्व अधिवेह वॉ क्रुक्तिया प्रकार ।                                                                          | •     |             |
| पूजी पर वाँ देन्यः प्राइनेण्डं चेन्ता अन्यन्तः वेतावेचान्                                                                                 | 1     | [17]        |
| पानं क्षेत्रिय्या द्वन नं: प्रास्या सूर्व जंगुरुष द्वन जंबनकूच ।                                                                          |       |             |
| वृतिस्तुकापु तनेवाव वातन्                                                                                                                 | 11    |             |
| चित्रकेष तृत्ये प्राचा वस्त्रिकः चन् वा शुकुतः सर्वेदाः सर्वाधकः ।<br>पर्वापुरविशिक्षेत्रकिः तुनानेतः। चन् शः विश्वापिकनेत्रपु तिर्द्धनः। | 79    |             |
| बबुधान्त्रिनापुरं इनेपु वाजवाहवे ।                                                                                                        | • •   |             |
| यद पूर्व दुवं सङ्ग्री सङ्ग्री स्वाप्त व्यक्तियां वा                                                                                       | 11    |             |
| क्षा भूगं परिवरिक्षे स्मा हस्कानि वा द्विता ।<br>इसे बीमांची अर्थि तुर्वते क्यों क्षित्रे कर्मातु बासक्                                   | •     |             |
| वस्रोधनवा पर्युक्त अनुनित्ते अस्ति सेनुकस् ।                                                                                              | 12    |             |
| तनं तुर्व वि <u>त</u> दार्थ वचेतमा <b>ऋष्टित्यार्थ वरकतन्</b>                                                                             | ₹4 [1 | <b>।</b> श] |
| अकृत्यु व कृप्पाः प्रार्थं प्राप्तम् स्थिते ।                                                                                             |       |             |
| व्यक्तिमा मुर्ति कि गुर्ति अर्थिन्यः<br>प्रकारकोशे मुश्चिम्मः म वृष्टि सुन्ते कवि ।                                                       | 14    |             |
| म पंत्रहालप्रतुषक य अवस्ति कर्ते पूछत्                                                                                                    | ţ.    | (148)       |
|                                                                                                                                           |       |             |

यदेषो यासि मानुना स सूर्यण राचसे। आ हायमुश्विनो रथी वर्तियीति नृपाप्यम् 25 यवापीतासो अशबो गाबो न वृद्ध ऊर्धिमः। यद् वा वाणीरनूपत् प्रदेवयन्ती अश्विना १९ प सुम्नायु प शर्वसे प नृपाद्याय शर्मणे । प दक्षांय प्रचेतसा २० यञ्चन धीमिरंश्विना पितुर्योनां निपीर्दथः । यद् वां सुम्नेमिरुक्थ्या २१ [३३] (२८८) ( 30 ) ६ मगायो (घौरः) काण्वः। अभ्विनौ । १ यृहती, २ मध्येज्योतिः, ३ अनुम्दुप् ( विगळमवेन-शकुमती ), ४ मास्तारपिक , ५-६ मगाथ = ( ५ मृहती, ६ सतोबृहती )। यत् स्थो वीर्घपंसदानि यद् वादो रीचने विवः। यद् वो समुद्रे अध्याकृति गृहे ऽतु आ योतमश्विना 8 यद् वा युज्ञ मनीवे समिमिक्षयं रेवेत् काण्वस्य वोधतम्। बृहस्पति विश्वान् वृवाँ अह हुन इन्द्राविष्णू अश्विनावाशुहेर्पसा २ त्या न्व र् श्विनां हुवे सुद्संसा गृमे कृता। य<u>यो</u>रस्ति प्र णेः सुख्य वृवेद्वध्याप्यम् 3 य<u>योरधि</u> प्र युज्ञा असूरे सन्ति सूर्त्यः । ता युज्ञस्याध्वरस्य प्रचेतसा स्वधामियी पिर्वतः सोम्य मधु X यक्द्यार्श्विनावपाग् यत् पाक् स्थो वीजिनीवसू । यद् बुद्धव्यनंवि तुर्वशे यदी हुवे चामध् मा गतम् ч यवुन्तरिक्षे पर्तथः पुरुमुजा यद् वेमे रोदंसी अनु । यद् वां स्वधामिर<u>धि</u>तिष्ठं<u>थो</u> रथः मतु आ यातमश्विना [38] (389) ( ११ ) १० वत्स काण्यः। अग्निः। गायत्री, १ प्रतिष्ठा, २ वर्धमाना, १० त्रिप्टुप्।

त्वमीमे वृत्पा असि वृव आ मत्येष्वा । त्वं युत्तेष्वीद्धाः १ त्वमीसि पृशस्यो विव्येषु सहन्त्य । अमे र्थीरेष्वराणीम् २ स त्वमुस्मवृष् द्विपी युरोधि जीतवेषः । अवेषीस्रो अरीतीः ३

(৽९७)

| समेरा। अन्यः संस्थाः [१०८]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | [#4011 #                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| अनि पुन समुख्य पुत्र वर्तस्य हिपोः । बोर्च देशि जारकेदः<br>नहीं अर्वस्पेस्य हे मुद्दि पार्व मनास्थे । स्वितीलो <u>जारके</u> द्याः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ४<br>५ [६५]                                                    |
| वित्रं विद्यानीयते हुन्नं सर्वात क्रमणे । जार्सी मुर्गिर्द्धाराव्ये मा व प्रकार प्रमुख्य प्रस्तावित मुन्नव्यात्र । क्रमणे कर्या प्रमुख्य प्रस्तावित मुन्नव्यात्र । क्रमणे कर्या प्रमुख्य प्रस्तावित मुन्नव्यात्र । क्रमणे क्षमण्य प्रस्तावित मुन्नव्यात्र । क्षमणे क्षमण्य प्रस्ताव । क्षमणे क्षमण्य । क्षमणे क्षमणे व्यवस्ताव । क्षमणे क्षमणे क्षमणे व्यवस्ताव । क्षमणे क्षमणे क्षमणे व्यवस्ताव । क्षमणे क्षमणे व्यवस्ताव । क्षमणे क्षमणे व्यवस्ताव । क्षमणे क्षमणे क्षमणे क्षमणे व्यवस्ताव । क्षमणे क्षमणे क्षमणे व्यवस्ताव । क्षमणे क्षमणे क्षमणे क्षमणे व्यवस्ताव । क्षमणे क्षमणे क्षमणे क्षमणे क्षमणे क्षमणे व्यवस्ताव । क्षमणे क्षमणे क्षमणे क्षमणे क्षमणे क्षमणे क्षमणे क्षमणे व्यवस्ताव । क्षमणे क्षमणे क्षमणे क्षमणे व्यवस्ताव । क्षमणे क्षमणे क्षमणे क्षमणे क्षमणे क्षमणे क्षमणे व्यवस्ताव । क्षमणे क्षमणे क्षमणे क्षमणे क्षमणे व्यवस्ताव । क्षमणे | ्र (१०००)<br>१ (१०००)<br>१ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ |
| दत कामेजिल दिष्योष्टि वह प्रोचिति शास्त्रे । यह वौकुक्तमुम्मण्डि सिक्<br>वह प्रोचक प्राथमि अनुदेशिक व्यक्ति । अभ्याकृतिह नृते च्युक्ति सि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | नुंकिः १६<br>ानुंकिः १७ (१११)                                  |

| यद् वासि सुन्युनो घुधो यत्रमानस्य सत्पते<br>देवेदेंवे बोऽवेस इन्द्रीमन्द्र गृ <u>णी</u> पणि<br>युन्नेमिर्युज्ञवीद्धसं सोमेभिः सोमुपार्तमम् | । <u>उ</u> क्षे <u>वा</u> यस्य रण्यं <u>सि</u> समिन्द्रंभिः<br>। अर्था युज्ञायं तुर्वणे न्यानशुः<br>। होत्र <u>ोमि</u> रिन्दं वावुधुव्यीनशुः | १८<br>१९<br>२० [४] |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| मुहीरेस्य प्रणीतयः पूर्वीज्ञत प्रशस्तयः                                                                                                    | । विश्वा वर्सूनि वृाशुषे ध्यानशुः                                                                                                            | <b>२</b> १         |
| इन्द्रं वृद्धा <u>य</u> हन्तवि वृवासी वृधिरे पुरः                                                                                          | । इन्द्र वाणीरनूषता समोजेसे                                                                                                                  | २२                 |
| मुद्दान्ते मितना वय स्तोधेमिर्धवनुषुतेम्                                                                                                   |                                                                                                                                              | २३                 |
| न ये विविक्तो रोवंसी नान्तरिक्षाणि विज्ञणीम                                                                                                |                                                                                                                                              | ર૪                 |
| यदिन्द्र पृतनाज्ये वेवास्त्वा दिधरे पुरः                                                                                                   | । आदित् तें हर्यता हरीं ववक्षतुः                                                                                                             | २५ [५]             |
| युवा बुज्ञ नेवृीवृत शर्वसा विज्ञन्नवेधीः                                                                                                   | । आदित् तें ह <u>र्</u> यता हरीं वयक्षतुः                                                                                                    | २६                 |
| युवा ते विष्णुरोजेसा बीणि पुदा विचक्रमे                                                                                                    | । आदित् तें हर्युता हरीं वयक्षतुः                                                                                                            | २७                 |
| युवा से हर्युता हरी वावुधाते विवेदिवे                                                                                                      | । आदित ते विश्वा मुर्वनानि येमिरे                                                                                                            | २८                 |
| युवा ते मार्वतीर्विद्या स्तुम्यमिन्त्र नियेमिरे                                                                                            | । आदित ते विश्वा मुवनानि येमिरे                                                                                                              | २९                 |
| युवा सूर्यमुमुं दिवि शुक्र ज्योतिरधीरपः                                                                                                    | । आदित् ते विश् <u>वा</u> मुर्वनानि येमिरे                                                                                                   | ३०                 |
| इमां ते इन्द्र सुम्डुति विभे इयर्ति श्रीतिभिः                                                                                              | । जामि पुदेव पित्रेतीं प्राध्वरे                                                                                                             | 38                 |
| यर्दस्य धार्मनि प्रिये समीचीनातो अस्वरन्                                                                                                   | । नार्मा <u>य</u> ज्ञस्यं दोहना पाध्वरे                                                                                                      | ३२                 |
| सुवी <u>र्यं</u> स्वश्ब्यं सुगन्यंमिन्द् वृद्धि नः                                                                                         | <del></del>                                                                                                                                  | [E] (₹₹७)          |
| ,                                                                                                                                          | (93) [ <del>220]</del>                                                                                                                       |                    |

(१३) [ त्रतीयोऽनुवाकः ॥३॥ स्० १३-२० ]

#### २२ नारवः फाण्यः । इन्द्रः । उष्णिक् ।

| इन्द्रेः सुतेषु सोमेषु कर्तुं पुनीत जिक्स्यम     | 1 | विदे वृधस्य दक्षसो महान् हि प      | 8 |       |
|--------------------------------------------------|---|------------------------------------|---|-------|
| स प्रथमे न्योमनि वेवाना सर्वने वृधः              |   | सुपारः सुधर्वस्तमः सर्मप्सुजित्    | २ |       |
| तमेत्वे पार्यसातय इन्द्र मर्राय शुष्मिणीम्       | 1 | मवा नः सुन्ने अन्तेमः संखा वृधे    | ş |       |
| इयं तं इन्द्र गिर्घणो रातिः क्षरित सुन्यतः       | ì | मन्यानो अस्य वृहिंगो वि राजिस      | 8 |       |
| नुन तर्विन्त्र वृद्धि नो यत् त्यां सुन्वन्त ईमीह | 1 | रुपि निश्चित्रमा मेरा स्वृधिदेम्   | 4 | [७]   |
| स्तोता यत् ते विचेर्पण रतिपशुर्धयुद् गिरी        | 1 | व्या इवान रोहते जुपन्त यत्         | Ę |       |
| पृत्तवजीनया गिरेः शृणुधी जीरितृर्ह्वम्           | ı | मर्देमदे ववक्षिया सुफ़त्वंने       | હ |       |
| कीळेन्त्यस्य सुनृता आणे न प्रवता प्रतीः          | ١ | <u>अया धिया य उच्यते पतिर्वियः</u> | ૮ |       |
| चुतो पतिर्य चुच्यते क्रुप्टीनामेक इद वृशी        | 1 | नमोवुपैरवस्युभिः सुते रेण          | ٩ | (३८६) |
|                                                  |   |                                    |   |       |

| कल्लाम ∜ वार ] [                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lc+)                                                                                                                                                                                                                                                    | [#44 CP 10 t 1                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| सुग्री पूर्व विंपुमित् हों। क्स्बं उसुक्रिकां                                                                                                                                                                                                                                                                       | । यन्त्रीय दूरसूची गृहे मे                                                                                                                                                                                                                              | इस्कितं १ [४]                                          |
| हुतुःसनो स्वेष्टले अनेतिः चुन्तिन्तृतिः<br>इन्त्रं समित्वः सरको पुन्ति पुन्तत्तुं वारत<br>इन्ते तुः कुत्र प्रस्ति इन्ते पुन्तत्त्वं वारत<br>सन्दर्भाति पुन्तिः सरका पुनत्तः स्वेतंतः<br>परमुक्ताति प्रस्तिः पर्वातिनि पुण्यत्                                                                                       | । भा पंदि पुत्रमासुधिः<br>। वर्षः मुरान्यं सुपूर्तं क<br>। मुगुष क्षेत्र वर्धिमित्रं ।<br>। तर्त्त् तमुख पूर्णं क्यां<br>। पद् वर्षं तमुद्धे अन्यंक्षेत्र                                                                                               | ह्युच्नम् १२<br>मानमि १६<br><u>चि</u> षे १४            |
| शर्व परन्तु हो गिउ इन्हें सुराज इन्हेंग<br>प्रतिक विधा अनुस्कर्यः अवर्यतीमिक्तियिः<br>निकेषुकेषु पेतवं कुंपानां गुरुमंत्रत<br>प्रांता कर है अनुस्क अवधाननुष्या कुवे<br>तारिश इन्हम्में पेतति अब्बे कुन्नेषु पानेषु                                                                                                  | । इन्हें ह्रक्नितीविसां आ<br>। इन्हें ह्योचीरवर्षक्त वर<br>। तमिद वर्षन्तु हा किंद्र<br>। शुर्विः चड्ड वर्षक्ते सं<br>। मन्ते प्रश्न वि तद् पृष्टी                                                                                                      | ार्थ १७<br>तुनुबन् १४<br>त्रे अञ्चलः १९                |
| पर्वे व सक्तानुकरं हमस्यं प्रकारकंडाः<br>स्त्रा वं राष्ट्र भिर्वताः स्त्राना मंत्रानि संवेताः<br>प्रकृते एक्ट्रिय वधीः पूर्वना पानो स्वेत्<br>मर्थाको पुरुष्ट्रातं पुत्र प्रमाणिकृतिर्धाः<br>वर्षस्त्र पुत्रकंडाः वर्षस्त्रमामिकृतिर्धाः                                                                            | । चेन किन्न बहि पित्रे<br>। इस्त के मन्त्रे जस्के प<br>। अनुपंत्रे मुक्तिने पर्ध<br>। वि पुर्विति क्षेत्रे क्ष्मूपर्य<br>। दुक्तले क्षित्रेत्रीमिन्सर्य                                                                                                 | सींद्धः १२<br>मीद्ये १३<br>क्रिया १४                   |
| रण व्यक्तिकेती च्या प्रहेशो बंदिया<br>इस त्या बंदुसायां युद्धमा केर्स्तरिये<br>इस त्या बंदुसायां युद्धमा केर्स्तरिये<br>इस वंद्रमा कर्न्य का इस वंद्रमा व्यक्ति<br>इस वंद्रमा व्यक्ति वार्ति सुरतिकेत्<br>इस वंद्रमा व्यक्ति वार्ति सुरतिकेत्<br>इस व्यक्ति वार्ति सुरतिकेत्<br>इस व्यक्ति वार्ति सुरतिकेत्विकारिये | । कुतार्व्चित्रि है दिवे क्<br>। वर्षे दक्त प्रवर्धेत कुति<br>। क्रये कुद्रक्तिकों कुति<br>। नाम्ये प्रवर्ध्य वे देवुर्वक<br>। नाम्ये प्रवर्ध्य वे देवुर्वक<br>। कुत्र के क्रेन्ट्यों दुर्धा<br>। दुर्ग पुडो दक्तिकों कुर्<br>। पुरा पुडो दक्तिकों हुर् | स्तर १०<br>भेजनं १४<br>तक्किं १९<br>तं १[१९]<br>इसं ११ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ta)                                                                                                                                                                                                                                                     | (,                                                     |
| र जारू क्या का जी हों हुए हुए<br>वर्ष जा के जी हों हुए हुए                                                                                                                                                                                                                                                          | त्व्यस्यै । १५५० । यस्यः ।<br>। स्क्रुटा हे मोर्चका स्वत्र                                                                                                                                                                                              | (1 <del>+1</del> ) 5                                   |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |

शिक्षेयमस्मै दित्सेय शर्चीपते मन्नीपिणे । यवृह गोपंतिः स्याम् । गामश्वं पि्प्युपी दुहे धेनुष्टं इन्द्र सुनृता यर्जमानाय सुन्युते ₹ । यद् दित्संसि स्तुतो मुघम् ४ न ते वुर्तास्ति रार्थस इन्द्रं वेवो न मर्त्यः युज्ञ इन्द्रमवर्धयुव् यद् मूर्मि व्यर्वर्तयत् । चुकाण ओपुरां विवि [88] । <u>ऊतिमि</u>न्दा वृंणीमहे <u>बाव्धानस्यं</u> ते व्यं वि<u>श्वा धर्नानि जि</u>ग्युपीः Ę । इन्द्रो यद्मिनद् वुलम् व्यर्भन्तरिक्षमतिर्-न्मदे सोर्मस्य रोचुना उद् गा अजिद्भिरोम्य आविष्कृण्वन् गृहां मुतीः। अर्वार्श्वं नुनुदे वलम् इन्द्रेण रोचुना दिवो हळहानि हिहानि च । स्थिराणि न पराणुदे अपामूर्मिर्मवृद्धिव स्तोम इन्द्राजिरायते । वि ते मदौ अराजिपुः १० [१५] । स्तोतॄणामुत भेडकृत् ?? त्व हि स्तो<u>म</u>वर्धन् इन्द्रास्युक्यवर्धनः इन्द्रमित् के्शिना हरी सोमुपेयांय वक्षतः । उपं <u>य</u>ज्ञ सुरार्थसम् १२ । वि<u>श्वा</u> यद्जेयुः स्पृर्धः अ्पां फेर्नेन नर्मुचेः शिरे इन्द्रोदंवर्तयः १३ । अब दस्यूरघूनुथा मापाभिकृत्सर्यप्सत इन्द्र धामाकर्रक्षतः १४ असुन्वार्मिन्द्र ससक् विपूर्वी व्यनाशयः । <u>सोम</u>पा उत्त<u>रो</u> मर्वन् १५ [१६] (३८५)

( १५ )

## १३ गोपूपत्यस्यस्यस्किनौ काण्यायनौ। इन्द्रः। उष्णिक्।

तम्याभि प्र गायत पुरुद्दृत पुरुष्टृत । इन्द्रं गिर्मिस्ति<u>वि</u>षमा विवासत १ यस्य व्विवर्हसो बुद्दत् सही वृाधार रोदंसी । <u>गिर्पेर्स्त्रौ अ</u>पः स्वर्वृपत्युना २ स राजसि पुरुष्टुत् एको वृत्राणि जिन्नसे । इन्द्र जैत्रा श्रवस्यां च यन्तवे ३ ते ते मर्वं गृणीमसि वृषणे पुत्सु सांसहिम् । <u>उ लोककृ</u>त्सुमंदियो हरिभियंम् ४ ये<u>न ज्योतीं जा</u>यवे मर्नवे च <u>वि</u>वेदिंथ । मुन्द्रुानो अस्य बृहिं<u>णे</u> वि राजसि ५ [१७]

तकुछा चित् त जिन्थनो ऽर्जु हुवन्ति पूर्वथा । वृष्पत्नीर्यो जेया विवेदिवे ६ तषु त्यदिन्द्रियं बुद्दत् तब शुष्मंपुत कर्तुम् । वज्रं शिशाति धिषणा वरेण्यम् ७ तबु खोरिन्द्र पॉस्यं पृ<u>श्</u>यिवी वेथि<u>ति</u> अवेः । त्वामापुः पर्वतासम्ब हिन्चिरे ८ त्वां विष्णुर्वृहन् क्षयो <u>मित्रो गृंणाति</u> वर्षणः । त्वां शर्धी मकृत्यनु मार्षतम् ९ त्व <u>वृषा</u> जर्ना<u>ना</u> महिष्ठ इन्द्र जित्तेषे । सुत्रा विश्वां स्वपुत्यानि द्धिपे १० [१८]

सुवा त्व पुरुष्टुतुँ एको वुवाणि तोशसे । नान्य इन्द्रात् कर्त्णं मूर्य इन्यति ११

(३९६)

| मन्त्राम ६ व । र ।९] [क्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | i] [首名电标 <sup>在 11</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| परिन्तु सन्त्रकरन्तुः जन्तु इस्त क्रुवर्षे । श्र<br>जर्र क्षर्याप नो भ्रोत्रे विच्या कुळन्यान्त्रिकम् । इस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ·-                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ११ श्रीनिकीः सम्ब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | । १५० । वस्त्री १                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| च मुखार्च चर्चमुंचा किन्तु होता कर्न ग्रीकिः<br>बर्तिकृतवासि वर्षास्त्र किन्तु होता च मुद्दार्थ<br>पर्यक्ति वर्षास्त्र चर्चार्थ चरुवार्थ वर्षास्त्र वर्णास्त्र वर्षास्त्र वर्णास्त्र वर्षास्त्र वर्षास्त्र वर्षास्त्र वर्षास्त्र वर्षास्त्र वर्षास्त्र वर्षास्त्र वर्षास्त्र वर्यास्त्र वर्षास्त्र वर्षास्त्र | अराजनी व प्रेमें   १<br>  अही प्रतिकों इतिन्दी १<br>  श्रीप्रकार प्रतिकों १<br>  श्रीप्रकार प्रतिकों १<br>  श्रीप्रकारी वेपप्रकार १<br>  श्रीप्रकार विशेष १<br>  श्रीप्रकार क्षित्र क्षाप्रकार १<br>  श्रीप्रकार क्षाप्रकार १<br>  श्रीप्रकार क्षाप्रकार १<br>  श्रीप्रकार क्षाप्रकार १ |
| स लं ने इन्द्र वाजेंकि वृंत्यस्या चे नसूपा चं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | । अध्यां च मा तुर्ध मंदि १२ [११] (मार)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १९ प्रेरिनेचीः चल्का स्थान स्व क्लांस्टानीयर्थः<br>आ चीहि सुद्धा जित्त हम्मू कोई रिकी सम्<br>व्याली समुद्रका हो। च्योजनिका द्वेतिनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| बुद्धार्वस्त्य दुर्प दुना स्तित्यार्थित्य होस्तिये<br>आ म्हं पादि नृतार्थेते उत्साद सुन्द्रसीयर्थे<br>आ नं विकासि कुस्यो पन् गाह्य वि सांस्तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | । तृत्वसंत्री इसको १<br>। तिन्न तु सिक्कियको ४<br>। तृक्षप क्षित्रक्ष वर्ष ५ [१९]                                                                                                                                                                                                       |
| भारत कर्य देश वर्षात उन्हें वर<br>अन्ते का विचले क्यितिक ब्रोड<br>प्रतियोग उद्योग समाहकते वर्षे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ः कोझः सर्वस्तु वे हुवे ६<br>। व सर्वेद हम्य दर्गतु ७<br>। इन्हर्ष इन्द्राचित्रस्ते ६ (१६४)                                                                                                                                                                                             |

```
इन्द्र मेहि पुरस्त्वं विश्वस्येशान् ओर्जसा
                                              । वुत्राणि वृत्रहरुहि
दुर्धिस्ते अस्त्वङ्कृशो येना वसु प्रयच्छित
                                              । यर्जमानाय सुन्वृते
                                                                         १० [२३]
अय ते इन्द्र सोमो निर्यूतो अधि वृद्धिपि
                                              । एहीं मुस्य ब्रु<u>वा</u> पिर्व
                                                                         38
शार्चि<u>गो</u> शार्चिपूज<u>ना</u> ऽय रणीय ते सुतः । आर्खण्डल प्र हूंयसे
                                                                         १२
यस्ते शृङ्गनृषो न<u>पा</u>त् प्रणेपात् कुण्ड्रपाय्यः
                                              । न्यंस्मिन् द्ध आ मनीः
                                                                         १३
   वास्तोप्यते धुवा स्थूणां ऽसेत्रं सोम्यानीम् ।
   इप्सो मेता पुरा शम्बतीना मिन्द्रो मुनीना सखी
                                                                         १४
 पृदोकुसानुर्यञ्चतो गुवेषेण एकः सञ्चाम मूर्यसः ।
मूर्णिमन्धं नयत् तुजा पुरो गृभे न्द्र सोर्मस्य पीतये
                                                                          १५ [२४] (४२५)
```

( १८ )

१२ इरिम्बिटा काण्या । आदित्याम ४, ६, ७, अदितिम ८ अहियनी। ९ भग्निस्यानिकाः । उप्णिक् ।

इवं हे नूनमेषां सुम्न मिक्षत् मत्यैः । आदित्यानामपूर्व्यं सर्वामित १ अनुर्वाणो होषा पन्था आदित्यानाम् । अद्रेष्णाः सन्ति पायवे सुगेवृथः २ तत् सु नः सिता मगो वर्षणो मिन्नो अर्थमा । शर्म यच्छन्तु सम्थो यदीमहे ३ देवेमिर्विष्यदिते ऽरिष्टमर्मन्ना गहि । स्मत् सुरिमिः पुरुषिये सुशमिनः ४ ते हि पुत्रासो अदिते विदुर्द्विणासि योतवे । अहोशिबद्धिरुचिक्तयोऽनेहसः ५ [२५]

अवितिनों दिवा पुशुः मर्वितिनंकतमहैयाः । अवितिः पात्वहैसः स्वार्वृधा ६ छत स्या नो दिवा मृति रिवितिकत्या गैमत् । सा शतीति मर्यस्कर्वपु स्निधः ७ छत त्या देव्या मिपजा श नेः करतो अश्विनां । युगुयातिमितो रपो अपु स्निधः ८ शमुभिरमितिः करः च्छ नेस्तपतु सूर्यः । शं धाती वात्वर्षा अपु स्निधः ९ अपामीवामपु स्निधः मर्ष सेधत दुर्मितम् । आवित्यासो युगोर्तना नो अहेसः १० [२६]

युयोता शर्षमस्मदाँ आर्दित्यास ख़तामितम् । ऋधुग्द्वेषः कृणुत विश्ववेदसः ११ तत् सु नः शर्मे यच्छ्वता ऽऽदित्या यन्मुमीचिति । एनेस्वन्त चिदेनेसः सुदानवः १२ यो नः कश्चिद् रिरिक्षिति रक्षस्त्वेन मत्यैः । स्वैः प एवै रिरिवीष्ट् युर्जनः १३ समित् तम्धमंश्रवद् दुःशंसं मत्यै रिपुम् । यो अस्मुमा बुर्दणांबाँ उप हृयुः १४ पाक्ष्वा स्थनं देवा हृत्यु जीनीय मत्यैम् । उप द्वयु चार्द्वयुं च दसदः १५ [२७]

आ शर्म पर्वताना मोतापां वृणीमहे । धावाक्षामारे अस्मव् रपस्कृतम् १६

(888)

|                                                                                                                                                                                                               | ्र<br>इंक्ट्र इस्त्र इस्त्र के प्र |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| क्रणेतः।कर्षापरः] [३८४] [                                                                                                                                                                                     | Me C de 101                        |
| ते जां प्रदेश करीका चुम्मार्क पुत्रक संकाः । बाही किम्प्रीम पुत्रक ।<br>तुचे कर्मात कर तु जो आसीय आर्युमीक्तं । आसियारः सुम्बरः वृ<br>पुत्रो हिस्से हो कर्मात् आसिया असि मुक्ता । कुन्ने वह हो असि मसी        | मोर्जन १४                          |
| वृहत् वर्कमं नुवतां वृषे नुहार्त्विकता । निश्रमीको वर्षणं स्वरत                                                                                                                                               | 4 Fe                               |
| अनुमो विद्यानस्य पृत्रम् संस्तु शेरतस्य । विदर्शयं प्रस्तो सन्त स्                                                                                                                                            |                                    |
| पे चिन्द्र कृष्युक्तव्य आहिता अने स्वति । न सू म आईनीसर्व तिर                                                                                                                                                 |                                    |
| = -                                                                                                                                                                                                           |                                    |
| (11)                                                                                                                                                                                                          |                                    |
| के कोबरि व्यक्ता अबित के नेत्र अविषयाः विन प्रवास्त् व<br>रे-मे क्लावः (किया कहु कम कित्त्वती ) वर्ष वेषक<br>केट विवास = (कम बहुत किया कर्महार्टी) रेड कर्म<br>केट विवास = (कम बहुत किया कर्महार्टी) वेड कर्म | <del>रि</del> पर                   |
| तं नूर्वेद्ध स्वर्वतः   वृषाक्षां वृक्क्तिति वृषान्वते । वृष्टभा कृत्यनोविरे                                                                                                                                  | ₹                                  |
| निर्मृतवर्धि निव जिन्नशाँचिवः सुग्रीनीभिन्न कुन्तुर्पम् ।                                                                                                                                                     |                                    |
| जुस्य येथेस्य हो)स्यस्यं क्षोक्ते भेर्मणुरायु पूर्णिय्                                                                                                                                                        | २                                  |
| र्वाजेन्ड त्या स्कृतः। पूर्व हेंत्रच होत्रंपुरमान्त्रेत् । अस्य पुत्रस्यं सुवर्द्वः                                                                                                                           | •                                  |
| कुर्वो नपति सुमर्ग सुनीर्दित <u>ः न</u> मि केर्चकोषिकम् ।                                                                                                                                                     |                                    |
| त मां निवस्तु वर्षणस्तु तो भुगा मा बुझे वैशन बि्वि                                                                                                                                                            | ¥                                  |
| व सुनिशुव आहुती यो वेदेन दुस्तुत कर्ती अप्रयेश यो सर्वतास्त्रकृत                                                                                                                                              | : ૫ [૧૧]                           |
| तस्पेर्सन्तो ध्रदन्त <u>जाक्ष्य स्ट</u> ार्स्य पृक्षित <u>र्</u> तं वर्षाः ।                                                                                                                                  |                                    |
| न तमेशो इंपाईट कुर्वभून । मार्गिइट गमार                                                                                                                                                                       | •                                  |
| स्तुत्रवर्षं को नुसिन्धिः स्थार्थं सुनो स्वाब कर्यों पते । सुनीपुरस्करंतनुष                                                                                                                                   | •                                  |
| क्रांसमानो करिकिनं लिकियो उसी रची म वेच्छे ।                                                                                                                                                                  |                                    |
| त्वे केम्पेतो वर्षि कन्ति तास्त्र पत्रं एको एपीन्यम्                                                                                                                                                          | c                                  |
| स्रो <u>ज</u> ुदा कुर्त्वानुरे अदे सरी सुमनु स प्रवस्थि । स श्रीवर्तानु सर्विता                                                                                                                               | 1                                  |
| वस्तु लगुर्को अन्तुपत्र विकास सुरक्षीपुः व सांको ।                                                                                                                                                            |                                    |
| तो अधिक्रिः सन्ति। च विक्रमूमिः च हो। वनिता कृतम्                                                                                                                                                             | ₹ [₹]                              |
| यस्त्राप्तिर्पर्युत्ति । स्टोनं चन्ने दर्शन तिन्यार्थः । इत्या ना केर्नेज्य विदेः                                                                                                                             | \$\$ (mm)                          |
|                                                                                                                                                                                                               |                                    |

विपस्य वा स्तुवृतः संहसो यहो मुक्षूतंमस्य गुतिर्पु । <u>अ</u>वोवेंवम्परिमत्पै कृ<u>धि</u> ेवसी वि<u>विदुषो</u> वर्चः १२ यो अग्नि हृत्यवृतिभि नंमोभिर्वा सुद्क्षमाविवासित । गिरा वांजिरहोचिपम १३ समिधा यो निर्दिती दाग्रददिति धार्मभिरस्य मत्यैः। विश्वेत् स <u>धी</u>मि: सुभ<u>गो</u> ज<u>न</u>ाँ अति युद्<u>गैन</u>द्ग ईव तारिपत् । तद्ग्रे द्युम्नमा भरु यत् सासहत् सद्ने कं चितृत्रिणम् । मृन्यु जनस्य दृह्यं. १५ [३१] येन चप्ट्रे वर्रणो मित्रो अर्थुमा येन नासंत्या भगः। षुयं तत् ते शर्वसा गातुवित्तमा इन्द्रेत्वोता विधेमहि ते घेदेशे स्वाध्योर्ध ये त्वा विम निव्धिरे नृचक्षेसम् । विमासी देव सुकर्तुम् १७ त इद् वेदिं सुमग् त आहंतिं ते सोतुं चिकते दि्वि। त इद् वाजिभिजिंग्युर्म्हद् धन ये त्वे काम न्येर्रि १८ मुद्रो नी अग्निराहुंतो भुद्रा गुतिः सुभग भुद्रो अध्वरः । मुद्रा द्वत पर्शस्तयः १९ मुद्र मनी कृणुष्य वृत्रुतूर्ये येनी सुमत्तु सासही । अर्थ स्थिरा तनुहि मूरि शर्धतां वनेमां ते अमिर्प्टिमिः २० [३२] ईळे गिरा मर्नुहित ्य ब्रेवा दूतमगुति न्येंपिरे । याजिण्ठ हन्यवाहनम् 28 तिगमजेम्भाय तर्रुणाय राजेते पयी गायस्ययये । यः <u>पिं</u>शते सुनृतांभिः सुनीय<u>ं म</u>ग्निर्धृते<u>मि</u>राह्नेत २२ यदी घृते भिराहुतो वाशी गुग्नि मंर्रत उचार्य च । असुर इव निर्णिजम् २३ यो हृद्यान्यैरयता मर्नुहितो वृव आसा सुगुन्धिना । विवसिते वायीणि स्वध्वरो होता देवो अर्मर्त्य. 85 यदी मर्त्युस्त्वं स्यामुह मित्रमहो अमेर्त्य । सहेसः सुनवाहत २५ [३३] न त्वां रासीयामिश्रीस्तये वसी न पांपत्वार्य सन्त्य । न में स्तोतार्मतीया न दुर्हितः स्याद्मे न पापया २६ पितुर्न पुत्र' सुमृतो दुरोण आ वेवाँ एतु प भी हविः २७ त<u>वाहमंग्र ऊतिभि</u>न्नेविंप्टाभिः सचेयु जोषुमा वसो । सद्। देवस्य मत्थः २८ तव कत्वां सनेगं तवं गुतिमि स्मे तव मशस्तिमि । त्वामिवीतः प्रमीति वसो ममा डो हर्षस्व वातीय २९ प्र सो अग्ने तबोतिर्मिः सुवीरामिस्तिरते वार्जमर्ममिः। यस्य त्व सम्बयमावरः ३० [३४] (७७०)

[hawnell द्रम्युः। अक्ष्यकार ६ ] [84] तर्व हुन्यो सीर्वचन् ग्राप अभिषु । इन्द्रोतः सिम्बन्य हि । नं यहित्रापुरकांत्रति प्रियः भाषे वस्तुं सत्रति 11 तमार्थन्तु सोर्मरकः तुइसंकुकं स्वभिष्यक्ति । तुवानुं वार्त्यस्वरम् १२ बसर्व ने अस्त अस्य असर्व प्रचानितों बपाईब । विद्यो न प्रशानि कुंद्रे जन्ने अर्थ अध्यक्षि कुर्यपन् \*\* क्यांदिरवासा अबुद्धाः पुरं नवंतु मर्रवेद् । नुकोन्तं विन्यंशं नुदानकः २४ वृपं रोज्याना कं चित्रपंजीसका अर्थनां वार्नुनी बर्जु । वर्ष से भी बढेज मिश्रार्थेकन स्त्वाकेशकर्य रच्या 14 जर्ममे वीरकृतनः वेज्ञासम् हर्व्यवृत्यंत्रभयः। अधिको अवैः अर्थतः १६ इत वं प्रतिवर्तन्तिकोः भूकारत्य वश्चि कुर्वाने । \$ [84] (Ma) तिकृषां श्रेष्ट्रातिये स्थान्य वेद्रेश <u>से</u>त्र वनुर्वेषांका सर्वेः ६६ कोक्सि करणा। जस्ता। जनाका = ( स्वत्या कडुन्, कम कक्षत्यते ), श कर्म मिय**्**। जा गंजा स्म रिकारत - अस्थोकाक्ष कार्य स्थापन स्मान्यका । रिका विद्यानिकास रै गुक्रपनिर्धिनंतर वास्तुकत् का बेहातः सुरीतिथिः । ह्या में सुधा गीरा पुरस्कृते हुक्का सांबर्धकरी नेपा हि श्रुवियोच्ये । सुर्व्यवृत्ये कृषत् हिर्मिकत्त्वयः । विर्व्योरेकस्यं कृष्यवृत्येयः व वि क्षित्राञ्ची पार्यकृत क्षित्रके क्षुत्रकृती ने कुंकल रेजेंबी । र शन्यान्देश्य सञ्चलको । कोर्यच स्वमानका अन्युता चित् <u>ये</u> जल्हाका नामंत्र<u>ती</u> व्हेंगसो स्टस्पर्ति । मृत्रिपर्निष् रेक्ते ५ . [१९]

जनांव थो करही पाते थीं — विदेश वर्षण हुदर । यहा को विदेशों त्रमू पण कराति श्राह्मीकः । बांकी जाईकरणः थ प्रतास्त्र विदेशों वर्षों केता कराते हुए क्या । बांकी जाईकरणः थ प्रतिकृति कंपण होते केता थे केता दिवस्त । प्रतिकृति कंपण होते हुए । भी वे दूसकुता कुछ कुछ कराते हुए था है दू

(FILL)

| <u>वृपण</u> श्वेन मरु <u>तो</u> वृपेप्सु <u>ना</u> रथे <u>न</u> वृपेनामिना ।                                                                                                    |     |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
|                                                                                                                                                                                 | १०  | [২৬]       |
| समानमुरुयेषां वि भ्रोजन्ते हुक्मा <u>सो</u> अधि <u>बातुर्पु । वृविद्युतत्यूप्टर्यः<br/>त <u>द्यमासो</u> वृर्पण द्यमबहि<u>बो</u> निर्निष्टूनूर्पु येतिरे ।</u>                   | ? ? |            |
|                                                                                                                                                                                 | १२  |            |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                         | १३  |            |
| अराणां न चेरुमस्तदेपां वृाना मुद्रा तदेपाम्                                                                                                                                     | १४  |            |
| सुमगुः स व क्कृति प्वास पूर्वास महतो व्युष्टिषु । यो वा नूनमुतासीत                                                                                                              | १५  | [३८]       |
| यस्य वा यूपं प्रति वाजिनी नर् आ हुन्या बीतये गुथ।                                                                                                                               |     |            |
| अभि प चुँसेठ्त वार्जसातिमि सुस्ना वी धूतयो नशत्                                                                                                                                 | १६  |            |
| यथां <u>ठ</u> द्रस्य सूनवों वि्वो व <u>ञ</u> न्त्यसुंख्य वेधसीः । युवीनस्तथेदेसत्<br>ये चाहीन्त मुक्तीः सुवानेषुः स्मन्मीळहुपुश्चरीन्तु ये ।                                    | १७  |            |
| अतिश्चिवा न उप वस्पेसा हुवा युवनि आ वेवृध्वम्                                                                                                                                   | १८  |            |
| पूर्न <u>क पु नर्विष्ठया</u> वृष्णीः पांचकाँ <u>अ</u> भि सीमरे गिरा । गाय गा ईव चर्क्वपत<br>साहा ये सन्ति मुहिहेव हब् <u>यो</u> विश्वीसु पूत्सु होर्तृपु ।                      | १९  |            |
| वृष्णिश्चन्द्राञ्च सुभवेस्तमान् <u>गि</u> रा धन्वेस्य मुरु <u>तो</u> अह                                                                                                         | २०  | [३९]       |
| गार्वश्चिद् घा समन्यवः स <u>जा</u> त्येन मरु <u>तः</u> स <del>र्यन्थवः । <u>रिह</u>ते <u>क</u>कुमो मिथः<br/>मर्तेश्चित् वो नृतवो रुक्मवक<u>्षस</u> उपं म्रातृत्वमार्यति ।</del> | २१  |            |
| अर्धि नो गात मरु <u>तः</u> सन् हि वं आ <u>पि</u> त्वमस्ति निर्धवि                                                                                                               | २२  |            |
| मर्ठ <u>तो</u> मार्ठतस्य <u>न</u> आ मेपुजस्य वहता सुवानयः । यूर्य संखायः सप्तयः<br>याभिः सिन्धुमर्द <u>थ</u> याभिस्तूर्वेषु याभिर्व <u>श</u> स्य <u>था</u> किर्विम् ।           | २३  |            |
| मयों नो भूतोतिर्मिर्मयोमुवः शिवाभिरसचित्रयः                                                                                                                                     | ર૪  |            |
| यत् सिन <u>्धो</u> यदसिक्न्या यत् संयुद्धेषु मरुतः सुवर्हिषः । यत् पर्धतेषु मेषुजम्<br>वि <u>श्व</u> पश्यन्तो चिमृथा <u>तनू</u> ष्या तेनां <u>नो</u> अधि वोचत ।                 | २५  |            |
| <u>क्ष</u> मा रपो मरुत आर्तुरस्य न॒ इर्ष्कर्ता विह्नुंतुं पुने∙                                                                                                                 | २६  | [४०] (५१०) |

| कृत्येदाः कः ५ व. २, व. १ ( sec. )                                                                                                                                                                                                 | (神仏史 15年)     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| [क्रिक्तिमान्यसः ।११ दर १-३०] (११) [ब्रह्मसँउद्वर                                                                                                                                                                                  | re            |
| र्द बार्माः कला। रक्त रेक्-रेट विक्र। जवाया = (विका कड्रम्, क                                                                                                                                                                      | at and (Eq. ) |
| वृष्णु साम्पूर्णः स्तूरं न बरिनुत् मध्योऽनुस्तरः । वार्ज विश्वं ह्यास्थः<br>वर्षे स्तु वर्षेषुरुषु स हो दुन्ने सर्वकानु को पृष्त् ।                                                                                                | ₹             |
| शासिक्कपंतिवारं बहुतको संस्थित इन्द्र साल्विस्                                                                                                                                                                                     | R             |
| भा गामिन इन्त्रुची अन्त्रेपते गोपेत वर्षरापते । धार्म स्रोमण्डे पित्र                                                                                                                                                              | ₹             |
| वर्ष वि स्ता वर्श्वयन्त्रमञ्जूते विश्लीय क्षेत्र पेलिय ।                                                                                                                                                                           |               |
| था ने पामानि कुवन ते किए मेडी विष्यं कि सोमेबीतपे                                                                                                                                                                                  | ¥ 5×3         |
| श्रीकृताणे वर्धा वर्धा धोर्मति वर्धी अपूरि निवर्धने । अवि त्यासिन्त नेत्                                                                                                                                                           | वैक्ट स्री()  |
| अच्छा च लेमा वर्षता वर्षमितः विदे सुद्धिन्तः विदेशिया ।                                                                                                                                                                            |               |
| बन्ति कार्यांची इरियो कृतिहाँ कमी तुर्व सन्ति क्र विका                                                                                                                                                                             | •             |
| तुन्ता इसिन्त ते द्वर कृती अंग्रुय पुढि यू ते अधिकः । प्रिया कृत परीवतः                                                                                                                                                            |               |
| क्षिम संक्रित्समृत श्रीर भ्रोज्यां —मा ते वा संजित्सीको ।                                                                                                                                                                          |               |
| पूरो संबध्यामा किंग्सिक्ष मो बच्चे वार्ज सुन्तिम मोर्नात                                                                                                                                                                           | c             |
| यो में इस्मिन पूरा क करने आक्षिताल तर्तु का स्तूने । शक्तंतु इन्हेंसूनवें                                                                                                                                                          | •             |
| इवें भे सर्वात कोजीबा व वि प्ता यो कर्वन्त ।                                                                                                                                                                                       |               |
| मा तु मु: स पंपति पन्युजरम् प्रतितृत्वी अवनी सतम्                                                                                                                                                                                  | t [v]         |
| व्या ह रिवर पुत्रा हुन वार्त स्वक्रमा क्या क्यांवरी । मुस्ये कर्णस्य गीर                                                                                                                                                           | Jan 9 9       |
| व्यक्त क्षेत्र केंद्र केंद्र<br>कार्य केंद्र | 60+ Z.Z.      |
| नुसिर्मुल इन्यान सुरुनुवाल का उनस्मिन व लो विन्द्र                                                                                                                                                                                 | <b>?</b> P    |
| अक्षतुम्मो सन्त मा मन्द्रियात च अवस्त त जारहर । पुरेश क्रिक्सिक्सिक्सि                                                                                                                                                             | t à           |
| मधी रेपार्य मुक्यार्थ किन्दुते । प्रीयन्ति हे सुरुष्टि ।                                                                                                                                                                           | 14            |
| पुरा कुन्नेनि नर्नु वर्षुक्ता किन्नु दिन्ने कुन्ने                                                                                                                                                                                 | tv            |
| मा है महानुर्य रचा हुएए इस्ट्र व्यक्ति । सि बंदान बच्चे सुते                                                                                                                                                                       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| ना तें नोराम निरंपन राचन इन्ह्र वा ते नुसम्बद्ध ।                                                                                                                                                                                  |               |
| इक्क विदुर्वः व बृह्याच्या मंत्रः व वे कृत्वार्व ब्याद्ये                                                                                                                                                                          | 14            |
| इन्हों हा वेदियंग्य व संस्कृती या सुन्नमं दूमिर्देह । स्व वां वित्र दूमिर्दे                                                                                                                                                       | in (un)       |
|                                                                                                                                                                                                                                    |               |

चित्र इद् राजां राजुका इदेन्युके युके सरस्वतीमन्। पूर्जन्यं इव तुतनुद्धि वृष्ट्या सुहस्रं मुयुता दर्दत्

१८ [४] (५२८)

( २२ )

१८ सोभरिः काण्यः। अश्विनौ । १-५ प्रगाथ≔ (विषमा पृहती, समा सतोगृहती), ७ वृहती, ८ अनुषुष्, ११ ककुष्, १२ मध्येज्योतिः, प्रमाथः = (९, १३, १५, १७ ककुप्, १०, १४, १६, १८ सतीयृहती)।

ओ त्यमह्य आ रथे मुद्या दक्तिष्ठमूत्रये ।

यमेश्विना सहवा रुद्रवर्तनी आ सूर्यायै तस्थर्थः पूर्वापुर्वं सुहवं पुरुस्पृहं भुज्यु वाजेषु पूर्व्यम् ।

सचनार्वनत सुमृतिभिं सोभरे विद्वेपसमनेहसम्

इह त्या पु<u>र</u>ुमूर्तमा वृवा नमोमिरुश्विना । अर्वाचीना स्ववंसे करामहे गन्तरि गुःशुपी गुहम्

युवी रथस्य परि चुक्तमीयत ईर्मान्यद् वीमिपण्यति ।

अस्माँ अच्छो सुमृतिवी शुभस्पती आ धुनुरिव धावतु र्धो यो वी त्रिवन्धुरो हिर्रण्याभीशुरश्विना ।

परि धार्वापृथिवी मूर्पति श्रुत म्तेने नासुत्या गेतम्

प्रमुख्यन्ता मनीवे पूर्व्य विवि यव वृक्तेण कर्पथः। ता वामुद्य सुमृतिभिः शुभस्पती अश्विना प स्तुवीमहि

उपे नो वाजिनीवस् यातमृतस्यं पृथिमिः। येमिस्तृक्षिं वृंपणा जासदस्युव महे ध्वजाय जिन्यथः

अय ग्रामदिनिः सुतः सोमी नरा वृपण्वस् । आ यात सोर्मपीत्ये पिनंत वृाजुपों गृहे

आ हि कुहर्तमश्विना रथे कोशे हिर्ण्यर्ये वृष्णवस् । युआ्या पीर्वरीरिष

यामि पुक्थमवृद्धो यामिर्दिशु यामिर्देशु विजीपसम् । तार्मिनी मुक्षु तूर्यमश्चिना गीत मिपुज्यत यहातुरम्

यद्धिगावो अधिगू इदा चिदह्रो अभिवना हवामहे । वय गीभिर्निपन्यवं तामिरा यति वृपुणोपे मे हवं विश्वपर्से विश्ववर्षिम् ।

<u>इ</u>पा महिंच्डा पुरुमूर्तमा नग्र या<u>मि</u> किर्वि वावृथुस्ता<u>मि</u>रा गंतम्

२

X

3

५ [५]

ξ

O

4

१० [६]

28 (

१२

(५८०)

**₩•** €₽

क्लोराध्य कुल कुल ] 11年の中かり [\*] लाहिका विकासी वाहिन्सिना कर्यमान उर्व हुवे । ता 🛣 क्योंक्रिकी ?3 ताचित् कृत्वा ता प्रपार्त सुमस्प्ती ता पार्मन् कुत्रकर्तनी । मा मुंदे क्योंप पुष्तें वाजिनीकम् पुरा देशकानि स्वतन् 88 था सुरम्योत् सुरम्यं प्राता रथेंनुत्रियमां वा सक्ष्म्यां । हुवे क्रिके सोमेरी ₹५ [७] मन्त्रेजनसा कृष्या सङ्गुता सर्धुगुमार्मिकृतिर्मिः । माराचांबिर मुलनुस्य सबसे पूर्वीमिः पुरस्येतसा 14 भा <u>नो सन्त्र्यंत्र</u>श्चिमा वृर्तिपॉहिप्यं मधुपादमा परा । गोर्मव् वृद्धा द्विरंत्रवस्त् १७ पुष्रापुर्व सुनीयै सुष्यु बा<u>र्वः स्नो</u>ष्ट्यं पुरस्तिको । अस्तिका बांनायार्थं कामिनीयम् विन्तां कुमार्थि कीमाहे ₹€ [c] (##0 (44) १० विभागम वैपहरः। समिर । समिए। इंकिंग्स विकेतिको । चर्तस्य गुरुक्त्वम् । प्रतिप्युर्म्ममपृंगीतस्योचित् १ मुख्यनं विश्ववर्षेष्टे अपि विश्वयना छिए । क्रुत स्तुडे विव्यर्थको स्थानाम् २ वेपांमाद्याप चारिमयं 📭 प्रसम्बं 🖯 धर्म । उपनिशा वर्दिकिन्तो वर्द उत्तर मोदिसमात (मित्रा) न्या नरंत् । तर्पुर्वस्यस्य सुद्धार्थं गञ्जनियः ४ उर्दे विष्य स्वयम् । स्त्रवीतो देव्या कृषा । जिम्ह्या माधा कृत्य कृतकार्यः ५ [१] भग्ने <u>प्रा</u>प्ति <del>प्रोप्ति</del>विक्ति कृष्या सुद्धानंत्र अञ्चलक्ष्यः । यथां कृतो प्रमूचं कृष्यक्षांत्रः 🐧 अभि वं पूर्ण हो हातार वर्ष्णीमान् । बनुष्य द्वाचा गृंचे तर्नु दः स्तुदे प पुत्रेमिएनवर्ग पं कृषा नृहक्तेन इत् । वित्रं य जन्ने क्रिकेत्रकार्यन 🔸 प्रनासंत्रमुनायसे पुत्रस्य सार्वतं क्रिय । उपा एन जुनुस्तिकस्पूरे अपन्नां मु अहितस्तर्व दुकानां पन्तु नुंदर्ताः होता यो अस्ति दिला दुक्तसंत्रः र [१] अप्रे तन भी अञ्चरणम्यांनाको नृहद मार । अन्धं हर् दूर्वजस्त्रविद्वीवदं त लंगे कर्जी को पूर्वि संस्थल नुसी सेंब् । पार्व मस्तुतिक कमी सुकतस्या पर वा वं लिक्बर्तः क्रियाः वृक्तिः बर्नुवा विसि। विन्वेनुक्रिः पति क्र्वांति सेवति १६ भूपायी नर्गम है। स्तार्थस्य कीर विश्यो । नि अविकासर्पना पश्ति वृक्षः १४ प्रतस्य <u>भावत्यं प्रतः स्</u>यूतीमीत् सन्देः । ये अपर्य दुवासं क्ष्यवृत्तिमिः १५ [११] रर्वन्यस्या बमुस्<del>दि नुप्रस्</del>तुर्व<del>श</del>्चित्राहर्दिः । इहो ग्रंपे तर्जु त्या सर्विधीनम्हि १६ (11)

। आयुजिं त्या मनेवे जातवेदसम् १७ उज्ञानी काव्यस्त्वा नि होतारमसाद्यत् । शुष्टी देव प्रथमो युज्ञियों मुधः १८ विश्वे हि त्वां सुजोपंसो वृवासी वृतमकत । पावक कृष्णवर्तिनि विह्यिसम् १९ इम घां धीरो अमृतं दूतं कृणवीत मत्यें । विशामग्रिमुजर प्रवमीट्यम् २० [१२] त हुवेम युतस्रीचः सुमासं शुक्रशीचिषम्

यो अस्मे हृब्यदाति<u>मि राहुति</u> मर्तोऽविधत् मुश्रम जातवेदस मृग्निं युज्ञेषु पूर्व्यम् आर्मिर्विधेमायये ज्येष्ठीमिव्यंश्ववत् नुनर्मर्च विह्रीयसे स्तोमंभिः स्थूरयूप्वत अतिथिं मार्नुपाणां स्नु वनस्पतींनाम्

। मूरि पोषु स धत्ते वीरवृद् यहाः २१ । प्रति सुगेति नर्मसा हविष्मती २२

। महिष्ठाभिर्मितिभिः शुक्तशीचिषे २३ । ऋषे वैयश्व दम्यायाग्रये 28

। विप्रा अग्रिमवंसे प्रतमींळते २५ [१३]

मुहो विश्वां अमि पतो 🕏 अमि हृदयानि मार्नुपा। अग्ने नि पेत्सि नमुसाधि बहिंपि २६ वस्वा नो वार्या पुरु वस्व गुयः पुरुस्पृद्धः त्व वेरो सुवाम्णे ऽग्ने जर्नाय चोदय त्वं हि सूंपतुर्सि त्व नो गोर्मतीरिपः अप्ने त्व युशा अस्या मित्रावर्रणा वह

। सुवीर्यस्य पुजार्वतो यशस्वत । सदां वसा गातं यंविष्ठ शश्वते २८

। महो गुपः सातिमीये अपा वृधि २९

। ऋतार्वाना सम्राजी पूतर्दक्षसा ३० [१४](५७६)

(88)

३० विद्रवसना वैयद्य । इन्द्रः, १८-३० वरः सीपाम्णिः। उप्लिफ्, ३० अनुष्ट् ।

सर्लायु आ शिपामित् ब्रह्मेन्द्रीय वृज्जिणे । स्तुप ऊ पु वो नृतमाय धूप्णवे १ शर्<u>वसा</u> ह्यसि श्रुतो <u>वृंज</u>हत्येन <u>वृज्</u>जहा । <u>मधैर्म</u>घो<u>नो</u> अति श्रूर दाशसि स नः स्तवान आ भर रापिं चित्रश्रवस्तमम् । निरेके चिद् यो हरियो वसुर्वृदि. ३ आ निरेकमुत प्रियामिन्द्र वृर्षि जनीनाम् । ध्रुपता ध्रुप्णो स्तर्वमान आ मर ४ न ते सब्यं न दक्षिण इस्तं वरन्त आमुर्रः । न परिवाधों हरिक्रे गविंग्टिप ५ रिपी

आ त्वा गोर्मिरिव मुजं गीर्मिर्ऋणोम्यदिवः। आ स्मा कार्म जरितुरा मनं प्रण ६ विश्वानि विश्वमंनसो धिया नो वृत्रहन्तम । उर्ग प्रणेत्रिध पू वसी गहि विद्याम शूर नन्यंस' । वसीः स्पार्हस्य पुरुहृत राधंस व्य ते अस्य वृत्रहन् ऽपरीतं नृतो शर्व । अर्मुक्ता राति. पुरुहूत वृाशुंपे ९ इन्द्र यथा हास्ति ते महे नृतम राधंसे । हळहिश्चंद् इह्य मचवन् मुघत्तंये १० [१६] आ येपस्व महामह न् अन्यत्रा चिद्दिव् स्त्वन्नो जग्मुग्रास । मर्घवञ्छ्रिय तव तन्ने ऊतिर्भि. ११ (५८७)

बर्रजी पर्स गुरुद्र ता मुक्त दिश्यनंहमा ज्युपीय सम्बद्धाः । बुद्दी जेड्डान्यर्दिनिक्रवार्वेष मुद्दान्तां शिक्रवर्षया

मुख्यमं देवास्त्रीत । क्रमधीयकृतक परिता हुस्य ४

मर्पाता प्रार्थली नहा

भूत क्संस्य मुख्य ्तृप्तांनू हुनो शास्त्रांत्रं दिनः ५ [९१]

र्थ या बानंति दुवर्ष किनाः पर्धपेषीरिक्तः । वर्षस्कीरा वी चरन्त वदार्थ ५ au.

अ<u>धि</u> या वृंद्वतो <u>विवोर्ड</u> ऽभि यूथेव पश्यंतः । ऋतार्वाना सम्रा<u>जा</u> नर्मसे हिता <u>भतायांना</u> नि वेवतुः साम्राज्याय सुकर्तू । धृतवंता <u>क</u>्षत्रियां <u>क</u>्षत्रमाशतुः <u>अक्ष्णाबीद् गातुपित्तंता</u> ऽनुल्युणे<u>न</u> चक्षंसा । नि चिन्मिपन्ता नि<u>चि</u>रा नि चिक्यतुः ९ <u>ज</u>त नो पुरुषदिति <u>रुरु</u>ष्प<u>ता</u> नासंत्या । उरुष्यन्तुं मुरुतो वृद्धश्वसः १०[२२] ते नों नावमुंरुष्यत विवा नक्तं सुवानवः । अरिष्यन्तो नि पायुभिः सचेमहि अमेते विष्णवि वय मरिष्यन्तः सुदानवि 88 । श्रुधि स्वयावन् त्सिन्धो पूर्वचित्तये १२ तद् वार्यं वृणीमहे वरिष्ठं गोपुयत्यंम् । <u>मि</u>त्रो यत् पान्ति वर्<u>षणो</u> यर्<u>द्</u>यमा <u>खत नः सिन्धुरणं तन्म्रुकतस्तवृश्विनां</u> १३ । इन्द्रो विष्ण<u>ुर्म</u>ीद्वांसः <u>स</u>जोर्षसः ते हि ष्या <u>वनुषो</u> न<u>रो</u> ऽभिमा<u>ति</u> कर्यस्य चित् । तिग्म न क्षोर्दः प्र<u>ति</u>ग्नन्ति भूणीयः १४ १५[२३] अयमेकी इत्था पुरू र चंद्रे वि विश्पतिः । तस्यं वृतान्यनुं वश्चरामसि अनु पूर्वीण<u>यो</u>क्यां सा<u>ग्रा</u>ज्यस्यं सश्चिम १६ । <u>मि</u>त्रस्यं <u>वृता वर्षणस्य दीर्घश्र</u>ुत् परि यो रिक्सना दिवो अन्तान मुमे पृथिक्याः । छुमे आ पेग्री रोर्दसी महित्वा १७ उद्दु ष्य शेरुणे दिवो ज्योतिरयस्त सूर्यः १८ । <u>अ</u>ग्निर्न शुकः संमि<u>धा</u>न आहुतः वची वृधिर्पसयानी हो वार्जस्य गोर्मतः १९ । ईशे हि पित्वीऽविपस्य वावने २०[२४] तत् सूर्यं रोब्सी खुमे वोषा वस्तोरुपं झुवे । <u>मो</u>जेष्वसमाँ अम्युर्चरा सर्वा ऋजमुक्षण्यायन रजतं हरेयाणे ११ । रथं युक्तमंसनाम सुपामंणि ता <u>मे</u> अरब्य<u>न्तां</u> हरीणां <u>नि</u>तोशीना २२ । जुतो नु फुल्व्यनि नुवाहसा स्मव्मीशू कशांवन्ता विमा नविंप्ठया मृती २३ । महो वाजिनावर्षेन्ता सर्चासनम् २४[२५](६३०)

## ( २६ ) २५ विद्यममा वैयद्यः, व्यद्यो वाङ्गिरसः । अद्यिनी, २०-१५ वायु । उण्णिक्।

१६-१९,२१,२५ गायत्री; २० अनुप्दुत् ।

पुर्वोक् पू रथं हुवे सधस्तुंत्याय सूरिष् । अतूर्तदृक्षा वृषणा वृषण्वसू १
पुर्व वरि सुपाम्णे महे तने नासत्या । अवीमिर्याशो वृषणा वृषण्वसू २
ता वां मध्य ह्वामहे हृव्येर्मिर्वाजिनीवसू । पूर्वीिप इष्यंन्तावाति क्षपः ३
आश्वा वाहिण्ठो अश्विना रथो यातु श्रुतो नेरा । उप स्तोमान् तुरस्य दर्शथः श्रिये ४
पुदुराणा चिद्श्विना ऽऽ मन्येथां वृषण्वसू । युव हि छेन्ना परिथो अति द्विपं: ५ [२६]
पुष्ता हि विश्वमानुषद् मक्ष्मिं: परिदीर्यथः । धियजिन्वा मध्वणां शुमस्पती ६ (६३६)

| क्रमेदाः। अरु व २, ४० १ ] [                                                                                                                                                                | w] [:                                                                                   | <b></b>                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| वर्षे मा पातमभिना प्रसा वि <u>स्त</u> पुत्तं हुन्।                                                                                                                                         | नक्यांन्य सदीगदर्शकता                                                                   | v                                  |
| ना व जुस्व भूगुस्व) जिस्सीनासस्य ध्रुष्ट ।                                                                                                                                                 | वेवा वंदेशिया स्वयंत्रस्य                                                               | c                                  |
| पुष भी भी हर्षामा । उपाप्पाली भारतका ।                                                                                                                                                     | क्याविधिकारे किलाबिका स्रोक्या                                                          | . 3                                |
| अभिन्य पूर्व स्तृति कृतित है भवती इवंद ।                                                                                                                                                   | नेदीवसः कृत्यवातः क्रमीकृत                                                              | ₹ [ <b>२</b> ०]                    |
| पुरानंतस्य विष्णयाः पुनानीतस्य मूरिनिः ।<br>यो वौ पुत्रे <u>मि</u> एकृत्रेः अर्वेवका बुक्तिः ।                                                                                             | भुगनेता वर्षको निष्ठी अर्पुर<br>भ्योरकृषम् स्मा स्थितम्<br>प्रपृष्टा सुधे पंजाते सुध्या | १९<br>वरिष                         |
|                                                                                                                                                                                            | वृक्षिपन्तिम् परि पातमस् <u>त्र</u>                                                     | \$¥                                |
| _                                                                                                                                                                                          | निर्देश प्रकृतिपूर्णिय                                                                  | १५ [२८]                            |
| गर्बिच्ये डो इनोठां स्तोनों हुतो हुनस्य।                                                                                                                                                   | दुष्पन्दी मुख्यिना                                                                      | 14                                 |
| प्युक्त जुना अध्यय द्वर्षान्य मन्द्री गृहे ।                                                                                                                                               | ष्ट्रामिमा सम्बद्धाः                                                                    | ζu                                 |
| प्रव स्था व्यवसायी वासिका सं अक्षेत्रीय ।                                                                                                                                                  | तिन् <b>युर्विरं</b> च्यवर्तनि                                                          | te                                 |
| प्रमृतवा सर्वात्वा अस्तिमा <u>श्</u> रेतको <u>वि</u> चा।<br>पुरसा क्षेत्र (श्रीरको पुरस्त केव्यं करो ।                                                                                     | चेंपे इप्रधानना                                                                         | ł                                  |
| आक्रम बाचो मर्च रिना "उपमान्त सनुन्य बन्ध                                                                                                                                                  |                                                                                         | 6 [44]                             |
| स्त्युवस्तातर वृद्ध योद्धाने पुत्र हेंबहे । वृ<br>वायों बादि क्षिण पुत्रे व्यक्ति सु स्वस्त्यं । व<br>त्यां दि मुख्यंस्त्रमं मूच्यनेत हुव्यं । व<br>स तो विश्व कर्मम् याची मन्त्राची अधिया | । कृषि वासी <u>अ</u> चे पिदेः                                                           | दर<br>१६<br>१६<br>१५<br>१५[१ ]स्त) |
| (१४<br>११ मनुर्वेषस्थतः विको दंगाः। सम्बन्धः                                                                                                                                               |                                                                                         | <b></b>                            |
|                                                                                                                                                                                            | प्रवरणा कृदय <b>् क्या क्याहर</b>                                                       | EŲ I                               |
| अधिकृषये पुरोर्थिता कार्याच्ये वृद्धिरंजुरे ।<br>क्रमा पानि तस्यो मक्ष्यास्पर्धि कृष्ये अन्ते सर्वः<br>अस पुरो पानि कृष्यि स्तरस्थी नुष्यक्त सक्त                                          | water .                                                                                 | t                                  |
| विश्व य तो दक्षको विश्ववेदको भीना मून व                                                                                                                                                    | पश्चिमार्थः                                                                             | P (144)                            |

| स० ६, म० २, व∙ ३१ ]                                                                                                                                                       | [ 834 ]                                    | [ऋग्येवः। मं० ८, स्०२०, म०३ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| प सू ने एत्वध <u>्योरिः</u> ऽग्ना वृवेपुं पूर्व<br><u>आ</u> वृत्येषु प वर्षणे धृतवेते <u>म</u> रुत्सुं<br>वि <u>श्वे</u> हि प् <u>मा</u> मनेवे <u>वि</u> श्ववेद <u>सो</u> | <u>वि</u> श्वर्मानुपु                      | 3                           |
| अरिंप्टेमिः <u>पा</u> युर्मिर्विश्ववेद <u>सो</u> य                                                                                                                        | न्तां नोऽवृक छुर्दिः                       | R                           |
| आ नो अद्य समनसो गन्ता विश्वे<br>ऋचा गिरा मर्रुतो देव्यदिते सर्दने                                                                                                         |                                            | ५ [३१]                      |
| अभि प्रिया मेरुतो या वो अरूव<br>आ वृद्धिरिन्द्दो वर्रणस्तुरा नर्र ः                                                                                                       | भावित्यासीः सदन्त् नः                      | _ <b>&amp;</b>              |
| वृषं वो वृक्तर्विहिपो हितप्रेयस आनु<br>सुतसीमासो वरुण हवामहे मनुष्वी<br>आ प्र योतु मर्रुतो विष्णो अर्थिः                                                                  | <b>वे</b> न्द्वाग्रंयः                     | <b>ن</b><br>د د             |
| इन्द्र आ पांतु प्रथमः संनिप्युमि                                                                                                                                          | र्चु <u>पा</u> यो वृ <u>त्र</u> हा ग्रुणे  |                             |
| वि नो देवासो अदुहो ृऽर्च्छिद्ध शर्म<br>न यद् दूराद् वंस <u>वो</u> नू <u>चि</u> दन्ति <u>तो</u><br>अस्ति हि वेः स <u>ज</u> ात्यं रिशाद <u>सो</u>                           | वर्रुथमावृधर्पति                           | ٠,                          |
| प्र <u>णः</u> पूर्वस्मे सु <u>वि</u> तार्यं वोचत                                                                                                                          |                                            | १० [३२]                     |
| इ्दा हि <u>ष</u> उपेस्तुति <u>ामि</u> दा <u>वा</u> मस्य<br>उपे वो विश्ववेदसो न <u>म</u> स्युाराँ अस्<br>उदु प्य वेः स <u>वि</u> ता सुप्रणीतयो                             | <b>क्ष्यन्यामिव</b>                        | <b>??</b>                   |
| नि द्विपादृश्चतुंष्पादो <u>अ</u> र्थिनो<br>देवेदे <u>ष</u> वोऽवेसे देवेदंव <u>म</u> भिष्टेये ।                                                                            | ऽविंभन् पत <u>यि</u> प्णवः                 | १२                          |
| वृषदेवं हुवे <u>म</u> वाजसातये गुणन्ती<br>वृषदेवं हुवे <u>म</u> वाजसातये गुणन्ती<br>वृषा <u>सो</u> हि ब् <u>मा</u> मर्नवे सर्मन्यवो                                       | वेष्या <u>धिया</u><br>विभ्ने साक सर्गतयः । | <i>\$\$</i>                 |
| ते नी अध ते अपर तुचे तु नो<br>प वेः शसाम्यद्वतः सुस्य उपस्तुः                                                                                                             | मर्वन्तु वरि <u>वो</u> विद्ः               | १४                          |
| न त धूर्तिर्वेदण मित्रु मत्युँ यो दे<br>म स क्षयं तिरते वि मुहीरियो                                                                                                       | ग्रे धामुम्योऽर्विधत्                      | <b>ર</b> પ                  |
| प पुजामिर्जायते धर्मणुस्पर्य ि                                                                                                                                            |                                            | १६ [३३](६७१)                |

| मध्यक्तास्य १ म २ व ३०] [१९५] (स                                                                                                                      | 44 W <sup>2 1</sup>            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| चन न किन्ते वृता सुवेधियांत्रपानेतः।<br>अर्थना क्षेत्रो क्ष्युः सर्वत्यो ये बार्कने सुनोर्वतः                                                         | ţu                             |
| वर्ज विश्वसी कृतुवा स्पर्जयं कृति विश्व सुंबद्ध्ययः ।<br>पुरा विश्वसम्हातीः पूरो तुः वासीवन्ती वि संस्पत्                                             | ţe                             |
| पनुष पूर्व उपनि विश्वसम् कृतं हुन ।<br>वशिकृति मुद्दिन विश्वस्थों वह वो मुप्पन्ति नुष्ट                                                               | <b>ts</b>                      |
| पद बॉफिप्रिने अंतुरा चुने पुते  दुर्सिर्देश दि बुग्हर्न ।<br>वृदे तर् वां बसको विश्वकेदन  दर्च स्थरान सन्य आ                                          | <b>9</b>                       |
| पपुष्प क्षा वस्ति । पञ्चलम्बा सुप्रानाम् वर्षतस्                                                                                                      | <b>२१</b>                      |
| तुरं तह वोः बकानु का कुंगीयदे । पुत्रो न ब्रोह्मान्यदे ।<br>सरवान तर्वाक्षिया पुत्रीयां हवि—वेत्र वस्तुःस्तवान्यो                                     | 66 [88](# <del>1</del> 44      |
| ( tc)                                                                                                                                                 |                                |
| ५ म <u>तुर्वेदच्यामा । विभो इंदाम । व्यवसी ४ दुव्यक्ति</u>                                                                                            |                                |
| वे तिस्रति व्यवस्था देवाचा दुविधानेन्त् । हिन्दार्श द्वितानेन्त्                                                                                      | ₹                              |
| क्षेत्रो मिन्ने अर्थुता स्वक्तिताची अप्रयः । प्रतीकती क्षेत्रस्या                                                                                     |                                |
| ते मी ग्रीमा जेपुण्या का उद्गुक इत्या स्थेक् । कुरुपुत कर्षमा दिक                                                                                     | 1 1                            |
| पञ्ज वर्त्तरित देवास्त्रपेर्वपूर्वः तर्वेषुं त्रिष्ठः स्मित्रः। वर्षयः जन करीः<br>प्रश्नुसर्वं तुरु कुन्दर्यः भूस युक्तन्वेषयः । भूत्वो वर्षिः विवेरी | <sup>§6</sup> μ [δα] (ευ)<br>Α |
| (%)                                                                                                                                                   |                                |
| र अपूर्णिकार कारका था आरोका। विजे देखा। दिग्सा नि                                                                                                     | OK.)                           |
|                                                                                                                                                       |                                |
| बुद्धाको निर्देशः सून्तो पुन्नाक्रपेष्टे विरूपपर्यस्                                                                                                  | 7                              |
|                                                                                                                                                       | }±₹<br>                        |
| बाह्यक्रमं विवर्ष इस्तं आयुरीकुक्त्र्वेषु निर्मातः                                                                                                    | <b>₹</b>                       |
| बहुनेको विनर्क्त इस्तु जार्कीत् हेर्ब कुवार्क्ति निप्रके व<br>शिममेको निमर्क्त इस्तु बार्चुर्व सुर्विकुमा कर्त्यासमेकमः                               | y (4¢*)                        |

| •                                 | 1                                    |                       |                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| अ०६, अ० ३, ४० ३६]                 | [ F.47 ]                             | १ सम्बद्धाः           | ०८ स्= २६ म= ६               |
| पुध एकं पीपाय तस्क्रंत यथां       | षुष येद् निर्धानाम                   | 11411                 | Ę                            |
| ब्रीण्येक्रे उरुगायो वि चंक्रग्रे | पर्च वेवासो मदन्ति                   |                       | v                            |
| विभिद्धां चेत्तु एकंपा सुर प      | र्युरामेर्य रमत                      | บรบ                   | ૯                            |
| मन्। द्वा चंकाते उपना दिप्ति      | मुब्राजी मुर्पितंगुती                |                       | 4                            |
| अनंन्त् एके महि सामें मन्त्रत्    | तनु मूपमराचयन                        | Holl                  | १०[३६] (६९२)                 |
|                                   | ( 30 )                               |                       |                              |
| उ भन् विस्वतः । विद               | रे नेवा । १ मावर्त्री, र पुरउर्दि    | गक्, ३ वृद्धाः ८ अ    | JR 11                        |
| नृति बो अम्त्यर्भको वेषांसा न     | न क्रिमारकः । विश्वे सुतामी          | सन्तु इत्             | 4                            |
| इतिं स्तृतासी असथा रिशाव          |                                      |                       | पासः २                       |
| ते नेखाध्य तेऽवत् त उ हो ः        |                                      |                       |                              |
| मा ने. पथ. पिञ्यनिमानुवाद्धि      | दूर नेप्ट प्रावर्तः                  |                       | 3                            |
| ये देवास इह म्धन् विश्वे          |                                      |                       |                              |
| असमस्य शर्म समधो गवे              | Sम्बीय यच्छत                         |                       | <b>પ્ર [૨૭] (</b> ६• ६)      |
|                                   | (37)                                 | [पञ्चमोऽगुवाव         | हर ॥ सा स् <b>० ३</b> २~४० ] |
| ८८ मनुर्वेघस्यतः ।                | र-८ यम यजमानधा, ५ ९३।                | पत्ती, १०-१८ तपत्यारि | शेष ।                        |
|                                   | १, १४ अनुपुद् १० पात्रनिपृत्         |                       |                              |
| यो यजीति यजीत इत मुनवे            |                                      |                       | 3                            |
| पुरोळाड्यं यो अस्मे सोम् ररि      |                                      |                       | २                            |
| तस्यं धुमाँ असुद् रथी -वेवज       |                                      |                       | ₹                            |
| अस्य प्रजावंती गृहे ऽसंध्वन       |                                      |                       | 8 ,                          |
| या दर्प <u>ती</u> सर्मनसा सुनुत आ | । <u>च</u> धावतः । दवा <u>सा</u> । न | :प <u>या</u> ।शस      | u [3d]                       |
| पतिं पाञ्चन्यां इतः सुम्यश्चां    |                                      |                       | ६                            |
| न देवानामपि सुतः सुमुतिः          |                                      |                       | <b>.</b>                     |
| पुत्रिणा ता कुमारिणा विश्व        | मायुग्पश्चुतः । उभा हिर्र            | ग्यपेशसा              | <b>6</b>                     |
| वीतिहोंचा कृतद्वेम् व्शास्य       | न्तासृतांय कम् । समूधी रोह           | श हती नेवेषु कुण      | पुतो दुवं ९                  |
| आ हार्मे पर्वताना हुणीमहें        | <u>न</u> दीनाम् । आ विष्णे           | ४: सचाभुव             | १० [३९]                      |
| पेतुं पूपा रुविर्मर्गः स्वसि      | त सर्वेधातमः । उत्तरध्वाः            | <b>त्वुस्त</b> र्थे   | (600)                        |
| সা০ 👣                             |                                      |                       | (-30)                        |

| ·                                                                                                                                                |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| मानेदान १ व ] [बंद]                                                                                                                              | [4 44 11 * 11 |
| मुख्यीरवृत्त्वी स्थितं पृतस्य वर्गमः। अस्तित्वार्यसम्बद्धाः ।                                                                                    | 18            |
| पर्धा तो क्षिक्री अर्थुजा वर्षन्त समित ग्रोपार । मुन्त क्रास्य पन्नार                                                                            | . १६          |
| अपि थे पूर्व शिरा ब्रुवर्मिक्क वर्तुनाय ।                                                                                                        |               |
| सुप्रस्ता पुरुष्टिप सिर्व न श्रेष्ट्रशायस्य                                                                                                      | śn            |
| कुन केल्पनी रखा पूर्ण का पूरम् कार्य विश् ।                                                                                                      | <b>t</b> 4    |
| देवा <u>नी</u> य दश्ममी   वर्जमानु इर्चमा स्वतीद्वरंगको सुध्य<br>न वंजमान रिप्ता <u>मी</u> व सुंखानु न देवतो ।                                   | , .           |
| कृषात् य रुक्तो पत्रमात् इर्वसम्बद्धमीद्देश्यमे मुक्त                                                                                            | 24            |
| मिन्द्रों कर्मका नमुक्ता व पांपुक्त योवति ।                                                                                                      |               |
| देवान्। व दम्मयो पर्यमान् इपेस स्प्रमीद्येग्यना सुरत                                                                                             | १७            |
| सन्दर्भ नुवीरी मुत लक्षान्यकर्यम् ।<br>देशा <u>ता</u> य दक्ष्मम् । यत्रेशात् दर्यसः स्थान्यक्षेत्रसम्बे भुकत्                                    | te (x Jam)    |
| - yer -                                                                                                                                          |               |
| (मूर्तानोडप्नाम् वरे च रे वर् ) (३१)                                                                                                             |               |
| । वेक्किशिकाम्यः। स्ट्रायः                                                                                                                       |               |
| म कृतान्युंजीविद्धाः बन्द्रा इन्त्रस्य पार्वयः । अने सार्मस्य बेक्त                                                                              | t             |
| य. नृतिन्त्रमांभंति विद्वे प्रास्त्रव्याद्वांत्र । वर्षांद्वाया हिप्तस्य                                                                         | 8             |
| स्वर्तुन्त्व विद्यार्थ क्यांन्व क्षूत्रानितः । कृत सर्विक प्रीत्वेत्<br>प्रति पुतार्थ वा कृत्व पूर्वाश्च स स्वित्यर्थे । कृते सुक्तिस्कृतर्थ     | ¥ v           |
| मति पुतार्य वा कृषयः शून्यांश्च म स्थिएवर्षः । युर्व वाहित्यमुक्तर्यः<br>स गारत्यस्य वि स्तर्यः अन्युद्धाः श्रीस्थयन्यः । युर्व वाहित्यमुक्तर्यः | ન (૧)         |
| नहिंसे प्रापंत्र तुत कृत्यं का इस्ते कर्ता । अपूर्णाइपंत्रकृता स्त्री                                                                            | •             |
| वर्ग वां से अवि प्यक्ति स्तातार इन्द्र निर्वयः । तो वां जिल्ल छानप                                                                               | TE V          |
| द्वात भी किया भी भी प्राच्या अधिकातम् । अर्थकुम् सूरि हे वर्ष                                                                                    |               |
| पुत हो गोर्यतस्थान्तुः विरेण्यकतो अस्थितः । इत्यांतिः सं रोजवी                                                                                   |               |
| वृत्युंक्यं इतातहे कुरकंत्राकृतवे । तार्थु कृतकनुत्रकेते                                                                                         |               |
| <ul> <li>व. संस्त्रे द्वित्कारक्षेत्र पत्ती कृत्रोक्ष वृक्ताः । अञ्चलका पृक्तवर्षः</li> </ul>                                                    | ₹ t           |
| स में शुक्रभिक्ष संबंध समर्थी अन्तर्गतुर । इन्हां विन्योगिकृति।<br>या <u>गर्भोश्वर्गिक्ष</u> न्त्र संस्थार कुंच्छा कर्मा । सम्बद्धिम संस्था      | DE 2₹         |
| ता ग्रह्मां व्यक्तिया व्यक्तिया स्था । सम्बन्धिया स्थान                                                                                          | , , , , , ,   |

g (anc)

| <u>आयुन्तार्</u> मिं स्थिर पृतंनासु श्र <u>व</u> ोजितंम्<br>निकंरस्य शचीनां नियुन्ता सुनृतांनाम् | । भूरेरीशां <u>न</u> मोर्जसा<br>। नर्किर्वुक्ता न दृादिति | १४<br>१५ [३] |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| नामारस्य शापाना । नयुन्ता पुरुतानान्                                                             | । मानामुक्ता म पुराकात                                    | 7 7 [4]      |
| न नूनं बुद्धणांमूण पश्चिनामस्ति सन्बताम्                                                         | । न सोमी अपूता पंपे                                       | १६           |
| पन्य इदुर्प गायत् पन्ये द्वक्थानि शसत                                                            | । ब्रह्मां कुणोतु पन्यु इत्                               | १७           |
| पन्य आ वृद्धिरच्छता सहस्रां वाज्यवृतः                                                            | । इन्द्रो यो यज्वंनो वृध'                                 | १८           |
| वि पू चर स्वधा अनुं क्रुप्टीनामन्याहुवं.                                                         | । इन्द्र पिर्व सुतानाम्                                   | १९           |
| पिव स्वरीनवाना मृत यस्तुम्ये सर्चा                                                               | । द्वतायमिन्द्वं यस्तर्व                                  | २० [४]       |
| अतींहि मन्यु <u>चा</u> विण सूपुवासंमुपारंणे                                                      | । इम रात सुत पिंब                                         | 78           |
| इहि तिम्रः पंतुपतं इहि पञ्च जन्ते अति                                                            | । धेर्मा इन्द्रावुचार्कशत्                                | २२           |
| सूर्यी रशिम यथां सूजा ऽऽ त्वां यच्छन्तु मे गिरी                                                  | '। निव्नमाणे न सुध्येक्                                   | २३           |
| अर्ध्वर्षेषा तु हि विश्व सोमं बीरायं शिपिणे                                                      | । भर्म सुतस्यं <u>पी</u> तयें                             | २४           |
| य बुद्गः फेलिंगं मिन न्वर्गक् सिन्धूँखास्त्रत                                                    | । यो गोषु पुक्र धारयंत्                                   | २५ [५]       |
| अहेन् वृत्रमृचीयम और्णवाममंदीशुवेम्                                                              | । हिमेनाविध्यद्र्वृंदम्                                   | २६           |
| म वं चुन्नार्य <u>नि</u> प्दुरे ऽर्पाळहाय प्र <u>स</u> क्षिणे                                    | । व्रेवन्त बह्मं गायत                                     | २७           |
| यो विश्वनियुमि बता सोर्मस्य मर्दे अन्धेसः                                                        | । इन्द्री देवेषु चेतीत                                    | २८           |
| <b>इह त्या संधुमाद्या हरी हिर्र</b> ण्यकेश्या                                                    | । बोळहामुमि पर्यो ब्रितम्                                 | २९           |
| <u>अ</u> र्वाञ्चं त्वा पुरुष्टुत <u>प्रि</u> यमेघस्तु <u>ता</u> हरी                              | । सोमुपेर्याय वक्षतः                                      | ३०[६](७४४)   |
|                                                                                                  | ( ३३ )<br>वृहसी, १६-१८ गायत्री, १९ अनुषृः                 |              |
|                                                                                                  | पुरुताः ११-१८ गायत्राः १९ अनुष्टुर                        | ξι           |
| व्यं घे त्वा सुतार्वन्त आपो न वृक्तविर्हिषः ।                                                    | •                                                         |              |
| पुविचेस्य प्रसर्वेणेषु वृज्ञहुन् परि स्तोतारे आर                                                 |                                                           | 8            |
| स्वरंन्ति त्वा सुते नगुं वसी निरेक डिक्थिन                                                       |                                                           |              |
| कदा सुत तृंपाण ओक आ गम इन्द्रं स्वच्दी                                                           |                                                           | २            |
| कण्वेमिर्धृष्ण्वा धृषद् वाजं वर्षि सहस्रिणम्                                                     |                                                           |              |
| पिश्र नेक्षं मघवन् विचर्णे मुख्र गीमन्तमीम                                                       | ाहे                                                       | 3            |

पाहि गायान्थ<u>सो</u> मक् इन्द्रीय मेध्यातिथे । यः संमिश्<u>लो</u> ह<u>र्यो</u>पं. सुते सर्चा व<u>न्</u>डी ग्थी हिर्ण्यय

| क्षेत्र संस्थार ] [५] (वै                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 10 to    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| यः सुंबरण पुरस्तिमः इता वः सुकर्तुर्भृतः।<br>य अक्टिए सुबक्षा यः सुकर्त्वतुः इत्यः। वा पूर्तिवृद्धिः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲ [۷]      |
| या पृक्षितो बाउडूंतो यो व्यक्ति सम्पूर्ण किता ।<br>विमृत्यपुरम् ध्यक्ष्म्य प्रस्पूत्र करुता ग्रीतिक साक्ष्मिया<br>क हैं वद मुत्रे सन्ता विश्वेस कह बचा बचे !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •          |
| भूतं पः पूर्वं विभिन्नवार्थसः सन्तुनः क्षित्रकर्वतः<br>बुत्ता मृत्ये न वर्ष्ट्रमः पुरुषा पुरुषं वृत्ते ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •          |
| मुक्ति मुक्ति न चतुन्तः पुरुषा जस्य दश्यः<br>महिक्ता नि चनुत्रा तुन्तं गोन्ने   मुद्योगीनस्थानस्य<br>च जुन्ना सम्रानिस्ताः  स्थिते स्थातु संस्कृतः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | د          |
| पर्वि श्लोतुर्मुक्या भूमनुद्धनुं केन्द्रा बोन्स्य गंकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1          |
| क्ष्य होत सम्बन्ध कोन्स्ति कृते अर्थन्ति स्ता<br>सम्बन्धिः सम्बन्धः कोन्स्ति कृते अर्थन्ति सूनः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ! [4]      |
| कृपेकको अमीक्ष्री कृत्र कर्या दिएकथी ।<br>कृत्र रुपे मक्त्र कृषेत्र कृति कृत्र रूपे संस्थानो<br>कृत्र रोता सुनीतु है कृषेत्र मिलिस और ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | **         |
| वृत्तां त्यान्ते प्रकृति प्रकृति । | १२         |
| शाबनको तुक्त पुरस्त मिद्रो अञ्चलका व सुकर्तः<br>महिन्दु ता रहेका मा होया रहाकुका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>?</b> * |
| द्विराजिन्न स्टेन्स्स कृत्या स्टब्स्य च संस्थातो<br>अस्याक्ष्यास्त्र स्थान स्टब्स्य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.8        |
| भ्रत्याचे हे सर्वमा सन्तु संतिम् अर्थन पुत्र डोल्पाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (*)        |
| उद्मिक्स मो सर्ग <u>शाचे अन्तर</u> ्य कर्वति । से अस्मान् <b>प्री</b> र मार्नस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| श्यमिन पा लोक्नीय जिला अञ्चलने कर्न । इस्ते क्यू वर्ष प्रदू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ş.         |
| तमी विष् वा स्मूच्युको मिकुमा बेह्यो एवंस् । पुरस् हर्मुच्य वर्षय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १८         |
| क्षक पंत्रपत्त योक्त केतुपी कंडूबी हैर ।<br>आ तें कास्मानी डीमन् त्वी वि मुझा क्यूनिय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 [t ]m   |

ı

### (88)

# (१८) १ १५ नीपातिथिः काप्त्र । १६-१८ सहस्र वसुरोबिपोऽङ्गिरस । स्न्द्रः । अनुपुष् १६-१८ गायत्री ।

| एन्ड्रं याहि हरिं <u>मि रुप</u> कण्वस्य सुप्युतिम् ।                                                                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| द्विषो <u>अ</u> मु <u>ष्य</u> शार्स <u>तो</u> दिवँ युय दिवावमो                                                        | ?          |
| आ <u>त्वा</u> ग <u>्रावा</u> वर्द <u>तिह</u> <u>सो</u> मी घोषेण यच्छतु ।                                              |            |
| विवा <u>अमुप्य</u> शास <u>तो</u> दिवं <u>य</u> य दिवावसी                                                              | २          |
| अ <u>ञ</u> ा वि <u>न</u> ेमिरे <u>षा मुरा</u> न धूनुते वृक्तः ।                                                       |            |
| निवो <u>अमुम्य</u> शासतो दिवे <u>य</u> य दिवावसो                                                                      | ३          |
| आ त्वा कण्वी <u>इ</u> हार् <u>यसे</u> हर्वन्ते वार्जसातये ।                                                           |            |
| विवो <u>अनुष्य</u> शासं <u>तो</u> दिवं <u>य</u> य दिवावसो                                                             | R          |
| द्धामि ते सुता <u>ना</u> वृष्णे न पू <u>र्</u> वेपार्ध्यम ।                                                           |            |
| विवो <u>अमु</u> च्य शार् <u>सतो</u> दिवं <u>य</u> ण दिवादसो ,                                                         | ५ [११]     |
| <u> </u>                                                                                                              |            |
| समर्पुराधिर्न आ गीहि विश्वतीधीर्न कुतर्चे ।                                                                           | -          |
| विवो अमुष्य शासेतो दिवे युप दिवावसो                                                                                   | Ę          |
| आ नी पाहि महेमते सहिस्रोते शर्तामय ।                                                                                  |            |
| विषो <u>अमुप्य</u> शार् <u>ततो</u> दिवं यय दिवावसो<br>ञा त् <u>वा होता</u> मनेहितो देवचा वे <u>ध</u> दीर्ज्यः ।       | C          |
| जा त <u>्या होता मनुहत्त   ६३</u> ना प <u>र</u> ्याद्वावयः ।<br>दिवो <u>अ</u> नुष्य क्षातं <u>तो</u> दिवं युय दिवावसो | 4          |
| ार्चा <u>जनुष्य</u> सारत <u>ता</u> । देव प्रयापसा<br>आ त्वा मनुच्यु <u>ता</u> हरी   ह्येन प्रक्षेचं वसतः ।            | -          |
| विवो <u>ञ्</u> रमु <u>ष्य</u> शासे <u>तो</u> दिव युप दिवावसो                                                          | 9          |
| आ पोद्यर्थ आ प <u>रि</u> स्वाहा सोमस्य <u>पी</u> तरे ।                                                                | ,          |
| विवो अमु <u>ष्य</u> शासंतो दिवे युप दिवावसो                                                                           | १०[१२]     |
| \$4.74.7 Aug. 14.7 (12.4)                                                                                             | 7-51-7     |
| ञा नी <u>गा</u> त्रुपेनु त्युक्येषु रणया <u>इ</u> ह ।                                                                 |            |
| विषो अमुच्य शासेती दिवें युग दिवावसी                                                                                  | <b>?</b> ? |
| सर्द्रपुरा सु नी गाहि सर्भृते सर्मृताय्वः ।                                                                           |            |
| क्रियो <u>अ</u> मु <u>ष्य</u> शार्त <u>तो</u> विवं युव दिवावनो                                                        | (vec) 5\$  |
|                                                                                                                       |            |
|                                                                                                                       |            |

| प्रवदः र ४ म ( ) [ भ]                                                                                                                    | [#44E 1 #18              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| आ याँके क्षेत्रिकः समूतस्याचि क्षित्यः ।<br>त्रियो अकृष्य सार्वता विश्व वृत्य दिशायसः<br>आ क्षु गम्प्राम्यसम्यां भुसम्र द्वार स्ट्रीहै । | ŧŧ.                      |
| वियो <u>अमु</u> ध्य सार्तता (दर्व युग विश्वासता<br>का मे: शह्मसा मेगु - ऽपुतानि शुनानि च ।                                               | ŝa                       |
| विको <u>सन</u> ्द्रम् सार् <u>तनो</u> विके पुच विकासता                                                                                   | 24                       |
| मा यदिनां हाई मुद्दां वर्तुपेवितः । आजिप्तमस्यं प्रदूप                                                                                   | -                        |
| य श्रुद्धा वार्तपत्तो अनुवासा रह्मान् । आर्यनी सूर्याहर                                                                                  | 10                       |
| पार्यक्रमस्य प्रतिष्ठं हुवर्षकस्यासुर्व । तिन्द्रं वर्षस्य अध्य अ                                                                        |                          |
| (14)                                                                                                                                     |                          |
| रब इसामान्य मावेवः । मन्त्रियौ । उत्तरिक्षारानोतीः (विध्युष्), १२ २४ पर्स                                                                | b⊐, १३ कार <b>्</b> डती। |
| अभिनेत्र <u>ांच</u> वर्षकेन विष्युत्ता ऽऽन्तिये <u>व्य</u> वेत्तिमः ब <u>चास</u> ुवां।                                                   |                          |
| तुजोर्वता दुव <u>ता</u> सूर्वेज च सार्व विश्वतमध्या                                                                                      | ŧ                        |
| विन्यंभिर्शेनिर्भुवनिम वाणिनाः विवा देखियार्थिभिः सबामुवां ।                                                                             |                          |
| धुजो <del>र्चता दुवता</del> सूर्येण च सार्व विश्ववमन्त्रिजा                                                                              | ę                        |
| विश्ववृद्धिमिर्वकाषुक्षेत्वा अभिनंदश्चिर्वृत्तीमः स्वापुर्व ।                                                                            |                          |
| तुनोबता पुरस्ता पूर्वेण च साम विस्तयन्त्रिमा                                                                                             | R.                       |
| जुनेवाँ एकं वोचेर्त इसेस्य है। विश्लेष हेंग्री सनुसार्य गणकाम् ।                                                                         |                          |
| तुजार्वता प्रवता वृष्ट्रि चे "र्वं ना वास्त्रमन्त्रिया                                                                                   | ¥                        |
| स्तावं जुनेशां कुलोनं कुलातां विशेष देशी सक्तावं वच्छात्यः।                                                                              |                          |
| हुजानेता दुवता सूरिष्ठ थे "वें सो शंक्युकरियमा                                                                                           | ч                        |
| मिर्रा जुरंपामपूर्व जुनेपां विश्वेह रंडी प्रकृतानं मपहनतः।                                                                               |                          |
| तुजोर्चका प्रकात सुँकेंक चे चं मो वाक्कविक्या                                                                                            | 4 [tv]                   |
| <u>श्रदिक्षणं परापो वर्गेषुत्र</u> सोमं तुर्ग व्यक्तियानं गच्छायः ।                                                                      |                          |
| वजीवना उपना पूर्विण च विनिर्दिशीतमध्यिमा                                                                                                 | U                        |
| हेमारिक पताची जामुधारिक सार्ज तुन जीविकार्य नध्यापा ।                                                                                    | 1                        |
| अन्येपसा उपना सूर्पेश च विर्वृतियीतसन्त्रिता                                                                                             | < (ec)                   |
|                                                                                                                                          |                          |

वं बं ज्ञानमक्तरपुर्व किन्दों समुद्राः पूर्वना प्रकारपुर कर्मनुनि क्यूक्टवी इन्ह कर्मने ( 

(30)

स्कार श्राहर स्थाप के विकास के

पर्व बार्ध कुब्रुक्टिवर्धक्य प कुंब्युतः संचीकत् इत्य विश्वविद्युक्तिकिः । माध्येदिमानु सर्वज्ञान वृद्धहरू समयु पिशु सार्वजन गतिकः मुक्त रेप्र पूर्वना अभि हुई सचीका स्था विश्वामिकृतिर्थि ।

मार्थिदेनस्य सर्वतस्य वृध्वद्यानस्य विकासार्वस्य विकास

पुक्रराळस्य भूवेनस्य राजिस शचीपत् इन्द्र विश्वाभिकृतिभिः। माध्यंदिनस्य सर्वनस्य वृत्रहन्ननेय पिना सोर्मस्य वजिवः 3 सुस्थार्यांना यवय<u>सि</u> त्वमेकु इच्छंचीपत् इन्द्व विश्वांभि<u>क</u>तिर्मि । मार्ध्यविनस्य सर्वनस्य वृत्रहन्ननेयु पिना सोर्मस्य वज्रिवः X क्षेमस्य च पुपुर्जञ्च त्वभीशिषे शचीपत् इन्द्व विश्वीमिक्तिभिः। मार्ध्यदिनस्य सर्वनस्य वृत्रहन्ननेय पिना सोर्मस्य वाजिवः ч <u>ष्ट्र</u>ायं त्युमर्<u>वसि</u> न त्वंमाविथ शचीपतु इन्द्र विश्वांभिकृतिमिः। माध्यैदिनस्य सर्वनस्य वृत्रहन्ननेय पिना सोर्मस्य वज्रिवः £ रयावार्म्यस्य रेर्मत् स्तथां शृणु यथार्शृ<u>णो</u> रचेः कर्माणि कृष्वतः । प मसर्दस्युमाविथु त्वमेक इन्नुपात् इन्द्रं क्षन्नाणि वर्धपेन् [१९] (८१९) ( ३८ )

१० इयाबाइव आत्रेयः । इन्द्राग्नी । गायत्री ।

युज्ञस्य हि स्थ क्रुत्विजा सस्ती वाजेषु कर्मसु । इन्द्रीग्री तस्ये वोधतम् त्रोशासां रथ्यावाना वृञ्चहणार्पराजिता । इन्द्रांग्री तस्य योधतम् इवं वां मितृर मध्य धूंक्षञ्जिन्निर्निर्रः । इन्द्रांग्री तस्य बोधतम् 3 जुषेथा युज्ञमिष्ट्ये सुत सोमं सधस्तुती । इन्द्रोग्री आ गेतं नरा इमा जुषेशो सर्वना येभिईब्यान्यृहर्थः । इन्द्रोग्ली आ गेतं नरा ч इमां गोयुत्रवर्तनिं जुपेथां सुप्दुर्ति मर्म । इन्द्रोग्री आ गेतं नरा દ્ [20] <u>भातर्याविभित्ता गीत</u> वेवेभिर्जिन्यावस् । इन्द्रांग्री सोर्मपीतये 🕐 र्गावार्श्वस्य सुन्वतो ऽत्रीणां शृणुतु हवेम । इन्द्रांग्री सोर्मपीतये 6 प्वा वामह ऊत्ये यथाह्वेवन्त मेधिराः । इन्द्रोग्री सोमेपीतये ٩ आह सर्रस्वतीवतो रिन्द्वाग्न्योरवी वृणे । याम्यां गा<u>य</u>त्रमृच्यते १० [२१] (८१९) ( \$9 )

१० नाभाकः काण्यः । अग्निः । महापञ्चितः ।

अग्रिमेस्तोष्युग्मिये मुग्निमीळा युजध्यै । अग्रिमेर्देचाँ अनक्तु न उमे हि विवधे कवि पुन्तश्चरति दूत्यर्थे नर्मन्तामन्युके संमे १ (८६०)

चलतास६ सः सः [सःह] म्ब्यी नम्ब<u>न्ता</u> वर्षा <u>स्तुत्त</u>नु <del>प्रस्</del>रवेदास् । न्वरां<u>ती</u> रर्ग<u>न्तां</u> विस्तां <u>जु</u>र्वो अर्पती हिता पुंच्यानसङ्गे नर्गस्तावस्तुके की १ न्यो मर्गा<u>नि दर्</u>शक कान प्र<u>क्र भा</u>तनि । स कुषपुत्र विकिन्तिह त्वं झाति पुर्वाः सियो हुआं कियस्त्रीः सर्मानासम्बद्धे सर्वे १ तत्त्वप्रिर्वसं क्षेत्रं यथायसा इत्यवसी । क्रमांब्रिकीली सं च रोध मधी रहे विन्यस्य देवहाँची धर्ममानम्बर्ध सेने ४ स विकेत स्वर्धियता अग्रिमिकेल कर्मका । त होता सन्वतीमां इसिज्यमिर्मीकृत ह्योति च महीमर्ग नर्वनामम्पदे संवे ५ [१९] <u>जिम्बां</u>ता देवान<u>ि कार्मिंद</u> सतीनामञ्जीप्तेस् । अधिः व विन्त्रोसः अधिवांग्र प्रकृतिः स्वाह्यो नवीवाः। अर्मनामञ्जूबे की 🔍 अतिर्देशि सर्वतः त निश्च प्रतिप्रास्ता। त जुना काम्बा पुरु किन्तुं सूर्वव पुण्यति केची हेन्दु कृतिको सम्मतासम्बद्धे स्त्रि थ वा अधिः तत्रवातुषः चितो विश्वेषु सिन्द्रेतः। तमार्गम्य त्रिपुसर्पः संन्<u>यसर्वस्पूर्यन्ति मुर्गि प्रकेन पूर्वः</u> सर्वन्तासन्<u>य</u>के संवे अप्रिक्षीणें क्रियातः स्था सेति स्थियां क्रविः। स विरिकानुको इस वस्त्रेच द्विवर्णय हो विवा इतः वरिष्ट्रको धर्मन्त्रसम्बुके सेने ९ लंबी जब <u>अनुष</u> लंबुबेर्चु कुर्मु वस्तु दर्म इरण्याति । लामाचः परिधतः परि पन्ति स्वतंतवा नमन्ताकरणके सीरे 2 [42](cm) ( **\*** )

रेर मामाना काणाः राष्ट्रांभीः महालेकिः र ककरी १९ विश्वपूर्ण स्मामि पुर्व सुद्धः सर्वन्त्र क्ष्मंत्रो प्रविद्यः। देन हुरुक् प्रमान्त्वा प्रीक्ष चित्र वाहितीक्या प्रिकित वहा हा प्रमानहरूपुढे की ी उच्चे भी पुनवासिके अभेगासिक वेजाओं सर्विन्धे अर्था अर्थ्य ।

व तो क्रस क्लिया मनुस वार्यसालके गुज्या नेक्सलके नर्ममानम्बके होने हैं ता वि सम्बं सर्तनाः विश्वकी अधिक्रितः । ता च वित्तुका क्रमी पुष्कवर्गामा वर्षापुर्वः सं पुरुष्यांसूतं क्युः सर्वन्तासम्बद्धे सेने है

(at)

अम्पर्च नमाक्व दिन्द्वाग्री युजसा गिरा। ययोर्विष्विमित् जर्ग दिय द्योः पृथिवी मृत्युर्व पम्थे विभृतो वसु नर्भन्तामन्यके संभे Š प वद्याणि नमाक्व दिन्द्वाग्निम्योमिरज्यत । या सप्तबुंघ्रमर्ण्व जिह्मबारमपोर्णुत इन्द्र ईशांन ओजंसा नर्भन्तामन्युके संमे ч अपि वृश्च पुराणवद् वृततिरिव गुप्पित मोजी वृासस्य दम्भय । वय तर्दस्य सर्मृत वस्विन्द्रेण वि भंजेमिह नर्मन्तामन्युके सम ६ [२४] यिवन्द्वामी जना इमे विह्ययन्ते तना गिरा। अस्माने मिर्नु मिर्नु यं सामुद्धामं पृतन्युतो वेनुपामं यनुष्युतो नर्मन्तामन्युके सीमे या तु श्वेताव्वो दिव दुचरांतु उप द्युमिः। इन्द्राग्न्योरन् वृत मुहीना यन्ति सिन्धेची यान् त्सी बुन्धावर्मुञ्चता नर्भन्तामन्यके संमे ८ पूर्वीप्ट इन्द्रोपमातयः पूर्वीकृत प्रशस्तयः सूनी हिन्वस्य हरिव । वस्वी बीरस्यापृचो या नु सार्धन्त नो धियो नर्भन्तामन्यके संभ ٩ त शिशीता सुवृक्तिमि स्त्वेष सत्वानमृग्मियम् । जुतो नु निद् य ओर्जमा शुष्णांस्याण्डानि भेदिति जेपुत् स्वितीरपो नर्भन्तामन्यके संमे १० त शिंशीता स्वध्वर सुत्य सत्वानमृत्वियम् । <u>जुतो नु चिद् य ओहंत आण्डा शुष्णीस्य मेवृत्यजै स्वर्वतीरुपो नर्मन्तामन्युके संमे ११</u> पुषेन्द्वाग्निम्यां पितृवन्नवीयो मन्धातृवदंद्गिरुस्वदंवाचि । विधातुंना शर्मणा पातमसमान वय स्योम पतेया स्यीणाम् १२ [२५](८५१)

(88)

१० नामाम। काण्वः। यरुणः। महापङ्किः।

अस्मा ऊ पु पर्भूत्ये वर्षणाय मुक्त्यो ऽची विदुर्ण्टरेम्यः । यो <u>धी</u>ता मार्नुपाणां पृश्वो गा ईव रक्षति नर्भन्तामन्युके संमे १ तम् पु संमना <u>गि</u>रा पितृणां च मन्मीम । <u>नामाकस्य पर्शस्तिमि</u>र्यः सिन्धूनामुपोद्ये स्वतस्त्रेसा स मध्यमी नर्भन्तामन्युके संमे २ स क्षपुः परि पस्त्रजे न्युर्गुस्रो मायपो द्ये स विश्व परि व्यातः । तस्य वेनीरत्रे इत मुवस्तुस्रो अवर्षयुन् नर्मन्तामन्युके संमे ३ (८५४)

| क्रमेसः।व ६ व ६ ६ (५०८)                                                                                                                                                                             | [*44                         | 1 4             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| यः इङ्गामं निकारकः पूर्णियान्यर्थि स्थान्यः ।<br>त बातां पुर्वे पूर्वं तह वर्षयस्य कच्छं स वि स्थेयः हरेणें<br>या <u>पूर्वा स</u> र्वमञ्जी य द्वाषार्थास्त्री <u>ण्याः</u> वेषु सार्वाञ्चि पुर्वाः। |                              | ¥               |
| न काका कारणा पुर कुर्य धीरिंद पुष्पति नर्मन्तामन्युके क्षेत्र                                                                                                                                       |                              | <b>ય [સ્</b> લ] |
| पश्चित् दिन्तांति करणां पुक्ते नामिरीद क्षिता ।<br>क्षितं कृती संपर्वत अने पाना न संपूर्ण अने भारतां अपुरस्त<br>च सारकरचं सामने निश्चां जुनसम्बन्धान् ।                                             |                              |                 |
| परि भाजांति सर्वश्रमः वर्षयस्य पूर्व गर्वे विस्त्रं देवा अर्जु वर्षः<br>स संग्रमः अञ्चीयमं स्मृत्ये धार्मिव रोवति जिल्लाम् वर्जुन्वे ।                                                              | नर्मकाममुखे की               | •               |
| स भाषा आचना पना इस्तुंग्राज्ञाङ्गार्वह प्रार्थसाममुखे होते।<br>पर्स्व <u>भोता</u> विषक्षमा विको सर्वेतनिकाल                                                                                         |                              | 4               |
| मिक्सपास पुश्तु चिक्रपास पुत्र तकुः च संज्ञानानिरञ्जति स<br>पा लोगों सर्विनिर्वित सम्बोद्ध कारणी वर्ण करा ।                                                                                         |                              | •               |
| य वार्व पूर्व मंडे का स्कुत्मन पि ऐन्सी अनी न सामवार्यः ( १९ )                                                                                                                                      | 'सर्मन्यमम्बद्धे इवि<br>[१८] | ](AD            |
| र् मालक काम अर्थकाम आदेशो था। १ १ वरमा, ह-१ व्यक्तिको                                                                                                                                               | १ रे विच्युर १-५ मह          | <b>4</b> ()     |
| नस्तेन्त्रात् पानर्त्तरं विन्यस्त्राः नर्दिमीन हरिमार्न पृष्टिन्याः ।<br>भारतिक विन्या प्रदेशीत स्वयंत्रः विकेतः विकास                                                                              |                              |                 |
|                                                                                                                                                                                                     | ł                            |                 |
| भ के भने <u>विश्वकत्र के स्तर्भ पार्ट को सारापृथियी जूपर</u> चे<br>हमी विश्व क्रिकेटलल्या के स्तर्भ को स्तर्भ की स्तर्भ की                                                                          | 8                            |                 |
| पर्यात स्थान क्रुतमा तरम सुतमी <u>यम्</u> ति मार्च रहेन<br>आ हो मार्चाणो सम्बद्धाः स्थानिकाः                                                                                                        | •                            |                 |
| पर्वा पुत्रविद्यास्त्र स्टिकिसे अर्थन्त्रेतः                                                                                                                                                        | ¥                            |                 |
| नातंत्र्या नीजपीतचे प्रसंत्वाक्त्युके नी                                                                                                                                                            | 4                            | (d1             |

एवा चीमह्य <u>ऊ</u>तये यथाहुंवन्त मेथिसः । नार्सत्या सोर्मपीतये नर्भन्तामन्यके संमे

E [76] (CEU)

( 83 )

[ पष्ठोऽनुवाकः ॥दे॥ स्० ४--४८ ]

# ३३ विरूप आद्विरस । अग्नि । गायशी ।

| ड्रमे विर्यस्य वेध <u>सो</u> ऽग्नेरस्तृतयज्वन<br>अस्मै ते प्र <u>तिह्यंवे</u> जातंबेको विर्चर्पणे<br><u>आरो</u> का इंव घेदहं तिगमा अंग्ने तब व्विपं<br>हर्रयो पूमकेत <u>बो</u> वातंजुता उप द्यवि<br><u>एते</u> त्ये वृथेगुग्नयं इन्द्वास् समेहक्षत                                                                                                                                                                   | । गिर्ः स्तोमांस ईरते<br>। अग्ने जनांमि सुप्दुतिम्<br>। वृद्धिर्वनांनि बप्सति<br>। यतेन्ते वृथंगुग्नयः<br>। खुपसोमिव केतवे                                                                                                                                                           | १<br>२<br>३<br>४<br>५ [२९]               |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|
| कृष्णा रजासि पत्सुतः प्रयाणे जातेवेदसः  धासिं कृष्णान ओपंधी वंप्सेवृत्तिनं वायति  जिह्वाभिष्ट नर्ज्ञम वृचिंपा जञ्जणाभवेन  अप्स्विमे स्थिष्ट्व सौर्पधीरत्तुं रुध्यसे  उद्मे तब तद् घृता वृची रीचत् आहृतम  ख्काल्लीय वृशालां सोर्मपृष्ठाय वृधसं  खत त्वा नर्मसा ख्य होत्वेरेण्यकतो  खत त्वा भृगुवच्छुंचे मनुष्वदंग्न आहृत त्व हांग्ने अग्रिता विषेणु सन् त्सुता                                                        | <ul> <li>अग्निर्यद् रोधिति क्षमि</li> <li>पुनर्यन् तर्रुणीरिप</li> <li>अग्निर्वनेपु रोचते</li> <li>गर्भे सस्त्रीयसे पुर्नः</li> <li>निसान जुहोई मुखे</li> <li>स्तोमिर्विधेमाग्नये</li> <li>अग्ने समिद्धिरीमहे</li> <li>अन्निरस्वद्वीमहे</li> <li>सक्ता सस्त्यां सिम्ध्यसे</li> </ul> | ६<br>७<br>९<br>१० [३०]<br>११<br>१३<br>१४ |                            |
| स त्वं विर्माय बृाशुंधे र्मि वृंद्वि सहस्रिणंम्<br>अधे भात सहंस्कृत राहिंदृश्व शुचिंवत<br>जुत त्वांद्वे मम् स्तृतीं वाशायं प्रतिहर्यते<br>तुम्य ता अद्भिरस्तम् विश्वाः सुश्चितयः पृथं<br>अप्रमं धीभिमेनीपिणो मेधिरासो विपश्चितं<br>त त्वामज्मेषु बाजिनं तन्वाना अग्ने अध्वर<br>पुड्वा हि सहश्रुम् विशो विश्वा अनु प्रभु<br>तमीळिष्व य आहेतो ऽग्निर्मिश्राजिते घृतेः<br>तं त्वां व्य हेवामहे श्रृण्वन्तं जातवेंद्रसम् | । इम स्तोम जुपस्व मे  । गोप्ठ गार्व इवाशत   क्। अग्रे कार्माय येमिरे  । अग्रे कार्माय हिन्धिरे  (म्। वह्नि होर्तारमीळते  ह: । समस्म त्वा हवामहे  । इम नी शृणमुख्रवीम्                                                                                                                | १                                        | ( <b>८</b> <sup>६</sup> ०) |

| क्रमेसः। संदेश स्थाप्तस्य १६) (                                                                                                                                                                                                 | nt ]                                                                                                                                                          | [#44 LE #                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| शिक्षां प्रजानसङ्ग्रीतः मार्चक्रं वर्धकाश्चिमय<br>अप्ति शिक्षपूर्वपत्ते मार्चे न शासिनं क्षिमम<br>मान् मूनाम्बन्ध विशो सहन् एवर्धति शिक्षकां<br>यं मुद्रा करांक हम्मुले अनुम्बर्धाकुरस्ता                                       | <ol> <li>अधिर्मिक्के क र्य अवत्</li> <li>सर्वित्र म मोजनामति</li> <li>अप्री तिस्मिन मीविकि</li> <li>अप्री स मांचि ते वर्षः</li> </ol>                         | १४<br>१५ [६३]<br>१६<br>१७           |
| पर्देशे दिश्चिमा अस्ते प्रमुख वो सङ्क्ष्युत<br>तुम्बे वेतते अर्मा हमे विश्वी सुश्चित्य प्रचेव<br>वे वेदीशे स्वास्पी अग्रा विश्वी मुक्सीकः                                                                                       | । तं स्वां ग्रीमिश्चिम्बे<br>(। श्रुतिं क्षित्रस्वाची<br>। तर्पताः स्थान क्ष्मीर्यः                                                                           | 4 [8X]                              |
| अपि मुन्त प्रेकप्रियं पृष्टि श्रेष्ट्रकारिकायः<br>सः समित्रे विपार्वपुः कृतन्त् स्युर्वे न प्रदेशि<br>स्त्र तें सङ्गरन ईसक्षे कृत्यं बद्धोपुन्त्वपि                                                                             | । त्यस्थि वार्षे वर्ष                                                                                                                                         | क्!<br>बर<br>क्ष [क्प] (se)         |
|                                                                                                                                                                                                                                 | (४४)<br>काः। व्यक्तिः। सन्त्रवैः।                                                                                                                             |                                     |
| ल्लिज्ज्जी हेपरका पृत्तेनीपातातीयिक<br>क्रांत्री पुरस्त व वर्षण्यानात कर्मना<br>अस्मि इते पुरे की क्षात्रामुख्य पुने<br>का तें हुक्तों अर्थक कस्मित्रामक स्थित<br>वर्ष का अुद्धों के क्षा व्यक्तिक हुक्त                        | । आस्किन् हुन्या बुद्दोरान<br>। प्रति सुकानि हुपै नः<br>। देशौँ का बांब्यायिह                                                                                 | ક દ<br>૧<br>૧<br>૧<br>૧<br>૧<br>૧   |
| मन्त्रं क्षतांत्र्यस्थः चित्रमांत्रं विमानंत्र्यः<br>प्रमं वार्तात्रीवनं युष्याति क्रिकेत्रस्<br>युप्तातो ब्रीहरस्तते या क्ष्यान्त्रीतृष्यः<br>सुतियान वं कल्यः सुक्रेताय व्हा वंद<br>विद्रं वार्तास्त्रवं युप्तवेतं विमानंतुम् | <ol> <li>ज्ञामिति व वं वयत्</li> <li>ज्ञानुसम्बद्धिविदेव</li> <li>जो वृत्रं भेव ब्युपा</li> <li>विकितान् वृद्धं वर्तम्</li> <li>व्यक्तम् कुर्त्वाव</li> </ol> | 4<br>6<br>7<br>[40]                 |
| अहि नि पाहि पुष्कं वर्ति पा वृत् पीर्यतः<br>ब्रह्मः पुनेत कर्यता सुरमांत्रसम्बर्धः व्याव<br>इत्ये नप्यामा होत्र और पोष्ट्रवारोपिकत्<br>त में सिक्तमस्य नमें सुनेयं सुनिवरां<br>यो कुधि क्योवे समें पुने मरी बन्धीर्थ            | । क्षित्रिय देवीः सदस्यकः<br>। । कुमिर्कितेन सामुग्ने<br>। अधिका प्रक्रे स्वीकते<br>। देवेत समित अधिवि<br>। तक्या वस विस्तर स्वी                              | in [se] UL)<br>in<br>is<br>is<br>is |

अग्निर्मूर्धा दिवः क्कुत पतिः पृथिव्या अयम् । अपां रेतांसि जिन्यति उर्व<u>ये</u> शुच्यस्तवं शुक्रा भ्राजन्त ईरते 38 । तव ज्योतींच्युर्चर्यः ईशिषे वार्यस्य हि वाञ्चस्यामे स्वर्पति. १७ । म्तोता स्या तव शर्मणि त्वामग्रे मनीपिण स्त्वा हिन्वन्ति चित्तिभिः १८ । त्वा वर्धन्तु <u>नो</u> गिर्रः अदेग्धस्य स्वधार्वतो १९ वृतस्य रेभतः सर्वा । अग्नेः सुख्य वृंणीमहे २० [३९] अग्निः शुचिंवततम् शृचिंविंमः शुचिः कृविः । शुचीं रोचत आहुंत: <u>जुत त्वा धीतयो मम</u> गिरो वर्धन्तु <u>वि</u>श्वहा २१ । अग्ने साल्यस्य बोधि नः यवी स्यामहत्वं त्व वा घा स्या अहम् २२ । स्युप्टें सुत्या इहाशिषः वसुर्वसुंपतिहिं क मस्पंग्ने विभावसुः २३ । स्यामं ते सुमृतावर्षि अग्ने धृतर्वताय ते समुद्रायेव सिन्धवः 22 । गिरो वाश्रासं ईरते 24 [80] युर्वान <u>वि</u>रुपति कुविं <u>वि</u>श्वावं पु<u>र</u>ुवेपंसम् । अग्नि शुम्भामि मनमभिः २६ युज्ञानां रुश्ये वृयं तिग्मजम्माय वीळवे । स्तोमिरियेमाग्नये अयमी ते अपि जिता मूत् सन्त्य २७ । तस्मैं पावक मृळय धीगे ह्यस्यब्रासद् विष्ये न जागृविः सद् २८ । अग्ने <u>दीद्यंसि</u> द्यविं पुरामें बुरितेम्यः पुरा मुधेम्यः कवे २९ । प्र <u>ण</u> आर्युर्वसो तिर \$0 [88] (840)

(84)

४२ त्रिशोकः काण्य । इन्द्रः, २ अग्नीन्द्रौ । गायत्री ।

आ <u>घा</u> ये <u>अ</u>ग्निमिंन्धते स्तृणन्ति बुर्हिर्रानुषक् । ये<u>षा</u>मिन्द्वो यु<u>षा</u> सस्ता वृहित्तिष्ट्रिध्म एंपां मूर्रि शस्त पूथुः स्वर्धः । येषामिन्द्रो युवा सस्ता अर्यु<u>न्द</u> इद् युधा वृत् जूर् आर्<u>जित</u> सत्विमि । ये<u>पा</u>मिन्द्वो युवा ससा ş आ बुन्दं वृंज्ञहा देदे जातः पृच्छ्व वि मातरम् । क बुग्राः के हे शृणिवरे Ę प्रति त्वा शबसी वदद् <u>गि</u>रावप्<u>सो</u> न योधिपत् । यस्ते शत्रुत्वमां चके ų [88] <u>ज</u>ुत त्व मंघवञ्च्रृणु यस्ते वर्ष्टि <u>ववक्षि</u> तत् । यद् <u>वी</u>ळयांसि <u>वी</u>ळु तत्

यक्नजिं यात्य<u>ाजिक</u> दिन्द्रः स्व<u>श्वय</u>ुरुष । रुथीर्तमो रुथीनाम् वि पु विश्वां अ<u>मियुजो</u> व<u>ञ</u>्चिन् विष्युग्यथां वृह । मर्वा न सुश्रवस्तमः ی <u>अस्माकं सुरथं पुर इन्द्रें कृणोतु सातये</u> । न यं धूर्वन्ति धूर्तयः C वृज्यामं ते परि द्विपो ऽरं ते शक वृावने ٩ । गुमेमेदिन्द्व गोमतः ξο [8β] (380)

| क अन्तामक देव देव पर] [४११]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [#44 TV#1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| स्मेलिक बनता अधिया अध्यक्षिता अगुलिको । क्षिप्रशेषा अभुल्यो स्माप्त । अगुल्या अध्यक्ष । अगुल्या स्माप्त । अगुल्या स्माप             | हम<br>हम (४४)<br>हद<br>हट<br>हड़<br>हम<br>हम<br>हह<br>हम<br>हम<br>हम<br>हम<br>हम<br>हम<br>हम<br>हम<br>हम<br>हम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| पा ब्रिक्स पंप्रपति क्या नवां च प्रपूरे<br>अस्तिक द्वारों सुन निर्मा हार्यवाया<br>सुन्यं तत तुर्वते यहाँ विद्यां निर्मा कार्यायाय्या<br>सुन्यं तत तुर्वते यहाँ विद्यां निर्मा कार्यायाय्या<br>सुन्यं तत तुर्वते यहाँ विद्यां निर्मा कार्यायाय्या<br>सुन्यं तत तुर्वते यहाँ विद्यां निर्मा कार्यायाय्याः<br>सुन्यं विद्यां कार्यं सुन्यं सुन्यं सुन्यं निर्मा विद्यां निर्मा विद्यां निर्मा विद्यां निर्मा कार्यं विद्यां निर्मा विद्या | sc (un)  st (m)  st (m |

मः ६५

आ ते प्रता वेचोयुजा हरी गृम्णे सुमर्त्रथा । पर्वा ब्रह्मस्य दहवं: ३९ मिन्धि विश्वा अप द्विप: पर्वे बाधी जही मुर्थ. । वस्तुं स्पार्ह तदा मेर ४० पश्चीळाधिन्द्र वत् स्थिरे पत् पर्धाने पर्धापृतगः । वस्तुं स्पार्हे तदा मेर ४१ पस्य ते विश्वमानुषो भूर्त्वृत्तस्य वेविति । वस्तुं स्पार्हे तदा मेर ४२ [४९] ९००)

[ चतुर्थोऽप्यायः ॥४॥ व० १-५४ ] ( ४६ )

१३ वरो।ऽद्ध्या । इन्द्र , ११-१४ कानीता पृयुध्यवाः , ५५-५८, ३१ वायु । गायत्री, १ पावनिवृत् ५ करुप्, ७ वृद्धती, ८ अनुष्युप्, ९ सतीपृद्धती, ११-११ विषयीतोश्चर प्रगाधः=(यृद्धती, विषयीता), १३ व्रिषदा जगती, १४ पृद्धती पिपीलिकमध्या, १५ करुम्यकृशिरा, १६ विराद्, १७ जगती, १८ उपिष्णब् पृद्धती, १९ प्रद्धती, १० विषमपदा ग्रह्मती, १९,२४ प्रवृक्तिः २२ सस्तारपञ्चिः १५ १८ प्रगाधः = (यृद्धती, सतोगृह्धती), ३० द्विपदा विराद्, ३१ उष्णिक्, ३१ प्रकृति ।

त्वार्वतः पुक्रवसो व्यामिन्द्र प्रणतः । स्मार्से स्थातर्हरीणान् न्यां हि सत्यमंदियो विद्या वृततारिमिपाम् । विद्या वृततार रयीणाम् P आ पस्य ते महिमान शतमृते शतकतो । गिर्मिर्गृणन्ति कारवे ₹ सुनीधो घा स मत्वीं यं मुक्तो यमर्थमा । मित्र पान्युद्धहैः व्धानो गोमुद्दण्यवतः सुवीर्धमावित्यजीत एधते । सर्वा राया पुरुस्पृहा **प** [१] तमिन्द्र दानेमीमहे शवसानमभीर्वम् । ईशानं राय ईमहे Ę तस्मिन् हि सन्त्यूतयो विश्वा अमीरवः सर्चा । तमा वहन्तु सप्तयः पुळ्वसु मर्वाय हरेयः सुतम् O पस्ते भक्ने वरेण्यो य ईन्द्र वृत्रहन्तमः। य आंकृदिः स्व<u>र्भर्नृमि</u>च्यः पृतनासु बुष्टरः 4 यो बुष्टरी विश्ववार भवाच्यो बाजेष्वस्ति तहुता। स नी शविष्ट्र सयुना वसी गहि गुमेमु गोर्गति ब्रुजे गुग्यो पु णो यथा पुरा ऽश्वयोत रथुया । बुरिवृस्य महामह १० [२] नुहि ते शुरु राधुसो अन्ते विन्वामि सुत्रा। <u>रुग</u>स्या नी मधबुलू चिव्दि<u>वो</u> धि<u>यो</u> वार्जेमिराविध ११ य ऋष्यः श्रोवयत्सेखाः विश्वेत स वेवू जनिमा पुरुप्दुतः । तं विश्वे मानुषा युगे नद्यं हवन्ते तिवधं यतस्रुवः १२ स नो वार्जेष्यविता पुंरुयसुः पुरःस्थाता । मधवा वृज्ञहा भूवत् १३ (954)

| इस्मेर् । चक्र ६ थ प्रव दे] [परेड]                                                                                                                                      | [#46 44 H                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| जुनि चे गुरमार्थनो मर्थु गाव शित हुदा विकेशका ।                                                                                                                         |                           |
| इन्हें नामु भूत्रं भूतिको बच्चो कर्या                                                                                                                                   | \$A                       |
| पूरी रक्षंत्रान्थं पूर्विस् वृद्धिवार्जेतु पुरुष्ट्रत ग्राजितस्य । जूनवर्ष                                                                                              | 14[4]                     |
| विश्वेषाधिकवर्त्तं कर्तृतां सामुद्धार्थं विषुक्त वर्षेकः । कृष्टुक्तां कृ<br>इदः सु श्रा अपंतिषु स्टबान्धः अनुस्तृतं अध्यात् अपन्ति ।                                   | स्वत्यचे १६               |
| प्रक्रियों भिंदियमंतुर्व मुक्तां नियस्ति सर्व त्या कर्मना पिए<br>वे पुतर्वनो अञ्जीम स्तिन्दां स्त्रियेखाः ।                                                             | ţv                        |
| <u>पुत्र मंदिवकीयाः सुन्न त्रिक्कियोत्। व्य</u> ाप्तुरे                                                                                                                 | 14                        |
| मुमुक्तं दुर्विता किन्तं सन्तिका सर । प्रतिमुख्यन्तं पुनर्वं चोद्धन्त्रते                                                                                               | ज्येव्हें चोत्र्याच्ये १९ |
| तनितः सुवेनित्तवसः विश्व चेतिन्द्र सून्तेव ।<br>शुक्तां सम्बद्धः बहुर्ति स्थ्यंतः सून्युं सम्बन्धः पूर्वसः                                                              | • [v]                     |
| भा व संपु च हंतुर्थः अनंबः कृतंबोहुत्।<br>यथा चित्रसां आक्या कृष्यमति बा <u>र्जिते क</u> ्रम्या व्युव्योहत्<br>पुष्ये अवसार्व्ययापुरतित <u>ा सु</u> त्रीति विस्ति सुता। | २१                        |
| क्स स्वानीयां स्वता क्या अर्थस्थी <u>को क्या स्वता</u>                                                                                                                  | <b>२</b> ९                |
| दानं रचाया प्राप्तांचा - ब्रीनवीचारे ज्ञानवाः । प्रधा देशि नि वांद्रहाः<br>वार्वासः शुक्रवरंतः - बार्गुतरचं गुचर्चकः ।                                                  | **                        |
| रचे द्विष्ठवर्ष वृत्र व्यक्तिकः वृत्तित्व ह्रविकामकृत् वर्षः                                                                                                            | ₹¥                        |
| का त्यं वाप्य मुख्य तर्न पुरसी मुखानु पानित ।<br>वृषे वि नं कहना मूर्ति दुस्तवं पुष्यश्चिम्बर्धि दुस्तवं                                                                | 44 [4]                    |
| या अपर्विभिष्ठि वस्तं द्वारा क्षित तुव संततीयाय ।<br>प्रियः वामितः सामुनुद्धिः वालयः प्राप्तवं सुवध्नायः                                                                | 46                        |
| या में हमें चित्रु सम्बान्तर्मन्दिनुसे दूरवर्गे ।<br><u>आह</u> मन्त्रे नदुवे नुहस्त्रीत नुक्रवीयव सुक्रतु                                                               | **                        |
| प्रसुप्त है पूर्णि का स्तुता प्रमुख कौता पुत्रकेट ।<br>आर्थिन्ये स्त्रीकिते कुर्जीको साध्य अपूर्व मुख्य                                                                 | SR (foot)                 |
|                                                                                                                                                                         |                           |

| अर्थ प्रियमिपिरार्य पुष्टिं सहस्रांसनम् । अश्वोनामिन्न वृष्णाम्           | <b>२</b> ९   |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| गा <u>वो</u> न यूथमुर्प यन्ति वर्धय उप मा यन्ति वर्धयः                    | ३०           |
| अधु पचार्रथे गुणे গ্রানমুদ্দুঁ। अचिक्रवृत् । अधु श्विबेषु विश्रुति श्रुता | ३१           |
| <u>श</u> त रासे वेल्बूथे विष्रस्तर् <u>रुष</u> आ देवे ।                   |              |
| ते ते वायिष्टिमे जना मवुन्तीन्द्रंगोषा मर्दन्ति वेषगोपाः                  | इ२           |
| अधु स्या योर्पणा मुद्दी प्रतीची वर्शमुख्यम् । अधिकक्मा वि नीयते           | ३३[६] (१००५) |

#### (80)

१८ त्रित आप्याः। आदित्याः, १४-१८ आदित्योपसः (दुःष्वप्रद्र) । महापद् कि ।

महिं वो महतामवो वर्षण मित्रं वृाश्ये ।
यमिदित्या अभि द्वहो रक्षे<u>श्वा</u> नेमूघ नेश वृत्तहसों व ऊतर्यः सुऊतयों व ऊतर्यः १

खिवा देवा अधाना मादित्यासा अधार्कृतिम् ।
प्रक्षा वर्षे प्रशेषि वर्षे समे शर्मे यच्छता नेहसों व ऊतर्य सुऊतयों व ऊतर्य २

वर्षे समे अधि शर्मे तत् पक्षा वर्षो न येन्तन ।
विश्ववित्ते विश्ववेदसो वर्कृथ्यां मनामहे ऽनेहसों व ऊतर्यः सुऊतर्यो व ऊतर्य ३

पस्मा असंसत् क्षयं जीवातुं च प्रचेतसः ।

मनोर्षिश्वस्य घेविम अदित्या ग्रय ईशते ऽनेहसों व ऊतर्यः सुऊतर्यो व ऊतर्यः ४

परि णो वृणजन्नचा दुर्गाणे रुथ्यो यथा ।

स्यामेदिन्त्रस्य शर्म ज्यावित्यानांमुनार्वस्य नेहसों व ऊतर्यः सुऊतयों व ऊतर्यः ५ [७]

प्रिष्ट्वतेषूना जनीं पुष्मादंत्तस्य वायति । वेद्या अर्दभ्रमाश द्यो यमदित्या अहेतना नेहसी व ऊतर्यः सुद्धतयी व ऊतर्यः ६ न त तिगम चन त्यजो न द्रांसर्भित गुरु । यस्मी उ शर्म सुम्थु आदित्यासो अर्राध्व मनेहसा व ऊतर्य सुद्धतयी व ऊतर्य ७ पुष्मे वेद्या आपि प्रा<u>सि</u> पुष्यंन्त रह वर्मसु । पुष्मे महो न प्रनेसो पूषममीहरूप्यता नेहसी व ऊतर्य सुद्धतयी व ऊतर्यः ८ (१०१३

```
[#44 19#
भागवा। सः ६
                                         [ 488 ]
अवितिनं उदम्बुला विति समें एच्छत् ।
नाता जिन्नान देक्तां दर्बस्यो वर्डनात चा होहतां व क्रमणी सुकुतवां व क्रमणी है
पर्दश्च समें सार्ज पद्भवं पर्दनानुष्य ।
                   त्रकृष्मानु वि पेन्त्रता हेक्सां व इत्तर्पः मुक्कावां व इत्तर्पः १ 📢
विचान रहेनस्य र
मामित्रा भव वि क्वतः पि कुरुपित स्पर्धः ।
नुतीर्घनवैता बुधा "तुं मा नेवधा नुष" मिनुइशां व कुतर्वः मुक्तवयां व कुतर्वः
मह भार पंतरिवते नामुधि मोपुदा इस ।
मर्च म में प्रेनर्च प्रीयर्च च धरस्त्रतं अनुहार्तन क्रूतर्थः सुक्रतर्थन क्रूतर्थः । र
रकुरियंत्रीच्यं देवांतो अस्ति हुन्कृतम् ।
क्षिते त्रविश्वेत्रास्य आहे अध्यक् द्वेषातमा हेदछा व क्षत्रयी मुक्तवा व क्षत्रयी है
परम् गार्च कृत्यकर्यः वरमास्त्रे रृक्षितर्म्सः ।
चितान तर्विभावको पवान वर्ध रहा नेबर्ध व क्रवर्धः सुक्रवर्ध व क्रवर्धः
भिक्त संचाइसम्बर्ध सर्वस दुविकर्षिकः।
क्रि रुक्कान्त्र वर्ष क्रवने वर्ष रक्कान नेहता व क्रवनं सक्कान्त्र र क्रवन्तः १५ [V
तर्वकाषु वर्वपन्तः तं नामर्ज्यपेतन्तः ।
जितार्थ च द्वितात को चो कुप्यक्ष्य वहा जेवती व क्रतर्थः सक्रतवी व क्रतर्थः १६
यवा इता प्रवाहिक वर्ष इता सुनपासति ।
प्रवा दुव्यवस्थे करी आपने से लेपानस्य लेहबाँ व क्रूतवीः सुद्धावी व क्रूतवी व
नजेंजायासंन्यन् चा मृतार्यमको कुरम् ।
उद्य बरनांद हुप्परप्याः रहेप्याय तहुंच्यतः देवनां व क्रतवं न्युक्तवां व क्रतवः १४[१]
                                        (14)
                     रंपतमाचे केंद्र काला।केला।विद्युत् ५ कस्ती।
स्थान्। समित्रं वर्षनः मुनेवा स्थापनां वरि<u>यो</u>निर्वरस्य ।
विश्वे पं कृषा कुत बत्वातो अर्थ कुक्तों आमि प्रेक्सेन
                                                                        ŧ
कुलक्ष बागु अस्तिर्भवास्य बहुता होत्रो हैम्बस्य ।
स्कृतिमान्य तुक्तं पुंतायः   वीर्थीत् कुक्तुं तुव श्रंप्याः
```

| अपीम सार्ममृता असूमा चीन्म ज्योतिरविंदाम वृद्यान् ।                                                                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| र्षि नृतमुस्मान् र्फुणवृत्ररातिः किम् वृतिरंमृत् मर्त्यम्य                                                             | ą            |
| श नी मच हद आ पीत ईन्दो पितेर्य सोम मृतवें सुशेर्य ।                                                                    |              |
| त्तरीषु सस्य उदशत थीर. प्रण आयुर्जीवर्स सीम तारी.                                                                      | R            |
| इमे मां पीता पुशर्त उठ्यपका रथ न गावुः सर्मनात् पर्वसु ।                                                               |              |
| ते मो रक्तन्तु विस्नत्रेभारित्री दुत मा सामाय्ययपन्तियन्देवः                                                           | ५ [११]       |
| अप्रिं न मी प्रश्वित स दिंदीपः प्र चेक्षय क्षणुद्धि वस्पेसी न. ।                                                       |              |
| अधा हि ते मर् आ सीम मन्यें देवाँ ईव म चरा पुष्टिमच्छे                                                                  | ६            |
| <u>इपिरेणं ते मनेसा सुतस्यं मञ्जीमिति पित्र्यस्यव गुयः।</u>                                                            |              |
| सोम राजन् प ण आयूंपि तारी रहीनीव स्पेरी वासुराणि                                                                       | <b>y</b>     |
| सोर्न राजन् मुळयां नः म्युस्ति तर्च स्मिस <u>यत्यार्</u> चस्तस्यं विद्धि ।                                             |              |
| अर्हात दक्ष चत मन्युरिन्द्रों मा नी अर्थी अनुक्ताम पर्रा दाः                                                           | c            |
| त्यं हि नेस्तुन्यं. सोम <u>गो</u> पा गार्त्रगात्रे निपुसत्थां नूचक्षां ।                                               |              |
| पत् ते वय प्र <u>मि</u> नार्म <u>वतानि</u> स नी मृळ सुगुसा देव वस्य                                                    | 9,           |
| ऋदूरेण समया सचेषु या मा न रिप्येद्धर्यश्व पीत ।                                                                        |              |
| अपं यः सोमो न्यर्थाच्युक्से तम्मा इन्द्र पृतिसिक्यार्थः                                                                | १० [१२]      |
| अ <u>ष</u> त्या अंस्थुरनिं <u>रा</u> अमी <u>वा</u> निरंत्र <u>स</u> न तमिपी <u>च</u> ीरमेपु                            |              |
| आ सोमी अस्माँ अंतहृद् विहाया अर्गन्म यत्रे प्रतिरन्त आर्युः                                                            | <b>१</b> १   |
| यो न इन्दुः पितरो हृत्सु पीतो अनिर्यो मर्त्या आ <u>वि</u> वेश ।                                                        |              |
| तस् <u>मे</u> सोमाय <u>इ</u> विषा विधेम मृ <u>द्धी</u> के अस्य सु <u>म</u> तो स्याम                                    | १२           |
| त्य सीम पितृपिं सविवृानी ऽनु द्यावीष्ट्रियी आ ततन्य।                                                                   |              |
| तस्मै त इन्दों हुविपा विधेम व्यय स्योग प्रतयो रयीणाम्                                                                  | १३           |
| वार्तारी देखा आर्थ बोचता <u>नो</u> मा नो <u>नि</u> दा ईशत मोत जल्पि                                                    |              |
| वुप सोर्मस्य सिम्बई पियासं सुवीरासी विव्धमा विवा                                                                       | १४           |
| त्व ने सोम ष्रिम्बतों वयोधाः स्त्व स्यविंदा विशा नृचक्षी ।<br>त्वं ने दन्द कुतिमिः सजोपां पाहि प्रधातीकृत वा पुरस्तीत् |              |
| त्वं ने इन्द क़ुर्तिमः सुजापा पाहि पृथ्वातीवृत वा पुरस्तीत्                                                            | १५[१३](१०३८) |

| क्रमेदाः सन्दंद र त्रः] [५१८]                                                                                      | [#45 Ni 1 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| अप श <del>ाह्मविश्</del> पम् ।                                                                                     |           |  |
| (४९) [१]<br>१ प्रस्कृत्य काम्कः। ह्याः। प्रपातः—(विकास दृश्की बना क्रोड्स्टर्ले)।                                  |           |  |
| अभि व को तुरा <del>केत्र विकास वे वर्गा कि</del> ते ।<br>यो प्रिकृत्वा जुकरा पुरुष्तुः सुद्रोत्रेणम् विकासी        | ŧ         |  |
| त्रकार्यकेव व जिंगाति बृष्णुवा   इसिं वृत्राणि वृत्रमुर्ग ।<br>विरोति व स्त्री जस्त पिणिते   इत्राणि पुरुगोर्जधः   | •         |  |
| भ्या त्यां सुराहा हर्ना <u>से</u> स्था व देख्य पितंत्राः।<br>आयो व विक्रमनोक्त्येतुं तर्रः पूत्रस्थि सुरु धरवे     | ŧ         |  |
| अनेवर्तं कर्तायं क्षिपतंत्रं अध्यः स्वार्दिश्मी स्थि ।<br>भा पर्शा मन्त्रतानः क्षिपति दः  य मृदेत् सन्तर्थ पृष्टरः | ¥         |  |
| आ तः स्तोन्त्रम् ह्या निवासी अनुहोत सेहितः।<br>वं तं स्वयासन् सन्त्रपंत्रिय क्षेत्रम् । इत्यू सम्बन्धः प्रतर्थः    | 4[[1]]    |  |
| द्वार्थ व ग्रीरं नमुद्रोपं केवितः विश्वतिकर्तितवसूत् ।<br>द्वार्विक पत्रिकारको न सिंजुतं सर्वजनिक ग्रीरार्थः       | •         |  |
| बर्जा पूर्व वर्षा पुत्रे वर्षा पृथ्विमसम्बर्ध ।<br>अर्था सः पुत्र-सुवर्धिम्बर्गनः द्वार दुवैद्वितः संवि            | v         |  |
| लुक्तियो वर्षके वे ने सामग्री वार्ता वय महस्तिको ।<br>विक्रियेन्त्र महिन्द्र प्रतिकृति के किस्मित्री को हिन्द्री   | 4         |  |
| पुरावेतस्य इंग्स् इत्यं सुक्रस्य ग्रंथंतः ।<br>च्या वार्यं वच्छन् अध्यक्षिष्ठं च्या नीर्यादि <u>च</u> ि चर्ने      | •         |  |

ia[ia]ium

वश्र ध्वयं वयस्त हर्त्यस्ति वर्षा पृथ्ये वर्त्रावते ।

वधा गार्स्स अनेनाकेटिकारी स्व गोवद्वितंत्ववत

ş

X

ε

O

C

٩

4 [76]

#### (40)[8]

१० पुष्टिगुः काण्य । इन्द्रः। प्रगाध = (थिपमा यहती, समा सतोबृहती ) ।

प स भूत सुरार्थस्य मची श्रुकम्भिष्टिये ।

यः सुन्वते स्तु<u>व</u>ते काम्यं वसं सहस्रेणेव महीते ?

<u>श्</u>तानीका हेतयो अस्य दुप्ट<u>ग</u> इन्द्रस्य सामियो <u>म</u>हीः ।

गिरिनं मुज्मा मुघर्वत्सु पिन्वते पर्दा सुता अमन्दिषुः

यदीं सुतास इन्द्वो ऽभि प्रियममन्दिपुः।

आणो न पार्थि सर्वन मु आ धेसो दुर्घाङ्गवीप वृाशुषे ३

अने इसं वो इवमानमूत्ये मध्यः क्षरन्ति धीतर्यः ।

आ त्वा वसो हर्वमानास इन्दंव उप स्तोबेपु विधिर

आ नः सोमें स्वध्वर ईयानो अत्यो न तीशते ।

य ते स्ववायम् तस्ववंन्ति गूर्तयः पोरे छन्वयमे हर्वम्

प <u>वीरगुर्</u>य विविचि ध<u>नस्पृत</u> विमू<u>तिं</u> रार्धसो <u>म</u>हः । डुद्रीवं विज्ञञ्चतो वेसुत्वना सर्वा पीपेथ वारुपे

यन्त्रं नुन पंरावति यद् वा पृथिव्यां दिवि ।

पु<u>ञ</u>ान ईन्द्र हरिंमिर्महेमत <u>ऋ</u>ष्व <u>ऋष्वेमि</u>रा मंहि र<u>थिरासो</u> हरेयो ये ते <u>असिध</u> ओ<u>ओ</u> वार्तस्य पित्रति ।

येमिर्नि दस्यं मनुपो निघोषयो येमिः स्वः पुरीयसे

एतावतस्ते वसो विद्यामं शुरु नव्यसः ।

पथा पाव एतं का कल्ये धने पथा वका दर्शमजे

पथा कण्वे मघषुन् मेथे अध्वरे वीर्घनीथे वर्मूनसि । पथा गोर्ज्ये असिंपासो अदिवो मर्षि गोर्च हीरिश्वर्यम्

> (५१) [३] १० भुष्टिगुः काण्यः । इन्द्रः । प्रगायः = (धिपमा वृहती, समा सर्वोबृहती) ।

यथा मनी सांवरणी सोमिन्द्रापिवः सुतम् ।

नीपातिथी मचवुन् मेध्यातिथी पुष्टिंगी सुर्व्हिंगी सचा

**?** (१०५१)

१0[१७](२०५८)

| पुर्वेद्वात्मः वस्त्रेष्णं सम्बन्धन् च्यापानं जिदिनुन्तितम् ।<br>श्रुपाणिपातिरामुद्दः वस्तुनृतिः स्त्योतो दस्यने वर्षः                     | ę         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| प प्रस्वेमिनं स्टिक्तं विकिश कंत्रियार्दनः।<br>इस्रो सम्बद्धां वर्षे वार्यस्या कुल्यारियानुं न मानंते                                      | 1         |
| रम्मं <u>अ</u> वे तुत्तरीर्शनकालुनु जियातुमुक्तमे वर् ।<br>स निर्मास रिम्हा सुरोताने रिक्कु स्वादिवनित्व वीर्त्वय                          | ٧         |
| पो वर्ष पुरता वर्तुना किन्तुं तं हुन्यते नुवयः ।<br>क्रिया हरित्य पुत्रुवि वर्षपिती <u>व</u> र्मनु गोर्मिते हुन                            | 4 [14]    |
| वस्मै त्यं वर्षो पूम्पान् हिम्मृति त गुपस्पोर्चनमुते ।<br>तं त्यं तुपं नेवकप्रित्य पिर्वत्यः मृत्यर्वनती इवास्पी                           | •         |
| कुस ५न स्तुपिति नेन्त्रं बचानि पृत्रते ।<br>बज्रेपेस मंबकुत् सुप्र इस् ते सामे कुंबस्य दृष्यते                                             | •         |
| व वो संमुख्ये <u>अन्यतंत्रम्य क्रिन्तिं वृत्येः सूत्र्यं विद्यो</u> षयंत् ।<br>जन्मसम्बद्धित उपयो <u>त्त्रम् विद्यामसम्बद्धितः</u> सर्विकः | 4         |
| बस्यानं विश्व बार्ती । इतर्यः देवप्रिया सुरिः ।<br>त्रिपरिकृषे वस्ति वर्तस्ति । सुन्वेत् सा अञ्चले गविः                                    | 3         |
| हुएल्ला बहेक्त सुरुष्ट सिम्मेर प्रदेशीहरू ।<br>अस्य परिः केन्द्रे कृष्युं सहो असे सुंग्राहा हर्नेय                                         | 14[14]144 |
| ( ५१) [2]<br>१ अलु। कल्या। हन्द्र । मध्यय = (सैन्सा इदे <u>ती,</u> सम्ब बता                                                                | (ca))     |
| वता मन्त्रि विशेषक्षिः कोर्म हत्यारिकः कृत्यः ।<br>वयो क्षिते कर्म वृत्त्व कुर्मारसम् । वी स्वरूपे सर्वा                                   | t         |
| पूर्ण नेष्यं मानुस्थ्यमी प्राप्तं सार्वन्याः।<br>वश्च तोर्वं रस्तिते स्टेक्टि स्पृतंत्वतुत्रृक्ति                                          | *         |
| प प्रस्था केवेदा कृते । या बार्ज इतिकारिता ।<br>यानु निष्णुकीर्थि पुत्र निष्णुक वर्ष शिवन्त वर्षनिः                                        | \$ (t=0)  |
|                                                                                                                                            |           |

क्रोफ्रांस ६ र । [९४]

[# 4 4 4 H

| स० ६, म० ४, व∙ २० ]                                                                                                                                                           | [488]                                       | [ ऋग्वेदः । प्र० ८, स्• ५२, म• ४ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| यस्य त्वर्षिन्द्व स्तोमेषु <u>चाकनो</u><br>तं त्वां वय सुदुर्घामिव <u>गो</u> दुही<br>यो नी कृता स नीः <u>पिता</u> महॉ ड<br>अर्यामसुग्रो <u>म</u> घर्वा पु <u>क्वस</u> गीरश्वं | जुहूमति श <u>व</u> स्यवेः<br>य धेशानुकृत् । | ४ [२०]                           |
| · -                                                                                                                                                                           | _                                           | . [46]                           |
| यस <u>्</u> चे त्य वेत्तो ब्रानाय महिते व<br>पुजुयपो वर्सुपति शतकेतु स्तो<br>जुवा पुन प्र पुष्छस्युम्मे नि प <u>रि</u> त                                                      | मैरिन्द्रं हवामहे                           | ६                                |
| तुरीयापित्य हर्यनं त इन्द्रिय मा ते                                                                                                                                           |                                             | v                                |
| यस्यै त्वं मंचवन्निन्त् गिर्यणः<br>अस्माकुं गिरं उत सुंद्रुति वेतो                                                                                                            | कण्यवच्छृणुधी हर्वम्                        | c                                |
| अस्त <u>ांखि</u> मन्मं पूर्न्यं चह्येन्द्रांच वो<br>पूर्व <u>ीर्क</u> तस्यं बृहतीरंनूपत स् <u>तातुर्मे</u> ध<br>समिन्द्रो रायो बृहतीरंधूनुतः सं                               | ा अंसुक्षत                                  | 9                                |
| सं शुका <u>सः</u> श <del>ुर्चयः</del> सं गर्वाशिरः                                                                                                                            | सोमा इन्द्रंममन्द्रिषुः                     | १० [२१] <sub>(१००८)</sub>        |
|                                                                                                                                                                               | (48)[4]                                     | •                                |
| ८ मेध्यः काण्य । इन्द्रः                                                                                                                                                      | । प्रगाथ = ( विषमा पृहती,                   | समा सतोपृह्वी )।                 |
| <u>उपम त्वां मुघोनां</u> ज्येष्ठं च वृप्                                                                                                                                      | गणीम् ।                                     |                                  |
| पूर्मिचेमं मघवन्निन्द्र गोविव् मीश                                                                                                                                            | नि ग्रय ईमहे                                | ?                                |
| य <u>आयुं</u> कुत्सेमति <u>धि</u> म्बमर्देयो<br>तं त्वी <u>वृ</u> यं हुर्येश्व <u>श</u> तक्रेतु वा                                                                            | ज़्यन्ती इवामहे                             | <b>२</b>                         |
| आ <u>नो</u> विम्बें <u>पां</u> रहु मध्वे. सि <u>ञ्</u> छ<br>ये पे <u>ग</u> वितं सुन्दिरे जनेप्वा ये अ                                                                         | र् <u>व</u> ावतीन्द्वः                      | ₹                                |
| विश् <u>चा</u> द्वेपांति ज़िह्न चा <u>न</u> चा है<br>शीप्टेंपु चित्ते मित्रततों अश्वो<br>स्टा नेवीं <u>प</u> पविह्न मितमेधामिक                                                | यञ्चा सोर्मस्य तुम्पति                      | ¥ [२२]                           |
| अप श्रीतम् शंतेमामिप्रमिष्टि <u>मि</u> रा<br>अप श्रीतम् शंतेमामिप्रमिष्टि <u>मि</u> रा<br>अ• ६६                                                                               |                                             | ५ (१०८३)                         |

| क्रमेदा।सन्देकपाय ११] [परंदे]                                                                                               | [å•     | 4.00       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| आनिको सर्वात तिथार्ववित्र कृषि प्रजारवार्यास्य ।<br>म स लिए सर्वितिर्वे ते द्विषयन कर्त क्रम्त क्रम अपन्य                   | •       |            |
| वस्तु साविक्योऽस्त्रे ते स्वति मर्ग्यु ते ।                                                                                 |         |            |
| तुर्व क्षांच्येभिकृत देवकृतिनिः सतुर्वाद्यां मनागदे                                                                         | -       |            |
| <u>चर्च हिं ते हरियों वर्ध बलायु" ग</u> ुन्नि वासि सङ्ग्रेतिर्मिः ।                                                         | _       | rest(sed)  |
| त्वासिट्रेव तस <u>ते कर्मन्त्वन र्</u> यन्तुर्ध्य स <u>र्</u> धनाम्                                                         | 4       | [66](fred) |
| (***)[#]                                                                                                                    |         |            |
| ८ सकरिका परम्पः। १९६० - १-व विश्वे देखाः। स्नाधः = ( विनल १६                                                                | क्षे कम | rityce (   |
| पुरुष सं इन्त्र ब्रीवें गीरियेर्गुयन्तिः क्रान्त्यः ।                                                                       |         |            |
| कुरत् त क्षत्र ग्राम <u>गा</u> र्थिकालम् <b>कृतुःस्तृतं प्रीराजां</b> मक्षत्र प्रीतिर्भिः                                   | t       |            |
|                                                                                                                             | •       |            |
| सक्तंत्रप्र ब्राह्मसम्बद्धे सुद्धारम्यः येगी प्रापेत्र अन्यक्षे ।<br>चर्चाचेनुर्वे अर्थनुर चर्चाकृतः युक्तस्ये वृत्यः स्वरम |         |            |
|                                                                                                                             | •       |            |
| जा शो विश्वं भुजोर्तुहों नेवांही कन्युयोर्च यः                                                                              | ,       |            |
| नरीनो हुन्। अनेने मु आ नेमा क्यून्यन्तु मुक्तो क्रमेन                                                                       | •       |            |
| पूचा विष्युर्वितं हु सरित्र स्वकंतु तत हिल्क्यः ।                                                                           |         | [4¥]       |
| आहो वातुः वर्षका <u>तो</u> बहुत्व्यतिः   सूच्येतुं पृ <u>श</u> िकी दर्वम्                                                   |         | 54-3       |
| परिन्तु राज्ये अस्ति हे । आपनि नववरन ।                                                                                      |         |            |
| वादन्द्र एक्क आक्रा हा । नावान नववरून ।<br>सर्ने मो वाचि सञ्ज्ञाधी कृषे अन्त्र वृत्त्वार्ग कृष्यम्                          | 4       |            |
| जानियते मुख्ये स्वमिद्धि हो वाञ्च आ विश्व सुसतो !                                                                           |         |            |
| जीत्रक पूर्व्य त्यासाम् तु ना वानु जो वान सुन्ता ।<br>सीत्री क्षेत्रसिद्धत पूर्वातिसिमः स्मुल्यो <u>ती</u> नि सून्तिरे      | •       |            |
|                                                                                                                             | •       |            |
| सनित् इत्रोपे जासिन् सम् जानुनेनोनाम् ।                                                                                     |         |            |
| मुस्कार् बेशस्य वयतुक्वास्त्रे श्रीकार्य प्रियुक्तियेत्                                                                     | •       |            |
| पूर्व में इन्यू फोर्निमिविवेतु स्वतुरमार्क क्रमकर्ता ।                                                                      | _       | [84](144   |
| वर्षि स्पूर्ग संप्तर्व राज्यो अवस्थि अस्त्रिमवानु निर्देशस्य                                                                | •       | £ . 2 · ·  |
|                                                                                                                             |         |            |

# (44)[0]

| (11)[-1                                                                                  |                |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| ५ छदाः काण्य । इन्द्रः, प्रस्कण्यस्य । गायशी, रे. ५ अनुष्टुप्                            | (1             |             |
| मूरीदिन्त्रंस्य धीर्यं व्यख्यमभ्यायति । राधस्ते दस्यवे वृक                               | ł              |             |
| शतं खेतासं द्रक्षणीं विषि तागे न रोचन्ते । मुह्ना विष् न तंस्तमुः                        | २              |             |
| <u>श</u> तं वेपूञ्छत शुनः <u>श</u> त चर्मणि म् <u>छा</u> तानि ।                          |                |             |
| <u>शत में बल्वजस्तुका अर्रुपीणां</u> चतुंशतम्                                            | इ              |             |
| सुर्वेदाः स्थं काण्वायना वयीवयो विच्रन्तः । अश्वीसो न चंद्रमत                            | R              |             |
| आदित् <u>साप्तस्यं चिकरे</u> नानूनस्य महि शर्वः ।                                        |                |             |
| रयावीरतिभ् <u>ष</u> सन् पुथ—श्रक्षुपा चन सुनशे                                           | ч              | [२६] (१०९९) |
| (44)[<]                                                                                  |                |             |
| ५ पृषधः काण्वः । हन्द्रः, प्रस्कण्वश्च ५ सन्निस्यो। गायत्री, ५ पर                        | <b>ृ</b> क्तिः | 1           |
| पति ते दस्यवे <u>वृक</u> राधी अवुश्यंह्नयम् । द्यीनं प <u>्र</u> थिना शर्वः              | . 8            |             |
| वश महां पौतक्त. सहसा दस्येचे वृक्तः। नित्याद्वायो अमहत                                   | ,<br>2         |             |
| <u>शत</u> में गर्दुभानों <u>श</u> तमूर्णीवतीनाम् । <u>श</u> त दूशसाँ अ <u>ति</u> स्रर्जः | `<br>\         |             |
| त <u>ञ</u> ो अपि प्राणीयत पुतर्कता <u>यै</u> व्यक्ता । अश्वीमामिन्न पृथ्यीम्             | Š              |             |
| अर्थेत्युग्निश्चिकितु र्विष्युवाद् स सुमर्दथः ।                                          |                |             |
| अग्निः शुक्तेण शोचिषा बृहत् सूरी अरोचत विवि सूर्यी अरोचत                                 | ч              | [२७] (११०४) |
| (५७)[१]                                                                                  |                | ,           |
| ४ मेथ्यः काण्यः । अभ्विनी । जि <b>प्</b> ष्                                              |                |             |
| युव दे <u>या</u> कर्तुना पुरुर्येण युक्ता रथेन त <u>वि</u> ष यंजत्रा ।                   |                |             |
| आर्गच्छत नासत्या शर्चीभि दिव तृतीय सर्वनं पिवाध                                          | ર              |             |
| पुर्वा ब्रेवास्त्र प्रकावृक्षासः सुत्या सुत्यस्य दृष्टशे पुरस्तात ।                      | •              |             |
| अस्मार्के युज्ञ सर्वन जुणाणा पात सोर्ममन्विना वीर्यंगी                                   | २              |             |
| पनाप्य तर्दश्चिमा कृत वां वृष्मो दिवो रजसः पृथिव्याः।                                    |                |             |
| सहस्र्वे शस्त्री जुत ये गर्विष्ट्ये सर्वाँ इत् ताँ उपे याता विर्वर्ध्ये                  | 3              | (2055)      |
| ₹                                                                                        |                |             |



[३२]

33

१२

₹₹

(११११)

त्वमित् सुप्रधा अस्य ग्रे ज्ञातर्कतस्कविः।

स्यां विपास: समिधान दीविष आ विवासिना वेधसं:

येन वंसाम पूर्तनासु शर्थत् स्तरेन्तो अर्थ आदिशे । स त्य नो वर्ध प्रयंसा शचीवसो जिन्दा थियो वसुविद्ः

क्तिया अस्य हर्नधो न पतिशृषे सुजन्मः सहसो यद्यः

शिशानी द्यमो यंथा क्रि शृद्धे वर्षिभ्वत् ।

#### [ सतमोऽञ्जषायाः ॥ ७ ॥ स्० ५०-६९ ] ( 40 ) २० मर्गः प्रागाधः । अग्निः । प्रगायः 🗢 ( पिषमा वृहती, समा स्रवेषुष्ठती ) । अप्ट आ पौद्धप्रिमि हीतार त्वा वृणीमहे। आ त्वामंनपन् पर्यता मुविप्नंती यजिष्ठं वृद्धिगुसर्वे ₹ अच्छा हि त्वं सहसः सूना अङ्गितः सुच्छर्यन्त्यध्ये । कुर्जी नर्पात चुतर्नेशमीमहे अग्नि युनेषु पूर्विम् र अमें कुविर्देश असि होता पायक यक्ष्यः। मुन्द्री यर्जिप्दो अध्येरप्वीक्यो विषेमिः शुक्क मन्त्रीमिः 3 अदोष्टमा वहीशातो यीवप्त्रय वृचा अजस बीतये। अमि पर्या<u>सि सुधिता वसो गाहे</u> मन्वस्व धीतिमिर्दितः Я

शोचा शोचिष्ठ धीदिहि धिशे ययो रास्व स्तोने महाँ असि । वेयानां शर्मन् मर्म सन्तु नूरर्यः शत्रूपाहः स्वप्रयः Ę यथां चिव् वृद्धमंतुस यहें सुजूवंति क्षमि । पुरा देह मित्रमहो यो अस्मधुग् दुर्मन्मा कश्च वेनीत मा नो मतीय रिपवे रक्षस्विने मापर्शसाय रीरधः। असेधि दस्तुरणिभिर्यविष्ठ्य श्चिविभैः पाहि पापुर्भिः पाहि नो अप्र एकंया पार्स्नुत द्वितीयंया। पाहि गीमिस्तिस्मिक्जी पते पाहि चेत्स्मिर्वसो पाहि विन्वस्माव्यक्षसो अर्राव्याः प स्म वालेयु नोऽव । त्वामिन्द्रि नेदिंष्ठं वेयतातम आपि नक्षामहे वृधे १० [३३] आ नो अग्ने वशोवधं रुपिं पविकू शंस्पेम् । रास्यां च न उपमाते पुरुस्पृष्टं सुनींती स्वर्पशस्तरम्

| सम्मेदा≀स० ६ स० म ६ ] [५२६]                                                                                                              | [ do 4 t t d ti |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| त्रपि ते समे दूसन पश्चिक्ते जनगाति पश्चितिन्त्री ।<br>स त्ये मी हेता: सुर्वेत हरिकारि संस्थी हो सार्यो पुर                               | ş¥              |
| भेने वर्गनु मानोः सं स्था मतीय इत्यते ।<br>अर्तन्त्रो इत्या र्यहरि इतिमहतः जानिन् देवेर्नु एजसि                                          | ta [ss]         |
| त्तव क्षांतोप्रसामिक्षीयते त्या अर्थे सुरुक्तमाईचयः।<br>क्रियरमार्थे तत्त्वा वि क्षोचित्राः पार्वे तिन्द्र उन्हें वार्ति                 | 14              |
| अप्रिमिति के अभिग्रं होने पुस्तवित ।<br>अप्रिमित्रपंत्रः सन्धतित्व ऽऽ शति वर्षम्भित्रम्                                                  | ţ.              |
| करंतु कर्मन् स्वचते सुप्रान्त्या हे तुत्र्यं विक्रित्यम् ।<br>इत्त्वचा वः कुळ्युमा मंतु वाल्लं नेनियम्तर्वे                              | ₹<              |
| मधे जरिक <u>र्तिकवर्ति परेपा</u> न्ये वृंत पक्षतः ।<br>मधीनेवान् नृत्वपीत <u>र्वे</u> द्धे अति वृंत्रस <u>ाप्रवृं</u> धे <del>लक</del> ः | 15              |
| मा <u>को पश्च</u> का बंधीनाकृतीय <u>को</u> या <u>प्रश</u> ृतीहमार्थताद ।<br>प्रोक्तकृत्वीर्थकार <b>१५ - जो हेर्च प</b> श्चितनी           | ર [૧૧] (તાર)    |
| ( ११ )<br>१८ समी आकार । श्याः स्थापः = ( स्थितः पृश्वेतः, काः समीपृशः                                                                    | e ) tariumiti   |
| •                                                                                                                                        |                 |
| न्नामर्थं सुजर्वक मु: इन्मां <u>ज्</u> रवां <u>ति</u> न् वर्षः ।<br>मुक्ताच्यां <u>नवत्रा क्षांत्रपीतवे जिपा कविष</u> ्यः आवस्य          | t               |
| तं वि स्तुपानं सूत्रनं क्योनेके प्रियमं निष्मासर्गुः ।<br>प्रतापनानां ब्रम्मा नि गीर <u>ति</u> कोलंकानं वि ते करा                        | R               |
| मा पुरस्य पुरस्काः नुगरकेषामधीयाः।<br>प्रिया श्रि त्या द्वरिया पूरत् ना <u>त्रशिक्तपूर्ण</u> विद्व वृष्ट्याचित्                          | 1               |
| अवस्थितक अवस्था निर्मा करता वस्ता वस्ता ।<br>सुन्तु बार्ड वर्ष सिक्षित्रवेसः सुद्ध सिक्स्य अदिवः                                         | ¥               |
| सुरवहुर्नुषु प्रेणिक्यः । इष्ट्रा विश्वस्थितः ।<br>अप्रे व दि त्यां नुसर्वे वणुष्यिः सर्वे कृत्र वर्णविक                                 | (m) [H] F       |

| पीरो अर्थस्य पूरुकृद् गर्वाम् स्पुत्सी देव हिरुप्पर्यः ।                                                                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| निर्किहिं वानं परिमर्थिपुत् त्वे पद्मयामि तदा मेर                                                                         | Ę              |
| त्व ह्याहि चेरेवे विदा मर्ग वर्तुत्तये।                                                                                   |                |
| उद् बीवृषम्य मघवुन् गविष्टयु अत्रिन्दार्श्वमिष्टये                                                                        | v              |
| त्व पुरु सहग्राणि शतानि च युवा नामापे महमे ।                                                                              | •              |
| आ पुरवृर चेकुम् विप्रवचम् इन्द्र गायुन्ताऽवीत                                                                             | c              |
| अविभी वा यवर्षिभु दिसी वेन्द्र ते वर्षः ।                                                                                 | _              |
| स प मीमन्द्रत् त्वापा होतकतो प्राचीमन्यो अहसन                                                                             | 9,             |
| ड्रमचीदुर्घञ्चला पुरद्रों यदि मे शृणवृद्धवेम् ।<br>बुसूपयो वर्सुपति शतकेतु स्तोमिन्दि हवामहे                              | <b>१०</b> [३७] |
| वर्षेत्रका वसीताए शएकपै स्थामान्द्र धवानध                                                                                 | 1.0 [40]       |
| न <u>पा</u> पासी मनामहे नार्राया <u>सी</u> न जल्हीवः ।                                                                    |                |
| यविद्विचन्द्र वृषेणं सची सुते सम्बोध कृणवामहै                                                                             | ??             |
| उम युपुज्म पृतेनास सा <u>सहित्</u> मुणका <u>ति</u> मदोभ्यम् ।                                                             |                |
| वेदां मुम चित्र सनिता द्धीतेमी वाजिनं यमिद्र नदीत                                                                         | १२             |
| यर्त इन्द्र भयोमहे     तती <u>नो</u> अभेय क्वधि ।<br>मर्घवञ्छग्रिय तब तन्ने <u>ऊतिमि</u> ार्वि द्वि <u>यो</u> वि मुधी जहि | १३             |
| त्वं हि र्राथम्पते रार्थसी <u>मह</u> र क्ष <u>य</u> स्पासि वि <u>ध</u> तः ।                                               | <b>.</b> -     |
| तं त्वी व्य मेघवन्निन्द् गिर्वणः सुतार्वन्ती हवामहे                                                                       | ζ'n            |
| इन्द्रः स्पञ्जत वृद्धहा पर्म्पा नो वरेण्यः।                                                                               |                |
| स नी रक्षिपचरुम स मध्युम स पृथ्वात् पीतु न' पुर'                                                                          | १७ [३८]        |
| त्व नीः पुश्चात्रं पुरादुंत्तरात् पुर इन्द्र नि पीहि विश्वतीः ।                                                           |                |
| आरे अस्मत् क्रिणुद्धि देव्यं मुयामारे हेतीरदेवीः                                                                          | <b>?</b> ६     |
| अर्थासा म्बःम्ब इन्द्र ब्रास्वं पुरे चं नः।                                                                               |                |
| विभ्वं च नो ज <u>िंत</u> ृन् त्संत्पते अहा दि <u>ष</u> ा नक्तं च रक्षिप:                                                  | ? <i>७</i>     |
| प्रमुद्गी शूरो मुघवी तुवीर्मय समिश्लो बीपीय कम्।                                                                          |                |
| उमा ते चाहू वृषेणा शतकतो निया वर्ज मि <u>मि</u> क्षतुः                                                                    | १८ [३९] (११५६) |
|                                                                                                                           |                |

| (१ अवन्त्रे क्रेट व्यक्तः । स्थानः वर्षाकः चन्दः प्रदर्ताः ।                                                                      |               |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|
| या अस्या वर्षभूति अस्ता वरमुखस्यः ।<br>उत्तरिकास्त्र मार्गिने वर्षा वर्षनि मोमिना मुद्रा इन्बस्य गुनन्धः                          | ŧ             |  |  |
| अपूर्ण कर्मना नु <u>त्तिः स्व</u> तः कृष्णित्यास्यः ।<br>पूर्णस्त्रिय वर्षमुद्रे किमा <u>ज</u> ातास्यानेका अन्नतः सर्वस्य स्वत्यः | •             |  |  |
| अविकेन क्षित्रका जीवांक तिचारति ।<br>इचाव्यविन्तु का तर्व क्षीयोचि करियुको मुद्रा (म्हेल्स पुतर्यः                                | 1             |  |  |
| मा चेपी कृतकोत हा इन्हा मझस्ति वर्षमा ।<br>चेपिट सक्तिम प्राप्तमा अनुसिद चेपस्तुते अन्ता हर्नास्य शुक्तांः                        | ¥             |  |  |
| पुष्तिक्षीत् पृष्यकर्मः पृष्योगीन् यदः सम् ।<br>विनेः कोमाः सर्पुतोः समामिः वित्युत्तीः अता प्रमाप्त प्रवर्धः                     | 4             |  |  |
| मर्व चप्त वर्षीच्यो अनुर्ते हुं बार्नुचा ।<br>मुद्दी इस्त्रेल कुपितुः सर्वार्थ हुन्ते पुनं सुद्धा इन्ह्रोस्य पुनर्यः              | f (v )        |  |  |
| निष्यं त राज्य ही वैं होया अनु कर्तु शहर ।<br>बुद्रा क्लियेन पार्यक्षी पुरुष्कृत सहा हार्युक्त पुत्रकी                            | v             |  |  |
| मूने वर्षित्व हे हार्च अपूर्ण हुकाहित्वे ।<br>यद्धीते कृषयोजेका स्वतीयते <u>अ</u> त्राहम्मोरन गुलयोः                              | •             |  |  |
| क्रमेन वर्षपुरः कृतकृत्यानुस पुन्त ।<br>कि संस्थापन्त्रम्य कृता सुद्रा क्ष्मेरन सुनक्षे                                           | •             |  |  |
| करञ्जनसम्ब ने सह कर नामुन स्व कर्नुय ।<br>मृतिक मृति वाह्यु सर्वकृद तह समिति सुना हार्यस्य गुजरी                                  | t             |  |  |
| स्ते व ले चे हुम्म मते हुन्या नुस्तिन् आ।<br>मुपुरीय विरक्षिया अर्थ में पुर बेस्स सुद्रा रायंक्त पुनरी                            | ţţ            |  |  |
| तुन्वनित् या द्वार्त पृष्टानिकी प्रतास वार्तुनव्यः।<br>इसी अर्थुन्वना पत्ताः मूरि न्यामीनि मृत्युन्यः शुर्वा हम्बेच्य पुनानीः     | 14 [A1] (Het) |  |  |

क्रमोद्याभ ६,व प त ] [५६८]

[# 48 (6# )

१२ [४३](११८०)

#### ( 44 )

१९ प्रगाधः काण्यः । इन्द्रः, १२ वेषा । गायत्री, १, ४-५, ७ अनुब्द्रुषः १२ त्रिब्द्रुप् ।

स पूर्व्यो महानां वेनः क्रतुंभिरानने । यस्य द्वारा मनुष्यिता वृवेषु धिर्य आन् ने १ विवा मानं नोत्सेवृत् त्सोमपृष्ठासो अद्रेयः । द्वक्या ब्रह्मं च शस्यां २ स खिद्वाँ अद्गिरोम्य इन्द्रो गा अवृ<u>गो</u>द्दर्य । स्तुषे तर्दस्य पास्यम् ३ स प्रवयां कविवृष इन्द्रो ब्राकस्य ब्रक्षणिः । श्वाव अर्कस्य होर्म न्यस्मुबा गुन्त्ववंसे ४ आद् त ते अनु क्रतु स्वाहा वर्रस्य यज्यवः । श्वाव मुक्तं अनुष्ठे न्द्रं गोवस्य दृविने प इन्द्रो बिष्वानि ब्रीयीं कृतानि कर्त्वानि च । यमुक्तं अध्वर विवृः ६ [४२]

यत् पाञ्चेजन्यया विशे न्द्रे वोषा असृक्षत । अस्तृंणाद्ध्णां विषो ं ऽर्यो मानस्य स क्षयं ७ इपर्मु ते अनुष्दुति श्रकृषे तानि पौस्यां । पार्वश्चक्रस्यं वर्तृनिम् ८ अस्य वृष्णो व्योदेन उठ क्रेमिष्ट जीवसे । यव न पृथ्व आ देवे ९ तद्यपीना अवस्ययो युष्मामिर्दर्कापितरः । स्याम मुरुत्वतो वृषे १० ब्ह्रुत्विषाय धाम्न ऋक्षेभिः श्चर नोतुमः । जेषिमन्द्र त्वर्षा युजा ११ अस्ते हुन्ना मेहना पर्वतासो वृच्चहत्ये मरहूती मुजोषाः ।

( ६४ )

यः शसीते स्तुत्वते धार्यि पुत्र इन्द्रीज्येष्ठा अस्मा अवनतु वृेवाः

### १२ प्रशाधः काण्यः । इन्द्रः । गायत्री ।

उत् त्वां मन्द्रन्तु स्तोमाः कृणुप्व राधों अदिषः । अर्व ब्रह्मद्विपों जहि पुदा पुणीरिराधसो नि बीधस्य महाँ असि । नुहित्या कश्चन प्रति २ त्वमीशिषे सुताना मिन्द्र त्वमसुतानाम् । त्व रा<u>जा</u> जर्नानाम् ş पिं पेति क्षयी दि स्वाईघोर्यञ्चर्यणीनाम् । ओमे पूर्णा<u>सि</u> रोर्व्सी ጸ त्य चित् पर्वतं गिरिं शतवन्त सहस्रिणम् । दि स्तोतृभ्यों रुरोजिथ ч व्यमुं त्वा दिवां सुते वय नक्तं हवामहे । अस्माक काममा प्रेण Ę [88] क स्य वृपुमो युवी तुनिग्रीनो अनीनतः । <u>ब</u>ह्या कस्त संपर्यति U कस्य स्थित सर्वन वृषा जुजुम्बा अर्व गच्छति । इन्द्र क उ स्थिता चैके 6 कंते दुाना असक्षत् वृत्रीहुन् कं सुवीया । उक्थे क उं स्थिवन्तम (११८९) ₹• ₹७

[#06K t x 1 क्र**ो**दा प्रकृत 13] [44] सुन हे मानुने जाने सोम्ध्र पुरुषु स्पत । तस्पंत्रिय श्रंदापिर ₹• मुदं तं सर्वजावति सुपोम्प्रवामधि विदः । आर्जीकीचे महिमानः तमुष्य राजीत हाइ । चार्च महीनु कृष्यीये [5 [24] (UL) । दर्मिमिना प्रशापिक (\*) रणायः कन्यः । १७१० । यसम् । परिष्यु मानगुरुकुङ् स्वस्था इबन्ने नुर्मिः । आ पांक्री तुर्वग्राश्चितिः पदा प्रस्नेच दियो अनुपन्ति स्वर्णर । स्त्रां समुद्रे अर्ग्यतः मा ला गुर्तिर्मेशमुदं हुचे नार्मिनु मोजसे । इन्द्र सोर्वस्य गुरुवं भा तं इन्द्र महिमानुं इरंगो देव तुं मई: । रथं बहन्तु विस्रतः ¥ रत्र मुखीर व स्तुरे मुझाँ द्वार ईसामुख्य । वहीं सः सुते पिर्व [M] नुतालेक्तस्था पूर्व प्रयेशकता हवाको । इसे मां पुरिशासन परिवृद्धि सम्बन्धमसी न्य साधीरकुरस्यम् । तं स्वां वृदं इंगामहे स्रे ते <u>साम्य मध्य प्रश्लाक्षित्रित</u>रे । जुबुन ईन्द्र तम् पिंच विभ्यों मुर्पो विष्रभिता अति स्युक्तुपुमा गन्नि। मुक्ते वेन्नि क्यां कृत्र कामा में पूर्वमीलों राजी विश्ववदीनांस । मा इंदा मुक्त रिदत ŧ न्दम् पृष्तीना नवि सम्बं सूक्त पृष् । शुक्तं दिर्गणुका वृद् [ 80] (1em) नवाता वर्गकेन्य न अवस्थि नुरायेतः । यशं दक्ष्यंकत (15) १५ व कि. शनाधाः १न्द्रा । क्यांधाः (विषया बृहती कवा तर्तत्वृहती), १५ वड्रपुर् । मर्गोमर्था <u>निस्त्रं न</u>िक्कं नुवार्थ <u>स्त्</u>यर्थ । बहुवार्यन्तः नुतसीम अध्युरं हुवे मर् व क्रारिजीय न पंत्रुवा बरेल्नु म स्मिता हुए। सब मुसिबसम्बंतः। व जाहरूबा शहाजामार्व नुम्बत शांता विश्व प्रवर्णस् Q य गुका मुशी अस्तु । यो बु की अंशिष्ट्य है। स क्रिक्त रवक्तकर्वाकृति विन्ता सम्बन्ध कृतका निवान विधा पुरसमूत वन् विद्याति कृष्ट्रवं । वजी वृद्धिया इवेंश्व इन केरि वह करना वर्षा वसेन् (tex)

पद्मावर्न्थ पुरुष्टुत पुरा चिच्छूर नृणाम् । वय तत् ते इन्द्र स मेरामासि युज्ञमुक्थ तुरं वर्चः [۷۵] ۲ सचा सोमंषु पुरुद्दृत वजिबो मर्दाय द्यक्ष सोमपाः। त्वमिद्धि बंह्यकृते काम्य वसु देष्ठ सुन्वते भुवं £ ष्यमेनामिदा ह्यो ऽपीपेमेह बाज्रणम्। तस्मी उ अद्य संमुना सुत मुरा 🛮 ८८ नून मूपत श्रुते v वृकेश्विदस्य वार्ण उंरामधि रा व्युनेपु भूषति । सेम नु. स्तोमं जुजुगुण आ गृही न्द्र प वित्रयां धिया कद् न्वर्रस्याकृतः मिन्द्रस्यास्ति पाँस्यम् । के<u>नो नुक</u> शोमीतन न ह्युंश्रुवे जुनुष परि बृजुहा 9 कर्रू महीरधुंप्टा अस्य तर्विषी' कर्टु वृत्र्ज्ञा अस्तृतम् । इन्द्रो विश्वान् बेक्ननाटौं अहुईशं चुत कत्वां पूर्णीपुमि १० [४९] युप घो ते अपूर्विन्द्व ब्रह्माणि वृत्रहन् । पुरुतमांस पुरुद्धत विज्ञवो भृति न प्र भेरामिस 88 पूर्विश्चिद्धि त्वे तुंविकूर्मि<u>त्राशसो</u> हर्वन्त इन्द्रोतर्यः । तिरश्चिवर्यः सवना वंसो गहि शर्विष्ठ श्रुधि मे हवेम् १२ वय घो ते त्वे इन्द्रिन्द्र विशा आर्पि प्मसि । न्हि त्वर्न्यः पुरुहृत कश्चन मर्घवन्नस्ति म<u>र्</u>डिता १३ त्व नी अस्या अमेतेरुत क्षुधोर्द ऽभिशस्तेखं स्पृधि। त्व न ऊती तर्व चित्रयो धिया शिक्षा शचिष्ठ गातुवित् 88 सोम इद्दे: सुतो अस्तु कलेयो मा विभीतन। अपेर्वेष ध्वस्मायित स्वय ध्रेषो अपीयित १५ [५०] (१२१९)

(F3)

२१ मन्ह्यः साम्मद् , मैत्रावरुणिर्मान्यः, वहुची वा मन्ह्या जालनदा । आदित्याः, १०-गरे अदितिः। गायत्रा ।

त्यान् नु <u>क्षत्रियाँ</u> अर्व आर्वृत्यान् यांचिपामहे । सुम<u>ूळ</u>ीकॉ अमिर्प्टये १ मित्रो <u>नो</u> अत्पृहति वर्रण' पर्वर्<u>य</u>मा । आर्वृत्या<u>सो</u> यथा <u>विदु</u> २ ते<u>षा हि चित्रमुक्ष्यर्</u>य वर्ष्ट्यमस्ति दुश्रुपे । आर्वृत्यानांमर्कृते ३

(१२२२)

मन्तराभाद्य र ५३] [441] [ 2 40 14 2 बर्दिया सङ्गामन्। यर्थम् निवासीयम् । अर्जुस्या पृथीयहे जीवान् वो अमि बीतना "ऽऽदिस्वाद्यः पुरा इपति । बर्ज्य स्य इवनकृतः 4 [41] पहें भाग्तार्थ मुन्द्रतं वर्कष्ट्रमस्टि रण्ड्राह्टि । तेनां के अधि बोध्य अस्ति देवा अंद्राहुवं क्षित्र राजुमनांगवा । मार्दिशा अञ्चतिनतः मा हा सेर्जु सिवहूर्व होते बूंजबत्तु सम्पर्ति । इन्द्र इन्द्रि चुतो हसी d यानां मुकारिषुकां कृं⊟नानांपकिन्यका । देवां अभि व मुंदरत इन त्यानीहरी म‴धाई देग्युचं हुवे । नुकृष्टीकानुमिध्येष १ • [48] पर्नि द्वीश संश्रीर औं उर्मपुत्र निर्वादतः । मार्विस्होकस्य स्रो रिवर अन्तेको न उपस्त उद्यु वि प्रकृति । कवि होकार्व औरहें 18 वे बूर्यानः क्लिना नव्यातः स्वर्यस्यः । इया प्रसन्ते अधूर्यः .. ते न आधा पूर्वा<u>लाः ना</u>हित्यासो कुमार्चत । स्तुनं पुरुषिवासिते 88 भयो दु भ इप सङ्क्तास्त्रिका नप दुर्वितः । अस्मनुष्यंज्ञी t4 [48] म<u>म्मा</u>जि वे मुस्तम् । आर्थित्या <u>क</u>्रितिर्मित्रेयम् । पुरा हुवं तुमुन्नहर् ? 4 शास्त्रमं हि प्रदेशकः पश्चित्रमं चित्रेनंकः । देवाः कृत्य जीवन 10 तत् तु तो वर्ष्यं सम्बंतः आस्तिता वस्तुर्मानति । तुम्बञ्चानिवस्ति 14 नारनार्धमस्ति तत् तर् आर्दिग्यातो अतिग्वर्थः। धृवनुस्तरम् युक्तर ٤٩ का भी कृतिर्दिवस्त्रेतुः भार्दिस्याः कृत्रित्ताः सर्वः । पुण नु जरते । प्रणि नि दु हेर्डो स्टेब्सि नार्निश्यालो नि संहितक । विष्कृतिक श्रीक्ता रक्षी Q१ [4¥] (११ [ सम्बनोऽस्कवा ४५३ द० १ ६८] ( Sc ) १९ विचलेन अविरक्ता । १७३५ रह-१९ बहान्यतेची - गावनी, बतुष्टुभूका सम्बन्ध (नतुन्द्रर्शनावानी) ६३ ५,१ सङ्ग्रहरू १६ ग्रह्मा मा त्या ए<u>वं वर्षी</u>वर्षं पुतार्पं वर्तवानति । तुनिवृर्तिमूं<u>तीवम् सिन्</u>द्र सर्वित् सरवि रै हुर्निसुन्त हुर्निकतो। सर्पति विर्माण करे । जा पंताय महिलास वस्त्रं वे महिना द्वसः पर्दि एक्नावर्म्मक्रीयतुः। इस्त्रः वर्ज विरुप्पपंद क्षिणार्नास्य कृत्य<u>ति मर्नाकतस्य सर्वकः । **वर्षेत्र वर्षनी**न्यः कृती ह्रि स्वांनाय ४</u> अभिन्देवे प्रकृषे स्वीधिक्य व वर्ष । शानु इसेन इतर्व पुरोबो<u>सपूर्वीवतः जिल्ल</u>ेषुर्यं सुरा<del>वेदा</del>म् । इसने द्विष्यंनाम् तेतुमिहार्यके इक् इन्हें चलामि <u>पी</u>तर्थ। या कुर्यामतुंकृ<u>ति जीलं कृष्</u>यीमों कृता ७ (१९१४)

-5

<sup>9</sup> (१२१८)

|                                                                                                                                                 | -                  | , -  |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|--------|
| न पस्य ते शवसान सुद्ध्य <u>मानका</u> मत्येः । तिकः शवांसि ते नशत्                                                                               | ح                  |      |        |
| त्वोतांसस्त्वा युजा ऽप्सु सूर्थे महस्द्वर्नम् । जयेम पृत्सु विजवः<br>तं त्वां युज्ञेभिरीयष्ट्रे त ग्रीभिरीर्विणस्तम ।                           | 9                  |      |        |
| इन्द्र यथा चित्राविध वाजेपु पुरुमार्यम्                                                                                                         | १०                 | [२]  |        |
| पर्ष में स्वादु सुरूपं स्वाद्वी प्रणीतिरद्विवः । युत्तो वितन्तुसार्यः                                                                           | 11                 |      |        |
| च्चर पस्तुन् <u>वेर्</u> ठ तनं च्चर क्षयाय नस्कृषि । <u>च</u> रु णी यन्पि <u>जी</u> यसे                                                         | १२                 |      |        |
| चुरं नृभ्यं चुरु गर्व चुरु रथांग्र पन्थांग । नेववीति मनामहे                                                                                     | \$₹                |      |        |
| उपे सा वय् आहा नरः सोमेस्य एव्यां । तिष्ठेन्ति स्यादुगुतर्यः                                                                                    | <b>१४</b>          |      |        |
| <u>फ</u> ्रज्ञाविन्द्रोत आ र्वेषे <u>इरी</u> ऋक्षंस्य सूनवि । <u>आश्वमे</u> धस्य रोष्टिता                                                       | १५                 | [३]  |        |
| सुर्र्यौ आति <u>धि</u> ग्वे स्व <u>ीभीशूँग</u> र्को । <u>आम्ब</u> मेधे सुपेशीसः                                                                 | १६                 |      |        |
| पळन्डी आतिधिय इन्होते वधूर्मतः । सची पुतर्कती सनम्                                                                                              | १७                 |      |        |
| पेपु चे <u>तत</u> ूर्पण <del>्या त्युन्तर्</del> क्कच्रेज्वर्रुपी । स् <u>युमी</u> श्चः कशावती                                                  | १८                 |      |        |
| न युप्ने बाजवन्धवो निनित्तुस्रम मत्यः । अवद्यमिष वीधरत्                                                                                         | १९                 | [8]  | (११५९) |
| ( 48 )                                                                                                                                          |                    |      |        |
| १८ प्रियमेघ शाक्तिरसः । इन्द्रः, ११ ( अर्घर्षस्य ) विश्वे देवाः, ११ ( उत्तरार्धः<br>मनुष्टुष् २ उष्णिक् ४-६ गायत्रीः ११, १६ पङ्क्तिः,  १७-१८ पृ | स्य ) १<br>हर्ता । | २ धक | गः ।   |
| मन्ने पश्चिष्टुमुमिषं मुन्दूईशियेन्द्वि । धिया वी मेधसीतये पुरुष्या विव                                                                         | गसति               | 8    |        |
| नुष षु ओर्वतीनां नुष पोर्युवतीनाम् । पति वो अध्न्यांना धेनूनामि                                                                                 | पुष्यसि            | ÷    | •      |
| ता अस्य सूर्वतोहसः सोमं भीणन्ति पृश्नयः।                                                                                                        |                    |      |        |
| जन्मन् वेषानां विशे छिया रेचिने विवः                                                                                                            | _                  | Ŕ    |        |
| अमि प गोपित गिरे न्वमर्च यथा विदे । सूनु सत्यस्य सत्यतिम्                                                                                       | •                  | 8    |        |
| आ हर्रयः ससृच्चिरे ऽर्रुपीरिषं वर्हिपि । य <u>त्रा</u> मि सनवामहे                                                                               |                    | 4    | [4]    |
| इन्द्रीय गार्व आक्षिर इदुद्धे बुजिणे मधुं। यत सीमुपह्बरे बिद्त                                                                                  |                    | Ę    |        |
| उयद्भास्य विष्टपं गृहमिन्दश्च गन्वहि ।                                                                                                          |                    |      |        |
| मर्थ्यः पीत्वा संचेविह् जि सुप्त सर्प्युः पुदे                                                                                                  |                    | وا   |        |
| अर्चेत प्राचित प्रियमेशा <u>सी</u> अर्चत । अर्चन्तु पुत्रका <u>उ</u> त पुर न धुष्पर्वः                                                          | र्वत               | c    |        |
| अर्व स्वरा <u>ति</u> गर्भरो <u>गो</u> धा परि सनिष्वणत् ।                                                                                        |                    |      |        |
| पिहुत परि अनिष्कद्र दिन्द्रां य ब्रह्मोर्यतम्                                                                                                   |                    | 9    | (१२१८) |

| वलोहाका∮का≒दह] [५३३]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [44014                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| आ यह पर्यन्तपुरन्तः नुदुष्ता जनसङ्ग्रहः । अनुस्पुरं मृगास्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | सोमुक्तिमार्षेषु सक्रमे १०(९)                                                        |
| मञ्जिको सर्वाह्मि कियाँ हेवा अंक्स्सन ।<br>वर्षेत्र हरिष्ठ संपन्न तन्त्रायां आर्थनुवन इन्हें नेहिर्यारी<br>भूदेने असि वरुष्ण वस्त्र ते तह सिम्पेवः । अनुसर्वित द्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |
| भाग करा है जिस्सा करते हैं है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - कपमा को <b>अ</b> र्जुषका १६                                                        |
| प्रिक्त कुनीन जोतुर्ग पुरुषमार्थ हुए शिरा<br>अर्थको न कुमारको अर्थि तिस्तुत वर्ष रहार । वर्षकानसमूचे कृ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १४<br>शिक्षे शाक्षे सिमुमर्श्वर १९                                                   |
| भवं पूर्व वर्षाः (व तन्त्रः शिक्यवं ।<br>भवं पूर्व वर्षाः त्रवर्षायसम्बद्धं स्वस्तिगामन्त्रिकां ।<br>व विभवा नमस्वितः वर्षाः स्वस्तिमानन्त्रे ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14                                                                                   |
| जभ भित्रस्य सुवित्रं सर्वतंत्र आस्त्रतस्थितं कृत्यः<br>अनु मन्तरशिक्तसः विकासमान्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | {•                                                                                   |
| प्रयामन भयति वृक्तवर्धियो हित्ययेश साध्यत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>₹&lt; [□]</b> (₹ <b>₹##</b> )                                                     |
| (**)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | महमोऽयक्तक स्ट क् क् <i>र</i> ो                                                      |
| (कः) (।<br>१९ पुष्टामा चास्त्रित्मः। सम्बन्धः (विकास<br>१९ प्रक्रमणः १९ वृत्यास्त्रः १५ समस्य १५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | महमोऽयक्तक स्ट क् क् <i>र</i> ो                                                      |
| (৩০) (। শৈ পুনৰে আহ্বিলেন। প্ৰেন। বুলেই १ মন্তৰ্যন (বিষয় ং গ্ৰহনা ११ নিজয় १ নাম্যন্ত (শং<br>বা গানা কাম্যনি বাবন কাম্যিক                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | महमोऽयक्तक स्ट क् क् <i>न</i> ो                                                      |
| (००) (१<br>१९ पुष्पान्य चार्याच्या १ व्याः दृश्योतः १ ६ व्यावस्य (विषय<br>१ विक्रमा ११ वर्षान्य १० व्यास्य १० व्<br>यो गार्या वर्षान्यां चार्या वर्षान्यां व्यास्य<br>विष्यांतां तहता पूर्वसम्बा चारको यो बांबस तक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | महमोऽयक्तक स्ट क् क् <i>न</i> ो                                                      |
| (क) (१)  रे पृथ्यक व्यवस्थित एवर। दूरती है द अवस्था (स्थ्य<br>पर्यास्त्र पर्यास्त्र १३ व्यवस्था (स्थ्य<br>यो गर्मा वर्षजीनी चाता रुपितिस्त्र ।<br>निष्पांत कडता प्रांत्रमा ज्याची यो बुंबहा पूज<br>सर्वे ते ग्रंगम पुरस्ताक्षणी चयर द्विता स्थितीरे ।<br>स्त्रापु पद्म पति वाचि सुसते । जुद्म त्रिवे न सूच्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | महत्त्रोऽपुरस्यः भटा वर्षः सन्तः)<br>ध पुरतो क्षत्रा धकपुरत्ये )-<br>इरहर्ग्णिक्     |
| (क) ((क) (र्म) प्रधान प्रदेश है । स्वाचन (विषय । १ प्रधान प्रदेश है । स्वाचन (विषय । १ प्रधान है । स्वाचन (विषय ) । १ प्रधान है । स्वाचन (विषय ) यो साम प्रधान प्रधान । स्वाचन । स्वाचन प्रधान । स्वाचन । स्वचन । स्वाचन । स्वाचन । स्वाचन । स्वाचन । स्वाचन । स्वाचन । स्वचन । स्वाचन । स्वाचन । स्वाचन । स्वाचन । स्वाचन । स्वचन । स्वाचन । स्वचन । स्वचन । स्वाचन । स्वाचन । स्वाचन । स्वचन । स्वाचन । स् | महमोऽयुपाध भटा बरू <i>का-टा</i> }<br>ध वृद्दती कता प्रकृत्यते }-<br>र विष्ण्य<br>है  |
| (क) (१)  रे पृथ्यक व्यवस्थित एवर। दूरती है द अवस्था (स्थ्य<br>पर्यास्त्र पर्यास्त्र १३ व्यवस्था (स्थ्य<br>यो गर्मा वर्षजीनी चाता रुपितिस्त्र ।<br>निष्पांत कडता प्रांत्रमा ज्याची यो बुंबहा पूज<br>सर्वे ते ग्रंगम पुरस्ताक्षणी चयर द्विता स्थितीरे ।<br>स्त्रापु पद्म पति वाचि सुसते । जुद्म त्रिवे न सूच्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | महत्ते। दुवस्थ कर व्यः करूरी<br>ध दुवते करा पणपृश्ये )-<br>स्वा <del>णिक</del><br>रै |

आ पंपाय महिना वृष्णपी वृष्णन विश्वा शिविष्ठ शर्वसा ।
असमाँ अंव मध्वन् गोमीत व्रजे विविश्वित्राभिकृतिभिः ६
न सीमदेव आप दिपं दीर्घाणे मत्यः ।
एतंग्वा चिद्य एतंशा युपोर्जते हुते इन्द्री युपोर्जते ७
त वी महो महाष्य मिन्द्र वानार्य सक्षणिम ।
यो गाधेषु य आरंणेषु हन्यो वाजेष्वस्ति हव्यं ८
उद्ग पुणी वसो महे मुशस्व शूर राधेसे ।
उद्ग पु महो मंघवन् मुघसंय उदिन्त्र अवसे महे ९
त्व न इन्द्र ऋत्यु स्त्वानिको नि वृम्पसि ।
मध्यं विसिष्व तुचिनृम्णोवि नि वृस्त शिक्ष्यो हथेः १० [९]

अन्यवेतममानुष्-मर्यज्वानुमद्वयुम् ।

अव स्वः सस्ता दुधुवीत पर्वतः सुन्नाय दस्यु पर्वतः

११ र्हि: स गैभायास्त्रयः १२

त्व ने इन्द्रा<u>सों</u> हस्ते शविष्ठ <u>पृावने । धानाना</u> न स गृंभायास्<u>मयु</u>ार्द्धः स गृंभायास्<u>मयु</u> ?२ सस्रो<u>यः</u> कर्तुमिच्छत क्रथा राधाम शरूर्य । उपस्तुति <u>भो</u>जः सूरियों अर्द्वयः १३

मूरिमिं समह ऋषिमे चुंहिंप्मद्भिः स्तविष्यसे।

यवित्यमेकंमक्मि च्छरं वृत्सान् पंगुद्दं.

१४

कर्णेगृह्या मुचवा शीख्वेच्यो वृत्स निख्निम्य आनीयत् । अ्तां सूरिर्न धार्तव १५ [१०] (१२९२)

( 98 )

१५ सुदीति-पुरुमीळ्हायाङ्गिरसी, तयोर्घांग्यतरः। अग्निः। गायत्री, १०-१५ प्रगाथाः (विषमा गृहती, समा सतोगृहती)।

त्व नो अग्ने महोंमिः पाहि विश्वेस्या अरितः । ज्ञत द्विपो मत्येस्य १ नहि मन्युः पौरुषेय ईशे हि व प्रियजात । त्वमिर्वृति क्षपांवान् २ स नो विश्वेमिर्नुविमि कर्जी नपाद्मद्रशोचे । रिय देहि विश्ववारम् ३ न तमी अर्रातयो मर्ते युवन्त रायः । य वार्यसे वाश्वासम् ४ य त्व विष मेधसांता वभ्ने हिनोषि धर्माय । स तबोती गोषु गन्तां ५ [११]

त्वं र्षि पुरुवीर मार्गे वृश्युषे मतीय । प्रणी नय वस्यो अच्छ ६

(११९९)

| करवेदााल ६ ५,४ m.] [५१६]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | {#+44 %#                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| अस् आदिन्द देवस्य गुरिवस्त्वो दुवीतः । स्वयंक्तिते वर्षुवास्<br>स गु वस्य वर्षे गुः स्कृती वर्षुस्मादिकस्य । वर्षे वडो अग्रिक्तं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٠<br>•                          |
| अच्छा नः श्रीरक्षांचित्रं निर्ते चन्तु दर्मतत् ।<br>अच्छा चुक्रत्सु नर्मेषा पुक्रवर्षु पुष्पभुस्तमृतर्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>₹•</b> [₹₹]                  |
| अपि तुन्नं सर्वेश जातनंत्रं नृप्तात्र शायन्तिम् ।<br>कृता या भूनुक्का नर्वेष्या होतां सन्त्रतंत्रो विकि<br>अपि वर्षं वयुप्तव्या अपि वेयुरवेष्युरे ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | **                              |
| स्तर्मि <u>श्रीत</u> अञ्चलस्त्रिम <del>णी रह</del> ानि क्षेत्रांतु सार्वते<br>स्तरिति सुकते वृश्यते हुए क्षेत्रे की वार्याकाम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14                              |
| ल्या ताके तन्ये सम्बद्धिको वर्षु सर्मा तनुपान्<br>लुक्रिमीक्टिकालेने गायांग्रिः स्ट्रीरस्यीववय् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | **                              |
| सार्वि शुचे पुंचनीच्या पूर्व नहीं सार्वि सुष्टीवार्थे झाँदेः<br>सार्वि शहो कोहके नां पूर्वीय प्यासि सं कोस्य सार्वि ।<br>विच्यांतु तिक्वीतुमन बन्ते सुक्तार्युक्तिमाव्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १४<br>१५ [१२](सन                |
| (ut)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
| हिंदर्शन पुरास गंत न्यूप्युर्जित पूर्वः । विद्री अंत्र प्रशासन्तर्भः । वृष्णान्त्र अंत्र प्रशासन्तर्भः । वृष्णान्त्र अंत्र प्रशासन्तर्भः । वृष्णान्तर्भः वृष्णाः । वृष्णाः वृष्णा | 6<br>6<br>7<br>8<br>8<br>8<br>8 |
| तिश्वमित सर्वतास्त्र मुवार्षक्षे वरित्यानत् । श्रीरीनेशस्त्रस्तित्<br>अस्तापतित्रत्ते विभिन्ने पृथ्वे वर्षः । अनुतर्ग्ये शिवने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tt (141<br>i+[14]               |

| गाव उपवितावृत मुही युज्ञस्यं रुप्सुद्री                          | ı   | चुभा कर्णी हि <u>र</u> ण्यचा      | १२           |
|------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|--------------|
| आ सुते सिञ्चत भिष् रोर्वस्योरिमिश्रियम्                          | 1   |                                   | १३           |
| ते जीनत स्वमोक्यर् स वृत्सासो न मानुर्मि                         |     |                                   | १४           |
| उप सकेपु चप्सतः कृण्वते धुरुण विवि                               | t   |                                   | १५ [१६]      |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                          |     |                                   |              |
| अधुंक्षत् पिप्युपीमिप-मूर्जं सप्तर्पवीस्रिर                      |     | स्यस्य सप्त गुशिमभिः              | १६           |
| सोमस्य मिञावरुणो दिता सर् आ देवे                                 |     | तवातुरस्य भेपजम्                  | १७           |
| <u>ज</u> तो न्वस्य यत् पृद ह <u>ीर्य</u> तस्य नि <u>धा</u> न्यम् | l   | प <u>रि</u> चा <u>जि</u> ह्नयतिनत | १८[१७](१३०४) |
|                                                                  | (   | ş)                                |              |
| १८ गोपवन आश्रेयः र                                               |     | ।धिर्यो । अभ्विनी । गायत्री ।     |              |
| उदीराथामृतायते युक्तार्थामश्विना रर्थम्                          | 1   | अन्ति पर्स्नृतु बामवे             | 8            |
| निमिषश्चिज्जवीयमा रथेना पातमश्विना                               | 1   | अन्ति पर्सृतु वामवः               | २            |
| उपं स्तृणीतुमर्त्रये हिमेनं घुर्ममेश्विना                        | 1   | अन्ति पर्स्नुतु वामर्वः           | રૂ           |
| कुर स्थः कुई जन्मथुः कुई इयेनेवे पेतथुः                          | : 1 | अन्ति पर्सूतु वामवः               | 8            |
| पर् <b>य</b> कर्ति कर्हि चि च्छुश्र्यातं <u>मि</u> म हर्वम्      | 1   | अन्ति पद्भृतु चामर्यः             | ५ [१८]       |
|                                                                  |     |                                   |              |
| अश्विन यामहूर्तमा नेविष्ठ याम्याप्यम्                            |     | अन्ति पद्धेतु वामर्वः             | Ę            |
| अर्वनतमत्रियं गृह क्षेणुत युवमिश्वना                             | 1   | अन्ति पद्धेतु बामवे               | G            |
| वरेथे अग्निमातपो वर्वते वृत्तवत्रये                              |     | अन्ति पर्सूतु बामवेः              | c            |
| प्र सुप्तविभिगुशसा धारीमुग्नेरेशायत                              | 1   | अन्ति पद्भीतु धामवी               | 9            |
| इहा गैतं वृषण्वस् जृणुतं में इम हर्वम्                           | ı   | अन्ति पर्स्नूतु वामवे             | १० [१९]      |
| कि <u>मि</u> द वा पुरा <u>णव</u> ज्जरतोरिव शस्यते                | ı   | अन्ति पद्भंतु षामवंः              | 88           |
| सुगानं धौ सजात्य समानो वन्धुरिश्वना                              | ŧ   | अन्ति पर्स्नृतु बामवीः            | १२           |
| यो <u>वा</u> रजांस्यिश्व <u>ना</u> स्थों <u>वियाति</u> रोदंसी    | 1   | अन्ति पद्भेतु वामर्यः             | १३           |
| आ <u>नो</u> गन्यें <u>मि</u> रइब्यें सहस्र <u>ी</u> क्षं गच्छतम  |     | अन्ति पद्धीतु बामवे               | <b>१</b> ४   |
| मा <u>नो</u> गन्यें <u>मि</u> रहब्यैः सहस्रे <u>मि</u> रति ख्यतम | ĮΙ  | अन्ति पद्भृतु बामर्थः             | १५           |
| <u>अरुणप्सुरुपा अमु दक्तज्योतिर्क</u> ्कतावेरी                   | ı   | अन्ति पर्द्भुतु शामवः             | १६           |
| अश्विना सु विचार्कश वृक्ष पंरशुमाँ ईव                            | 1   | अन्ति पर्सृतु वामवः               | १७           |
| पुरं न धृष्णुवा केज कृष्णया बाधितो धिश                           | TI  | अन्ति पद्मेतु बामर्वः             | १८[२०](१३४३) |
| ऋ० ६८                                                            |     | -                                 |              |

| क्ष्तेपात्र ६४                                                                                                                                                              | 11]                                                | [16]                                                              | [ ato c; q == 4+1        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| ्थ )<br>१९ स्पेत्रक मात्रकः। स्थीतः, ११-१९ मार्कः मुस्तर्वः। १११ मात्रकृत्यः<br>प्रकारामः (मातुष्कः) भावतः।), ११ १९ मात्रकः।<br>चित्राविको तो अतिथि साज्यकर्मः पुरक्तिस्यः। |                                                    |                                                                   |                          |  |
| अगर्धिको वर्षे बर्क                                                                                                                                                         | ताय च <u>ञ</u> ्चनः:<br>स्तुवे सुवस् <u>य</u> क    | स्रोतिः<br>पुरुष्टिस्यः                                           | 3                        |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                    | तिस् । प्रसंसंनित् वसंस्तिमिः                                     | ę                        |  |
| पन्तीतं <u>ज</u> ातकंदतं व                                                                                                                                                  | ते <b>बुक्तान्युर्धन्त</b><br>ज्येष्ट्रमुग्निमानेय | । कृषान्यरपदिवि                                                   | i                        |  |
|                                                                                                                                                                             | हामी अनींचु एवं                                    |                                                                   | ¥                        |  |
| अपूर्व अञ्चलको वि                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                   | <b>५ (२१)</b>            |  |
| सुवा <u>भा</u> चं जनां <u>हते हैं</u><br>इवं ते नच्चंती <u>स</u> र्ह                                                                                                        | ऽति हम्मेशिकी<br>च्यो अपोध्यस्त                    | ो । शुद्धानातो <u>प्</u> तर्श्वयः<br>स ।                          | •                        |  |
| मन्द्र सुर्जात सुरुत                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                   | u                        |  |
| सातं आहे संबंधा                                                                                                                                                             | वर्मिका अस्तु विका                                 | । तथा वर्णस्य सुद्धाः                                             | 4                        |  |
| का पुत्रेर्प्रक्रिश कृतः<br>अ <u>स्त्र</u> मिद्रो (जुर्च                                                                                                                    | क्षित्र भवेति कर्यः<br>म्हेपसिन्धः व स्टब्स्       | । प्रवीय कुल्ट्रॉर्प<br>वेस् ।                                    | <b>1</b>                 |  |
| यस्य भगीति तूर्वेषु                                                                                                                                                         | पन्नकर्य च ह                                       | पर <b>व</b> े                                                     | 1 [44]                   |  |
| वं नर्यं गुरेक्वेनो शिय                                                                                                                                                     | पर्निप्तस्म अहि                                    | ः । इत्योचक पुत्री हर्कम्                                         | 11                       |  |
| थे ला करांत देखी                                                                                                                                                            | <u>त्त्रदाश</u> कार्यसाववे                         | । स वाचि दृष्ट्यूर्य                                              | ₹₹                       |  |
| अर्थ हुंस्य सुर्फे<br>सर्पातीय स्तु <u>र</u> ास्य<br>मा स्टब्स् सामग्र                                                                                                      | चुनवंजि सन्दर्जाते<br>ता कृका शीर्षा प             | र् <u>य</u> ुर्जास्                                               | <b>38</b>                |  |
| ना जन्मर शुक्र<br>नुरर्शना अभि वय                                                                                                                                           |                                                    |                                                                   | ξ¥                       |  |
| मुल्बमित स्वा महरू<br>वेळील अ <u>स्व</u> दानीय                                                                                                                              | दि <i>ब</i> र्जनपत्र दृद्धि                        | #:<br>Fox 1                                                       | [~[?3]( <del>[~</del> 6) |  |
| woon कि संस्थानिकों :                                                                                                                                                       | कार्यों करा स्पर्धित                               | (७५)<br>क्षित्वः महिनान्त्रवर्धः।<br>। द्विद्वेतां कृष्यः ब्रंष्ट | t                        |  |
| पुत्र मा देव पूर्व अप                                                                                                                                                       | को बन्ते हिन्दिर                                   | । बद्धिया बाबी इति                                                | र (मा)                   |  |

| 40 41 42 31 42 48 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                   | , 1271 Fun.                                                                                                                                                     | पद्धा मण्डा दूरण म गर्भ  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| न्व ह यद्यविष् <u>ठ्य</u> सहंसः सूनवाहुत<br><u>अयम्</u> ग्रिः संहुम्रि <u>णो</u> वार्जस्य <u>ग</u> ्रति <u>न</u> स्पति<br>त <u>ने</u> मिमूमवी <u>य</u> था ऽऽ नमस्व सहूतिमि                                                                                                                            | । <u>ऋ</u> तार्वा युज्ञियो मुर्व<br>। मुर्था <u>क</u> वी रं <u>यी</u> णाम्<br>। नेर्दीयो युज्ञमंङ्गिरः                                                          |                          |
| तस्म नूनम्भिद्यवे वाचा विरुष् नित्यंया<br>कर्म व्विद्स्य सेनंया ऽग्नेरपोकचक्षसः<br>मा नी वृवानां विशे प्रस्नातिरिवोद्याः<br>मा नी समस्य दूढार्यः परिदेषसो अंहति<br>नर्मस्ते अग्न ओजंसे गुणन्ति देव कुप्टयंः                                                                                           | <ul> <li>वृष्णे चोव्स्व सुप्दुति</li> <li>पूर्णि गोर्षु स्तरामहे</li> <li>कुश न हांसुरप्त्योः</li> <li>ऊर्मिनं नावमा वंधी</li> <li>अर्मेर्मिन्नंमव्य</li> </ul> | ७<br>८<br>त ९<br>१० [२५] |
| कुवित् सु नो गविष्ट्ये ऽग्ने सुविषियो गुयिग्<br>मा नो अस्मिन् महाधने पर्ता वर्ग्मार्मुद्यथ<br>अन्यमुस्मिद्ध्या इयाम्मिन्द्रेमिखस्य वा<br>यस्यार्जुपन्नमुस्विनः शमीमद्रुमिखस्य वा<br>परस्या अधि सुवतो ऽवर्षा अभ्या तर<br>विद्या हि ते पुरा व्यामग्ने पितुर्यथार्वस                                     | ा । सुवर्गुं स रुपिं जेय<br>। वधां <u>नो</u> अर्मवुच्छवं<br>। त घेवृग्निर्वृधावंति<br>। य <u>ञ्</u> ञाहमस्मि ताँ अव                                             | १४<br>१४                 |
| <b>१</b> ० कुरुसुनिः <sup>इ</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                     | (७६)<br>क्राण्य । इस्द्र । गायत्री ।                                                                                                                            |                          |
| इम तु मापिनं हुव इन्द्रमीशनिमोर्जसा<br>अपमिन्द्रों मुरुत्से <u>खा</u> वि बूजस्पांभिनिच्छा<br>बावुधानो मुरुत्सुले न्द्रो वि बृज्जैमेरपत्<br>अप हु पेन वा इद स्वी <u>र्म</u> रुत्वेता <u>जि</u> तम्<br>मुरुत्वेन्तमृ <u>जी</u> पिणा मोर्जस्वन्त विरुप्शिनंम्<br>इन्द्रं पुलेन मन्मना मुरुत्वेन्त हवामहे | । सृजन् त्संमुद्रियां <u>इ</u><br>। इन्द्रे <u>ण</u> सोमंपीतचे                                                                                                  | प्र<br>विष• ३<br>१       |
| मुरुत्वां इन्द्र मीट्कः पिना सोमं शतकतो<br>तुम्पेदिन्द्र मुरुत्वते सुता सोमीसो अदिव<br>पिनेदिन्द्र मुरुत्वता सुत सोमु दिविष्टिपु<br>उचिष्टुकोजेसा मह पीत्वी शिर्ष अवेषयः<br>अनु त्वा रोदेसी उमे कक्षमाणमकृपेताम्                                                                                      | । बज्ज शिशां <u>न</u> ओज<br>। सोमंमिन्द <u>च</u> मू मृत<br>। इन्द्र यद्देम्पुहामेव                                                                              | नं ८<br>सा ९<br>ाम् १०   |
| वार्चमञ्जानीयह जनस्य कार्य                                                                                                                                                                                                                                                                            | । ਟੜਾਰ ਸਹਿੰਤੜੰ                                                                                                                                                  | omi 3=[=.3 ≥             |

वार्चमुन्दापदीमुह नर्वस्राक्तिमृतुस्पृशीम् । इन्द्रात परि तुन्वं ममे १२[२८](१३८१)



#### (90)

## ९ कृत्वुर्भार्मवः। सोमः। गायत्री, ९ बनुष्ट्व्।

अप कृत्नुरगृंभीतो विश्वजिवुद्भिदित् सोर्मः । ऋषिविभः जान्येन १

| अम्पूर्णोति यन्नमं भिषक्ति विश्व यत् तुरम                 | । भेमन्धः ख्युन्निः श्रोणो पूर                    | ₹२            |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| त्व सीम तनुकुद्भुगो द्वेपीम्योऽन्यक्वतेभ्यः               | । <u>उ</u> रु <u>य</u> न्ता <u>सि</u> वर्ष्ट्रथम् | ३             |
| त्वं वित्ती तय वृक्षे विृव आ पृंधिव्या क्रेजीपिन्         | । यावींरुघस्यं चिद् द्वेषं                        | 8             |
| अर्थिनो यन्ति चेष्यं गच्छानिहरुपो गुतिम्                  | । ष्वुज्युस्तृष्यंतुः कार्यम्                     | <b>પ</b> [३३] |
| <b></b>                                                   |                                                   |               |
| <u>बि</u> ष्चत् पूर्व्यं <u>नष्टः मुर्वीमृताय</u> ुमीरयत् | । प्रेमायुस्तारीदृतीर्णम्                         | ६             |
| तुषेखी नो ष्ट्रळ्याकु रहीसकतुरवातः                        | । मर्वा न' सो <u>म</u> श हुदे                     |               |
| मा नै: सो <u>म</u> सं वीवि <u>जो</u> मा वि वीभिपथा राजन   | । मा नो हार्दि त्विपा वैधी                        | <b>.</b> c    |
| अषु यत् स्वे सुधम्थे देवाना दुर्मतीरीक्षे ।               |                                                   |               |
| राजुन्नपु द्विपे: से <u>ध</u> मीड्डी अपु स्निपे. सेध      |                                                   | ९[३४](१४१६)   |

#### ( 60 )

# १० एक चूर्नीचसः । इन्द्रः, १० देवाः । गायत्री, १० त्रिपुत् ।

<u>नुदार्श</u>न्यं वळाकेर मि<u>र्</u>हितारं शतकातो । त्व नं इन्द्र मृळय यो नः शम्बत् पुराविधा ऽर्मुश्चो वार्जसातये । स त्व ने इन्द्र मृळय

| किमुद्ग रध्योर्वनः मुन्नानस्यवितेविसि                                | । कुवित् स्विन्द्र णः शकः      | ३            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| इन्द्र प्र <u>णो</u> रथमव पृथ्वाच्चित् सन्तमद्रिवः                   | । पुरस्तविन मे कृधि            | R            |
| <b>इन्<u>तो</u> नु किमाससे प्रथम नो रथं</b> कृषि                     | । <u>उपम बोजय</u> ु धर्यः      | ५ [३५]       |
| अवा नो वाज्युं रथं सुकरं ते किमिस परि                                | । अस्मान् त्सु जिग्युर्वस्कृधि | ६            |
| इन्द्र हर्ह्यस्व पूर्वसि मदा त एति निष्कृतम्                         | । इय धीर्ऋत्वियविती            | v            |
| मा सीमव्य आ भीगु मी काप्टी हित धर्नम्                                | । अपार्वक्ता अरुवर्यः          | G            |
| तुरीय नार्म यज्ञियं युदा करुस्तदुैश्मसि                              | । आदित् पतिर्न ओहसे            | 9            |
| अवीवृधद्वो अमृ <u>ता</u> अमन् <del>ती वेक्</del> ययूंदीया <u>उ</u> त |                                |              |
| तस्मा ख रार्थः कृणुत पशक्तं भातम्र्रश्च धि                           | यार्वसुर्जगम्यात्              | १०[३६](१४२६) |



[487] श्चिष्वेद । म०८, सू॰ ८१, म॰ १ अ०६, भ०६, व०३] वाम नौ अस्त्वर्यमन् वाम वैरुण शस्यम् । वाम ह्यांवृणीमहें ß बामस्य हि प्रेचेतस् ईशीनासो रिशादसः । नेर्मादित्या अवस्य यत 4 [3] । देवां वृधायं हमहे षुयमिद्धेः सुदानवः क्षियन्तो यान्तो अध्वन्ना 8 अधि न इन्द्रेषां विष्णी सञ्जात्यांनाम् । इता मर्रुतो अश्विना v । मातुर्गमें भरामहे प्र मृत्त्व सुदा<u>न</u>वो ऽर्थ द्विता संमान्या 4 । अर्धा चिद्व द्युत वृदि इन्द्रेज्येष्ठा अभिर्यंवः यूर्य हि प्ठा सुंदानव S [8] (8843 ( <8 ) ९ उज्ञाना काव्यः । अग्नि । गायत्री । मेप्ठं वो अतिथि स्तुपे मित्रमिव पियम् । अग्नि रथ न वेद्यम् ₹ क्षविमि<u>व</u> प्रचेत<u>सं</u> य वेवा<u>सो</u> अर्थ द्विता । नि मत्यैष्याव्धः ₹ । रक्षां तोकमुत त्मनां त्वं यंविष्ठ दृाशु<u>यो</u> हैं: पांहि शृणुधी गिरं: ₹ । वरीय देव मुन्यवे कर्या ते अग्ने अद्विर् ऊर्जी न<u>पाद</u>ुर्पस्तुतिम् Å । कर्द्र वोच इदं नर्मः दारीम कस्य मनेसा यज्ञस्य सहसो पहो ५ [५] अ<u>षा</u> त्व हि <u>न</u>स्करो<u>े</u> विश्वां <u>अ</u>स्मर्ग्य सु<u>क्षि</u>तीः । घार्जेद्रविण<u>सो</u> गिरीः Ę कस्य नुन परीणसो धियो जिन्वसि द्पते । गोर्षा<u>ता</u> यस्यं ते गिरीः ی तं मेर्जयन्त सुकर्तुं पुरोयावीनमाञिष् । स्वेषु क्षयेषु वाजिनेम् 4 । अमें सुवीर एधते क्षेति क्षेमेपिः साधुमि निकियं प्रनित हन्ति यः ९ [६] (१४६१) ( 24 ) ९ फुप्ण आङ्गिरसः। अदिवनौ । गायत्री । आ में हवें नासत्या अर्थिना गच्छेत युवम् । मध्यः सोमस्य पीतये ξ इम में स्तोममिश्विने म में शृणुतं हर्वम् । मध्यु सोर्मस्य पीतये २ अय वां कृष्णों अभ्विना ह्वेते वाजिनीवस् । मध्यः सोर्मस्य पीतये ş शृणुतं जीरितुईवं कृष्णीस्य स्तुवतो नेरा । मध्वः सोमस्य पीतये R छ्रादियन्तमदीम्य विप्रीय स्तुवृते नेरा । मध्वः सोर्मस्य पीतर्ये પ [७] गच्छेतं दृाशुपो गृह मित्था स्तुवतो अधिना । मध्वः सोमस्य पीतये ষ্

। मध्वः सोर्मस्य पीतये

(१४६९)

पुआधां रासम रथे बीड्रंड्रे व्यण्वस्



बुहिदिन्द्रीय गायत मर्रतो वृत्रहर्तमम् । येन ज्योतिरजनयसृतावृधों देवं देवाय जागृषि ₹ अपोधमदुमिश्चेस्तीरशस्तिहा ऽथेन्द्री चुस्यार्भवत् । वेवास्तं इन्द्र संख्यायं येमिरे मृहं झानो मर्रद्गण २ म म इन्द्रीय बृह्ते मर्रतो ब्रह्मार्चत । षुत्रं हेनति षृ<u>त्र</u>हा <u>श</u>तकंतु वंञ्रेण <u>श</u>तपर्वणा 3

अमि प्र मेर धृपता धृपन्मनः श्रविश्चित् ते असद्भृहत् । अर्धुन्त्वाणो जर्वसा वि मातरो हनी वन जया स्वै १५० ६९

ल०६, भ॰ ६, व॰ १० ।

(१८९१)

| क्रमेशाक्ष कंतर १६] (धर्म)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [4     | 44 44      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| पञार्थया अपूर्वः अर्थयम् बृश्चद्रस्योव ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |            |
| तत् श्रुंचिनीमंपपुर्व स्तर्नस्तमा पुर्व धाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ч      |            |
| तद् तं पुत्रो अभ्यापत् । तपुर्वः द्वत इस्कृतिः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            |
| तद्ये प्रविभूति पञ्जातं रुज्य अन्तर्वय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •      |            |
| भागाम् पुरुषे पुंच वा नृषे रोइको दिवि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | _          |
| वुमें म सामंत्र तक्ता सुबुकि <u>मि र्जुन्</u> त्र मिर्वेकके बुक्त्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •      | [86](1247) |
| (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |
| ६ स्त्रेष-पुरुषेक्तराहितको । राष्ट्रा । स्थररू ( विवस ४१८८ सन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | । बडोर | हवी ) र    |
| मा हो निष्यंतु इत्यु इत्यू पुरुषु पुरुषु ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |            |
| उपु महान्ति क्लेगाने बृहद्दा वेत्कुल्या धार्योशकः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *      |            |
| स्व कृता जेनुस्य सर्वजन्य स्पति सुस्व देवानु <b>कृ</b> त् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |            |
| तुनियुष्यस्य पुरुषा पूर्वास्थे पुषस्य सर्वको तुकः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9      |            |
| मक्कात सम्बर्गिनम् क्रियन्ते अर्थतिञ्जूता ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |            |
| इन्स श्रृंपस्य इर्प <u>ेश्व</u> प <u>ोञ्जे</u> नम् या हे अलेलाहि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *      |            |
| लंबि <u>त</u> त्त्वो र्मयपुष्ठर्गानको जुनामूर्वे न्यूक्तर्सः।<br>स त्ये प्रतिपद्ध रज्ञास्त्र पुरस् <u>त</u> े अर्थार्जं परिमार्क्कवि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |            |
| स स्थापन प्रमुख्य पुरस्य ।<br>समिन्न <u>पुर</u> स संस् <u>या जीवी संस्तरस्य</u> े ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ¥      |            |
| लासका <u>प्रकार सम्पू पाना क्रमाप्तरा</u> चा<br>सं कृत्राणि देस्पन्तरित्ये <u>क स्त्र</u> ्युंचा च <del>र्वे</del> क्षेत्रयं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ч      |            |
| तम् का कुर्मान् अवेतम् । यथे प्राथमिकोः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •      |            |
| अभित्र क्रमिंद्र सर्व्या तं द्रम्या य ते सूका में अक्रमन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •      | [13](100)  |
| (11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |            |
| <ul> <li>वानेची नव्यवः । प्रदाः । नव्यव्यक्तः १-५ व्यक्तिः ।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |            |
| <u>कृत्याचे</u> वारेवा <u>य</u> ती   कोसुकविं प्रकार्विक्त ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |            |
| अर्था मोत्त्यम्यी निर्माण क्षमी त्या क्रमार्थ तुमी त्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ŧ      |            |
| <u>स्त्री</u> व पूर्व गी <u>रको स्त्रीतं ति</u> चार्कसन्द ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | (m. 1)     |
| हर्व कम्प्रेष्ट्रतं स्थितः <u>क्रांस्तरं</u> ततं स <u>्थापितां स्थापने स्थापने</u> | •      | (5.01)     |

| आ चन त्यां चिकित्सामो ऽधिं चन त्या नेमंसि ।                                |   |            |
|----------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| शनैरिष शनुकेरिव न्द्रयिन्द्रो परि स्रव                                     | १ |            |
| कुविच्छकेत् कुवित् करेत् कुविद्यो वस्येस्करंत ।                            |   |            |
| कुवित् पंतिद्विपो यती रिन्द्रेण सगर्मामहै                                  | 8 |            |
| <u>इमानि</u> त्रीणि <u>वि</u> ष्ट <u>ण</u> तानीन्द्र वि रोहय ।             |   |            |
| शिरेस्तृतस <u>्योर्वस</u> ्य मार्बुद् म् उ <u>ण</u> ेद्रे                  | v |            |
| <u>अ</u> सौ च या ने <u>उ</u> र्वरा विकास तुन्वर्र मर्म ।                   |   |            |
| अथौ तृतस <u>्य</u> यन्छि <u>रः</u> सर् <u>व</u> ी ता र <u>ीम</u> शा क्रीधि | ६ |            |
| से रथेस्य सेऽनंस् से युगस्य शतकतो ।                                        |   |            |
| <u>अपालामिन्द्र विष्पू त्यकृषोः</u> सूर्यत्वचम्                            | ৩ | [१४](१५०८) |
|                                                                            |   | •          |

(९२)

# ३३ श्रुतकक्षः मुकक्षो वा आद्गिरसः। इन्द्रः। गायत्री, १ अनुष्टुण्।

| पान्तुमा <u>वो</u> अन्धे <u>स</u> इन्द्रेमुमि प्र गोयत । <u>विश्वा</u> साहं ज्ञुतकेतु म               | हिंष्ठ चर्पणीनाम् १ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| पुरुदूतं पुरुदुत गोधान्यं सनेश्रुतम् । इन्द्र इति ववीतन                                               | २                   |
| इन्द्र इन्नो महानां वृाता वाजाना नृतुः । महाँ अमिञ्चा यमत्                                            | ३                   |
| अपौरु शिष्यन्धेस. सुद्क्षेस्य प्रह्रोपिण । इन्द्रोरिन्द्रो यवीशिर                                     | 8                   |
| तम्ब्रमि पार्चिते न्द्रं सोर्मस्य पीतयं । तिव्द्वियंस्य वर्धनम्                                       | ५ [१५]              |
| अस्य पीत्वा मर्वानां वेवो वेषस्योजसा । विश्वामि मुवना भुवत्                                           | Ę                   |
| त्यमु वः स <u>त्रा</u> साहुं विश्वांसु <u>गी</u> र्घार्यतम् । आ च्यांवयस्यूतये                        | v                   |
| युष्मं सन्तमनुर्वाणं सोमुपामनेपच्युतम् । नरमनुर्विकंतुम्                                              | e                   |
| शिक्षीण इन्द्र राय आ पुरु विद्वाँ केचीपम । अर्वान् पार्ये धर्ने                                       | ٩                   |
| अतेश्चिविन्द्र ण उपा ८५ योहि शृतवाजया । इषा सुहस्रवाजया                                               | १० [१६]             |
| अर्याम् धीर्वतो धियो ऽविद्धिः शकः गोदरे । जर्येम पुत्सु विजिवः                                        | 55                  |
| व्यमुं त्वा शतक <u>तो</u> गावो न यर् <u>वस</u> ेष्वा । <u>उ</u> क्थेपु रणयामसि                        | १३                  |
| विश <u>्वा</u> हि मर्त्यत्वना ८नु <u>का</u> मा शंतकतो । अर्गन्म वञ् <u>जिला</u> शसं.                  | १३                  |
| त्वे सु पुत्र शबसो अष्टे हुन् कार्मकातयः । न त्वामिन्दार्ति रिच्यते                                   | 88                  |
| स नो वृ <u>ष</u> न् त्सनिष्ठ <u>या</u> स <u>घोरयी दृष</u> िल्वा । <u>घि</u> याविं <u>द</u> ि पुरंध्या | १७ [१७] (१५२३)      |

| कालेलाका∜ संदर्भा} [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्रमेट}                                                                                                                                                                                                                       | [#44 TH 15                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| पर्स दूर्न प्रेंतकता कियां पुषितंत्री गर्वः<br>पर्स विवर्षकात्रा य वेत्र बृह्यस्तर्यम<br>विश्वा वि वर्स कविष्या स्वत्रवेष स्वत्य स्नाव्य<br>इत्योप प्रदेन तुर्व परिश्वासम्बर्ध विशे<br>पन्नित् विन्तु अपि पिद्या पर्यास्त सुर्व तुर्वः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | । तनं तूनं मदं मदः<br>। व व्यक्तिसर्तना मदः<br>तः । विच्चांतु दश्म कृषि<br>। <u>अ</u> र्दमर्थन्तु क्वारवं                                                                                                                     | }4<br>}v                       |
| त्रिपंडुचेषु चेतनं वृषातां प्रक्रमंत्रतः<br>भा त्वां विश्वनिकर्म्यः स्मृत्वांत्रं तिन्यंत्रः<br>विष्यक्षयं महिता कृषतः असे तार्मात् जास्त्राः<br>भा त इन्त्रः कृषते सोतां मनत् वृष्यकृतं<br>अर्थाकांत्रा गायति पुत्रकेत्राः करे गर्थे<br>भन्ने विष्यां सूत्रेषु शः स्रोतांत्रिकतः पूर्वति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | । तबिह्यं जुन गिर्छ<br>। य त्यां क्षित्र ग्राहें तिथा<br>। य दंख अहर्ष हे<br>। अर्थ पार्यम्य दर्जाय<br>। अर्थकित्र स्थाप<br>। अर्थ के स्टब्स् प्राप्त                                                                         | म २९<br>१३<br>· १४<br>१५       |
| प्रमाणकाधिकाशिक्ष कर्या पंत्राना को निर्मः<br>प्रणा प्राप्ति मेंग्रु गंदा वर्ष प्रणा निर्मा<br>प्रणा प्रतिपत्तिक निर्माति कार्या प्रणा निर्मान कर्या प्रमाणकार्य प्रणा निर्माणकार्य प्रणा निर्माणकार्य प्रणा निर्माणकार्य प्रणा निर्माणकार्य प्राप्ति निर्माणकार्य प्रप्ति निर्माणकार्य प्रप्ति निर्माणकार्य प्रप्ति निर्माणकार्य प्रप्ति निर्माणकार्यम् निर्माणकार्यम्यम् निर्माणकार्यम् निर्माणकार्यम् निर्माणकार्यम् निर्माणकार्यम् निर्माणकार्यम् निर | । त्युस्तत्त्रं त्र्यं स्थ                                                                                                                                                                                                    | े स्ट<br>व्यंश्व<br>सः इ<br>इर |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (11)                                                                                                                                                                                                                          |                                |
| े तुष्य बाहित्व । छा<br>योद्वेद्वि सुरातंत्रं इस्तं नगरित्वयः<br>त्तु वो सेति इर्षे निष्यं त्राहोत्रयाः<br>त्तु वो सेति चर्षाः अन्तिवृद्धियां<br>पद्मयः वर्षे तृत्वयः पूत्रपत्रं नृति वृद्धे<br>पद्मां पद्मयः प्रकृति व संग्रं इति सन्ति<br>वे सोमांका गुण्यति ये अर्थुनार्तं वृद्धिके<br>योजनां वाजपासति । यह दृष्णयु सन्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | र ११ रु४-कश्मयः । यस्त्रं<br>। अस्त्रीयेषि पूर्वे<br>। अर्थे च पुत्रस्विधीतः<br>। पुत्रयोष्ट केस्ट्रे<br>। एउँ ठाईन्त्र हे वस्ट्रे<br>। ठुउँ ठउ सुन्यस्त्रितः<br>। एउँग्रेस्ट्री हेन्द्र गण्यस्ति<br>। स वृत्रं सुन्यो पुंच्य | र<br>१<br>१                    |

| इन्द्व' स वार्मने कृत ओर्जिन्ट्रः स मर्दे हित' । घुम्नी श् <u>लो</u> की म <u>सो</u> म्य'                                                                                                                                                                                                                                                            | ८                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <u>गि</u> रा ब <u>बो</u> न समृतः सर्व <u>लो</u> अनंपच्युतः । <u>वव</u> क्ष ऋप्वो अस्तृतः                                                                                                                                                                                                                                                            | ९                                |
| दुर्गे चिन्नः सुर्ग क्रीधि गृ <u>णा</u> न ईन्द्र गिर्वणः । त्व च मघवुन् वशं                                                                                                                                                                                                                                                                         | १० [२२]                          |
| यस्ये ते नू चिवादिशः न मिनन्ति स्वराज्यमः । न वेवो नाधिगुर्जनेः अधो ते अप्रीतिष्कुतः वेवी शुष्मं सपर्यतः । उमे सुंशिष्ट रोदंसी त्वोतिर्द्धास्यः कृष्णासु रोहिणीपु च । पर्वणीषु रुशत पर्यः वि यद्हेर्षं त्विपो विश्वे वेवासो अर्क्षमुः । विदन्मुगस्य ता अर्मः आदु मे निवरो सुंब दृब्हादिष्ट पाँस्यम् । अजातशब्रुरस्तृतः                              | ११<br>१२<br>१३<br>१४<br>१५ [२३]  |
| भूत वी वृञ्चहन्तमं प्र शर्षं चर्षणीनाम् । आ शृषे राधसे महे                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १६                               |
| अया धिया चे गव्यया पुर्वणामन् पुर्वच्दुत । यत् सोमेसोम् आर्मव                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १७                               |
| बोधिन्मेना इदेस्तु नो वृञ्चहा भूषीसृतिः । शृणोतुं श्रक्त आशिषम्                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १८                               |
| कया त्वं ने ऊत्या ऽभि प्र मेन्वसे वृषन् । कया स्तोतृम्य आ भेर                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १९                               |
| कस्य वृषां सुते सर्चा नियुत्वान् वृषमो रेणत् । वृञ्चहा सोमेपीतये                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २० [२४]                          |
| अभी पु णुम्स्व रुचिं मेन्द् <u>सा</u> नः संहम्रिणेम् । प्रयन्ता बोंधि दूाशुर्षे पत्नीवन्तः सुता इम द्वशन्तो यन्ति वीतये । अपा जिस्मिन्दुम्पुणः इण्टा होन्ना अस <u>ुक्षते नदं</u> वृधासी अध्वरे । अच्छांवभूथमोजेसा इह त्या संधुमाद्या हरी हिर्रण्यकेश्या । बोव्व्हामुभि प्रयो हितम् तुस्य सोमाः सुता हुमे स्तीणै वृहिविमावसो । स्तोतुम्य इन्द्वमा वह | ર १<br>૨૨<br>૨૩<br>૨૪<br>૨૫ [૨૫] |
| आ ते वृक्ष वि रीचना द्युद्दत्ता वि वृश्युषे । स्तोतृम्य इन्द्रमर्चत                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २६                               |
| आ ते द्धामीन्द्वियामुक्था विश्वा शतकतो । म्तोतुभ्य इन्द्र मृळय                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २७                               |
| मृद्दभद्दं नु आ मुरे पुमूर्जं शतकतो । यदिन्द्र मृळयासि नः                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २८                               |
| स नो विश्वान्या भर सुब्रितानि शतकतो । यदिन्द्र मृळयासि नः                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २९                               |
| त्वामिहृन्नहन्तम सुतार्वन्तो हवामहे । यदिन्द्र मुळयासि नः                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३० [२६]                          |
| उप <u>नो</u> हरिभिः सुत याहि मेदाना पते । उप <u>नो</u> हरिभिः सुतम                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ३१                               |
| द्विता यो र्युचहन्तमो <u>वि</u> द् इन्द्रं <u>श</u> तकंतुः । उप <u>नो</u> हरिभि सुतम                                                                                                                                                                                                                                                                | ३२                               |
| त्व हि र्युचहन्नेपां <u>पा</u> ता सोमानामसिं । उप नो हरिभि सुतम्                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ३३                               |
| इन्द्रं इपे द्दातु न कम्भूक्षणमूम् रुपिम् । <u>वा</u> जी द्दातु वाजिनम्                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३४ [२७](१५५५)                    |



स० ६, म॰ ६, व॰ ३१]

एतो न्विन्द्य स्तर्वाम शुद्ध शुद्धेन साम्ना ।
शुद्धैठक्येवींवृष्वांसँ शुद्ध आशीवींन ममत्तु ७
इन्ने शुद्धो न आ गीह शुद्धः शुद्धामि<u>क</u>तिभिः ।
शुद्धो रुपिं नि धारप शुद्धो ममिद्धि <u>सो</u>म्यः ८
इन्ने शुद्धो हि नी रुपिं शुद्धो रन्नानि नृश्चिषे ।
शुद्धो बुत्राणिं जिन्नसे शुद्धो वार्णं सिपाससि ९ [३१] (१५९६)

( 94 )

२१ विरक्ष्वीराक्षिरसो, धुतानो वा माठव । इन्द्रः, १४ इन्द्रामस्तः १५ इन्द्राषृहस्पती । त्रिष्दुए, ४ पिराट्, २१ पुरस्ताज्ज्योतिः।

<u>अस्मा उपास</u> आतिरन्तु या<u>म् मिन्द्रीय</u> न<u>क्त</u>मूर्म्याः सुवार्तः । अस्मा आपी मातरः सप्त तेन्थु र्नृम्युस्तरीय सिर्म्यः सुपाराः ξ अतिविद्धा विथुरेणां विवृद्धा त्रिः सप्त सानु सर्हिता गिरीणाम् । न तद्देवो न मर्त्यस्तुतुर्या चानि पर्वृद्धो वृष्मञ्चकारे 7 इन्द्रेस्य वर्ष आ<u>य</u>सो निर्मिश्<u>छ</u> इन्द्रेस्य बाह्वोर्मूयिष्ट्रमोर्जः । शीर्पन्निन्द्रस्य कर्तवो निरेक आसन्नेषेन्त शुरुपा उपाके 3 मन्ये त्वा यज्ञियं यज्ञियानां मन्ये त्वा च्यवेनमच्युतानाम् । मन्ये त्वा सत्वनामिन्द्र केतुं मन्ये त्वा युष्म चर्पणीनाम् ĸ आ यहूर्ज बाह्वोरिन्द्र धत्ते मदच्युतमहीय हन्तुवा छ । प पर्धता अनेवन्त प गावः प ब्रह्माणी अमिनक्षेन्त इन्द्रेम् ч [३२] तमु प्टवाम य इमा जुजान विश्व जातान्यवैराण्यस्मात् । रन्द्रेण मिन्नं विधिषेम गीमिं क्यो नमोमिर्वृष्म विशेम Ę वृज्ञस्य त्वा <u>श्वसथा</u>वीर्षमा<u>णा</u> विश्वे वेवा अजहुर्ये सर्साय: । मुरुद्गिरिन्द्र <u>स</u>रूपं ते <u>अ</u>स्त्व<u>शे</u>मा वि<u>श्वाः</u> पूर्तना जयासि O तिः षष्टिस्त्वो मुरुतो वा<u>वधा</u>ना <u>उ</u>द्या ईव <u>रा</u>शयो यज्ञियासः । उप त्वेमी कृधि नी मानुधेयं शुष्मं त पुना हुविपा विधेम 6 तिग्ममार्युधं मुख्तामनीकं कस्त इन्द्र प्रति वर्जं दर्धर्ष । <u>अनावुधासो</u> अर्रुता अर्वेवा <u>श</u>्चके<u>ण</u> ताँ अपं वप ऋजीपिन मह जुमार्य त्वसे सुवृक्ति भेरय शिवतमाय पुन्वः । गिवीहरे गिर् इन्द्रीय पूर्वी धेहि तन्वे कुविवृद्ध चेर्दत १० [३३] (१६०६)

| क्रानेपा। सन्दे गरी (पर्)                                                                            | [do 6.4 11 d 11 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| प्रस्थादेन दिन्दं भनीयां हुना न प्रानीरण नुशनीद् ।                                                   |                 |  |
| नि स्पूर्म शिवा कृत्ति भूतरप् - जुन्देतरस्य कृतिपूत्र वर्षम्                                         | 11              |  |
| त्रविविद्धि पत्र तु अभा जुर्जावतः स्त्रुवि बुंचुर्शि बग्रसा विदास ।                                  | ,               |  |
| उप मुख जरितृता देवल्यः शामपुः वार्थं कृतिपृत्तः वेदेन                                                | <b>19</b>       |  |
| अर्थ हुप्सा अंद्रावर्तीयतिष्य "दियुन्दः कृष्यो कृद्रानिः मुद्दर्धः ।                                 |                 |  |
| आकृत तमिन्नाः सच्या धर्मन्तुः जबु श्रीहेतीनजन्तं अथव                                                 | ₹#              |  |
| इप्सनेपर्य विक्रुं कोन्ता नृष्ट्वर नुष्टा अस्तुनस्याः ।                                              |                 |  |
| वसे व कृष्णसंदर्शनानु सिन्दंति दा वृद्णु पुरदेशुत्रा                                                 | 11              |  |
| अर्थ हरना अंध्रुकार्या द्वरान्थः "बोरयन् तुन्धं तिसिधुन्दाः ।                                        |                 |  |
| विक्री अर्विरम् <u>या के</u> वर्रन्ती पुरस्कतिना पुत्रनहो सत्ताहे                                    | t4 [ss]         |  |
| लं ह रका कुलक्ष्रो व्यर्थमानी । इसुधुम्बर्ध जनसुः सर्वृतिस्त् ।                                      |                 |  |
| गुम्बे धार्षाकृषिती अन्वरिक्ता विमुक्तातुरो भूकेनम्यो एवं पाः                                        | 15              |  |
| र्स इ स्पर्वपति <u>स्था</u> नमा <u>ना</u> वर्जन प्रक्रित् पृष्टितो जीवस्य ।                          |                 |  |
| लं सुच्यान्यालारिको वर्षक्के सन्वं ना इंग्डु सच्येक्षित्रः                                           | ξu              |  |
| लं इत्यर्थ्यस वर्षणीयं जुनो दुवार्थां तिष्ठेये पेमूच ।                                               |                 |  |
| लं किन्नुरेत्वस्तरतसामानात् समुक्त अंत्रवो द्वासप्त्रीः                                              | १८              |  |
| स सुक्रम् राजिन्। यः सुनेष्या र्युचमम्पूर्वी अर्ह्य वेदान् ।                                         |                 |  |
| य एक इसर्पर्यानि कर्ता । सं श्रेष्ठदा प्रसीवृत्यवाहुः                                                | 15              |  |
| स <del>बृह्यक्ष</del> म्बर् <u>म</u> स्त्र में पुष्टुत्या इच्छे क्षेत्र ।                            |                 |  |
| स प्रक्तिमा नुपर्धा माऽपितुस्ता स साजेस्य अनुसर्वस्य पुरता                                           | 9               |  |
| प्र पृत्तकेल्यं समूक्ष्यः हायो जैक्कानो इच्यां बसूच ।                                                |                 |  |
| कुरकारवित् नर्गी पुरुष्टि साम्रा न पुरेशे इन्द्रा सर्वित्यः                                          | २१ [१५] (१११०)  |  |
| (44)                                                                                                 |                 |  |
| १५ रेमा अञ्चलका । इन्हाँ । जूबती, १० ११ व्यक्तिकारों, ११-११ व्यक्तिकारपुर्वाने<br>१४ विवास १९ जनतो । |                 |  |
| च इंक् मूज आवं! स्वंडी अनुस्थः                                                                       |                 |  |
| स्त्रोतापतिन्त्रीयवद्गस्य वर्षयु वे चु त्वे वृक्कवीर्विधः                                            | र (सर्व         |  |

| यर्मिन्द्र द् <u>धि</u> पे त्व <u>मश्व</u> गा <u>भा</u> गमन्ययम् ।                                   |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| यर्जमाने सुन्वति दक्षिणावति तस्मिन् त धेहि मा प्रणी                                                  | २             |
| य इन्द्र सस्त्वेष्ठतो ऽनुष्वापुमवेवयुः ।                                                             |               |
| स्वैः प एवेर्मुगुरत् पोप्यं रुचि संनुतर्धेहि त तर्त                                                  | ३             |
| यच्छकासि परावति यर्व्वावति वृज्ञहन् ।                                                                |               |
| अर्तस्त्वा गीर्मिर्धुगदिन्द्र केशिभिः सुता <u>वाँ</u> आ विवासति                                      | ጸ             |
| यद्वासि रोचने विवः संगुद्रस्याधि विष्टपि।                                                            |               |
| यत् पार्थिवे सर्दने वृज्ञहन्तम् यवृन्तरिष्ठा आ गीह                                                   | ५ [३६]        |
|                                                                                                      | - 1 / 7       |
| स =: सोमेपु सोमपा सुतेषु शवसस्पते।                                                                   |               |
| मादयस्य राधसा सूनृताविते न्द्रं गुया परीणसा                                                          | Ę             |
| मा ने इन्द्र पर्रा <u>वृण</u> ारमवी नः स <u>ध</u> मार्थः ।                                           |               |
| त्व ने क्रती त्वमिन्न आप्य मा ने इन्द्र पर्रा वृणक्                                                  | v             |
| अस्मे ईन्द्र सर्चा सुते नि पेदा <u>पीतये</u> मर्चु।                                                  |               |
| कुपी जि <u>रि</u> चे मंघवृद्गवी <u>महत्त्र पुस्मे ईन्द्र सची सुते</u>                                | <             |
| न त्वो वेवासे आशतु न मत्वीसो अदिवः ।                                                                 |               |
| विश्वा जातानि शर्वसाभिभूति न त्वा देवास आशत                                                          | ९             |
| वि <u>श्वाः पृतंना अभिभूतं</u> रं नरं स <u>जूःस्तंतक्ष</u> ुरिन्दं ज <u>ज</u> नुश्चे <u>रा</u> जसे । |               |
| कत्वा वरिष्ठ वरे आमुरिमुतो प्रमीजिष्ठं त्वसं तर्स्विनम्                                              | १० [३७]       |
| समीं रेमासो अस्वर् <u>निन्</u> द्यं सोर्मस्य <u>पी</u> तये।                                          |               |
| स्वर् <u>पीत</u> ं यदीं वुधे धृतने <u>तों</u> ह्योर्जसा समुतिर्मिः                                   | <b>?</b> ?    |
| <u>ने</u> मिं नंमन्ति चक्षंसा <u>मे</u> प विप्रा अ <u>मि</u> स्वरा ।                                 | • •           |
| सुद्गीतयों वो <u>अ</u> द्वहो <u>ऽपि</u> कर्णे त <u>र</u> स्वि <u>न</u> ः समुकंमिः                    | १२            |
| तमिन्त्रं जोहवीमि मुघवनिमुग्र सुझा दर्धानुमप्रतिष्कुत् शवासि ।                                       | - \           |
| महिष्ठो गुमिरा च यक्तियाँ वर्वतिद्वाये नो विश्वा सुपर्था कृणोतु वृष्टी                               | १३            |
| त्व पुरं इन्द्र <u>चि</u> किर् <u>देना</u> व्योजसा शविष्ठ शक्त ना <u>श</u> यध्ये ।                   |               |
| त्वद्विश्व <u>िति</u> भुवंनानि व <u>ज</u> िन् यार्वा रेजेते पृ <u>धि</u> षी चं <u>मी</u> पा          | १४            |
| तन्मं ऋतर्मिन्त्र शुर चित्र पात्व पो न विश्वन् दुरितार्ति पर्षि मूरि।                                | • -           |
| क्त्या ने इन्द्र गाय आ देशस्ये विश्वप्स्न्येस्य स्पृह्याय्येस्य राजन्                                | १५[३८](१६३२)  |
| स• ७०                                                                                                | - 6 ( 201777) |

| क्रांस्ए। अ. ६.च. चा}                                                                                                                                                                                                                                                                      | [44]                                                                                                           | [# 44 ( 4)                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| [बारमेऽनावास्त्र व ११६]                                                                                                                                                                                                                                                                    | (42)                                                                                                           |                                                        |
| १९ बुनेच माहिरका । शमूर। क                                                                                                                                                                                                                                                                 | <del>व्य</del> तः ≉ १०-११ <b>०५५</b> ६ १                                                                       | ११ <b>पुरक<del>्षित्</del>र</b> ।                      |
| इस्त्रंपु कार्य प्याप्तः विश्वंय बुक्ते बुक्तः<br>व्यक्तिमासिमुर्गति त्यं द्वर्पेमप्रेययः<br>मिकान्त्रव्यक्तिम् वर्गः प्राप्तेययः पेत्रवं वि<br>पर्यं यो नवि विषः क्षेत्रविद्यप्ताः<br>मुन्नि द्वे क्षेत्रकं स्वीत्या प्रोप्तेयः<br>त्यं द्वे सम्बर्धाताः निर्म्तं कृत्यं पुरावितं         | । ग्रिरिमं विश्वतंत्रपुर                                                                                       | हुई अति १<br>(केस्सि ६<br>यर्तिकृतः ४<br>टायर्तिकृतः ५ |
| बड़ा हिंद पिकुंड वर्ष मुद्र कार्यम्<br>सर्व को कुकाि वर्षित हुए कार्यस्य पुज्रस्ति स्ट्री स्ट्रीस्ट मार्यके पि<br>पुज्रस्ति सर्व दिसस्य मार्यके पि स्ट्रा<br>स्त्र में क्या में जो यो पूज्य संस्काती<br>स्त्र देव दिसा में से क्यास संस्काती<br>स्त्री सुध्यित पुज्रहत साज्यस्म दुर्व द्वा | । पुत्रुकांई किएक्से हुकें<br>पुरस्के । शाक्या रहेकु<br>विचरंके । या दीर प्रंतुका<br>वृक्षिया अर्था ने प्रकारि | ईमें ८<br>ची ९<br>चि १                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (44)                                                                                                           |                                                        |
| ८ मृत्या नवीत्रका सुन् ।                                                                                                                                                                                                                                                                   | ल्बकः = (विश्वा दृश्वी इता                                                                                     | क्षेत्रहरी)।                                           |
| लाक्षिय को वर्धे अर्थियन् वर्धेन्य् भूमी<br>क इंग्रु स्त्रोवंस्प्रकाहित पुण्यु च स्वर्ध्य                                                                                                                                                                                                  | म चं⊈ि                                                                                                         | ₹.                                                     |
| सरको तुसिन इतिसर्काको स्वे आ<br>सन् वर्षासुद्रमानपुष्टमा सुनेन्दिन्।                                                                                                                                                                                                                       | ्रमुक्तान्त प्रकारः ।<br>विर्वनाः                                                                              | P                                                      |
| मार्थन हुए हुई नियोदिन्त्रीस्य महत्ता ।<br>सर्वृति हुत्ते अर्थन्तु स्रोतेष्ट्र स्टी हुत्वे                                                                                                                                                                                                 | व शिविन                                                                                                        | •                                                      |
| अनंदरेगानि वसूत्रपूर्व स्तुन्ति  सुदा इर<br>सो अंस्यु कार्मे विकुतो न धेवानु  क                                                                                                                                                                                                            | क्षे दुष्टाचे <u>च</u> ोद्यप्तर्                                                                               | ¥                                                      |
| लक्षिम्ह वर्तुर्केन्युः मि विन्तां सन्ति स्पृतंः<br><u>क्रम</u> ्बिक्तां विन्ताः विन्ताः स्थिति । सं हुवै :                                                                                                                                                                                |                                                                                                                | ۲ (۱ <del>۱۱۱۱</del> )                                 |

अनु ते शुम्मं तुरवन्तमीयतुः धोणी शिशु न मातर्रा। विश्वसित सुर्धः श्रथपन्त मन्यवे वृत्र यदिन्द्व तूर्वसि Ę इत <u>ज</u>ती वो <u>अ</u>जरं प्रहेतारुमप्रहितम् । आशु जेतरि हेतरि र्धातम मतूर्त तुर्यावृधेम् S इप्कर्तारुमनिष्कृत सहस्कृतं शतमूर्ति शतकेतुम् । समानमिन्द्रमर्वसे हवामवे वर्तवान वसूजुर्वम् < [३](१६५२) ( 800 ) (१२) १-२,६-१२ नेमो भार्गपः, ४-५ इन्द्र । इन्द्र , ८ सुवर्णः, ९ वद्रो वा, १०-११ वारू । विषुष्, ६ जगती, ७-९ मनुष्ण्। अपं ते प्रमि तुन्वी पुरस्ता द्विश्वे देवा अभि मी यन्ति पृक्षात् । पुदा मा वीर्घरो मागमिन्द्रा डिस्मिया कृणवो धीर्याणि ₹ ष्धामि ते मधुना मुक्षमधे हितस्ते मागः सुता अस्तु सोर्मः । असंख त्व वृक्षिणतः संखा मे ऽधा वृत्राणि जञ्जनाव मूरि ₹ य सु स्तोमॅ मरत वाजुएन्त इन्द्रांप सुख्य यदि सुत्यमस्ति । नेन्द्रों अस्तीति नेमं उ त्व आह क ई दुव्धें कमुमि प्रवाम 3 अपमेस्मि जरित. पश्ये मेह विश्वां जातान्यम्यस्मि मुद्रा । ऋतस्य मा प्रविशो वर्धय स्यावर्विरो भूवना वर्वरीमि Å आ यन्मा वेना अर्रहजुतस्य एक्षमासीन हर्यतस्य पृष्ठे । मनिधिनमे हुव आ प्रत्येवोचु विचिक्तवृञ्ख्यिमन्तः संसीयः विश्वेत् ता ते सर्वनेषु प्रधाच्या या चुकर्थं मधवन्निन्त्र सुन्वते । पार्रावत् यत् पुरुसमृतं व स्वपाष्ट्रणो शरमाय ऋपिवन्धवे ६ [४] म नून धीवता प्रथ्र नेह यो यो अवीवरीत् / नि पी वृतस्य मर्मिण वञ्चमिन्द्रो अपीपतत् v मनोजवा अर्पमान आयुसीमंतरूत् पुरेम् । दिवं सुपूर्णी गुत्वाय सोमं वृज्जिण आर्मरत् ሬ समुद्रे अन्तः इपित उन्ना वजी अमीवृतः। भरेन्त्यस्मे संपतं पुरःप्रम्रवणा ब्लिम् ۹ (१६६१)

| मुखेका (६ व. न) (जाई)                                                                                                                                                                                                                                                                        | [मेदम् । मे ।                     |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| प्याम्बर्शन्यस्थित्यति एप्टी नेवार्गः नितृतारं कृत्या ।<br>कांसु कर्ते कुद्धे वर्षति कं स्थित्स्याः सूत्रं वर्षात<br>पृथी वर्षनकरण्य कृषा स्ता क्षित्रकेतः प्रकृतं वर्षति ।                                                                                                                  | ₹•                                |  |  |
| ता तां <u>मन्त्रेतम् वै</u> इसेना <u>भेजनीयसम्बद्धः ज्ञप्तित्तं</u><br>सर्वा विस्पत्ते विश्वतंत्रसम्बद्धः <mark>वीर्तेति स्त्रोते स्थाप सिम्बर्ताः।</mark>                                                                                                                                   | ??                                |  |  |
| इति वृत्रं हिण्योत् सिन्तू निर्मास पत्तु भूतः विर्मयाः                                                                                                                                                                                                                                       | ₹ <b>२[५]</b> (१ <del>११</del> १) |  |  |
| (11)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |  |  |
| १६ सम्पत्तिमार्थियः। मित्रात्वच्ये, ५ मित्रायव्यम्भिक्यः, ६ व्यक्तिक्यः, ६ -४ वर्षेक्यः, ६ १ वर्षेकः<br>११ १९ वर्षेकः ११ वर्षामा वृद्यसम् साः १४ वरसस्यः, १०-१६ वर्षे । १-२ सम्बन्धः -<br>(दृष्टवे क्योत्तरक्षे) १ वस्त्रकः ६ वर्षेक्यः वृद्यस्यः<br>स्त्रायः स्त्रोत्वरस्यः ११-११ विद्यस्यः |                                   |  |  |
| वार्ष्टिक्या व स्पर्यः अञ्चयं देशतीलये ।<br>यो मूर्न विकार्ययम्परिययं व्यानुको कृष्यप्रियये<br>वर्षिकका करुष्यन्ति स्प्रा राज्येका स्पित्तर्थमा ।                                                                                                                                            | 1                                 |  |  |
| या साहता न हुंबना रवर्षता आर्थ तुर्वस्त प्रस्निमा                                                                                                                                                                                                                                            | ę                                 |  |  |
| प्र यो वा जिल्लासम्बद्धः अनिये कृते आकृतः। अर्थःसीनी महरतः                                                                                                                                                                                                                                   | •                                 |  |  |
| व यः संपूच्यो न पुनर्शितने व प्रमुक्त प्रति ।<br>तस्त्रीमो अध कर्नेनस्यम्यः शुक्रमर्थं न प्रस्थतम्                                                                                                                                                                                           | v                                 |  |  |
| म निकास वार्डम्पे वोजुर्व्यक्षासस्य ।<br>नुक्रमं रूपेने कन्यं पर्यः स्तोतं सर्वत् मानस                                                                                                                                                                                                       | 4[4]                              |  |  |
| ते दिनियर अञ्चल केर्यु वरसे च्या द्वारी द्वारी वित्तवसम् ।<br>ते बामान्यवाता अस्तीता - वर्गवा अस्ति वेदस्ये<br>का हे ब <u>र्चास्त्</u> राचेना - द्वारांकाचि करसी ।                                                                                                                           | •                                 |  |  |
| हमा को नामका <u>स</u> र्थकेस वर्ति हमाप्ति सीतरे<br>पुनि कान्यको स्थानी कुछानी समितीनत्।                                                                                                                                                                                                     | •                                 |  |  |
| प्रत चान्यका देशना पुत्राना प्राम्भावत् ।<br>शर्ती द्वार्थ प्रतिस्त्रोदितं नराः पूजाना प्रत्यदित्यः<br>का मं तुत्रं विकित्त्यं वार्थं तुत्रहेत्वाः।                                                                                                                                          | e                                 |  |  |
| ल्लाः प्रतिषं प्रपति मै <u>लाखो</u> ं उन्हें सुन्नो संपति है                                                                                                                                                                                                                                 | 5 (t <del>(4</del> )              |  |  |

| वेत्यंध्वर्युः पृथि <u>मी</u> रिजिप्ट्रैः प्रति हुन्यानि <u>बी</u> तये ।<br>अर्था नियुत्व द्वमर्यस्य नः पिब् <u>र शुचि</u> सो <u>मं</u> गर्वाशिरम्                    | १० [७]       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| वण् <u>म</u> हॉ असि सू <u>र्य</u> चळांदित्य <u>म</u> हॉ असि ।                                                                                                         |              |
| मुध्स्ते सुतो मंद्विमा पंनस्यते                                                                                                                                       | ??           |
| पद्र पूर्व अवसा <u>म</u> हा आस <u>स</u> झा वेव <u>म</u> हा आस ।<br><u>म</u> झा देवानांमसुर्य पुरोहिंतो <u>विमु</u> ज्यो <u>ति</u> रदांभ्यम्                           | १२           |
| इप या नीच्युक्तिंगीं <u>क</u> ुपा रोहिंण्या कृता ।                                                                                                                    |              |
| चिञ्चेव प्रत्यवृक्षां <u>य</u> त्य <u>र्थः न्त्रवृं</u> शासुं <u>धा</u> दुर्षु                                                                                        | <i>\$8</i>   |
| प्रजा है <u>ति</u> स्रो <u>अ</u> त्यार्यमीयुः न्यं <u>प</u> ्रेन्या <u>अ</u> र्कमुभितौ विविश्रे ।<br>यृहर्द्धं तस <u>्य</u> ौ मुर्वनेष्वन्तः   पर्वभानो हुरित आ विवेश | 911          |
| बृहस्य तस <u>्या</u> सुवनव्यन्तः पवमाना हारतः जा विवशः<br><u>माता च</u> द्राणां दुद्दिता वसू <u>ंनाः</u> स्वसांदिृत्यानां <u>म</u> मृतंस <u>्य</u> नाभिः ।            | १४           |
| प नु वीर्च चि <u>कितुषे</u> जर्ना <u>य</u> मा गामनां <u>गा</u> मिंदतिं विधिष्ट                                                                                        | १५           |
| वचोषिषु वार्चमुर्वृत्रियन्ती विम्वामिर्धीक्षिर्वपतिष्ठमानाम् ।<br>वेवी वेवेन्यः पर्धेयुषीं गाम्मा मोष्टक्त मत्यीं वृभ्रचेता                                           | १६ [८](१६८०) |
| ( १०२ )                                                                                                                                                               |              |

२२ भार्गषः प्रयोगः, अग्निर्वार्षस्पत्यः, पावको चा, सदसः पुधी गृपपति-यविष्ठी तयोगान्यतर । अग्नि । गायत्री।

| त्वनंग्रे बुहद् <u>दयो</u> दर्धासि वेव वृाशुर्ष । |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| <u>क्विवर्गृह्पेतिर्युवी</u>                      | ?            |
| स न ईळानया सह वृचाँ अग्ने दुवस्युवा ।             |              |
| चिकिद्विमानुवा थेह                                | २            |
| त्वर्पा ह स्विद्युजा वृष चोदिष्ठेन यदिष्ठ्य ।     |              |
| अभि प्रो वार्जसातये                               | <b>ર</b>     |
| <u>और्वमुगुवच्छुचि मप्तवानवदा हुवे ।</u>          |              |
| अ्मि संगुद्धांससम्                                | ¥            |
| हुवे वातेस्वन कुवि पुर्जन्यक्रन्य सहै'।           |              |
| अग्नि संगुद्रवांससम्                              | ५ [९] (१५८५) |
|                                                   |              |

| magistate grant and 1 [ Acc ]                                                                                                                     | [ત્રીન્ડ્યુક્ત ક |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| मा <u>त</u> र्थ संस्ति <u>त्रपंजा</u> सर्वस्थेन मुर्जि धूँवे ।<br>अप्रिं संदुर्शनसम्बद्ध                                                          | •                |
| अभि स्रो पुरस्ता सम्बद्धानां कुट्यमंद् ।<br>अच्छा पत्ने सर्वस्ता<br>अने पत्नी म्हासुक्त स्वत्यो अनेत सम्बद्धाः                                    | u                |
| अन्य प्रणान अञ्चलकाः<br>अन्य करुत्व प्रशंसकाः<br>अन्य विच्यां अप्री विश्वो ऽसिर्मृष्यं सस्यते ।                                                   | د                |
| मा राष्ट्रिक्षं तो सम्बद्<br>दिन्तंपा∰द सुद्धिः होतुंचां प्रकरतंत्रदः।                                                                            | `                |
| अपि प्रकेषे पुर्वाय                                                                                                                               | t [t]            |
| स्तिरं प्रोतुष्यक्षेत्रीयितं । ज्येन्द्रों को स्त्तेष्या ।<br>पृथ्वित्यं गीर्जुल्येकः<br>समर्थेन्तं व क्रोजुर्तिः गुंबुद्धिः वित्र सुन्यित्यस्य । | tt               |
| करवन् न कानुस्त मृत्युक्त तथ कुर्यन्त्रम् ।<br>निर्म न कोनुस्त्रोत्त्रम्<br>कर्य त्या जुलको निर्मे वेशिकतीर्वित्यकरो ।                            | १९               |
| प्रयोगनिक शस्त्रियात्<br>यस्य विचारकृति वृद्धिस्त्रस्थानसम्बद्धाः                                                                                 | 11               |
| भारमेंभिक्ति एंदा उत्त्व<br>इत् वेकस्यं <u>सीम्ब</u> ाचे <i>उत्तांक्वामिन्</i> नसितः ।                                                            | ξ¥               |
| अया पूर्व वनेप्रवन्त्<br>अर्थे कुरुवने <u>के</u> ब्रिसिं <del>ग कोन्क्र</del> मे क्षेत्र <u>क्षेत्र</u> िकत्ती ।                                  | 14[11]           |
| ना देवान वंद्वि वर्धि व<br>मा देवान वंद्वि वर्धि व<br>संस्थानमञ्जूतर्थ वृद्धि देवानी अक्टिए।                                                      | 14               |
| कुणुपानुसर्वर्षम्<br>प्रचेतत्त्रं स्था कृते । अते दृशे वर्षण्यम् ।                                                                                | ₹₩               |
| ह्म्युक्तां नि रेक्षि<br>मुद्री ने जस्त्वानाः न स्वरितिर्वतंत्रस्याः ।                                                                            | te               |
| <b>अधिताहर्ण्यानि ते</b>                                                                                                                          | is (um           |

| यर्दे <u>रे</u> का <u>नि</u> कार्नि चिर्चा ते वार्कणि वृष्मर्सि । |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| ता जुंपस्व यविष्ठ्य                                               | २०            |
| यव्त्र्पुप्जिह्निका यहुम्रो अतिसर्पति ।                           |               |
| सर्वे तर्वस्तु ते घृतम्                                           | २१            |
| अग्निमिन्धांनो मर्नसा धियं सचेत मत्यः ।                           |               |
| अुग्निमीधे विवस्विभिः                                             | २२ [१२](१७०२) |
|                                                                   | •             |

#### ( 803)

१८ सोभरिः काण्य । अक्षिः। १८ मक्षामरुतः । गृहतीः ५ पिराङ्क्षाः, ७,९,११,१३ सतोगृहतीः ८,११ कक्षुप्ः १० हसीयसीः १८ मनुष्टुप् ।

| अर्दिशं गातुवित्तं <u>मो</u> यस्मिन् <u>वतात्र्यावृ</u> धुः ।                    |       |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| उ <u>ण</u> ो पु जातमार्यस्य वर्धन मुग्नि निक्षन्त मो गिरीः                       | ?     |        |
| म देवोदासो अग्नि र्नूवाँ अच्छा न मुज्मना ।                                       |       |        |
| अनु <u>म</u> ातरं <u>पृथि</u> धीं वि बोवृते <u>त</u> स्थी नार्कस <u>्य</u> सानवि | २     |        |
| यस्माव्रेर्जन्त कुच्टये श्रकृत्यानि कुण्यतः ।                                    |       |        |
| <u>सहस्रसां मेधसाताविव तमना</u> ऽग्नि <u>धी</u> मिः संपर्यत                      | 3     |        |
| प य <u>ग</u> ये निर्नीप <u>मि</u> मर्ती पस्ते वसो वार्शत्।                       |       |        |
| स द्यीरं धेत्ते अग्र उक्थ <u>शासिन</u> त्मना सहस्र <u>पो</u> पिणेम्              | ጸ     |        |
| स हुळ्हे चिंदूमि तृंणति वाजमवता स धेते अक्षिति धर्वः।                            |       |        |
| त्वे देवत्रा सर्वा पुरुष <u>सो</u> विश्वा <u>वा</u> मानि धीमहि                   | ५ [१: | ₹]     |
| यो वि <u>श्वा</u> वर्षते वसु होतां मुन्द्रो जनानाम् ।                            |       |        |
| मधोर्न पार्जा प्रथमान्यस्मे प स्तोमा यन्त्यग्रये                                 | Ę     |        |
| अ <u>श्वं</u> न <u>गी</u> र्भी रुष्यं सुदानेषो   मर्मूज्यन्ते देखयर्वः ।         | `     |        |
| डुमे <u>तो</u> के तर्नये व्स्म विश्यते प <u>र्षि</u> राधी <u>म</u> घोनाम्        | G     |        |
| प मंहिष्ठाय गायत क्रतामें बृहते शुक्रशोचिषे ।                                    |       |        |
| उपस्तुतासो अग्रये                                                                | 6     |        |
| आ वसते मुघवा धीरवुद्धशः समिद्धो सुम्न्याहृतः ।                                   |       |        |
| कुविन्नो अस्य सुमृतिर्निधीयस्य च्छा वार्जेमिग्रागर्मत्                           | ع     | (१७११) |
| <del>-</del>                                                                     | -     | (1011) |
|                                                                                  |       |        |

| मन्द्रेनु प्रियाणां स्मृद् <u>धांना</u> सानिध्यम् ।<br><u>अ</u> प्रिं रची <u>नो</u> पर्यस् | t [tv]                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| वर्षिता यो निर्दिता वेदिना ब—स्या युक्कियाँ पुर्वति ।                                      |                        |
| कुदर्श कर्प अनुजे प्रार्थण द्विया बार्ज सिर्धायतः                                          | ₹₹                     |
| मा मा इजी <u>तामतिषि वर्त्तुप</u> ्रिः कुंदपभुस्त <u>ए</u> षः ।                            |                        |
| रः तुहातो स्थम्पट                                                                          | <b>१२</b>              |
| मो ते सिंपुरने अध्यक्षांवितसिंपुद्धा आयु केसिक्सियाँ ।                                     |                        |
| क्रीरिक्षिक सामीत्र क्रियोच प्रस्ताव्य सरमाय                                               | रु■                    |
| मार्थं चानि मुक्तसंस्रा कुद्रेश्चिम सीर्वपीतर्थः।                                          |                        |
| तार्मर्श्री वर्ष प्रयूक्षि - मुस्पेस्य स्वंपिर                                             | ₹ <i>₩</i> [₹4](**(\$) |

अल्लेहाक ६ स । [पर्त•]

🛭 इम्बदर्व सम्बर्ज सवासब् 🛭

in-in:

सप्तमा अवसान्त्रवर्षेत्रं

जनना-ज्यासाम्बर्गनां प्रश्निक सञ्चानपञ्चा (प्राचीकपञ्चिता) श्राप्त (प्राचीकपञ्चिता (१११)

[# 42 1 2 4 1

# 15 Mg

Ę

8

ч

હ

٩

١

# अथ नवमं मण्डलम्।

(1) [ प्रथमोऽनुवाकः ॥१॥ स् ० १-२४ ] १० मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः । पवमानः स्रोमः । गायत्री ।

स्वार्विष्ठया महिष्ठया पर्वस्व सोम धार्रया रक्षोहा विश्वचंपीण रुमि योतिमयोहतम् विरिवोधार्तमो मब् मंहिन्ठो वृज्ञहन्तमः अम्पर्प महानां वेवानां वीतिमन्धसा त्वामच्छां चरामसि तविद्धं विवेदिवे

पुनाति ते परिस्नृतं सोम् सूर्यस्य दुहिता

त<u>मी</u>मण्दीः स<u>म</u>र्य आ गुम्णन्ति योषणो दश तमीं हिन्दन्त्<u>यग्रुघो</u> धर्मन्ति बाकुरं हतिम् अमीर्धममझ्या जुत भीणन्ति धुनवः शिर्ह्यम् अस्पेदिन्द्वो मनेष्वा विश्वा वृत्राणि जिञ्चते

। इन्द्रां<u>य</u> पातवे सुतः । द्वर्णा सधस्थमासेवत् २

। पर्षि राधी मुघोनीम् । अभि वाजंमुत श्रवः

। इन्द्रो त्वे ने आहार्सः

। वारे<u>ण</u> शर्श्वता तनी Ę । स्वसारः पार्थे विवि । व्रिधार्तु वार्ण मध्र C

। सोमुमिन्द्रांय पार्तवे । शूरों मुघा चे मंहते

१० [१७] (१०)

१६७

( ? )

# १० मेघातिथाः काण्यः। पवमानः सोमः। गायत्रीः।

पर्वस्य देखुवीराति पुचित्रं सो<u>म</u> रह्यां आ वेष्यस्य महि प्सरो वृषेन्दो युम्नवेत्तमः अर्धुक्तत पियं मधु धारा सुतस्य वेधसंः मुहान्तं त्वा मुहीर न्वापो अर्धन्ति सिन्धेषः समुद्रो अप्सु मामृजे विष्टुम्मो धुरुणो विवः अचिक्रवृद्धुपा इरिं मुंहान् मित्रो न वेर्शतः गिरेस्त इन्द्र ओजेसा मर्मुज्यन्ते अपुस्युद्रीः त त्या मर्वाय घुष्यंय उ ठोककुत्नुमीमहे अस्मर्म्यमिन्द्विनद्वयु र्मध्वः पवस्व धारेगा गोषा इन्दो नृपा अस्य भ्वसा वाजसा उत ম ৩১

। इन्द्रंमिन्द्रो ष्ट्रपा विश । आ योनिं धर्णुसिः संदः

। अपो वसिष्ट सुकर्तुः । यद्रोभिर्वासयिष्यसे सोर्मः पुवित्रे अस्मयु ч

। स सूर्येण रोचते Ę । या<u>मि</u>र्मद्<u>य</u> शुम्मसे w

। तव पश्चीस्तयो महीः C । पुर्जन्यों वृष्ट्रिमॉं ईव ٩

। आतमा युज्ञस्य पुरुर्य.

१० [१९]

[86]



(U)

(4)

११ काइयपोऽसितो देवलो या । आमीस्कत= (१ इम्मः समिद्धोऽग्निर्या, २ तन्नपात्, ३ इळः,४ बाईः, ५ देवीर्द्धार , ६ उपासानफ्ता,७ दैव्यी होतारी प्रचेतसी, ८ तिस्रो देव्यः सरस्वतीळाम।रत्यः, ९ त्यष्टा, १० वनस्पति , ११ स्थाहाकृतयः)। गायत्री, ८-११ अनुष्टुप्।

पर्वमानो वि राजिति । प्रीणन् वृषा कर्निकदत् समिद्धो विश्वतस्पतिः ₹ तनुनपात पर्वमानः शृहे शिशाना अर्पति । अन्तरिक्षेण रार्गजत् २ ईळेन्यः पर्वमानो रुपिर्वि राजित ग्रुमान् । मधोर्धारा<u>मि</u>रोजसा 3 बृहिः <u>पा</u>चीनुमोजसा पर्वमानः स्तृणन् हरिः । वृषेषु वृव ईयते ጸ उद्तिजिंहते बृहद् द्वारी वेवीहिंगुण्ययीः । पर्वमानेन सुद्रुताः ч [88] सुशिल्पे बृहती मही पर्वमानी वृषण्यति । नक्तोपासा न दर्शते Ę । पर्वमान इन्द्रो वृषा युमा देवा नृचक्ष<u>ीसा</u> होतां<u>रा</u> देव्या हुवे ø भारती पर्वमानस्य सरस्वतीळा मही। हुम नी युज्ञमा गमन् तिस्रो देवीः सुपेशीस C त्वष्टरिमग्रजां गोपां पूरीयावानमा हुवे । इन्दुरिन्द्वो वृषा हरिः पर्वमानः प्रजापेतिः ९ वनुस्पर्तिं पवमानु मध्वा समेङ्ग्धि धार्रया । सुइस्रेवल्का हरित भाजमानं हिर्ण्ययम् १० षिश्वे देशा, स्वाहांकृतिं पर्वमानुस्या गत । वायुर्वहरूपतिः सर्यो अग्निरिन्द्रे सजोपसः [२4] (48) ११

(%)

# ९ काइयपोऽसितो देयली वा। पवमानः सोमः। गायश्री।

मुन्त्र्यां सोम् धार्रया वर्षा पवस्व देवयु । अन्यो चारेप्यसम्पुर अभि त्य मद्यं मव मिन्वविन्तु इति क्षर । अमि वाजिनो अर्वतः २ अभि त्यं पूर्व्यं मदं सुवानो अपं पुविच्च आ । अभि वाजमुत श्रवं 3 अनु दुप्सास इन्देव आपो न प्रवतिसरन् । प्ताना इन्द्रमाशत 8 यमत्यमिव वाजिनं मुजनित योषंणो दर्श । यने क्वीळंन्तमत्यंविम [२६] त गोभिर्वृपंण रस मदीय देववीतये सत भरीय स स्रज Ę

| यमसाय ६ ७११) [५६४]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | [ =       | કુ. સુ. ધુ. ધુ   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| देनो देगान शास्त्र नहां दरको कुछ । पत्रा व्हेस्य प्रीयरेव<br>भारता कुक्क को सम्बन्ध्य पदे हुः । इसे नि पश्चि कार्यस्य<br>प्रसार् कुक्क केंद्र नहीं वहिन्द द्वीतर्थं । गुर्ता विद्यप्ति गिर्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٠<br>د    | [80] (ti)        |
| ९ कारक्याधियो देवको या । परक्षका योजः । कारकी ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                  |
| कर्तुप्रसिर्जुर प्रया चर्चपुरार्थ प्रथिते । क्षिपुराव वर्षण पार्यक्रम<br>व चाप्र प्रधान अधियो अधीरणे वि वर्षणे । इपिक्रिक्ट्र कर्याः<br>य पुत्रो शुच्च अधियो अधीरणे वर्षण्य । चर्चप्रति अधियो । वर्ष्मित्र अधिया<br>वर्षण्याता अधिय रह्यो विश्व एवंच विद्या । वर्ष्मित्र विद्यानी क्षेत्रायः<br>अस्त्रा गां। यदि क्षेत्र सुवित्तेन् विक्रियः । प्रधान वर्षणे ।<br>व प्रधानित्रं क्षित्र । क्ष्मित्र वर्षणे । प्रधान वर्षणे ।<br>वा क्षित्रकर्तन्त्र सुव्यं महिन्द्र विक्रियः । प्रधान वर्षणे ।<br>वा क्षित्रकर्तन्त्र सुव्यं महिन्द्र व्यव्यं । प्रधान वर्षणे ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | [9c]<br>[93] (H) |
| (<)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                  |
| ९ राह्यसोऽसियो देशमं सः स्वत्रका स्रोतः धाराणी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                  |
| पुते होणां जिति प्रिकाशियु वार्यम्भाग् । वर्षम्यो अस्य पुरिय<br>ग्राम्यकंत्रमुनी पार्थको प्रमुक्तियां । ते स्रो वान्तु पुतिक्व<br>एत्रीय रोहेत पार्थके प्रमुक्ति होती पोर्थक । व्यक्त प्रोक्षित्रकार्य<br>पुत्रमीत हा प्रति क्षित्रकार हिल्ली हुन प्रीत्रकार । व्यक्ति क्ष्यक्ष<br>हुने प्रति हुन्दे प्रति क्ष्यकार हिल्ली । वे स्वेतियंत्रकार क्षित्रकार हुन्दे<br>ग्राम्य इन्त्रमेणा व्यक्तिपद्भा हुन्दे । प्रति हान्यकंत्रमा हिल्ली स्वाप्त क्ष्यक्ष स्व स्व क्ष्यक्ष स्व क्ष्यक्ष स्व क्ष्यक्ष स्व क्ष्यक्ष स्व क्ष्यक्ष स्व स्व क्ष्यक्ष स्व क्ष्यक्ष स्व क्ष्यक्ष स्व क्ष्यक्ष स्व क्ष्यक्ष स्व क्ष्यक्ष स्व स्व क्ष्यक्ष स्व क्ष्यक्ष स्व | 1984 4000 | [k]<br>[ki] (w)  |

## (9)

#### ९ काइयपोऽसिता देवलो या । पर्यमानः सोमः। गायश्री ।

परि प्रिया दिवः कृषि वियासि नुप्तयोहितः । सुवानो यांति क्वविक्रंतु भम् क्षयाप् पन्पेसे जनाप जुप्टी अहुहै । वीत्यंर्प चनिष्ठया ₹ स सुनुर्मातम् शुचि<u>र्</u>जातो जाते अरोचयत् । महान् मही केतावृधी ३ स मुप्त धीतिभिहिंतो नुद्यो अजिन्यवृद्धहं: । या एक्मिक्षे वावूपु ጸ ता आमि सन्तमस्त्रीत महे युवानुमा देधुः । इन्द्रंमिन्द्र तर्व वृते v [32] अभि वद्भिरमर्त्यः सप्त पश्यित वाविह । क्रिविंर्नुवीरंतर्पयत Ę अ<u>वा</u> कर्ल्येपु न' पुमः स्तमांसि सोम् योध्या । तानि पुनान जङ्घन' v नु नन्यमे नवीयसे मुक्तार्य साधया प्रथा । प्रत्नुबद्रीचया रुचे C पर्वमान महि श्रवो गामश्व रासि वीरवेत । सर्ना मेधां सना स्व [33] ď (44)

#### ( <2)

# ९ काइयपोऽसिसो देवला वा । प्रयमान स्रोम । गायत्री ।

प स्याना<u>सो</u> रथी ३वा ऽधेन्तो न श्रवस्यर्वः । सोमासो गुपे जेजपु <u> बिन्तानासो</u> स्था इव इधन्तिरे गर्भस्त्यो' । भर्तस' <u>का</u>रिणांनिव राजिं न पर्शस्ति<u>भि</u> सोमि<u>स</u>ो गोमिरक्षते । <u>पु</u>जो न सुत <u>भा</u>तृर्भि 3 परि सुयानाम् इन्द्वां मनाप उहंगी गिरा । मृता अंपन्ति धारेपा X जर्नन्त उपसी मर्गम् । सुरा अण्य वि तेन्त्रते आणानासी विवस्त्री [84] अप द्वारो महीनो । प्रवा ऋण्यन्ति कार्यः 💎 । शृष्णो तरस आवर्ष ξ मुमीचीनासं आसंत हानांग मत्तर्जामयः । पुत्रमे हेस्य पिपंतः ş नामा नाभि न आ र्रें। चर्चित मूर्च सर्चा । क्रोरपेल्मा देव ¢ अभि ष्रिया दियम्पद्मानं स्वयुधिर्गृत् हितम् । मूरे पहपति चर्वमा [- 3]

#### (31)

# ९ सदयपार्थासता १वले था। प्रयम्न सामा । मावशी ।

उपस्मि गापता नमु पर्यमानाये प्रिं । अनि देवाँ इ तत अमि ते मर्पेता वर्षा अध्यामा अभिषयुः । रूप रेपार्च वेषुप म ता द्वस्य भागवे । शास्त्र शास्त्र । शास्त्र संपर्धात्र

(90)

| मल्पाम ६ म. प. ३६] [५६६]                                                           | [# c e n + r   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| बुद्धनु यु स्वतंत्रकः अनुवानं दिक्षिणुक्षः । सोमीय ग्राधनंति                       | ¥              |
| इस्तंच्युतं मिर्धार्विभिः तृतं स्त्रेमं पुनीतन । बहुत्वा भावता वर्षु               | 4 [44]         |
| ममुझंदूर्य सीवत कृत्रेकृति वींनीतन । इन्युनिन्दं वृत्रातम                          | •              |
| अभिन्ना विर्वितिः पर्वस्य सोत् सं गर्व । देवेन्यां अनुवासकृतः                      | ·              |
| इन्द्रांप होम् पार्ते वर्षांषु वर्षे विकास । अमुस्मिन्मनंपुरवर्ताः                 | c              |
| पर्वजान भूगीयेँ १वि स्नान रिरीदि तः । इस्यूमिन्सूंच नी पुना                        | (نم) (امر)     |
| (11)                                                                               |                |
| ९ कार्यकोऽधियां वंत्रको का। पत्रमान क्षेत्रकः। ना                                  | रचे।           |
| स्रोबो मनुष्रतिर्म्यः सुता कुतस्य स्टब्ने । इन्त्रीपु मनुमन्त्राः                  | ŧ              |
| <u>ज</u> मि निर्मा अनुसनु गांवी कुल न गुप्तरं । इन्ह्रं कोनस्य <u>प्र</u> तिर्व    | R              |
| अपुरपुत संति सत्त्वे सिन्सांक्रमां सिप्रस्थितः । सोमाँ ग्रीपी कवि प्रि             |                |
| विवा नार्मा विवशुक्त अस्ते वार्रे महीको । सो <u>सो</u> व <b>नुकर्तुः</b> ह         |                |
| यः सोन्धं प्रस्तेत्रेन्याः अस्तः प्रविष्ठं भावितः । समिन्द्रः परि पत्त्वने         |                |
| अ वाजुमिन्दुरिष्यति समुद्रस्याचि क्षिन्द्रार्थः । मिन्दुन् कोशं मसुर्              |                |
| - निर्म्यका <u>न्त्रो वनुस्पर्ति - वीनामन्तः संर्क्</u> या । क्रिन्युनो अर्जुता कु |                |
| ज्रिवि प्रिया बि्बस्पुना - बानां बिन्धुनो अर्वति । विवस्तु चारंपा कृति             |                |
| जा पंत्रताम पारव पुर्वि प्रश्नमेवर्णसम् । अस्त्रे देन्दा स्त्रामुव                 | a s [85] (879) |
| Carting to Walter                                                                  |                |
| [महमोऽध्यास वटाव १ ११] (११)                                                        |                |
| ९ फारपोऽविद्यां वेदकां था। चपनामा खेला। गा                                         |                |
| भोर्न प्रसन्ते अर्थति सद्भवयो अरपेनिः । श्रापारिर्वास निस्कृ                       |                |
| वर्गमानम्पन्ते विर्मामि व गाँवत । सुन्तानं देवनीतवे                                | ę              |
| पर्वन्त्र वाजवारते मोभाः सक्तरपाजसः । न <u>सा</u> ना देकतिये                       | *              |
| द्भरत हो पार्नसारा <u>पे</u> पर्यस्य क्रुस्तीरियं । सूत्रवित्या क्रूपीरिय          | ¥ F-7          |
| ते सः सङ्घिणं इपि एकंन्युमा तुनीपेयः । तुन्नाना प्रवास कर्ना                       |                |
| अरुपं विद्याना न <u>देशकि प्लंधि</u> वार्यसानवे । वि वारसम्ब <u>ल</u> ्हास्य       | •              |
| बाना अर्थन्तिन्त्री अभि क्षत्रं न देखना । बूप्रन्तिर गर्भसनोः                      | •              |
| ्राप्त सम्बाध सरक्षणः पर्यमात क्षत्रिक्यः । विद्वा अप्र विशेष                      |                |
| <u>अप्</u> यक्तता अर्गाच्युः पर्वज्ञामा स्पूर्वस्यः । बोर्नाकृतस्यं सीक्त          | s [र] (แบ      |
|                                                                                    |                |

# ( \$8 )

#### ८ काइपपोऽसितो देवलो वा। पवमानः सोमः। गायधी।

परि पासिप्यदत् कविः सिन्धोर्क्यावार्धे शितः । कार विश्रंत् पुरुस्पृहंम् गिरा यद्गी सर्वन्धवः पञ्च वार्ता अपस्पर्वः । परिष्कुण्वन्ति धर्णसिम् २ आर्ष्स्य शुक्तिणो रसे । यद्दी गोमिर्<u>वसा</u>यते विश्वे देवा अंमत्सत 3 निरिणानो वि धावति जहच्छर्पाणि तान्वा । अञ्चा स जिघते युजा न्प्तीमियों विवस्वंतः । गाः क्रुण्वानो न निर्णिजम् ५ शभो न ममिजे युवा ३ि अर्ति <u>भि</u>ती तिरुश्चता <u>ग</u>ुब्या जि<u>गा</u>त्यण्व्या । वृग्नुर्सिय<u>र्</u>ति यं <u>वि</u>दे Ę अभि क्षिपः समीग्मत मुर्जयन्तीरिपस्पतिम् । पृष्ठा गृंभ्णत वाजिनः O परि दिव्यानि मर्सेश्व विश्वानि सोम् पार्थिवा। वसूनि याह्यसम्युः [8] 4 (१३१)

#### (१५) ८ कास्यपेऽसितो वेचलो वा । पवमानः सोमः। गायत्री।

एप धिया यात्यण्ड्या द्वारो रथेमिगुद्यमिः । गच्छक्तिन्द्रंस्य निष्कृतम् पुष पुष्प धियायते बृहुते वृवतांतये । य<u>त्राप</u>्तत<u>ीस</u> आसंते २ पुप हितो वि नीयते अन्तः शुभावता पुथा । यदीं तुक्तन्ति मूर्णेयः Ę प्ष शृद्<u>गाणि</u> वोर्धुव चिछशीते यूथ्योर्ड वृषा । नुम्णा दुर्धा<u>न</u> ओर्जसा ¥ पुप रुक्मिमिरीयते वाजी शुध्रेमिर्शुमिः । प<u>तिः</u> सिन<u>्धना</u> मर्वन् 4 एप वर्सूनि पिब्क्ना पर्रपा यविवाँ अति । अब शावेषु गच्छति Ę पुत मृजन्ति मर्ज्य मुप द्रोणेष्यायर्वः । प्रचक्काणं महीरिषः وا प्तमु त्य द्या किपों मृजन्ति सुप्त धीतर्यः । स्वायुधं मुद्दिन्तमम् [4] 6 (१३९)

#### (१६) ८ काइयपोऽसितो वेषछो वा। पथमानः स्रोमः। गायन्त्री।

प्र तें <u>सोतारे ओण्योर्ड</u> रस् मर्दाय घृष्वेय । स<u>र्गो</u> न तुक्त्येतेशः १ कत्वा वृक्षेस्य <u>र</u>ष्यं <u>म</u>पो वसानमन्धेसा । गोपामण्धेपु सिक्षम २ अनेतम्पन्सु बुष्टरं सोमं पविञ्च आ स्रुज । पुनीहीन्त्राय पातेवे ३ प्र पुनानस्य चेते<u>सा</u> सोमेः पविञ्चे अर्धति । कत्वां सुधस्थ्यमासदत् ४ (१४३)

| बलेकाल रंग गरा] [आर]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [#een4           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| बस्रदे सु एकर्तवते उत्जाव विशिष्टमं । साम्यव सुवनेर्वत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ¥                |
| इस्तंच्युवंतिर्राविभिः सूतं तीर्वं प्रमीतनः । मन्तावा वांक्ता वर्षे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ~ [84]           |
| तकुतेवृत्वं सीवतः इक्षेत्रमि धींगीतनः । इन्युसिन्धं इपाटन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                |
| अभिन्या निर्वविधः पर्वस्य तीम् सं गर्व । वेवेन्यां अनुवासकृत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                |
| इन्द्राप क्षेम् पार्ते मदाप परि विन्यते । क्रमुभिन्मनंतुस्पतिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | c                |
| वर्षमान सूचीयँ रवि साम रिरीबी मः । इन्युनिम्बाज मी चुना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | م [ع] (۱۳۰)      |
| (#)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| ९ काक्यपंत्रसिकां देवको दा। वसवानः क्षेत्रा। पाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>4</b> 1       |
| स्रोमा अस्यामिन्तिः सुता स्तरन्त सन्ति । इन्हांय अर्थुनवनाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                |
| अभि निर्मा अञ्चलतः गानी इस्तं न अप्तर्थः । इन्हें सोर्वस्य क्रीतर्थे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9                |
| क्षुच्युत हेति वान्ते सिन्बांद्रमां विवृधित । सोनां ग्रीपी वर्षि क्रि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| मुंबा नामां विच्छना अन्ते वार्र महीयने । होहो प धुकर्द्ध कृष्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ir v             |
| षः सामः कुलक्षान्तः अन्तः प्रविद्यं आर्थितः । तत्रिन्तुः परि वस्यजे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ય [શ્લ]          |
| म बाजुबिन्दुरिप्यति सबुब्रस्थापि निप्यपि । जिन्तुम् कोशं सबुद्धाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <del>1</del> 4 € |
| निर्वालोचो बनुस्पति श्रीमामुन्तः संस्तृतः । क्रिनुनो मञ्जूना प्रग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| सुभि द्विपा बि्बस्पुना - बोमों विन्तानो अर्वति । विवस्तु धारेना क्षविः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| आ वैनमान शारप पुर्वि तहस्रीयर्पसम् । श्रुस्ते हेन्से स्त्रापुर्वम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ( 4 [84] (110)   |
| مهتها والمواجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| [मदमोऽभाष बदा व र ११] (११)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| ९ व्यवनकें उक्किये के श्वास के विकास के बार शाका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| सार्वः प्रशानो अर्वति प्रकृतियाग्रे अरुवेनि । ब्रावोरिम्ब्र्यस्य निष्कृतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| पर्यमानसम्बद्धी निर्मुति व सौवत । तुष्पुण्यं देववीतवे<br>पर्यम् वार्यसालवे सोर्मा सुदर्भपानसः । यनामा देववीतपे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २<br>∎           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ŷ                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| अस्यो हिन्नामा न हेनूनि पर्यप्त सर्वजातकः । वि शास्त्रमध्यासमाः<br>सुप्ता अर्थुम्मीर्थकः अभि सुर्वा न भुजनः । क्युन्तिर सर्वस्योऽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                |
| पुत्र क्ष्मांच मसूच अने इका व भूकाः । कृष्यान्त्र गमस्याः<br>पुत्र क्ष्मांच मसूच अनेवानु कनिकासः । किया वयु क्षियां जी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ·                |
| अपुत्रस्तो अर्थन्यः पर्यमानाः स्त्रहेद्धः । बौजन्तस्य बीस्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19 (11)          |
| STATE OF THE STATE |                  |

### ( \$8 )

८ फाइयपोऽसितो देवलो या। पवमानः सोमः। गायश्री।

परि पासिष्यदत् कुविः सिन्धोकर्मावाधं भितः । कार विश्रंत् पुरुस्पृहंम् <u>गि</u>रा यद्गी सर्वन्धवः । पुरिष्कुण्वन्ति धर्णसिम् पञ्च वार्ता अपस्पर्वः २ आर्यस्य शुष्मिणो रसे विश्वे देवा अमत्सत । यद्गी गोर्भिर्व<u>सा</u>यते निरिणानो वि धावति जहच्छर्या<u>ंणि</u> तान्वा । अ<u>त्रा</u> स जिंघते युजा नुप्तीमियी विवस्वतः शुभ्रो न मीमुजे युवा । गाः कृष्वानो न निर्णिजम् ५ शि अर्ति धिती तिरुश्चर्ता गुव्या जिंगात्यण्व्या । वृग्नुमियर्ति यं विदे Ę अमि क्षिपः समरमत मुर्जर्यन्तीरिपस्पतिम् । पृष्ठा गृभ्णत बाजिनः परि विष्या<u>नि</u> मर्म<u>्वीज</u>व् विश्वानि सोम पार्थिवा। वर्सूनि याह्यस्मयुः [8] C (१३१)

# (१५)

८ फाइयपोऽसितो देवलो वा । पवमानः सोमः। गायत्री ।

एप धिया यात्यण्ड्या शुरो रथेमिराश्चमिः । गच्छुन्निन्द्र्रस्य निष्कृतम् । य<u>त्रामृतीस</u> आसीते एप पुरू धियायते बृहते वेदत्तिये २ । यदी तुःक्तन्ति मूर्णयः पुप प्रितो वि नीयते अन्तः शुम्रार्वता पुथा ŧ एप शृहांणि दोर्चुव चिछशीते युथ्योर्ड वृषा । नम्णा वधान ओजसा 8 पुष कुक्मिमिरीयते <u>वा</u>जी शुध्रेमिर्<u>रंश</u>्मिः । पतिः सिन्धेना मर्यन ч पुष वर्सूनि पिच्वना पर्चपा य<u>यि</u>वाँ अर्ति । अबु शार्वेषु गच्छति Ę पुतं मुजन्ति मर्ज्य मुप द्रोणेष्ट्रायर्वः । प्रचङ्गाण मुहीरिषः पुतमु स्यं द्वा क्षिपी मुजन्ति सुप्त धीतयः । स्यायुधं मुविन्तमम् [4] (१३९)

#### (**१**§)

८ काइयपोऽसितो देवलो था। पवमानः सोमः। गायत्री।

प्रति <u>सोतार् ओण्योर्ड</u> रसं मर्दाय घृष्वये । स<u>र्गो</u> न तक्त्येतेशः १ कत्वा दक्षस्य र्थ्य<u> म</u>पो यसानुमन्धेसा । गोपामण्धेपु सक्षिम २ अनेतम्प्सु दुष्टरं सोमें पृविद्य आ सूज । पुनीहीन्द्राय पार्तवे ३ प्र पुनानस्य चेते<u>सा</u> सोमेः पृविद्ये अर्षति । कत्वां सुधस्यमासंदत् ४

(१४३)



```
वृषा पुनान आयुर्व स्तुनयुन्नधि वृह्मिषि । हि: सन् योनिमासंदत्
अवीवशन्त धीतयी वृष्मम्याधि रेतीस । सुनोर्वत्सस्य मातरः
                                                                   ß
कुविद्वृपुण्यन्तीभ्यः पुनानो गर्भमाद्धितः । याः शुक्र दुंहते पर्यः
                                                                   ч
उप शिक्षापतुस्थुपों भियसुमा धेहि शत्रुपु । पर्वमान विदा रियम्
                                                                   Ę
नि शत्रो. सोम वृष्ण्य नि शुम्म नि वयस्तिर । दूरे वा सुतो अन्ति वा
                                                                   ७ [९] (१६९)
```

#### ( 80 ) ७ काइयपोऽसितो देवलो वा। पयमानः सोमः । गायत्री ।

। साह्वान् विश्वां अभि स्पर्धः म क्विवेंववीतये ऽब्यो वारेमिरपंति ζ स हि प्मां जरितृम्य आ वाज गोर्मन्तुमिन्वति। पर्वमानः सहस्रिणंम् २ परि विश्वांनि चेतसा मुशसे पर्वसे मृती । स नः सोम श्रवीं पिद 3 अम्पर्ष बृहद्यशी मुचर्वज्ञो धुव रियम् । इपं स्तोतृभ्य आ मेर ጸ । पुनानो वेहे अद्भृत त्व राजेव सुब्रुतो गिर्रः <u>सो</u>मा विवेशिथ ч । सोर्म<u>खम</u>ुपु सीवृति स विद्विरम् वृष्टरी मृज्यमन्ति गर्मस्त्योः Ę । वर्धत् स्तोत्रे सुवीर्यम् क्रीकुर्मुस्रो न महपु॰ पवित्र सोम गच्छसि (FUF) [05] U

# ( २१ )

७ काइयपोऽसितो देवलो वा । पवमानः सोमः । गायत्री ।

प्रते धावन्तीन्त्र्वं सोमा इन्द्रांय घृष्वयः । मृत्मुरासः स्वृर्विदः प्रषुण्वन्तो अमियुजः सुष्वये वरिग्रोविदः । स्वय स्तोजे वयस्कृतः दृश्य क्रीळन्त इन्द्वः सुधस्थमुम्येकमित् । सिन्धोक्तमा व्यक्षरन् २ ş पुते विश्वा<u>ति</u> वार्यो पर्वमानास आशत । हिता न सर्त<u>यो</u> रथे 8 आस्मिन् पिशङ्गीमन्द्वो दर्धाता वेनमादिशे । यो अस्मभ्यमरावा ч अमुर्न रथ्य नवु दर्भाता केर्तमादिशे । शुकाः पंवध्वमणीसा पुत <u>उ</u> त्ये अवीव<u>श</u>म् काप्ठां <u>वा</u>जिनो अक्तत । सतः प्रासावि<u>पुर्म</u>तिम् (\$\$\$) [\$\$] w

#### ( 99 )

#### काइयपोऽसितो देवलो या । प्रमान सोमः । गायश्री ।

पुते सोमांस आशबो स्था इव प वाजिनं. । सर्गाः सृप्टा अहेपत पुर्जन्यस्येव वृष्ट्यं । अमेरिव मुमा वृथा एते वार्ता इद्योरवं (१८५)



स देवैः शोमते वृषां कविर्यानावधि पियः विभ्वां रूपाण्याविद्यान् पुनानो याति हर्यतः । यञ्चामृतास आसीते अरुपो जनयुन् गिरः सोमं पवत आयुपक्

अ० दं, भ॰ ८, व॰ १५ ]

आ पैवस्व मदिन्तम पुविच्च धार्रया कवे

। अर्कस्य योनिमासदम्

E [84] (280)

# ( २६ )

# ६ इभ्मवाहो दार्देच्युतः । पद्यमानः सोमः। गायत्री ।

तममृक्षन्त वाजिन मुपस्थे अदितेरिधं । विप्रसो अण्व्या धिया ₹ त गावी अम्यनूपत सहस्रंधारमक्षितम् । इन्दुं धर्तारमा द्विवः २ त बेधां मेधयाहियुन् पर्वमानमाधि यवि । धर्णसि मूरिंधायसम् 3 तर्मह्मन् मुरिजें<u>धि</u>या <u>स</u>वसीन <u>वि</u>वस्वतः । पतिं वाचो अद्योग्यम् ν त सानावधिं जामयो हरिं हिन्युन्त्यदिंभि । हुर्युत भूरिचक्षसम त त्वं हिन्यन्ति वेधसः पर्वमान गिरावृधेम । इन्द्विन्द्रांय मत्सुरम् ६ [१६](२१६)

# ( २७)

# ६ नृमेध आङ्किरसः। पयमानः सीम । गायत्री।

एप क्विश्मिष्डुंतः पवित्रे अधि तोशते एप इन्द्रीय बायधे स्वृजित् परि पिच्यते एप नृमिर्वि नीयते षिवो मूर्धा वृषा सुतः पुष गुष्युरेचिकवृत् पर्वमानी हिरण्युपुः पुष सूर्यण हासते पर्वमानो अधि द्यवि एप शुष्म्यंसिष्यद<u> व</u>न्तरिक्षे वृ<u>षा</u> हरि

। पुनानी प्रञ्जूष स्रिधं । पवित्रं दक्षसार्धन । सो<u>मो</u> वनेषु विश्ववित

। इन्दुं सञ्जाजिदस्तृंत । पवित्रे मत्सरो मद । पुनान इन्द्ररिन्द्रमा

ч ६ [१७] (२२२)

₹

२

Ę

X

२

3

R

#### ( २८ )

# ३ प्रियमध आद्विरस । पबमान सोमः। गायर्थाः।

पुष वाजी हितो नृभि विश्वविन्मनंसुस्पातं एप प्रविचे अक्षरत् सोमी देवेभ्य सुत <sup>प्प</sup> देव शुभायते <u>ऽधि</u> यो<u>ना</u>वर्मर्त्यः पुष <u>वृषा</u> कनिकद<u>्द</u>शमि<u>र्</u>जामिमि<u>र्</u>यत

। अब्<u>यो</u> वा<u>र</u> वि यांवति । विश<u>्वा</u> धार्मान्या<u>वि</u>शन् । वृञ्चहा देववीतंमः

। अभि द्रोणांनि धावति

(२२६)

| फलेकास ५) [                                                                 | TH-)                                      | [ 4 | <b></b> | •      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|---------|--------|
| पुत्र पूता विपृश्चितः सामीमा कृष्योदीरः                                     | । तिया व्यक्तिमृधिकः                      |     | ŧ       |        |
| पुत्र पूर्वा अमीर्योः समुधाना न सीमनाः                                      | । इपंभानः पर्यो रज्यः                     |     | ¥       | - 1    |
|                                                                             | । द्वतस्त्रीत्वे रज्यः                    |     | 4       |        |
| पुत्र पूच्याचि पर्वसी विभुवन्ता व्यक्तिस                                    | Tutana (m.                                |     | Ċ       | 1      |
| तन्त्रं तम्बानम्जन वर्त् पदत भासत                                           | । द्वतेत्रमुश्चमाप्त्रम्                  |     |         | (m)    |
| । वं सांव प्रणिभ्यु आः वनु मध्यनि पारवः                                     | । तुनं तन्तुंसिकसः                        |     | alti    | 3 (0.) |
|                                                                             | (11)                                      |     |         |        |
| <ul> <li>चारपराऽविती देववा</li> </ul>                                       | दा। रसमानः सन्दः। सत्त्रशी                | 1   |         |        |
| तोमां असूमग्रासन्। वधार्यदेशन् वर्णया                                       | । ऋदि विश्वांति श्राम्बां                 |     | 1       |        |
| भने क्यान भावन वर्ग कर्तवा सकते.                                            | । दुव जंत्रल सुवैध                        |     | ę       |        |
| आ पंत्रमान नो भगु-प्पी अवृद्धि गर्वस्                                       | । काचे प्रमाचेत्रीरिक                     |     | •       |        |
| अभि सोर्मास आवदः प्रवेन्त्रे मद्भी सर्वम्                                   | । अभि कास अपूर्धन                         |     | ¥       |        |
| सामा अनंति पर्वसि वर्षान द्वानि रहेन्                                       | । तुर्वीचे अमिद्यस्तियाः                  |     | 4       |        |
| इन्त्रीय साम पत्र अ कुरेन्द्र समुसादीः                                      | । इन्द्रा बार्ज शिवाहरि                   |     | Ċ       |        |
| fidia dia dan Tasat manint                                                  |                                           |     |         | 1 (14) |
| <u>अ</u> स्य पुरुषा अर्थ <u>ताः मिन्द्री बुद्यावर्पन</u> ति                 | । जुरानं द्वरतंत्र्य पु                   |     | •[,,    | 1 (    |
|                                                                             | ( २३ )<br>: दा । १२व्यकः खेल्यः । वादर्शः |     |         |        |
|                                                                             | र को । बरकायः काम्यः । बरकरः।             | '   |         |        |
| य सामांत्री अथन्तिषुः   एवंश्रमा <u>स</u> ्व इन्देवः                        | । श्रीनाम अन्द्र मृंश्रत                  |     | *       |        |
| <u>अ</u> मि मार्चा अवस्थितु <sup>ः</sup> राष्ट्रो व पुरुष्ठां <u>पुर</u> ी: | । पुनामा द्वार्यासन                       |     | •       |        |
| व पंदबान पत्थानि । सामेग्बांयु पानी                                         | । जुनिर्द्धनो वि नीयने                    |     | 1       |        |
| त्वं साव पृथातंत्रः वर्षस्य <del>पर्वे</del> शीस <b>ः</b>                   | । सस्त्रिको अनुवाद्यः                     |     | ¥       |        |
| रम्या वर्गामिति सुतः प्रवित्रं परिवारंशि                                    | । अनुविन्त्रंस्यु बाप्नं                  |     | ч       |        |
| पर्वस्य कृत्रकृताः क्योमिर्युगार्थाः                                        | । शुक्तिः पालुको अञ्चलः                   |     | •       |        |
| सुचि पातुक प्रच्यते होना सुहस्य सच्छा                                       | । देवाचीरंबधेतहा                          |     | • [₹¹   | (e-a)  |
| • -                                                                         |                                           |     |         | n-1    |
|                                                                             | (१५) [तिज्ञेनीप                           |     | 4       |        |
|                                                                             | र १ स्वतस्य क्षेत्र।।श्रदती               |     |         |        |
| व्यस्त ब्रह्मसार्थता हुवस्ता प्रीवर्थ हरे                                   | । बुरुकारं ब्रायनं बादे                   |     | ł       |        |
| एक्नान <u>विचा क्लिक</u> अभि के <u>लि</u> कर्निक                            | <b>इत्। धर्मन्य शुदुया वि</b> स           |     | Ŗ       | (4=4)  |

| स० ६, भ• ८, व• १५ ]                                                                                            |                                                              | [ 408 ]                                             | [क्सग्वेदः। मं०    | ९, स्०२५, म•३               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| स देवै: शोंभते वृषां<br>विश्वां <u>क</u> पाण्यां <u>वि</u> शन्<br><u>अक्</u> षो जनयन् गिरः<br>आ पंवस्व मदिन्तम | पु <u>न</u> ानो यांति ह <u>र्य</u> तः<br>सोर्मः पवत आग्रुपक् | । य <u>त्रा</u> मृत <u>सि</u> अ<br>। इन्द्र गच्छेन् | गर्सते<br>कविर्कतः | ર<br>૪<br>૫<br>૬ [१૫] (૨૧૦) |

# ( २६ )

# ६ इभ्मवाद्दो दार्दच्युतः । पवमानः सोम । गायत्री ।

| तममृक्षन्त <u>वाजिने मुपस्थे</u> अवि <u>ते</u> रिधं<br>त गावों <u>अ</u> म्यनूपत सहस्रंधारमक्षितम्<br>तं वेधां मेधयाहियन् पर्वमानमधि द्यविं | । विप् <u>रांसो</u> अण्व्यां <u>धि</u> या<br>। इन्दुं धर्ता <u>र</u> मा विृव'<br>। <u>धर्</u> णसिं भूरिधायसम् | <b>८</b><br>२<br>३ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| तमह्मन् मुरिज <u>ोधि</u> या <u>स</u> वसान <u>वि</u> वस्वतः<br>त सा <u>ना</u> वधि <u>जामयो</u> हरि हिन्दुन्त्यिदिमि                         | । पति <u>वा</u> चो अद्गिम्यम्<br>। हुर्युत मूरिचक्षसम                                                         | 8                  |
| त त्वा हिन्चन्ति बेधसः पर्वमान गिरावृधम्                                                                                                   | । इन्द्विन्द्रांय मत्सुरम्                                                                                    | ६ [१६](२१६)        |

# ( २७ )

| ६ नृमेध आङ्गिरसः।                                                                                                                                                 | पयमानः सोम । गायत्री।                                                                                                                                                        |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| पुष क्विर्मिप्दुंत पृविचे अधि तोशते पुष इन्द्रीय वायथे स्वृजित् परि पिच्यते पुष नृमिर्वि नीयते दियो मूर्पा वृषा सुत. पुष गुच्युरेषिकदृत् पर्वमानो हिरण्युर् प्रमु | । पु <u>ना</u> नो प्रस्नप स्निर्ध. । पुवित्रें द <u>क</u> ्षसार्धन । सो <u>मो</u> वनेपु वि <u>श्व</u> वित्<br>। इन्दुं' स <u>त्रा</u> जिदस्तृंत.<br>। पुवित्रें मत्सुरो मर्व | १<br>२<br>३<br>४ |
| एप शुष्क्यंसिष्यद् वृन्तरिक्षे वृ <u>षा</u> हरि                                                                                                                   | । पु <u>ना</u> न इन्दुरिन <u>द</u> ्वमा                                                                                                                                      | ६ [१७] (२२२)     |

# ( २८ )

### ६ प्रियमध् आङ्गिरस । प्रमान सोमः। गामधी ।

| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |             |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| एप वाजी हितो नृभि विश्वविन्मनंसस्पतिं<br>एप प्रवित्रे अक्षर्त् सोमी वेवेम्य सुत<br>एप वेव श्रुभायते ऽ <u>धि</u> योनावर्मर्त्य<br>एप वृपा कर्निकव <u>्</u> द्शिमि <u>र्</u> जामिभिर्युत | । अन <u>्यो</u> वा <u>र</u> वि धांवति<br>। वि <u>श्वा</u> धार्मान्या <u>वि</u> श्चन्<br>। वृ <u>ञ्</u> ञहा देवि्यातमः<br>। अभि द्रोणांनि धावति | १<br>२<br>३ | (१२६) |

| क्षात कर ५६।]                                                                                                                                                                                                                                                                     | [141] [4                                                                                                       | <b> </b>                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| पुर मूर्यमध्यपुर, वर्षमा <u>नो</u> विषेत्रीकः<br>पुर मूक्तवर्शन्तः कार्यः पुत्रामो अपेति                                                                                                                                                                                          | । रिश्वा पार्माने रिश्वस्थि<br>। देशपीर्वप्रमुद्धाः                                                            | 4<br>([4](HA)                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (4)                                                                                                            |                                         |
| ६ मृत्या माहित्या                                                                                                                                                                                                                                                                 | । यस्त्राकः क्षेत्रः। नामध्यः                                                                                  |                                         |
| मान्य पार्ता अक्षान् वृष्णं पुनरकोजीता<br>सार्ता मुजना कुकता कुकता द्वारपं त्रिय<br>मुक्तां मान् मार्ति व पुनान्यव वर्ष्णका<br>विश्वा कर्तुते वृज्यम् पर्वत्व सानु वर्षाय<br>सुन्ता प्राप्ति कर्षाः सुन्तार बेसस्य कर्षाय<br>पन्ता पार्तिव गर्वे द्विष्टं वंबस्य पार्व्य          | । ज्यातिज्ञानमुख्यस्य<br>। वर्षा समृद्युस्टरीय                                                                 | ર<br>૧<br>૪<br>૧<br>૬ [१૧](૧૫)          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (10)                                                                                                           |                                         |
| <b>६ (श्युव्यक्टि</b> रकः                                                                                                                                                                                                                                                         | रवन्त्रमः क्रोतः। याचनी                                                                                        |                                         |
| य भार्त अस्य सुविश्वो वृत्तां प्रविश्व अक्षर<br>इन्मृदिवानः गुजूबि कृष्यमञ्ज बर्विकाद<br>आ गु सुन्धी नृत्यारी श्रीएकेनी कृष्यमुद्धा<br>य संग्या अठि वर्षातु व्यक्ताने अञ्चित्रक<br>जन्म ह्या मर्द्रवान्त्री इर्गि विकृष्यकृतिकः<br>नृत्येत्रा अञ्चलक्ष्यो कृष्टिकास्त्रीय गुज्जिन | । इपॉर्ते बुग्तुमिन्द्रिपम्<br>। क्वंस्व क्षोत्र भारता                                                         | و [ن] (غوم)<br>بر<br>پر<br>پر<br>د      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (R)                                                                                                            |                                         |
| ५ केंग्स्टे रहका                                                                                                                                                                                                                                                                  | । स्वतानः क्षोतः । शक्ती ।                                                                                     |                                         |
| व क्षेत्रबंधः स्तुरुवं व्यवस्थाने अक्क्यु-<br>वृत्तरपृष्टिका अधि अनेको हानुवर्षकः<br>तुत्तरं वर्ता अधिवित्र स्तुर्ध्यस्यिति स्तित्वेतः<br>सा व्यापन्त अधित् ति स्तित्वे केष्ट्र वृत्तर<br>तुत्त्वं स्त्रवं वृत्तं रहेत्तर<br>स्तुत्रवस्यं केष्ट्रस्य स्त्रवंत्रव्य स्त्रवेत्रव्य  | । मन्तु राजांत्री वर्तीः<br>। बानु वर्षानित ने ब्याः<br>त्रु । मनु राजांत्र ब्रांगुवे<br>। वर्षिको अनु बार्गिन | र<br>२<br>४<br>५<br><b>६</b> [हर] (रहर) |

# ( ३१ )

# ६ इपावाभ्व आत्रेयः। पवमान सोमः। गायत्री।

प सोमासो मव्द्युतः थर्यसे नो <u>म</u>घोनः । सुता विद्धे अक्रमुः ξ अविं <u>चितस्य</u> योष<u>णो</u> इन्दुमिन्द्र्य प्रीतये हरिं हिन्बन्त्यद्विभिः । २ आदीं हंसी यथां गण विर्श्वस्यावीवशनमुतिम् । अत्यो न गोमिरज्यते Ę डमे सोमावुचार्कशन् मुगो न तुक्तो अर्धसि सीव्यातस्य योतिमा ì R अभि गावों अनुपत योपा जारमिव प्रियम् । अर्गन्नाजिं यथां हितम् असमे धेहि चुमराशी मुघवं सध्य मह्यं च सुनिं मेधामृत श्रवं 1 ६ [२२] (१५१)

#### ( 33 )

### ६ त्रित आप्यः। पषमान सोम । गायत्री।

ष सोर्मासो विपश्चितो ऽपां न येन्त्यूर्मये । वर्नानि महिपा ईव १ अभि द्योगीनि वुभवः शुका ऋतस्य धारेया । वाज गोर्मन्तमक्षरन २ सुता इन्द्रीय बायबे वर्षणाय मुरुन्यं सोमा अर्षन्ति विष्णवि 1 3 विस्रो वाचु उदीरते गावों मिमन्ति धेनवंः । हरिरेति कनिकवत å अभि बह्मीरनूपत यह्मीर्श्वतस्य मातरः । मुर्मृज्यन्ते विव शिशूम् ч गुपः समुवां <u>श्वतुरो</u> ऽस्मन्यं सोम <u>वि</u>श्वतः आ पैवस्व सहाम्रिणी 1 ६ [२३] (१५८)

#### (38)

#### ६ त्रित आप्त्यः । प्रथमानः स्रोमः । गायत्री ।

प सेवानो धारे<u>या</u> तने न्द्रुहिन्वानो अर्धति । कुजद्दळ्हा ब्योर्जसा सुत इन्द्रांय वायवे वर्रुणाय मुरुज्ये सोर्मो अर्पति विष्णवि २ -वृषीण वृषेभिर्युत सुन्वन्ति सोम्मविभि दुइन्ति शक्मेना पर्य ₹ भुवंत चितस्य मर्ज्यो भुवदिन्द्रीय मत्सरः स क्पैरंज्यते हरिं. 8 अभीमृतस्यं विप्टपं वृत्ते प्रश्निमातरः । चार्र प्रियतम हुवि. ų समेनुमधुता इमा गिरो अर्धन्ति ससूतः धेनुर्वाभो अवीवशत् ६ [२४] (२६४)

#### ( 34 )

# ६ प्रभूषसुराङ्गिरसः । पवमानः सोमः । गायत्री ।

आ ने. पवस्य धारे<u>या</u> पर्वमान रुपि पुशुम् । य<u>या</u> ज्योति<u>र्धि</u>दासि नः 8 इन्दों समुद्रमीहरूषु पर्वस्व विश्वमेजय गुयो धर्ता न ओर्जमा 1 २ (१६६)

| which to ta tel                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (1987) [A                                                                                                                                                                                   | gar gali t                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | । सानु जर्तस्य गार्पतिम<br>। पुतानस्य नुमुखेनाः<br>(१९)                                                                                                                                     | व<br>४<br>५<br>६ [२५] ( अ)                                  |
| अनेहिंद रुपो बचा पुरिस्ने पुन्यां मुनः<br>म बर्दिः सेम् मार्गुनिः पर्यस्य देशपार्थः<br>म क्षे ज्यार्थिति पूर्वः पर्यसन् वि रोचय<br>भूमसार्थः अनुपरित्तं प्रत्यकोत् गर्यस्याः<br>म विन्यां पृष्कुते चन् सोतां गुरुप्ति परित्रः<br>भा विकास्यकोत्रमुल्लानित्रः नाम स्वास्ति                                  | : क्यांना थोता। वावची।  वाव्यंत्र श्रात्री व्यंत्राधीत  श्रापि कार्यं त्रपुर्वायः  कत्र्यं क्यां त्रपुर्वायः  पर्वत वार्यं अध्ययं  वा वर्षत्र व्याप्तः  विद्यागान्तारिका  विद्यागान्तारिका  | ₹<br>₹<br>¥<br>¥<br><b>q</b><br><b>[</b> ₹ <b>[</b> ₹](125) |
| र गुरूप प्रतिषे हुन्न प्रति स्पेति<br>म प्रति विश्वभूतो होर्गपति प्रपृति स्पेति<br>म प्रति विश्वभूतो होर्गपति प्रपृतिः<br>स हार्गि गुंक्य क्षित्र प्रयोगपति<br>स हित्रपापि हार्गिति<br>स र्वेह्ना हुन्ते गुरी प्रतिहित्युर्गप्य<br>म द्वेदः हुन्तिस्तित्तुर्ग                                              | । आमिमि धर्षे सब<br>। सोनो वाजेनिवासस्त्                                                                                                                                                    | !<br>?<br>!<br>!<br>((cct)                                  |
| पायन वर्षात्व<br>प्रव प्रथ पृत्र पर्यो अभी वर्षीस्पर्यति<br>पूर्व प्रिकटम पर्याच्या इति विस्तराव्यतिकि<br>प्राप्त वर्षात्र इस्त महें प्रस्त अवस्तु<br>पुत्र स्व मार्जुनीच्या इत्त्रीमा त्रिक्स स्वित्ति<br>व प्रय मार्जुनीच्या त्र्री प्राप्त विक्रम स्वित्ति<br>व प्रय मार्जुनीच्या क्ष्तीयात्र प्रस्तुति | (१८) पत्रमान चोकः। नायची। । गप्पून् वात्रं सहस्रिकंध् । श्रम्भिमांच क्रीतर्कंध् । गाभिनांच्य सुम्मी । गप्पेन्नांच क्रीतर्कंस् । गप्पेन्नांच क्रमी । गप्पेन्नांच सुम्मी । व श्रमुक्तांचिक्त् | ो<br>१<br>१<br>५<br>६ [वर]( स्र)                            |

# ( 38 )

# ६ बृह्न्मतिराङ्गिरसः। प्रमान सामः। गायत्री।

| आशुर्रंप बृहन्मते परि प्रियेण धाम्ना । यत्रं वेषा इति वर्वन्     | 3            |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| पुरिष्कुण्वन्ननिष्कृतं जनाय यातयन्निपः । वृष्टि वृवः परि स्रव    | २            |
| सुत ऐति पुविञ्च आ विष्टि दर्धान ओर्जसा । विचक्षाणी विशेचर्यन्    | <b>ર</b>     |
| अप स यो दिवस्परि रघुयामा पुविञ्च आ । सिन्धींहुर्मा न्यक्षरत्     | 8            |
| आविवासन् परावतो अथी अर्जुवतः सुतः । इन्द्रीय सिच्यते मर्धु       | ų            |
| <u>समीची</u> ना अनूपत हरिं हिन्दुन्त्यद्विमिः । योनीवृतस्यं सीदत | ६ [२९] (१९४) |

# (80)

# ६ बृह्न्मतिराङ्गिरसः। पवमान सोम । गायश्री।

| पुनानो अंकमीवृभि विश्वा मृधो विचेर्पणिः । शृम्मन्ति विषं धीतिर्मिः               | ?            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| आ योनिंमहुणो र्रुह दूमुदिन्द्व वृषा सुतः । ध्रुवे सर्वसि सीदित                   | २            |
| नू नौ रुपिं मुहामिन्द्रो ऽस्मभ्यं सोम विश्वतं। आ पवस्व सहस्रिणंम्                | ३            |
| विश्वा सोम पवमान   युम्नानीन्वृवा मर   । <u>वि</u> दाः संहुम् <u>त्रिणी</u> रिपः | 8            |
| स नै: पुनान आ भेर रािय स्तोवे सुवीर्यम् । जािरतुर्वर्धया गिर                     | ч            |
| पुतान ईन्द्रवा भेरु सोमे हिवहँम र्यिम् । वृषन्निन्दो न दुक्थ्यम्                 | ६ [३०] (३००) |

### (88)

#### ६ मेध्यातिधिः काण्य । पयमानः सोमः । गायत्री ।

| म ये गा <u>वो</u> न मूर्णीय स्त्वेषा <u>अयासो</u> अर्क्षमु'। प्रन्ते कृष्णामपु त्वर्चम्     | 8            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| मु <u>चितस्य मनाम</u> हे <u>ऽति सेतुं दुग्रव्यम्</u> । <u>साह्रांसो</u> वस्युम <u>वत</u> म् | २            |
| भूण्वे युष्टेरिव स्वनः पर्यमानस्य शुप्मिणः । चरेन्ति विद्युतो विवि                          | <b>3</b>     |
| आ पेवस्य मुहीमिपुं गोर्गिदिन्द्रो हिर्रण्यवत् । अश्वीवृद्धाजेवत सुत                         | 8            |
| स पैवस्व विचर्पण आ मुही रोवंसी पूण । उपा सूर्यो न रहिममि.                                   | v            |
| परि ण शर्मियन्त्या धारेया सोम विश्वते । सर्रा रसेवे विष्टपेम्                               | ६ [३१] (३०६) |

#### (85)

# ६ मेध्यातिथिः काण्व । पदमान स्रोम । गायत्री ।

| जुनर्यन्  | रोचुना विवो      | जनर्यञ्चप्स सूर्यम् | 1 | वर्मा <u>नी</u> गा अपो हरि |
|-----------|------------------|---------------------|---|----------------------------|
| एप मुद्धे | <u>न</u> मन्मेना | वृेवो वेृवेभ्यस्परि | 1 | धार्रया पवते सुतः          |

(३०८)

₹

| मूल्युः।१, स. स. १९] (भवर्ष)                                                                                                             | 14 SE 5-1           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| पुत्रभानाम् तृषेषु पर्यन्ते धार्मसमये । सोनाः सुद्वर्थपानसः                                                                              | · ·                 |
| कुल्यः पुत्रवित् पर्यः पुषिष्ठे परि विषयते । क्रम्बृत् देशौ अंजीजनत्                                                                     | V                   |
| अपने विश्वानि वार्षी अपने देवीं केताहुवी । बोनी पुतानो जर्पनि                                                                            | 4                   |
| मोर्नप्रा होत्र कुर्नु कुर्चाकुद्दार्ज्यत् सूतः । प्रवेश्य बृह्दग्रिरेशं                                                                 | <b>ų [ų?]</b> (t(t) |
| (81)                                                                                                                                     | -                   |
| ६ मेम्बाविधिः बालाः। वक्तानः बीमः । यावधीः।                                                                                              |                     |
| वा अर्त्य हर कुल्को योजिक्सीय हर्षेटः । ते शिर्मिवीसपायकि                                                                                | ₹                   |
| तं हो विश्वां अनुरुक्तो विधः सुम्बन्तिः कृषेणां। सम्बन्धिनां योजवं                                                                       | *                   |
| पुरान्य बाहि हर्पुता क्षेत्रन श्रीमी परिपृताः । विवस्य नेप्पातिकः                                                                        | 1                   |
| ज्येत्रम चित्र प्रवि ज्ञास्त्रमर्थ सोम सुधिर्वत् । इन्त्रां तुन्नांवर्षक्रम्                                                             | ¥                   |
| रमुण्या व बाँजुन्तः कर्जिकतित प्रविश्व आ । पर्मुक्यूवर्ति वेतुष्ट                                                                        | 4                   |
| प्लेस्त् वाजेशावपुरे विशेष्य गुजलो हुवे । ग्रोजु धस्त्रे सुरीवेन्                                                                        | d [88] UIQ          |
| प्रति पहोऽद्यक्ता १६०                                                                                                                    |                     |
| ॥ मन सहनोध्यकः प्रका                                                                                                                     |                     |
| (तमनेद्राज्याया श्रेष्ठ यण १-४१) ( १३ )                                                                                                  |                     |
| ६ नवारम् व्यक्तियाः। यस्त्रमाः वीमः। मावादै।                                                                                             |                     |
| म मंद्रभी मुद्रा कर्म क्रिमिंच विकासित । श्रामि देवी आचारनी                                                                              | ₹                   |
| नुती पुष्यो निया दिन्दः चोन्नं दिन्दं पगुषति । विकस्य वार्रपा क्षतिः                                                                     | ₹                   |
| जुर्व पूरेषु जागृष्टिः सुख वेति चरित्र काः । बोजो चान्नि विचर्विकः<br>च मेः ज्वरत वाजुङ्ग संस्कृतमार्चनानुष्यः । वृद्धिन्त्रों वा विवासी | 1                   |
| ्ष म् प्रस्य राज्युः संकुल्ममार्थमञ्जूषाः । वृहिन्त्री वा विवासति                                                                        |                     |
| व हो अर्थार शुक्ते विजेशीय सहार्थ्यः । बीमां पुन्यमा बेमद                                                                                | ¥                   |
| स मी अन्य शर्मुचने अनुमित्रांतृत्तिचेतः । राज नेति सन्। पृष्टन                                                                           | 4 [8] (HI)          |
| (३९)<br>५ चनुसम् मुस्यित्सः प्रस्तान् बीकाः धानसः।                                                                                       |                     |
| स पेक्स क्लोप सं सुचको हैवर्गीतवे । इन्कृतिन्त्रांव प्रीतर्थ                                                                             | t                   |
| स मां अर्थुति कृत्ये । स्विन्द्रीय दोसके । देवान तार्थिन्य आ वर्ध                                                                        |                     |
| पूर्व मार्जनुर्व पूर्व गोर्जिएक्यो स्वांत क्यू । वि मी सूचे दूर्व दूर्व                                                                  | <b>^</b> •          |
| अर्ज् पुनिश्चेत्रज्ञतीय पुनि पूर्व न ध्यवंति । इन्हेंबिर्जु प्रच्ये                                                                      | ¥                   |
| कर्त्ती वर्जाची भारतप्त् पर्ने कीर्कनुकरपंतिन् । इन्ह्रे नुवा अंकृत्य                                                                    | ٩ _                 |
| तसं परस्तु वारेनुः वसं ग्रीतो दिसक्षेत्रः । इन्द्रां सुप्रेते पूर्वित्रम्                                                                | <b>६ [७]</b> (११)   |
|                                                                                                                                          |                     |

५ [६]

(३५१)

म • **७३** 

(84)

६ अयास्य माष्ट्रिरसः । पवमानः सोमः । गायत्री । ऽत्या<u>सः</u> कृत्व्या इव । क्षरन्तः पर्व<u>ता</u>वृधः असृंग्रन् वृववीत्ये परिष्कृतास इन्देवो योधैव पित्र्यावती । मापु सोमा असुक्षत २ एते सोमास इन्देवः पर्यस्वन्तश्चम् सुताः । इन्द्रं वर्धन्ति कर्मभिः 3 आ धावता सहस्त्य. शुका गृंग्णीत मुन्थिना गोभि श्रीणीत मत्सुरम् । अस्मभ्यं सोम गातुवित् स पेवस्व धनजय प्रयन्ता राधसी महч एत मूजिन्ति मर्ज्यै पर्वमान दश क्षिपीः । इन्द्रीय मत्सुर मर्दम् ६ [३] (775) (89) ५ कविभोगवः। प्रमानः सोमः। गायत्री। अया सोम. सुकृत्यया महिश्चेवृम्यंवर्धत । मुन्द्रान उद्गेपायते । ऋणा चे धृष्णुश्चेयते कृतानीव्स्य कर्त्वा चेर्तन्ते व्स्युतर्हणा २ आत् सोमं इन्द्वियो रसो वर्चः सहस्रसा मुंबत् । उक्थ यर्वस्य जार्यते Ę स्वय क्विविधिर्ति विप्रीय रत्निमिच्छति । यदी मर्मृज्यते धियी । भरेषु जिंग्युषोमसि सिपासतू रयीणां वाजेष्वर्वतामिव ৭ [४] (३४१) (86) ५ कविर्मार्गवः। पवमानः सोम । गायशी। त त्वा नुम्णा<u>नि</u> चिम्रंत सुधस्थेषु महो दिवः । चार्रं सुकृत्ययेमहे सर्वृक्तपृष्णुमुक्थ्यं महामहिन्नत मर्दम् । ज्ञत पुरी रुष्क्षाणीम् २ अर्तस्त्वा र्यिम्मि राजीन सुक्रतो वृिवः । सुपूर्णी अन्युधिर्भरत् 3 विश्वसमा इत् स्वर्द्धेशे साधारण रजुस्तुरम् । गोपामृतस्य विभेरत अर्घा हिन्दान इन्द्रिय ज्यायो महिन्दमीनशे । अमिष्टिकृद्विचेर्पणि ५ [५] (३४६) (89) ५ कविर्मार्गेयः। पवमानः सोमः। गायश्री। पर्वस्व वृष्टिमा सु <u>ने।</u> ऽपामूर्मि वृिवस्परिं। <u>अय</u>क्ष्मा <u>बृंहतीरिर्यः</u> तया पवस्व धारेषा यया गार्व इहागर्मन् । जन्यांस उर्प नो गृहम् २ युत पंतस्व धार्रया युत्रेषु देववीर्तमः । अस्मम्यं वृष्टिमा पंत Ę स न ऊर्ज व्यन्वयं पवित्रं धाव धार्रया। देवासः शुणवृन् हि कंम् पर्वमानो असिप्यव द्वारास्यपुजह्येनत् । पृत्नवद्वोचयुन् रुचेः



### (48)

४ अवत्सारः फास्यप । प्रमानः सोम । गायश्री । अस्य प्रवामन् युतं शुक्त देवुह्ने अह्नयः । पर्यः सहस्रसाम्वापिम् अय सूर्य इयोपुद्द गुप सरासि धावति । सुप्त गुवतु आ दिवम् २ अयं विश्वांनि तिप्तति पुनानो मुर्वनोपरि । सोमी वेवो न सुर्व 3 परि णो वेववीतये वाजाँ अर्<u>षसि</u> गोर्मतः । पुनान ईन्दविन्द्रयुः 8 [ 8 8] (308) (44)

४ अवत्सार फाइयप<sup>ः</sup>। पवमानः सोम । गायत्री ।

यवंयवं नो अन्धंसा पुष्टंपुष्टं परि स्रव । सोम विश्वां च सौर्मगा इन्दो यथा तब स्तवो यथा ते जातमन्धसः । नि वाहिषि प्रिये संदः P <u>ज</u>त नो <u>गोविर्दश्व</u>वित् पर्वस्व <u>सो</u>मान्धंसा । मुसूर्तमे<u>भि</u>रहंभिः 3 यो जिनाति न जीर्यते हन्ति शत्रेमभीत्ये । स पेवस्व सहस्रजित ४ [१२] (३७८)

## (44)

४ अयत्सार काइयपः। पवमान सोमः। गायत्री।

परि सोर्म <u>कत बुह वृाशुः प्रवित्रे अर्पति । वित्र</u>न् रक्षांसि दे<u>वयु</u> यत् सो<u>मो वाज</u>्यमपीत <u>का</u>त धारा अपुस्युर्वः । इन्ह्र्यस्य सुरूपमां विक्रान् अभि त्या योर्पणो दर्श <u>जार</u> न कन्यानूपत । मुज्यसे सोम सात्ये २ त्विमन्त्रीय विष्वि स्याद्वीरेन्द्रो परि सव । नृन् त्त्तोतृन् पाहाहेसः ४ [१३] (३८१)

### ( 49)

४ अवस्वारः काइयपः। पद्यमान सोमः। गायत्री। प ते धारी असुध्वती विवो न यंन्ति वृष्ट्यं । अच्छा वाजं सहस्रिणीम् अभि पियाणि काव्या विश्वा चर्साणो अर्थति । हरिंस्तुञ्जान आयुधा

स मर्भुजान आयुमि रिमो राजेव सुब्तः । श्येनो न वस्र पीदति स नो विश्वा विवो वस् तो पृथिव्या अधि । पुनान इन्यवा मर

(46)

४ अवस्सारः काइयपः । प्रयमानः सीमः । गायत्री ।

तर्त स मन्दी धांवति धारा सुतस्यान्धंस । तर्त स मन्दी धांवति दुसा वेद वस्ता मर्तस्य देव्यवसः । तर्त् स मुन्दी धावति

(३८८)

४ [१४] (३८६)

२

3

| ત્રામેણાલ અચાયા]                                                                                                                                                                                                                                                                      | [14]                                                                                                                                              | [# t e v 4 t               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| रमुखयां १ <u>५ रमन्त्र</u> े ए तुहस्रांणि रुख्ये<br>जा वर्षेष्टिरतं तन्त्रे <u>अस्</u> रांणि <b>पु रुखे</b>                                                                                                                                                                           | । करून स मुन्दी भांपनि<br>। करत च मुन्दी बांबनि                                                                                                   | ¥[[13](11.)                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (५९)<br>फ । पक्तवः क्षोत्रः । क्षवःहै ।<br>मेत्रः । कुमानुकृत्युस्त संर                                                                           | !<br>q                     |
| लं बाँह वर्षमानो निर्माणि बृहिता तर<br>वर्षमान स्वेतिद्रा जार्रबालोऽमयो मुझन्                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   | 9 A [64] (420)             |
| ३ सन्त्रवारः स्टाइनकः । वस                                                                                                                                                                                                                                                            | (६)<br>भागः चीत्रः । वासमी १५८वां                                                                                                                 | केदम् ।                    |
| त्र गांपुक्षचे गायत् प्रवेतानं विचेषीयस्<br>ते त्यां प्रमुखंचरान्ता स्वयं त्रमुखंत्रकत्<br>अन्ति वातुन् पर्ववानो सक्षिप्यस्य पुरु<br>राज्यंत्व सोन्य स्वयंत्रे सौ स्वयः विचायि                                                                                                        | । अनि बार्यमपानिद्                                                                                                                                | » [10] (100)               |
| १ सम्बोद्याधीरव                                                                                                                                                                                                                                                                       | (११) (प्रशासः स्टोशः । याचमौ ।                                                                                                                    | feet to do                 |
| कुता हीती वर्ष बन्न चर्चा होने होनेया<br>पूर्व ह्या इस्परंदिक हितीहरूला सम्परंद<br>वर्ष का अर्थान्यकी क्रांविन्ते हिर्मच्या<br>स्थानत्त्व ने दुर्ग अर्थकंत्रसुन्द्राः<br>व ते प्रविवद्यंत्वा अर्थिकारित्य<br>स.स. पुटान वा योग पूर्व हीर्म्युनेशियन<br>पुतन नो बाह्य स्थानित्यंत्रस्य | । जयु स्थ तुर्वक्षं स्पृष्ट्<br>व । क्ष्मं स्वृत्तिन्त्रीरिये<br>। तुक्तिस्वता हुन्तिस्वे<br>। वेतिर्वतः स्रोम बुस्क<br>। वेत्तिर्वतः स्रोम बुस्क | १<br>२<br>४<br>५ [१८]<br>४ |
| हाविष्यंज्ञान प्राप्तां मूत्र बंदि पविश्व ज<br>त मो प्रमांव शास्त्रं पूर्ण पेवस्त प्रप्ता<br>द्वपा वं ज्ञानमध्येता द्विति बद्धस्या दी<br>द्वरा विश्वनेष्ट्रवं जा सुद्धानी बानुवास                                                                                                     | । १ के चूर्यस्य प्रस्थितिः<br>त् । चार्वकिते वर्वये च<br>। प्रयोगसर्वे विद्री वर्षः                                                               | 11 (m)<br>1 [14]           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                   |                            |               |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------|
| स न इन्द्रीय पञ्चेवे वर्षणाय मुरुद्धीः<br>उपो पु जातमप्तुर गोभिर्मेङ्ग परिष्कृतम्<br>तमिद्दर्धन्तु नो गिरी वृत्स सुशिष्ट्वरीरिव<br>अर्षी णः सोम् श गर्वे पृक्षस्व पिप्युपीमिर्षम्                                                                                                       | । <u>वारेवो</u> वित् परिं स्रव<br>। इन्दुं देवा अंपासिषु'<br>। य इन्द्रंस्य हृदुसनिः<br>। वधीं समुद्रमुक्ष्यंम्                                                                     | १२<br>१३<br>१४<br>१५       | [२ <b>०</b> ] |       |
| पर्वमानो अजीजन द्विवश्चित्र न तंन्यतुम्<br>पर्वमानस्य ते र <u>सो</u> मदी राजझढुच्छुनः<br>पर्वमा <u>न रसस्तव दक्षो</u> वि राजति द्यमान्<br>यस्ते मदो वरेण्या स्तेनी पवस्वान्धेसा<br>जिन्नेष्ट्रीत्रम् सस्निर्वाज द्विवेदिवे                                                              | । ज्योतिंवीश्वानुरं बृहत्<br>। वि वारुमन्यंमर्पति<br>। ज्यो <u>तिर्विश्व</u> स्वे <u>र्</u> ट्डशे<br>। <u>द्रेवा</u> वीरंघश <u>स</u> हा<br>। <u>गो</u> षा उं अ <u>श्</u> वसा असि    | १६<br>१७<br>१९<br>१९<br>२० | [२१]          |       |
| संमिंश्लो अ <u>ष्</u> वो भेव सूप्स्था <u>भि</u> र्न <u>घेनु</u> मिं<br>स पेवस्व य आ <u>विथे न्द्र</u> बुझाय हर्नतेवे<br>सुवीरांसो वृय ध <u>ना</u> जयेम सोम मीह्वः<br>त्वोतां <u>स</u> स्तवार्व <u>सा</u> स्याम वृत्वन्तं <u>आ</u> सुरंः<br><u>अप</u> घ्रम् पेवते मुघो ऽपु सोमो अरांग्णः | । सीर्द् <b>ञ्</b> चेनो न यो <u>नि</u> मा<br>। <u>विवि</u> वांसं <u>महीर</u> पः<br>। पुनानो वेर्ध <u>नो</u> गिर्रः<br>। सोर्म <u>घ</u> तेपुं जागृहि<br>। गच्छित्निन्द्रस्य निष्कृतम | २२<br>२३<br>२४             | [२२]          |       |
| मुहो नी ग़ुय आ भंगु पर्वमान ज़ुही मुर्थः<br>न त्वा <u>श</u> त चुन ह्नुतो रा <u>षो</u> दित्सन्तुमा भिन<br>पर्वस्वेन्द्रो वृषां सुतः क्रुधी नी यश <u>सो</u> जने<br>अस्य ते सुख्ये वृष तथेन्द्रो सुम्न उत्तमे<br>या ते <u>भी</u> मान्यापुंधा <u>ति</u> ग्मा <u>नि</u> सन्ति धूर्वणे        | न्। यत् प <u>ुंना</u> नो मं <u>ख</u> स्यसे<br>। विश <u>्वा</u> अप द्विषों जहि                                                                                                       | २६<br>२७<br>२८<br>२९<br>३० | 1             | (855) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ( ६२ )                                                                                                                                                                              |                            |               |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | पचनानः सीम । गायन्ती।                                                                                                                                                               |                            |               |       |
| पुते असृग्रमिन्देव स्तिरः प्विचेमाशवेः                                                                                                                                                                                                                                                  | । विश्वोन्यमि सौर्मगा                                                                                                                                                               | 3                          |               |       |
| े विघ्नन्तो दु <u>रि</u> ता पुरु सुगा <u>तो</u> कार्य <u>वा</u> जिन<br>कृण्यन् <u>तो</u> वरि <u>वो</u> गबे ऽभ्यर्षन्ति सुरदुतिम्                                                                                                                                                        | । तर्मा कुण्वन्तो अर्वते                                                                                                                                                            | <b>ર</b>                   |               |       |
| असार्व्यंशर्मवृ <u>ष्याः उप्य</u> वासा सुर्द्धातम् ।<br>असार्व्यंशर्मवृ <u>ष्याः उ</u> प्तस्ते गि <u>रि</u> धा                                                                                                                                                                          | । इळ <u>म</u> िस्मर्म्यं स्यतंम्<br>। इ <u>य</u> ेनोः न यो <u>नि</u> मासंदत                                                                                                         | <b>ર</b><br>::             |               |       |
| शुभ्रमन्थां देववीत मृप्सु धूतो नृमिः सुत                                                                                                                                                                                                                                                | । र <u>य</u> ना न या <u>न</u> मासवृत<br>। रवर्वन्ति गावुः पर्योभिः                                                                                                                  | s,                         | [au]          |       |
| आक्रीम <u>ध्वं</u> न हे <u>ता</u> रो ऽशूंशुमश्चमृतीय                                                                                                                                                                                                                                    | । मध् <u>यो</u> रसं स <u>ध</u> मार्दे                                                                                                                                               | Ę                          | [२४]          | (878) |

| પ્રાથમ મામ મામ કે (૮૬)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | إشرور وية                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पान्ते पार्च बचुन्ते - ड्यूंपिन्स क्रूनर्थ । कार्त्र्य इतिग्रवातंत्रः<br>सं अर्थेकाव प्रेतनं - तिर्ग पार्चव्यप्यां । स्तिन्त् पार्च व्यव्याः<br>स्तिन्त्रेन पीरं पुः स्वार्त्वेद्याः अर्थेक्षयः । स्तिन्त्रः पार्च वृद्धः<br>पुर वृद्ध वृद्धः प्रयंत्राः व अर्थेक्षः । स्त्राप्त्रः वृद्धाः प्रयंत्रः । स्त्राप्त्रः पृत्यान्त्रं प्रमुख्यः<br>वा पेक्षस स्वर्द्धिः । पीष्टाप्त्रान्तिः । स्त्राप्त्रान्ति वृद्धाः ।<br>प्रवृद्धाः प्रयाद्धः । स्त्राप्त्रः अर्थेक्षः । स्त्राप्त्रः प्रमुख्यः<br>पृत्व स्व पर्ति नियम् । स्त्राप्तिः । स्त्रापतिः । स | 6<br>5<br>10 [27]<br>22<br>22<br>23<br>24                                                                      |
| िए जान स्व जुन रन्द्रीरमांच चीरत । विर्चानां बहुतार्विव<br>वर्षत्रामा सुन्ने मुक्तिः होन्ते वर्षत्रीमात्रास्त्रः अनुस् शब्देन्द्रास्त्रेतः<br>वं मिनूने विकासः ची प्रवादि वर्षति । हार्षत्रामा ग्रामितिः<br>तं स्वीत्रो प्रदास्त्रेतः जानी नार्वेष्ट वर्षति । हार्षत्रामा ग्रामित्रः<br>आजितन अत्वतं कृते विज्ञा वर्षत्रिति विक्तः। ह्या मे रोष्ट्र मिन्दर्कि<br>भा तं रुक्ने चार्षत्र  चर्षा पुरुक्ताव्यतः । कृत्या मेश्वर्णा अन्ते<br>आ तं कोर्य प्रवादा आ पुरुक्ता वर्षत्र क्षत्रे । कृतिवर्षत्रस्त्र वर्षात्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १५ [२६]<br>१६<br>१८<br>१९<br>२ [२७]<br>२१<br>२१                                                                |
| ञ्जिति प्रमानि द्वीवर्ष प्रमान् प्रेरोजने अर्थिति जुन्यति प्री वन<br>उत्त तो पोर्चशिक्षिते निषयं वनं परिद्वारी प्रमुक्ति जुन्यति व्याप्यो<br>पर्यस्य प्रमुक्ति जुन्यति दिश्चिति विद्वारी प्रमुक्ति विद्वारी दिश्चिति विद्वारी<br>स्त स्मृतियां जुन्यं दिश्चित्तं वार्थं हर्ष्यम् । व्याप्ये विद्वारी स्ति स्ति स्ति विद्वारी स्ति स्ति स्ति स्ति स्ति स्ति स्ति स्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28<br>24<br>24<br>26<br>26<br>26<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27 |
| पर्वतान क्रक क्रकि: काम्मे प्रविद्यानम्य । इत्तर स्प्रोते सुर्वास्त्र<br>(११)<br>१ विद्यत्त द्वारका क्रकान क्रेका । स्वत्यो ।<br>जा पर्वत्य सुरक्षिणी पृत्ति स्रोत सुर्वास्त्र । असून्य व्यक्ति पारण<br>सुद्धत्वे व वित्यत्र स्वत्योय क्युतिरमंगः । बसून्य वि सीस्त्रि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ [84] (m4)                                                                                                   |

| मुत इन्द्रांय विष्णेव सोमः क्रलशे अक्षरत<br>एते अमृयमाश्वो ऽति ह्वरांसि वृश्रवः<br>इन्द्र वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम्<br>मुता अनु स्वमा रजो ऽभ्यंपन्ति वृश्रवः<br>अया पेवस्व धार्रया यया सूर्यमरोचयः<br>अर्युक्त सूर एतं प्रचमानो मनावधि<br>ज्ञत त्या हरितो वृश्च सूरो अयुक्त यातेवे<br>पर्यता व्ययं सुत गिरु इन्द्रांय मत्स्ररम्<br>पर्वमान विद्या र्यि मुस्सभ्यं सोम दुप्टरम्    | <ul> <li>मर्थुमाँ अस्तु <u>वा</u>यवे</li> <li>सोमां <u>कृतस्य</u> धारंया</li> <li><u>अपृप्तन्तो</u> अर्राव्ण'</li> <li>इन्द्व गच्छेन्तु इन्देवः</li> <li>हिन्वानो मानुपीर्षः</li> <li>अन्तरिक्षेण यार्तवे</li> <li>इन्द्वरिन्द्व इतिं ब्रुवन्</li> <li>अव्यो वारेषु सिञ्चत</li> <li>यो दुणाशो वनुष्युता</li> </ul>         | ३<br>५ [३०]<br>६<br>७<br>८<br>१० [३१]<br>११                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| अन्पर्य सहस्रिणं र्यि गोर्मन्तम् श्विनेम् सोमों वृेषो न सूर्यो ऽद्विभिः पवते सुतः प्रेते भामान्यायी शुक्ता ऋतस्य धार्रया सुता इन्द्रीय विश्वेणे सोमासो दृध्याशिरः म सोम् मधुमत्तमो ग्रेये अर्थ पृषिञ्च आ तमी मुजन्त्यायवो हिर्दि नृदीपु वाजिनेम् आ पवस्य हिर्रिण्यव दृश्यावत् सोम वीर्यत् परि वाजे न वाज्यु मध्यो वारेषु सिञ्चत कृषिं मृजन्ति मज्ये धीमिविधा अवस्यवं                           | । अभि वार्जमुत श्रवं<br>। व्धानः कुछग्ने रसंम्<br>। वाज्य गोर्मन्तमक्षरन्<br>। प्रविच्चमत्यक्षरन्<br>। मन्नो यो देववीर्तमः<br>। इन्दुमिन्द्रीय मत्सरम्<br>। वाज्य गोर्मन्तमा भेर<br>। इन्द्रांय मधुमत्तमम्<br>। वृष्य कर्निकद्र्यति                                                                                        | १२<br>१३<br>१४<br>१५ [३२]<br>१६<br>१७<br>१८<br>१९<br>२० [३३]                      |
| वृषेण धीिमर्प्तुरं सोमंमृतस्य धारेया पर्वस्व देवायुप गिन्द्रं गच्छतु ते मर्वः पर्वमान नि तींशसे रिय सीम श्रवाय्येम् अपन्न पेषसे मृषः क्रतुवित् सीम मत्सरः पर्वमाना असूक्षतः सोमाः शुकास इन्देवः पर्वमानास आशवः शुभा असृश्रमिन्देवः पर्वमाना विषस्प र्धन्तिक्षादस्थत प्रनानः सीम धार्ये न्द्रो विश्वा अप सिर्धः अपमन् त्सीम रक्षसो ऽभ्येषे कर्निकद्त् अस्मे वसूनि धारयः सोमं विन्वयानि पार्थिका | <ul> <li>मृती विशा समम्वरन्</li> <li>वायुमा रोह धर्मणा</li> <li>श्रियः संमुद्रमा विंशा</li> <li>जुदस्वादेवयु जनम्</li> <li>अभि विश्वांनि काव्यां</li> <li>प्रन्तो विश्वा अप द्विषं</li> <li>पृथिव्या अधि सानंवि</li> <li>जुद्दि रक्षासि सुकतो</li> <li>युमन्त शुप्मंमुत्तमम्</li> <li>इन्द्रो विश्वांनि वार्यां</li> </ul> | २१       २२       २४       २५ [३४]       २६       २७       २८       ३० [३४] (४८८) |



[ द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ व० १-३३ ]

उतो सहस्रमर्णस

वाचं सोम मरास्युवंम । पु<u>ना</u>न ईन्द्रवा मेर । प्रियः संमुद्रमा विंश पुनान ईन्ववेषा पुरुद्धत जनीनाम् २७ । सोमा गुक्रा गर्वाशिर दविद्युतत्या हुचा विरिष्टोर्मन्त्या कृपा २८ हिन्दानो हेतृभिर्यंत आ वाजं याज्यंक्रमीत । सीर्दन्तो बुनुषी यथा २९ ऋधक् सीम स्वस्तये सजग्गानो दिव. क्विः । पर्वस्व सूर्यी हुई। ३० [४१] (486)

> -430K-( 44)

हिन्वन्ति सूर्मुस्रेयुः । महामिन्द्रं महीयुर्व स्वसरि। जामयस्पतिम् पर्वमान <u>रु</u>चार्यचा देवो देवेभ्यम्परि । विश<u>्वा</u> वसून्या विंश २ आ पैवमान सुप्दृति वृष्टि वेृवेम्यो दुवं । इपे पेवस्व सयतेम् 3 वृ<u>षा</u> ह्यसि <u>मान</u>ुना युमन्तं त्वा हवामहे । पर्वमान स्वार्ध्य ጸ । इहो प्विन्तृवा गीह आ पंवस्व सुवीर्यं मन्दंमानः स्वायुध ч यवृद्धिः पंरिष्पिच्यसे मृज्यमन्धि गर्मस्त्योः । द्वर्णा सधस्थमश्रुवे Ę प्र सोर्माय व्य<u>श्व</u>वत् पर्वमानाय गायत । महे सहसंचक्षसे

तस्य ते वाजिनों वय विश्वा धर्नानि जिग्युर्प वृपा पवस्य धारीया मुरुत्वेते च मत्सुर. तं त्वा धर्तारमोण्यो है पर्वमान स्वहर्शम् अया चित्तो विपानया हरिं पवस्व धार्रया पर्वस्व विश्वदर्शत आ न इन्दो <u>म</u>हीमिप आ कुछशा अनुपुते न्यू गरामिरोजेसा

यस्य वर्णे मधुश्रुत हरिं हिन्वन्त्यद्विमि

राजां मेधाभिरीयते पवमानो <u>म</u>नावधि ग<u>वां</u> पोपु स्वश्च्यम आ न इन्दो शतुग्विन आ ने सोमु सहो जुवी कृप न वर्चसे भर

यस्य ते मद्य रसं तीव दुहन्त्यविभि.

अपा सोम द्यमत्तेमो अभि द्रोणां नि रोर्चवन अप्सा इन्द्रीय बायबे वर्षणाय मुरुद्री

[3]

२० [४]

(-३८)

२० भृगुर्वोरुणिर्जमद्गिनर्भार्गचो वा । पवमान सोम । गायशी ।

19 । इन्दुमिन्द्र्यय <u>पी</u>तये C । स्वित्वमा वृंगीमहे Q. । विश्वा दर्धान ओजेसा १० [२]

। हिन्वे वाजेषु ग्राजिनेम् 88 । युज वाजेषु चोद्य १२

। असमम्यं सोम गातुवित् १३ । एन्द्रस्य पीतये विश १४ । स पंवस्याभिमातिहा १५ [३]

। अन्तरिक्षेण यात्वे १६ । वहा भगतिमृतये 90 । सुप्याणी देववींतये १८ । सीर्वञ्<u>ञच</u>ेनो न यो<u>नि</u>मा १० । मोमी अपंति विष्ववि

| प्राच्छा सन्दर्भ पुरुषः ] (५८९)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [merec mean                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| र्ष गामाने जा दर्ग पुरमान्य ताम दिश्यतः । जा पंतर तहिंधार्यत् व स्वातीह रामुक्ष व अनुंति मृत्यिः । ध श्राह महिंदावरिते । ध श्राह महिंदावरिते । ध श्राह महिंदावरिते । ध श्राह महिंदावरिते । वे श्राह महिंदावरिते । वे श्राह महिंदावरिते । वे श्राह महिंदावरिते । वे श्राह महिंदावरिते । विश्राम हें स्थाह स् |                                     |
| प्रमुख्याचं बहातूर्गं हिस्सुनाता न क्षांपाः । <u>भीताता अन्तु पृंत्रतं</u><br>ते त्यां तुरुवापुत्रं सिहित् वृंतरातेत्रं । स प्रेप्तावया क्षा<br>स्रोते वसे त्रहोपुत्रं पर्विद्या कृषित्ये । परमुवा युंटपुर्वेप्<br>आ सन्त्रमा वर्षेक्यान्या विकास स्वृंतिकान् । परमुवा युंटपुर्वेप्<br>आ परिवा वृंदपुत्रान्या वृंत्रतो त्रम्याः । परमुवा युंटपुर्वेप्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १६<br>१७<br>१८<br>१९<br>१ [६] (चार) |
| ् राज र्क्याच्या चरनाम शोधः १६-१ संविध वस्यामा । च्या<br>वर्षाय (१४-४ चर्चेचे असे विन्यांत्री साध्या । माना सर्वेश्य इंतर<br>ताःश्री विश्वेदण राजिते व वेषसानु पार्येयी । क्ष्मीणी तांत तृष्यतुरे<br>पूरी पार्माति चार्ने त व संचायि विश्वेयां । व्यवेशन क्ष्मीर्थं चारे<br>वर्षण अनुप्रतिक्षा असे विश्वांत्री वार्यों । माना सर्वेशन क्षम् पार्वेशन<br>तर्ष मुकार्मा अर्थेयां विश्वव्यत्वे विजेते । वृश्वेयं क्षम् पार्वोत्ये<br>तर्वेषुत्र सुरुष विश्वव्यत्वे विजेते । वृश्वेयं क्षम् पार्वोत्ये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ર<br>૧<br>૧<br>૫<br>૧ (હ)<br>૧      |
| य सांत्र पाप्ति पार्रवा कृत हमांव मन्तुष्ट । वृश्वेतो अस्त्रिति वर्षः सांत्र वा प्रीमिरंकरत विन्द्रीतः प्राव तुम्यये । विद्याता वृश्वेति वर्षः प्रमुद्धाने अर्थे प्रावद्यात्र प्रमुद्धाने वर्षः प्रावद्यात्र प्रमुद्धाने प्रमुद्धाने प्रमुद्धाने प्रमुद्धाने प्रमुद्धाने पर्वमानस्य ते बढ़े वाक्षित तम्म्यस्य । सर्वस्यात्र प्रीनद्धाने अद्या प्रावद्यात्र प्रमुद्धाने पर्वमानस्य तम् प्रमुद्धाने पर्वमानस्य । स्वर्धानस्य विद्यास्य प्रावद्यात्र प्रमुद्धानस्य । स्वर्धानस्य विद्यास्य प्रमुद्धानस्य । स्वर्धानस्य विद्यास्य प्रमुद्धानस्य । स्वर्धानस्य । स्वर्धानस्य प्रमुद्धानस्य । स्वर्धानस्य । स्वर्धानस्य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4<br>1 [4]<br>21<br>22<br>28<br>28  |
| आ पंतरपुराविध्यये मुद्दे सॉश्र हुच्छति । पश्चीस्य जुडोँ शिक्स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14 [4] (410)                        |

मुहाँ असि सोम् ज्येप्ठं चुग्राणांमिन्त् ओजिंप्ठ य उग्रेभ्यंश्चिदोजीया ऋदूरंम्यश्चिच्छूरंतर त्व सी<u>म सूर</u> एपं स्तोकस्य साता तुनूनीम् अय़ आर्यूपि पवस् आ सुवोर्ज़िमपं च नः पार्श्वजन्यः परोहितः अग्निकंषिः पर्वमानः अंग्रे पर्वस्व स्वपा अस्मे वर्च. सुवीर्यम् पर्वमानो अति सिधो ऽम्पंपति सुद्दतिम् स मर्मुजान आयुमिः प्रयस्वान् प्रयसे हित. पर्वमान ऋत बृह च्छुक ज्योतिंरजीजनत् पर्वमानस्य जर्हुतो हरेश्चन्द्रा असृक्षत पर्वमानो र्थीतमः शुभ्रेमिः शुभ्रशस्तमः पर्वमानो व्यंश्रव द्विशमीर्वाजसातमः पुविञ्चमत्युव्ययम् प स<u>ुवा</u>न इन्दुरक्षा. गवां क्रीळुत्यद्विमि एप सोमो अधि त्वचि यस्य ते सुम्नवृत् पयुः पर्वमानार्भृत वृिव

। युध्वा सञ्छश्वीजिगेथ १६ । मृतिदाम्यंश्चिनमहीयान् १७ । वृणीमहें सुन्यार्य वृणीमहे युज्यीय १८ । आरे बांधस्व दुचरुनीम् १९ । तमीमहे महाग्यम् २० ११० । दर्धद्वयि मयि पोर्पम् २१ २२ । सरो न विश्वदेशीत' । इन्द्रत्यों विचक्षण' २३ । कृष्णा तमा<u>ँसि</u> जङ्घीनत् २४ । जीरा अंजिरशोचिप २५ [११] । हरिश्चन्द्रो मुरुद्गुण' २६ २७ । दर्धत् स्तोत्रे सुवीर्यम् । पुनान इन्दुरिन्द्रमा २८ । इन्द्र मदाय जोहेवत् २९ । तेने नो मुळ जीवसे ₹0 [{₹](५७८)

(६७)

(१-३२) १-३ भरद्वाजो याहस्पत्यः, ४-६ कदयपो मारीच , ७-९ गोतमो राहगण १०-०० स्त्रिर्भीमः, १३-१५ विश्वामित्रो गाथिनः, १६-१८ जमदिनिर्मार्गेत्र , १९-२१ वासिष्ठा मैत्रावरुणिः, २२-३२ पवित्र आद्गिरसो वा वसिष्ठा वा उभी वा । पवमानः सोम , १०-१२ पषमान पूण वा. २१-२७ पवमानोऽन्ति , २५ पवमान सविता वा १६पवमानाग्निसयितार , २७ वि वे देषा वा, ३१-३२ पाषमान्यध्येता। गायत्री, १६-१८ नित्यद्विपदा गायत्री ३० पुरखरिणक्, २७, ३१, ३२, अनुष्ट्रप्।

त्व सोमासि धार्यु मृन्द्र ओजिंप्ठो अध्वरे त्व सुतो नृमार्वनो द्धन्वान् मेत्स्रिन्तेमः त्व सुष्याणो अदिभि रुम्येर्ष कर्निकदत् इन्दुंहिन्यानो अपिति तिरो वारीणयव्यया इन्द्रो स्वस्यंमर्प<u>सि</u> वि श्रवा<u>ँसि</u> वि सौर्मगा

आ न इन्दो शतुग्विन रुपि गोर्मन्तमुश्विनम् । भरा मोम सहस्रिणम् पर्वमानाम् इन्देव स्तिर पुवित्रंमाश्रवं

। पर्वस्व महयद्वंयि, । इन्द्रीय सुरिरन्धंसा

। द्युमन्तु शुप्मेमुत्तमम् । हरिवाजमिचिकदत R

। वि वार्जान् रसोम् गोर्मत [१३]

Ę

। इन्द्र यामेभिराशत

(454)

| चल्लासम्बद्धः (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | પ્લ <u>]</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [40 8.48 85,6 11                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| दर्व गाउवर्ष जा वर्ष पुरस्तान्व ताल विश्वतं ।<br>ये सोसीत पापदी च अर्थावर्षि सन्तिरे<br>च आर्थितिषु हरूपी च प्रत्याप्तान्व स्विष्यं<br>प्रत्ये वृद्धि शिष्यं च च अर्थरियाः<br>प्रत्ये वृद्धियो स्वाप्तान्त स्वर्थियः<br>व सुक्रमानं प्राप्ततः विश्वतानाताः न सर्वयः<br>ते वर्षे सुन्याप्त्रयां विश्वते वृद्धानात् स्वर्याः<br>भा तं वर्षे स्वराप्तान्तं स्वर्थियाः वृद्धीयत्<br>आ त्या स्वर्थन्तः मा वृद्धानाः स्वर्थियाः<br>आ त्या स्वर्थन्तः मा वृद्धानाः स्वर्थियाः | । जा पंषस्य सहित्यम्<br>। व प्रस्य संग्रंबार्यतः<br>। व प्रस्य संग्रंबार्यतः<br>। सृद्धाना देवाम् सर्वयः<br>। स्टिप्ताना गोरापि खर्षिः<br>। धर्मस्यान्य अप्त मृत्यतः<br>। धर्मस्यान्य प्रस्कृतंत्रः<br>। परस्या प्रस्कृतंत्रः<br>। परस्या प्रस्कृतंत्रः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 우리<br>우리<br>우리<br>우리<br>우리<br>우리<br>우리<br>우리<br>우리<br>우리<br>우리<br>우리<br>우리<br>우 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १९१) - १९ अलेग परकारः । यापार्थः  १ मान्ता प्रतिकृतं कृत्यः  १ पर्वाच अञ्चतिः वर्षः  १ वर्षः   १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः   १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः   १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः  १ वर्षः | t ( = = = = = = = = = = = = = = = = = =                                         |

मुहाँ असि सोम ज्येष्ठं चुग्राणीमिन्व ओर्जिष्ठः । युध्वा सञ्छश्वंजिगेथ १६ य ड्रियेम्पश्चिवोजीया उद्धरेम्पश्चिच्छ्ररंतरः । मृतिदार्भ्यश्चिन्महीयान् १७ त्व सोम सूर एप स्तोकस्य साता तनुनीम् । वृणीमहें सुख्यार्य वृणीमहे युज्यांय १८ अय आयूँपि पवस् आ सुवोर्ज्निपं च नः । आरे बांधस्य दुच्छुनाम् १९ अग्निर्ऋषः पर्वमानः पार्श्वजन्यः पुराहितः । तमीमहे महागयम् २० [१०] अमे पर्वस्व स्वर्ण अस्मे वर्चः सुवीर्धम् । दर्धद्वयि माये पोर्षम् 2? पर्वमानो अति स्रिधो ऽभ्यंर्षति सुदुतिम् । सुरो न विश्वदर्शतः २२ स मर्मुजान आयुमि॰ पर्यस्वान् पर्यसे हितः । इन्दुरत्यों विचक्षण. २३ पर्वमान ऋत बृहः च्छुक ज्योतिंरजीजनत् । कृष्णा तमा<u>ंसि</u> जङ्गनत् २४ पर्वमानस्य जर्झतो हरे धन्द्रा असुक्षत । <u>जी</u>रा अं<u>जि</u>रशोचिप २५ [११] पर्वमानो र्थीतम. शुभ्रेमिः शुभ्रशस्तमः । हरिश्चन्द्रो मरुद्रंण २६ पर्वमानो व्यक्षव द्रश्मिमीर्वाजसातम. । दर्धत् स्तोत्रे सुवीर्यम् २७ म सुवान इन्द्रेरक्षाः पविज्ञमत्यव्ययम् । पुनान इन्दुरिन्द्रमा २८ एप सोमो अधि त्वचि गवा क्रीळ्त्यदिभिः । इन्<u>द्</u>र मर्<u>दाय</u> जोहुंवत् २९ यस्य ते चुम्नवृत् पयु. पर्वमानार्भृत विव । तेर्न नो मुळ जीवसें ₹0 [{२](५७८)

(६७)

(१-३१) १-३ भरद्वाजो बाईस्पत्यः, ४-६ कद्यपो मारीचः, ७-९ गोतमो गङ्गगणः १०-१२ अग्निर्माम , १३-१५ विश्वामित्रो गाथिनः, १६-१८ जमदिनर्मागेत्र , ९९-२१ वासिष्ठा मैत्रावरुणिः, २१-३१ पवित्र आङ्गिरसो वा वसिष्ठो वा उभी वा । पवमानः सोम , १०-१२ पवमानः पूषा वा, २३-२७ पवमानोऽगि , १२ पवमानः सविता वा, १६पवमानागिनसवितार ,१७विश्वे देवा वा, २१-३२ पावमान्यध्येता। गायन्नी, १६-१८ नित्यद्विपदा गायन्नी, ३० पुरविष्णक्, २७, ३१, ३२, अनुष्द्रव् ।

त्व सीमासि धार्यु म्नेन्द्र ओर्जिप्टो अध्वरे । पर्वस्व महयद्वीय त्व सुतो नुमार्वनो दधन्दान् मत्सुरिन्तम. । इन्डांय सुरिरन्धंसा z त्व सुप्याणो अदिभि रम्पर्ध कर्निकदत् । द्यमन्त शुप्मंमुत्तमम् 3 इन्दुर्हिन्वानो अर्पति तिरो वार्राण्यव्यया । ह<u>िर्वाजं</u>मचिकदत् इन्दो व्यव्यंमर्पसि वि श्रवासि वि सीर्मगा । वि वाजांन् त्सो<u>म</u> गोर्मत [१३] आ न इन्दो शतुग्विनं रिय गोर्मन्तम् श्विनम् । भरा सोम सहस्रिणम् ξ पर्वमानाम इन्देव स्तिर प्वित्रंमाशवं । उन्द्र यामेभिराज्ञत ৩

| म्राजेदा(अन्द¦स र घ १ ] [ <b>५८८</b> ]                                                                             | [#+54 t i   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| कुदुक्तः साम्बो एस इन्हरिन्हांव पूर्वाः । आहुः वेकत आवर्व                                                          | <           |
| क्रियन्ति सुरमुर्वेषु क्रमानं मधुमुतन् । श्रामि मिरा समस्यात्                                                      | •           |
| अखिता भी अज्ञानको पूचा पार्यनिवासिय । आ संकार बुस्वीय न                                                            | \$ [\$X]    |
| अर्थ सार्थ कपुरिति वृत्तं य पेक्ट्रो सर्व । आ संकर कुरवांतु स                                                      | * *         |
| अने से आयुक्ते सुतो कृते व पेनते शुक्ति । आ संस्थत कुम्पांतु गर                                                    | ₹*          |
| शुक्रा त्रमु: बेब्रीन्सं धर्मस्य सोध्र वार्रवा । पूर्वपू राजुवा अवि                                                | <b>? ?</b>  |
| ्र का <u>भुरुक्षेपु वायति वर्ष</u> को कर्मुवि गांक्ति । <u>भ</u> ुनि हो <u>ल्या</u> कर्निकन्त्                     |             |
| विष्य क्रांत्र हे एसा असीर्जि <u>कल्</u> यां भूतः । इक्को स तुनस्तो अर्थनी                                         | 34 [84]     |
| प्रवेश्व साम पुरुष्य सिन्होंचु वर्षुक्रसः                                                                          | <b>? ?</b>  |
| अस्रेयत् वेक्पीतवे वाञ्चवन्ती रचा इव                                                                               | ţu.         |
| तं सुतासां अधिनतेमाः सुत्रस प्राप्तमेनुस्य                                                                         | <b>?</b> <  |
| प्राच्या तुस्रो अधिप्यूतः पुनिष्यं साम मच्छासः। इत्या स्ताने सुवीर्षेत्                                            | 15          |
| पुर तुम्रो अभिन्दुतः परिक्रमनि माहते । प्रश्लीहा वार्ष्ट्राञ्चवस्                                                  | 6 [54]      |
| पदस्ति परचे हुइके अने किन्तुति मानिक । पर्नमानु वि तरुपंचि                                                         | <b>P?</b>   |
| पर्वमानुसी अन्य ना प्रतिमेनु विश्वनिद्याः । यः न्रोता व पुनातु नः                                                  | ९९          |
| चन्तं पुविज्ञेनुर्विष्यासंवितंतनुस्तरः। बद्धातेलं पुनीक्वित्रः                                                     | 44          |
| चन न पुरिवसमर्जिया बारे तेन पुनिविध कः । मारास्त्री पुनिविध कः                                                     | २४          |
| द्वभारणी इत्र समितः पनिर्धण तुमेर्गणः । साँ पुंतिवि तिम्बर्तः                                                      | २५ [१७]     |
| _ िमित्रं एंड सकितः विकित्तः वीत्र पार्थिनः । अभे वृक्तः पुणीस्ति वा                                               | 44          |
| कान्यु मी क्षेत्रज्ञाः प्रकान्यु वर्तको खिला ।                                                                     |             |
| विश्व दवर पुत्रीत हा जातविदः पुत्रीति वर्ग                                                                         | 40          |
| व व्यावस्य व स्थेन्द्रम् । तोत्र विभीतिर्गगृतिः । देवेन्त्रं बच्चनं हृतिः                                          | १८          |
| उपं पिप पर्नियम् पुरोजनायुन्धिपुर्यम् । अर्थन्तु विस्त्रां नर्वाः                                                  | _**         |
| अलाप्येच्य परमूर्जनामु लाग्यः पेयस्य द्वा सामः भूतम् विद्रुषः देव द<br>यः पांचमजीरस्थानसूर्यिभिः संस्तुतं स्तेत् । | H# 4        |
| सर्वे न पुतर्मभागि स्विदितं अतिहरिन्देना                                                                           | 48          |
| वाज्ञानीयं अस्य स्वृतिमः संभूतं स्वांब् ।                                                                          |             |
| त्रको मांकती दृढ भीते मुस्मिपुरुकार                                                                                | 26 [se] (st |

(263

| (६८) [ चतुर्थोऽनुषादः ॥                                                                                                         | ४४ स् <b>०</b> ६८-८ | ۲]             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| १० वत्सप्रिभीलम्दनः । प्रथमान सोमः । जगती १० प्रिष्टुप् ।                                                                       |                     |                |
| प वेवमच्छा मर्थुमन्त इन्द्वो असिंप्यदन्त गाव आ न धेनर्वः ।                                                                      |                     |                |
| वहिंपदी वचनार्यन्त ऊर्धामः परिद्युतम्बिया निर्णिजं धिरे                                                                         | ?                   |                |
| स रोर्ठवद्मि पूर्वी अचिकद् दुपारुहीः श्रुधयेन् त्स्वाद्ते हरि ।                                                                 |                     |                |
| तिरः पुवित्रं परिपन्नुरु ज्रयो नि शयाणि द्धते देव आ वरम                                                                         | २                   |                |
| वि यो मुमे युम्या सयती मदं साकुनुधा पर्यसा पिन्वद्क्षिता।                                                                       |                     |                |
| मही अपारे रजसी विवेदिव दिभवजुन्नक्षित पाज आ देदे                                                                                | ३                   |                |
| स मातरा विचरन् वाजयंत्रप- प्र मेथिर स्वध्या पिन्वते पुरम् ।                                                                     |                     |                |
| अशुर्ववेन पिपिको यतो नृप्तिः स जामिपिर्नसंते रक्षते शिरः                                                                        | 8                   |                |
| स दक्षेण मनसा जायते कवि क्रितस्य गर्भा निहितो यमा पुरः ।                                                                        | ro. T               |                |
| पूनां हु सन्तां प्र <u>थ</u> म वि जंज्ञतु—र्गुहां हित जनि <u>म</u> ने <u>मम</u> ुद्यंतम्                                        | n [so]              |                |
| मुन्द्रस्य छप विविदुर्मनीपिणे इयुनी यदन्धो अर्भस्त प्रावतः ।                                                                    |                     |                |
| त मेजयन्त सुबूधं नुवीप्वाँ अशन्तेमुशु पीरियन्तेमुग्गियंम्                                                                       | Ę                   |                |
| त्वी मुंजन्ति द्या योपण सुत सोम ऋषिमिर्मृतिभिर्मितिर्मिर्हितम् ।                                                                |                     |                |
| अन्यो वारेमि <u>ष</u> ्त वृचहृति <u>भि</u> नृंभि <u>र्य</u> तो याजुमा दर्षि सातरे                                               | ঙ                   |                |
| प्रिप्रयन्तं वृष्य सुपुसव् सोमं मन्तीपा अभ्येनूपत् स्तुमीः ।                                                                    |                     |                |
| या धारंगा मधुमाँ ऊर्मिणा विव इयिति वाच रिप्रपाटमर्त्यः                                                                          | c                   |                |
| अप द्विव ईपार्ति विश्वमा रज्ञ. सोमं. पुनान कुलरेपु सीदति ।                                                                      |                     |                |
| अद्भिर्गार्भिमृज्यते अदिभि सृत पुंनान इन्तुर्वरियो विदत् प्रियम                                                                 | 3                   |                |
| एवा ने. साम परिष्टिच्यमानी ययो दर्धन्तिज्ञतेम पवस्य ।                                                                           |                     |                |
| अद्वेषे द्यावापृथिषी हुविम् देवा धन रुचिमस्मे नुवारेम्                                                                          | १०[२०](६            | (°†;           |
| ( 27 )                                                                                                                          |                     |                |
| १० हिरण्यस्यूष आहिरसः। प्रमातः स्रोमः। अगती, ९-१० त्रिपुष्                                                                      | 1                   |                |
| रपुन धन्यन् पति धायते मृति पुल्तो न मानुवर्ष मुर्ज्यूपेनि ।                                                                     | _                   |                |
| द्रुष्ठपरित दुर्वे अर्थ आयुग्त्यस्य ब्रुतेष्यपि नामे इण्यते<br>उपा मुतिः पूर्वित मिर्चिते मर्थः मुन्द्रानिती नोवते अन्तगुत्ति । | ₹                   |                |
| पर्वमान स्तुनिः पंच्नुतार्मियः मधुनान् द्वन्तः परि वार्तमति                                                                     | <b>~</b> ,          |                |
| come titure automatic a fant Tait die diedill                                                                                   | ₹ ;                 | <b>:</b> + + ) |

| कम्पराक्षक, संदर्भ १६ ११) (१९७)                                                                                                                                                                                     | (के रुष्ट रहते ह |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| कार्य वचुन्नः पंतते परि स्थाप यंध्यीते अतीरिक्षित्रेते जेते ।<br>इरिफारत् यज्ञाः सँज्ञो मध्ये मूल्या क्षित्रोता महियो न सोमते                                                                                       | *                |
| द्वसा निमानि पति पन्ति धुन्नवां देवस्य देवीवर्थं बन्ति निप्यूतवः ।<br>अर्लकनीर्वर्तने वार्यमम्पानस्यः न निकतं पति बोन्सं अस्वत                                                                                      | ¥                |
| अर्जुकेन वर्षाना वासंसा इति प्रतियो निर्मिनानः परि व्यत ।<br>विवयन्तं वर्षानां निर्मिने कृतो पुस्तरंज वुम्बर्तिमस्यर्जयः ।                                                                                          | 4 [81]           |
| स्पंभव इस्पर्व ब्राविकां कनुस्तः शुनुधं शुक्रभेतः ।<br>तन्तुं तुनं पत्ते वर्गाव कारासे अव्यक्ति पंतरे पात्र विं जन<br>विक्योरिक वक्ते किंक ग्रासको वृपंच्युत्त वर्गाते शुक्रमंतरः ।                                 | •                |
| ही जो मिन्नेसे च्रीपट्ट चतुरंपत् अन्ते बाजीः तीव तिप्तन्तु कृप्तचेः                                                                                                                                                 | •                |
| जा मी: प्रवस्त्र वर्स् <u>याचिक्रीरूपन् वस्त्रोत्रहान्ययोकत् सुरीपीयः।</u><br>वृत्ते क्षि लॉज द्वितरो जय स्थानं क्षिता मुर्थातः परिधता वयस्कृतीः<br>दृते क्षोत्राः पर्वमानान् वर्षाः स्था वृत्तु व वयुः तातिस्वयतः। | 4                |
| पुनं कोन्नाः वर्षमानाम् वान् स्था वर्षः व वेषः तानिस्वयर्धः ।<br>मुक्तः पवित्वसति पुनन्यस्यं क्रिली कृति हस्ति। कृतिसम्बर्धः<br>वस्त्रीवित्त्रशेव कृति वेषयः सुद्धक्रिको अन्त्रप्रदेशे विस्तर्यः ।                  | •                |
| भर्त कुरुवाचि गुक्तते बर्गान हेचैयाचापृथिशी मार्वते न                                                                                                                                                               | \$ [64](414)     |
| (**)                                                                                                                                                                                                                |                  |
| र रणुरैश्वर्यक्षकः। वसमानः स्वयः अवतीः र विदुष्<br>विरंकी सुत्र भुक्तवं दुद्धते सुरुपासुन्निर्दे पूर्ण स्वामनि ।                                                                                                    | '                |
| प्रताकृत्य पूर्वनार्य कुन्न प्रताकृतिक वार्वणि बाहे प्रताकित ।<br>इत्याकृत्य पूर्वनार्य सिणिज वार्वणि बाहे प्रताकित्यंत<br>स सिर्द्रांगायो अवृत्तंत्व वार्वण जुने साजु बाह्यंतु वि स्टेसबे ।                        | t                |
| वर्जिप्या अपा प्रक्रमा परि प्यन् वर्धी देवस्य वर्षमा सर्वा विद्राः                                                                                                                                                  | ٩                |
| ते अंग्य कम्यु कृतयाऽप्रेष्युरो ः द्योश्यानी जुन्धी क्रमे बर्मु ।<br>यसिनुस्त्रा च युर्वा च युत्रतः आदिवासीन कुनसी अगुस्त्रतः<br>य कृत्यमीना दुस्तिः चुरुस्तिः च संस्युमार्ग् गुनुषु युत्र सच्छी ।                  | ١.               |
| मुक्ताओं प्राप्त अनुकार चार्यक्ष प्राप्त मृत्यक्षा अर्जु क्यानुं विश्ली<br>स संबंदान इंस्टिकायु भार्यक्त आंश्र कुल्ता गेर्नुसी इर्चन क्रिया ।                                                                       | ¥                |
| कृत गुन्नेस वाक्यु वि वृंकेती नार्श्विमात्रः सर्युद्धने प्रवर्षः                                                                                                                                                    | 4 [66](114)      |

(484)

| स <u>मातरा</u> न दहेशान <u>जिम्बे</u> नानंददेति मुरुतांमिव स्वनः ।<br>जानञ्जूत प्र <u>थ</u> म यत् स्वर्णर् प्रशस्ते <u>ये</u> कर्मवृणीत सुकर्तुः            | Ę       |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| <u>जातञ्चत प्रदेश पर्य स्थापः । प्रशासिक वार्गञ्चता प्रुमापु</u><br><u>क्वति मीमो वृष्मस्तिविष्यपा गृत्</u> ने शिश <u>ोनो</u> हरिणी विच <u>श्</u> रणः ।     | `       |                    |
| आ यो <u>नि</u> सोमः सुर्कृत नि पींतृति गुन्ययी त्वर्मवति निर्णिगुन्ययी                                                                                      | v       |                    |
| श्चानि सामः छक्कत् ।न पादातः गुल्यका त्यम्मयातः कार्यक्रान्ययाः<br>श्चानि पुनानस्तुन्वेमरेपसः मन्ये हित्न्येधाविष्ट् सानेवि ।                               | J       |                    |
| जुष्टी <u>मित्राय</u> वर्षणाय <u>वा</u> यवे <u>ख्रि</u> धातु मध्ने क्रियते सुकर्मीम                                                                         | c       |                    |
| पर्वस्व सोम वेववीतये <u>व</u> येष <u>। इ</u> यातु मञ्ज (स्वतात पुनानाम<br>पर्वस्व सोम वेववीतये <u>वृषे नर्वम्य हार्</u> दि सो <u>म</u> धा <u>न</u> मा विश । | •       |                    |
| पुरा नी <u>बाधाईरि</u> ताति पारय क्षेत्रविद्धि दिश आहा विपृच् <u>उ</u> ते                                                                                   | 9       |                    |
| <b>va</b>                                                                                                                                                   | •       |                    |
| हितो न सप्ति <u>र</u> िम वाजे <u>मर्पे नर्</u> चस्येन्दो <u>जुठर</u> मा पेवस्व ।                                                                            | o Feuil |                    |
| <u>ना</u> वा न सिन्धुमार्ति पर्षि <u>विद्वाः उ</u> छ् <u>य</u> ो न युध्यन्नर्त्र नो <u>नि</u> द् स्पे.                                                      | १० [२४] | ( <del>६</del> ८०) |
| (७१)                                                                                                                                                        |         |                    |
| ९ म्हपभो चैश्वामित्र । पचमानः सोमः । जगती, ९ त्रिष्टुप् ।                                                                                                   |         |                    |
| आ दक्षिणा सुज्यते जुष्म् <u>यार्</u> थसक् वेति दुहो <u>र</u> क्षसः पा <u>ति</u> जागृविः ।                                                                   |         |                    |
| हरिरोपुश क्वेणुते नमुस्पर्य उपस्तिरे चम्बोर्ध्वक्नं निर्णिने                                                                                                | ?       |                    |
| प्र क्वेप्टिहेर्च शूप एति रोर्ठव दसुर्पै वर्ण नि रिणीते अस्य तम् ।                                                                                          |         |                    |
| जहाति <u>वर्षि पितुरेति निष्कृत मुपपुतं</u> कृणुते <u>नि</u> र्णिज् तर्ना                                                                                   | २       |                    |
| अदिभिः सुत पेवते गर्भस्त्यो <u>र्वृ</u> णायते नर्भ <u>सा</u> वेपेते मृती ।                                                                                  |         |                    |
| स मोदते नसते साधते गिरा नेनिक्ते अप्सु यर्जते परीमणि                                                                                                        | 3       |                    |
| परिं युक्ष सहेस पर्व <u>तावृध</u> मध्वे सिञ्चन्ति हुर्म्यस्य <u>स</u> क्षणिम् ।                                                                             |         |                    |
| आ यस्मिन् गार्व सुद्भुतान् ऊर्थनि मूर्थञ्ज्रीणन्त्ये <u>शि</u> यं वरीममि॰                                                                                   | R       |                    |
| समी रथ न मुरिजोरहेवत दश स्वसितो अदितेरुपस्थ आ।                                                                                                              |         |                    |
| जि <u>गा</u> तुर्पं ब्रय <u>ति</u> गोरं <u>पी</u> च्यं एद यर्दस्य <u>मतुथा</u> अजींजनन्                                                                     | ८ [२५]  | !                  |
| श <u>्ये</u> नो न यो <u>नि</u> सर्दनं <u>धि</u> या कृत हिंग्ण्यर <u>्यमा</u> सर्दं केव एपंति ।                                                              |         |                    |
| ए रिंणन्ति बुहिंपि <u>पि</u> यं <u>गि</u> रा <u>ऽश्वो</u> न <u>व</u> ृेवाँ अप्येति युज्ञियं.                                                                | Ę       |                    |
| परा ध्यक्तो अरुपो विव कवि र्यूपो त्रिपृष्ठो अनविष्टु गा आभि ।                                                                                               | 4       |                    |
| सुहस्रंणीतिर्यति प्रायती रेमो न पूर्वीहृपसो वि राजति                                                                                                        | w       |                    |
| त्वेष छप क्रेणुते वर्णी अस्य स यत्रार्शयत् सर्मता सेर्धति स्रिधः।                                                                                           | •       |                    |
| अप्सा याति स्वधया देव्य जन स सुप्टुती नसीते स गोर्अग्रया                                                                                                    | ح       | /5n a\             |
|                                                                                                                                                             | -       | (484)              |



| सुम्यक् सुम्यञ्जो महिषा अहेपत् सिन्घोकुर्मावधि बेना अवीविपन् ।                                                                       |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| मधोर्धारिभिर्जुनर्पन्तो अर्कमित् प्रियामिन्द्रस्य तुन्वमवीवृधन्                                                                      | २           |
| पुदिश्रवन्तुः परि वार्चमासते पितैयाँ प्रत्नो अमि रक्षति वृतम् ।                                                                      |             |
| मुद्दः समुद्द वर्षणस्तिरो देधे धीरा इच्छेकुर्धुरुणेष्वारमम्                                                                          | <b>ર</b>    |
| सुरुस्रेपारेऽव ते सर्मस्वरन विवो नाके मधुजिह्ना असुध्वतः।                                                                            |             |
| अस्य स्पन्नो न नि मिषन्ति भूणीयः पुदेपदि पानिनः सन्ति सेर्तवः                                                                        | ß           |
| पितुर्मातुरध्या ये सुमस्वर चूचा शोचन्तः सुदहन्तो अव्रतान् ।                                                                          |             |
| इन्द्रंहिप्टामर्प धमन्ति मायया व्यचमित्तक्तीं मूर्मनो विवस्परि                                                                       | v [२९]      |
| प्रद्र <del>ान्मानावृ</del> ष्या ये सुमस्व <u>र उ</u> ह्नोक्षयन्त्रासो रमुसस <u>्य</u> मन्तवः।                                       |             |
| अर् <u>यान्यासी विधि</u> रा अद्यासत <u>ऋतस्य</u> पन <u>्यां</u> न तेरन्ति दुष्कृतः                                                   | Ę           |
| सुद्धस्रिधारे वितते पुविञ्च आ धार्च पुनन्ति कुवयों मनीपिणीः ।                                                                        | ٦           |
| <u> ब्रह्म सं एपामिष्रिरासी अहुहः</u> स्प <u>श</u> ः स्वर्ञ्धः सुद्दशौ नृचर्क्षसः                                                    | ড           |
| <u>ञ्चात र्वामान तता ञ्रहर</u> रवन्त सम्बद्ध कुर्वतः<br><u>ञ्चतस्य गो</u> पा न व्माय सुकतु जी ष पुवित्रा हुग्र <u>ा</u> न्तरा देधे । | 3           |
| विद्वान् तर विश्वा मुर्वनामि परेयु त्यवार्जुन्टान् विश्वति कर्ते अंवतान्                                                             | 4           |
| भ्रतस्य तन्तुर्विर्ततः पृथिञ्च आ <u>जिह्वाया</u> अग्रे वर्षणस्य <u>माययां ।</u>                                                      | •           |
| धीरा <u>श्चित्</u> तत् सुमिनेक्षन्त आ <u>श</u> ्चता ऽत्री कुर्तमर्व पवात्यप्रेसुः                                                    | ९ [३०](५३७) |
| <del>-</del> -                                                                                                                       | 2 [40](450) |
| ( 98 )                                                                                                                               |             |
| a makery abbrevia a recovery with a second of                                                                                        |             |

# ९ कसीयान् वैर्घतमसः। पवमानः सोमः। जगती, ८ ब्रिप्टुप्।

तिश्चर्न जातोऽवं चकवृद्धने स्वर्ध्वश्चारुषंठ्यः सिर्धासति ।

विवो रेतसा सचते पयोष्ट्या तसीमहे सम्ती शर्म सुपर्यः १

विवो यः स्क्रम्मो धुरुणः स्वांतत आपूर्णो अशुः पुर्विति विश्वतः ।

सेमे गृही रोवंसी यक्षवृद्धतां समीचीने व्यंघार सिमर्यः कृषिः २

मित्र प्तरः सुकृत सोम्यं मधू वीं गर्व्यतिरिवेतक्ति यति ।

हेशे यो ष्ट्रचेतित उस्त्रियो वृष्णः ऽपां नेता य इतर्जतिक्तिमर्यः ३

आत्मन्वन्नमो वृद्धते पूत पर्य क्रातस्य नार्मिर्मृत वि जायते ।

समीचीनाः सुवानंवः प्रीणन्ति त नरी द्वितमर्व मेहन्ति पर्यवः ४

अर्थाविवृश्वः सर्वमान कुर्मिणां देव्यव्यं मनुपे पिन्वति त्वर्चम् ।

वृद्धति गर्ममर्वितेठ्यस्य आ येनं तोक च तनय च धामिर् ५ १ [३१] (५००)

| स्क्रोतः। संसंगरनंत्र दश्                                                                                                                                                                                  | [# 5 € m # t |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| सहस्रेडोध्य वा संस्थातं स्टूबीचे स्मृत स्ट्रीसे स्थानितः ।<br>कांक्षे मान्ने निर्मित सुने कुने स्ट्रीमेस्प्यूर्व मृत्युर्वः                                                                                | •            |
| लेत क्य क्रेस्ते यस क्रियंकति । कोम्सं तिहीं असेचे केषु मुख्याः ।<br>प्रिया समी अस्ते सेन्ति प्रवह विवस्करेन्द्रमनं क्येप्रीयंग                                                                            | v            |
| सर्व <u>भ</u> ते <u>कुरुक्ते</u> कोसिंगुक्तं का <u>र्म्मका वार्</u> यकसीत क्युवान् ।<br>भा विभिन्ने नर्गता बेक्कर्मः <u>क्रुक्तित वार्तामम्</u> य कीर्मास्                                                 | ۷            |
| अन्तिः सांत्र पश्चानस्य है रहो अन्त्रे बार् वि पंत्रान बावति ।<br>य मृज्यबोदा द्वविमिनेनिक्स स्वतृत्वेन्द्रोव स्वतात प्रीतवें                                                                              | < [१९]तक     |
| (₩)                                                                                                                                                                                                        |              |
| ५ व्यक्तिर्वतः प्रकलः व्येतः जन्मी।                                                                                                                                                                        |              |
| जामि विचार्ष पको कार्यदिक्षे नामानि श्रहो कवि देव वर्षते ।<br>भा वर्षस्य कृतमे कृतमधि वर्ष निर्मानमस्त्रीकृतमा                                                                                             | ŧ            |
| क्रमस्य दिवा पंको मधु विष - युक्ता परितियो अस्य अवस्थि ।<br>दबकी पुत्रः विकोशीच्यो - साम द्वारोजनीय शेलन विवा                                                                                              | *            |
| अनं पूर्वोज्ञः कुरुक्षी अधिकम् "कृषिर्वेज्ञमः कोष्ठः का विश्वनवं ।<br>अभीकृतस्यं गुँक्षनो अभुत्रतः" कवि विषुष्ठ दुवस्तो वि पांत्रति<br>कविकिः सुत्रे पुरिक्तिकविक्तः वर्षेषपुत्र पुरिक्ते कुल्यः सुर्विः । | *            |
| रेम्पुण्यम्यो समञ्ज वि चौचति अञ्जोषांतु विन्यंत्राना वि्षेत्रि                                                                                                                                             | ¥            |
| परि बोम् प चेन्या स्वच्यां चुनिय पुत्ताना जुनि बोबपुरिक्षेत्र ।<br>वे हे मही आहन्तु। विक्रांच्यु क्लेक्ट्रिक्ट्यं चोन् <b>य प्रत्</b> वे पुचस्                                                             | 4[11](461)   |
| [तुर्वाचीऽच्यायः इति वश्र र-१र्ड] (४९)<br>५ व्यक्तिर्वेदः चयक्ताः क्षत्रतीः।                                                                                                                               |              |
| पुर्त दिवा पेको क्रम्यो गो। क्ष्म देवानांत्रपुरायो सुनिः ।<br>इति मुनानां करते व कर्तामा कृषा पानानां क्रमुने मुक्तिया                                                                                     | t            |
| भूगे व र्यंत्र आयुंचा गर्यस्याः स्व । क्रियंक्त् राजिये गरिस्यः ।<br>इत्यंस्य सूर्वितीरयंत्रप्रामुक्ति निवृद्धिसम्बान्ये बंज्यां कर्मुक्तियाः                                                              | ૧ (લા)       |

| इन्हेंस्य सोम् पर्वमान <u>ऊ</u> र्मिणी ति <u>वि</u> ष्यमाणो जुठरेष्वा विश् ।<br>प्र णीः पिन्व विद्युनुभेव रोर्वसी <u>धि</u> या न वा <u>जाँ</u> उप मा <u>सि</u> शर्श्वतः | જ     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| विश्वस्य राजां पवते स्वर्द्धर्श ऋतस्य धीतिमृ <u>षि</u> पाळवीवशत् ।                                                                                                      |       |                |
| यः सूर्युस्यासिर्रेण मृज्यते पिता मेतिनामसेमध्टकाव्यः                                                                                                                   | R     |                |
| वृषेव यूथा पर्ति कोशेमर्प स्यपामुपस्थे वृष्मः कनिकदत् ।                                                                                                                 |       |                |
| स इन्द्रीय पवसे मत्सुरिन्तेमी यथा जेपाम सिमिथे त्वातियः                                                                                                                 | ५ [१] | ( <b>१८</b> २) |

## (99)

## ५ कविर्मार्गवः । पवमानः सोमः । जगती ।

| एष प्र कोशे मर्थुमाँ अचिकव् दिन्द्रस्य वश्चो वर्षुयो वर्षुचरः ।  |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| अमीमृतस्य सुदुधा घृतश्चती वाषा अर्पन्ति पर्यसेव धुनवः            | ?           |
| स पूर्व्यः पेवते य दिवस्परि रूपेनो मेथायदिणितस्तिरो रजीः।        |             |
| स मध्व आ युवते वेविंजान इत् कुशानोरस्तुर्मन्साहं बिम्युपा        | २           |
| ते नः पूर्वीस उपरास इन्देवा महे वार्जाय धन्वन्तु गोर्मते ।       |             |
| <u>ईक्षेण्यासो अह्योर्ड</u> न चार्खो बहाबहा ये जुंजुपुर्हविहीविः | Ę           |
| अय नी विद्वान् धेनवद्वनुष्युत इन्दुः सुज्ञाचा मनेसा पुरुष्टुतः   |             |
| इनस्य यः सर्वे गर्भमावृधे गर्वामुङ्जमुम्पर्पति मुजम्             | y           |
| चिकिर्दिनः पवते कृत्व्यो रसी महाँ अर्वन्धो वर्रुणो हुरुन्यते ।   |             |
| असीवि मित्रो वुजर्नेषु युज्ञियो ऽत्यो न युधे वेषुषुः कर्निकद्त   | ५ [२] (६९१) |
|                                                                  | F 7 (17.)   |

### (%)

# ५ कविभीर्गवः। पवमानः स्रोमः। जगती।

प्र राजा वार्च जनपंत्रसिष्पद् वृपो यसोनो अभि गा ईयक्षति । गुम्णाति दिपमविरस्य तान्वो शुद्धो वृवानामुपे याति निष्कृतम् इन्द्रीय सोम परि पिच्यमे कृमि कृवक्षो अमिः क्विरिज्यमे वने । पूर्वीहिं ते सुतयः सन्ति यात्वे सहस्रमञ्जा हर्रवश्रमृपदे समुद्रियो अन्तरसो मनीपिण मासीना श्रन्तरिम सोमंमक्षरम् । ता हैं हिम्बन्ति हुम्पेस्य सक्षणिं यार्चन्ते सुम्न पर्वमानुमक्षितम्

?

२

३ (६९४)

| क्रमोदा। कर काम का के  <br>                                                                                                                                                                                               | [ de la 40 res de 4 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| क्षेत्रिकः बाज्ञं रह्मविद्धिरस्युनियः स्तुनिवृत्तियः पंतरं बद्दक्षविदः ।<br>व वृत्तासमिक्को ग्रीतने सर्वः स्थानियः क्ष्यानेत्रणं संत्रीसुर्वसः                                                                            | ¥                   |
| पुराणि कोन् पर्वतामा अस्तपुः सुरक्षान् वृत्यान् वृत्यान् वृत्यान् वृत्यान् वृत्यान् वृत्यान् वृत्यान् वृत्यान्<br>सुद्री सर्व्यान्त्रक बृत्ये प्रयास्त्र स्वतान्त्रकार्यः व्यास्त्रान्त्रकार्यः                           | 4 [1] mu            |
| ( ४९.)<br>५ वशिर्वर्वकः। परवासः क्षेत्रः। अन्तरीः।                                                                                                                                                                        |                     |
| अन्त्रेत्त्रं को कन्त्रनिकार्यः । प्रीप्तनार्थाः वृश्वित्तं इर्षयः ।<br>वि चु कर्तत् व इत्ये कर्तत्रचे । अर्थे बंकल्यु वर्तिकार को विश्वः<br>व व्यं कन्त्रनिकार्यये क्यूच्युता । वर्त्तं कु विकार्यते कुर्तुवर्ति ।       | ŧ                   |
| निये मर्नेस्य करने जिल करियारी जुने कर्तानि विन्यप्तं मरेनावि                                                                                                                                                             | 9                   |
| दुश स्वरंद्ध अर्थान्य अर्थितं वे द्वरतन्यस्या अर्थान्तः वृद्धे दि यः ।<br>सन्तरं न तृत्वा कर्मेरीत तौ अति   कार्यं दुवि पंतरत्व दुर्गान्धेः<br>दुनि हे भागां गुरुषे च अन्ति   दुर्शिक्यासी वस्तृः कर्मान्ति क्रियोः ।     | *                   |
| अर्थनस्य सम्बद्धि गरंपीरे ल न्यांग्यु क्ष्य दर्शसंहर्ष्ट्रसंस्थिते ।<br>पुना वे सम्बे सुन्ते पुरोक्षेत्रं एवं सुन्तान्त्र अनुन्ता अधिवित्ते ।                                                                             | ¥                   |
| प्रकार व रूपा सुन्य पुरस्कृत एवं प्रकारण जन्म अस्ति।<br>विक्रियं कार्यान विक्रियं अनुविको सुर्खी जन्म विदेश नर्वः                                                                                                         | 4 [4] ₩O            |
| (4)                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| ५ महर्मदाका। परभक्त शोक। क्यारी।                                                                                                                                                                                          |                     |
| कोनस्य वार्य जन्मे पृष्यक्षेत्रः अनेन वृष्यम् वृष्यक्षेत्रः राष्ट्रिकः प्रदेशः विकार्यः ।<br>पृष्ठस्याः प्रकृतिः विकारः अन्यन्तिः ।<br>यं नां वास्तिकृत्यः अन्यन्तिः । असेन वृष्यम् वृष्यम् वृष्यम् ।                     | •                   |
| मुबोसामार्कः प्रतिपत् वृद्धि यव । इत्यूपि स्रोत प्रवृत्ते ह्वा अर्थः                                                                                                                                                      | ę                   |
| प्रचारम पुरुष पंतरी क्रिकितंतु कर्जुं बस्तोत्ता स्वयं सुद्रक्रको ।<br>प्रत्यक् च विश्वा सुबैद्धार्थि पंतर्ज स्त्रीक्षण सुवितनो स्वयन्ते कृतं<br>ते त्यों पुरेरत्यो अपुंतरत्त्रों कर्ज स्वयंत्रात्त्रों सुबी स्त्र विरोतः। | *                   |
| कृतिः कोन् वन्तुतं सार्वतिः तृतोः कियान् देवी जा पंतरक व्यक्तिः<br>तं न्यं कृतिन्तुं अर्थननुसर्विधिः कृतनुस्तु कृत्यं वस्त्र क्रियः ।                                                                                     | τ ν                 |
| हर्मा होत सम्बद्ध हैन्द्र अर्च - किन्त्रीलिहेसि प्रदेशनो अ <b>र्वत</b><br>व त्य हेरुका न्यूननीकहोत हिन्दु होते स्ता स्वरूप                                                                                                | પ [પ] સ≠∜           |

२

ş

५ [७]

8

### ( ८१ )

# ५ वसुर्भारताजः। पवमानः सोमः। जगती, ५ त्रिष्ट्रप्।

प्र सोमेस्य पर्वमानस्योर्भयः इन्द्रेस्य यन्ति जुठरं सुपेशसः। युप्ता ययीमुर्जाता प्रासा गर्वा वानाय शूरमुद्मन्दिपुः सुताः 8 अच्छा हि सोम: कल्जा असिप्यव दत्यो न वोव्हा रघुवर्तिनिर्वृधा । अर्था देवानांमुमर्यस्य जन्मनी विद्वा अंश्रोत्यमुतं इत्र यत् P आ तीः सोग्र पर्वमानः किंगु व स्विन्द्रो मर्य मुघवा रार्थसो महः। शिक्षा वयोधा वसवे सु बेतुना मा नो गर्यमारे अस्मत् पर्रा सिचः 3 आ तीः पूपा पर्वमानः सुरातयी मित्रो गेच्छन्तु वर्षणः सुजोपसः । इहस्पर्तिर्भरती पापुरिवना त्वप्टी सिवता सुपमा सरस्वती X द्वा द्यापृथिकी विम्बमिन्वे अर्थुमा येवा अदितिर्विधाता । भगो नुशंस उर्ष न्तरिक्षं विश्वे देवाः पर्वमान जुपन्त [६] (७११) ( 53 )

# ५ वसुर्मारद्वाज । पवमानः सोमः । जगती ५ त्रिष्ट्रप् ।

असंखि सोमों अरुषो वृपा हरी राजेव वृस्मो अभि गा अंचिकदत्। पुनानो यार् पर्येत्युव्ययं श्वेनो न योनि पूतर्वन्तमासर्वम् क्रविर्देष्टिस्या पर्वेषि माहिन मत्यो न मृष्टो अमि वार्जमर्वसि । <u>अपरेतर्थन् दुरिता सीम मुळय घृतं वर्सोनः परि यासि नि</u>णिजेम् पुर्जन्यः पिता महिपस्य पुर्णिना नामा पृथिव्या गिरिप क्षर्यं द्धे । स्यसार् आपो अमि गा उतासर्न् तस गाविभनंसते वीते अध्वरे जापेय पत्यावधि रावं महसे पर्जाया गर्भ शृणुहि वर्वीमि ते। अन्तर्वाणींपु प्र चंरा सु जीवसे ऽतिन्छो वृजर्ने सोम जागृहि यथा पूर्वीम्यः शतुसा अमुधः सहस्रसा' पूर्यया वाजीमिन्दो । पुषा पंवस्य सुविताय नव्यति तयं वृतमन्वापः सचन्ते

(4)

## ५ पवित्र माहिरसाः। पवमान सोमः। जगती ।

पवित्रं ते वितंत ब्रह्मणस्पते प्रभुगीत्रांणि पर्येपि विश्वतः। अर्तप्ततनर्ने तवामी अंभूते शृतास इद्वर्धन्तस्तत् सर्माशत

(**0**\$0)

(880)

| <u> </u>                                                                                                                                      |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| medican man en et a f] [444]                                                                                                                  | [# 5.4 ··/ i ·         |
| बोजिए: सोमां रव्यविद्धिरण्युनितः स्थुजिंदृक्षित् पंदाः व्यक्षानित् ।<br>पं देशसंध्रद्धिरे <u>पीतते</u> ज्लुं स्तानितं प्रपार्यकुनं नोपुर्यन   | ¥                      |
| प्रवासि होन् प्रेमानो सर्वपुर हरवासि कृत्यन् इतियान्यस्ति ।<br>प्रवी प्रार्थमिके हुँग्वे च य इसी मन्त्रियस्य य सन्दर्धि                       | an [1] r               |
| (चर.)<br>५ वरिकॉर्नेक। स्वयाया क्रोका। क्वारी।                                                                                                |                        |
| अन्तेस्त्रां यो धन्त्रनिकर्त्याः य तुत्त्रनात्रों दृहविनेतु हरियः।<br>नि तु मर्सन् व ह्यो अर्थतयोः उपी महत्त्व वनिनन्तः यो विन्धेः            | t                      |
| व को प्रमुक्तिकाको स्वृष्युती कर्म दा विक्रिंतो दुरीवर्ति ।<br>विते स्वीस्तु करने द्वित परिश्वति वृष्टं कर्मान विस्थाने मोत्रवि               | 9                      |
| पुरा स्वरंता अर्थस्य अर्थित् वे प्रकारवस्या अर्थस्य पुत्रो दि या।<br>सन्दर्भ र तृत्या वर्वधित से अपि कोर्य युद्धि रेकसन द्वार्यः              | •                      |
| पृत्ति हे बाजा पहले च कांत्रुचे चुंकित्वालं चया सर्वाति क्रियो ।<br>सर्वायका स्वयति स्वेतानि स्वान्याला सर स्वेतीनवर्वतिर्वति                 | ¥                      |
| इक ने हको सून्ये सुवेशेष्ट्रं १६ तुश्चनित बहुबा बंधिनियोः ।<br>निर्मनित्रं प्रवास नि करितः अधिको सुव्यं बस्तु हिनो वर्षः                      | √ {8} ↔0               |
| (a)                                                                                                                                           |                        |
| ५ वहुर्वन्द्रस्याः। वस्तानः स्रोतः जन्मीः                                                                                                     |                        |
| सम्बद्ध कार्य करते बुक्तंत्रः प्रदेने देकत् क्रेसे बुक्तवर्धः ।<br>इत्तरम्भे उपर्यंत्रा नि मिप्तने  सहस्रत्यो व बर्चनावि विवादः               | ŧ                      |
| र्व त्या यशिकाया <u>जन्मकृता "उन्तेश</u> से⊟न पेंद्रति सुवान्।<br>जन्मकार्यः सद्धील सम्री त्या स्त्रीत कोत नको हुग्र नर्वाः                   | 9                      |
| क्ष्मील कुरा केने प्रशित्तं कर्तुं स्वांतः क्षेत्रं सुद्रकृताः ।<br>प्रकार व स्थित स्थानावि केने क्षीत्र सुनित्तं स्थानो दृशी                 | •                      |
| तं त्यों पूरे नहीं नपूर्वण हो कर अपने पार हुए हैं हुए किया ।<br>दुर्जिय क्षेत्र पण्डली कर्मकि हुव्ये क्षित्रों हुन्हीं आ क्षेत्रका क्षत्रकर्म | K A                    |
| वे को प्रकास क्ष्मणान्यक्ति कुल्यान्य भूति सा दिलो ।<br>इस्त्री कोन सुनदुर हैन्द्री सर्व किन्सीत्युक्तिः पर्वसको जनेति                        | ų [4] <del>(40</del> 0 |
|                                                                                                                                               |                        |

२

3

Ÿ

8

[ၑ]

## ( ८१ )

५ वसुर्भौरहाजः। पदमानः सोमः। जगती, ५ त्रिष्टुप्।

प्र सोर्मस्य पर्वमानस्योमंय इन्द्रेस्य यन्ति जुठरं सुपेशीसः ।
पृञ्चा यप्रीमुर्ज्ञाता युश्चा गर्या वृग्नाय शूर्यपुद्मिन्द्रिपुः सुताः ?
अच्छा हि सोर्मः कल्झाँ असिन्यवृ दृत्यो न वोळ्हां खुर्वर्तिनिर्दृषां ।
अथा वृत्यानामुमर्यस्य जन्मेनो विद्वाँ अश्रोत्यमुतं इतश्च यत् ?
आ तः सोग् पर्वमानः किया व स्विन्द्रो भर्य मुघ्वा रार्थसो मृहः ।
शिक्षां षयोधो वसीष्ठे सु चेतुना मा नो गर्यमारे अस्मत् परां सिचः ३
आ तः पूषा पर्वमानः सुरातयों मित्रो गंच्छन्तु वर्षणः सुजोर्यसः ।
वृद्धस्पर्तिर्म्वरुते यायुग्विना त्वष्टा सविता सुयमा सरस्वती ४
चुगे यायापृथिवी विश्वमिन्वे अर्थमा वृवो अदितिर्धिपाता ।
प्रागो नृशंसं चुर्वग्ननारिक्षं विश्वे वृवाः पर्वमान जुपन्त ५ [६]

( < ? )

५ वसुर्मारहाजः। पवमानः सोमः। जगती, ५ त्रिष्दुप्।

असि तोमी अनुषो वृपा हरी राजेंव दूसमे अमि गा अचिकदत् ।
पूनाने वार् पर्येत्वरुपं रुपेनो न पोनि वृत्तनेत्तमासदंम्
कृषिवेष्ट्रस्य पर्येषि माहिन मत्यो न मुच्टो अमि वाजमपंसि ।
अपुरेत्तपंन वृतिता सीम मुळ्य चृत वस्तान परि यासि निर्णिजेम्
पूर्जन्यः पिता महिपस्य पर्णिनो नामा पृथिव्या गिरिषु क्षयं द्धे ।
स्वसार आपो अमि गा जतासर्न् त्स ग्रावंभिनंसते नीते अध्वरे
जायेव पत्यावधि शेवं महसे पज्ञीया गर्भ शृणुहि ववीमि ते ।
अन्तर्याणीयु प्र चंग्र सु जीवसे ऽनिन्द्रो पूजने सोम जागृहि
यथा पूर्वेस्यः शतुसा अर्थुः सहस्रसा पूर्यया वाजमिन्दो ।
पुषा पंवस्य सुनिताय नव्यसे तपं स्वनन्तापंः सचन्ते

( < 3 )

५ पवित्र मान्निरसः। पवमान सोम् । जगती ।

पुषित्रं ते विर्तत ब्रह्मणस्पते प्रमुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः । अर्तप्ततनुर्न तद्मामा अश्वते शृतास इद्वर्धन्तस्तत् समीशत

(૭**१૭**)

(७१६)

(988)

| म्रामेशः । म भः भः । [५६८]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | [*• | g, et 41 | u d d              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|
| क्यांपुरिष्टं किर्क पुनस्के स्रीपंको अस्य कर्नोडे स्पंक्तिस्त् ।<br>अकेन्स्स प्रीतांचासमें पुनस्पुरसर्थि क्रिसीम स्रेता<br>अकेरसम्बन्धः प्रतिस्त्रिपः द्वारा विस्तृति सुनस्ति सामुदः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *   |          |                    |
| मानाभिक्तो मनिरे अस्य मानग नुष्यक्ताः क्षिताः सर्वेता रहा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ₹   |          |                    |
| पुन्तवं इत्या पुक्तिय रहति पाति पुनान्नो जनिष्क्रमध्यक्षितः ।<br>मृत्यव्यति हितु हित्रपति सिवापितः सुद्धानेता स्वयति प्रस्तवोत्ताता<br>हरिवेतिकन्त्रो वर्षि तथ्य देश्यं बाग्ने स्वतंत्रा वर्षे यास्वस्त्रपत्तः ।<br>एत्रच पुनिवरिक्षे वर्ग्यव्यवेदः सुद्धानेत्रपत्ति वर्षो वृक्ष्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ¥   | [d]      | (410)              |
| (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |                    |
| ५ कल्पा अञ्चलको । परासमा बोला ( कमठी (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |                    |
| प्लेस्य क्षेत्रमहेत्रे निर्फरिकिःगुरता इन्द्रांतु वर्षणाय जुरुवं ।<br>कृषी त्री जुन्न वर्षस्यः स्वरित्तरः चूंचक्रिती गुंबीकृ केत्रं प्रत्येय<br>आ वस्तुस्यी सुनंतुरुवर्षर्युं विच्यति क्षेत्रः एति तर्ज्यति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ţ   |          |                    |
| कुम्बन स्तेपन विपूर्वनिभिन्नेष अर्माः शिवस्त्युवन व सर्वः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ŗ   |          |                    |
| का को पोक्षिं सुरुष्तु जोवंत्रीत्वा वेषार्थं तुष हत्वसूर्यवात् ।<br>आ प्रिकृतं पद्म वार्षा सुर्वः वार्षा वेष्टे गुरुष्तुत् वेष्ट्यं<br>पुत्र वक संस्थे करते सहस्रान्ति विस्तुत्वते वार्षोत्वित्यात्वेत्वं ।<br>हत्तुं क्ष्मुत्रकृषेत्रं ग्रावृत्ति रिकृत्यं वार्षे व्रकृत्यं वोष्ट्रवे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •   |          |                    |
| क्षण क्षण्या वर्षणा वर्षणा क्षण स्थाप स्थाप क्षणका स्थापित स् | •   |          |                    |
| प्रमुख्य पेन्हे इत्या एसं निर्म द्वतिः कार्नेता स्वेतेनाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ч   | N        | ( <b>4</b> 0)      |
| (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |                    |
| ११ केचे व्यक्तिः। पद्मारमा क्षीतः। क्ष्मब्दिः ११-११ क्रिक्कृष्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |                    |
| हानुबंब क्षेत्र सूर्युतः वर्षे सुन्ता उपार्थिया सम्बद्ध प्रश्नेस सुद्ध ।<br>बा ह प्रदेश्य बस्तव ह्यानिक्षे हार्विनस्त्वन इत सुन्तिकर्तृषः<br>अस्ताम् पर्वपूर्वे पेरवाम पोत्रुषः कृत्री कृषास्त्रमति वि क्षिके नर्यः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t   |          |                    |
| नेति क्षांहरिक्य क्वन्यवेशः त्रिकृतं बोस्करं हो वेशः वर्षाः<br>नेतिक्षां त्यत्रेत्रं त्रकातं नर्गते स्था क्षेत्रकरं हो वेशः वर्षाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •   |          | ( <del>114</del> ) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |                    |

| अर्द्धध इन्दो पवसे मुद्दिन्तम आत्मेन्द्रस्य भवसि धासिरुत्तमः।                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अमि स्वरन्ति बृहवीं मनीपिणो राजीनमुस्य भुवनस्य निसते                                      | <b>ર</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| सहस्रीणीथः शातर्घारो अर्द्धृतः इन्द्रायेन्दृः पवते काम्यं मधुं ।                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                           | 8        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| कर्निकवृत् कुछश्चे गोमिरज्यमे व्यर्थे समया वारमर्पास ।                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| मुर्गुज्यमन्ति अत्यो न सनिसि रिन्द्रस्य सोम जुठरे समक्षरः                                 | ч,       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| स् <u>बादुः</u> पेवस्व दि्व्यायु जन्मीन स् <u>बा</u> दुरिन्द्रीय सुहवीतुनाम्ने ।          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| स् <u>वाद्मिं</u> त्राय वर्षणाय <u>वा</u> यवे वृहस्पत <u>ये</u> मधु <u>म</u> ाँ अव्निम्यः | <b>Ę</b> | [१०]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| अत्यं मुजन्ति कुछशे दश क्षिपः प विप्राणां मृत्यो वार्च ईरते ।                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| पर्वमाना अम्पर्पन्ति सुप्दुति भेन्द्रं विशन्ति मितृरास इन्द्रेवः                          | હ        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| पर्वमानो अर्म्पर्ण सुवीर्ध मुखी गन्यूति महि शर्म सुप्रथं ।                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| मार्किनों अस्य परिपूतिरीशते न्द्रो जयेम त्वया धर्मधनम्                                    | 6        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| अधि द्यामेस्याद्वपुमो विचक्षणो ऽर्करुचिद्व विवो रोचना कविः।                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| राजां पुविञ्चमत्येति रोर्फवद् विवः पीयूषं दुहते नुचक्षसः                                  | <b>ዓ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| विवो नाके मधुजिह्ना अस्थती वेना वृहन्त्युक्षणं गिरिष्ठाम् ।                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| अप्तु द्रप्त विष्टुशान संग्नुद्र आ सिन्धेरिक्मी मधुमन्त पविञ्च आ                          | १०       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| नार्के सुपुर्णमुपपप्तियांस् गिरी बेनानामकृपन्त पूर्वीः ।                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| शिशुँ रिष्टन्ति <u>मतयः</u> पनिप्रत हिर्ण्ययं शकुन क्षाम <u>णि</u> स्थाम्                 | 11       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| क्रध्वी गेन्ध्वी अधि नाने अस्याद् विश्वा कृपा प्रतिचक्षाणा अस्य ।                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| मानुः शुक्तेण शोचिषा व्ययौत् पार्ययच्चीर्तसी मातरा शुचिः                                  | १२       | [ ? ? ] ( \( \forall \) ( \forall \) ( \( \forall \) ( \( \forall \) ( \( \forall \) ( \( \forall \) ( \forall \) ( \forall \) ( \( \forall \) ( \forall \) ( \( \forall \) ( \forall \) ( \( \forall \) ( \forall \) ( \forall \) ( \( \forall \) ( \forall \) ( \( \forall \) ( \forall \) ( \forall \) ( \( \forall \) ( \forall \) ( \forall \) ( \forall \) ( \( \forall \) ( \fora |
| (८६) (पश्चमोऽनुया                                                                         | কেঃ চু   | <b>ध स्०८६-</b> ९६]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

( १-४८ ) १-१० अक्तप्टा मायाः, ११-२० सिकता निवाबरी, ११-३० पृत्रियोऽजाः, ३१-४० अक्तप्टमापाद्य-स्रयः, ४१-४५ मौमोऽत्रिः, ४६-४८ गृत्समदः शौनकः । पयमानः सोमः । जगतीः

प्र ते <u>आ</u>शर्वः पवमान <u>धीज</u>धे मद्मी अर्पन्ति रघूजा हेव त्मना । दिव्याः सुपूर्णा मधुमन्तु इन्देवो मुदिन्तमासु प<u>रि</u> कोशीमासते १ प्र ते मदासी मदिरासं आशवो ऽस्रक्षत् रघ्यासो य<u>था</u> पृथेक् । <u>धेनु</u>र्न वृत्सं पर्यसाभि वृज्<u>यिण</u> मिन्द्रमिन्दे<u>वो</u> मधुमन्त <u>अ</u>र्मर्यः २

(080)

|                                                                                                                                                                                                                              | (design self-t |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| अच्छो व बिंपानी झूनि बार्जनर्थ । स्कृषित कार्स पूरियो अर्थिनस्तरम् ।<br>वर्षा प्रसिन्ते अपि कार्जे अप्यये । सोर्जा प्रमुख वार्षसे<br>प तः आर्थिनीः प्रसान प्रोत्युवी विकास नेतृत्वन् पर्यक्ता परिवर्षः ।                     | •              |
| यानार्कतेषुः स्थानिधिरमुख्यः वे स्त्रं युज्यस्यूनियाण नेपर्यः<br>स्थितः वामानि नित्तवस्युत् कार्यातः युगोस्यं कुतः परि पन्ति केर्त्याः।                                                                                      | N.             |
| स्त्रोतिकः क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्रिकः व्यक्तिक्त्यतः सिक्यतः क्ष्यति                                                                                                                                                         | ٩ [१٩]         |
| प्रस्तवान वर्गमानस्थ प्रस्तवां भूकरचे कुतः वर्षे वर्षित कुतसे ।<br>वर्षी प्रविक्त सर्वि कुण्यो हतेः व्याता ति योगां कुरुसेंचु स्रीवरी<br>पुकरचे कुषुः प्रवित्ते स्वरुक्तः समिते हुवस्तासूर्य वर्षति निस्कृतस्य ।             | •              |
| सुद्दर्भवारः पद्वि बोह्मेक्पंति । यूर्वा पुनिष्ट्रमार्यति रोधवत्                                                                                                                                                             | ·              |
| राजां नपूर्व <u>पराक्ति</u> वि परिष्ठें असमृत्रि संस्तृ किर्युष् <u>वि</u> का ।<br>जन्मसंस्थात साथु पर्वकारो अस्पर्वः आर्मा इक्षिणा प्रकर्णे उद्देशे तुमः<br>वृत्ते ज तस्तुं सम्बर्गनिकार्वः सीक्ष सस्य कुक्तिती च वर्धिया । | ٠              |
| शन्त्रभ्य सुक्यं पंक्ते विवेशिषुतः स्रोतः पुनामः बुरुद्रोतु सीवृतिः                                                                                                                                                          | •              |
| प्योगिर्वेक्करचे पच्छे नच्चे छिने - छिना भ्रेतामाँ अक्रिया शिक्ष्मीद्वा ।<br>वर्षाति धाँ स्वत्रवास्त्रीच्ये - त्रक्षिणीय मसूत्र हरित्रको स्वाः                                                                               | t [tri]        |
| अधिकर्मात करने कुरनेपंति । प्रतिभित्र कुरनारि विच्छानाः ।<br>इस्तित्रस्य करेन्यु स्टेम्सि स्पृतानोऽमिक्तिः किन्द्रियम् ।<br>अत्र विक्रांत्रः करेन्यु स्टेम्सि स्पृतानोऽमिक्तिः विन्द्रियम् ।                                 | **             |
| अहं पार्जस्य अवतं अहानुनं स्वीतुनः तीतुनिः पून्ते तृती                                                                                                                                                                       | <b>११</b>      |
| लुवं नुतर्वारस्कृत्ये पर्या हिता । इत्यें बचारु पर्यमान कुर्तियां ।<br>तत्र करुपु पेर्वती अन्तर विषे । कुर्विक्षिय पेन्हें बोर्स इन्त्र हैं                                                                                  | 13             |
| द्वानि वसान्ये पञ्चते विश्वस्थानं कालक्ष्मान सुनीन्वर्धितः ।<br>वर्षमञ्ज्ञानं नमेतान्तेकर्यानः स्वत्यस्य विश्वस्य विश्वस्यति<br>तो अस्य विश्वे सञ्ज्ञानं वर्षान्तिः यो अस्य वर्षानं वर्षान्तिः ।                             | tv             |
| प्रदेशक पाने क्योंग्रह पाने कियां जिल्ले के पार्टि क्रिका                                                                                                                                                                    | ta [tv]        |
| ने अंगानुभित्रुशित्र्यस्य निष्कृतं । कहा सन्दर्भः मिनाति क्रित्रितः ।<br>त्रवं इत कुरितिकिः क्षत्रितिः । चीर्यः कुत्रवं सुरक्षत्रः कुत्राः                                                                                   | 14 (mm)        |

| प्र बो धियों मन्द्रपुवी विपुन्पुवीः पनस्युवं संवसनेप्यक्रमुः।                                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| सोम मनीपा अन्यनूपत स्तुमो ऽिम धेनवः पर्यसमिशिभयुः                                                     | १७            |
| आ नीः सोम सुयन्तं पिष्युपीमिपु मिन्त्रो पर्वस्य पर्वमानी अस्त्रिर्धम् ।                               | •             |
| या नो वोही त्रिरहन्नसंश्रुपी क्षुमद्वाजंबन्मधुमत सुवीर्यम्                                            | १८            |
| वृषा मतीनां पंतते विचक्षणः सोमो अहाः मतीनोपसी विषः।                                                   | • '           |
| हुगा मतामा पर्या सर्प <u>र्या</u> अधीव <u>श</u> विन्द्रंस्य हार्धा <u>वि</u> शन् मं <u>नी</u> पिर्मिः | १९            |
| मुनीपिर्यः पदते पूर्वः <u>कवि नी</u> र्मिर्युतः प <u>रि</u> कोशां अचिकदत् ।                           | 7 •           |
| <u>त्रितस्य</u> नाम जनयन् मधु क्षर् विन्देस्य <u>वायोः स</u> ख्या <u>य</u> कर्तवे                     | २० [१५]       |
| <u> जित्तस्य नाम जनपूर्व मधु कोर् । पुरुष्टरम् मापाः ग्रह्माम्</u> पातप                               | 40 [1.1]      |
| <u>अ</u> य पू <u>ना</u> न <u>उपसो</u> दि रोचय दूय सिन्धुम्यो अभयदु लो <u>क</u> कृत् ।                 |               |
| अय ब्रि. सप्त दुंदुतान आशिर सोमी हुदे पवते चार्च मत्सरः                                               | २१            |
| पर्वस्व सोम विष्येषु धार्मसु सृ <u>ञा</u> न ईन्दो <u>क</u> लशे पुविञ्च आ ।                            | • •           |
| सीवृत्तिन्द्रंस्य जुठरे कर्निकव् चृतिर्भूतः सूर्यमारीहयो विषि                                         | <del>२२</del> |
| अदिमिः सुतः पेवसे पृथित्र आँ इन्दृविन्द्रेस्य जुठरेभ्वाधिशन् ।                                        | • •           |
| त्वं नुचक्षां अमयो विचक्षण सोमं गोत्रमित्रंगम्योऽवृणोरपं                                              | २३            |
| त्वां सी <u>म</u> पर्वमानं स <u>्या</u> ध्यो अनु विश्वासी अमवृत्र <u>व</u> स्यवः ।                    | • •           |
| त्वां संपूर्ण आर्मरत् दिवस्परी न्द्रो विश्वामिर्मृतिमि परिष्कृतम्                                     | २४            |
| अन्ये पुनान परि वारे ऊर्मिणा हिर्रे नवन्ते आमि सप्त धेनवः ।                                           | , -           |
| अपामुपस्थे अध्यायवे कृषि मृतस्य योनां महिपा अहेषत                                                     | २५ [१६]       |
|                                                                                                       |               |
| इन्तुः पुनानो आर्ति गाहते मुधो विश्वति कुण्यन् त्सुपथानि यञ्चव ।                                      |               |
| गाः क्रुण्यानो निर्णिजं हुर्यतः कवि रत्यो न कीळ्न परि वारमर्पति                                       | २६            |
| अस्थतः शतघारा अमिषियो हरि नवन्तेऽव ता उवृन्युवः ।                                                     |               |
| क्षिपी मृजन्ति परि गोमिराईत हुतीये पुष्ठे अधि रोचने दिवः                                              | २७            |
| तबुमाः प्रजा दुव्यस्य रेतेमु स्त्व विश्वस्य भुवनस्य राजसि ।                                           |               |
| अधेदं विश्वं पवमान ते वशे त्वमिन्दो प्रथमो धामुधा असि                                                 | २८            |
| त्वं समुद्रो असि विश्ववित केवे तवेमा पञ्च प्रविज्ञो विधर्मणि ।                                        |               |
| ल द्यां चे पृथिवीं चार्ति जिम्नेषे तब ज्योतींपि पवमान सूर्यः                                          | २९            |
| त्वं प्रवित्रे राजसो विधर्मणि वृवेभ्यं सोम पवमान पूर्यसे।                                             |               |
| त्यामुशिजः प्रथमा अंगृम्णत तुम्येमा विष्वा मुर्वनानि येमिरे<br>अ॰ ७६                                  | ३० [१७] (७३८) |
| # A4                                                                                                  |               |

| 1                                                                                                                                              |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| भूतम् गम र.म र ] (५०१)                                                                                                                         | Impe con        |
| प पुन पुन्पति वार्ष्मान्त्रे । कृत्र क्लेप्पनं चक्रमुद्धारि ।                                                                                  |                 |
| नं प्रीतवां वावशान्य अनुष्य विश्वं विश्वन्त मुनपु परिवरम्                                                                                      | *1              |
| त पूर्वस्य प्रियम्भिः पर्वे क्यतु कर्न्यु कर्न्यु कर्न्यु प्रयानि ।<br>मर्वपूकस्य पश्चित्रो नर्वस्यम्भिः पश्चिमेनीतातुर्व वाति निप्यूकस्       | 79              |
| राजा सिर्म्या प्रयो पर्तिर्षेत्र   जान्त्रं कावि पृथिक्षिः कर्निकासः ।<br>मुद्दर्भपारः परि विचनो इपिः   पुनानो वार्तं जनसङ्ख्यानसः             | **              |
| पर्वमानु महत्र्युर्वे वि बांबद्धिः सुद्धे म निको सम्योगनि कर्वदा ।<br>गर्मन्त्रपुर्वो मुख्यिसिंगि सुनाः सुद्धे वार्यानु कर्यान कर्यान          | ₹¥              |
| इत्तूर्वं प्रसातान्त्रपंति इक्तेनो व वेतुं कुठारांचु तीवृति ।<br>इत्त्रांचु बद्दा मध्ये वर्षः सुत्रः दिवो विद्युत्स वेद्यये विच्युत्सः         | <b>1</b> 4 [14] |
| पुरु स्वकृति प्राप्ति प्राप्ताः सिम् अर्थ बद्धानं केर्ण विप्रक्रितंत् ।                                                                        |                 |
| अर्थ गंन्युनै दिश्ये वृत्यसंत्रे । कोर्स विश्वनेत्य सुनंतरम राज्यसं<br>देशक दूसर सुरोसार्थि गोर्थके । युन्तान देखो क्रिसेट सुन्यनीर ।          | 44              |
| तास्तं शरम् महेन्द्रतं पपुः स्तं होते स्तंत्र तिष्यम् कृष्यपेः<br>ले मृष्यस्य असि साम दिन्यतः प्लेगान कृष्य ता वि श्रांतति ।                   | ₹ <b>o</b>      |
| स मी प्रवस्त कर्तुन्दिर्शण्यक्तः वृद्धं स्था <u>न मुक्तितु जी</u> वन                                                                           | **              |
| माधित पंतरत बनुविश्विरम्युविष् क्ष्यांचा श्रेणो मुख्येन्वर्थितः ।<br>त्वं मुद्दीर्थं असि सोज विश्वविद्यः तं त्या विश्व वर्धं क्षित्रेज्ञ अस्ति | 1               |
| रामान्यं क्रसिर्केननां असिष्टियः पूरो वसन्ति महिसै वि गाँको ।<br>रामां क्रसिर्वाची साजनार्वका । जुरुर्वाकृतिकर्तवति वसी दूकर                   | v [ts]          |
| स मन्द्रस प्रतिवर्णि वनावेती विच्यापूर्विचारं वृत्रम् अवेदिवि ।                                                                                | ¥ŧ              |
| त्रक्षं पुजार्वक्षपिकन्यंपन्तरं भीत इंन्यूकिन्यंत्रस्मार्वं यापताल्<br>नो जञ्ज स्वतुं इर्षिपुर्वते नपुः व चेत्रका चतवने जनु सुर्विः ।          | -,              |
| हा जर्मा गुजर्पमुम्तरीयम् जिस्सं च संस्तु देश्यं च प्रतीर्रे<br>अञ्चल स्पेचल कर्मभन्ने । कर्मु रिक्कल बर्युक्तस्वीतते ।                        | ¥₹              |
| निर्धादन्यसुने पार्वनापुराजं दिस्त्वपुनाः पुसुमानु गुन्कते                                                                                     | 8.6             |
| विश्वभित्रे पर्वसम्बद्ध गायतः मुद्दी म चारतक्त्वां सर्वति ।<br>अदिनं जुर्चावति सर्वति स्व <u>च</u> ामस् <u>ते</u> न बर्धेम्यसस्तवृद्या इति     | AA (ec          |

| अग्रेगो राजाप्यस्तिविष्यते विमानो अहां भुवंनुष्विपतः ।<br>इरिर्पृतस्तुः सुद्दशीको अर्ण्वो ज्योतिरिधः पवते राय ओक्यं                                                                                                      | ४५ [२०]         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| असेर्जि स्क्रम्मो दिव उद्यतो मद्' परि व्रिधातुर्मुवनान्यपीति ।<br>अभु रिहन्ति मृतयः पनिप्रत <u>गि</u> रा यदि निर्णिजेमुरिमणी ययु.<br>प्रते धारा अत्यण्वानि मेण्यः पुनानस्य सुयतो यन्ति रहेयः ।                           | ४६              |
| यद्ग्रीमिरिन्दो चुम्दोः समुज्यस् आ सुवानः सीम कुछशेषु सीदसि                                                                                                                                                              | ४७              |
| पर्वस्व सोम क्रतुविश्लं जुक्थ्यो ऽच्यो वारे परि धाव मधु प्रियम् ।<br>जुद्धि विश्वान् रक्षसं इन्दो अत्त्रिणो बृहद्दंदेम ब्रिदथे सुवीरां                                                                                   | ४८ [२१](५८६)    |
| (८७)<br>९ उदाना काव्य । पदमानः सोम ः त्रिएत् ।                                                                                                                                                                           |                 |
| प तु र्द्र्य परि को <u>र्</u> द्या नि पींद्र नृपिं: पुनानो अभि वार्जमर्प।                                                                                                                                                |                 |
| अर्धु न त्वी धाजिनं मुर्जपुन्तो ऽच्छी बृहीं रेशनाभिनंपन्ति                                                                                                                                                               | ?               |
| स्वायुधः पंवते वेष इन्तुं रशस्तिहा वूजन रक्षमाण.।                                                                                                                                                                        |                 |
| पिता देवानां जितता सुदक्षी विष्टुम्मी विवे पुरुणं पृथिव्या.                                                                                                                                                              | २               |
| ऋ <u>षि</u> र्विप्रः पुरपुता जनीना मुमुर्धीरं छुझना काव्येन ।<br>स चिद्विवेदु निर्हितं यदौसा मण्डीच्य <u>े गुड्यं</u> ना <u>म</u> गोनीम्                                                                                 | 3               |
| एप स्य ते मर्धुमाँ इन्द्र सोमो वृ <u>षा वृष्णे</u> परि प् <b>वित्रे अक्षाः</b> ।                                                                                                                                         | 2               |
| सहस्रसाः श्रीतसा मूरिदार्वा शश्वत्तम बहिंस बाज्यस्थात<br>पुते सोमा अभि गुच्या सहस्रो सहे वाजायामृतीय श्रवासि ।                                                                                                           | ß               |
| पुषि <del>त्रेभिः पर्वमाना असूम ज्</del> रूब्र्स्य <u>वो</u> न पूत्ना <u>जो</u> अत्यो                                                                                                                                    | પ [ <b>२२</b> ] |
| पित हि ष्मा पुरुहूतो जनी <u>ना</u> विश्वासं <u>र</u> क्लोजेना पूर्यमनि ।<br>अथा भेर रूपेनभूत पर्यांसि रुपिं तुर्खानो <u>अ</u> मि वार्जमर्प                                                                               | Ę               |
| पूष सुं <u>बा</u> नः प <u>रि</u> सोर्मः पुविच्चे सर्गो न सुष्टो अंद्धावद्वी ।<br>तिग्मे शिशानो महिपो न शृद्धे गा गुव्पञ्चमि शृ <u>रो</u> न सत्वा<br>पुपा येपो परमावृन्तरक्षे' कृषित <u>स</u> ती <u>क</u> र्षे गा विधेद । | u               |
| पुरा पर्या पर्यावृत्ताख चूरापत् तता <u>क</u> व गा विवद् ।<br>विवो न <u>विद्युत्</u> स्तुनर्यन्त्युष्टैः सोर्मस्य ते पवत इन्द्व धारा<br>द्यत स्मे गुर्हि परि या <u>सि</u> गो <u>ना</u> मिन्द्रेण सोम सुरथ <u>पुना</u> न । | ح               |
| पूर्वीरियों बृहतीर्जीरवा <u>नो</u> शिक्षा शचीवस्तव ता उपुष्दुत्                                                                                                                                                          | ९ [२३] (७१५)    |

| क्लोराक्तक स्व.र.) [१०४]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | [#44 4 4 to 1       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| ८ राज्या स्थल । यथ्याना चीमा । विश्वर्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| जुर्व सोर्ज इन्ह तुर्ज्ज सुन्तु - तुर्ज्ज क्यों क्योंस्य पानि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| ले ह र चेवृत्रे ले बेहून हानु महोतु पुत्रपोषु तालेय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ₹                   |
| स (च्यो न मीरिमार्यपोणि तहा पुरुषि छन्ते वस्ति।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| वाही विश्वा बहुमानि जाता स्वेतिहा को क्रामी नेतन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *                   |
| बुदुर्व यो विद्युर्थी इत्यर्थम् । त्यस्तित् क्षा आ समितित्यः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                   |
| चिन्त्रवरि इति <u>ची</u> या ह्वं स्पन् पूर्वनं <u>ची</u> नवंत्रद्रवि तीव<br>इन्हों म यो <u>सुद्रा कर्यांचि चर्कि कृता वृक्तवर</u> ्धनि क्षेत्र यूर्णित्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ·                   |
| देशी व हि जबहिंगात्री केना हिन्तंस्वाहि होते दस्याः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ¥                   |
| अभिनं यो बतु आ कृत्यनांत्री कुछ प्रजाति क्रमुने अर्दि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| अनु) म दुष्यां अवून वेदान्य "रिवर्ति सामः प्रवंतान क्रिमेय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ч                   |
| पुते होता सदी बाहुक्यमां दिक्य क बीहांती अपनेर्याः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                   |
| भूची बनुई किन्देनो व सीची। सुनासी शुति बुत्यमें अनुमन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                   |
| पूजी सर्धे न सर्वतं पर्यसः उत्तरिकत्ता वृत्या क्या क्रि.।<br>आसे न हुंद्र सुनुतिर्वता नाः सुन्नातंत्राः कृतनुतान्त दुकाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | v                   |
| राष्ट्री मु हे बर्वभाव हुवानि अब्बंधीर को बोत बार्व।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| सुचित्रमंति विको न क्रिकी पुरशास्त्री अच्छिकांति साम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ⊿ [२४] क्र <b>७</b> |
| (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| रक्का प्रमानः । प्रशासनः स्टेकः । विदुर् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| या १व वर्षिः पुरुवस्थितस्थानः विवा म कृष्यिः पर्वजाना अस्ताः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| मुद्र्यशास महनुकर्∮से नातुकुरस्ये वन आ ह हाकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ₹                   |
| एक्ष सिर्भुतानवतिष्य वर्तः भुतरम् बतुवादेश्वविद्यात् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₹                   |
| भुत्य हरणे संपूर्व स्थानकृत पुर है दिशा पुर है दिशुमान<br>विकास सम्पूर्व स्थानकृत स्थानकृतिक स्थानकृतिक स्थानकृतिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۲                   |
| सिंधे नेतन मध्यो अध्यक्षे इतिहरूने पूना अन्य परिच ।<br>दार्ग कृत्य पेत्रकः पूष्पणे या अन्य कर्मका करि कत्कृता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2</b> (e9        |
| Mo 2 to 2 of the second |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |

| मर्पूप्त घोरम्यासमध्व रथे युक्तन्युरुच्छ ऋष्वम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| स्वसार है जामयो मजयन्ति सनोभयो गुजिनंगूर्जयन्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ß      |                |
| चर्तम ई घृतपूर्वः सचन्ते समाने अन्तर्धुरुणे निर्यत्ताः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                |
| ता इंनर्पन्ति नर्मसा पुनाना—स्ता ई विश्वतः परि पन्ति पूर्वीः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      |                |
| विष्टुम्भो दिवो धुरुणः पृथिव्या विश्वा उत द्वितयो हस्ते अस्य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                |
| असेत् तु उत्सी गृणुते <u>नियुत्ता</u> न् मध्वी <u>ज</u> ञ्जुः पेधत इन्द्रियार्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ę      |                |
| बुन्बद्भवितो अभि बुदवीति मिन्द्रीय सोम वृत्रक्ष पेषस्य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                |
| श्चनिध मुद्दः पुरुष्टान्त्रस्य रायः सुवीर्यस्य पर्तपः स्याम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ७ [२५] | (cto)          |
| ( ९० )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | ·              |
| ६ धसिष्ठी मैत्रावरुणिः । पवमान सोमः । त्रिष्टुप् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •      |                |
| प्र हिन्धानो अ <u>नि</u> ता रोर्दस <u>्यो</u> स् <u>थो</u> न वाजं स <u>नि</u> ष्यन्नयासीत् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                |
| इन्द्र गच्छुनार्युधा सुशिशां <u>नो</u> विश् <u>वा</u> वसु इस्तयो <u>रा</u> व्धानः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8      |                |
| अभि त्रिष्टुष्ठ वृषेण वर्ष्टोधाः मोद्गपाणीमधावशन्त वाणीः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,      |                |
| वना वसोनो वर्षणा न सिन्धून् वि रेत्नुधा वैपते वार्याणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २      |                |
| शूर्रप्रामुः सर्पेवीरुः सह्यो <u>चा स्थेतां पवस्य सनिता</u> धर्नानि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | `      |                |
| तिग्मार्युधः क्षिपर्धन्वा समत्त्व पौळ्हः साह्वान् पृतेनासु शर्चून्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ę      |                |
| चुकर्गन्यूतिरर्मपानि कृण्यन् त्संमी <u>ची</u> ने आ पंषस् <u>वा पुरं</u> धी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | `      |                |
| अप. तिपासन्नुचम् स्था <u>र्</u> मा स चिकवो महो अस्मम्य पार्ञान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8      |                |
| मित्तं सोम् वर्षण् मित्तं मित्र मत्सीन्द्रमिन्दो पवमान् विष्णुम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •      | ,              |
| मित् शर्धी मार्रत मित्र देयान् मित्र मुद्दामिन्द्रमिन्द्री मद्दीप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ч      |                |
| एवा राजे <u>व कर्तुमाँ</u> अमेन वि <u>श्वा</u> घनिन्न <u>त्वति</u> ता पंवस्व ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                |
| वन्त्रें सुक्ता <u>य</u> वसं <u>से</u> वयों था पूर्य पात स्वस्ति <u>मि</u> . सर्वा न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ६ [२६] | ( <b>८१</b> ६) |
| [ चतुर्घोऽप्यायः ॥॥॥ ४० १-२८] ( ९१ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , 1, 3 | (634)          |
| ६ कष्ययो मारीचः। पथमानः सोमः। त्रिष्द्वप् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                |
| असं <u>जिं</u> वक्षा रथ्ये यथाजी <u>धिया म</u> नोतां प्रथमो मं <u>नी</u> ची ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                |
| वृद्धाः स्वसारो अ <u>धि</u> सा <u>नो</u> अव्ये ऽजीनत विद्धाः सर्व <u>ना</u> न्यच्छी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *      |                |
| <u>ष</u> ीती जर्नस्य बुव्यस्य <u>क</u> व्ये राधि सु <u>वा</u> नो नेतृम्ये <u>मि</u> रिन्तु. ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1      |                |
| प यो नृभि <u>रमृतो</u> मत्यैमि र्मर्मु <u>जा</u> मोऽति <u>मिर्गोमिर्</u> द्धाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २      | د و ر          |
| A Come C | `      | (८१८)          |

| मर्चुष्ट्रन्ठ <u>घोरम्</u> यासम <u>ध्व</u> रथे युक्षन्त्युरुच्छ ऋष्वम् ।<br>स्वसार है जामयो मर्जयन्ति सर्नामयो ग्राजिनमूर्जयन्ति<br>चर्तस्र है घृतुदृहेः सचन्ते समाने अन्तर्धरण निर्पत्ताः ।<br>ता ईमर्चन्ति नर्मसा पुनाना स्ता ई विश्वतः परि पन्ति पूर्षीः<br>विष्टुम्भो विवो धरुणः पृथिव्या विश्व <u>उत शितयो हस्ते</u> अस्य ।<br>असेत् तु उत्सी गृण्ते नियुत्वान् मध्यो जुजुः पेषत हन्द्रियार्य | જ<br>પ<br>દ     |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| वन्यञ्चनीतो अभि वृववीति मिन्द्रिप सोम वृज्ज्ञहा पेवस्य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | `               |       |
| ज्ञानिध मुद्दः पुरुश्चन्द्रस्यं गुयः सुवीर्यस्य प्रतयः स्याम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ७ [२ <b>५</b> ] | (८१०) |
| ( %0 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |       |
| ६ धसिष्ठो मैत्राघरुणिः । पदमानः सोमः । त्रिष्दुप् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •               |       |
| प्र हि <u>न्दा</u> नो अ <u>नि</u> ता रोर्दस <u>्यो</u> र <u>थो</u> न वार्ज स <u>नि</u> ष्यन्नेयासीत् ।<br>इन्द्र गच्छन्नायुंधा <u>स</u> शिशा <u>नो</u> विश <u>्वा</u> वसु हस्तेयो <u>ग</u> व्य <b>ानः</b>                                                                                                                                                                                          | ٤               |       |
| श्रिम त्रिपृष्ठ घृषेण वर्षोधाः मान्नपणीमवावशन्त वाणीः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |       |
| वना वसनो वर्षणो न सिन्धून् वि रतन्धा देवते वार्याणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २               |       |
| र्यूर्रप्रामुः सर्ववीतुः सहो <u>नाः</u> ञ्चेतां पवस् <u>वः</u> सनि <u>ताः</u> धर्नानि ।<br><u>ति</u> ग्मार्युधः <u>क्षि</u> पर्धन्वाः समत्स्वः पौळ्हः साह्वान् पृतेनासु शर्चून्<br>द्वचर्गव्य <u>ृति</u> रभेयानि कृण्वन् त्संमी <u>ची</u> ने आ पंवस् <u>वाः पुर</u> ंधी ।                                                                                                                          | ą               |       |
| अपः सिपासन्नुपसः स्वर्भगाः स चिकत् महो असमम्य वाजान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ĸ               |       |
| मिस्स सो <u>म</u> वर्षणा मिस्स <u>मित्र</u> मत्सीन्द्रंमिन्दो पवमा <u>न</u> विष्णुम् ।<br>मिस्स <u>क्षर्थों</u> मार्षत् मिस्स वृवान् मिस्स मुहामिन्द्रंमिन्को मर्दाप<br>एवा राजेव कर्तु <u>म</u> ाँ अमे <u>न</u> वि <u>श्वा</u> घनिंद्राष्ट <u>ुरि</u> ता पंवस्व ।                                                                                                                                 | ч               | 1     |
| इन्दों सूक्ता <u>य</u> वर्ष <u>से</u> वयों धा पूर्य पति स्युस्ति <u>भिः</u> सर्वा न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६ [२६]          | (८१६) |
| [ चतुर्घोऽप्यायः ॥४॥ य० १-२८] ( ९१ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |       |
| ६ कद्दपपो मारीचः। पवमानः सोमः। त्रिष्दुष् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |       |
| असर्जि वक्षा रख्ये पथाजी छिपा मनोता त्रथमो मंनीवी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |       |
| वहा स्वसारी अधि सानी अन्ये ऽर्जनित वहिं सर्वनान्यच्छे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₹               |       |
| <u>षीती जर्नस्य विज्यस्य कृष्यै रिधं सुवानो नेहुष्येमिरिन्दुः ।</u><br>प्र यो नृभि <u>रमृतो मत्यैमि मेर्मुजा</u> नोऽवि <u>भिर्गोमिरिन्</u> दः                                                                                                                                                                                                                                                      | _               |       |
| य या विभावतिक सम्बन्धः समित्रकामानामान्त्रस्यात्राम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २               | (८१८) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |       |

| क्रमद्यानम्, ५,४ ) [१म]                                                                                                                                                                                                                 | [#44.44         | • •  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| कुता कुन्ते चेदेनतं क्षातं है। ज्यंत्रात् कार्यस्ति वर्ष्ट्रा यो।<br>इत्यस्त्रकां प्रतिनिक्ति क्षात्रकारिः क्षात्रे सन्ति विकास<br>कुता कुन्यस् विद्यस्ता क्षातिः पुरान तेन कर्त्तात् विकासत्।                                          | •               |      |
| बच्चोपर्नियात तजता बचेन हे अस्ति इएक्यमपर्नेशम                                                                                                                                                                                          | ¥               |      |
| व कंतुपराम्पेड सिम्बरार मुस्तार्च प्रया क्रेजुड़ि मार्चः।<br>वे क्रुप्यांके उनुस्रे क्ष्मता स्त्रीले करवात प्रश्वक पुरस्के<br>वृक्ष क्रुंतुले कुण स्त्रीत्वे अस्मार्च होता क्रांचानि सूरिः।                                             | 4               |      |
| के में. क्षेत्रकृत व्याप्तिस क्षेत्र व्याप्ताः सूत्र ह्रास्त्र स्वीक्ष                                                                                                                                                                  | <b>4</b> [3] 60 | 4)   |
| (11)                                                                                                                                                                                                                                    |                 |      |
| ६ कर्पणा मार्थमः पनमाना सोन्यः। क्षिपुर् ।                                                                                                                                                                                              |                 |      |
| वर्षि कुनुन्ये इस्त्रिक्: पुत्रिक्ते । स्त्री म सर्वित्र प्रक्ति प्रक्रां विकासः ।<br>अपपुरक्तोत्रेतिस्त्रित्तं कुन्यसंत्रः । सर्ति कुन्ते अनुस्त्र स्वयस्थिः<br>अस्यसं सुन्यस्यं असरतः प्रतिष्ठे । साञ्च स्वर्गसः क्रतितेन्त्रः योजी । | *               |      |
| बीपून् क्षेत्रेषु कर्ने पुरुष् चेमन्त्रपूर्णकः पुरु कियोः                                                                                                                                                                               | २               |      |
| त्र कुनेका नांतुलिक्षिकाकः कोडाः कुनायः वर्ष यूटी निर्मासः ।<br>भूतकुष्यंत्र वसर्वेषु करतः उत्र जनान् वन्त्रे पञ्च वीर्धः<br>त्रमु त्य वात्र पत्नाम क्षित्रे निर्मे कृतासर्य वसाकृताकः ।                                                | •               |      |
| वस स्वयानियानि बान्ते अवन वृत्यानि त्या प्रवाः तत्र प्रवीः                                                                                                                                                                              | ٧               |      |
| तञ्च तुरुवं पर्वजागस्यास्तुः चञ्च विषयं द्वारणं; श्रेजकोतः ।<br>ज्यान्तिर्यस्त्रः ज्यक्रमात् सुरुवं चालुमात् प्रस्ते चरुमीकार्                                                                                                          | 4               |      |
| पत्ती कर्णय प्रमुखनित्त कृताः प्रश्रा ।<br>स्रोतंत कृताः क्रायमें अवातीत् स्तीतंत्र कृतोः व व्यक्ति वर्षेत्                                                                                                                             | • [•] «         | *4   |
| भ नामा भीवतः। स्थानमः सत्ताः। विश्वपुर्।                                                                                                                                                                                                |                 |      |
| नायुन्धी वर्णयन्त्र स्वत्तिः यस धीरंस्य पीतका कर्णतीः ।                                                                                                                                                                                 |                 |      |
| इति वर्षेत्रकाः मुर्वेश्यः वाजे सनका आस्तो न काजी                                                                                                                                                                                       | ₹               |      |
| तं मानुष्यि सिर्गुर्धसम्बद्धे पूर्वा प्रमान पुरुषातं अग्निः।<br>वर्षो न वार्धाति निरम्भे वन् ततं र्यच्यमे पुरुषो प्रसिच्यमेः                                                                                                            | <b>ų</b>        | (+4) |
| ,                                                                                                                                                                                                                                       |                 |      |

٤.

<u>जुत प्र पिष्यु ऊधुरध्न्यीया</u> इन्दुर्धारीमिः सचते सु<u>मे</u>धाः । मूर्धान गावः पर्यसा चुमू प्यमि श्रीणन्ति वसुंिमर्न निक्ते 3 स नो देवेमिः पवमान पुरे न्ये प्यमुश्वनं वावशानः। रि<u>धरायतांमुञ्</u>तती पुरंधि रस्मुद्<u>यर्</u>थेगा कृषि<u>ने</u> वसूनाम् न नी रियमुपं मास्व नृवन्तं पुनानो वाताप्यं विश्वश्रन्त्रम् । प वेन्द्रितुरिन्दो तार्पायुं पातर्मेक्षू धियार्वसुर्जगम्यात [3] (413)

( 48 )

# ५ कण्वो घौरः। पवमान सोम । त्रिष्द्रप् ।

अधि यर्वस्मिन् वाजिनींव शुमुः स्पर्धन्ते धियुः सूर्ये न विशे । अपो वृणान पेवते कबीयन बुज न पेशुवर्धनाय मन्म द्विता न्यूर्ण्यञ्चमृतस्य धार्म स्वृधिते मुर्वनानि प्रथन्त । धियं. पिन्याना. स्वसरे न गार्व कतायन्तीरुमि वावश्र इन्द्रम् Ş परि यत् क्वि कान्या मर्ते शूरो न रथो भूवनानि विश्वी। बुवेषु यशो मतीं मूप्न दक्षीय ग्रयः पुरुमूप् नन्य 3 <u>श्रिये जातः श्रिय आ निरियाय</u> श्रिय वयो ज<u>रि</u>तृभ्यो द्धाति । भि<u>य</u> वसाना अमृतुत्वर्मा<u>य</u>न् भवंन्ति सुत्या मं<u>मि</u>या मितदी ¥ इपमुर्जमम्पर्भपाश्च गा-मुरु ज्योति कृणुहि मिस देवान् । विश्वति हि सुपहा तानि तुम्य पर्वमान वार्थसे सोम शत्रीन [4] (८३८)

(94)

# ५ प्रस्कण्य काण्यः । पयमान सोमः । प्रिन्द्रप् ।

कनिकान्ति हरिरा सुज्यमीन सीवृन् वर्नस्य जुठेरे पुनान । नुर्भिर्पृत, क्रुणुते निर्णिज गा अतो मुतीर्जनयत स्वधार्म. हारी: मृजान: पृथ्पीमृतस्ये पीर्ति चार्चमतिषु नार्चम । देवो देवाना गुरानि नामा ऽऽविष्क्षणोति वृहिपि प्रवाच P अपामिवेदुर्मयुस्तनुराणाः म मेनीपा इरित सोमुमच्छ । नमस्यन्तीरुपे च यन्ति स चा ऽऽ च विशन्त्यशतीरुशन्तीम 3

(537)

| ऋग्तेदृः। ३६० थ, थ, थ, व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | [4- | <u>ሩ</u> ሞ ፕ |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------|
| में मेंतृंज्ञानं नेप्रियं ज कार्या जुंसे बुंदरमुक्तानं रिप्तिपत्तायः ।<br>में बांस्क्रामं कुत्राचे कपरेते   द्वितो चित्रक्षी बदेशं कपूत्रः<br>बप्पुत् वार्यमुख्यसम् बोर्चः   युक्तानं र्युत्रा वि स्था महीवासः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ¥   |              |      |
| इन्बंध पन् क्षपंता सीर्वयाप नुविधेस्त पर्नकः स्थाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲   | [4]          | (a1) |
| (०१)<br>१४ देवांदासिः अवर्थकः। वस्तानः कामः। मिन्दुरः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |              |      |
| व बंतानीः घुरो असे स्थानां मुम्बद्धति इसेते अस्य सेनां ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |              |      |
| सहान् कृष्यक्रियद्वारात् रत्तविन्यु जा तान्ते वक्षां रक्षतानि इते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *   |              |      |
| वर्षस्य हर्षे इतंत्रे पुरानयः न्यावेर्डानीको स्वाध्यः ।<br>या विष्यक्षे रक्षमिन्नेस्य कवां विश्वौ पंता सुत्रति पुरानयः<br>व व्यं वेष पुरानति प्रसार पुत्रे वर्षम् प्लांक इन्युपाने ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8   |              |      |
| क्षेत्रकृति प्रदेश सामुद्रेशा ना स्ट्रिका प्रदेश ।<br>कृत्रकृति वृद्धित सामुद्रेशा ना स्ट्रिका प्रदेश ।<br>कृति वृद्धित सामुद्रेशा ना स्ट्रिका वृद्धित ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |              |      |
| स्कृतिक विन्तं हुने सम्बोत् स्टब्स् वंतिम प्रवास साम<br>सामी कार्य अभिना संक्षेत्रं अभिना विन्ता विकास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ¥   |              |      |
| प्रक्षिताप्रेजेंक्षिता सूर्यस्य अधितेश्वस्य अधितेत विष्याः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ч   | $\nu_1$      |      |
| ह्या देवार्थ क्यूचीः के <u>पीना क्षितिकार्य</u> महिना सुमार्थात्<br>क्षेत्रे गुर्वात्रो क्षितिकार्याः कार्यः इतिहासके <u>ति</u> रेतात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •   |              |      |
| गर्धित्यक्षण कृति व किन्यू किंग्र कांत्रः पर्यमन्त्रे महीनाः ।<br>कृत्यः वर्षम् कृत्येकास्य चया तिस्तिः कृत्यो योष् श्रमन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٠   |              |      |
| स मेंह्राच पून्हें कुमाराचीका सहस्रोचना <u>अ</u> ति वार्मानी ।<br>इन्यूपिन्तुने वर्णमानी मही पर्या होन्द्रविधीतन्तु या होक्यम्<br>वर्षि हिन्दः पुरुष्कें कुमानि । इन्यांतु सेन्द्रो रम्बो स्वांत ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | c   |              |      |
| प्रतिकृति प्रतिकृति । प्रति । प्रतिकृति । प्रतिकृति । प्रतिकृति । प्रतिकृति । प्रतिकृति । |     |              |      |
| <u>क्रमित</u> िका सुर्वतस्य सर्वा विश्वासं क्रमेने पूर्वतंत्रः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ŧ   | [•]          |      |
| मन्त्र वि सं द्वितरं स्रोत पूर्वे कार्यम पुद्धाः पंत्रकत् सीर्यः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |              |      |
| कुनकर्मातः प्रीचीरपोर्मु अपितिक्वीर्मुचय्यं क्वा सः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | * * |              | (/   |

| यथापंबया मनेवे वयोधा अमि <u>ज</u> ्ञहा वेरि <u>वो</u> वि <u>ज</u> ्धविष्मान् ।<br>पुवा पंवस्य द्रविंणु दर्धान् इन्द्रे स तिष्ठ जनगापुंधानि | १२             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                            | • •            |
| पर्वस्व सोम् मधुमाँ ऋताचा ऽपो वसानो अधि सानो अवधे ।                                                                                        | १३             |
| अब त्रोणांनि घृतवोन्ति सीद् मुद्गिन्तमो मत्सुर इन्द्रपानेः                                                                                 | **             |
| वृष्टि दिवः ज्ञतधीर पवस्य सहस्रसा वाज्युर्देववीती ।                                                                                        | •              |
| स सिन्धुभिः कुल्डी वाव <u>ञा</u> न' समुद्रियाभिः प्र <u>ति</u> रन् <u>न</u> आयु.                                                           | <b>\$8</b>     |
| एप स्य सोमों मृतिर्भिः पुनानो ऽत्यो न वाजी तर्तीदर्रातीः ।                                                                                 |                |
| पयो न दुग्धमर्दितेरि <u>पिर म</u> ुर्धिव गातु सुयमो न वोळ्हा                                                                               | १५[८]          |
| 5 Ct 15 15                                                                                                                                 |                |
| स् <u>वापुधः सोत</u> ुभिः पूर्यमि <u>नो</u> ऽर्म्यर्षु गु <u>त्य</u> चाह्य नाम ।                                                           |                |
| अमि वाज् सप्तिरिव श्रवस्या अभि <u>वायुम</u> मि गा देव सोम                                                                                  | १६             |
| शिशुं ज <u>ज</u> ्ञान हेर्युत म्रेजन्ति शुम्मन्ति वह्निं मुरुतो गुणेनं ।                                                                   |                |
| कुविर्गीमिं कार्व्यना कुवि. सन् त्सोमं पुविच्चमत्येति रेर्मन्                                                                              | १७             |
| क्रियम <u>ना</u> य क <u>्रेपिक</u> ृत् स्यूर्पा' <u>स</u> हस्रेणीथ. पवृ्वी: क <u>्र</u> े <u>वी</u> नास् ।                                 |                |
| तृतीय धार्म महिष सिर्पासुन् त्सोमो <u>विराज</u> मनु राज <u>ति</u> प्रुप्                                                                   | 36             |
| चुमूपच्छचेन शंकुनो <u>विमृ</u> त्वा गो <u>वि</u> नदुर्द्धन्स आयुधा <u>नि</u> बिम्नेत् ।                                                    |                |
| अपामूमि सर्चमानः समुद्र तुरीय धार्म महिषो विवक्ति                                                                                          | १९             |
| म <u>र्</u> यो न शुभ्रस्तुन्व मृ <u>ञा</u> नो ऽत्यो न सृत्वा सुनये धर्नानाम् ।                                                             | •              |
| वृषेष पूर्था परि कोशमर्पन् किनकदच्चम्बोर्ट्य विवेश                                                                                         | २० [९]         |
|                                                                                                                                            | / - [' ']      |
| पर्वस्वेन्क्रो पर्वमानो महोसिः कर्निकवृत् परि वाराण्यर्ष।                                                                                  |                |
| क्रीळे <u>श्चम्बो</u> र्टरा विंश पूर्यमीन इन्द्रं ते रसी मिनुरो मंमत्तु                                                                    | २१             |
| प्रास्य धार्रा बृहतीरसृप्र लेको गोभि कलुक्या आ विवेश ।                                                                                     |                |
| साम कृण्वन् त्सांमुन्यों विपृश्चित् कन्द्ंन्नेत्युमि सस्युर्ने ज्यमिम                                                                      | २२             |
| अपुन्नन्नेपि पवमान रार्चून प्रियां न <u>जा</u> रो अभिगीत इन्द्रुं ।                                                                        |                |
| सीवृन् वनेषु शकुनो न पत्वा सोम पुनान कलशेषु सत्ता                                                                                          | २३             |
| आ ते रुच पर्वमानस्य सोम् योपेव यन्ति सुदुर्घाः सुधाराः।                                                                                    |                |
| हार्रानीत पुरुवारी अप्स्य चिकदत् कुछशे देवयूनाम्                                                                                           | २४[१०](८६७)    |
| म् • ७७                                                                                                                                    | 12 F. 1 (C.40) |

| क्रोमेहाक क्ष.च.च.] [१०८]                                                                                                                                                                                        | [#FEM#     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| वं वर्षुत्रामं व्यक्ति न बानां चुंत्र पुरुतपुरुषं गितिस्त्रम् ।<br>वं वर्षस्मानं सुनदं स्वयते   क्रिनो चित्रति वर्षणं बनुदे<br>इस्युत् वर्षसुरुवतेनु होर्दः   क्ष्युत्म वर्षम् वर्षामः                           | ¥          |
| इन्हें कर हार्युक्त सीर्मगाव सुवीर्थस्य प्रमंत्र स्याम                                                                                                                                                           | 4 [4] (a1) |
| (९९)<br>१४ देवीदासित सर्वाचा । प्रथमाना खोळा र निम्बुद्धः                                                                                                                                                        |            |
| व संद्रामीः सूरो अञ्च रकांन्यं भुग्यकति इपेते अस्य तेन्त्रं ।                                                                                                                                                    |            |
| प्रकृत कृण्यकिस्तुकान् त्वाबिन्तु जा होत्रो क्वा रमुकानि क्वे<br>वर्षस्य कृषि हर्रको नुकन्त्व ज्वाबेरनिक्ति नवीमिः ।                                                                                             | ŧ          |
| आ विष्यति रचयिन्त्रीस्तु बच्चा विद्वी येना सुवित पुरुषण्ड                                                                                                                                                        | 8          |
| य को नेप देवतीने प्रयस्त होते कोई प्लांख हम्मुप्पर्यः ।<br>कृत्यक्रमे वर्षक्य प्राकृतेमा सुरोता जो वरिवास्य पुरस्यः<br>कार्यक्षितेऽस्त्रेये प्रयस्त सुरुवारं कुर्वताये कुर्वतः                                   | 1          |
| तदुरुन्ति विन्यं दुवे सका <u>त् स्त</u> न्दुई वंदिन कामान काम                                                                                                                                                    | ٧          |
| बोको पक्तो अञ्चिमा अंद्वीता । अञ्चिमा वृष्टि अञ्चिमा पृंधिक्याः<br>बु⊒साक्रेजेंबिक सूर्यरव । अञ्चिताशृंदव अञ्चिमा विकासः                                                                                         | P1 ×       |
| हुआ केच्यार्थं प्यूचीः केन्द्रीयः "सुनिर्वयंत्र्यं स्त्रीयः कृत्यार्थात्<br>च्येको पूर्वाच्यां स्वर्धेनिर्वयंत्राः कोत्यां प्रविद्यान्यति रेतस्<br>सर्वविद्यान्य कृति व किन्यु निर्मु कोताः वर्वसम्बे व्यूचितः । | •          |
| <u>चलाः पर्वत् इत्रनेधार्यप्र</u> ाप्त्या तिच्यति क्षुत्रते गोनु जुप्तत्                                                                                                                                         | •          |
| व कंकुर कृष्युं पुन्यक्रपोतः ज्ञावसंख्या अधि वार्थक्यं ।<br>इन्द्रपित्रम् वर्धकारो कञ्ची वर्षां क्षेत्रस्थितित् वा शुक्रपात्<br>वर्ति द्वितः कुल्कों कुष्यति (स्त्रोत् केस्क्रो रुप्यो कर्राय ।                  | ¢          |
| कर प्रकार प्रकार पूर्व को स्वाप्त करेंग्र करेंग्र करेंग्र<br>सुर्वेश्वर प्रकार हुन्यू योगी न स्वितः समेस विश्वास<br>स कुनों संबुधिनार्यमानोः सुनुस्ये ज्ञान सुरुद्धाने स्वाप्ते ।                                | 3          |
| जिल्लाक्षिक पुर्वजन्त एवं विस्तुत्त्वे वर्षके पुरासंग्र                                                                                                                                                          | ≀ [•]      |
| लच्च थि में <u>ति</u> वर्ध बोज पूर्वे कसीन चुड्डा फेबान चीता ।<br>कुबबर्चात परिवर्तिर्था कुरिक्तिर्वेत्वन स्थापः                                                                                                 | 11 (cm)    |

| •                                                                                                                        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| जिन मियानि पतने हुन्यों देवे देवार प्लेन रातन हुन्दर '                                                                   |              |
| स्वृद्दीन्तुभा कार्टे हा जिले अवस् मार्ग असे                                                                             | 3.2          |
| ह्या होतो अ <u>ति</u> क्तिकदृह्य हरूको हु <u>ध</u> िरेतुर यार।                                                           |              |
| रम्भेत <u>राज्य र्यंत्र छा</u> यै। बहेर्स्प्रसंहि बहरेनात                                                                | 33           |
| क्तापुर परम् दिनंत्र होर्पनेति नहनन्देशुन ।                                                                              |              |
| पर्वतानः नेतृतिनेति कुरवा क्रिक्टीर सेन प <u>्रि</u> च्यतानः                                                             | <b>5</b> .8  |
| हुता देवल मिट्टी नतारी उद्यानस्य हुनयत् बहुवै ।                                                                          |              |
| प्रदे बर्जे स्रोत के रहनं मुस्तुनी बर्जे परि नोत निस्टः                                                                  | [[[]         |
| बुईर न इन्हों मुस्या मुलान्युर्ट दिख् बिलिनि कुन्बर ।                                                                    |              |
| इनेद् विकाद्भीतार्ज दिल्लाहार्ड प्याना दन्द हार्हे अली                                                                   | १इ           |
| हुन्दि से अरे दुक्त नि <u>त्त्रुत तिक्र</u> वती <u>क</u> ार्से <u>क</u> ीरहन्त ।                                         |              |
| मुद्देर होन इंना विदिन्दर क्लूंटिन रन्छ इन्हों हापूर                                                                     | <b>₹</b> 5   |
| उस्ति विश्वे उद्वेते पुरस्ति अर्थे व द्वेति व सेता।                                                                      |              |
| बन्ते र इसे हिंग पूंडाने परी देव बन्द प्रस्तवार                                                                          | 5=           |
| बुन्हें न्दर देखान रन्दे तुरी पुरा रन्द सहे असे।                                                                         |              |
| नुहर्बेदाः मुग्निस्वेद्दः परे बहु दस्त्रमाहे नुपद्धे                                                                     | र्बु         |
| <u>ज्यानाहो देश्या बद्दका अलानो न नेन्द्रान्य जानी ।</u>                                                                 |              |
| हुते दुकाती बनित्र होता हिन्दै हुने दर्भ पता विवये                                                                       | म्ब दिखे     |
| हुदा न इन्द्रे अमि देवरिति । यर बतु नम्रो अस्त्रहुदु ।                                                                   |              |
| न्नोतो ह्यमन् कर्ने हुन्तं ार्वे स्तृ होर्चलन्तर                                                                         | τž           |
| टक्ष्यको नन्ते देनले सम्बाह्यसम्बद्धः सन्ति सेन्सीहे ।                                                                   |              |
| अर्जनाद्वत् याना सरहाना जुन्हे परि बन्छे गत् इन्द्रस                                                                     | ခံခွ         |
| प र्रांचुको दुव्यो रामुद्रिन छन्नुमूर्य प्रदे मुक्केशः।                                                                  |              |
| द्या मुंबर्डन्येन्य एडा व स्थिनिर्देशीयको सून                                                                            | <b>5</b> 3   |
| उदिवेकि प्रकारी हुम्छा एको देव र्याह्न स्टीस्ट ।                                                                         | _            |
| द्वित मुख्युद्धिती र्योगा मृत माद मृत्यु सार्वेन्द्व.                                                                    | ÷γ           |
| अर्थों इंद प्रदेते <u>रा</u> दिनको न्द्रस्य हारोप्ति होनित्ये।<br>त को सुदर्जा बुक्षोरियों हा। मर्दा सेन ब्रदिहोदित रहार | <b>.</b>     |
| a de tisan king dat fil dat a de tita se fille.                                                                          | इव हिंगी खड़ |
|                                                                                                                          |              |

क्रमोद्या(अर ७,० र ११ी

(90) (%८) १ १ सेमानसमिवंशिक्षः, ३-५ वाक्षित्र इन्द्रवसक्षिः ७-९ वाक्षित्री कुन्यका १०-११ वासिको मन्तुः ११-१९ वासिक प्रध्यन्तुः १६ १८ वासिको स्थानसन्

१९ ११ क्रामिक प्रांकि, ११-१३ काश्विक कर्मभूष् १९-१७ व्यक्तिको स्टामिक रेट रे॰ वासिक्की बहुका हेरे-वह क्यावारा क्रास्का, क्ष्म-पट क्रान्व माहिरका । क्वमान क्रोतः । विद्वत् ।

<u>अ</u>स्य देवा हेमानां कुरामांन्ये हेको हेके<u>किः</u> समञ्जया रहीय ।

सतः पृषित् पर्यति रेअंद स्तित बच्च प्रमुकान्ति होता महा बच्चा सम्बन्धाः बसान्ते अक्रम् कविनियननानि ससन् । का बंध्यन कुम्बाः वृदमांनी विक्क्षुको जागुनिर्वृद्दसीर धर्म दियो मुञ्चते बाह्ये सन्दे पुशस्तिये पुशस्त्री पुशस्त्री हास्त्री ।

अभि म्बंद बम्बा पूपर्मामी भूपं पांत स्वस्तिकिः सब्। नः व गोपतास्थाचाम क्यान स्वोम क्रिनेस मक्ते बनीव । रबाहुः पंत्राते अति वारुमन्यः वा सीवानि कुसर्व केन्द्रकी

इर्ग्सुबानुसूर्व सुक्यशास्त्रः सुद्धार्थकारः पत्रहे अवार्षः । 4[11]

कृति स्तर्वातो अनु वात पूर्व अगुक्तिमाँ स्कृते सीमंगाय

स्तोत्र प्रेपे इतिरक्तं पुतान इत्यां मन्। गच्छत् है नर्राव । देवेबॉबि प्ररचे गुड्डा अच्छा पूर्व यांत स्वस्तितिः स्वा यः व कार्यमुक्तमेव कुनुक्ती हेवो हेवानु कशिया विवरित । मर्तिकता सुर्विकानुः पालुकः पुत्रा बंगुको लाग्नेति रेसन् य हेनासंस्तुपर्तं नुस्त्रचन्द्राः मान्दतं हुनंगन्तः असाद्धाः ।

माहरको प्रवेशन सर्वाचे पूर्वन भूति प्रवेशन समय त देश परगायस्य सूति हुना बीस्टेन्ट विस्ते स गार्थः । पुरान्त्र केराने क्षेत्रमहोती विद्या वरिवेशीचे नवर्तकृता इन्दुर्वानी पंतरे गाम्पाँचा इन्हे बोन्ट स्त्रू इन्द्रन् सर्वाव ।

t [15]

इन्ति प्रदेश वाक्ती पर्वपेती विरिद्ध कुन्वन् कुन्नरेस्य राज्य

अपु वर्तपुर बच्चो पूजान स्तुति रोजे प्यते अविकृता ।

इस्कृतिमांच्य मुक्तां अंतुम्मे हेवो वेकस्य कालरी क्यांच

| अक्रीन् त्समुद्रः प्रेथमे विधेम <u>ें अ</u> नर्पन् प्रजा भुवेनस्य राजी ।<br>षृषी पुवि <u>चे</u> अ <u>धि सानो</u> अन्ये बृहत् सोमी वाष्ट्रधे सु <u>वा</u> न इन्तुः                                                                              | ४० [१८]  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| महत् तत् सोमो महिषश्रेकारा—ऽपां यद्गमींऽर्वृणीत वेवान् ।<br>अर्व <u>धा</u> रिन्द्वे पर्वमान् ओजो ऽजनयुत् सूर्ये ज्यो <u>ति</u> रिन्दु                                                                                                          | <i>አ</i> |
| मिंत <u>वायुमिष्ट्ये</u> रार्धसे चु मिंत <u>जि</u> वावर्षणा पूर्यमीनः ।<br>मिंत <u>वार्</u> यो मार्कत मिंत वृवान् मिंत द्यावीप्र <u>श्</u> विती पृंव सोम<br>क्कनु पेवस्व <u>वृजि</u> नस्य हुन्ता ऽपामी <u>ंवा</u> वार्षमा <u>नो</u> मुर्धस्र । | ४२       |
| <u>अभिश्री</u> णन् पयुः पर्यसाभि गो <u>नाः मिन्त्रेम्य</u> त्वं तर्व वय सर्खायः<br>मध्यः सूर्वे पवस्व वस्त्र उत्तं वीरं च न आ पंवस् <u>वा</u> भगं च ।                                                                                          | ४३       |
| स्वनृस्वेन्त्रीय पर्वमान इन्दो ्रिप च न आ पेवस्वा समुद्रात्<br>सोम मुतो धार्यात्यो न हित्वा सिन्धुनं <u>निम्नम</u> भि <u>व</u> ाज्येकाः ।                                                                                                      | ጸጸ       |
| आ यो <u>निं</u> वन्पेमसदत् पु <u>ना</u> न' सिमन्दुर्गोभिरसर्त् समृद्धिः                                                                                                                                                                        | ४५ [१९]  |
| एप स्प तें पवत इन्द्र सोर्म <u>श्</u> रमूषु धीर्र उ <u>श</u> ते तर्वस्वान् ।<br>स्यर्चक्षा र <u>थिरः स</u> त्मशुंष्मः <u>कामो</u> न यो देवयुतामसर्जि<br>एप मुके <u>न</u> वर्षसा पु <u>ना</u> ना स्तिरो वर्षांसि दुहितुर्द्धानः ।               | ४६       |
| वसान शर्म विवर्षथमुण्यु होतेव याति सर्मनेपु रेमेन्<br>नू नुस्त्व रिश्वरो देव सोम् परि सव चुम्बोः पुयमीनः ।                                                                                                                                     | ४७       |
| अप्सु स्वादिप्द्यो मधुमाँ ऋतावा विषो न प संविता सत्पर्मनमा<br>अभि षापु वीत्वंपा गृणानो । अभि मित्रावर्रुणा पुरमानः ।                                                                                                                           | ४८       |
| ञ्जमी नरं धीजवेन रथेठा मुमीन्द्र हुपेण वर्जवाहुम्<br>ञ्जमि वस्त्री सुवसुनान्येण ऽपि धेनू. सुदुर्घा पूरमीनः ।                                                                                                                                   | ४९       |
| अभि चन्द्रा मतवे नो हिरंण्या अस्यश्वान् र्यिनी देव सोम                                                                                                                                                                                         | ५० [२०]  |
| अभी तों अर्ष दिव्या वर्मू न्युमि विश्वा पार्धिवा पूर्यमानः<br>अभि येन इविणमुश्रवीमा sभ्यपिय जीमद्यविदर्स.<br>अया पूर्वा पंतम्बेना वर्मूनि माँश्रव्य देन्द्रो सर्रसि प्र पंन्य ।                                                                | υģ       |
| ब्रध् <u>ष्यियब्</u> च बा <u>तो</u> न जूते । पुं <u>रु</u> मेध <u>श्चित तर्कवे नरॅ दात<br/>उत ने एना पेबरा पंबुम्बा उधि श्रुते श्रुवास्पस्य <u>ती</u>र्थे ।</u>                                                                                | પ્ર      |
| प्टि सहस्रा नेगुतो वर्नूनि ट्रुक्ष न पुक्त धूनवृद्दणांच                                                                                                                                                                                        | ná (360) |
|                                                                                                                                                                                                                                                |          |

| व्यवस्थात कांच कंचार हो [देह∉]                                                                                                             | [ # + + + + + + + + + + + + + + + + + + |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| बेबान्यों का परिशिष्यमात्राः अर्थ कृषीरै करवानु कामारे ।                                                                                   |                                         |
| नामुख्यकः सुन्ति विश्वर्वता होत्ति व विविध्या मेन्युतमाः                                                                                   | <b>म्</b> ष                             |
| पुरा वृंग बुंगारि प्रवास हुने सीमु प्यति केवपनी ।<br>महाश्रीकी प्यति क्रियाः बीमुँग कृति सुंपाने वेलेसी पुनानः                             | ₹⊌                                      |
| अनुसान केन् पूर्वरिकृतायः विद्यान सुन्ता सन्ती वर्षीयात् ।                                                                                 |                                         |
| <u>ज्ञवां</u> चीनीः प्रविद्धिवें राजिन्ह्याः ज्ञा पंतपन श्रीमनुष्ठे में हन्दी                                                              | ₹<                                      |
| मुने चार्य देवजांसा अनुमन् <i>स्वाच्यां</i> स्याः <u>स्वत्यं</u> दुवन्ति ।                                                                 | 75                                      |
| बन्दां प्रतिज्ञें द्विव का पंत्रक्षः पुत्पुतार्ति स्मृतो पर्नस्य<br>द्विवा न सभी मतसुद्धकारी राजा न विने न कियारी वीर्षः ।                 | 7.                                      |
| पुत्र प्रता सम्बद्धान्य । एक्या व क्रिक्र ज्ञान स्वीतिष्                                                                                   | P1] #                                   |
| प्र मु भागा अर्थुक्तीरमृहत् वागुम् कर् दृत्ते क्रवेपक्कांद्र ।                                                                             |                                         |
| पर्वमान पर्वते बाब गोर्जा अञ्चान्द्र सुर्वतिका अर्थिः                                                                                      | सर                                      |
| वर्तिकपुरम् पन्पामूनस्य कृता वि स्रोत्युपूर्यस्य वार्थः।                                                                                   |                                         |
| त इन्होंच परतं असुरवर्षि । हिन्सुना वार्च सुन्निर्मः करीनाम्<br>द्वित्वा सुद्रमाद्रयं चन्नि सात् । विस्कृत् धानुः कर्मया देवविती ।         | ΨP                                      |
| पुरुष प्रश्नमाऽन चास सात् । परमुन् बागुः कारणा पुरुषता ।<br>परम् निश्न पुरुष्टं सामुबानुं अन्तिस्तिष्टे सुनुस्योनं पुरिनम्                 | **                                      |
| तिका नार्च (रवर्ति य सर्कि <u>र्य</u> कारचे <u>श</u> ीति अझेच्ये अलीदान् ।                                                                 |                                         |
| क्रमा पनित्र गांपीत पर्यामीनाः सामे बन्ति बुत्तर्य बालाग्रामाः                                                                             | έλ                                      |
| सानं सानां देवायां वासतानाः । वानं विद्यां मुन्तिर्वेश पूर्यप्रामातः ।<br>सार्वः भूतः पूर्वते अञ्चलन्तिः । योगं आर्वाजिल्युप्तः सं स्वेतने | 14 [{v]                                 |
| तुशा में बोम परितिपार्यात् आ देशस्य दृश्यान्य स्कुलि ।                                                                                     | -                                       |
| अनुमा विश्न पुरुष रर्शन । वर्षणु वार्ष कुत्रसु पुरिवेश                                                                                     | 15                                      |
| मा भारतिर्विषे उता मेतीना । सभी पून्ना अंक्एउल्ले                                                                                          |                                         |
| मर्थाल पे विक्रमानी निकास अध्यक्ती रिश्वाकी सुवस्ती<br>स देनाम उप स. अधानामान भेता साहेती विश्व अधिः।                                      | 10                                      |
| रिश विद्यार्थ रिक्नार्स क्रुती स तू कर्त क्रुतिक स व वैक्रू                                                                                | ₩                                       |
| म र्श्यमा रथन्य पूर्वातुः कार्य गुद्धी अधि जु ज्योतिरावीत् ।                                                                               |                                         |
| क्तंत्र कृषे क्रिक्ट क्षूक्रकः व्यक्तिं क्रिक्षिणा क्राविकृत्यन्त्                                                                         | 50 0                                    |

| अक्रोन् त्समृद्रः प्रंथमे विधर्म <u>ः श्</u> वनर्यन् प्रजा भुवनस्य राजा ।<br>वृषां प् <b>वित्रे अ<u>धि</u> सानो अन्यें   दूहत् सोमो वा</b> वृधे सु <u>षा</u> न इन्दुः                                                                                     | ४० [१८]  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| मुहत् तत् सोमो महिषश्र्वकाराः ऽपां यदमीऽर्वृणीत वृेवान् ।<br>अर्वृ <u>धादिन्द्वे पर्वमान</u> ओजो ऽर्जनयत् सू <u>र्ये</u> ज्यो <u>ति</u> रिन्द्येः<br>मर्तिते <u>वापुमिध्ये</u> राधीसे च मर्तिते <u>वि</u> ञ्चावर्षणा पूरमीनः ।                            | 88       |
| मित्स <u>बाजान्द्र स्वस उ</u> निर्मा मित्स वार्षाप <u>्रस्</u> रियी पृव सोम<br>इन्तुः पेवस्व <u>वृजि</u> नस्य हन्ता ऽपार्मी <u>यां</u> वार्षमानो मुर्पन्न ।                                                                                               | ४२       |
| <u>अभिश्री</u> णन् पयः पर्यसाभि गोनाः मिन्त्रस्य त्व तर्व वय ससीयः<br>मध्यः सूर्वं पवस्य वस्य उत्सं <u>वीरं चं न</u> आ पंवस्ता भगं च ।                                                                                                                    | ४३       |
| स्ववृस्वेन्द्र्रां प्रविमान इन्दो रुपिं च न आ पेवस्वा समुद्रात<br>सोम सुतो धार्यात्यो न हित्वा सिन्धुर्न निम्नमुमि बाज्येकाः ।                                                                                                                            | 88       |
| आ यो <u>निं</u> वन्यमसदत् पु <u>ना</u> नः समिन्दुर्गोभितस <u>रत्</u> समुद्धिः                                                                                                                                                                             | ४५ [१९]  |
| एप स्प ते पवत इन्द्व मोर्म <sup>—</sup> श्चमूपु धीर्र उ <u>ञ</u> ्जते तर्वस्वान् ।<br>स्यर्चक्षा र <u>यि</u> र' <u>स</u> त्पर्शुंष्म' का <u>मो</u> न यो देव <u>य</u> तामसीर्जि<br>एप प्रवे <u>न</u> वर्षसा पु <u>ना</u> न—स्तिरो वर्षांसि दृहितुर्वधानः । | ४६       |
| वसान वामं चिषक्रथमुम्स होतंत्र वाति समनेषु रेमेन्<br>नू नुस्त्व रिधरो देव सोम् परि सव चुम्बीः पुवमीनः।                                                                                                                                                    | ४७       |
| अप्सु स्वादिप् <u>चो</u> मधुँगाँ ऋतावो वेवो न यः सं <u>विता स</u> त्यर्मनमा<br>अमि <u>षायु वी</u> त्येपां गृ <u>णानो र</u> े ऽभि मिज्ञावर्रुणा पूरमानः ।                                                                                                  | ४८       |
| ञ्जमी नरं धीजवेन र <u>थेषा म</u> मीन्द्र वृष्णु वर्जवातुम्<br>ञ्जमि वस्त्रो सुवसुनान्ये <u>र्</u> णा ऽभि धेनू, सुदुवोः पुरमोन, ।                                                                                                                          | ४९       |
| अभि चन्द्रा भर्तवे नो हिर्गण्या अस्य नि र्योगे देव सोम<br>अभी नी अर्प दिन्या वर्स न्युभि विश्वा पार्थिवा पूपमानः                                                                                                                                          | ५० [२०]  |
| ञ्चमा मा जप प्रिच्या पश्च न्याम विन्द्या पायवा पूर्वमान<br>अभि येनु इविणमुश्रवीमा अभ्योर्षेय जेमवस्वित्तः<br>अथा पुवा पेवस्थ्रेना वसूनि माँश्वत्व ईन्द्रो सर्गसि प्र पेम्ब ।                                                                              | υę       |
| ब्रधिक्य वातो न जूतः पुरुमेर्घश्चित् तकेवे नरं दात्<br>उत ने एना पेष्टपा पंवस्वा ऽधि घृते ध्वाच्यस्य तीधि ।                                                                                                                                               | ५२       |
| ९च्टिं सहस्रा निगुतो यसूंनि वृक्ष न एक धूनवृद्रणाय                                                                                                                                                                                                        | n3 (35°) |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |          |

| weet ( # # # # # #   [ \$1; # ]                                                                                                    | ( the same of the           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| मधिने संस्थु क्युनार्थ मुखे - वॉस्टेले हा प्रस्ति हा वर्षते ।                                                                      | 44                          |
| अस्तरंग्यसिनुतः ध्रेतस्याः स्मानिन् अध्यक्तिः अनेतः<br>सं स्रो प्रतिका विकासन्तरम् निर्म सामग्रि प्रवर्तमः ।                       | ٠.                          |
| स्ति मुक्ते असि हामस्य हाता असि तुरुवा तुरुवान हम्हो                                                                               | <b>५५ [१</b> १]             |
| पुत्र विश्वविद पंको मनीवी । कोमो विश्वविद्य सुर्वनस्त्र राजां ।<br>इन्हर्ते इंग्लेन् विश्वविद्यान्तु विर सहस्त्रम्य सम्बद्धति वाहि | 46                          |
| क्ष्मी विक्रित विकास सर्वन्ताः जे रेनिव क्षवर्ता नामाः।                                                                            | ,,                          |
| प्रिन्दरिन् भीरो धुस्रमुः विज्ञोतिः सर्गको सूच्युच्ये रहेन                                                                         | in                          |
| लपर्य प्रचे पर्वजानेन क्षेत्र मेरे वृते वि चित्रुवानु कन्वेद ।<br>तक्षां मित्रो वर्वको मान्यनाहाः मर्वितिः किन्द्रीः कुनिची पुत सी | 46 [98] (1 <sup>571</sup> ) |
| (%)                                                                                                                                |                             |
| ११ मन्यपेनो भाषांनिरः अभिन्या मारक्षासात । क्यान्यः स्रोतः                                                                         | अनुसुर् ११ दर्जा            |
| अभि ना बाजवार्धमः प्रथिनेवै कुरुस्यूच्यः ।                                                                                         |                             |
| इन्हें सुद्धां भनंतं तुन्तिपृश्वं विन्युवर्ध्यः<br>यो प्य क्षेत्रानां <u>ज</u> म्बर्धः यो स वर्गतन्तः ।                            | ŧ                           |
| इन्हें इस हुन्य क्रिते क्रिके कार्यमध्य                                                                                            | •                           |
| वर्षु व्य सूर्यानो अस्ति अन्युरस्ये सर्वजन्तः।                                                                                     |                             |
| बायु व क्रांची अंपूरे आता वेदि क्यूनुः                                                                                             | •                           |
| स कि त्वं श्रंप सन्ति । यसु मर्तावं प्राप्ति ।<br>इन्स् क्ष्मियं पुनि सन्तमाने विश्वकृति                                           | v                           |
| नेतृ पु अस्त मेलकोरं वर्षा करना देवस्त्रीतः ।<br>इत्यो क्रमान्त्र देवः जिपात्राच ध्वतासास                                          | •                           |
| नि नेविठतच्य इचः स्वानं सुग्रस्योधिया                                                                                              | 4                           |
| दिवं पञ्च स्ववंशतं स्वतंत्र अधिस्थातसः।                                                                                            | . tas1                      |
| वियमिन्त्रं स्त्रु स्त्रामी वस्त्रास्थितम् स्थितं                                                                                  | € [₹₹]                      |
| पष्टि तर्व हेर्पुतं इस्रिं सुन्ने पुनित्ति सार्वत्र ।                                                                              | u                           |
| चा बुधान निन्दी हरा परि अर्थन तुत्र पण्डोति<br>अस्य हो हार्यना - चम्बी इक्षतार्थनम् ।                                              | •                           |
| का नुरिष्ठ बर्वा कृत्रक पूर्व स्वर्ध वर्षिता                                                                                       | c (411)                     |
|                                                                                                                                    |                             |

स को पूराबु मानवें हानुगोर हे गोरतो । बुका रक्ष रित्राक अध्यक्ष ते दुक बाण हाक्षण भ मु कानवें हानुके जो तिक सार अपे मु की कामक पूराबी कामानवें अप्रमास प्रकृतिक में मा द्वाव के त्यान । माण्याच के स्पूर्यकृतिक में मुक्त । स्वरणम् वा स्टब्स प्रमास । स्वरणम् वा स्टब्स प्रमास ।

## 4.43

# दर्भास्य प्रदर्भात्रणान्त्व स्र १३ भ्यूब्यूर रे ब्रह्मार

| भा हेपलये पूष्णव् । ५३५८ वर्षि २५५४ ।<br>भूको वेदुस्यसुराय सिंगि है। विभागते भक्षपुर | ,        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| अर्थ धवा परिस्ता वासी नीच प्रशास ।                                                   |          |
| भी दिवारीन रित्यु होर्र छन्ति । स्रोत                                                | <b>→</b> |
| तमेम्य माध्याविष्ठः वर्षाः य द्वीरातीयः ।                                            |          |
| य गार्थ आमिनितृ ।। दूस हुते चे भूत्यः                                                | 3        |
| न गार्थया पुगुज्या । पुगुननुर्वपूषन ।                                                |          |
| उता फ्रेयात श्रीतार्थ प्रयासी मामु विश्वी।                                           | 4        |
| तनुरामांगमुष्पेषु - धारे पुनन्ति ५श्रुंगितः ।                                        |          |
| दूत न पूर्विषितयु आ द्योगित मर्त्तोषिणः                                              | " [÷·]   |
| म प्राना महिन्तंम सार्मधमूर्य सीहति ।                                                |          |
| पुत्री न रेले आव्युतः प्रतिर्वयम्पते धिपः                                            | ą        |
| म मूज्यते मुक्रममि पूर्वा पूर्वाची. मृत. ।                                           |          |
| खित पर्वाम् मंतृषि महीरूपा वि महित                                                   | s        |

गृत देन्यो पुषियः मा । तृमिपूर्तो षि नीयम । इन्त्रीय मत्मुरिन्तेमा समुख्या नि पीतृति

```
[deter est
क्षाक्राध्यक्ष व १ ]
                                         [ 434 ]
                                          (7)
                        ९ रेजकह कारूपी । शस्त्रामा बोबा। कनुष्टर् (
अभी नेक्स अद्वर्धः शिवनिर्मास्य बार्मस् ।
                                                                         ?
कुल न पूर्वमाद्वीन जाते विक्रिय कार्राः
प्रमान बन्द्रवा भर सोन द्विवर्षित प्रविद्य ।
ले बसूमि पुण्यसि विश्वामि मुख्यो मुद्दे
त्रं क्षिपं मनोतुर्वः कृता पृष्टि व तेम्बुतुः ।
 लं क्टुंनि पार्विचा क्रिक्वा चं सेल कुम्पक्ति
 परि ते जिन्तुको पद्मा जारा सुतक्षे काशति ।
 र्श्वेताला न्यां प्यतं वारं शानीनं बातुस्तिः
 करने स्थ्यंत्र गः कने । वर्षत्व क्रोनु वर्षकः ।
                                                                               [**]
 इन्होंचु काबि सुतो। जिलाच वर्षकाच च
  वर्षस्य बाञ्चलातंत्रः पुनिष्ठे बारंपा कुटः ।
  इन्होंन केन किन्ने पुरेन्त्रो मर्चकामः
  ला सिंहन्ति हालो। वर्षि प्रतिने हाहको।
  पुरत्ते जाते म प्रेनपुः वर्षमानु विश्वेतीन
  पर्वजान निष् पर्व शिक्षेत्रियाँकि प्रतिक्रितः ।
   क्षर्यम् तर्नाकि जित्रम् निष्यांनि वास्त्यां भूद
   लं थो चं महिनत पुश्चिमी चालि व्यक्ति ।
                                                                               [94] (44)
   पति प्रापिनंत्रभाषाः प्रचेतात सक्तिकतः
   [पन्यकेशन्यकाप व र ११]
                                       (११)
      (१६) १ र अल्बेसुः प्राथमिकः ४-६ वक्षकितंत्रयः ४-५ वह्नवासम्बद्धः १०-११ वहा क्रांबरमध
             र६ १६ केन्द्रतियो पान्यां या प्रत्यकतिः। पंत्राप्ताः क्षेत्रः। शतुत्त्वपू १ ३ वालकी।
    पुरोविकी को अर्जस्ट मुतार्च मार्चिक्क ।
    जनु कार्य अधिपानु तत्त्वांची दीवंशिक्वांस
        वो वारेपा पातुकार्या परिपुर्वकाति सूतः । इन्कुरच्छे व कुल्क्ये
                                                                                      (940)
       वं दूर्परंत्रमी तर् साम भिन्दाच्या थिया । पुत्र विन्युम्पत्रिमः
```

| सुता <u>सो</u> मधुमत्त <u>मा</u> . सो <u>मा</u> इन्द्रांप मुन्दिनं ।<br>पुविचवन्तो अक्षरन् देवान् गंच्छन्तु <u>वो</u> मद्रां                                            | ß           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| इन्दुरिन्द्रीय पवत्    इति देवासी अञ्चवन् ।<br><u>व</u> ाचस्पतिर्मखस्पते    वि <u>श्व</u> स्पेशां <u>न</u> ओजेसा                                                        | 4 [8]       |
| सहस्रिधार पवते समुद्रो बाचमीद्भ्य ।<br>सोम् पता र <u>य</u> ीणा ससेन्द्रेस्य क्रिवेदिवे                                                                                  | Ę           |
| अय पूषा र्यिभंगुः सोमं पुनानो अपिति ।<br>पितिर्विश्वेस्य भूमेनो व्येख्यद्वोदंसी उमे<br>सर्मु प्रिया अनूपत् गानो मर्दाय घृष्यंपः ।                                       | ৬           |
| सोमांतः कृण्वते पथ पर्वमाना <u>स</u> इन्देव.<br>य ओजिंप्डुस्तमा भेर् पर्वमान भुवार्यम् ।                                                                                | د           |
| यः पञ्च चर्षणीर्मि रृपि ये <u>न</u> वर्नामहै<br>सोमाः पवन्तु इन्दे <u>व</u> ो ऽस्मभ्यं गानुवित्तंमाः ।                                                                  | ٩,          |
| मिना सुवाना अरेपसं स्वाध्यं स्वाध्यं                                                                                                                                    | १० [२]      |
| सु <u>ष्डाणासो</u> व्यद् <u>रिमि श्वितांना</u> गोर्राधे त्वचि ।<br>इपे <u>म</u> स्मभ्येम्रभितः सर्मस्वरन् वसुविदे.<br>एते पूता विपृश्चितः सोमां <u>सो</u> दृष्यांशिरः । | <b>?</b> ?  |
| सूर् <u>यांसो</u> न द <u>ंर्</u> यतासो जिगुक्रवो भुवा घृते<br>प सुन्यानस्यान्ध <u>ेसो</u> म <u>र्</u> तो न हृत तह्न्चं ।                                                | १२          |
| अपु म्वानंमग्राधसँ  हुता मुख न भृगेव.<br>आ <u>ज</u> ामिरत्वें अन्यत   भुजे न पुत्र <u>ओ</u> ण्यों.                                                                      | १३          |
| सर्रज् <u>ना</u> रो न योर्पणां वरो न योर्नि <u>मा</u> सर्दम्<br>स <u>ग्री</u> रो र <u>्देश</u> सार् <u>यनो</u> वि यस्तुस्तम्म् रोर्द्सी ।                               | <b>\$</b> 8 |
| हरिं: प्वित्रे अन्यत वेधा न योनिमासदेम<br>अब्यो वारेभि: पवते सोमो गन्ये अधि त्वाचि ।                                                                                    | १५          |
| कनिक <u>वृद्वपा</u> ह <u>रि िरन्त्र</u> ेस <u>्या</u> भ्येति निष्कृतम्<br>क्ष• ७८                                                                                       | १६ [३](९७३) |



#### ( १०५ )

# ६ पर्वतनारदी काण्यी । पषमानः सोमः । उष्णिक ।

- त देः सखायो मद्दीय पुनानम्भि गीयत स वृत्स ईव माृतृमि रिन्तुंर्हिन्वानो अज्यते <u>अ</u>य दक्षां<u>य</u> सार्<u>धनो</u> ऽय शर्धाय <u>वी</u>तये गोर्मन्न इन्द्रो अर्थ्ववत् सुतः सुंदक्ष धन्य स नो हरीणां पत् इन्दो देवप्सरस्तमः सर्नेमि त्वमस्मवाँ अदेव क चिवृत्रिणम्
- । शिशु न युक्तैः स्वंदयन्त गुर्तिभिः ?
- । देवावीर्मदो मृतिमिः परिष्कृतः
- । अय देवेभ्यो मधुमत्तमः सुतः । श्रुचि ते वर्णमधि गोर्प दीधरम् ४
- । सर्वेद सख्ये नर्यो हुचे भेव प
- । साह्रा ईन्द्रो परि बाधो अप द्वयुम्ह [८](९९६)

# ( १०६ )

# (१४) १-३,१०-१४ अग्निखाश्चय , ४-६ चश्चर्मानयः, ७-९ मनुराप्सयः। पवमानः स्रोमः । उष्णिक्।

इन्द्रमच्छे सुता दुमे वृर्षण यन्तु हर्रयः <u>अ</u>य मर्राय सानुसि रिन्द्रीय पवते सुतः अस्येदिन्द्वो मद्येष्या ग्रामं गृंम्णीत सानुसिम् प्र धन्वा सोम् जार्गृ<u>वि</u>िरन्द्रयिन्द्रो परि स्रव इन्द्रीय वृषेण मर्वे पर्वस्य विश्वदंर्शतः

असम्यं गातुवित्तमा देवेभ्यो मधुमत्तमः

पर्वस्य वृषवीतम् इन्द्रो धार्रा<u>मि</u>रोजेसा

। शुष्टी जातास इन्दंबः स्वृर्विदः 8 । सोमो जैन्नस्य चेतति यथा विदे ş

। वर्ज च वर्षण भरत सम्प्साजित Ę

। द्यमन्तुं शुष्ममा भेरा स्वर्विदेम् । सहस्रेयामा पश्चिक्कद्विचक्षणः પ [ઙ]

। सहस्रं याहि पृथि मिः कर्निकवत् Ę

। आ कुछ्य मधुमान् त्सोम नः सदः

। त्वा देवासी अपूर्ताय क पंपुः 4

तर्व द्युप्ता चेवूपुत् इन्द्र मद्यीय वावृधु आ नी सुतास इन्द्व पुनाना धीवता रियम् । वृष्टियाीवो रीत्याप स्वर्षिदीः ९

डच्यो बारु वि धावति । अग्रे <u>बा</u>चः पर्वमानः कर्निकदत् सोमः पुनान क्रार्मणा १० [१०]

धीमिहिन्वन्ति गाजिन वने कीळेन्तुमत्येविम् । अमि त्रिपृष्ठ मृतयु समस्वरन् ११ असर्जि कुलशाँ अभि मीळहे सिन्तिन वाजुगु । पुनानो वाचं जनयेन्नसिष्यवत्

१२ । अम्यर्पन् त्स्तोतृम्यो वीख्यद्याः पर्वते हर्पतो ह<u>रि रति</u> हुरा<u>ंसि</u> रह्यां १३

। रेमेन् पुविच्च पेर्येपि विश्वतः १४ [११] (१०१०) <u>अ</u>या पेवस्व दे<u>वयु</u> म<u>्प</u>ोर्धारा असृक्षत

( tes ) रेर्ड कार्यका (हे सरकार्त्रा वार्यकार्त्याः के बहुवका कार्यकाः है बहुवका है सीवार्धकः प विश्वामित्रा वावित्रः ६ सम्बुद्धियारेणः *७ वैश्वपरमिर्ववसः* )। वदमानः यामे ) muse (t # f 4.2, t to to to grate t 4, 4.2) ? the to uniquel ) t of flows from the et melities

( विचन्द्र वृहती, सम्रा नगावृहती ) । परीती विकास मृतः चोना य उन्नवं कृष्टिः।

क्यून्यों यो नर्थे अप्तक्तां नारा नुपात नोशुमर्शिभिः

बूजे कुंतानोऽर्वितिः परि प्रधानन्त्रेश्वन हरुमिर्तरः । तुते कित स्मान्तु नेदानो अञ्चेता । भीनाना गोधिक्चीय

चर्र मुग्रानमधेते शुकाद्यः क्यूरिन्यूविदश्चनः कुनुन्द्र सांबु कार्यु अप्ये वर्तान्य अवेति ।

जा राज्या बोलिक्सर्व सीवू स्तुत्ता वस वितुरुपरा

क्ष्मान क्रपंक्तिन वर्ष थिवं प्रमं सुपरश्चकातीयः । आकृष्टलं पुरुषं शान्तवंतिः सुनिकृते विकासः

पुलानः सीन जानुनि पन्तो का परि क्रिकः ।

लं विधे अपनोऽधिकासो अच्छ पत्र विभिन्न मा क्रोमां हैक्स कंका राजुनियंत्र अतिविधां विश्वसानाः। ल क्रिक्रिको देवनीतंत्र मा पूर्व रोहपो दिनि

कोर्थ व प्रमुख्य क्षेत्रकि एवि प्यक्तिवर्गनाम् । अन्यपेत इरितां वाद्वि कार्रवा अन्यप्तं वाद्वि वार्रक

अनुषे गोतान् गोर्मियसाः सोन्धं कुरवर्सियसाः। प्रमुखं न क्षेत्ररेनात्रकाम्बर्गाः प्राची करोप तीसते मा क्षेत्र प्रदान्ते मर्जिनि स्तिश दार्पण्डमार्ग ।

मन्त्री न पुरी जुन्नार्वित्तस्यात्तिः स्त्रो पर्वेतु दक्षिणे स बहिने हिरो सन्दर्भने हैंग्यां क्षेत्रको सन्दिनं पांतुकः ।

अक्षमा क्षेत्रको व्यक्तिक कोले विश्वविकासः व धीन पुचरीत्रोत क्षिण्यूनी किन्तु जन्मीता ।

नेकोः पर्वता सरिधे व भावनि-स्था कोई नवसर्वत

2 4 [19]

t [tt]

11

| सब्ज, स॰ १, ४० ३३ }                                                                              | [5++]                             | [ सामेदा   म० * म्० १००, न० १३ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| आ देपता जानुं अन्हे अध्यत                                                                        | द्वियः मृतुर्न सम्पः ।            |                                |
| तमी दिन्यन्यप्रात प्रशास्य सर्व                                                                  | <u> </u>                          | <b>\$</b> }                    |
| अभि सोमात आपषु पवन्ते                                                                            | मग्र गर्म ।                       |                                |
| सुनुबस्याधि धिप्टपि मर्ग्रिपिणा                                                                  | मत्सुगर्मः न्युर्वदं              | १४                             |
| तरंत् समुद्र पर्धमान ऊर्मिणा रा                                                                  |                                   |                                |
| अपंन्मित्रस्य वर्शणन्य धर्मे <u>णा</u> प्र                                                       | हिन्यान ज्ञत पूर्वत               | १५ [१४]                        |
| नृमिर् <u>यमाना ईयता विच्</u> धाणी                                                               |                                   | <b></b>                        |
| स्त्रांप पर्वते गतुः सामी मुख्ती                                                                 |                                   |                                |
| महस्र्यधारा अत्यव्यंमपंति तभी र                                                                  |                                   | १७                             |
| पुनानअम् जनर्पन् मृति क्वि.                                                                      |                                   | 9.4                            |
| अपो वर्मानु परि गोमिन्त्रीर.                                                                     | _                                 | १८                             |
| त <u>बा</u> द सीम रात्ण सम्य ईन्ती ।<br>पुर्जार्थ पश्चो नि चेरन्ति माराई                         |                                   | १९                             |
| द्वतास नक्तमुत मोन ते दिवा                                                                       |                                   | 1.2                            |
| पुणा तपन्तुम <u>ति</u> सूर्य पुर. ३                                                              | किना ईव पतिम                      | २० [१५]                        |
|                                                                                                  |                                   | /_ L J                         |
| मुज्यमान सहस्त्य समुद्धे धार्च<br>रुपि पिशार्न बहुल पुरुम्पृत पर्य                               |                                   | 7.0                            |
| मु <u>ञा</u> नो वारे पर्वमानी <u>अ</u> न्य <u>ये</u>                                             |                                   | २१                             |
| न <u>ुजा</u> ना पा <u>र</u> पपमाना <u>जन्यप्र</u><br>देवानां सोम परमान निष्कृत                   |                                   | २२                             |
| पर्वस्व वाजसात <u>ये</u> ऽभि विश्वी                                                              |                                   | **                             |
| त्व संगुद्र पंधुमो वि धारपो देवे                                                                 | वेम्यं. सोम मत्तुरः               | २३                             |
| स तू पंवस्त्र परि पार्थित रजी                                                                    |                                   | t                              |
| त्वा विर्मासो <u>म</u> तिर्मिर्विचक्षण<br>पर्वमाना असृक्षत <u>प्</u> वि <u>च</u> ्रम <u>ति</u> १ |                                   | २४                             |
| मुरुत्वेन्तो मत् <u>म</u> ुरा देन्द्रिया हर्या                                                   |                                   | Ðu.                            |
| <u>अ</u> पो वसांनु परि कोशंमपुंती                                                                | न्दुर् <u>धियानः सोतृ</u> भि ।    | રપ                             |
| जुन <u>य</u> ञ्चयोतिर्मुन्दना अवीव <u>श</u>                                                      | द् गाः क्रंण <u>्या</u> नो न निणि | जिम् २६ [१६] (१०३६)            |
|                                                                                                  |                                   |                                |

| वालंका (संस्) (संस्)                                                                                                                                                                                                                                   | ú• 1 | ا طور اودر آب ا |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|
| (tec)                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                 |
| (११६) १-ने कोरिकेटि प्राप्तमाः १ श १६ प्रतिकर्षमध्यकः ४-न<br>६-न वर्धनामा सरहातः, ८ ६ प्रत्यक्षामा स्वतिकरणः, १-न१ प्राप्तम<br>१९-१३ वर्षस्यो राहार्षि । वस्त्रस्य नासा । वहात्रस्य नासान्त्रः<br>वहुष्ट्रः क्रमा कार्यकृत्यों, ११ वस्त्रस्या स्वत्यो। |      | 1.4             |
| पर्वत्व नर्युक्ता <u>न् । इन्हांच स्तेत्र क्लूचित्तेत्रों</u> सर्वः । सर्वि पुरुर् <u>गन्ते</u> सर्वः<br>यस्त्रं ते क्लिया गुंचमो गुंचाव्या ऽस्त्र गुंता स्वर्तिकः ।                                                                                   | ţ    |                 |
| क्ष मुक्तियो अन्यक्रमीहिको अध्या वाल क्रिकेशः                                                                                                                                                                                                          | 8    |                 |
| लं हो हु देखा पर्वजान अभिनाति पुत्रचंगः । अमृतुस्वार्व जानकः<br>केन्नु सर्वन्यं कृष्णकृषाकृति येमु विश्वति आस्ति ।                                                                                                                                     | •    |                 |
| रेकार्य असे असमेरन कार्यको केन वर्णस्थानसः                                                                                                                                                                                                             | ¥    |                 |
| पुत्र स्प बार्रवा मुद्री अञ्चे वार्षियः पत्ने अदिमान्यः । ब्रीकंसूनिपानिव                                                                                                                                                                              | ٦    | [64]            |
| र पुषिपु। जन्म अम्बलकोत्। निर्मा अङ्गेन्तुरोर्नमा ।                                                                                                                                                                                                    |      |                 |
| ज़ुमि हुने चेकिने गम्पुबरम्गं वृत्तीने बृध्युषा केन                                                                                                                                                                                                    | 4    |                 |
| का बाह्य परि विश्वासा उन्हें व स्तानंतुन्तुरै स्त्रानुरोद । <u>उनक्रमनुंबुपुर्वस</u><br>सुक्रवंतर्ग कुप्ते पंद्रोतृत्वै सिपं बेवायु अस्पति ।                                                                                                           | ٠    |                 |
| चुने <u>त्र</u> व <u>च</u> नत्रान्ते विद्यापूचे   राज्यं कृष <u>च</u> न्तं कृष्                                                                                                                                                                        | ć    |                 |
| अभि पूर्व क्रायमः इपंच्यते विद्वीमि देव देवपुः । वि कोशी वण्यूनो प्रेय<br>का वंच्याचा सुदस्य अन्याः सुतीः क्षित्रो वाहितं शिव्यतिः ।                                                                                                                   | •    |                 |
| कृष्यिः विका पंतरम ग्रीतिज्ञाचा किल्ह्या वर्षिणापु विका                                                                                                                                                                                                | ŧ    | [१4]            |
| इतम् त्वं मंत्रुक्तुतं जुद्धमंत्रातं कृत्यं दिशां हुद्धः । विज्ञा कर्तृति विशंतवः<br>कृत्य वि जीते कुणवृक्षमंत्वाः इतनुष्टनयोतीकु तर्यः ।                                                                                                              | * *  |                 |
| व सुर्यातः क्रविनिर्मितियं वृते शिकार्यस्य क्रवा                                                                                                                                                                                                       | 19   |                 |
| व हुंच्ये थे वहूंच्ये  ये पुत्रामंत्रिक व इस्तेम्बर । होस्रो वः इंक्सिक्स<br>वसर्व ह हच्ये रिजायसर्व क्यों वसर्व वार्यमाना मर्या ।                                                                                                                     | !*   |                 |
| का देन शिक्षान्येका क्रांत्रक प्रमुख्यति को                                                                                                                                                                                                            | ٤¥   |                 |
| श्रम्बोच क्षेत्र पार्यके । गृतिकृतः स्वीतुको कुलिन्तेनः । पर्वस्तु वर्षुमत्तनः                                                                                                                                                                         | 14   |                 |
| शर्मान्त्र दार्मि कोन्नवानुना विश्वः प्रमुद्धनित् विश्वनेता ।<br>जुन्दर्स क्रियान्त्र वर्षेण्यस्य पुत्रको । विश्वनेत्र वर्षेत्रवाः                                                                                                                     | 14   | [19](1-19)      |

# ( १०९ )

# २२ अग्नयो धिष्ण्या पेन्यरयः । पयमानः साम । क्षिपदा पिराद् ।

| परि प धन्वेन्द्रीय सोम स्वादुर्मित्राय पूष्णे भगांप                                             | \$                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| इन्द्रस्ते सोम सुतस्य पेणाः कत्वे दक्षांण विश्वे च देवाः                                        | ાણા ૨             |
| एवामृतीय महे क्षयीय स शुक्रो अर्थ विकयः पीयूर्यः                                                | <b>ર</b>          |
| पर्वस्व सोम महान् त्संमुद्रः पिता वृवाना विन्नाभि धार्म                                         | ારા ૪             |
| शुकाः पेवस्व वृवेम्यः सोम विषे पृ <u>थि</u> व्ये श च प्रजार्य                                   | v                 |
| विवो धर्तासि शुक्तः धीयूर्षः सत्ये विधर्मन् वाजी पेवस्व                                         | ારાા દ્           |
| पर्वस्व सोम चुन्नी सुंधारो महामवीनामनुं पुरुर्वः                                                | U                 |
| नृभिर्ये <u>म</u> ानो जे <u>जा</u> नः पूतः क्षशुद्धिण्वानि मुन्द्र' स्वुर्वित्                  | 11811 <           |
| इन्दुः पुनानः प्रजामुंराणः करुद्विश्वांनि दर्विणानि न                                           | 9,                |
| पर्वस्व सोम् कत्वे वृ <u>क्षाया ऽश्वो</u> न <u>नि</u> क्तो <u>वा</u> जी धर्नाय                  | ॥पा। १० [२०]      |
| त तें सोतारो रस मदीय पुनन्ति सोमं महे युसार्य                                                   | ? १               |
| शिशुं जजान धीरं मुजन्ति पुविचे सोमं वेवेन्य इन्दुंम्                                            | ॥६॥ १२            |
| इन्दुः पविष्टु चा <u>र्क</u> मेत् <u>या</u> ऽपामुपस्थे <u>क</u> विर्मगाय                        | <b>?</b> ਝ        |
| विर्मिति चार्विन्द्रस्य नाम् येनु विश्वीनि घुत्रा ज्ञ्चान                                       | ાાળા દૃષ્ઠ        |
| पिर्यन्त्यस् <u>य</u> विश्वे देवा <u>सो</u> गोभिः <u>श्री</u> तस्य नृभिं सुतस्य                 | १५                |
| प्र स <u>ुंबा</u> नो अक्षाः <u>स</u> हस्रंधार स्तिरः पुवि <u>त्</u> रं वि वारुमन्यंम्           | ॥८॥ १६            |
| स <u>व</u> ार्ज्यक्षाः <u>स</u> द्दर्धरेता <u>अ</u> द्धि <u>र्मृजा</u> नो गोभिः भी <u>णा</u> नः | १७                |
| प सोम <u>या</u> द्वीन्द्रस्य कुक्षा नृभिर्ये <u>मा</u> नो अद्रिभि सुत                           | ॥९॥ १८            |
| असर्जि <u>षा</u> जी <u>ति</u> रः पविञ्चा मिन्द्रांप सोमः सहस्रंधारः                             | १९                |
| अक्षन्त्येन मध्यो रसेने न्द्राय वृष्ण इन्द्रु मदाय                                              | ॥१०॥ २०           |
| वृवेम्पस्त्वा वृ <u>धा</u> पार्ज <u>से</u> ऽपो वस <u>नि</u> हरिं मुजन्ति                        | २१                |
| इन्तुरिन्त्रांप गोशते नि तीशते <u>श</u> ीणञ्जुमो <u>रिणञ्</u> रपः                               | ॥११॥ २२ [२१](२०७८ |
|                                                                                                 |                   |

| कल्यान कम चन्द्र १६]                                                                           | [ 418]                                                  | laj ≥€ ne <sub>k i</sub> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                | (11)                                                    |                          |
| १९ त्यवणकापृथ्यः, वक्षपृश्युः कारः<br>४–९                                                      | पुरस्काः प्रथमकः बोकः। १ १ है<br>जनवृद्दतीः १०-११ दिपद् | र्वाक्षिकामध्य महत्त्वरः |
| पर्यु पुत्र चेन्त्र कार्यक्राहरू वर्षि<br>पुरुष्कुरस्यां क्ष्युका ने विषये                     | कुमानि <u>ल</u> क्षमिः ।                                | t                        |
| अनु वि स्वां सुतं बांसु सद्यांगरि<br>बार्वा श्रुति पेबबानु व गांबुरे                           | मुक् संबर्धकार्थ ।                                      | ₹                        |
| कर्मीकरो थे पेदमान कृषै हिर<br>योजीरता संमाल पुरस्मा                                           |                                                         | ŧ                        |
| अयोजना अमृत कर्तुंब्यं   बुतस्य<br>सर्वासरा बाउमच्या सर्विध्यस्                                |                                                         | v                        |
| अन्यति वि भवता नवर्षियोः स्त्री र<br>शर्पोतिने अर्थनाम् सर्मसबोः                               |                                                         | 4                        |
| आपूर्व के <u>कि</u> य पत्त्रवेशासास कार्य<br>बार्ट न पूंचा सं <u>स्थित</u> स्मूर्यक्री         | वसूबची श्रुम्या <u>अ</u> म्पन् <b>य</b> तः ।            | <b>( [१९)</b>            |
| त्ये सांग प्रध्या पुरस्तर्वविधे अने ।<br>त लं मां गीर ग्रीचीय चाह्य                            | বাসাঁত্র কর্নট্র বির্থ বৃদ্ধা ।                         | v                        |
| ष्ट्रियः प्रीपूर्वं पूर्वं प्रमुख्यं । <u>सुन्ने प्</u><br>श्रेष्ट्रीतम् जार्यमञ्जे सर्मस्यस्य | -                                                       | د                        |
| अबु पद्भिमं पेषस्यन् रोहंसी ॥मा<br>पूर्व म क्रिन्डा बूंदमो नि तिपात                            | -                                                       | •                        |
| बोम्टे पुत्तानो अन्यपुर बार्डे कि<br>अवस्थित अन्योज श्लूटे                                     | -                                                       | ŧ                        |
| पुत्र पुंतानो सङ्घर्ते क्षत्राच्यानाः<br>वास्त्रानिविधित्रोतिविधित्रोत्रा                      |                                                         | ***                      |
| च पेक्स सर्वमानः पूर्वपूत्<br>स्तुतुषा चतिक्राम् स्टोन् सर्वन                                  |                                                         | १ <b>२ [१३]</b> (१००९)   |

(P094)

## ( १११ )

रे अनानतः पारुच्छेपि । पयमानः सोम**ा** भत्यप्ति।

अ्या ठ्वा हरिण्या पुनानो विश्वा द्वेपासि तग्ति स्व्युप्त्रेभिः सूरो न स्व्युग्वेभिः । धार्रा मृतस्य रोचते पुनानो अंठुपो हरि । विश्वा पद्भूपा परिपात्युक्तिमिः सप्तान्येभिक्तिभि १ त्व त्यत् पंणीना विद्वो यमु स मातृभिक्तिभि स्व आ दर्म क्रतस्य धीतिभिद्मे । प्रावतो न साम तद् यञ्चा रणिति धीत्य । चिथातृभिर्रुपिमिवंयो द्धे गेर्चमानो वयो द्ये २ पूर्वामत्रे पृविशं पाति चेकित्त स र्शिमभियंतते द्धतो रखो देव्यो द्धीतो रथः । अग्मनुक्थानि परिय न्द्व जैन्नाय हर्पयन् । वर्षेश्च यद्ववंथो अनंपच्युता समत्स्वनंपच्युता ३ [२४] (१०८९)

### (११२)

४ शिशुराद्विरसः । पदमानः सोमः । पद्कतः ।

नानान वा उ नो धियो वि मृतानि जनीनाम् ।
तक्षां रिष्ट कुत मिपम् ब्रह्मा मुन्दन्तिमिच्छती न्द्रियेन्द्रो परि स्रव १
जरितिमिरोपेधीमिः पूर्णेमि शकुनानीम् ।
कार्मारो अश्मिर्मुमि हिर्गणयन्तमिच्छती न्द्र्ययेन्द्रो परि स्रव २
कारुग् तृतो मिप गुंपलप्रक्षिणी नुना ।
नानाधियो वसुपवो ऽनु गा ईव तस्थिमे न्द्रियेन्द्रो परि स्रव ३
अश्वो वोळ्हा सुख रथं हस्नाम्रुपमुन्द्रिणः ।
शेषो रेामेण्वन्ती भेदी वारिन्मण्डूकं इच्छती न्द्र्ययेन्द्रो परि स्रव ४ [२५](२०२३)

### ( \$ \$ \$ )

१२ कह्यपा मारीचः। प्रमानः द्योमः। प्रज्ञिः।

श्रुपंजाविति सोम् मिन्द्रे पिनतु वृञ्जहा । बह्र दर्शान आत्मिन किष्ण्यन् धीर्यं मह दिन्द्र्ययेन्द्रो परि स्रव १ आ पेवस्व दिशां पत आ<u>र्जी</u>कात् सोम मीद्धः । <u>कत्तवा</u>केने मृत्येन भुद्ध्या तपसा सुत इन्द्र्ययेन्द्रो परि स्रव २ पुर्जन्यवृद्ध महिष त सूर्यस्य दुहितामरत् । तं गेन्धुर्वा प्रत्येगृम्णुन् त सोमे रसुमाविधु रिन्द्र्यिन्द्रो परि स्रव , ३

| सम्बद्धाः व करु व १६] [११६]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [#P# 1154                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| पुनं वर्षपुतपुत्र जुलं वर्षन् स्मानवर्धन् ।<br>अन्ता वर्षन् स्मोन प्रसन् प्रान्त वर्षन् परिपृत्त सम्बन्धिम् परि वर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | y                                                      |
| पुरस्कृतस्य दृष्ट्यः व प्रवस्ति संप्रवाः।<br>सं वस्ति पुरिन्तो रक्ताः पुत्रान्यं व्यक्तियः हाः इन्हांपिन्तो परि प्रव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ષ [શ્ષી                                                |
| पर्ध मुद्रा पंत्रमान सन्पुर्शि ।<br>बाल्या कोले अधिको कोलेनानुस्य जनमु किम्बुप्लिमो कीर्य सब<br>पण्च ज्योतिराजी सस्स्यानुस्य स्वीतिस्य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                                                      |
| राष्ट्रपात के प्रति प्रकार प्राप्त कार्य कार्यन्त स्माप्त कार्यक्ष कार्यन्त सम्माप्त कार्यक्ष कार्यन्त सम्माप्त कार्यक्ष कार कार्यक्ष कार कार्यक्ष कार्यक्ष कार कार्यक कार कार्यक कार कार्यक कार्यक कार कार कार कार कार कार कार कार कार का | U                                                      |
| प <u>रामुर्ज्ञहरील प्रमुख्य मानुकृत कृती स्मृ</u> प्तिन्त्री परिश्लय<br>यक्त <u>नुकृत</u> परित्र किन्तुक विदिष्ट दिस्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | c                                                      |
| द्वोचा बहु अपेलिक्स्नु साहु साहुवर्ष कृती न्यूक्तिको परि वय<br>यह कालो लिक्कास्थ वर्ष हुकस्य स्थितप्रेय ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                                                      |
| स्तुभा च पत्र पृतिस् । तत्र मासुपूर्त कृषी स्त्रापेन्त्रो परि सव<br>कर्मानुन्तुस्य नेप्रस्य सुद्धी स्वर्षः कारते ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٠.                                                     |
| कार्यस्य पञ्चताः का <u>त्राः स्तर्भ स्वत्र</u> ्ततं कृषीः स्वर्धिन्तुरे परि स्व<br>(११४)<br>४ कार्यस्य सरीका स्वतन्ता कोता। स्वर्धका।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 [60](1 <sub>40</sub> )                              |
| प इन्द्रीय व्यक्तिमस्या उनु बाह्यस्थ्यीत् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |
| तमाहः सुत्रभा इति । वस्तं तोनार्विक्रमत् इन्यापिन्हो यरि सव<br>क्षत्रे मनकुत्तु स्तेतिः कश्चेरेषु बंदन् निर्धः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *                                                      |
| धार्व स्वराज्य सर्वातुं यो अब ध्रीवर्षा यहि क्यिक्य प्रित्ते स्वर<br>स्वर स्थिते सर्वातुर्वतः सुब होत्यीर पुरित्यते ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ₹                                                      |
| नेना मानित्या व ताल तेनिंग बामानि एक व अध्यक्तिनो परि सर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                                                      |
| वर तें एजडबूनं इसि पते बोसाति एक ता।<br><u>साती</u> या या नंता <u>री</u> पतो चं हा विं कुळबेनु विन्तविको वर्ष वय<br>।। इति नवर्ष क्यांड्रेश्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ¥ [44](1140)                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | मे <del>मतेक्य</del>                                   |
| बरा<br>सरम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | स्तुना स्टब्स<br>स्टब्स्स होल्<br>स्टब्स्स्यानस्त्रिक् |

# अथ दशमं मण्डलम् ।

(१)

[ प्रयमोऽनुवाकः ॥१॥ स्० १-१६]

७ त्रित बाप्त्यः । अग्नि । त्रिष्टुप् ।

अग्रे बृहन्नुपर्सामुर्ध्वो अस्था न्निर्जगुन्वान् तर्म<u>सो</u> ज्यो<u>ति</u>पागांत् । <u>अभिर्मानुना</u> रुद्<u>योता</u> स्वद्ग आ <u>जा</u>तो वि<u>श्वा</u> सम्रान्यपाः ξ स आतो गर्मी असि रोर्दस्यो स्ये चारुधिर्मृत ओर्पधीषु । चित्रः शिशुः परि तमीस्यक्तून् प <u>मातृ</u>भ्यो अ<u>धि</u> कर्निकदवाः ₹ विष्णुंतित्था प्रममस्य विद्वा खातो बृहन्नभि पति तृतीयम् । आसा पर्वस्य पयो अक्रेत स्व सर्वेतसो अर्म्यर्चन्यत्री ₹ अर्त उ त्वा पितुमूतो जर्निजी रख्नावृधं प्रति चरुन्यक्षैः। ता है प्रत्येषि पुनेर्न्यकंषा असि त्व विश्व मानुंपीप होता R होतोर चित्ररंथमध्यरस्य यज्ञस्ययज्ञस्य केंतु रुशेन्तम्। पत्यंधि वृवस्यवेवस्य मुद्धा श्रिया त्वर्श्विमतिंश्विं जनानाम् 4 स तु बस्चाण्यध् वेर्शनानि वसनि अग्निर्मा पृथिव्याः । अरुपो जातः पुद् इळांचाः पुरोहितो राजन् यक्षीह वेवान् Ę आ हि द्यावीपृथिवी अंग्र उमे सदी पुत्रो न मातरी तृतन्थे। प पाद्मच्छोञ्चतो यंधिन्ठा ऽथा वह सहस्येह देवान ७ रि९]

( ? )

७ त्रित आप्यः। अग्निः। जिप्दुपः।

पिशिष्ठि देवाँ उज्जातो पविष्ठ विद्रौँ ऋतूँ सीतुपते पजेह । ये दैव्या ऋत्विज्ञस्तेभियो त्व होतृंणाम्स्यायंजिष्ठ 8 वेषि होत्रमुत पोत्र जनानां मन्धातासि द्विणोदा ऋतावा। स्वाहा व्य कुणवीमा हुवीपि वृवो वृवान् यंजत्वुग्निरहृन् ą आ वेवानामपु पन्थीमगन्म यच्छक्रवीम तव्तु प्रवीद्धम् । अभिर्विद्वान् त्स पंजात् सेंदु होता सो अध्वरान् त्स अनुन् केल्पयाति 3

(%)

| मुच्युता सन्द्रस ५ र १ ] [११८]                                                                                                | [कं≀ द ध <sup>ई द</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| च्यां वृषं वंशिनार्व कुरानि विदुर्श देशा अविदुष्कादः ।                                                                        |                         |
| अधिप्यदिस्तामा पूर्वाति विद्वान् वेधिवृत्तं कुनुर्विः कुश्यपाति                                                               | ٧                       |
| यत् प्रकृता सर्वेद्धा शीमक्ष्मा न युक्तस्य सन्युते सर्वितः ।                                                                  |                         |
| मुप्तिपञ्चाता बतुविद्विज्ञासम् चर्जिन्द्रो देशो बेनुहरो पंजाति                                                                | ч                       |
| विभोदी सोप्युरा <u>मा</u> नसीचे चित्रं <u>देते</u> वर्तिसः त्या <u>प्र</u> वानं ।                                             | _                       |
| स आ वंत्रस्य नृक्तीरमु साः स्पार्ध इतः सुक्तीर्दिन्यत्रांन्याः                                                                | •                       |
| यं स्त्रा प्राप्तपृष्टिची यं सायुः सत्त्रमुद्ध वं सर्व सुवनिया हुवाने ।                                                       | . Fa. 7 (m)             |
| पन्यास्त्रं विद्वास् पितृवार्थः युपस्त्रे प्रतिकृतो वि माहि                                                                   | (n) [۶] د               |
| (1)                                                                                                                           |                         |
| ण कित म्द्रम्या सक्ति। किहुन्।                                                                                                |                         |
| इयो राजधारीतः सामिन्नो विश्वा स्थाप सुपूर्वे अंदर्शि ।                                                                        |                         |
| चिकियी भारत माना कृष्य अधिकांत्रेति स्वतितृपार्वत्                                                                            | ţ                       |
| कृष्या वहेनीसुधि वर्षेसा स् ज्यनकृत् कोवा कृतः वितुर्यास्।                                                                    | _                       |
| क्रची मानु सूर्यस्य स्तामापन् विशे बर्जमिस्स्तिवि मानि                                                                        | ष                       |
| स्को सम्बद्ध सर्वमान् भासात् स्वकारे स्वयं स्वयंति समातः।                                                                     | ,                       |
| सम्बेर्वर्णम्बर्धिवयम् । यसिक्वियितम्                                                                                         | *                       |
| अस्य पार्यक्ते दूस्तो व राजु कियांक असे तस्तु क्षेत्रस्य ।<br>दिसंख दूष्यों दूस्ता स्वातो आर्याता पार्यक्षकर्याधिको           | y                       |
| वृज्यस्य पुरस्या प्रमुखः स्थान्। भाषान् पासम्बद्धाः कृतियाः ।<br>स्युवा स परस्य सामानुः पर्यन्ते । रोषीमानस्य कृतिः कृतियाः । | •                       |
| ज्या न पर्यु समातः परम् । चर्मानस्य कृष्टाः कृष्यः ।<br>ज्येष्टिपेसोनिपेः क्रीमृत्युः चर्षियमिम्कृतिकारि सास्                 | 4                       |
| अस्य सुम्मात्ते स्टाप्तरम् वेदेशनस्य स्वयंत् प्रिपृत्तिः।                                                                     | ·                       |
| दुवेशियों वर्शन्तिर्देशांता वि रेमेन्निस्तिसांति विन्तां                                                                      | •                       |
| व जा वेश्वि अबि नु का चं तरित विवस्तुंशिव्यारं तिर्देशस्ताः।                                                                  |                         |
| इकि पुरुषं कृषंत्रित्ये तमेल्यू तमेल्ये व्यक्ति                                                                               | <b>⊕[1</b> ₹] (₹ℓ)      |
| (v)                                                                                                                           |                         |
| वित्र वाच्या सीम किन्द्रम्।                                                                                                   |                         |
| प्रतंबित पर्व इस्मिल्लु सूत्रों क्या कर्यां श्री इस्तु ।                                                                      |                         |
| क्रम्बद्धिक प्रथा अ <u>लि</u> स्वर्णक पुरुषं पूर्वे का राजन्                                                                  | <b>१</b> (११)           |
|                                                                                                                               |                         |

ş

Ę

Å

य त्वा जनीसो अभि सुचरेन्ति गार्व उष्णामिव व्रज येविष्ठ । दूतो वेदानीमिस मत्यीना मन्तर्महाँ अरिस रोचनेने शिशु न त्वा जेन्यं वर्धयेनती माता विमर्ति सचन्य्यमीना । धनोरिध प्रवर्ता यासि हर्यु निक्षणीयसे प्रशुप्तिवानेषृष्टः भूगा अभूर न व्य चिकित्वो महित्वमीये त्वमङ्ग वित्से । शर्ये विश्वश्चरित जिह्नपादन् रेपिहाते पुवृति विश्वपतिः सन् कूचिजायते सन्यासु नष्यो वने तस्थी पिल्तो धूमकेतुः । अस्नाताणे वृपमो न प्र वेति सचेतसो य प्रणयेन्त्र मती. तन्तुत्वजेव तस्करा वन्तर्म् रेशामिपृर्यधीताम् । इय ते अग्रे नव्यसी मनीया पुक्ता रथ न श्रुचयेन्त्रिर्द्धः । अस्म च ते जातवेदो नर्मश्चे य व गीः सद्ममिद्दर्धनी भूत । रक्षा णो अग्रे तनयानि तोका रक्षोत नंस्तन्वो अर्थयुच्छन् (५)

एकं समुद्रो प्रकणो रयोणा मुन्मद्भूवो मूरिजन्मा वि चंप्टे ।

सिपुक्त्यूर्धर्निण्योकुपस्थ उत्संस्य मध्ये निहिंत एवं वे
समान नीळ वृर्षणो वसाना स जेन्मिरे महिषा अवंतिमिः ।
ऋतस्य एवं क्वयो नि पान्ति गुहा नामानि वृधिरे पर्राणि
ऋतापिनी माणिनी स वृंधाते मित्वा शिशुं जज्ञतुर्वृधेर्यन्ती ।
विम्वस्य नामि चरतो ध्रुवस्य क्वेश्चित तन्तु मनेसा विपन्ते ।
ऋतस्य हि वर्तनय सुजान मिणे वाजाय प्रदिव सर्चन्ते ।
आधीवास रोवंसी वावसाने धृतैरत्रैर्वावृधाते मधूनाम्
सप्त स्वसूर्ष्कपीर्वावज्ञानो विद्वान मध्य उज्जेभारा हशे कम् ।
अन्तर्यमे अन्तरिक्ष पुग्रजा इच्छन् वित्रमंविदत् पूप्णस्य
सप्त मर्यावा क्वयंस्ततक्ष स्तामामेकामिवृभ्यद्वरो गात ।
आयोई स्कुम्म उपमस्य नीळे पृथा विस्तर्ग पुरुणेषु तस्था
असंच्च सर्च पर्मे व्योमन् वृक्षस्य जन्मन्नदितेकुपस्थे ।
आगिई न प्रथमजा ऋतस्य पूर्व आग्रीन वृष्पमश्चे धेनुः

પ ६ હ [३२] <sub>(१८)</sub>

**२** ३

१

R

ч

Ę

७ [३३] (३५)

| aca,≼ (. 1]                                                                                                                      | <i>(n)</i>                                              | [क्रमेश कि र | e 44 1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------|
| [क्कोऽस्थाय ३६४ १-१८]                                                                                                            | (4)                                                     |              |        |
| •                                                                                                                                | क्रित व्यवसार समितः । विदुष् ।                          |              |        |
| अनं स वस्य सर्मुक्तवांनि प्रवेरेक्<br>क्येच्डंभियों भानुक्तिकंकूका प्रवेष्ट                                                      | परिवितो शिमार्च                                         | ŧ            |        |
| यो <u>भारतीर्विभाषां विमा</u> रत्वसिर्वे<br>भा यो दिवार्षं सुक्या तक्किन्यो                                                      | ऽपीपहुतो अल्बोन सर्विः                                  | ę            |        |
| इंड्र को निर्मारण देवविते 'पैक्र'<br>का परिमान क्रमा इनिन्द्रमा 'बरि                                                             | न्तरथा स्क्रुक्षाति सूच्येः                             | 1            |        |
| मुनेन्द्रियों स्ट्राप्य <u>शर्वे पूँ</u> यों स<br>इस्त्रों होता स पुहुत्य प्रतिप्रः                                              | र्चनिन्छ्ये अग्निय निवर्ति ध्रेयान्                     |              |        |
| तनुसामित्रं व रेजवान सुधि श्री<br>या व निर्माणे द्वतिर्धितृस्वरित<br>य वस्तित् विद्या वस्ति दुस्तु                               | अत्वर्गको पूर्व स्वयनाय                                 | ч            |        |
| सुरने सुतीरिभ्रोबक्तरमा अर्थार्थ<br>अपुरक्षि मुक्ता निर्मा प्रयोग                                                                | ोना अध्य आ क्रेयुप्य                                    | •            |        |
| र्थ ते देवानी अनु कर्तवान जर्मा                                                                                                  | वर्षन्त प्रमुगान कर्माः                                 | •[           | (19)   |
|                                                                                                                                  | ( )<br>क्रित नापक। अस्ति। सिद्धप्।                      |              |        |
| स्तुरित माँ विशे अंग्रे हुन्तुच्या<br>सर्चम्मी तर्च दस्य अ <u>न्तीः चैत</u> ुच्या<br>इसा अंग्रे <u>तुत्रपुरत्य जा</u> ताः स्त्रे | ज प्रवस्तिष् इति                                        | ŧ            |        |
| ने से क्षेत्र क्षेत्र मीनुसम्बद्धाः वा<br>अस्त्र के स्त्री अन्यु मीनुसम्बद्धाः वा<br>अस्त्र कर्मा अस्त्र स्त्रीत्वर अस्त्रा वर्ग | हो दर्जाना <u>व</u> िर्दिध सुनात                        | 9            |        |
| अक्रेस्सीचे पुरुषः संपर्वे जिल्ली ह<br>जिल्ला क्ये विश्ते अस्त्रे सर्वेडी                                                        | ह्यं पेड्रा सूर्यस्य<br>वै मार्थस् इम्र जा निर्वहास्य । | •            |        |
| जाराजा न राविशेक उटका प्री                                                                                                       | त्रसम्बद्धाः व्यक्तिम्बद्धाः व                          | ٧            | (PD)   |

| जिंक छ, म॰ ६, व॰ २ ] [ १२२८ ]                                                              | ्रिस्तव्राम्य १०, सूर्वं, मर्व |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| युमिहिंत <u>मि</u> ञ्चमिंव पुरोगं पुत्रमृत्विजंमध्वुरस्यं <u>जा</u> रम् ।                  |                                |
| बाहुम्याम् ग्रिमायबोऽजनन्त विक्षु होतार्रं न्यंसाव्यन्त                                    | 4                              |
| स्वय यंजस्य वि्वि देव देवान किं ते पार्कः कृणवुद्रपेचेताः।                                 |                                |
| यथार्यज ऋतुर्मिर्देव वृषा नेवा यंजस्व तुन्वं सुजात                                         | ६                              |
| मर्चा नो अग्नेऽ <u>वि</u> तोत <u>गो</u> पा भर्वा वयुस्कृतुत नी न <u>यो</u> धाः ।           |                                |
| रास्या च नः समहो ह्व्यवृ <u>तिं</u> ज्ञास् <u>वो</u> त नेस्तुन <u>्वो</u> र् अर्पयुच्छन्   | હ [૨] (৪९)                     |
| (८)                                                                                        |                                |
| ९ त्रिदिारास्त्वाष्ट्रः । अग्निः, ७-९ इन्द्रः । वि                                         | प्रेष्टुप् ।                   |
| प केतुना बृहता यात्युक्कि रा रोईसी वृष्मो रोरवीति ।                                        |                                |
| द्विब <u>श्चि</u> युन्ती उपुगाँ उव्पन <u>छ</u> पामुपस्थे महिषो वेवर्ध                      | ?                              |
| मुमोवृ गर्भी वृष्म' कुकुमां नस्रेमा वृत्सः शिमीवाँ अरावीत ।                                |                                |
| स देवतात्पृर्धतानि कुण्वन त्स्वेषु क्षयेषु प्रथमो जिंगाति                                  | २                              |
| आ यो मूर्धानं <u>पि</u> चोर्सन्धः न्यंध्वरे दंधिरे सरो अणीः ।                              |                                |
| अस्य पत्मुच्चर्रिपश्यवुभा ऋतस्य योनी तुन्वी जुपन्त                                         | ३                              |
| <u>उ</u> पर् <u>रुषो</u> हि व <u>सो</u> अ <u>ग्रमेर्</u> य त्व यमयोरभवो <u>वि</u> मार्वा । |                                |
| ऋतायं सम वृधिषे प्रवानि जनयन् मित्र तुन्वे हे स्वाये                                       | R                              |
| मुष्यक्षर्म्मृहं ऋतस्यं गोषा भुवो वर्षणो यहताय वेपि ।                                      | <b>.</b> .                     |
| मुवी अपा नर्पाज्ञातवेवो भुवी दूतो यस्य हुम्य जुजीप॰                                        | ५ [३]                          |
| मुवों युज्ञस्य रजसम्ब नेता यत्रो <u>नियुद्</u> धि सर्चसे <u>शि</u> वामिं ।                 |                                |
| विवि मूर्धानं द्धिपे स्वर्षं जिह्नामी चक्रुपे हब्यवाहम्                                    | દ                              |

अस्य ब्रितः कर्तुना वृत्रे अन्त<u>ारि</u>च्छन् धीर्ति <u>पितुरेवे</u>ः परेम्य ।
सचस्यमानः <u>पित्रोष्ठ</u>पस्थे <u>जा</u>मि ब्रुवाण आयुधानि वेति
स पित्र्याण्यायुधानि <u>विद्वाः निन्दे</u>पित <u>आ</u>प्त्यो अम्ययुध्यत् ।

<u>विज्ञ</u>ीर्पाणं <u>सप्तर्रा</u>म ज<u>य</u>न्वान् <u>त्वाष्ट्रस्य वि</u>न्निः संस्त्रे <u>वि</u>तो गा
भूरीदिन्त्रं युवृनंक्षन्तुमोजो ऽवामिनत् सत्त्विर्मन्त्यमानम् ।

भूरीदिन्द्रं उदिनंक्षन्तुमोजो ऽवामिन्त् सर्पितिर्मन्यमानम् । त्वाप्ट्रस्यं चिद्विश्वकंपस्य गोनां माचक्काणक्षीणि <u>शी</u>र्णं पर्रा वर्क्

९ [४] (५८)

v

[ **594** ] क्रम्पर । सक्रम, संदर्गी (1) ९ विद्यासम्बद्धाः किन्तुरीय आस्तरीयो थाः स्वयः। नावयीः ५ वर्षकाय सम्बन्धः # प्रतिद्वा पायते ८ ९ सङ्ग्रहम् जापु हि प्या नेपुम्य पता ने क्वर्जे हंपातन । शुद्धे स्पांपु वर्णने पा के भिक्ते<u>जा एस</u> स्तस्य माजप्लेड के: । अजनतीरिंग <u>मा</u>न्तरे तम्बा अर्र नमान हो। यस्य सर्वाय क्रिक्य । आयां जनकंपा च क हो तो देवीरमिर्पाचु आयो भवत्तु पुतर्य । हो योगमि स्रेक्यु नः इंग्रांना वार्वीयां अयंजीयर्वनीतायः । जयं वांचानि मेन्द्रवर् कुछ में सामी काली-कुलाविकांनि मेपुजा । अग्नी वं दिखारीमुबस जार्प पूर्वीत अंतुनं वर्षाचे तुन्ते हे सर्व । ज्योक प द्वर्षे द्वसे इन्त्रोपुः सर्वक्षाः चन् विर्चिद्वरितंत्रविं। पहुन्त्रमंभिष्ट्रताष्ट्र पहां क्षेत्र द्वतानुंतस् c आर्था अध्यान्त्रीयारिये । स्तेन सर्मगस्त्राहि । ١٧) पर्यस्थानस् जार्गीकृतं नाचं सून वर्षता (४ नवर्राचरकांनामपुत्रां वचनामः वैवस्थतः वर्गा सन्तिकः । वनः । क्योबर्गानां पत्रों क्यान्ताल क्यानतो काः स्टरितः कते । दिवतः, १३ विकासकाला । भो जिल सर्वार्थ सुरुवा संदूरतो । तिए एक विद्यार्थ जेनुस्वार्थ । फिल्मेपोतमा बेचीत वेचा । अवि सर्वि प्रतरे बीध्यांग्रः त त सर्वा सन्यं वंध्यवेततः असंस्था विविध्या सर्वति । हुक्ष्युक्तको अनुस्य क्षीरा विशे पुर्वार विशेषा परि क्यम् प्रशस्ति हा वे समुनांत पुतः वृष्टंस्य चित्र रहुवतु अस्पेस्य । नि हे क्यो क्लीके पाप्पुस्म जन्मः पतिन्तुका सा विकासा न बन पूरा चेकूमा कर्ज पूरा कुना बहुनो अर्जून ऐसा। कुन्दर्भे अपन्यप्यं च बोद्या का बो बार्टिंग पाने शामि क्षेत्री ¥ मर्जे यु स्ट अक्तिस स्पेती **य**ार्चेतनस्त्रां बहिता शिवासेचा । 4 [4] बर्जिएन व मिनस्ति क्वांति । वर्ष मानुस्य प्रतिश्री प्रव सीः

| अ०७, स॰ ६, व॰ <b>०</b> ]                                                                                                                                                                                             | [ 5 9 3 ]                                                                                                                       | [ ऋग्वेदः । मं० १०, स्० | l• <u>,</u> म०६ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| को <u>अ</u> स्य वेंद्र प्रयमस्याहु <sup>*</sup> क<br>पृहन्मित्रस्य वर्रणस्य धा <u>म</u> कर्द्<br>यमस्य मा <u>य</u> म्य <u>र्</u> र काम आगीन्                                                                         | त्रव आह <u>नो</u> वीच् <u>या</u> नृन्                                                                                           | ર્વ                     |                 |
| <u>जायेव पत्ये तुन्व रिरिच्यां</u> वि ि                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 | v                       |                 |
| न तिंप्डन्ति न नि मिपन्येते के<br>अन्येन मर्वाहनो याहि तूय तेन<br>रात्रीभिरस्मा अहंभिर्वशस्येत सृ                                                                                                                    | वा <u>ना</u> स्पर्श <u>इ</u> ह ये चर्रन्ति ।<br>वि वृंह स्थ्येव चुका                                                            | c                       |                 |
| विवा पृ <u>धि</u> च्या मिथुना सर्चन्धू                                                                                                                                                                               | युमीर्युमस्य विभूगादजामि                                                                                                        | 3                       |                 |
| आ <u>घा</u> ता गेच <u>छान</u> ुत्तंरा युगा <u>ति</u><br>उपं वर्वृहि <u>वृष</u> मायं <u>बाहुः म</u> न्यर्मि                                                                                                           | यत्रं <u>जा</u> मर्य कृणवृत्रजीमि                                                                                               | ।<br>१० [७]             |                 |
| कि भ्रात <u>ांस</u> यदं <u>ना</u> थ भव <u>ांति</u> वि<br>कार्ममूता <u>बह्वेर्</u> टतदंपामि तुन्वा                                                                                                                    | म् स्व <u>सा</u> पन्निक्रंतिर्मिगच्छति<br>मे तुन्व <u>र्</u> र स पिंपृग्धि                                                      | ( <b>1</b>              |                 |
| न वा उ ते तुन्या तुन्व ! स पेपृच<br>अन्ये <u>न</u> मत् प्रमुद्दं कल्पयस्व न                                                                                                                                          | । ते भ्राता सुभगे वष् <u>ट्ये</u> तन्                                                                                           | च्छति ।<br>१२           |                 |
| <del>_</del>                                                                                                                                                                                                         | r   परि प्वजाते लिवुंजेव वृक्ष                                                                                                  | म् १३                   |                 |
| अन्यम् पु त्व येम्प्यन्य उ त्वां<br>तस्य वा त्वं मनं इच्छा स द्या त                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 | तम् १४ [८]              | ( ८१ )          |
|                                                                                                                                                                                                                      | ( ११ )                                                                                                                          |                         |                 |
| ९ आङ्गिर्ह                                                                                                                                                                                                           | विर्घानः। समिः। जगती, ७-                                                                                                        | ९ त्रिष्टुष् ।          |                 |
| ष्टुणा वृष्णे' दुदुहे दोहंसा दिवः<br>विश्व स वेद वर्षणो यथा धिया<br>रपेद्रन्धर्वीरप्पां च योपणा <u>व</u> द<br><u>इष्टस्य</u> मध्ये अदि <u>ति</u> नि धांतु <u>नो</u><br>सो <u>चिन्नु म</u> द्रा क्षुम <u>ती</u> यशस्त | स यज्ञियों यजतु यज्ञियों य<br>ह्यं <u>ना</u> दे परिं पातु <u>मे</u> मर्न' ।<br>भ्रातां नो ज् <u>ये</u> ष्ठः प्रं <u>ध</u> मो वि |                         |                 |
| यदीमुशन्त <u>मुश्</u> रतामनु कर्त <u>ु म</u> श्रि<br>कर ८०                                                                                                                                                           | होतार विद्धांय जीजनन्                                                                                                           | \$                      | (<8)            |

| क्रोतः। सन्द्रंग ६ र र] (स्त्र)                                                                                                                     | (के रहण <sup>15 कर</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| अनु स्वं हुम्सं सुन्वं विषयुत्रं विरामस्त्रित्तः स्प्रेयो जीम्हरे ।<br>बहु विरासं कृतर्य दुस्समार्थी अर्धि होत्रामुम्भु वीरेजास्त                   | ¥                        |
| सर्वाति प्रण्या प्रवर्षेषु पुष्पति । हामाभिष्या मर्जुन्य स्वस्तुतः ।<br>विर्यस्य ह्य वर्ष्यसम्मान द्वानको । बार्ने बतुको वर्षुचा <u>ति</u> सूर्पियः | 4 [N                     |
| पद्मिरं प्रितर्ण जार मा मगुः निर्पक्षति हुर्षेता हुन हेन्यति ।<br>विविद्या पद्मिरं स्वयुस्वतं जुकान्यतिष्ठस्य अद्योगे वेर्वते मृती                  | •                        |
| बर्च महे मुसर्त महीं बस्तव स्वतः नृता असे व व र्युंचे ।<br>इतं वर्षम्य वर्षमानो असी या स पूर्णी मनवात मृतकी पूर्                                    | v                        |
| पर्यस्य प्रचा समितिर्मसीतः । वृत्ती वृत्तेषु पञ्चक्षा पंजाव ।<br>रजो न्नु पश्चिमजाति स्वयाको । साने को अन्न सर्वकाने पीतारः                         | ۷                        |
| भूपी जो अग्ने कावि तुजरबं पूरणा स्वेत्रपूर्वस्य वृक्तिसूत् ।<br>आ वी का नेवेसी पुणपुक्ति सार्विक्षेत्रस्यकार्य मुद्दिव स्वार्थ                      | s [t] (to)               |
| (१९)<br>९ माविद्दियांका। मान्ना विश्वद्वर् <i>।</i>                                                                                                 |                          |
| धानां वृ शासां पश्चम जुदेनां प्रतिशावे भंदतः सन्प्रदान्तं ।<br>देवो पन्यतीत् प्रवचांव कृत्यत् स्तीतृज्ञीत्यं प्रत्वव् स्वयम् वत्                    | t                        |
| पूर्व देवान परिमुक्तित् वर्षा से इन्य श्यामश्रीकृत्वान् ।<br>भूमचेताः प्रमिताः मार्कनीयाः क्रमो हेन्ताः सिताः वाचा वर्णीयान्                        | १                        |
| स्मर्जुन्तेवस्या <u>सी</u> वड्डी गो—को जुलानो वारमन्त <b>इसै ।</b><br>विश्व देवा अनु का है पर्कुत्र-क्कि व्येती दिन्ने कृत का                       | •                        |
| अर्चनि यो पर्याचनों पृषक् यानांसूनी सुन्ते रेदिसी है ।<br>अका पर पाराम्होतीनिष्यम् अर्चा तो अर्च क्रिक्ट सिक्टिसम्                                  | ٧                        |
| वि स्थिते राजो अपृष्ट चनुस्या अपि को चेतुन को सि के ।<br>तिकक्षित्रि वर्ण खुरुको हेया जातेष्ठा व तातामति शतो अस्ति                                  | 4 [tt]                   |
| हुर्पनवज्ञानुर्तस्य बाह्यः सर्वस्त् व्यक्तिकेन्द्रः स्वाप्ति ।<br>पुनस्य वो हुनवेते हुनः स्वयो सर्वस्य <b>प्रकारपुरका</b> त्                        | <b>(</b> (51)            |

| <b>अ०७, स॰ ६</b> , य० १२ ]                                                                                                                       | [ ६३५ ]                             | (आपोदा । म०          | (०, स्∘ १२, म∙ ७ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------|
| यस्मिन् वृेवा विवृथे माव्यन्ते वि<br>सूर्ये ज्योतिरदेधुर्मास्य प्रमून् परि                                                                       | द्योतृनिं चेरतो अर्जस्रा            | હ                    |                  |
| यस्मिन् वृवा मन्मिनि सूचरे न्त्यर्प<br>मित्रो नो अञ्चार्दितिरनीगान् त्स्                                                                         | वेता देवो वर्रणाय वोचत्             | ح                    |                  |
| मुधी नी अग्ने सर्वने सुधस्थे युङ्<br>आ नी वह रोर्वसी देवर्ष <u>चे</u> मार्वि                                                                     |                                     | 9                    | [१२] (९९)        |
|                                                                                                                                                  | ( ११ )                              |                      |                  |
| ५ आफ्निईयिर्घानः, वि                                                                                                                             | वस्वानादित्यो घा। द्वविधाने         | । त्रिष्टुप्, ५ जगती | 1                |
| युजे हा बहा पूर्व नमें भि वि श्ले                                                                                                                | होको एतु पृथ्वेच सुरे.।             |                      |                  |
| शुण्वन्तु विश्वे <u>अ</u> मृतस्य पुत्रा अ                                                                                                        |                                     | <b>यः</b> १          |                  |
| यमे ईष यतमाने यदैत प्रवां म                                                                                                                      | _                                   |                      |                  |
| आ सीवृत स्वमुं लोकं विवृत्ति स                                                                                                                   |                                     | २                    |                  |
| पञ्च पुदानि ठुपो अन्वरीह चतुं                                                                                                                    |                                     | •                    |                  |
| अक्षरेण पति मिम एता मृतस्य                                                                                                                       |                                     | ą                    |                  |
| वेयेम्यः कर्मवृणीत मृत्यु पुजाये                                                                                                                 | -                                   |                      |                  |
| पुरुस्पति युज्ञमेकुण्वत् ऋपि प्रिर                                                                                                               | गं युमस्तुन्व <u>र्</u> प्रारिरेचीत | 8                    |                  |
| सुप्त क्षरिन्त शिश्वेव मुरुत्वेते                                                                                                                |                                     | तम् ।                |                  |
| <b>डमे इर्वस्योमर्यस्य राजत</b> ड                                                                                                                |                                     |                      | [83] (808)       |
|                                                                                                                                                  | ( १४ )                              |                      | r, 1 (408)       |
| १६ चैवस्वतो यमः । यमः, ६ अङ्गिरःपित्रधर्वभृगुसोमाः, ७-९ छिङ्गोक्तदेवताः, पितरो वा,<br>१०-१२ भ्यामी । त्रिग्दुप् १३, १६, १६, मनुष्टुप् १५ गृहती । |                                     |                      |                  |
| <u>परेयि</u> वांसं प्रवती महीरन् बहुम्य                                                                                                          |                                     | •                    |                  |
| <u>वैवस्वत सुगर्मन</u> जनोनां युम र                                                                                                              | ाजीन हृविषा दुवस्य                  | ?                    |                  |
|                                                                                                                                                  | 1-1                                 | -                    |                  |

वैवस्वत सुगर्मन् जनांनां युम राजांन हृविषां दुवस्य १ युमो नों गातु प्रेथमो विवेद् नैपा गव्यूतिरपेमर्त्वा छ । युबो न. पूर्वे पितरः परेयु रोना जंजानाः पृथ्यार्थ अनु स्वाः २ मार्ताठी कुव्यैर्थमो अङ्गिरो<u>मि वृं</u>हस्पा<u>ति</u>र्ऋक्षमिवां<u>वृधा</u>नः । याँग्यं देवा वांवृषुर्ये च देवान् त्स्वाहान्ये स्वुषयान्ये मंदन्ति ३ (१८७)

| क्लोसा) करण राज्या राज्या ।                                                                                                                                                            | (sie teist 1 si 1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| हमें बंग वस्तुरमा वि सीदा अहिंगीका शितुमित संविद्याना ।<br>आ खा मन्त्री कविद्यस्ता वेद मनुना रोजम् हिन्दी माद्यस्य                                                                     | ¥                 |
| कड्वियेप्रियः पश्चि बुद्धिपेप्रिपर्व वेद्वपेद्धिः सांवपस्य ।<br>विवेदसम्य क्षुत्रं वः स्थितः हं ऽरीमन् पुत्रे सुर्वित्या क्षेत्रयः                                                     | 4 [14]            |
| अक्तिरता सः फिरपे सर्वाचा अर्थवांचा सूर्यव साम्यासः ।<br>तेवा वृथं सूर्यती कृत्रियांचा सर्वि स्त्रे बीक्नुते स्थाम                                                                     | •                 |
| विक्र विक्रिय प्रस्थिति पुर्वेशियाचीयां व्याप्त दिन्ती वर्षेष्ठा ।<br>द्वामा प्राप्तीय स्त्रपञ्जा व्याप्तीय प्रस्ति वर्षेण या देवस्य                                                   | • ,               |
| से अंब्रहस्य सितुमित से युक्तेयी प्यापूर्वीनं पद्मे स्पांतन् ।<br>क्रियायोग्रस पुनरस्तुनेष्ठिः से गंब्यस्य तृत्यां सुवर्षी                                                             | ٠                 |
| अपंतु चीतु वि चं सर्पनात्त्रो । ऽरजा पुतं वितर्प होन्यचंकल् ।<br>अवस्थितद्विहासनुक्तियस्य । पुत्रो वंदारवहारानंत्रस्ये                                                                 | •                 |
| वर्ति इव सारकेयी स्थानी विश्वपुरती सुवर्तत हाधुमी पुचा।<br>जनां सिन्न लोसिन्हीं देपींड वृत्तेन वे बंबनार्ट् क्येन्ति                                                                   | i [i4]            |
| वी तुः व्यक्तीं पत्र रहित्यारिं चतुरको पुनिरकी नुचर्सवी ।<br>साम्बमिनुं परि देवि राज्यः व्यक्ति चौरायः समानुदे वे बेवि<br>प्रस्तामार्थसुरुपि बहुस्तुकी पुन्तवं कृती चौरात जानु जानुं । | **                |
| यान्त्रसम्ब देशने जैन्तुत तैन्तुयाननेतिहास स्थेत                                                                                                                                       | 12                |
| त्रमान् सोमं सन्त्रमः प्रमाणं श्रृष्टकाः ह्वाः ।<br>सम्बद्धाः सम्बद्धाः प्रमाणं श्रृष्टकाः ।                                                                                           | 17                |
| पुन्तर्थ पूर्वपृत्ति प्रमुक्ति व चं तिस्तृतः ।<br>य वां पूर्वप्या पंतपः पूर्विवायुः व <u>जी</u> वर्तः<br>पुत्राम् वर्षुत्रवर्त्ते । सर्व कृष्यं अक्षेत्रस्य ।                          | ţ¥                |
| हर्ष वह वर्षिन्य पुरित्रम्यः पुरित्रः युधिक्रम                                                                                                                                         | <b>t</b> 7        |
| चित्रेष्ट्रयभिः यस्तुः चसुर्वरिष्ट्रमिष्ट्रम् ।<br>क्रिन्द्रम्मोत्रमी प्रम्माति सस्त्रेता देव आदिवा                                                                                    | 16 [14] 811       |
|                                                                                                                                                                                        |                   |

(14) १४ शक्को यामायन । पितरः। त्रिष्टुप्, ११ जगती ।

| उदीर <u>ता</u> मवर् उत् परांस् उन्मध्यमाः <u>पि</u> तरः सोम्यासं ।                     |     |          |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|
| असु य ईयुर्रवृका ऋतुज्ञा स्ते नोंऽवन्तु पितरो हवेषु                                    | ?   |          |       |
| इर्वे <u>पितृम्यो</u> नमी अस्त्वद्य ये पूर्वी <u>सो</u> य उपरास <u>ई</u> पुः ।         |     |          |       |
| ये पार्थिषे रजस्या निर्व <u>त्ता</u> ये वो नून सुंवूजनोसु <u>विश्</u> व                | २   |          |       |
| आह <u>पितृ</u> न् स् <u>पृति</u> द्त्राँ अवित्सि नर्पात च विक्रमण च विष्णाः।           |     |          |       |
| बुर्हिपवृो ये स्युधया सुतस्य भर्जन्त पित्वस्त इहार्गमिष्ठा                             | Ŗ   |          |       |
| पर्हिपदः पितर <u>अ</u> त्यर्भवी <u>िमा</u> वी हुन्या चेक्रमा जुपध्वेम् ।               |     |          |       |
| त आ गुतावेसा शर्तमेना उथा नः श योर्युपो वंधात                                          | ጸ   |          |       |
| उपंद्रताः <u>पि</u> तरं <u>सो</u> म्यासो बर्हिच्येषु निधिषु प्रियेषु ।                 |     |          |       |
| त आ गीमन्तु त <u>ब</u> ृह श्रु <u>व</u> न्त्व <sup>ा</sup> धि बुवन्तु तेऽवन्त्वुस्मान् | u   | [१७]     |       |
| आच्या जानुं दक्षिणुतो निपद्ये म युज्ञमुभि गृंणीत विश्वे ।                              |     |          |       |
| मा हिंसिट पितरः केन चिक्नो यह आर्गः पुरुपता कर्राम                                     | €.  |          |       |
| आसीनासो अरुणीनीमुपस्थे रुपि धंत्त वृार्शुष् मर्त्यीय ।                                 | ·   |          |       |
| पुत्रेम्पः पितरुस्तस्य वस्व प्र येच्छत् त इहोर्जे वधात                                 | હ   |          |       |
| ये <u>न</u> पूर्वे <u>पि</u> तरं <u>सो</u> म्यासी ऽनूहिरे सीम <u>पी</u> थ वर्सिष्ठाः।  |     |          |       |
| तेमिर्युम संरगुणो तुर्वीप्यु राज्ञुशाद्धि प्रतिकाममंतु                                 | C   |          |       |
| ये तातुपुर्वेवत्रा जेहमाना होताविवृ स्तोमतद्वासी अर्कीः ।                              |     |          |       |
| आर्मे वाहि सुविद्वेभिर्वाङ सुर्ये. कुर्ये. पितृभिर्घर्मसिद्धः                          | 9   |          |       |
| ये सत्यासी हिन्दिरी हिन्दिया इन्हेंण देने सर्थ द्धानाः।                                |     |          |       |
| आग्ने याहि सहस्र देववुन्दे पेरे. पूर्वे. पितृभिर्घर्मसिन्ने.                           | १०  | [१८]     |       |
| अग्निष्यात्ता पितर् एह गेच्छत् सर्दं सद्ः सदत सुप्रणीतयः ।                             |     |          |       |
| अत्ता हुवीं प्रियंतानि बुहिंग्य था रुपि सर्ववीर व्धातन                                 | ? ? |          |       |
| लमेंग्र इंद्धितो जातवेदो ऽवात्रुच्यानि सुरभीणि कृत्वी ।                                |     |          |       |
| मार्ग पितृम्पं स्वधया ते अक्षान्त्राद्धि त्व देव प्रयंता हुवीपि                        | १२  |          |       |
| ये चेह पितमे ये चुनेह याँश्रे विद्य याँ उंच न प्रविद्य।                                |     |          |       |
| त्व वेत्य य <u>ति</u> ते जातवेदः म्युधार्मि <u>र्य</u> ज्ञ सुकृत ज्वस्व                | 83  | <b>(</b> | (१३३) |
|                                                                                        |     |          |       |

| क्रोत्राक्षक्षक्षक्षक्षक्ष                                                                                             | [de to to to be it |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| वे अधिनुष्या वे अनंधित्रात्राः वर्षा द्वियः सुध्यां शुक्कते ।<br>वेभिः स्वराध्यद्वनिवित्रेतां वेषाकृतं कृत्वे बस्ययस्य | {¥ [{₹5] ((W)      |
| (4)                                                                                                                    |                    |
| १४ दमनो मानामधः। अस्यः। क्रिक्ट्यः ११-१३ सङ्                                                                           | 45()               |
| मैत्रंको वि 🙀 मानि सांची 🛮 मास्यु लव्यं विक्रियो मा सर्पेप्य ।                                                         |                    |
| <u>पुना सूत कुल्लमा जातकेको असीनं व श्रीकृतात प्रितृत्यः</u>                                                           | *                  |
| सूर्व चुन्न कर्रेत जातनेसे "धनिन पर्र स्वात जिल्ला।                                                                    |                    |
| पुरा मञ्चान्वर्तनीतिकाः स्था क्रेम्बा वस्त्रियिकारी                                                                    | *                  |
| प्रते पर्द्यपंच्छत् वार्तमात्मा । या चे नच्छ प्रश्चिमी त वर्ममा ।                                                      | _                  |
| जायों वो गण्डा पनि तम ते हिया मोलंबीय निर्ति तिन्द्रा करिरेः                                                           | •                  |
| जुनो हागस्तर्यम् वं तंपस्तु वं तं होस्स्तिपन् वं ते अधिः।                                                              | ¥                  |
| पान्ने क्रिक्सपुरणी जारनेपु स्तामिनीनं सुक्रमांतु स्रोक्स                                                              |                    |
| कर्ष सुञ्ज पुनेपोः पितृन्योः   चस्तु आधूतुमपति स्तुवाभैः ।<br>जानुर्वतानु वर्ष वेतु शेतुः   सं चंद्यती तुन्तरं मानवेदः | ٧ [٩]              |
|                                                                                                                        | , 1, 1             |
| पद ते हुन्नः संदुव अध्यतिनं विश्वीकः प्रयं द्वत हा न्यार्थकः।                                                          |                    |
| स्त्रीक्षक्ष कंपीय क्षेत्रम् यो महत्त्वी कस्त्रिक                                                                      | •                  |
| क्रप्रेवर्त परि मीमिण्येक्स व मोर्चिक पीर्वता वेवंता च ।                                                               |                    |
| नेद को पुन्प्रविक्ता व्यक्तिका पुत्रुनिवस्त्रका विश्वकति                                                               | •                  |
| हमसी चन्न मा नि निक्रण हिन्दी हेवालंकुत क्रोज्याचीय ।<br>इन वर्जमुक्ती बेंडजमु-सार्टिम्ब हेवा स्टब्सी मावकते           |                    |
| पुण यमध्या यहान्य स्थापन पूर्व अनुसा नावस्या<br>सम्मार्गम् मार्गम् स्थापन पूर्व सम्मान सम्बन्धा राज्यस्य ।             | •                  |
| प्रीयाचित्रांते प्रावर्थेना वृतेन्यी हरूनं चंद्रप्र श्राप्तासन्                                                        | •                  |
| को सुक्ति हाल्कार बेहिकेल को पूक्त सिर्व प्राप्त किसी आतंत्रकार ।                                                      | •                  |
| वे इंग्रामि विक्रुप्रसानं हेर्च । सुनीमिन्दार, परने सक्तवं                                                             | t [81]             |
|                                                                                                                        |                    |
| यो <u>अस्तिः सम्प्र</u> पान्नाः                                                                                        | tt                 |
| मेर्च ह्म्पार्जि वाचति । प्रेमेन्पेस चितुन्तु जा<br>जासन्तरस्या नि पीतः सूक्त्युः वर्षियोज्ञाद्व ।                     | **                 |
| प्रश्नमुख्य ज्या चेड्ड द्वित् हरिने सर्घने                                                                             | (PV1) pg           |
| and a second or a                                                                                                      | •                  |

य त्यमीय समर्वतृ स्तमु निर्वापया पुनीः । कियाम्ब्यत्रे सेहतु पाकदूर्वा व्येल्कशा शीर्तिके शीर्तिकावति ह्यादिके ह्यादिकावाति । मुण्डूक्यार्ट सु स गम इमं स्वर्शीयं हरिय

त्वन्द्रां दुहिन्ने वंहतु कृ<u>णोती ती</u>द् वि<u>श्व</u> मुर्वन समेति ।

१३

१४ [२२] (१८८)

(१७) [द्वितीयोऽनुवाकः ॥२॥ स्० १७-२९]

१४ देवश्रवा यामायनः । १-२ सरण्यूः ३-६ पूपा, ७-९ सरस्वती, १०-१४ आपः, ११-१३ सोमो वा । त्रिन्दुप्, १३-१४ अनुन्दुष्, १३ पुरस्ताद्मृद्वती वा।

युमस्य <u>माता पेर्युद्यर्माना म</u>हो <u>जा</u>या विवेस्वतो ननाश ş अपागृहस्रमूतां मर्त्येभ्यः कृत्वी सर्वर्णामददुर्धिवस्वते । <u>जुतान्विनोधमरुखत् तवासी क्जीहादु ह्या मिथुना संरूप्यू'</u> २ पूषा त्वेतरच्यवियतु प्र विद्वा नर्नष्ट्रपशुर्भुवेनस्य गोपाः । स त्येतेम्यः परि व्यत् पितृम्यो ऽग्निवेषम्यः सुविवृत्रियेम्यः Ę आर्युर्षिम्बायुः परि पासति त्वा पूपा त्वा पातु प्रपेथे पुरस्तात् । पत्रासीत सुकृतो यञ्च ते युपु स्तर्ज त्वा देवः संविता देधातु Å पूषेमा आज्ञा अर्नु वेद सर्चाः सो अस्माँ अर्थयतमेन नेषत्। स्वस्तिदा आर्चूणिः सर्वेधीरो ऽर्पयुच्छन् पुर एतु पञानन् [२३] प्रपेथे पुथार्मजनिष्ट पूषा प्रपेथे विवः प्रपेथे प्र<u>थि</u>ब्याः । डुमे अमि पियती सुधस्थे आ च पर्रा च चरति प्रजानन् Ę सर्रस्वतीं देवयन्त्री हवन्ते सर्रस्वतीमध्वरे तायमनि । सरस्वतीं सुकृती अह्वयन्त सरस्वती वृाशूपे वार्ये दात् सरस्वति या सरथं युपार्थ स्वधार्मिर्देवि पितृमिर्मदेन्ती । आसच्यास्मन् वर्हिषि मादयस्था डनमीवा इप आ धेह्यस्मे C सरेस्वतीं यां पितरो हर्वन्ते वृक्षिणा युज्ञमंभिनक्षेमाणाः । सुद्धार्घमिळो अर्च माग रायस्पोषु पर्जमानेषु धेहि ٩ आपी अस्मान् मातरं शुन्धयन्तु धृतेन नो घृतुष्वं पुनन्तु । विश्व हि रिपं प्रवहन्ति देवी रुदिर्गम्यः शुचिरा पत एमि १० [२४] (१५८)

| मन्तरी।शक्तर द रु] [धा]                                                                                                                              | [do t = 15 d 11                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| इप्रार्थस्वन्य पञ्जाने सन स्नातिने च सेक्षिक्तु बस्त पूर्वः ।<br>इन्ह्राले पोक्षिक्तुं संबर्धनः अस्त जुहास्यतुं सत्त सेक्ष्रः                        | 7.7                               |
| कर्त्त हप्पर स्वमंति पर्ल <u>अंशुः वृत्ति</u> पूर्युक्ते क्रिक्वीक कुरस्यात् ।<br>अन्त्रवीद्ये परि श्रा व प्रविद्यत् त ते सुदेशि मर्नेग् वर्षस्क्रतय | 16                                |
| क्तें इक्ट स्तुवी क्तें <u>जेश</u> ास्त्र पा पूरा भूषा।<br>अपे देशे कृत्यक्षिः सं ते विज्ञतु गर्वते                                                  | tt                                |
| पर्वस्कतिरोर्वनपुः वर्यस्वम्यामुक्तं वर्षः ।<br>ज्रायं पर्वस्तृतित् एपुः स्कृतं ना सुद्ध सुन्यत                                                      | (m) [m] vj                        |
| (२८)<br>१५ ब्रांड्सची वामान्त्रः । १ व सून्यः ५ वाटाः १ त्याः ४-१४ ति<br>विश्वपः ११ त्याराविकः, १३ त्यातीः १४ अर्थाः                                 | हरेकः रेव मजापरिर्यो ।<br>दुर्ग । |
| पर्य कृत्यों कन्नु पर्धीवृष्ट्यां । अस्ते स्व इति वेहपार्वात् ।<br>वर्षान्यते सृवदृते ते अविक्षिः या न्यं इत्यं पिरियो तत्त श्रीपन्                  | ŧ                                 |
| कृत्यो पुने चोपर्वन्तो वर्तेतः वार्योच आद्धी सूर्त वर्षमार ।<br>ज्ञान्वापमान्या पुनञ्ज कर्तनः नुस्ताः कृता मेवत पश्चितका                             | ९                                 |
| हमे ज़ीना नि कृतेरालेषुच्च समृद्धिका दुष्प्रदिनी ज्ञय ।<br>भाषों अन्तरन दुरके हसोतु - ब्राचीत आर्यु सहते दयाँचाः                                     | 1                                 |
| इतं जीवेश्यो परिचि वैद्यानि - मेर्चा मु छक्की करिनुतम् ।<br>सनं प्रविकत् सुर्वः युक्तची पुनाकृत् वैद्याने परितत                                      | ¥                                 |
| यबाइन्यमुपूर्वं भवन्ति । वयं क्षत्रवं क्षत्रुक्षियंन्तिं तुरपुः।<br>यक्षा व पूर्ववरंगुः बद्धांन्युः वा अतिगृष्ट्वीय क्षवर्णुवास्                     | ٠ [٩٩]                            |
| मा पीरापुर्वेत्तं बृक्कमा अंभूपूर्वं फोक्यु वटी व्ह ।<br>इह रूप्य गुर्वाच्या गुर्वाचा शूर्वंकापुः कारतं <u>जीवतं</u> दः                              | •                                 |
| स्य वर्गिरिनेत्रसः नृपन्ती एउन्हेन नृश्हित् वं विस्तन्तु ।<br>सन्तर्भाष्ट्रमतिकः नृपन्ता आ गीहन्तु वर्षन्ते प्रसिमार्वे                              | u                                 |
| उर्दीर्ज मार्डिय जीवतीकं युवासूत्रिकन्तं सेन पर्दि ।<br>इन्त्र्यामसर्व दिक्तियानकेहं धर्मुजिलकृति वं वैभूष                                           | c (ts                             |

| 19 J, 40 E, 40 Es }                                                                                                                                      | [ {88 } ]                                                                    | [ ऋधेदः। म० २०, स्• १८, म• ९     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| मनुहम्तांत्रुाद्वांना मृतस् <u>या</u> ऽम्म <u>६</u><br>नद्येन त्यमित् वय सुधीरा विश्व                                                                    |                                                                              | ٩                                |
| उर्ष सप <u>मातर भूभिभ</u> ता—मु <u>ंक</u> टयर्च<br>कर्णप्रदा युष्टतिदाक्षिणावत एपा                                                                       |                                                                              | १० [२७]                          |
| उच्चेखम्य पृथि <u>ति</u> मा नि गांध<br>माता पुत्र यथां <u>सि</u> चा अग्वेन<br>उच्छुर्श्वमाना पृ <u>थि</u> वी सु तिंप्ठतु                                 | । भूम ऊर्णुंहि                                                               | \$\$                             |
| अन्द्रश्यमाना पृथ्वता सु ।तण्ठतु<br>ते गुहासी वृतश्चती मवन्तु <u>वि</u> ध्व                                                                              | मुह्यू (मृत ३५ (ह जपना)<br>शहांसी शरणाः सन्त्वत्रं                           | 72                               |
| उत ते स्तभ्रामि <u>पृथि</u> र्या त्वत् प<br>पुता स्थूणां <u>पि</u> तरी धारयन्तु                                                                          | र्श <u>ी</u> म <u>लो</u> ग <u>नि</u> द्धनमा अह                               | रिंपम ।                          |
| भृतीची <u>ने</u> मामहुनी च्यां पुर्ण <u>मि</u> य<br>मृतीचीं जग्र <u>मा</u> वाचु मश्यं र <u>श</u> न                                                       | ा दंघु. ।<br>यो यथा                                                          | १४ [स८] (१७६)                    |
|                                                                                                                                                          | ربيستكاويره يستوهب                                                           |                                  |
| [सप्तमोऽप्यायः ॥७॥ घ० १-६०]<br>८ मधितो यामायन ,<br>१ उत्तराप                                                                                             | ( १९ )<br>भृगुर्वोद्यणिर्वो, मागवदच्यवने।<br>र्वर्चस्य अन्तीयोमा। अनुष्टुप्, | षा । आपः गावी चा,<br>६ गायत्री । |
| नि वेर्तध्व मार्नु गा <u>ता</u> ऽस्मान् रि                                                                                                               | र्त्सपस्त रेवतीः ।                                                           |                                  |
| अभीपोमा पुनर्वसू अस्मे धीरय                                                                                                                              |                                                                              | ?                                |
| पुनरे <u>ना</u> नि वर्त <u>य</u> पुनरे <u>ना</u> न्या र<br>इन्द्रं ए <u>णा</u> नि यंच्छ त्वग्निरेना <u>प</u><br>पुनरेता नि वर्तन्ता <u>म</u> स्मिन् पुंज | <u>उ</u> पार्जतु                                                             | ę                                |
| इहैवाग्ने नि धारये ह तिप्ठन या                                                                                                                           | रुपि                                                                         | 3                                |
| यश्चियानु न्यर्यन सुज्ञानु यत् प्<br>आवतन निवर्तनु यो गोपा अ                                                                                             | <u>पि</u> त हुंचे                                                            | Я                                |
| य <u>उदान</u> ड् व्ययं <u>न</u> य <u>उ</u> दानंट्र<br><u>आ</u> वर्तन <u>निवर्तन</u> मपि गोपा वि                                                          |                                                                              |                                  |
|                                                                                                                                                          | , पातान्<br>इन्द्र गा देहि । <u>जी</u> वार्मिर्मुन                           | पु                               |
| न्त∙ ८१                                                                                                                                                  | र = " रख : मानानसुन                                                          | जामहे ६ (१८२)                    |



तमा नो वार्जसातये वि वो नदें यद्मेषु चित्रमा मेरा विवेक्षसे 

मुबंधतो विवस्वती वि वो मदे प्रियो यमस्य काम्यो विवेक्षते

त्वां युज्ञेर्ष्वीळते ऽग्ने प्रयत्येध्यरे ।

त्वं वसूनि काम्या वि वो मने विश्वां द्धासि वृश्कुं विवेधसे

त्यां युद्रेष्ट्रत्विजं चार्ठमश्चे नि पेंदिरे।

पृतर्पतीक् मर्नु<u>यो</u> वि <u>यो</u> मर्षे शुक्र चेतिंप्<u>ठमक्षमिर्वि</u>र्वक्षमे अर्थे शुक्रेण शोचिपो र प्रथयसे बृहत्।

अभिक्रन्यंन् वृपायसे वि दो मदे गर्भ द्धासि जामिषु विवेक्षसे

( २२ )

१५ वेन्द्रो विमयः प्राजापस्यो चा, बासुक्रो वसुछद्रा । इन्द्र । पुरस्ताद्यृष्टतीः ५,७,९ अनुस्टुप्। १५ त्रिस्ट्य। कुई युत इन्द्रः कस्मिन्नय जर्ने <u>मि</u>त्रो न श्रृपते ।

ऋषींणा <u>वा</u> यः क्ष<u>ये</u> गुह्यं <u>वा</u> चक्रुपे <u>गि</u>रा इह शुत इन्द्रों अस्मे अद्य स्तर्थे वुद्रयूचीपनः ।

<u>मित्रो न यो जनेष्वा यश्रीश्रको असाम्या</u> <u>म</u>द्दो यस्प<u>ति</u>. शर्<u>दसो</u> अ<u>सा</u>म्या <u>म</u>द्दो नृम्णस्यं तूतुजिः ।

मुर्ता वर्षस्य धृष्णोः पिता पुत्रमिष पियम् <u>युजा</u>नो अ<u>भ्वा</u> वार्तस्य धुनी देवो देवस्य वजिव ।

स्पन्तां पुथा विश्वमता सुजान स्तोष्यध्वन. त्वं त्या <u>चिद्वात</u>स्याश्वामां <u>ऋ</u>जा त्म<u>ना</u> वर्हध्ये ।

ययोर्देवो न मत्ये <u>य</u>न्ता नकि<u>र्</u>धिदाय्ये अधु ग्मन्तोशना पुच्छते वां कर्दर्था नु आ गृहम् ।

आ जेग्मथु पराकाद दिवश्च ग्मश्च मत्यंम्

आ न इन्द्र पृक्षसे ऽस्माक् ब्रह्मोर्यंतम्।

तत् त्वां याचामुहेऽव शुष्णु यद्धन्नमानुषम्

५ [४]

S

(२०२)

'n

Ę

[٤] ء

8

२

3

X

4

S

[६]

Ę

(209)

| मुलेन् (संकृतं पं] [५३३]                                                                                                                 | [do to € ttd          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| अकुमी इस्कुरिम वो अकुन्तुः एम्बर्महो जवानुवः ।<br>तरं तस्योमिकानुः वर्षपृतिस्यं इस्थय                                                    | ٠                     |
| त्वं में इस्त्र <u>सूर्य पूर्व प्रतिस्था क्र</u> िया ।                                                                                   | •                     |
| पुरुषा तुनि पूर्तपु नर्कन्त अक्षेत्रका क्या                                                                                              | 3                     |
| ल तान् इंद्रकृत्य पोस्तो हुन् कार्याण और वक्तिः।                                                                                         | ₹ [•]                 |
| पुक्त पर्नी च∰न्त्रं   शिक्षां नक्षीत्रक्षनसाय                                                                                           | ( Ia)                 |
| मध्य ता तं प्रस्त पुस्तावंक स्वत्रभूतिके सूर वासिकः ।                                                                                    | **                    |
| पञ्ज भूग्यास्य कृम्मणा जातं विन्यं भ्रवासीयः<br>सामुक्रमणिन्त्रं भूगु पस्यी पुरते सूंबद्वनिर्यापः।                                       |                       |
| पूर्वर्वपंत आजी सुद्ध स्थाम पश्चिमः                                                                                                      | 8.8                   |
| अस्ये ता ते इन्त्र सन्तु तरमा अर्थिकनीवपुरस्काः ।                                                                                        |                       |
| विचान वाली सुनां चेनूनों न वेजियः<br>स्थानमा प्रवृत्ति वर्षति क्षाः सार्वीभित्रेयानीयः।                                                  | 1.5                   |
| मूच्यं परि व्यक्तिभिद् दिन्यायेषु नि सिध्यनः                                                                                             | tw.                   |
| पिर्वाधिवर्तिन्त्र घर तीर्थ मा स्वित्वा वतवास वसु सन्।                                                                                   | 6.3                   |
| पुन क्रीयस्य गुजुला सुपाना अवस्थे ग्रावा देवतस्क्रमी वः                                                                                  | १५ [c] (1 <b>17</b> ) |
| (1)                                                                                                                                      |                       |
| अवेन्द्रों निश्वक सम्मानन्य का कालुको नमुक्का । सन्त्रः । सम्बर्धः कार्याः है । अस्ति                                                    | CARL A MERCALL        |
| धर्मानक् इत्स् बर्मानक्ष्मित्रं  क्ष्मितां गर्चा विश्वतानासः।<br>त्र स्वयु वार्षुपद्भार्थाः सूत्र  वि संसान्तिर्वर्वनानाः वि रार्थताः    | t                     |
| ह्या स्वेरत या कर्ने स्थि वस्ति न्या स्वर्धा स्थान स्वर्धा स्वर्ध ।                                                                      | ,                     |
| क्रमुक्तिले क्रभुक्ताः परेपन् छवो । इनै क्योति वार्तस्य नानै चित्र                                                                       | 9                     |
| मुद्दा बच्चे द्वितंत्रविद्द्या रुष्ट्रे वृत्ते युवस्य बच्चेता वि सूचिन्दि ।<br>आ तिप्तति सूचता सर्वसूत् इन्हा बार्यस्य दृष्टिश्वसुस्यतिः | 1                     |
| मा जिन्हों पुरस्क के स्वर्ध होते. स्वर्ध के क्षेत्रक के किया के किया होता है किया है किया है किया है किया है क                           | •                     |
| अर्थ पनि नुभर्ग कुन करू निर्द्धनोठि पानु प्रभा कांग्र                                                                                    | ¥                     |
| वा सुन्यो विश्वीचा मुक्तवीचाः पुत्र सुद्रशासिका अवार्य ।<br>असुन्दिक्त सीम्ब मुर्जामानि द्वितम् कमाविकी सामुन्ते सामे                    | ٠ (۱۹۹١)              |
| enter an e farmen Das aufrag auf ang                                                                                                     | • •                   |

स्तोमं त इन्द्र विमुद्दा अंजीज<u>न</u> न्नर्पूर्व्यं पु<u>र</u>ुतमं सुदानंवे । विद्या ह्यंस्य मोर्जनमिनस्य या दा पशु न गोपाः क्षेत्रमहे ६ मार्किनं पुना सुख्या वि यौंपु स्तवं चेन्द्र विमुद्स्यं च ऋपेंः । विद्या हि ते प्रमेति देव जा<u>मिव वृ</u>द्ममे ते मन्तु सुख्या <u>शि</u>वानिं ७ [९] (२२४)

#### ( 38 )

६ ऐन्द्रो विमदः, प्राजापत्यो वा, वासुको वसुरुष्ठा । इन्द्रः, ४-६ अभ्विनी । आस्तारपङ्किः, ४-६ अनुष्ट्य ।

इन्द्र सोर्म<u>मि</u>म पिंबु मधुमन्तं चुमू सुतम् । असमे र्पिं नि धार्य वि धो मदें सहस्रिणं पुरुवसो विवेक्षसे ξ त्वां युक्तेभिकुक्थै कर्प हुब्येभिरीमहे । शर्चीपते शर्चीनां वि वो मवे अप्ट नो धेहि वार्य विविक्षसे ş यस्प<u>ति</u>र्वायी<u>णा</u>मसि र्धस्य चोदिता । इन्द्रं स्तोतृणार्म<u>वि</u>ता वि <u>वो</u> मबे <u>द्</u>रियो न <u>पा</u>ह्यहं<u>सो</u> विवेक्षसे 3 युव शक्ता मायाविना स<u>श</u>ीची निर्ममन्थतम् । <u>षिमुदेन</u> पदीं<u>ळि</u>ता नासंत्या <u>नि</u>रमंन्थतम् X विभ्धे देवा अंकुपन्त समीच्योर्निप्पर्तन्त्यो । नासंत्यावबुवन् देवाः पुनरा वहताहिति मर्थुमन्मे पुरार्यण मर्थुमत् पुनुरार्यनम् । ता नो देवा देवतीया युव मधुमतस्कृतम् E [१0] (930)

#### ( २५ )

११ पेम्द्रो विमदः, प्राजापत्यो वा चासुको यसुरुद्धा । स्रोमः । आस्तारपञ्चितः ।

मुद्रं नो आपि वातय मनो वृक्षमुत कर्तुम् । अधा ते सुख्ये अन्धसो वि द्यो मन्ने रणन् गाद्यो न यद्ये विदेशसे १ प्रुविस्पृशस्त आसते विश्वेषु सोम् धार्मसु । अधा कार्मा हुमे यम् वि द्यो मन्ने वि तिष्ठन्ते वसूयद्यो विदेशसे २ , उत द्यतानि सोम ते प्रार्ह मिनामि पान्या । अधा पितेष सूनदे वि द्यो मर्ने भूळा नी अभि चिद्यधाद्विदेशमे ३ (१३३)

| #####################################                                                                                                                                            | 18 1 4 10 8 1             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| समु प्र चेन्ति <u>च</u> ित्रकुः सर्गानोऽनुतौ इत ।                                                                                                                                |                           |
| कर्तुं कः स्रोम जीवमें वि क्षेत्रे कर्तुं जारण वस्त्री के विवेसस                                                                                                                 | ¥                         |
| तनु के क्षांनु सर्विति कियोगाती जूनिको ।<br>कुर्लक्ष भीर्पस्तुवती वि हो सर्व सुत्र कोर्बन्तनुनिको विकास                                                                          | ۲ [۱۱]                    |
| पुने को क्षेत्र प्यति पुनक्ष विभिन्ने वर्गत् ।<br>सम्प्रकृत्योवि प्रीक्ते वि दो क्षेत्र विश्वा संवस्त्रम् पूर्वमा विदेशके<br>स्व मंत्र क्षेत्र क्षित्रमां जोवा स्वर्णाम्यो स्व । | •                         |
| देवं राज्यान विको वि हो वह सा जो दुवसंत हैसता विवसते<br>स्व तो सोम सुकर्त चंत्रीवेदांव जागृद्धि ।                                                                                | ·                         |
| क्षेत्रविष्यो कर्तुनो वि यो मर्थ इक्ष्मे श्री प्राक्ष्यंता विवेशस<br>स्रो मा कृष्यकृति न्यारिकेची क्षिका स्वर्धाः                                                                | •                         |
| यत् ही हर्कने वक्तिये विश्वो करें पुरस्कायकोक्तांती विकेशवे<br>अर्थे मुक्त तुर्थे जब्द सम्बन्धि वर्षके विष्यः ।                                                                  | •                         |
| जर्व पुरुषिकी कुछा वि के वर्ष अति विकास वर्षपृत्तिकी ।<br>जर्व विकास कृति वार्ती इवर्षी गोर्तता ।                                                                                | ŧ                         |
| अर्थ जनम्ब मा गर्र नि पा मर्रे नाम्य योगं पं तारिप्रश्चित्रस्त                                                                                                                   | ₹ [₹₹] ( <del>‹*</del> ₹) |
| (१६)<br>९ वन्त्री विनयः साम्राप्तको याः वासूत्रको समुद्रकाः सूच्य । अनुस                                                                                                         | द्यु १, त सम्बद्धाः       |
| व सम्प्रतं वर्तीयः स्प्राप्तं चन्ति तिपुतः ।                                                                                                                                     | • • •                     |
| ष पुत्रा ∄पुर्श्वाः पूचा अंकिन्द्र मार्किन                                                                                                                                       | ŧ                         |
| वस्त्र न्यामिन सुनार्जपुर्व कर्तः ।                                                                                                                                              |                           |
| वितु स्य वैद्युति <u>ति । भ</u> िद्यंत नुष् <u>ति</u> भाष                                                                                                                        | •                         |
| त वंद सुरक्षीत्मा जिल्हानं पूरा वृत्ता ।<br>जुलि प्लुट दूरावति अर्थ तु आ पुंचायति                                                                                                | ,                         |
| <u>मेर</u> ीमाई त्या पुणा जुल्लाई एवं कुल्ल ।                                                                                                                                    | •                         |
| क्टीच्ये पु सार्थे विश्वेचा वापुरम्                                                                                                                                              | ¥                         |
| मर्चर्षिपुंक्षानी जन्मकृषा रचीमात् ।                                                                                                                                             |                           |
| चति व यो मनुद्धिता विशेष धायकनुषाः                                                                                                                                               | ~ [१३] (er4)              |

| क्रमन्त्रः। संकत्त्रं, सर्वेत्रः १६ । [१९८]                                                                                                                    | (और रेश क्षा रेश <sup>हैं त</sup> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| तं पद्वर्षं बनुसक्) जर्माना पृत्वं पुरानं दुवंत्रं भुन्तः ।                                                                                                    |                                   |
| जन्नो पुरर्शाः जनुनारं भिष्युना राष्ट्रो अर्थुस्ते उत्तरकषुरणान्                                                                                               | 3                                 |
| अक्षेत्र में नेक्से प्रश्यकृतः श्रिपाच्यु बक्तुंप्यात् क्षेतुमानि ।                                                                                            | _                                 |
| स्तिमिनी अन् कुर्रन स्तुम्या स्तुन्ता जस्त वि नंजाही केर्रः                                                                                                    | ₹+ [₹₹]                           |
| बस्वोतुस्स हुँग्रिसा अस्वातः कस्त्रो द्वितौ अपि संस्थाते भूत्यात् ।                                                                                            |                                   |
| बतारे देनि बहुत है बुचले याँ बाहियाँ वा बोबल                                                                                                                   | ??                                |
| क्रिजेरी पानां वर्षुतो वंषुपोः परिक्रेया पर्न्यमा वार्येन ।                                                                                                    |                                   |
| अदा प्रवृत्तिकति पत् सूर्पक्षीः स्तुर्व सा विश्व केनुते अर्थ पित                                                                                               | 14                                |
| पत्तो जगार अन्यक्षमति । सीव्यमं क्षिण वर्ते वसी वर्षामञ् ।                                                                                                     |                                   |
| भारति क्रणीवृत्रति किनाही न्यंहुतान्यनमेही इसिंप                                                                                                               | ₹₹                                |
| भूरप्रभागे अपनुष्तो अर्थी तस्यौ माताविस्तिते अञ्चित्रभैः ।                                                                                                     |                                   |
| अन्यस्यां इस्तं रिकृती विमायः वर्षा मुख्य नि वृत्रे देशुकर्यः                                                                                                  | ξ¥                                |
| त्रत द्वीरास्य अनुराहरीय सन्धोत्ररात्त्रत्व सर्वसम्बद्धानी ।                                                                                                   |                                   |
| वर्ष इमार्थात स्थितिमन् माइन, इस गाइ समू वि विप्तवर्धः                                                                                                         | १५ [१७]                           |
| बुक्तुनसमेके कपिके संसुनं से विकासित कार्यव प्राणीय ।                                                                                                          |                                   |
| गर्में बुक्ता ध्रुविते दुक्तु । स्वेदेवन्तं तुपर्यन्ती विश्वर्ति                                                                                               | 1€                                |
| पीर्वान हेपसंपनना हीरा न्युंबा अन्ता अर्जु शीव अवेबन् ।                                                                                                        |                                   |
| शा भन्ने कृतीनुष्टर्गामाः पुरिजेदनाः चरता पुनर्ताः                                                                                                             | ₹ <b>v</b>                        |
| वि क्षेप्स्यानो विश्वेष आद्भः पर्यानी नेवें नुद्धि पर्यापुर्वः ।                                                                                               |                                   |
| सर्व में देश संस्था तर्म होत हर्मनकर प्राप्तिक                                                                                                                 | <b>₹</b> <                        |
| भवर्ष प्राप्त कामानम् । विकास स्वत्र वर्षमानम् ।                                                                                                               |                                   |
| सिर्वसमुर्थः प पूजा जनांची सुद्धः शिक्षा मेकिनुस्यो नवींचान्                                                                                                   | 12                                |
| प्रति है शावीं बमुरम्यं पृथ्वी   से दु व तं <u>त्रीकृति</u> नंबन्ति ।<br>सार्थमिदरम् नि नेमुनन्तुं   स्ट्रिय मुखं स्ट्रिय समूबान्                              | ₹» [१८]                           |
|                                                                                                                                                                | 4. [1.0]                          |
| मुर्व वी वर्ज कुछा विक्री अब स्वरूप कुट पुरिवल् ।                                                                                                              |                                   |
| वत् ब्रोमा प्रये <del>क्राप्यस्थि</del> । स्वे <u>त्याची विधियांचीलार्</u> स्त<br>वृक्षेत्र्युक्षे निर्वता नीन <u>वृत्तीः स्वती</u> बद्धा व पंताब दुव्यवर्गः । | 19                                |
| अनेत् वि <u>न्त्रे</u> सुर्वनं प्रयातः । स्वत्रा वक्ताः व स्वात् प्रकृतस्यः ।                                                                                  | <b>40 (145</b>                    |
| unde eine den unen feielg dietege & tered                                                                                                                      | 11 11.                            |
|                                                                                                                                                                |                                   |

१०

(825)

<u>वेवाना</u> माने प्रथमा अंतिण्ठन् क्रन्तत्रवि<u>षा</u>मुर्<u>यस</u> उदायन् । वर्षस्तपन्ति पृ<u>धि</u>वीमंनुपा द्वा वृर्द्वेक वहतः पृरीपम् २३ सा तें जीवातुंकत तस्यं विद्धि मा स्मेंताहगर्प गृह, समुर्थे । आवि. स्वं: कृणुते गृहते बस स पावूरस्य निर्णिनो न मुंच्यते २४ [१९] (२७४) ( २८ ) (१२) १ रन्द्रस्तुवा वसुक्रपत्नी ऋषिका २,६,८,१०,१२ रन्द्र ऋषिः। ३,४५,७,९,११ पेन्द्रो वसुक्र ऋषि । २ ६,८ २०,१२ पेन्द्रो बसुको देवताः १,३,४,५,७९.११ रन्द्रो देवता। विष्टुप्। वि<u>श्वो हार्</u>यन्यो <u>अ</u>रिरांजुगाम् ममेदह न्वशुंगे ना जगाम । जश्चीयाद्धाना जुत सोमं पपीयात् स्वांशितः पुनरस्तं जगायात ? स रोर्ववहृप्मस्तिगमशृद्धी वर्ष्मन् तस्थी वरिमुन्ना पृथिक्या । विश्वेष्वेन वृजनेषु पामि यो में कुक्षी सुतसीमः पूणाति ? अदिंणा ते मुन्दिनं इन्द्वं तूर्यान् त्सुन्वन्ति सोमान् पिर्वसि त्वर्मपाम् । पर्चन्ति ते वृष्यमाँ अत्सि तेपाँ पुक्षेण यन्मेचवन् हुयमान 3 इद सु में जरितुरा चिकिद्धि प्रतीप शाप नुद्यों वहन्ति । लोपाश' सिंह पृत्यश्चेमत्सा क्रोप्टा वेराह निरंतक्त कक्षांन X <u>कथा ते एतदृहमा चिकेत</u> गृत्संस्य पार्कस्तुवसी म<u>नी</u>पाम् । त्व नी विद्वा कतुथा वि वीची यमध ते मचवन् क्षेम्या धू. ч पुवा हि मां तुवसँ वर्धयन्ति दिवश्रिनमे बृहत उत्तेगु थूः। पुरू सुहुद्धा नि शिशामि साक मेश्च्यु हि सा जानेता जुजाने ६ [२०] पुवा हि मां तुवसं जुजुरुम कर्मन्कर्मन् वृषणमिन्द्र वृेवाः। वधी वृत्र वर्षेण मन्द्रसानो ऽपं वृज महिना वृाशुपं वम् Ø देवास आयन् पर्श्यूरेविधन् वना वृध्वन्तो अमि विद्धिरायन् । नि सुद्वं प्रथितो वक्षणासु यञ्चा कृपीट्रमनु तद्वहिन्त C शुर पुरवर्श्वं ज<u>गा</u>रा डिंदै होगेन व्यमद्मारात्। वृहन्तं चिद्वहृते रेन्धयानि वर्यद्वत्सो वृष्यम श्रूश्रीवान ٩ सुपूर्ण इत्था नसमा सियाया विक्रद्ध परिपव् न सिंह. । निरुद्धश्चिन्महिषस्तुर्पावीन गोधा तस्म अयथै कर्पदेतत



| अर्ध्वर्षवो हुविष्मेन्तो हि भृता ऽच्छाप इंतोश्ततीर्रशनत ।                                                                                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| अव याश्वर्धे अहुणः सुवर्णः स्तमास्यंध्वमृतिमुद्या सुंहस्ताः                                                                                 | २          |
| अध्वर्ष <u>व</u> ोऽप इता समुद् <u>र</u> मुपा नपीत हुविपी यजध्वम ।                                                                           |            |
| स वो व्ववूर्मिम्या सुपूत तस्म सोम मधुमन्त सुनीत                                                                                             | <b>ર</b>   |
| यो अनिष्यो वीर्चयुप्स्वर्धना ये विप्रांस ईळेत अध्वरेषु ।                                                                                    |            |
| अपौ नपानमधुंमतीरपो वृा या <u>मि</u> रिन्द्रो वावुध <u>वी</u> यांय                                                                           | 8          |
| यामिः सोमो मोर्वते हर्पते च कल्याणीभिर्युवृतिमिन मर्य ।                                                                                     |            |
| ता अंध्वर्षी <u>अ</u> पो अच् <u>छा</u> पेरीहि   यद् <u>गिसि</u> ञ्चा ओपंधीभिः पृनीतात                                                       | ५ [२४]     |
| एवेद्यूने युवतयो नमन्त्र यदीमुक्तश्चे <u>द्य</u> तीनेत्यच्छं ।                                                                              |            |
| स जीनते मने <u>सा</u> स चिकित्रे                                                                                                            | Ę          |
| यो वो बुताम्यो अर्कुणोदु लोक यो वो मुद्या अभिर्शस्तेरमृश्वत ।                                                                               |            |
| तस्मा इन्द्राय मर्थुमन्तमूर्मि देवमार्वन प्र हिंणोतनापः                                                                                     | ឞ          |
| पास्में हिनोत् मधुमन्तमूर्मि ग <u>र्भो</u> यो वं: सिन्ध <u>वो</u> मध्य उत्सं ।                                                              |            |
| धूतपुष्ट्रमीहर्चमध्वरेष्वा ssपी रेवतीः शृणुता हव मे                                                                                         | 6          |
| त सिन्धवो मत्स्रसमिन्द्रपानं मूर्मि प्रहेत य चुभे इयति ।                                                                                    |            |
| मुरुपुर्तमो <u>ञ</u> ान ने <u>मो</u> ञां पारं <u>चि</u> तन्तु बिचरन्तुमृत्सम्                                                               | 9          |
| आवर्ष्ट्रतितार्थ नु द्विधार्रा गोपुयुधो न नियुव चरन्तीः।                                                                                    |            |
| ऋषे जनिञ्चीर्मुर्वनस्य पत्नी—रुपो वन्दम्य सबुधः सयोनी                                                                                       | १०[२५]     |
| हिनोतां नो अध्वरं वेंधयुज्या हिनोतु बह्मं सुनये धर्नानाम ।                                                                                  |            |
| ऋतस्य योगे वि व्यंध्वमूर्यं धुन्द्रीवरीर्मूतनाम्मरम्यमापः                                                                                   | <b>१</b> १ |
| आणे रेवती क्षर्यथा हि वस्य कर्तुं च मुद्र चिमूथामृतं च ।                                                                                    |            |
| गुपश्च स्थ स्वपुत्पस्य पत्नी सरस्वती तब्रुणते वयो धात।                                                                                      | १२         |
| पति यदा <u>पो</u> अहंश्रमा <u>यती चूं</u> त पयां <u>ति</u> विश्रंतीर्मधूनि ।                                                                |            |
| अध्युपृभिनंनेसा सविवृाना इन्त्राय सोम सुपूर्त भर्गन्ती                                                                                      | १३         |
| एमा अंगमन् रेवर्तीर्जीवर्धन्या अध्वयवः <u>सावर्धता सस्राय</u> ।                                                                             |            |
| नि बुर्हिपि धत्तन सोम्या <u>सो</u> ऽषां नष्ट्रा सविद्रानासं एन।<br>आग् <u>म</u> न्नापं उ <u>ञ</u> ्दतीर्बृहिरेद न्यंष्व्रे असदन् देवयन्ती । | १४         |
| आग्मन्नाप उ <u>ञ</u> ्जाबाहरदं न्यष्ट्र असदन् द्वपन्ता ।<br>अध्यर्पत्व-सुनुतेन्द्रीय साम—मर्भुद्र व' सुजका देवपन्ता ।                       | 4 536 3    |
| न्यस्थान त्रुप्ताच्याच त्राच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्य                                                                          | १५[२६](३०) |
|                                                                                                                                             |            |



[१]

(388)

[ भएमोऽभ्यायः ॥८॥ व० १-२९ ]

40 U, He +, 40 ++ 1

९ कवप वेलूपः । १ विभ्ये देवाः, २-३ स्म्ब्रः, ४-५ सुमध्यणस्यासदस्यवः, ६-९ उपमध्या प्रैपार्तिथि । त्रिप्टुव् प्रगाधः= ( २ यृहती, २ सतापृहती ), ४-९ गायत्री ।

प्र मा युपुत्रे प्रयुजो जनांना वर्हामि स्म पुपणुमन्तरेण । विश्वे देवासो अधु मार्मरक्षन् दु'शासुरागादिति घोषं आसीत ₹ स मो तपन्त्यभितं सपत्नीरिव पर्शव । नि बांधते अमितर्नुग्रता जसु वर्न वेवीयते मृति. मुपो न शिक्षा व्यवन्ति माध्ये स्तोतार ते शतकतो । सकुत सु नो मधवन्निन्द्र मृळ्या डर्पा पितेव नो भव 3 कुरुश्रवेणमावृ<u>णि</u> राजी<u>न</u> त्रासंद्र्यवम । महिष्ठ <u>षा</u>धतामृषि यस्यं मा हरितो रथे तिस्रो वहेन्ति साधुया । स्तवं सहस्रवक्षिणे

[#· t \* 11<sup>2</sup>11) [ \*\*\* ] फ्रवेदा। मञ्चे, क∗ प र ] (11) ११ क्यर देख्या । किन्दे देखा । विदृद् आ मी बेबा<u>स</u>मुच बेनू सं<u>स</u>े विन्यमिस्तुरेस्ब<u>ते</u> सर्वतः । तमिन्दं पंचनायां मन्त्रः तरम्ता विन्तां बुनिता स्वांव परि क्षिम्बर्ती इर्विनं समन्त्रः हृतस्यं एका मनुका विवासेतः । क्रुत स्थेत कर्तुना सं स्थेत थेचीई दुई क्यों व्यक्त स्थापन अवापि बीलिएसेन्ड्रकंको स्त्रीचै व वृत्स्युचे दुन्त्युको । <u>ज</u>न्नांतरम तु<u>त्रि</u>वस्य जूर्व नर्दर्शा <u>ज</u>ङ्गांनामसूम क्रियंद्राक्रम्बुत् स्वयंक्षिक्षेत्रः परमा उ देवः प्रक्रिता क्रमानं । ¥ मनो ब्रा नामिरवंडेयेमरक्क ता अस्ति पार्वस्करप्यूत स्वीद इवं का मूंचा पुषकांमित्र का वर्ज्य क्षुमन्तुः सर्वद्धाः समापेत् । ન [સ્ક] अन्य स्तृति जेल्युर्मिसंज्ञाका आ ना सम्मान उर्व सन्तु सामाः अस्पेदेश हेमुतिः पेत्रहानाः उमोदतः कुन्यां सुनोगः भीः । भुग्व प्रतिद्धा महोरख राजी । ब्रह्मन वा मर्र्ड विप्रवासाः वि स्थित् क दूस कार जीम क्यो धार्वाष्ट्रियी जिम्बद्धाः । <u>नेतन्त्राने अन्ये (१८३८)</u> अर्हाने पूर्वेषुपर्य जरान वेतास्ट्रेन को <del>जन्म</del> सनुसा प्र धार्शद<del>ुनी</del> विमर्ति । ल पे पुरिषे इत्युत रहेशासून, वहीं हुई न इतिहो स्वंति म्तुगान सामन्देति कृत्वी सिद्धं न बाह्ये विद्धं बाह्ये सूर्यं। तियो वह वर्षण्ये कुरुवर्यतो अधिवति न व्यवस्य कोर्चस् म्त्ररीकी सूर्व नुस्स अञ्चलका अधिरस्युक्तीः क्रेन्ट्रस् स्वर्वीपा । पुन्ने पन पूर्वः शिक्षेत्रीतियः हुन्यां मीत्रीका बर्खा प्रव्यक्त क्र कर्प कुम्बं: कुम्बंड कुम स्तुनो बनुमार्यस शुन्धी । \$ [ **64**] () प्र कृष्णानु कर्मक्तिकृतोच<u>ं कृतकतु वर्किएका अस्त्र</u>ीत् ९ करर केहरा। इन्हा। अस्ती, ६-९ विदुर्। य मु गमनारं भिषमुप्रकर्ष सुकामि । देवीमेंईरी सुन्नि दु पुत्रीर्द्धाः । अप्रकार किया प्रवास कर जीवादिक प्रवास करते अप्रवास करते ।

क्रियं बुद्वार्य कितुवं तेताया इन्येवां जायां सुकृत 🗇 वार्निम् पुराह्में अन्वीन पुत्रने हि वभून स्तो अमेरनी वृष्ठ पंवाद 55 यो व मेनानीमहती गुणम्य राजा पातंस्य प्रधुमी जुमूर्व । तस्तं क्रणोमि न पर्ना रुणिम द्याप रार्चास्ततुत वैदामि 35 अक्षेमा बीच्य कृषिमित् कृषस्य धिते रंमस्य गुरु मन्वेमानः। त्य गार्व. कितव तर्त्र जाया तन्मे वि चेन्द्र सर्वितायमुर्व ₹ } मित्रे क्रणुष्य रात्रुं मुळता हो। मा ना घोरेण चरतामि धृष्णु । नि बो नु मुन्युविशतामरानि पुरुषो येमुणा प्रामती स्वेम्न १४ [4] (348)

| (३४)                                                                                                                                                                                          |   |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|----------------|
| १४ लुक्ता धानाक । विभ्ये देमा । जनसी १३-१५ त्रिष्ट्रण                                                                                                                                         | ı |     |                |
| अर्चुभ्रमु त्य इन्त्र्यन्तो <u>अग्नयो</u> ज्यो <u>ति</u> र्भरन उपसो ब्युप्टिषु ।                                                                                                              |   |     |                |
| मुदी यार्गपृथिधी चेततामुप्ते ऽया दूवानामय आ वृंणीमह                                                                                                                                           | ? |     |                |
| नुषस्पृथिव्योरव आ वृंणीमहे मातृन् त्सिन्धृन् पर्नताञ्च्यणावत ।                                                                                                                                |   |     |                |
| अनागास्त्व सूर्यनुपासंमीमते मुद्र सोगं सुजानो अद्या र्रुणोतु न                                                                                                                                | २ |     |                |
| यार्वा नो <u>अ</u> च पृ <u>धि</u> वी अनोगसे। मुही त्रीयेता सु <u>धि</u> तार्य <u>मा</u> तर्ग ।                                                                                                |   |     |                |
| उपा उच्छन्त्यर्प वाधतामुच स्वस्त्यर्1ाम्न संमिध्यनमीमहे                                                                                                                                       | 3 |     |                |
| इय ने उसा पंथमा सुनुष्यं रेवत मनिन्यों रेवती व्युच्छतु ।                                                                                                                                      |   |     |                |
| आरे मन्यु दुर्धिद्वेस्य धीमहि स्वस्त्यां ग्रि संमिधानमीमहे                                                                                                                                    | ጸ |     |                |
| प या सिस्र <u>ीत सूर्यस्य रश्मिमि ज्योतिर्मर्यन्तीठपसो</u> स्वृष्टिपु ।                                                                                                                       |   |     |                |
| मुद्रा नी अग्र श्रविसे ब्युच्छत स्वस्त्य श्रीम संमिधानमीमहे                                                                                                                                   | 4 | [६] |                |
| n                                                                                                                                                                                             |   |     |                |
| अनुमीया खपस आ चेरन्तु न उनुप्रयो जिल्ला ज्योतिया बृहत ।                                                                                                                                       |   |     |                |
| आपुंक्षातामुश्चि <u>ना तूर्तुर्जि</u> स्थं स्यस्त्य <u>ं</u> ग्नि सेमि <u>धा</u> नमीमहे                                                                                                       | Ę |     |                |
| भेप्तं नो अरा संवित्तवरिषेय मागमा सुव स हि स्त्रिपा आसं।                                                                                                                                      |   |     | ,              |
| गुयो जर्नित्री <u>धिषणामु</u> षे चुवे    स्वस्त्य <u>र्</u> शित्र संमि <u>धानमीमहे</u><br>पिर्पर्तु <u>मा</u> त <u>ष्ट</u> तस्य प्रवाचनं    केवा <u>ना</u> यन्मनुष् <u>यार्</u> ड अर्मन्महि । | G |     |                |
| ापपतु <u>भा तद्य</u> तस्य <u>प्र</u> याचन <u>वृषाना यन्मनुष्यात्र</u> अमन्माह ।<br>षि <u>म्बा</u> इबुम्राः स्प <del>द्धदेति</del> सूर्यः स् <u>य</u> स्त्य <u>ं</u> शिं संमि <u>धा</u> नमीमहे |   |     |                |
| प्याच्या स्पुत्राः स्पर्रद्धाः सूपः स्वस्त्याम् साम्यानमामह                                                                                                                                   | 5 |     | (ə <b></b> ₽6) |

| मालंदाः मन्यः, प्र                                                                                                                      | [(4]                                                | (d t    | 4 € 13  | , ( ) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------|-------|
| वस्तु प्रस्तांकृते निरं उपुगर्भनसः क्रिय                                                                                                | । संग्रे व प्रकारिय                                 | •       |         |       |
| अवि पुत्रापश्यक्षाः नगानिकातियेतिक                                                                                                      | । क्षिप्ता अस्ति विद्युत                            |         |         |       |
| क्वीभीकुन्ताना पुत कु मर्त्वानाम                                                                                                        | । जीनेसिन्द्रपद्धा वर्ग                             | 4       | _       |       |
| न बुंबान्समिति तुर्त स्थतारमा पुन मीवति                                                                                                 | । तथां पुत्रा वि वांकृते                            | - 5     | [4]     | (114) |
| -                                                                                                                                       | (W)                                                 |         |         |       |
| १४ कम्प नेतृतः साहो नीजनाम् माः<br>१४ कम्-किरम                                                                                          | १,०९,११ लक्षाः,११६८९<br>- मन्त्राः विद्युत् चललीः   | , , , , | ₹a, ₹₹. | '     |
| पुष्टिक को कुलो संबंधितः स्वाहेणा ह।<br>सोर्वका गीनकुतस्य प्रका विभिनेहो र                                                              | क्षि पट्टियामाः ।<br>राष्ट्रेष्टिग्रेद्दोसम्बद्धानः | •       |         |       |
| य मंत्रिकेश्व न निर्माण पुरुष सिनाक<br>अभ्यानुम्बिकनस्य हेता स्त्रीमानवे जार                                                            | <b>पर्शरोपम्</b>                                    | *       |         |       |
| हेचि श्रुपूर्ण जावा केव्यक्ति । न नोधिव<br>अध्योजन जाती वस्त्योग्ज नाई विद्यार                                                          | वे विज्ञवस्य भोवंग                                  | ŧ       |         |       |
| स्वयं द्वावां परि कृतम्बद्धः वस्त्रापुंद्रव<br>द्वियः श्रुग्धः भावरं पत्रमञ्जूनं जानीसः                                                 | त्त्रा पुरुष्टेतम्                                  | ¥       |         |       |
| बहुतकोष्ट्री व क्षेत्रिकाकोक्षिः वर्षाक्रम्बोऽ<br>व्यक्तिको व क्षेत्रकोष्ट्रीः प्रतिदेशी क्रि                                           | नूचा आणिष                                           | 4       | [4]     |       |
| मुनावर्ति किन्नुस्य मुख्यानांत्राः चेप्यानांत्रीति<br>मुस्यानां मध्यु वि तिरनित् कार्यः पतिर्द<br>अक्तम् वर्षमुक्तियां निरामिताः शिक्रः | के बर्चन का फरार्नि                                 | •       |         |       |
| क्रियेर्वन्त्रा अवसः गुर्मेश्रा अवस्                                                                                                    | केर्नुक्ताः किनुस्तरम् प्राप्तिः                    | •       |         |       |
| <u>त्रिष्</u> श्चासः <del>क्षीवति</del> वार्त वर्षः   कृतः ईवः<br>द्वासस्य चित्रतस्य जा नेतन्त्रः  गाजां चि                             | क्ष्यो नम् इत् क्रेकीति                             | e       |         |       |
| नीचा वेतस्य प्रची स्कृतस्य इत्याना ।<br>द्रिया अद्वीत इतिके स्कृतः सीताः स                                                              | स्तंत्रणं सङ्ख्यः ।<br>म्या दर्शनं निर्देशना        |         |         |       |
| आया नेप्यत किनुसन्त्र होता । सुन्ध प्र                                                                                                  | म्बुचरंतुः 🕏 स्थितः।                                |         |         |       |
| क्रमाना विष्युस्रवेशिष्यकोक्के अधिया                                                                                                    | प्ल <u>ल्ल</u> बच्चेंद्रीत                          | ł       | [A]     | (124  |

?

| स्तियं हुद्यार्थ कितुव तेतापा - उन्ययां जायां सुकृत च योनिम्    |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| पूर्वोह्ने अश्वीन पुनुने हि बुजून तमो अधेरन्ते वृष्छ पंपाद      | 35           |
| यो वेः सेनानीभेड्तो गुणस्य राजा बार्तस्य प्रथमो वृभूवे ।        |              |
| तस्म कुणोमि न धनौ रुणिम् वृज्ञास प्राचीस्तद्वत वैवामि           | १२           |
| अक्षेमी वींच्यः कृषिभित् क्वेपस्व विते रमस्य वृतु मन्येमान ।    |              |
| तञ्च गार्वः कितव तन्ने जाया तन्मे वि चेन्टे संवितायम्य          | <i>?३</i>    |
| भित्रं कृणुष्य सर्तुं मुद्धता हो मा नी द्येरेणं चरताभि वृष्णु । |              |
| नि वो नु मुन्युर्विशतामरांति पुन्यो चेमुणां प्रसितो न्वंन्तु    | १४ [५] (३५१) |
| ~                                                               | , .          |

## (34)

# १४ लुक्तो धानाक । विश्वे देमा । जगती १३-१४ विष्टुण ।

अर्चुप्रमु त्य इन्द्रीयन्तो <u>अग्रयो</u> ज्यो<u>तिर्मर्रन्त उपसो</u> र्चुप्टिपु । मुही यार्<u>योपृथि</u>षी र्चेत<u>ता</u>मयो ऽथा वृेवा<u>ना</u>मव आ वृंणीमह

| Books a state out I state out & state                                                                 | ,   |      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------|
| विवस्युथिक्योखः आ वृंणीमहे मातृन् त्सिन्धृन् पर्वताञ्ज्यणावंतः ।                                      |     |      |                |
| अनागास्त्व सूर्पमुपासमीमहे मद्र सोम' सुबानी अद्या कृणोतु न                                            | ર   |      |                |
| यार्वा नो <u>अ</u> द्य <u>पृथि</u> वी अनोगसो <u>म</u> ही त्रियतां सु <u>वि</u> तार्य <u>मा</u> तर्ग । |     |      |                |
| उपा जुच्छन्त्यपे वाधताम्घ स्वस्त्य श्रि समिधानमीमहे                                                   | ₹   |      |                |
| इप न उसा प्रथमा सुनुब्धं रेवत् सनिम्यो रेवती ब्युन्छतु ।                                              |     |      |                |
| आरे मन्यु दुंबिंदर्जस्य धीमहि स्वस्त्यर्प्याः समिधानमीमहे                                             | R   |      |                |
| प याः सिस्र <u>ति</u> सूर्यस्य रहिम <u>मि ज्वींतिर्भर्गन्तीक</u> पसो त्र्युप्टिपु ।                   |     |      |                |
| <u>भ</u> दा नो <u>अ</u> द्य श्रवंसे ब्युच्छत स्वस्त्य <u> ।</u> ग्रि संमि <u>धा</u> नमीमहे            | ч   | [६]  |                |
|                                                                                                       |     | r .3 |                |
| अ <u>नमी</u> वा <u>उपस</u> आ चेरन्तु <u>न</u> उषुग्रयो जिहता ज्योर्तिपा बृहत ।                        |     |      |                |
| आर्युक्षातामुश्विना तूर्तुर्जि रथं स्वस्त्य की संमिधानमीमहे                                           | , ६ |      |                |
| भेष्ठं नो अद्य संवितुर्वरेण्य मागमा सुन् स हि रित्नुधा असि ।                                          | •   |      | 1              |
| गुयो जिनद्री <u>धिपणामु</u> ष हुवे स्वस्त्य श्री समि <u>धा</u> नमीमह                                  | હ   |      |                |
| पिपेर्तुं मा तद्वतस्य प्रवाचनं वृषानां यन्मनुष्याः अर्मनमहि ।                                         | •   |      |                |
| षि <u>म्बा</u> इदुसाः स्पळु <u>देति</u> सूर्यः स्वस्त्य प्री संमि <u>धा</u> नमीमहे                    | _   |      |                |
| A year of a second of the                                                                             | 6   |      | (३ <b>१०</b> ) |
|                                                                                                       |     |      |                |

| क्रमेशास∗स } [€५€]                                                                                                                       | [# to t law  | ٠,  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| अनुवा अच वृह्यंद्यः कारीमञ्जि चान्नुतं वेगे मन्त्रेतः वार्व ईम्पे ।<br>अनुवित्यक्षे वर्गिन्ने च्या मृत्यवति स्वस्थः ग्रीतं सीम्युकर्मीमद |              |     |
| आ माँ नुष्टि चंद्रमार्थ वृष्टिवि वृत्ये कि तान्यो प्रमासर्थन ।                                                                           |              |     |
| क्षेत्र वित्र वर्षण समिति सन् स्टेसर्गा सुम्राप्तमाना ।                                                                                  | <b>≀</b> [•] |     |
| त जोहिन्छ का बता हुर्वतांतपः पूर्व मां पुत्रजेवता सजापसः ।                                                                               |              |     |
| क्रस्पति पुरसम् <sub>भिना</sub> मर्गं स् <u>य</u> ुस्तर्पुति संविज्ञानमीयके                                                              | * *          |     |
| मझे देश पच्छत सम्बद्धन प्रमिर्धनित्याः नुमरं नुपार्यम ।                                                                                  |              |     |
| पन्त्रं <u>गोकाषु क्रनेषाय जीवतं</u> स् <u>नुस्त्वरं</u> ग्नि संत्रि <u>ष</u> ानर्तीमके                                                  | 16           |     |
| विची अब प्रका विच इसी विची समन्त्रवयः सर्विद्धाः ।                                                                                       | 11           |     |
| निन्धं सो बुंचा अनुसा संमन्तु विन्धंबस्तु व्रविश्वं बाजा ऋस्त्रे                                                                         | 54           |     |
| र्व वेद्याकोऽर्कम् वार्यसानुति । व वार्यपत्रे व विद्यानर्यकः ।                                                                           | {¥ [≤] (     | 45  |
| या को सोसीचे व प्रयस्त करू त स्वांत हेववीतप तुरावा                                                                                       | 1.6-2        |     |
| (#)                                                                                                                                      |              |     |
| रत्न तुस्तो भाषाकः विभिन्ने पंचा अवसी ११-रत वि                                                                                           | 484          |     |
| प्रशासनका पूर्वी पुरेवल्या चावाकास वर्षणे क्षिणे अर्थुमा ।                                                                               |              |     |
| इन्हें हुने मुस्कुः पर्वती अप आंशियान धार्यपृत्तिमी सुगः स्र्वे<br>घोध्यं ना पृत्तिमी ज मर्वेतम अतार्वरी चस्तुमर्थाहो हिना।              | ,            |     |
| यान्य न पूर्वित प्रभवतम् असावस्य सम्मुज्यस्य हृदः।<br>मा दुर्जित्वा निर्वतिर्ग स्तितः तदेवानुमर्ग कुमा कुमीन्दे                          | *            |     |
| विश्वेत्यामा अविति पुरुष्यिये सामा श्रिक्य क्षेत्रस्य देकाः ।                                                                            | `            |     |
| स्वेतंत्रकार्तिसूचं नेत्रीमद्भे वहंबातासमां ज्ञवा कृतीमद्भे                                                                              | *            |     |
| प्रात्ता बबुक्षपु एक्सीके सेक्सु कुणकार्यु निर्माती विश्वासीकोता ।                                                                       |              |     |
| जानित्वं सर्वे मुक्तानसीयहिः तदेवानामर्गं ज्ञाम कृषीओ                                                                                    | ¥            |     |
| पन्त्री धुर्वेदः सीनेतु विन्वेद्वानित्तः क्ष्यूच्यक्तिः वार्वविक्रेको अर्थेतु ।                                                          |              |     |
| मुल्डेन जीवते सम्में बीमहिः सद्देशनुमयी ज्ञचा वृंगीमद                                                                                    | ٧ [٩]        |     |
| द्वित्यम् दक्षतस्माकंत्रस्माः जीवार्यतं क्रमुवं सुक्रतिपार्थे ।                                                                          |              |     |
| ्र गुनीनंदिनुबाईत पूरोतः गहेवानुभिन्ने स्ट्रामा पूर्वीक्ये                                                                               | •            | (** |

₩. 63

| •                                                                                                                                                                                         | , -                      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| उपं ह्वये सुद्द्व मार्कत गुण पांवकमृष्य सस्यायं शुमुर्वम् ।<br>गुपस्पोपं सीश्रवसायं धीमित तद् वृवानामची अद्या वृंणीमहे<br>अपां पेरु जीवर्धन्य मरामहे देवाव्यं सुद्द्वमध्वरुश्रियम् ।      | v                        |       |
| सुर्शिम सोर्मिमिन्द्रिय येमीमिति तद् देवानामवी अद्या वृणीमहे<br>सनेम् तत् सुस्तिता सनित्विभ वृंय जीवा जीवपुंचा अनीगस'                                                                     | c                        |       |
| <u>बह्मिद्विपो</u> विष्वगेनी मरेरत् तद् देवा <u>ना</u> मबी <u>अ</u> द्या वृंणीमहे<br>ये स्था मनो <u>र्थिज्ञिपा</u> स्ते शृंणोत <u>न</u> यहो दे <u>वा</u> ईमेहे तहेदातन ।                  | 9,                       |       |
| जैच कतु रियमद्वीरवयम् स्तद वृवानामवी अद्या वृणीमहे                                                                                                                                        | १० [१०]                  |       |
| महत्रुद्य महतामा वृणी <u>महे</u> ऽवो वृवानां बृहतामनुर्वणाम् ।                                                                                                                            |                          |       |
| प <u>था</u> वर्सु <u>बीरजोत नशोमहै</u> तद् देवा <u>ना</u> मवो <u>अ</u> द्या वृणीमहे<br>मुह्ये <u>अ</u> ग्ने संमि <u>धानस्य</u> श <u>र्मः ण्यनोगा मि</u> त्रे वर्रुणे स्वस्तये ।           | 88                       |       |
| भेप्ते स्याम स <u>वितुः</u> सर्वीम <u>नि</u> तद् तृवा <u>ना</u> मवी <u>अ</u> द्या वृंणीमहे<br>ये स <u>वितुः स</u> त्यसंवस् <u>य</u> विश्वे <u>मि</u> त्रस्य <u>व</u> ते वर्षणस्य वृंवाः । | १२                       |       |
| ते सौर्मम बीखुद्रोमुद्रम्नो दथातम् द्रविण चित्रमुस्मे<br>सुविता पुथातीत् सुविता पुरस्तात् सुवितोत्तरात्तात् सुविताधुरात्तात् ।                                                            | १३                       |       |
| सुविता नं सुवतु सुवताति सुविता नी रासता द्वीर्घमार्युः                                                                                                                                    | <b>ś</b> ጽ [ <b>ś</b> ś] | (३८०) |
| ( छ ह                                                                                                                                                                                     |                          |       |
| 🕫 सीयाँऽभितपाः। सूर्येः। जगती, १० त्रिप्दुष्।                                                                                                                                             |                          |       |
| नमी मिञ्जम्य वर्रणस्य वक्षसे महो वेवाय तहत संपर्यत ।                                                                                                                                      |                          |       |
| दुरेडरी देवजाताय केतवे दिवस्पूत्राय सूर्याय शसत<br>सा मा सुरयोक्ति परि पातु <u>विश्वतो</u> द्यावा च पत्र तृत <u>न</u> न्नहानि च ।                                                         | \$                       |       |
| विर्म् <u>वम</u> न्यन्नि विंशते यदेर्जित <u>वि</u> श्वाहार्षे <u>वि</u> श्वाहोदे <u>ति</u> सूर्यं<br>न ते अदेव पृदिक्षे नि बांसते   यदेतशार्मि पतेरे रेथुपीसे ।                           | २                        |       |
| शाचीने <u>म</u> न्यदर्नु वतते रञ्ज उद्ग्लंग् <u>न</u> ज्यातिषा यासि सूर्य<br>येन सू <u>र्यं</u> ज्याति <u>षा वार्थम् तमो</u> जर्गच्च विश्वमृत्रियपि <u>मान</u> ्ना ।                      | ३                        |       |
| ते <u>नास्मद्दिश्वामतिरामनोहति</u> मपार्मा <u>वा</u> मपं दुष्यवन्यं सुव<br>पिश्वस्य हि पेपितो रक्षंसि वृतः महेन्द्रयत्रुचरीत् स्वधा अन् ।                                                 | 8                        | ,     |
| पवृद्य त्यां मूर्पाप्वयमित् त नी द्वा अनु मसीरत् कर्तुम्                                                                                                                                  | u                        | (३८५) |

| क्रमेशास्त्र + स ] [इन्ह]                                                                                                                                                                                             | ** *** * **** |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| उद्देशे अब प्रविद्धः स्तर्रावित् । प्रत्युत्तं योत्ते प्रव्यपुतः सार्व देवते ।<br>अपित्याती सर्वेति स्या प्रीरम्पति । स्वस्युति सर्वित्युत्तर्वस्या<br>आ प्रदेशीः चंतुसार्व दृश्विति । दृष्टी देवि सुमयो सन दर्जुन् । | •             |
| क्ष्म क्षित्रं क्षेत्रं सुरुषु मर्गः स्वुस्त्वांग्रिं संविधानसीम्बे                                                                                                                                                   | (e] ۲         |
| त संस्थित सा गंता सुर्वतालः वृथे तां बुद्धमंत्रता स्त्रोतसः ।<br>कृत्यार्ति पुत्रमंत्रास्थिता सर्वः स्वस्त्यां क्षि संत्रिधानर्मीत्रहे                                                                                | **            |
| तका देवा वच्यत सुरवाचुनं प्राह्मसंदिरकाः सूतर्र सुवार्यत् ।<br>यन्त्रे सोवाचु तसंयाद श्रीवरें स्कुक्यम् प्रिसिश्चासर्विको<br>दिन्त्रे श्रुप अस्त्रो विश्वे अस्ति विश्वे स्वस्त्वास्यः विश्वासः ।                      | 17            |
| विन्यं भी पूर्वा अकुसा गमला विन्यमस्त वृद्धियु दार्जा अस्ते                                                                                                                                                           | 11            |
| वं वेदाबाऽकंप वाजेससी व बावंध्ये व विद्वासन्तर्भः ।<br>यो वां मोतीये न सक्तम् वेद् ते स्वांन वृवकंतिये द्वसमा                                                                                                         | ₹¥ [4]   (440 |
| (१९)<br>रेज शुक्तो भागनकः। सिजी स्थाः जनती १६-१४ विद्युप्                                                                                                                                                             |               |
| हण्यानकां पूर्वा नुपक्षेत्रः धानुस्तम् वर्वको निको अर्थुमा ।<br>वर्त्त हुवे नुकुर पर्वती सुप<br>सोन् क क्लिन ना                                                                                                       | *             |
| योधं तः पृष्टिमी च नचतमः अनामी प्रस्तुमईतो हिन ।<br>ना देवितस निकेतिनं इंड्या नक्षणताममी अध्या वृक्तिस्ये                                                                                                             | •             |
| विष्येक्ताम् अस्तिः पुरुषेयाः सुना क्षित्रस्य वर्षणस्य देशः ।<br>स्वेतुरुर्गानित्त्वे नेतीसम् तदेशसम्बर्ग ज्ञास वृत्तिको                                                                                              | •             |
| पाना बंदुकन रकाधि केवनु नुप्पनानं निकिति निर्मनुविष्यंत ।<br>अनित्यं समें मुक्तांमसीनकि न्यांनाज्ञमसी ज्ञापा पूर्वांनावं                                                                                              | ¥             |
| पन्तां प्रसिः धेनेतृ विस्तेतुतिससः कृष्टपतिः वास्त्रीतिक्वाः नोर्वत् ।<br>नृत्यते जीवते सन्ते वीतिकः त्येषानुसन्ते स्वया कृष्येनस                                                                                     | 4 [4]         |
| ्रितिरम्भं प्रवत्नस्वकंत्रिकाः श्रीधावरं कृत्यं सुक्षप्रियरं ।<br>श्रीवेनस्थितातुरं कृतेतः सहस्रतास्त्रां श्रीधः                                                                                                      | £ (144)       |

# (30)

रथ काश्रीवती घोषा । अदिवनी । जगती, १४ त्रिष्टुष् ।

| यो वा परिज्ञा सुवृदंश्विना रथी दोपामुपामो हस्यो ह्विप्नता ।                             |           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| <u>शभ्वत्तमासुस्तर्भु वामिद् वय पितुर्न नार्म सुहवं हवामहे</u>                          | <b>〈</b>  |     |
| चोव्यंत सुनृता. पिन्वंत धियु उत् पुरधीरीरयत तर्वुद्दमसि ।                               | •         |     |
| प्रासं माग कृणुत नो अश्विना सोम न चारु मुधवत्सु नस्कृतम्                                | २         |     |
| अमाजुरिश्रद्भवधो युव भगी ऽनाकाश्रिव्वितारिष्मम्यं चित ।                                 | `         |     |
| अन्यस्य चिन्नासत्या कृशस्य चि युवामिव्। हुर्मियजा हुतस्य चिन                            | 3         |     |
| युव च्यान सुनय यथा रथ पुनुर्धुवीन चरथीय तक्षथु ।                                        | _         |     |
| निष्टोरयमूह्युरुद्ध्वरपि विश्वेत ता वा सर्वनेषु प्रवाच्यां                              | y         |     |
| पुराणा वा <u>वीर्यार्</u> ड प्र बेवा जने अथी हासथुर्भिषजी म <u>यो</u> भुवी ।            | δ         |     |
|                                                                                         | v. Env.T  |     |
| ता <u>वा नु नव्या</u> वर्वसे करामेंद्व ऽय नांसत् <u>या</u> श्रृतर् <u>यथा</u> दर्धत     | ५ [१५]    |     |
| इप वीमह्ने भृणुत में अश्विना पुत्रायेव पितरा महा शिक्षतम् ।                             |           |     |
| अनि <u>ष</u> िरज्ञी अस <u>ज</u> ात्यामीत पुरा तस्यो अभिर्शन्तेरवे स्ट्रतम्              | Ę         |     |
| युव रथेन विम्वार्य शुन्ध्युव न्यूह्यु, पुरुमित्रस्य योषेणाम् ।                          |           |     |
| पुन हम मधिमृत्या अंगच्छत युन सुपुति चक्कथुः पुरेधये                                     | <b>U</b>  |     |
| युवं विषंस्य जरुणार्मुपुषु. पुने कुलेरेकुणुतु युव्हर्य ।                                |           |     |
| पुव वन्देनमृह्युवातुर्वृपथु युव सुद्यो विश्वलामेतेवे कृथ                                | c         |     |
| युवं हे रेमं वृष्णा गुहा हित मुर्दरयत ममुवासमिश्वना ।                                   |           |     |
| युषमुबीसंमुत तुप्तमर्ज्ञयु ओर्मन्वन्त चक्रथुः सुप्तवंध्रये                              | 9         |     |
| पुव श्वेत पुर्वेऽश्विनाश्वं नुविभिवांजैर्नवृती च ग्राजिनम् ।                            | •         |     |
| चर्कत्यं दव्युर्दाष्यरसंख् मगु न नूम्यो हब्यं मयोभुवंम्                                 | १० [१६]   |     |
| न त राजानावित्ते कुर्तश्चन नांहों अश्रोति दुनित नर्किर्म्यम् ।                          | , [, ]    |     |
| यमस्विना सुहबा रुववर्तनी पुरोर्थ क्षेणुथः पत्न्यां सह                                   | 2.5       |     |
| आ तेर्न पातुं मर्न <u>सो</u> जर्बाय <u>सा</u> र <u>श</u> ्च य वांमूमर्वश्चक्ररंश्विना । | <b>??</b> |     |
| यस्य योगे दुब्ति। जायेते विष्व द्वामे अर्हनी सुदिने विवस्थतः                            |           |     |
| ता <u>वर्तिर्यति जयुषा</u> वि पर्वतः मार्पिन्वत <u>ज</u> यवे धुनुमंश्विना ।             | '१२       |     |
| वृक्षस्य <u>चिद्वतिकाम</u> न्त <u>रास्यो चुवं शर्चोभिर्गामितामंमु</u> ञ्जतम्            | •         |     |
| द्वार <u>स्वतासाम् सर्व</u>                                                             | १३ (      | લ ૧ |

| मानदाभ के के दर्शाः] [१५८]                                                                                                       | [#+1 <b>C</b> 1 - 1  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ते मुं धार्बायूचियी तम् भाव इत्यूरं सुबस्यु मुख्या हवं यथं ।<br>या द्वारं भूम वृषेस्य नुंहर्सि भुदं जीवेला जण्यावंत्रीलदि        | € [t4]               |
| प्रिश्नाहाँ त्या नुमर्नकः मुक्तीयः वृज्ञाकेता अवश्रिका अनीतकः ।<br>प्रधन्ते त्या निषकको विकेषिक ज्यान्त्रीयः वर्ति परिम वृष्     | •                    |
| महि ज्यानिर्वित्रते का विषयम् । भारतेन् प्रश्चिपसूत्र नवी ।<br>जारतन्त्रे वृहतः वार्तपुरवर्षि वृत्रं जीवाः प्रति वस्त्रेम सूर्य  | •                    |
| वार्च न विश्वत पूर्वजानि कुनुन्त । वर्षतुः जि च शिक्षानी अवतुर्विः ।<br>सन्तानुस्तने दृश्यिक कृषा "उद्योद्धा ना वर्षकावण्यनोदिवि | •                    |
| भं भी भन पर्श्वस से हा बहा से प्राकृत से दिना से पूर्वमी।<br>पत्रा समय्वरकतांत होने तम मूर्व प्रतिक पेडि लियर                    | t                    |
| सस्त्राक्षं इस द्वासवीय जनमीत्रः सभी वच्छान क्षेत्रपु चनुष्पद् ।<br>अदन विवेद्वर्ययमानुकासित्रः तदुष्यो सं वारेग्या इच्छातन      | 75                   |
| यहां बनासकृत शिक्षयां गुरु नर्नतो वा वर्षती वेल्क्क्रांतरः ।<br>भर्गता या यां क्रिये दृष्यातायम् तस्त्रित् स्वेती वसतो नि चेतम   | <b>ξ + [ξ e]</b> (m) |
| (k)                                                                                                                              |                      |
| ५ नुष्करानिकः। छकः अवसी।                                                                                                         |                      |
| मुस्मिन् नं इन्द्र पून्तुकी वसंस्वति किसीवति कन्युंति वर्ण सामये ।<br>वस न्यापील वृत्तिको बालियु विश्वक प्रतील दियानी सुधारी     | ŧ                    |
| स ना सुनानं काने स्पूर्णक्षि गोजनंत रिपिकेन्द्र सुनाप्यस् ।<br>स्पार्थं तु जनंता सक्त नेतिनो वर्षा तुननुस्वति त्यांनो स्वर्ध     | *                    |
| पो सं शत आर्थी वा पुरुष्ताः प्रवेद इन्द्र पूचपे विकेतति ।                                                                        |                      |
| सम्बाभिषे मृत्याः तस्तु सर्वतः स्वयतं वृते तात् केनुवान तेतुव<br>यो पुरेश्विक्षेत्रा यस पूर्वितः यौ सुनीवि वरिद्योगिनुपानं ।     | 1                    |
| वे विजाने वर्षित्रय पूर्व वर्षे न्यूनोज्ञानिक्षवर्षे कर्याची<br>च्याने वि सम्बद्धानिक सम्बद्धानिक संवत्र स्वत्रोक्तिक ।          |                      |
| ्रेन प्रमुखं में त्यावहासियं सूचको जानूनं पूर्वम प्रकृतिस्य ।<br>म पूजान्य परि कुत्रारिहा तम् वितृ कार्यान् पुनवराहित् कांस्ते   | 4 [48] (449)         |

.

( ३९ )

| १४ काश्लीवती घोषा । | अध्विना । | जगती, १६ | / त्रिप्टुप् । |
|---------------------|-----------|----------|----------------|
|---------------------|-----------|----------|----------------|

| यो <u>वा</u> परिज्मा सुबृदंश्वि <u>ना</u> रथी वृोपामुपा <u>सो</u> हन्यो ह्विप्मता । |       |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| गृश्वत्तमासुस्तमुं वासिद् वय पितुर्न नाम सुहव हवामहे                                | ?     |         |
| चोद्यंतं सुनृताः पिन्यंत धिय उत् पुरधीरीरयत् तदुरमसि ।                              |       |         |
| प्शर्सं माग क्रंणुत नो अश्विना सोम् न चारु मुघर्वत्स नस्कृतम्                       | २     |         |
| <u>अमा</u> जुरिश्चिद्भवथो युव भगी <u>ऽना</u> शोश्चिद्विताराष्ट्रमस्य चित ।          |       |         |
| अन्धस्य चिन्नासत्या कृशस्य चि <u>च्युवामिद्यंहुर्मि</u> पजा हृतस्य चित              | 3     |         |
| युव च्यवीन सनय यथा रथ पुनर्युवीन चरथीय तक्षथु ।                                     |       |         |
| निष्ट्रोऽयमूहशुरद्भ्यस्परि विश्वेत् ता षा सर्वनेषु प्रवाच्या                        | ጸ     |         |
| पूराणा वाँ <u>वीर्यार्</u> ड व बे <u>वा</u> जने ऽथी हासथुर्मियजा म <u>यो</u> मुबा । |       |         |
| ता <u>षां</u> नु नन्यावर्वसे करामहे ऽय नांसत्या श्रवृरिर्यथा दर्धत                  | ५ [:  | [ዛ]     |
| <b>इय बोम</b> ह्ने शृणुत में अश्विना पुत्रायेव <u>पितरा</u> महा शिक्षतम् ।          |       | _       |
| अनीपिरज्ञी असजात्यामीत पुरा तस्यो अभिरोस्तेरवे स्पृतम्                              | ६     |         |
| पुष रथेन विमुवार्य शुन्ध्युव न्यूहुशु. पुरुम्बित्रस्य योषणाम् ।                     | 4     |         |
| पुर्व हवं विधिमत्या अंगच्छत युवं सुपुर्ति चक्कथु पुरधये                             | v     |         |
| युव विप्रस्य जरुणामु <u>ंपेयुष</u> पुन कुलेर्रक्तणुत् युव्हर्य ।                    | •     |         |
| पुव वन्द्रनमृहय्वावुद्रूपथु युवं सुद्यो विश्पलामतेवे कृथ                            | ૮     |         |
| पुन हे रेमं वृष्णा गुहां हित मुद्देरयत ममुनासमश्विना ।                              | -     |         |
| पुषमुबीसंमुत तप्तमर्त्रय ओर्मन्वन्त चक्रथुः सुप्तबंधये                              | ٩     |         |
| पुष स्वेत पुर्वेऽस्विनाश्वं नुविमिर्वार्जर्नवृती च वाजिनम्।                         | -     |         |
| चिक्तत्यं दृद्धुर्दाष्ट्रवत्संख भग न नृभ्यो हत्यं मयोभुनंम्                         | १° [∶ | 7६7     |
| न त राजानाविद्ते कुर्त <u>श्च</u> न नांही अश्रोति दु <u>रि</u> त निर्कर्मयम् ।      |       | .3      |
| पर्मिन्वना सुह्या रुद्धवर्तनी पुरोर्थ कृणुथ पत्न्या सह                              | ??    |         |
| आ तेन यातुं मनेसो जवीयसा रथु य वीमुभवेश्चकुरिश्वना ।                                | , ,   |         |
| यस् <u>य</u> योगे दुविता जायेते दिव <u>ड</u> भे अहंनी सुदिने <u>वि</u> वस्वंत       | .१२   |         |
| ता वृतियीत ज्युषा वि पर्वतः मर्पिन्यत <u>अ</u> यर्षे धेनुमंश्विना ।                 | • •   |         |
| वृक्षस्य <u>चिद्वार्तिकाम</u> नतगुस्या युवं शर्चाभिर <u>्यास</u> तामंमुखतम्         | १३    | ( , 1 ~ |
| •                                                                                   |       | (८१०    |
|                                                                                     |       |         |

| क्रमेतामान्य ५४ । [स•]                                                                                                                                                                                                               | ( de 14, 4, 14, de 11 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| पुतं चुं स्तोबंगन्दिनास्कुकं टीशम् युवेचे त रर्षम् ।<br>स्वयुक्तामु वोर्षेची न वर्षे किल् न सूर्वं तर्त <u>यं</u> वर्षाना                                                                                                            | 11 [10] WIL           |
| (४०)<br>१४ सम्बोधनो बोचा । बल्लिकी । समर्गा ।                                                                                                                                                                                        |                       |
| रपं चानां पुरू को ई वां क्या वार्ति पुरूष्णं तुनितार्प पूर्वति ।<br>वार्त्रार्थानार्थ तुन्वि विकेषिक्षे करविष्यान्वित्रकाते विषय सामि                                                                                                | ₹                     |
| पुर्व त्वित् होना पुरू वस्तांत्रियाः पुरुतियुक्तं विद्याः पुरुतियाः ।<br>चे वी सपुत्रा निर्वेत हेन्तुं वर्षु व यानी स्वयुत्तं ह्वतस्य न्य                                                                                            | •                     |
| प्रकारिके जनकेन कार्यका । वस्तांत्रीक्तोर्वज्ञता विष्यव्यो गृहस् ।<br>वस्त्रे भुक्ता प्रविद्या कस्त्रे का नगाः गरुकुकेन सनुसर्व सम्बन्धः                                                                                             | 1                     |
| कृषां मुगेषं चतुका बृंगुक्कां कृता करतीं हेविया ति संकारणे ।<br>कृषं क्षेत्रांकृतुका जुल्ले तुरेशाचे जर्माच काच्या शुमस्यती                                                                                                          | ¥                     |
| पुत्रों हु बोर्क्ज पर्यश्चिमत बुती पात्रों प्राचे बुद्धिमा कुन्छे वाँ भय ।<br>पूर्व के माह्रों दुर्ग पूर्वजुक्तके अर्थावते पिस्से सक्तुमर्वते                                                                                        | ૫ [१૯]                |
| षुषं कृषी पुः वर्षन्तिम् एतुं विद्या न कुरुतं अनिनुर्वेकायवा ।<br>पुत्रोतं मध्य वर्षन्तिनु मध्यानामा संग्र निजूतं न वर्षन्त                                                                                                          | •                     |
| पुरं हं भूज्युं दुरवंश्विता वर्से पुत्रे क्षिणार्श्वक्रस्तुव्यंख्यः ।<br>पुत्रा रर्गशुः वर्से नुक्यसम्बद्धः सुक्रमा चर्के                                                                                                            | u                     |
| पूर्व हो इस्से पुरसंभित्ता छुत्रे पूर्व क्षिपसं क्षिपसंश्वापनयाः।<br>पूर्व सुवित्यः स्त्रमर्थस्यवित्यः दर्व सुरसंभ्यं सुरस्ययं<br>सर्वित्यु नेतर्य जनसम्बद्धाः कि नार्वस्त्य सुरस्ये कृष्ट्या अर्जुः।                                | ć                     |
| यर्किन् बेल्प कर्मन बनीनको वि बार्कस्य क्रिक्शे कृतना मन् ।<br>भार्क्ष प्रेयम्न निवनकु क्रियोन्। उत्त्या अर्थ सब्दि तत् परित्तुक्यः<br>श्रीव वेद्मिन् वि मेवस्से अर्थने वृत्तिसम् वर्गिनि कृतिपूर्वतः ।                              | •                     |
| सार्व (प्यूपना व इर्ष संबेधिर मन् पर्विष्यु प्रवंशः परिपान                                                                                                                                                                           | i [i2]                |
| म सन्त्रं विद्वातपुर्व वर्षक्तः पूर्वा इ वर्ष्युक्तसः अञ्चि वर्षित्रः ।<br>शिवार्षित्रस्य कृतसम्बर्धः स्टिजः । गूर्वं विद्यास्त्रिन्तः सर्वेद्रस्तिः<br>आ योगन्तः स्तृष्टतिवर्षेत्रिक्यीयम् । स्थेन्त्रस्य इत्यः वर्षास्य अर्थस्यः । | tt                    |
| अर्थन किया में अरक्ष है विश्व अर्थको हुई असीमहि                                                                                                                                                                                      | ₹₽ (st1)              |

| 400, 400, 40 (0)                                                                                                      | [ 441 ]                                                         | [ઋષ્વ       | 1 40 70, | do   | 4- 34  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------|------|--------|
| ता मन्द्र <u>सा</u> ना मनुंषो दुरोण आ<br>कृत तीर्थं सुंप्र <u>पाण शुंभम्पती व</u><br>के स्विद्रय केत्मास्त्रस्विती वि | न्थाणु पंथेष्ठामपं दुर्मृतिं हेत<br>धु दुस्रा मोदयेते शुभस्पतीं | म्<br>।     | १३       |      |        |
| क हैं नि येमे कतुमस्यं जग्मतु                                                                                         | विभेग्य वा यजमानस्य वा ग                                        | गुहम        | १४       | [२०] | (४२५)  |
| <b>4</b> :                                                                                                            | (४१)<br>सुहस्त्यो घौषेय । आदिवनी । उ                            | तगती ।      |          |      |        |
| समानमु त्यं पुरुहृतमुक्थ्यर् र                                                                                        | थ त्रिचुक सर्वना गर्निग्मतम                                     | (1          |          |      |        |
| परिज्ञान चित्रृथ्यं सुवृक्तिमि                                                                                        |                                                                 |             | ?        |      |        |
| <u>पातर्युज नास</u> त्याधि तिप्ठथः                                                                                    |                                                                 | l           |          |      |        |
| वि <u>शो</u> ये <u>न</u> गच्छं <u>थो</u> यज्वंरीर्नरा                                                                 |                                                                 |             | २        |      |        |
| अध्युर्वे वा मधुंपाणि सुहस्त्यं                                                                                       |                                                                 |             |          |      |        |
| विर्पस्य बा यत् सर्वनानि गच्छा                                                                                        | गो sतु जा योत मधुपेर्यमा                                        | श्विना      | 3        | [११] | (\$0<) |
|                                                                                                                       | (85)                                                            |             |          |      |        |
| 8                                                                                                                     | १ इ.ण आद्गिरस । इन्द्रः । इ                                     | त्रेष्दुप । |          |      |        |
| अस्तेव सु पीत्र लायमस्यन्                                                                                             | मर्पन्निव प्र भंरा स्तोर्गमस्मे ।                               |             |          |      |        |
| <u>या</u> चा विपास्तग्त् वार्चमुर्यो (                                                                                | ने रांमय जस <u>्ति</u> सो <u>म</u> इन्द्रंम                     | ζ           | ?        |      |        |
| वेहिन गामुच शिक्षा सर्खाय                                                                                             | प्र वोधय जरित <u>ज</u> ीरमिन्द्रंम ।                            |             |          |      |        |
| कोश न पूर्ण वसुना न्युंप्टामा                                                                                         |                                                                 |             | 7        |      |        |
| किमुद्ग त्वां मचवन् भोजमांतु                                                                                          |                                                                 | गृणोमि ।    |          |      |        |
| अप्रस्तिती मम् धीरंस्तु शक                                                                                            |                                                                 |             | 3        |      |        |
| त्यो जना मम्मुत्येप्विन्द्र सत                                                                                        |                                                                 | J           |          |      |        |
| अ <u>ञ</u> ्ज पुज कुणुते ये। हथिप् <u>मा</u> न्<br>भ <u>न</u> न स्पन्द्र चेंदुल यो असी                                |                                                                 |             | ૪        |      |        |
| तस्मै शत्रून् त्मृतुक्तान् पातरद्रो                                                                                   |                                                                 |             |          | [7   |        |
| and with the                                                                                                          | A XXX 3-111 Bud                                                 | g-ru        | ٦,       | [२२] |        |
| यस्मिन् वय दंधिमा ज्ञासमिन्डे                                                                                         | य शिक्षार्यमुख्या कार्मम्                                       | स्मे ।      |          |      |        |
| आराच्चित सन भंपतामस्य इ                                                                                               |                                                                 |             | ε        |      | (83d)  |
|                                                                                                                       |                                                                 |             |          |      | (4-0)  |

| supplied of an electric [144]                                                                                                                                                                                                                         | إشار و بيف              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| आराप्तक्रमुमर्प वावस्य हरण्युगो वर कम्ब पुरसूत तर्न ।<br>आस्ये वृद्धि वर्षमुद्दार्भविष्य कृषी विर्व अभिने वार्मण्याम्                                                                                                                                 | v                       |
| य पक्रकांत्रमुखाको जार्यन् श्रीधा क्षेत्रम् ध्रुक्तकांत्र इत्यंत्रः ।<br>बाद्यं गुजाने सब्दा नि वंतु कि प्रंतुके बंदित सूर्वे स्वतः<br>इत स्वस्मित्रिकां जवावि कृते वस्तुओं विक्रिकार्ति कुल्डः।                                                      | •                       |
| को देवकान्यस्था न पता क्यांच्या तकित ते ग्रवा तृतिनि स्त्रवासीय<br>प्रोसिक्युमार्जनि हुरेड्डा पत्नेत सूर्व पुत्रहुत विकास ।                                                                                                                           | •                       |
| वर्ष राजस्ति प्रथमा धर्मा न्यस्मार्थम क्रमनंत्र जवम                                                                                                                                                                                                   | <b>?</b>                |
| कुरप्यतिनं यरि वातु प्रभा कोलेरस्मान्द्रश्रेषकाणे ।<br>इन्तरं पुरस्ताका नेप्तता त्र स्ता निकामो यरिक क्रमोत्                                                                                                                                          | 14 [48] (MIN)           |
| (४१) [सहस्रो                                                                                                                                                                                                                                          | (Ediet) had aft all-fo) |
| ११ क्रमा नाहित्याः। राष्ट्रः। अवस्यः १ - १६ विष्यः                                                                                                                                                                                                    | Çi                      |
| अच्छा ह इसी पुतर्पः स्तुनिर्दः <u>स्त्रीश</u> िनिन्नो उ <u>स्त्रीरी</u> कृत्वः।                                                                                                                                                                       |                         |
| कर्रे जनमन्त्रे कर्मन्ते पद्म वहीं अर्थे व सुरूप् स्वयंत्रहरूपं<br>व को स्क्रीमन्त्रे देशि ने समुण्यत्वे हत कार्य पुरुष्टा क्रिजय ।                                                                                                                   | ₹                       |
| पनित परन नि प्रयोदनि क्यें न्युस्तिन तह क्षोतें अपानंतरता त                                                                                                                                                                                           | •                       |
| चित्रप्रिको न्यसिक्त सुचा व द्वाची त्रक्ता वर्ष देवते ।<br>सरवेत्रिये पंत्रके त्रव विश्वके वर्षी वर्षनित बुद्धमध्ये सुन्धिकाः<br>वर्षी व दूर्य प्रेच्यासम्बद्धन्य स्त्रोतांत्र दत्र्य त्रन्धिकासुन्देः ।                                              | •                       |
| विद्यामधिक सर्वता क्षियतः द्वेत्रत स्वार्थनी ज्यातिस्सीय                                                                                                                                                                                              | ¥                       |
| कृतं व जामी वि विशेष्टि क्या प्रति कम्प्रवा सूर्य वर्षत् ।<br>न नद ते अन्यो अर्जु श्रीवै सक्षा क पुरानो अवस्थ्य योग पूर्वना                                                                                                                           | 4 [48]                  |
| निर्मित्रे प्रस्तु वर्षेक्षास्त्र अर्थानुं वेत्रां अनुसर्वे <u>स्तूत्</u> यां ।<br>वरस्यं <u>स्त्रक्ष स्त्रमेनु एवंत्री</u> सः तृतिः स्त्रीते व्यत्ने पुरानुताः<br>कारो व स्टिन्बुंति स्य <u>सन्त्रमंतु</u> स्त्रीत्रोत्र वर्षा कृत्या वेत्र सुद्यः । | •                       |
| वर्षेण्डि विद्या महा बाह्य वाह्य वर्ष न क्षूचिर्द्विकेन वर्णुका                                                                                                                                                                                       | (FeV) er                |

(84८)

| <u>वृपा न कृद्धः पंतपुदन्त स्वा</u> या <u>अ</u> यंष्ठं <u>नी</u> र्कृणे।द्विमा अप ।                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| स सुन्वते मुघवा <u>जीरवान</u> िव ऽिनन्त्रुज्यपोतिर्मनीये तुनिप्मति                                                                              | c             |
| उज्जीवर्ता पर्शुज्यतिया सह मृया ऋतम्यं मृदुघा पुराण्यतः।                                                                                        |               |
| वि रोचताम <u>रुपो मानुना शुचि</u> स्वर्गण शुक्र शुंशचीत सत्पंति                                                                                 | 9,            |
| गोभिष्टरेमार्मति दुरे <u>व</u> ां चर्चन श्वधं पुरुद्धतु विन्वीम् ।<br>वृष राजेभिः प्रथमा धर्नाः न्युस्मार्केन वजनेना जयम                        | 7 0           |
| वृद्धस्पति <u>ंर्ने</u> परि पातु पृथाः <u>न्य</u> स्माकन यूजनना जपन<br>बृहस्पति <u>ंर्ने</u> परि पातु पृथाः वृतोत्तरस <u>मा</u> दूर्धराद्घायो । | , ,           |
| इन्द्रीः पुरस्तादुत मेण्यता नः सर्या सर्विभ्यो वरिवः कृणीतु                                                                                     | ११ [२५] (४५°) |
| ( 84 )                                                                                                                                          |               |

# ११ रूप्प भाक्षिरसः । इन्द्रः । जगतीः ?-३, १०-१२ विष्टुष् ।

आ <u>पा</u>त्विन्द्रः स्वर्<u>षतिर्मदीय</u> यो धर्मणा तूत<u>ुजा</u>नस्तुविंप्मान् ।

| <u>प्रत्वक्षाणी अति विश्वा सहास्य पारेणे महता वृ</u> प्ण्येन                                   | 3 |      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-----|
| मुप्ठामा रथेः मुयमा हरी ते मिम्पक्ष वज्री नृपते गर्भस्ती ।                                     |   |      |     |
| शीमं राजन् त्सुपथा या <u>ंग्य</u> वांङ् वर्धीम ते पुपुषा वृष्णयानि                             | २ |      |     |
| एन्द्रवाही नृप <u>ति</u> वर्त्रवाहु—मुग्रमुग्रासेस्त <u>वि</u> पासे एनम ।                      |   |      |     |
| पत्वेक्षसं वृपुम <u>स</u> त्यशु <u>ष्म मेर्गस्म</u> चा संधूमादे। वहन्तु                        | 3 |      |     |
| पुवा पर्ति देशणसाच सचेतस मूर्जः स्क्रम्म धुरुण आ वृषायस ।                                      |   |      |     |
| ओज: कृष्यु स गुप्रायु त्वे अप्यासो यथा केनियानिमनो वृधे                                        | ጸ |      |     |
| गर्मप्रस्मे वसून्या हि शसिंप स्वाशिप मरुमा याहि सोमिन. ।                                       |   |      |     |
| त्वमींशिषे सास्मिन्ना सेत्सि बुर्हिप्य नाधुप्या तव पात्रां <u>णि</u> धर्मणा                    | ч | [२६] |     |
| • •                                                                                            |   |      |     |
| <u>पृथक् पार्यन् प्रथ</u> मा देवहूं <u>त</u> यो ऽर्क्वण्वत श्र <u>वस्य</u> नि दुप्टर्स ।       |   |      |     |
| न ये <u>शेकुर्य</u> ज्ञि <u>या</u> नार्व <u>मा</u> क <del>ह मीर्मि</del> व ते न्यविशन्त केर्पय | Ę |      |     |
| <u>एवेवापा</u> गर्परे सन्तु दूद्यो अ <u>श्वा</u> येपा दर्युजे आयुवुज्ञे ।                      |   |      |     |
| <u>इ</u> त्था ये प्रागुर् <u>परे</u> सन्ति वावने पुरु <u>णि यत्रे वयुनानि</u> भोजना            | G |      |     |
| <u>गिरीरब्रा</u> न् रेजमाना अधार <u>प</u> द् थीः क्रन्तवन्तरिक्षाणि कोपयत ।                    |   |      |     |
| समीचीने <u>धि</u> पणे वि प्कमाय <u>ति</u> वृष्ण <u>पी</u> त्वा मर्व <u>उ</u> क्थानि शंसति      | 6 |      | (84 |
|                                                                                                |   |      | ,-, |

| क्रमेसाम केम्प-दंग १६] [१६१]                                                                                                                                                                             | ( the fee to the     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ज्ञाराज्यसम्बर्ध वायस्य दूरः मुद्रा वः सम्बं पुरद्वतः तेषं ।<br>ज्ञासे पद्मि वर्षमुद्दार्गसिन्तः कृषी विषे गरित वार्मस्यान्                                                                              | v                    |
| य समुक्त्रीरमधार्मे कार्यन् श्रीशः बाम्य बहुउन्तर्गत् हार्यस् ।<br>व्या दुगमर्गे प्रवश्चा नि वंतुः क्षि कुंत्रते वंदती पूर्वे प्राप्तः<br>प्रव मुद्राजीतिकार्या अवाति वृते परद्वती विश्विनार्ति कुन्ते । | •                    |
| यो देवकामा व पना दक्षाच्या समित है ग्रामा सुनाम सुवायांन                                                                                                                                                 | •                    |
| योजियापुरामंति कुरे <u>ग</u> ं कर्तन सूर्व पुरुष्ट्रत विन्योत् ।<br>पुत्रे राजितः प्रथमा कर्ताः न्युरमार्केन कुम्पेना वर्षन                                                                              | <b>t•</b>            |
| कृतस्यतिर्भुः वर्षि प्राप्तु प्रधाः कृतोत्तरस्यानुवर्षपत्रयापोः ।<br>इत्याः पुरक्तांकृत अस्त्रतो छः सन्ताः सन्तिनन्ते वर्षियः कृत्योत्                                                                   | 55 [66] (akt)        |
| (৮৭) [বহুকী                                                                                                                                                                                              | tācies les en el-(r) |
| ११ कृष्ण माझिरवा। इन्हा) अवसीत् १ - १९ विचा                                                                                                                                                              | T/                   |
| अध्यां तु क्याँ पुरस्याः स्तुसिन्। तुसीप्रीसिन्नां बह्मरीरेतुस्ताः<br>परि स्वयन्तुः प्रमंतुः बस्तुः पतिः अर्थे न सुन्यतुं तुस्यांत्रमृतसे                                                                | t                    |
| भ को मुक्तिमर्थ वेति हैं सञ्जानस्थे हम् कार्मे कुंदहुत क्रियेय ।<br>राजेंच क्षत्र नि पुदोऽवि पुदिन्तम्पुरिकत् त्यु वार्थऽकुकर्मकस्तु ते                                                                  | 9                    |
| तिकृतिका अभिनेत सुधः त आयो तुषतु वस्य (स्ते ।<br>वस्तिके मेलने तुत्र किन्यते वस्य वर्षति कृतमस्य तृत्रिकः                                                                                                | 1                    |
| वक्को स कुले स्वयद्भागार्थपुत् स्त्रोमांत्र दश्ये अस्थितंत्रवृत्यः ।<br>वैद्यासर्वीक्तं सर्वता वृत्तिद्वरः क्षित्रद्वः स्वपूर्वतेत्रं स्वयोतित्वस्यः                                                     | ¥                    |
| पूर्व न लाजी वि विजेति कृति स्त्रेती पानुपानु पूर्व कर्वत ।<br>म सन् में अन्य मार्च श्रीवें सक्ता क पूर्वती मंत्रकृत सेन पूर्वतः                                                                         | 4 [88]               |
| विकासिकं तुषक्ष वर्षसम्बद्धाः जन्मंत्री वेशां जनुषाकंतुम्बर्धाः वरुषां कृत्यः वर्षस्य एवति । वर्षाति सोति स्वारं प्रकारतः                                                                                | •                    |
| आहो न सिम्बुद्धिने कर संबर्धातः विभागतः दर्गे कुरुवा देव हुद्धाः ।<br>वर्षेनित विद्या नदीं अन्यु बाहितः वर्ते म श्रुविधिक्तित् दार्मुद्धाः                                                               | (Pag) v              |
|                                                                                                                                                                                                          |                      |

| 15 | स• ७, म• ८, व• २९ }                      | [ REG ]                                                                            | freely ( p                      |
|----|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ę, |                                          | [ 954 ]                                                                            | [क्रिनेदा। म० १०, मू॰ ४५, म॰ ९० |
|    | आत भज सीधवुसेध्वेम                       | डुक्थर्डक् <u>थ</u> जा भेज <u>श</u> स्यमनि ।                                       |                                 |
|    | ाप्यः स्य प्रियो अग्ना भेवा              | -त्यज्ञातेने भिनव क्लिनेटी.                                                        | १०                              |
|    | लामध्यजमाना अन् सन्                      | पिम्बा वर्स दक्षिरे वार्याणि ।                                                     | •                               |
|    | . <sup>त्वपा</sup> सह द्रावणामेन्द्रमाना | याज गोर्घान्तपशिको नि संग                                                          | ??                              |
|    | अस्ताउपाप्रनेर्स सहायो व                 | खानर ऋषिधि सोर्घगोला ।                                                             | * *                             |
|    | अपूर्व चार्वाप्रायं तो तीवत              | देवा धत्त र्यिमुस्मे सुवीरम्                                                       | १२ [२९] (४७३)                   |
| 11 | ्राव सम्माउद्यक्त १७३                    |                                                                                    | 7.4 [4.2] (894)                 |
|    | ॥ अवाष्टमोऽएकः ॥८॥                       |                                                                                    |                                 |
|    | [प्रयमोऽध्याया ॥१॥ घ० १-३०               | (85)                                                                               |                                 |
|    |                                          | १० धरसप्रिमीलस्त्रतः । अपि । चित्र                                                 | ुष् ।                           |
|    | प होता जातो महान् ने <u>मो</u> षि        | चपदा मीरुगामार्क्ष ।                                                               |                                 |
|    | प्रथम थाय स त वयानि                      | यस्ता तसेचि तिपने नेनाए                                                            | ?                               |
|    | रण प्रथनता अपा संधस्य                    | पुर्व संस्था प्रतिस्थित राज्य ।                                                    | 7                               |
|    | अधा पतन्तमाशजा नमामि                     | -विस्तान्त्रो भीता प्राप्तिकारिकार                                                 | २                               |
|    | <u>वर्ग जिला भूपीयन्स्ति स्टब्स</u>      | रिप्रांची मध्याप्रमानाः ।                                                          | τ.                              |
|    | प राष्ट्रधा जात आ सम्प्रेप               | ਜਾਸਿਪੰਸ਼ੀ ਸਤਹਿ ਜੇਕਰਦੀ                                                              | ą                               |
|    | यम वातासाज्ञा स्वापेत                    | most are forthermale,                                                              | •                               |
|    | ध्ययामकाण्यस्यसातं पावकः                 | ਰਿਹਾਬਾਰ ਕੁਪੀਕੀ ਸਵਾਗਿਆ                                                              | ¥                               |
|    | ा पुरुषन्त <u>महा विषाधी</u> ः           | सरा अर्थन <del>कर्म कर्मालीत</del> ।                                               | δ                               |
|    | नर्यन्तो गमें बनां धियं धु               | हिरिश्मश्र नार्नीणं धर्म <del>र्च</del> म                                          | v. Fo7                          |
|    | नि पुस्त्यांस जितः स्रोधाः               | परिवीतो योनी सीव्युन्तः।                                                           | ५ [१]                           |
|    | अतं. संगुम्यां विशां वर्युना             | पारपा <u>ता</u> पाना साव्युन्तः ।                                                  |                                 |
|    | अस्याजरासी वमामिना                       | पर्वस्थापुन्त्रसम्बद्धं नृन्<br>अर्थन्द्वं मासो अग्रयः पावकाः ।                    | ६                               |
|    | श्वितीषर्यः स्वाज्ञासे समाप्त            | र्यसम्भासा अभयः पावसाः ।<br>विचर्षस्य <u>वायवो</u> न सोमाः                         |                                 |
|    | म जिल्ला मरते हेती अपन                   | ण वनुषद् वायवा न सामाः<br>प वयुनिनि चेतेसा <u>प्रथि</u> क्याः ।                    | v                               |
|    | तमायवः शस्यवेदनं गणकः                    | भ <u>वयुनान</u> चतसा <u>प्राध</u> क्याः ।<br>मन्द्र होतारं वधि <u>रे</u> यजिष्टम्  |                                 |
|    | यावा यमधि विधिनी जिल्ला                  | मन्द्र क्षतार वाघर याजन्त्रम्<br>मापुस्त्वच् <u>टा</u> भृग <u>वो</u> यं सर्होिमः । | C                               |
|    | केल्प प्रयम स्रोतिरम्बी केल्प ने         | . ना <u>पस्त्वेष्टा</u> मृग <u>वा</u> य सहीिमे: ।                                  |                                 |
|    | यं त्या वेषा विके वेका                   | गस्ततसुमनव यजञ्जम्                                                                 | 3                               |
| 3  | स पामन्त्रो क्राचर हुन्यवाह              | पु <u>रु</u> स्पृद्धो मानुपा <u>सो</u> यज्ञम् ।                                    |                                 |
| 4  | मा० ८४                                   | प्रविवयन् यशमः सं हि पूर्वीः                                                       | १० [२] <sub>(४८३)</sub>         |
|    |                                          |                                                                                    | (()                             |

| कानेहासक संस्कृति । स्ट्यू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | [A+1 4 15.41        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| इने विमर्ति सुक्रतं ते अङ्कां वर्गाङ्गाति मयवस्त्रकुतुवर्गः ।<br>अस्तिन ताते सर्वतं अध्यक्तां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| मानिष्योत्तावति वृत्तां पर्वतं सर्वं पुरसूतं विन्यायः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₹                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                   |
| इन्कः पुरस्तादृत संस्कृतो हाः सञ्चा धर्मिन्छो वर्तिवः स्वातु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ęફ <b>[₹□]</b> (#Ω) |
| (IM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| ११ पाणाविश्रांकान्त्रः अस्ति। । सिन्द्रप् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| विवस्परि क्या के करियान के स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| दुर्गाचेन्द्रन्तु मुसल्ह्या कर्यम् मिरुशांन पूर्व उत्तर्भशः ।<br>विद्या सं अते केन्द्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₹                   |
| विभा हे सार्व पहुंचे पुरा व प्रिया तकुत्तं वर्त साञ्चानन्त्रं<br>प्रमुखे त्यां सम्बद्धी स्वाप्तां क्यां साञ्चानन्त्रं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                   |
| प्रमुखे का नुमना अपन्य का पुष्टा रहाता वर्ष साहारका<br>पुष्टे का नुमना अपन्य का नुष्टमा हैथ सूचा अंध कर्षण् ।<br>पुर्मीय जा रजसि सम्बद्धान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٠,                  |
| पूर्वीयं त्या रजिल तरिकार्त त्यातुपस्यं व्यक्तिः अत्य कर्णन् ।<br>व्यक्तियान् व्यक्तिस्य विभागत्यस्य व्यक्तिः अवस्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,                   |
| व्यक्तन्तुमिः स्त्रन्यसित् यो। स्मन्तु र्योष्ट्रियां समुक्तन्।<br>नुयो जन्नन्ते सि स्थितिको स्वान्त्रः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | `                   |
| त्रयो जहानो वि होशियो अस्य का रावेश सानुस्त ।<br>वीजानुस्ते क्षत्री स्वाप्त का रावेश सानुस्त सानुस्तः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ¥                   |
| वस् सम् स्वयो कार्यः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| किन्द्रेय केर्पुर्वनस्य नर्भ जा पत्री जपूर्वास्यातः ।<br>वीत्र दिस्तिममित्रः जास्य ज्ञास्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٦                   |
| चीर्व चित्रविपरितर् प्रापः क्या प्रदेशी अञ्चलकातः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | e ford              |
| - m Amand 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>∢</b> [9≼]       |
| अभिन्न प्रमुखी अंतुतिः गुलेका अस्तिपुरिश्वकां वि संस्थि।<br>वर्षात प्रमुखं समित्र क्यानेत्रा स्टिश्चिताः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| Ching and spin with the spin of the spin o | v                   |
| अधिरवृद्धां अध्यानिकार्ताः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| कर्त करा कर्माकराने व्याप्त कराई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <                   |
| व से मंत्र वर्ता करना अनुसा की मुख्य देन कुर्त्यन्तिक ।<br>व से मंत्र वर्ता करना अनुसा कीम नुसे देवन्ति कविन्द्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| प्रस प्रवस्ता <b>वास्त</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | g (pps)             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |

| सक्छ, सक्द, प्रकारको (बहुद) (बहुद)                                                                                                                            | ्रो मुळ रेड पुरू ४५, सर ५० |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| आतं भीत सीपव्येष्टीय हास्यर्थस्य आभीत शुस्यमति।                                                                                                               | •                          |
| विषः स्पि प्रियो अमा ने <u>याः त्युःग्रा</u> तने क्रिन्तुःस्तिन्ते                                                                                            | 13                         |
| लामेंग्रे पर्नमाना अनु रान विश्वा पर्न दर्शित पार्याण ।                                                                                                       |                            |
| लपां मुद्द अर्थिणसिर्वणमीता अन गोर्मन्तभूशिजी । वंद                                                                                                           | <b>??</b>                  |
| अस्तांष्युग्निर्देशं सुरोषी वैश्वानुर ऋषिति, मोर्नगोषा ।                                                                                                      |                            |
| अञ्चेषे सार्वाष्ट्रियो गुवेत देश धन ग्रितानो मुर्वारम                                                                                                         | १२ <b>[२५]</b> (४७३)       |
| महित सामोऽप्रशः १३३                                                                                                                                           |                            |
| ॥ अवाष्टमोऽष्टकः ॥८॥<br>[त्रयमोऽष्वायः १४४ य० १-४०] (४६)                                                                                                      |                            |
| [नयमाँऽप्यायः ।१४ य० १–४०] (४६)<br>१० वरसिन्नेमाँ राह्यः । सिन्द्रम् ।                                                                                        |                            |
| म होता जातो महान् ने <u>मोकि घुण्या सीदव</u> ्यामृणस्थे ।                                                                                                     |                            |
| विधर्य गाय स तु पर्यास युन्ता वर्मूनि विध्ते तेनुपा                                                                                                           | ?                          |
| अम विभन्ती अपां सुभस्ये पूर्व न सुम्ते प्रीन् गान ।                                                                                                           |                            |
| युग जनन्तमुशिजो नमीमि एिप्छन्तो धीरा मुगीवोऽधिन्तन                                                                                                            | २                          |
| इम चिता म्यविन्दित्रिच्छन् थेमूयसी नूर्धन्यप्रयोगाः।                                                                                                          |                            |
| स रेष्ट्रिया जात जा तुम्येषु नामिर्पुता मयति रोजनस्य                                                                                                          | 3                          |
| मन्यं होतारमुशिज्ञो नमेश्चिः प्रास्त्रं युज्ञ नेतारमध्यराणां म् ।                                                                                             | 11                         |
| विशामिक्वण्यसर्ति पाँवकं हिट्यवाट् वर्षतो मानुषेषु<br>म मुर्जर्यन्तं मुद्दा विद्योषां मूरा अमूरं पुर्ता वृर्माणीम् ।                                          | ¥                          |
| नर्षन्तो गर्मे वृत्त धिर्ष पु-र्सिरश्मभू नार्वीण धर्नर्चम्                                                                                                    | ५ [१]                      |
| नि पुस्त्यांसु द्धितः सांमूयन् परिवीता योनी सीव्युन्तः ।                                                                                                      |                            |
| अतं संगृम्यां धिशा वर्गुना विधेर्मणायुन्त्रेरीयते नुन्                                                                                                        | Ę                          |
| अस्याजरीतो वृगामरिजी अर्चर्स्नमासो अग्रयं पावुकाः ।                                                                                                           | •                          |
| <u>खितीचर्यः स्वात्रासी नृत्य्ययी वनुर्धवी वाययो न सोमा</u>                                                                                                   | U                          |
| प जिल्ला मरते थेपी अग्नि प वयुनिति चेतसा पृथिक्याः ।                                                                                                          |                            |
| तमापदः भुचर्यन्तं पाष्टुकः मन्त्रं गोतौर वृधिरे यजिन्त्रम्                                                                                                    | 6                          |
| ष्पाया य <u>गाप्ती पृधि</u> वी जनिष् <u>दाः मापुस्त्वष्टा</u> मृग <u>ीवो</u> य सरोमिः ।<br>ईंटेन्यं प्र <u>ष</u> ्टम मोतुरिग्वो वृवास्तेतक्षुर्मनेषु यजेत्रम् | _                          |
| य त्वी देपा क्षिर हं <u>ग्य</u> वाहं पु <u>रु</u> स्पृहो मानुपा <u>सो</u> यन्त्रम् ।                                                                          | ٩.                         |
| स यामन्त्रमें स्तुवते वयी धाः त्र वेष्ययन् यशमः सं हि पूर्वीः                                                                                                 | १० [२] <sub>(४८३)</sub>    |
| an A                                                                                                                                                          | 7 - F/1 (854)              |

| क्रमेरा। तरु ८, मरा १ १] [१११]<br>(१३)<br>८ क्षमानियका। केन्द्रसम्                                                                             | (화 (4·안 Ph tr) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| जपुरता ने दर्शिवसिन्ध इस्तं । वनुपदां वनुश्तं वर्मुनाम ।<br>चित्रा दि त्यु गार्थनि कृषु गार्मा जुस्मस्य चित्रे हुवैसं वर्षि द्रो               | 1              |
| म्बापुर्व स्वयंत सुनीचे वर्गुलसुर्व प्रयःग रप्रीकास् ।<br>प्रकृत्युं संस्थं सुरिवार—सम्बन्धं चित्रं वृत्यं गुर्वे सुन                          | ę              |
| मुख्याणि दुवर्षन्तं नुद्दश्तं नुद्धं म <u>सी</u> रं पपुरुप्तमिन्त्र ।<br>भूतकेवितुप्रवेतिसा <u>नि</u> पातं नुष्यान्तं जिल्ले दुवेणे गर्वे द्या | •              |
| समहात विषेत्रां तक्षा पत्रन्त्रं स्पृत्वासं सुदस्य ।<br>बुर्जुहर्ने प्रसिर्वेशन्त सुरूव सरमान्यं श्रितं वृत्रं रहि स                           | v              |
| प्रस्थितिको ग्रामिन श्रीरपोली सम्मानिको शालिने वार्यमिन्ह ।<br>भूत्रपोली विर्याप्त स्वर्णाः स्वरमानी चित्र वृष्येचे गर्पे हार्र                | 400            |
| य नुसर्युक्तर्थर्तितं युद्धेचां पृष्ट्यपति असिरपक्षां निमाति ।<br>च जोहिनुसा सर्वपापनक्षाो अध्यान विश्व वृर्यच रथि वृद्ध                       | •              |
| वर्नीयानो सर्व पूजान इत्यूं स्त्रोमांभ्यपनि सुमुतीरियानाः ।<br>इत्रिस्पुतो सर्वया जन्यपतीना अस्त्रभ्यं द्वित्रं पूर्वन्यं गरि योः              | •              |
| चत रहा पानि दुन्हि तस्र देखा - युद्धन्तुं श्रह्मसंधे जनानाम् ।<br>जनि तद्य पानपुश्चिमी पूर्णामा जन्ममन् क्लिनं पूर्पलं पनि दर्ध                | <[v] (m)       |
| (4c)                                                                                                                                           |                |
| रर्वे कुला एका राज्य जलाती कार नरि विद                                                                                                         | Ed.            |
| भूदं मुंदं वर्षातः पूर्णस्पति पुदं वर्तानि सं वंदानि सम्बन्धः ।<br>वर्ष सम्मे प्रितां न कुमानो अं पूत्रमुत्र वि मंत्रानि मोर्थकम्              | ₹              |
| ज्ञहम्मित्रा ऐडो बस्ते अर्थकंचा श्रितल् गा अञ्जलकोर्वर्ध ।<br>अर्थ रस्त्रुन्तः परि कृत्वका स्त्रे गोला सिर्मान् स्त्रीच मोतुरिन्दीन            | *              |
| मन्त्रे व्यक्त वर्षेक्यस्थानुवर्षः सर्वि वृत्तास्थानुन्त्रान्तिः कर्तृस् ।<br>समाजीति सूर्वप्येत कृताः सामायीति कृतित करित व                   | e (ets)        |

| अहमेत गुन्ययमञ्ज्यं पृद्यु पुंतिपिणु सार्यकेना हिर्ण्ययम् ।                                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| पुरू महस्रा नि शिशामि वृश्युपे यन्मा सोमांस उनिधनो अर्मान्वपु                                       | ጸ            |
| <u>अ</u> हमिन्द्रो न पर्रा जिग्य इन्द् <u>वनं</u> न मृत्यवेऽत्रं तस्थे कर्ता चन ।                   |              |
| सोम्पिनमां सुन्वन्तो याचता वसु न में पूरव मुख्ये रिपायन                                             | ५ [५]        |
| अहमेताञ्छार्श्वसतो द्वाद्वे न्द्व ये वर्ज युधयेऽक्रुण्वत ।                                          |              |
| आह्नर्यमा <u>नाँ</u> अ <u>व</u> हन्मनाहम हिळहा वर्दुन्ननेमस्पुर्नमुस्विन                            | ६            |
| <u>अमीर्</u> ट्वमेकुमेको अस्मि <u>निष्पा</u> ळ्यमी द्वा किम् व्रयः करन्ति ।                         |              |
| खेळे न पूर्वान् प्रति हन्मि मूरि किं मां निन्दन्ति शत्रवीऽ <u>नि</u> न्दाः                          | ড            |
| अह गुङ्गुम्यों अतिथिग्वमिष्कंर मिप न वृंज्ञतुर विश्व धारयम ।                                        |              |
| यत् पर्ण <u>य</u> ञ्च <u>उ</u> त वां कर <u>ञ</u> ्चहे पाहं <u>म</u> हे <u>वृंत्</u> चहत्वे अर्शुभवि | c            |
| प <u>में</u> नभी <u>सा</u> प्य इषे भुजे भू <u> द्वा</u> मेंचे सुख्या कृणुत द्विता।                  |              |
| विद्यु यर्दस्य स <u>मि</u> थेषु <u>महय</u> मादिदेन शस्यंमुक्थ्य करम्                                | 9            |
| प नेमंस्मिन् दहशे सोमी <u>अन्त गो</u> पा नेमंगुविरुस्था क्रंणोति ।                                  |              |
| स तिगमश्रृङ्ग वृष्म युर्युत्सन् बुहस्तंस्था बहुले बद्धो अन्त                                        | १०           |
| आदित्याना वस्तां रुदियाणा देवो देवाना न मिनामि धार्म ।                                              | -            |
| ते मा मुद्दाय शर्वसे ततक्षु रर्पराजितमन्तृतमपीळहम                                                   | ११ [६] (५०३) |
| (ধৎ)                                                                                                |              |
| ζο υ                                                                                                |              |

११ बेकुण्ड स्ट्यः। स्ट्यः। जगती २, ११ त्रिष्ट्पः।

अहं दाँ गृणते पूर्व्यं वस्तु ह बही कृणतं महा वर्धनम् ।
अहं मुंद यर्जमानस्य चेतिता उर्यज्वनः साक्षि विश्वंस्मिन् मरें
मां धुरिन्द्व नामं देवता दिवश्च गमश्चापा चं जन्तवं ।
अहं हरी वृष्णा विवेता रष्ट्र अहं वज्चं शवंसे धुष्ण्वा देंदे
अहं सत्त्वं क्वयें शिक्षय हथें रह कुत्सेमावमाभिक्तिमिं:।
अहं शुष्णांस्य श्रथिता वर्धपंम न यो रर आर्यं नाम दस्यंवे
अहं पितेवं वेतृसुँर्भिष्टेये तुम् कुत्साय स्मिदंभ च रन्धयमः।
अहं भुंव यर्जमानस्य गुजिन प यन्द्रो तुजीये न प्रियाधृषे ४ (५०६)

| क्ष्मेदाना द.म. १ [संद]                                                                                                                           | lag seration and apply |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| अहं रेज्युं वृत्तवे भूतवेश कम्माविदित वृत्तवी जनानुष्क् ।<br>अहं वृत्ते अभ्यापवेऽकरणास्त्र सम्बन्धि पहुमिमरम्बदम्                                 | ۲ [۵]                  |
| अहं स या मर्वयान्यं नृहर्येषु सं नृष्यु हासं नृष्ट्यार्थनम् ।<br>यपुर्वतन्ते प्रमर्वसम्बद्धारम् पूरे प्रारं त्येत्वे रोष्ट्रनार्थसम्              | •                      |
| जुई मूर्यस्य परि पाम्यास्त्रिः मैतुनेतिर्धानात जोजंसा ।<br>पत्रमा सुनो मर्नुत अर्थ तिस्तित चर्चच कुतु वार्म कुत्रम् वर्षी                         | v                      |
| ज्जबं पंत्रावा नर्मुना महोत्तरः । यानीनम् वानेना तुर्वेत्रं वर्षेत्रः<br>अतं न्यांन्यं नर्मुना वर्षेत्रः । न्यु वार्यन्ते वर्गावे च वस्तपम्       | ۷.                     |
| अब नुब पुरस्त कार्य दुर्ग अभिन्नं पूक्तियो श्रीय अधि ।<br>अवस्थिति वि तिस्मित्र सुकर्नु दूर्ग विदू सर्वेद प्रातृत्विसर्व                          | •                      |
| सर्वे तसंगु चार्षं पर्यम् न । देवस्था सन्धार्यास्त्रहर्यत् ।<br>स्यावे नसम्बन्धाः सन्धाःस्याः सन्धाःस्य स्वार्ये क्षेत्रेन्यस्थित्                | t                      |
| क्या कृषी बन्हों निन्तुं भून् व क्युीक्रेनं नुषदो जन्मधीयाः ।<br>विभेत ता तं दरिषः क्षेत्रीक्षो अनि द्वार्धः स्वयक्षे गूचनित                      | 88 [€] (nti)           |
| (५ )<br>व वैद्वालं एका - एक्टा जनकी १ व स्वित्वक्रीरवीत                                                                                           | <del>Ang</del> ri      |
| त्र वर्ष हुने सम्बंबाह्यपाम्प्रको अर्था श्वन्तानंत्रत्य विस्तासूर्य ।<br>सम्बंधन वस्त सुर्वत्रे कहे बही अर्थ मुख्ये न तेवेची सर्वत्रको            | ŧ                      |
| सो प्रिष्ठ सम्बद्ध गर्थ इतः स्तुतः स्रह्मंत्र इत्यो वास्त्री भर्ते ।<br>विश्वांत्र पूर्व गोजुहरुक्षंत्र बत्यते । युत्र शुरुकार् वि श्रूर मन्द्रवे | •                      |
| के त वर्ष इन्त वे ते हो। वे ते मुझ संप्रान्य मियंसाल् ।<br>के ते वार्याचानुर्वीय दिन्ति के अन्य सम्पूर्वराष्ट्र यीख                               | •                      |
| पुत्रकार्यम् स्वरंका भुदान् पूर्ते विन्तेषु प्रवित् प्रतिनः ।<br>पूर्ते दृश्युक्ति विश्वसित् में अन्तर्मा मर्गा विश्वकर्तनः ।                     | ¥                      |
| अनु नु हे न्यार्थम् इक्लेन्स्रोः <u>क</u> ्षि नु ओओना कृप्यूपी लिहाः<br>अ <u>नो</u> नु बंजन्त्रो वर्षीसः विलेक्ष्यः सर्वता हृतुमा हुवै            | 4 (410                 |

पुता वि<u>स्त्रा</u> सर्वना तूतुमा कृषे स्त्रय सूनो सह<u>सो</u> यानि व<u>्धि</u>षे । वर्ताय ते पाञ्च धर्मणे तना युक्तो मन्द्रो ब्रह्मोद्यंत वर्चः ६ ये ते विम ब्र<u>ह्मकृत सुते सचा</u> वर्सूना च वर्सुनश्च द्वावने । म ते सुक्तस्य मनसा पुथा भुवन् मदें सुतस्य <u>सो</u>म्यस्यान्धंसः ,७ [९] (५२०)

### (48)

## (९) १, ३, ५, ७, ० देयाः, २ ४, ६, ८ सीचीकोऽग्निः। ०,४, ६, ८ देवा , १ ३, ५, ७, ९ अग्नि । बिषुप् ।

| महत् तवुल्ब स्थविर् तव् <u>सि। च</u> नाविष्टितः प्र <u>वि</u> वेशि <u>धा</u> पः ।                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| विश्वा अपर्यद्वतुधा ते अमे जातीवदस्तन्वी वृव एकं                                                        | የ            |
| को मा वृत्री कतुमः स वृत्री यो में तुन्ती बतुधा पूर्वपश्यत् ।                                           |              |
| कार्ह मित्रावरुणा क्षियन्त्यु प्रीर्विश्वी सुमिधी वैवयानी                                               | २            |
| ऐच्छोम त्वा बहुधा जातवेवृ प्रविष्टमग्ने अप्स्वोपंधीयु ।                                                 |              |
| त र्चा युमो अचिकेचित्रमानो द्शान्तरुष्याद <u>ित</u> रोचेमानम                                            | 3            |
| होत्रावृह वंरुण विभ्यंदाय नेद्रेव मां युनजुल्लचे देवा. ।                                                |              |
| तस्य मे तुन्वी बहुधा निर्विष्टा पुतमर्थ न चिकेताहम्मिः                                                  | 8            |
| पिं मनुर्देवयुर्यज्ञकामो ऽर्कृत्या तमिस क्षेत्यग्ने ।                                                   |              |
| सुगान् पथ कृंणुहि देवयानान् वहं हृव्यानि सुमनुस्यमानः                                                   | ५ [१०]       |
| 27. 25 -12 -12 -12 -12 -12                                                                              |              |
| अमेः पूर्वे भ्रात् <u>रो</u> अर्थमृत <u>र</u> थीवाप्च <u>नि</u> मन्वावरीतु ।                            |              |
| तस्मा <u>न्त</u> ्रिया वेरुण दूरमाय <u>ग</u> ौरो न <u>क</u> ्षेप्रोरेवि <u>ने</u> ज्यार्या              | Ę            |
| कूर्मस्त आर्युरजरु पर्वये पथा पुक्तो जीतवेदो न रिष्पीः ।                                                |              |
| अर्था वहासि सुम <u>न</u> स्यमाना <u>मा</u> गं देवेम्या <u>इ</u> विषे. सुजात                             | ৬            |
| <u>प्रया</u> जान् में अनु <u>या</u> जाँ <u>ध</u> केवं <u>ला</u> नूर्जस्वन्त हविषों दत्त <u>मा</u> गम् । |              |
| पुत चार्पा पुरुषं चौर्पधीना मुग्नेश्चे वृधिमार्युरस्तु देवाः                                            | 6            |
| तर्व प्र <u>या</u> जा अनु <u>या</u> जा <u>श्</u> य केवेल ऊर्जस्वन्तो हुविषं सन्तु <u>मा</u> गा'।        |              |
| तवोग्ने युज्ञोर्चयर्मस्तु सर्वः स्तुम्य नमन्तां प्रादेशक्षतंत्रः                                        | ९ [११] (५२९) |
| _                                                                                                       | = -: ''      |



| तन्तु तन्वन् रजेसो भानुमन्विहि ज्योतिष्मत पुथा रक्ष धिया कृतान ।          |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| अनुल्यण वंयत जोर्गुवामणे मनुर्भव जनया देव्य जनम                           | ē            |
| <u>अक्षानहीं नह्यतनोत सोम्या</u> इष्क्रीणुश्च रद्याना ओत पिंशत ।          | •            |
| अप्रावन्धुर वहतामितो रथ येने देवासो अनेपन्निम प्रियम                      | ঙ            |
| अञ्मन्वती रीयते स रंभध्व मुर्तिष्ठत प्र तरता सखाय ।                       |              |
| अत्रा जहाम् ये असुन्नशेवाः <u>शि</u> वान् वयमुत्तरि <u>मा</u> भि वाजान् । | 6            |
| त्वप्टी माया वेवृपसीम्पस्तम्। विभ्वत् पात्री देवपानीति शर्तमा ।           |              |
| शिशीते नून पेर्शुं स्वायस येन वृश्चादेतंशो बस्राणुस्पति                   | 8            |
| सतो नून कंवयु. स शिशीत वार्शा <u>मि</u> याभिरमूतांय तक्षंथ ।              |              |
| विद्वासः पुदा गुह्यानि कर्तन् येन देवासी अमृतुत्वमानुशु                   | १०           |
| गर्भे यो <u>पामवृधुर्वत्समास न्येपीच्येन</u> मन <u>सोत जिह्न</u> या ।     |              |
| स बिश्वाहां सुमनां योग्या आभि सिंपासनिर्वनते कार इज्जितिम                 | ११ [१४](५४६) |
|                                                                           | ,            |

### (48)

# ६ **एह**दुक्यां यामदेच्य । इन्छः । त्रिष्टुप् ।

| ता सु ते <u>क</u> ्तीति मंघवन् महित्वा यत् त्वां <u>भी</u> ते रोव <u>ंसी</u> अह्वयेनाम ।<br>प्रावों देखाँ आर्ति <u>शे दास</u> मोर्ज प्रजाये त्वस <u>्य</u> यद्शिक्ष इन्द्र | ?                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| यद्चेरस्तन्त्री वावृ <u>धा</u> नो वलीनीन्द्र प्र <u>त्रुवा</u> णो जनेपु ।                                                                                                  | •                       |
| <u>मा</u> पेत् सा ते यानि युद्धान् <u>याहु</u> नांच शत्रुं नुनु पुरा विवित्स                                                                                               | २                       |
| क <u>ड</u> नु ते महिमनः समस <u>्या</u> ऽस्मत् पूर्व ऋ <u>प</u> योऽन्तमापु ।                                                                                                |                         |
| यन्मातरं च <u>पि</u> तरं च <u>साक</u> मर्जनयथास्तुन्व <u>र्</u> स्वाया                                                                                                     | ३                       |
| <u>चुत्वारि ते असूर्यीणि नामा ड्वाम्यानि महिपस्य सन्ति ।</u>                                                                                                               |                         |
| त्व <u>मङ्</u> ग ता <u>नि</u> विश्वानि वित् <u>से</u> ये <u>मि</u> . कर्माणि मघव <u>श्च</u> कर्थ                                                                           | 8                       |
| त्व विश्वी विधिषे केषेठानि ्यान्यावियां च गुहा वसूनि ।                                                                                                                     |                         |
| क <u>ाम</u> मिन्मे मघवुन् मा वि त <u>रि</u> चिन्त्वर्मा <u>ज</u> ाता त्वर्मिन्द्रासि दृाता                                                                                 | v                       |
| यो अर् <u>वधा</u> ज्ज्योति <u>ष</u> ि ज्योतिरुन्त यो असृजुन्मधु <u>ना</u> स मधूनि ।                                                                                        |                         |
| अर्थ पियं शूपमिन्त्रांय मन्मं बह्मफुतों बृहदुंक्थाव्वाचि                                                                                                                   | ६ [१५] <sub>(५५१)</sub> |



तुर्ध्य वार्थित क्यों वर्णाती जास्तुत्वस्थं बात छत्ते पूर्वयः । कार्त्रोत द्वारे अपवार्थ देवादः श्रीवीत उपादिः स्वार्ध क्रिक्ताः क्रिक्ताः प्रार्थितं वार्थ्यत्वा सुद्धाः श्रीवतः स्त्रोवतं ब्राह्मिते दिवं स्वाः । मुक्ति पर्व प्यार्थ्यक्रातं भूष्य क्रिक्तां क्ष्यतं स्त्रीतिकात् वर्णा उद्यार्थ पर्व द्वितोक्षतिकः कृष्य क्रिक्तां कृष्यतं क्ष्यत्विकात् वर्णाः इस्मीर्थ्यस्थातः वास्त्रीत्ति वर्णा क्ष्यतिकात् वर्णाः

```
सहें मिर्धिश्व परि चक्रम् रजः पूर्वा धामान्यमिता मिमीनाः।
  तुरुषु विश्वा मुर्वना नि यैमिरे प्रासरियन्त पुरुष पुजा अर्नु
  दिशी सूनवोऽसुर स्वार्ववृ मास्यीपयन्त तृतीयेन कर्मणा ।
                                                                      Ę
  स्वां पुजां पितरः पित्रय सह आवरिष्वव्धुस्तन्तुमार्ततम्
<u>ग</u>ावा न क्षोर्षः पृदिर्शः पृ<u>धि</u>च्याः स्वस्ति<u>मि</u>रतिं दुर्गा<u>णि</u> विश्वो ।
                                                                         [१८] (५६७)
स्वां मुजां बृहर्बुक्थो महित्वा   ऽऽ वेरेप्वव<u>धा</u>दा परेपु
                                         ( 49 )
                ६ बन्धुः श्रुतबन्धुविषयम्धुर्गीपायनाः । विश्ये देवाः । गायत्री ।
मा प्र गाम पुथो षुय मा युज्ञादिन्द्र सोमिनीः । मान्तः स्थुर्नी अरोतयः
यो <u>य</u>ज्ञस्य <u>प</u>्रसाधनः स्तन्तुर्वृवेष्वातंतः । तमाहेत नशीमहि
                                                                       २
म<u>नो</u> न्वा द्वंषामहे नारा<u>शसेन</u> सोमेन
                                          । पितृणां च मनमेभिः
                                                                       ३
आ ते एतु मनुः पुनः कत्वे दक्षीय जीवसे । ज्योक च स्पें हुशे
                                                                       R
पुर्निः पितरो मनो द्वति देव्यो जन
                                           । जीव वार्त सचेमहि
                                                                       ч
                                           । प्रजावंन्त' संचेमहि
वय सीम वृते तव मनस्तुत्रपु चिन्नतः
                                                                       Ę
                                                                            [१९] (५७३)
                                         (42)
                १२ मन्तुः श्रुतमन्तुर्वित्रमन्तुर्गौपायनाः । मन आवर्तनम् । अनुष्टुर् ।
पत् ते युग वैवस्वत मनो जुगाम दूरकम् । तत् त आ वर्तियामसी ह क्षयीय <u>जी</u>वसे १
 पत् ते विषे यत् पृथिवीं मनी जुगाम दूरुकम्। तत् तु आ वर्तयामसी इ क्षर्याय जीवसे २
 यत् ते मुंगिं चतुर्मृष्टिं मनी जगाम दूरकम् । तत् त आ वर्तयामसी ह क्षयाय जीवसे ३
 यत् ते चर्तम्र प्रविद्यो मनी जुगाम दूरकम् । तत् तु आ वर्तयामसी ह क्षयाय जीवसे ४
 यत् ते समुद्रम<u>र्ण</u>व मनो जुगाम दूरकम् । तत् तु आ वर्तयाम<u>सी</u> ह क्षयाय <u>जी</u>वसे ५
 यत् ते मरीची: मुवतो मनी जुगाम दूरकम् । तत् तु आ वर्तियामसी ह क्षयाय जीवसे ६ (२०)
 पत् ते अयो यदोषं श्री मंत्री जुगार्म दूरकम् । तत् त आ वर्तियामसी ह क्षयीय जीवसे ७
 पत ते सूर्य यदुपस मनी जुगाम दूरकम् । तत त आ वर्तियामसी ह क्षयीय <u>जी</u>वसे ८
 यत् ते पर्वतान् बृह्तो मनी जुगामे दूरकम् । तत् त आ वर्तयामसी ह क्षयीय जीवसे ९
 यत् ते विम्बं मिदं जगु नमनी जुगाम दूरकम् । तत् तु आ वर्तियामसी ह क्षयीय जीवसे १०
  यत् ते पर्ताः परावतो मनी जुगाम दूरकम् । तत् त आ यर्तियामसी ह क्षयीय जीवसे ११
  यत् ते मृत च भव्यं च मनी जुगाम दूरकम् । तत् तु आ वर्तयामसी ह क्षयाय जीवसे १२
                                                                             [ २१] (५८५)
```

```
[ fet E 46 fe 1
                                             [400]
क्रमोद्राम ८,भ १ व दर्
                                             (41)
     १ अनु मृतकपूर्वितकपूर्विकासः । १-३ विकेतिः, व शिकतिः क्षेत्रक ५ १ वर्षकिः

    पृथिवी-प्रतामित-कोन-प्र-वच्या-स्वकादः, ८-१ व्यवपृथिदौः ( (पूर्ववेश्वः)
सत्र-कायपृथित्यः । सिन्दुष् ८ प्रतीकः १ नहरूप्युष्टिः १ वस्तपुष्टिः ।

य तार्वापुरे पर्वतं पर्वापुर स्थाततिषु कर्जुक्ता त्येस्य ।
अपु च्यवांनु उद् संबुत्यियँ यदातुरं ध्रु तिकेंद्रिजिद्दिताम्
                                                                              1
सामुन् मु गुरे निश्चितकार्थ कर्ममो सु पुंचन क्यांति ।
ता ना विन्यांनि जीता संगन्न परत्तरं सु निर्वतिजिद्दीतास्
 अभी व्यापः पीरवर्भवेज चीत्रं सुधि शिखो नाजांत्र् ।
 हा हो विश्वानि अधिता विवेश पराहरे सु निर्माति जिसिताम्
 मो वुन्धः साम मूरक्ते पर्या कृतः प्रत्येत् यु त्र्येनुकर्मन्त्रः।
 पुर्मिर्मितो जीतम स्नां अस्तु परमुरं सुनिकेटिजिहितास्
  अपूर्वभेते कर्ते सुरुवानुं भारत जीवारहे तु प दिय ह आयुं।
                                                                               ય [૧૧]
  प्राप्ति क सूर्वस्य सुंदक्षि वृद्धेन व्हे तुन्दै वर्षस्य
  मर्चनीते प्रवास्त्रालु पशुः पुनः शुक्तिहासं वेहि मोर्चयः
  ज्योक् परवेम स्पे<del>र्वकेन्द्र मनुंबते मुख्यो का स्तरित</del>
```

पुनर्ते वर्ष पुनियो स्थान क्षारीसूची पुनीस्वरिक्ष । पूर्णकुः सोयस्तुन्यं स्तात् पुरुषे पूरा पुरुषुक् या स्तुरितः त्रं प्रमेती पुरस्की प्रश्नी अकरणे अकरो । भरमुक्यु रक्ष्ये थीः प्रेकिन सुमा रहा को दु हे कि जुनानेकर जर्ष हुने अर्थ क्रिका दिवसंदन्ति भेडुजा।

भूमा वृद्धिकरेकुचे अनुसामु याची थीर पूर्विनि भूमा एस मा दु है कि पुनाकर 🦠 सर्विन्देरद्र पार्<u>गन्त्र</u>ात् । जनस<u>्दर्श</u>ास्त्रपञ्च अर्गः । मरंत्रका प्रमुधे बीट प्रेरियि श्रमा स्थी के दु है कि प्रमानका १ [१३] (भर)

#### (**%**)

सद्देशारी निरोधार्य त्येष मिल्लिने रचेत् । मुक्केलस्य स्त्येतिह

१९ अनुः मुस्क्यकुर्वित्रकपुर्वोद्यासकः, ६ अवस्यस्थासः एवां याता स्कृतिकः । १-४. ६ अस्यादिः

१ एक्ट व-११ बोबर ११ इका । बहुबहु १-५ बाबादे, दनी पीका भाजनं लेक्ड्ड मार्डिना<u>लक्</u>र्यस्तुतम् । जनंतु विश्नेती तयेः (494)

(३१३)

| यो जनीन् मिट्टपाँ ईवा ऽतित्स्थो पवीरवान् । चुतार्पवीरवान् युधा<br>यस्येक्ष्वाकुरुपं हते रेवान् मेराय्येधेते । विवीन् पर्श्च कृष्टयं,<br>इन्द्रं क्षज्ञासंमातिषु रथेपोप्ठेषु धारय । विवीन् सूर्यं हुशे<br>अगस्त्येस्य नद्भयः सती युनिक्ष रोहिता ।<br>पुणीन् न्यंक्रमीरुपि विश्वान् राजन्नसुधसं             | क्<br>४<br>४    | [२४]            |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| अय माताय <u>पिता</u> ऽय <u>जी</u> वातुरागंमत् । <u>इ</u> द् तर्व प्रसपं <u>ण</u> सुर्वन्ध्वेति<br>यथा युग वेर् <u>ञ्चया</u> नह्यन्ति <u>धरुणाय</u> कम् ।<br>पुषा दाधार ते मनी <u>जी</u> वार्त <u>वे</u> न मृत्यवे ऽथी अ <u>रि</u> ष्टतातये<br>य <u>धे</u> य पृ <u>धि</u> वी मुही द्राधारेमान् वनस्पतीन् । | हे निर्दित<br>८ | हे ७            |               |
| पुना व्यंधार ते मनी जीवार्तवे न मृत्यवे ऽथी अरिष्टर्तातये  पुनावृद्दं वैवस्वतात् सुबन्धोर्मन आर्थरम् । जीवार्तवे न मृत्यवे ऽ  नयर्थमातेऽयं वाति न्यंक् तपति सूर्यं । नीवीर्नमुष्न्या दृष्टि न्यं  अय मे हस्तो मर्गवा नय मे मर्गवत्तरः । अय में विश्वभैषजी ऽव                                              | भवतु हे         | ! रर्ष <b>'</b> | ११<br>१२      |
| /co>>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | -               | ,             |
| (६१) [ पञ्चमोऽन्<br>२७ नाभानेदिष्टो मानवः। विदये देयाः। त्रिष्टुप्।                                                                                                                                                                                                                                       | (बाकः ॥         | पा। स्० ६१      | [-투스 ]        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |               |
| <u>इक्तित्था रीद्रै गुर्तवेचा</u> ब्र <u>ह्म</u> कत्वा शच्योमन्तराजी ।                                                                                                                                                                                                                                    | •               |                 |               |
| काणा यर्दस्य <u>पितर्रा महने</u> प्ठा पपंत पुक्थे -अहुन्ना <u>स</u> प्त होर्तृन्<br>स इद्यानाय दम्याय वुन्व जन्यवीनु सूर्देरमिमीत वेदिम् ।                                                                                                                                                                | ?               |                 |               |
| त <u>रहाताच वृश्याय वृश्यः अध्यात</u> तूर्याननात यावस् ।<br>तूर्ययाणो गूर्तवेचस्त <u>मः</u> क्षोको न रेतं <u>इ</u> तर्ऊति सिञ्जत्                                                                                                                                                                         | २               |                 |               |
| म <u>नो</u> न येपु हर्वनेषु <u>ति</u> ग्म विषुः शच्या वनुथो द्ववन्ता ।                                                                                                                                                                                                                                    | 7               |                 |               |
| आ यः शर्योभिस्तुविनृम्णो अस्या ऽश्रीणीताविश गर्मस्ती                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>ર</b>        |                 |               |
| कृष्णा यद्गोर्ष्यं कुणीपु सीद्वं विवो नर्पाताभ्विना हुवे वाम् ।                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |               |
| <u>चीतं में युज्ञमा र्गतं मे</u> अञ्चं वष्टुन्वां <u>सा</u> नेपुमस्मृतधू                                                                                                                                                                                                                                  | S               |                 |               |
| पिष्टु यस्य <u>चीरकर्ममिष्ण वर्</u> नुष्ठित नु न <u>र्यो</u> अपीहत् ।                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |               |
| पु <u>न</u> स्तदा वृं <u>शति</u> यत् <u>क</u> नार्या   दुहितुरा अर्नुमृतमन्त्र्वा                                                                                                                                                                                                                         | ų               | [२६]            |               |
| मुष्या यत् कर्त्वममंवद्रमीके कामं फृण्याने पितारं युवस्याम् ।                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |               |
| <u>मना</u> नग्रेती जहतुर् <u>ष</u> ियन्ता सा <u>नी</u> निर्पिक्तं सुकृतस्य योनी                                                                                                                                                                                                                           | Ę               |                 | <b>(</b> ३१३) |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                 | マロマノ          |

| क्रमेसाअन्दस्यक्रमः] [१०१]                                                                                                                                                                            | [#1 e 0 e    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| द्विता पर रखं हेबिलांगक्तिकम् असुस्त देशः कंपनमुख्ये मि विकार ।<br>स्याप्नोडकनवुन् नर्वा देशा वास्तीप्यम् असून्यं निर्मानन                                                                            | v            |
| स है पुरा न केनेन्स्स्यूनियाः स्त्या ग्रीबुर्व गुजर्वताः ।<br>स्त्रंत प्रयान विश्वेषा प्राप्तवः न ता तु त्रे हक्तुन्यों वसूत्रे<br>प्रयान विश्वेषा प्रयानां प्रयानां प्रयानां मुख्या वर्ष तीसूनुकाः । | ¢            |
| धरिनुष्यं समिन्नोत बाल्यं स पुत्रां बांब्रु सर्वाता बधीचूर                                                                                                                                            | 3            |
| मुख् कुनावी सुन्ने नवेच्या जाते व्यक्त जात्तुं विश्वमानम् ।<br>विवर्षेति च उपे ग्रोपमानी स्वक्तिमानी जन्मेच सुदेशम्                                                                                   | १• [₹º]      |
| मध् क्रमपर तुब्बं वर्षाक्षे एप्रो म के ब्रुविन्त तुंत्व्यम् ।<br>ध्विष यह हे स्वत्र सर्पस्यक अर्थुवाद्या वर्ष प्रक्रियोगः                                                                             | tt           |
| पुण्या कर पुण्या विर्मुद्धा बुक्तो जिल्लिकि पुण्येपी रचीया ।<br>वर्जनिकृत्या प्राप्तिंश्चेद्धाः विन्तिं विवेशिक् सर्विच्चनुः स                                                                        | 88           |
| त्तिकृत्यस्य परिष्क्षांने अध्यक्षः पुत्रः सर्वन्तो वार्त्यः विशिवन्तः ।<br>वि स्टब्नंत्य संपरितालकृतः विश्तः पुत्रस्त्रातस्य पुत्रः वर्गः<br>असी इ मानोत्र परने कृताः स्वर्तेत्वं से विवयस्य स्थितः । | R            |
| अभिन्नं वार्त्रोत जातर्थकः श्रूषी भी देश्यांतरम् देशाहर्षः<br>इत स्था ने पेतांवर्षिकम्याः वार्ताच्यांत्रम्य कृतिषु वर्धन्ते ।                                                                         | ţv           |
| अनुन्धूक्तविद्यि राज्या अन्यु क्रियपंत्रता क्षेत्र कर्जू                                                                                                                                              | १५ [२४]      |
| अनं स्तुनो एजां वस्ति हेवा अनुस्ति हिर्मसाक्षि स्वतिता ।<br>स असीनीज रमप्तु को अधि अधि न अक्रमीनी रपृष्ट्<br>म क्षेकर्मुर्वेशको एक्टां कर्मु कुमुम्ब द्वार्क्य ।                                      | 24           |
| सं परिमुक्तावरंका कृता द्वा <del>र्थी वर्षेच्यमित्र्यंत्र</del> ज्ञं वर्षेचेः                                                                                                                         | ₹ <b>७</b>   |
| तहंत्र्युः नूर्तपृथि वे विदेशाः न्याप्रनिविद्धाः राष्ट्री व कर्नत् ।<br>सा हा न्यप्तिः वरणास्य वो हाः ध्वे तत् वस्या केश्विपविदेशव<br>इये छ प्रापिष्टि वे सम्बन्धाः जित्र में कृतः अवसन्धि प्रती ।    | te           |
| क्षिया मध्ये नपश्चमा चुनरपुष्य हे चेतुर्गहरूमार्थमाना                                                                                                                                                 | ts           |
| अवांनु कृत्या अंगीतिश्वमाधाः उवं स्वाती श्विकृतिस्तिकार् ।<br>क्रथ्या वश्यक्तियं सिमुर्देतः क्रम् स्थितं प्रदेवं पूर्व क्षाता                                                                         | 6 [64] (144) |

|                                                                                                                                                                             |                                              | ,        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|
| अधा गाव उपमातिं कनाया अनु श्वान्तस्य कस्य <u>चित्</u> परेयुः ।<br>मुषि त्वं सुद्रविणो नस्त्व या ळाश्वप्रस्य वावृधे सृनृतामिः                                                | २१                                           |          |
| अध त्वभिन्द विद्वप्रभूस्मान् महो गये नृपते वर्जमाहः।<br>स्था च नो मुघोनः पाहि सूरी नित्हसस्ते हरिवो अभिष्टी                                                                 | २२                                           |          |
| अध् यहाजाना गविष्ट्री सर्रत् सर्ण्युः कारव जर्ण्युः।<br>विष्यः पेद्यः स होषां वसव पर्रा च वर्शवत पर्पवेनान्                                                                 | २३                                           |          |
| अ <u>धा न्वस्य</u> जेन्यस्य पुष्टी <u>वृध</u> ा रमन्त इम <u>ह</u> तर् नु ।<br>सरण्यास्य सतरश्वो विषेश्चासि श्रवंसश्च सातौ                                                   | २४                                           |          |
| युवोर्यदि सुख्यायास्मे शर्थीय स्तोमं जुजुषं नमस्वान् ।<br>विश्वच यस्मिन्ना गिर्रः समीचीः पूर्वीव गातुर्दाशीत सुनृतीय                                                        | २५                                           |          |
| स र्गृ <u>णा</u> नो <u>अ</u> द्भिर्वेव <u>वा</u> निर्ति सुवन्धुर्नर्मसा सूक्ते' ।<br>वर्धवन्थेर्वचैमिरा हि नन व्यर्धिति पर्यस दुन्निर्याया'                                 | २६                                           |          |
| त <u>ऊ पु णो महो यंजञा</u> मूत देवास <u>ऊ</u> तर्चे <u>स</u> जोर्पाः ।<br>ये षा <u>जा</u> ँ अर्नयता <u>वि</u> यन्तो ये स्था निवेतागे अर्मूरा                                | २७ [३०]                                      | (887)    |
| ->>oft-                                                                                                                                                                     |                                              |          |
| [द्वितीयोऽध्याय ॥२॥ घ०१-२४] (६२)<br>११ नामोनेदिग्डो मानवः । विश्वे देवाः, १-६ अङ्गिरसो वा, ८-११ स<br>५,८,९ अनुम्द्वप्,प्रगाथः= (३ चुद्दती,७ सतोत्द्दती),१० गायध             | गवर्णेर्दानम् । जगर्त<br>गि, ११ त्रिष्टुप् । | t,       |
| ये <u>पुत्रेन</u> वृक्षिण <u>या</u> सर्मक् <u>ता</u> इन्द्रेस्य सुरूपमेमृतुत्वमा <u>न</u> ्श ।                                                                              | १                                            |          |
| य <u>उ</u> दार्जन् पितरी <u>गोमयं</u> वस्यु <u>त्तिती मिन्दन् परिवत्स</u> रे <u>व</u> लम् ।<br>द <u>्रीर्धायुत्वमंद्</u> गिरसो वो अस्तु प्रति गृम्णीत मा <u>न</u> व सुमेधसः | ₹                                            |          |
| य <u>क्तेन सूर्यमार्रोहयन विश्व</u> प्र <u>थियन पृथिवी मातर</u> वि ।<br>सुप्रजास्त्वमंद्गिरसो वो अस्तु प्रति गृम्णीत मानव सुमिधस'                                           | 3                                            |          |
| अप नाभा वन्ति वल्गु वो गृहे देवपुत्रा ऋषयस्तर्द्धृणोतन ।<br>सुब्रह्मण्यमञ्जिरसो वो अस्तु प्रति गृम्णीत मान्य सुमेधस                                                         | ४<br>क्यो॰ गर्ने चक्ति ।                     | ר ב'ז ג  |
| विक्रपास इद्यप्य स्त इर्ट्रम्मीरवेपस । ते अङ्गिरस सुनव स्ते उ                                                                                                               | <u>त्र</u> म• पार जाहार '                    | 2 [ \ \] |

ये <u>अ</u>ग्नेः परि जिल्लो विद्धपासी दिवस्परि । नवम्बो नु दर्शम्बो अद्गिरम्तम् सचा देवेषु महते

Ę

(**₹**80)

| म्रुलेदा। सक्द, स∗र, द०र] [६अ८]                                                                                                                                                                                          | (क्रीत (क. प्रतः वे                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| हरूके पुत्रा कि र्युक्त शुक्तां हुने गोर्बरहरूनिर्वतं ।<br>मुद्द में एके अवस्तुवर्षे अर्थ पुत्रवंकतः<br>स पूर्व जोक्सम्ब अनुस्तोवर्धे केश्व । य सुद्धं क्रुकार्यं हुन्यो पुर<br>न स्त्रोति क्यून कि हुंद क्षम्यार्थ्यः । | ्र<br>त <u>त्र</u> श्रंही €              |
| सावन्यंत्य वाश्रियाः वि सिम्परित यमधे                                                                                                                                                                                    | 3                                        |
| पुत्र काला पीरिक्ष कर्राहेच्यी मोपरीचसा । चहुंस्तुर्वहर्ष माम्ब                                                                                                                                                          | 1                                        |
| पुरुष्ठाः प्रतिन्यान् प्रतिपारम् पर्यमानेतृ दक्षिणा<br>सर्वपर्देशाः व तिरम्बाद् परिम्नाकान्ता अर्वसम् वार्यस्                                                                                                            | tt [8] (17)                              |
| (11)                                                                                                                                                                                                                     |                                          |
| रेक बका प्राप्त । विभव क्ष्मा १५-१६ करका क्वरिना । जयती, १५ विष्टुण                                                                                                                                                      | m १६-१ <del>० विश्</del> वर <sup>1</sup> |
| प्रावता वे विभिन्नत् भाष्युं अर्जुवीतान्तो वर्तनेमा विवस्केतः ।<br>पुणतुर्वे नेतृत्वेत्व दुर्विति दुवा सारते ते अनि सुनन्तु न                                                                                            | ŧ                                        |
| विन्ता हि यो समस्यानि बन्धाः नामोनि दवा उत बुद्रियोनि कः।                                                                                                                                                                | •                                        |
| वे रच जाता आर्थनरकाल पत्था नामान देश प्रत प्राप्त का र                                                                                                                                                                   | R                                        |
| यभ्यां मुना अर्थन्त विन्तेते वरः योष्ट्रं योग्विधीर्यक्ताः ।                                                                                                                                                             | •                                        |

वृष्योत्ता अर्थेनेक्या अन्यान वृष्युक्त अनुस्त्रकात् ।
अग्रारीक्ष अर्थनात् अन्यान (वृष्य वृष्योत्त वृष्य क्ष्यं ।
यो आर्थित अर्थनात् वृष्योत्त वृष्योत्त वृष्योत्त वृष्ये ।
यो आर्थना पुर्विक्ति वृष्ये अर्थायत् अर्थित व्यव्यवं ।
या वृष्या के पुर्विक्त वृष्ये अर्थना स्तुत्र वृष्ये वृष्ये ।
या वृष्यं पुर्विक्तात् अर्थन्य वृष्यं वृष्ये वृष्ये ।
या वृष्यं पुर्विक्तात् अर्थन्य वृष्यं वृष्ये ।
या वृष्यं पुर्विक्तात् अर्थन्य वृष्यं वृष्ये वृष्ये ।
या वृष्यं पुर्विक्तात् वृष्यं वृष्यं वृष्ये ।
या वृष्यं पुर्विक्तात् वृष्यं वृष्यं

प्रस्थाप्तान दुवज्ञान नकांत्र को अधियाँ अर्थ बदा खुन्तर

ब मा बुन्यस्त्रेत्राहरतन्त्रकार्याच्या ईरामा विद्वा स्वयत्त्र्य

(n)

| भोष्विन्त्रं सुहवं हवामहे डिहोमुचं सुकृत दैन्य जनम् ।<br>अग्निं मित्र वर्षण सातये मग चार्वापृथिवी मुरुतः स्वस्तयं<br>सुत्रामणि पृथिवी चार्मनेहसं सुदार्माणुमदिति सुपणीतिम् ।                                | ९           |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| <u>देखीं</u> नावं स्व <u>ति</u> ज्ञामनाग <u>स</u> मस्वन्तीमा रहिमा स्वस्तये                                                                                                                                 | १० [8]      |       |
| विम्बे यज <u>ञ</u> ा अधि वोच <u>तोतये</u> ज्ञार्यध्व नो दुरेवांया अ <u>भिह</u> ्वृतः ।                                                                                                                      |             |       |
| मुत्यर्पा वो वेवहूरिया हुवेम   शृण्वतो दे <u>वा</u> अवेसे स्वस्तर्थे<br>अपामी <u>वा</u> मपु वि <u>श्वा</u> मना <u>हुति</u> मपार्राति <u>दुर्</u> धिदत्रीमघा <u>य</u> तः ।                                   | 78          |       |
| आरे दे <u>वा</u> ह्रेपी अस्मद्युयोत <u>नो</u> र णु शर्म पच्छता स्वस्तये<br>अरिष्टुः स मर्तो विश्व एधते प्र प्रजामिर्जायते धर्मणुस्परि ।                                                                     | १२          |       |
| यमोदित्या <u>सो</u> नर्यथा स <u>ुनीतिमि रति</u> विश्वानि दु <u>रि</u> ता स्वस्तये<br>य दे <u>वा</u> सोऽव <u>ध</u> वार्जसा <u>ती</u> य द्युरसाता मरुतो हिते धर्ने ।                                          | १३          |       |
| <u>पात</u> र्पाव <u>णि</u> रथिमिन्द्र सा <u>निसि मिरि</u> च्यन्तुमा र्रुहेमा स्वस्तर्ये<br>स्वस्ति नीः पुष्पासु धन्यसु स्वस्त्यर्पुटसु वृज <u>ने</u> स्वर्वति ।                                             | <b>\$</b> 8 |       |
| स्वास्त नः पुत्रकृथेषु योनिषु स्वस्त <u>ग</u> ये मेरुतो द्रधातन<br>स्वस्ति नेः पुत्रकृथेषु योनिषु स्वस्ति <u>ग</u> ये मेरुतो द्रधातन<br>स्वस्तिरिद्धि प्रपेथे श्रेष्ठा रेक्णस्वत्यमि या <u>वा</u> ममोर्ति । | १५          |       |
| सा नो अमा सो अर्रणे नि पति स्वावेशा मेवतु देवगोपा<br>एषा प् <u>त</u> तः सुसुर्रवीवृधद्वो विश्व आदित्या अदिते म <u>नी</u> पी ।                                                                               | १६          |       |
| <u>ईशानासो</u> नरो अमेर्त् <u>ये</u> ना sस्ति <u>वि</u> जनो विवयो गर्यन                                                                                                                                     | १७ [५]      | (६६२) |
| ( Eg )                                                                                                                                                                                                      |             |       |

#### ( ६४ )

# १७ गयः हातः । विभ्य देवाः । जगती १२, ८६, १७ त्रिष्ट्रप् ।

| कथा देवानां कतमस्य यामेनि सुमन्तु नामे शृण्वता मेनामहे ।       |          |               |
|----------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| को मृंळाति कतुमो नो मर्यस्करत् कतुम ऊती अन्या वंवर्तति         | 8        |               |
| कत्यन्ति कर्तवो हृत्सु धीतयो वेनेन्ति वेना पुतयुन्त्या दिशी.।  | •        |               |
| न मिडिता विद्यते अन्य एम्यो देवेषु म अधि कामी अयसत             | ə        |               |
| नर्रा वा शसं पुष्णुमगीता मृशि देवेन्द्रमुम्पर्वस गिरा।         | `        |               |
| सूर्यामासा चुन्द्रमेसा यम द्विवि चित वार्तमुपसंग्रस्तुम्भ्विना | <b>a</b> |               |
|                                                                | •        | <b>(¶</b> ६५) |

[d to t + 4.1 क्रावेदा संबद्ध १४ स् [400] च्चा चुनिस्तुं<u>तीरधन्</u> कर्चा <u>ति</u>च कृष्यतिर्वतृक्त सुक्तिमिः । अन एकेवार पुरुविधिकासी पहें: सुन्तेतु पुरुपाई हवीननि क्संस्य कामिते जन्मंनि हुते। धर्माता मिलावकुमा विवासीत । [P] r अर्दर्गपन्था पुरुष्यं अर्द्धमा सरदाता विर्वेद्धमेन अन्त्रेत् तं खे अर्थनो इत्युपुता इतं । विश्वं मृत्यन्तु तुन्तिमां विवाहितः। प्रमुखा नेपस्तांतानित स्वता अका वे वर्ग सक्तियेषु विशि व वो बार्च रंप्युनं पुरिष्टे स्त्रोधि क्रमुध्यं सुरुवार्व पूर्ववयः। व वि बुक्स्म सङ्ग्रिता सर्वीयति अर्जु सर्वमो सुविता सर्वतसः कि तुरु सुमा नदीं सुरियो वनस्पतीन पर्वती अधितृतर्व । कृषानुसर्श्य क्रिप्पे क्रबस्य जा अर्थ प्रश्ने प्रतिर्व स्थापन बरस्वती तरपः किन्दुक्रमिनि प्रहो नहीरवृता पंना वसंबी । वृंबीरापां मुक्टे सुबुक्तियां वृक्षुत्र पत्रो वर्षुसम्बा अर्थत पूर कुता पृक्षिया श्रृंकोतु 🚉 प्रस्तवा पुरेश्विपर्शिमीः क्षिता वर्षाः । ر [v] चकुरा बा<u>जो</u> रचुरा<u>श</u>ीर्भगों उच्चः संतः सस्तुनस्यं **पतु** श पुरुषः संबंधी पितुमाँ हेत्र सन्तर्भ साहा प्रशासनी मुस्तामुर्यस्तृति । गोमिं: प्यात बुक्तुनो अनेप्या सहा देवालु इर्छवा स्वेमिह \* \* वो अधि प्रदेत इन्ह देखा अवदात वर्षा जिल पूरम्। लं वीरवन परतिव इन्हें क्रिकिसे अबि रध वहाँप इतिवृक्त वही वर्धा विवृत्त्व की सहस्रतिक सकता दुर्वावय । 99 नाकु वर्त्र मधुन तुनकान्ये । तथे वाक्तिवनवितिष्पानु सः # # ते कि धार्यपृथियी नातर्रा नहीं देशी देशास्त्रमध्या प्रक्रिये हतः। द्रम विपुत द्रमने मरीमामिः दुव स्वीति प्रिवृत्तिस्य विकार 11 वि य हाजा विल्वेमकानि वार्चे बुद्धवर्गतेतुरमेनिः वर्गीयती । माना वर्ष बपुतुरुपार्थ वृक्ष-वृत्तीवसम्ब बुद्धिविनेनीविक्षः 14 पुरा क्षित्तृतीस्य भन्नमः म्हिन्तसूर्व्ययसम्बद्धानः। उक्कतिक मुक्तिकेस विका अधिवसूत्री द्विपानि जन्ने 15 दुवा पुत्राः नुबुरंकीदुवद्याः विश्वं आदिश्वा अदिन सनीवी । [धुनानु) नग्ने अर्वर्षुन्या प्रस्तानु कर्या गुरूश नर्पन to [4] (141

# ( 44 )

्रेभ वसुकर्णो वासुक्ष । विदेव देवाः । जगती, १५ विद्रुष् ।

| अग्निरिन्द्रो वर्षणो मित्रो अर्युमा वायु पूपा सरस्वती सुजोर्पस ।                                                       |         |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|
| आवृत्या विष्णुर्मेक्तः स्वेर्वृहत् सोमो क्द्रो अदि <u>ति</u> र्वह्मणस्पतिः                                             | ?       |                          |
| इन्द्वाग्री वृ <u>ञ्चइत्येषु सत्पंती मिथो हिन्याना तन्वाई</u> समीकसा।                                                  |         |                          |
| अन्तरिक्ष मह्या पेपुराजेसा सोमी घृतुश्रीमिहिमानेसीरर्यन्                                                               | २       |                          |
| ते <u>पा</u> हि <u>म</u> हा महतामे <u>न</u> र्वणां स्तो <u>मा</u> इयेर्प्यूतज्ञा ऋतावृधीम ।                            |         |                          |
| ये अप्सुवर्मर्णुव चित्रर्राधमुः स्ते नी रासन्ता मृद्द्ये सुमित्र्या                                                    | ३       |                          |
| स्त्रर्णरमुन्तरिक्षाणि रोचुना द्या <u>वा</u> मूमी पृ <u>थि</u> वीं स्केम्मुरोजसा ।                                     |         |                          |
| पुक्ता ईव महर्यन्त सुरातयो वृवा स्तवन्ते मनुपाय सुरर्यः                                                                | ጸ       |                          |
| <u>मित्रार्य शिक्ष वर्रुणाय वृाशुपे</u> या <u>सम्राजा</u> मर्न <u>सा</u> न <u>प्रयु</u> च्छेतः ।                       |         |                          |
| <u>पर्योर्घाम धर्मणा रोचेते बृहद् ययोठि</u> भे रोद <u>ंसी</u> नार् <u>धसी</u> पृती                                     | ५ [९]   |                          |
| या गौर्वेत्तिनि पूर्वेति निष्कृत पुर्यो दुहीना बतुनीर्रवारतः ।                                                         |         |                          |
| त्ता प्र <u>वृत्</u> याणा वर्षणाय वृागुर्धे वृषेम्पो वाश <u>स्त्र</u> विर्पा <u>वि</u> वस्त्रते                        | Ę       |                          |
| द्विवर्ससो अग्नि <u>जि</u> ह्ना ऋतावृधं ऋतम्य योनि विमुशन्तं आसते ।                                                    | `       |                          |
| या स्कं <u>मि</u> त्व्यर्¹प आ चेक्करोजेसा <u>यज्ञ</u> अं <u>नि</u> त्वी तुन् <u>यी</u> ने मामूजुः                      | v       |                          |
| परिक्षितो पितरा पूर्वजावरी ऋतस्य योना क्षयतः समेकिसा ।                                                                 |         |                          |
| द्यार्चाप <u>ृथि</u> वी वर्रुणा <u>य</u> सर्वते                                                                        | 6       |                          |
| पुर्जन् <u>या</u> वाता <u>वृप</u> मा प <u>ुर</u> ीपि <del>णे न्त्र्या</del> यू वर्षणो <u>मि</u> त्रो अ <u>र्</u> यमा । |         |                          |
| वेवाँ अवितयाँ अदिति हवामहे ये पार्थिवासो विव्यासी <u>अ</u> प्सु ये                                                     | 9       |                          |
| त्वष्टीर <u>वायुर्धमयो</u> य ओहे <u>ते</u> दैन् <u>या</u> होतारा <u>उ</u> पसं स्वस्तये ।                               |         |                          |
| बृहस्पिति बृज् <u>ञस</u> ाद सु <u>मे</u> धसे मिन्द्रिय सोमं ध <u>न</u> सा उ ईमहे                                       | १० [१०] |                          |
| ब <u>ह</u> ्य गामश्वं जुनर्यन्त ओषे <u>धी चं</u> तुस्पतीन् पृ <u>थि</u> वी पर्वताँ <u>अ</u> प' ।                       |         |                          |
| सूर्य दिवि गुहर्यन्त सुदानेव आयी वृता विसूजन्तो अधि क्षमि                                                              | ११      |                          |
| मुज्युमहंसः पि <u>पृथो</u> निरंश्वि <u>ना</u> श्यावं पुत्र विधि <u>म</u> त्या अजिन्वतम् ।                              | • •     |                          |
| <u>कम</u> सुवं विमुद्दायोहभुर्पुव विष्णाप्य <u> ।</u> विश्व <u>का</u> याव मृजथ•                                        | १२      |                          |
| पावीरवी तन्युतुरक्षपावृजो विवो धर्ता सिन्धुरापं समुद्रियं ।                                                            |         |                          |
| विम्बे देवासं शृणवृन् वचांसि मे सर्रस्वती सह धीमिः पुरंध्या                                                            | १३      | ( <b></b> \$ <b>?</b> }) |
| <b>₩•</b> < <b>₹</b>                                                                                                   |         | z. • .,                  |

| सलेक्⊓सद्धपंगकः} [स्तर]                                                                                                                           | ( de les de les par |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| विन्यं देवाः तह प्रीतिः पुरेश्या अनुविद्यंता अनुवां बहुवाः ।<br>गुलियानां बहुतानां स्तविद्यः स्व[स्ति] वर्षः देवा पृत्ये पुरेशः                   | ₹» \                |
| देवान् वर्तिन्यो <u>अनुवर्तत्</u> वर्तन्ये  वे विन्ताः तुर्वनाति नेतृस्यः ।<br>ते में राहमानुष्या <u>वस्त</u> यः  वृषे पति स्तुवितिः तस् या       | En [11] ht          |
| (६६)<br>१८ <b>लब्</b> यकों क्रमुख्यः मिले देवा । जनती देर मि                                                                                      | 24.  <br>           |
| देशम् ह्रवे झाण्यंका स्तरतर्थः ज्योतिकृती मध्यस्य वर्षेतसः।<br>ये संदृष्ट्यः मृतं तिन्त्रदेशः स्त्रश्येयानो अनुसर्वः स्त्राहर्यः                  | 1                   |
| इन्ह्यंत्रमुता बर्धनायक्षिप्याः ये सूर्यस्य क्योतियो मानयांत्रस्यः ।<br>मुख्यंन कृतने सम्बर्गनित्रम्यः मायति पुत्रः व्यंत्रपना सूर्यः             | P                   |
| इन्हा क्तूंकिः परि रातु के गर्व जान्तियों अस्तिः समें वण्यतः ।<br>हवे क्ष्रीमिर्नुके कृत्यवि मुक्तिस्यों हो समितः सुक्तियर्व निन्नाः              | *                   |
| मसितियांच्येत्रियो क्षतं सद्गारिकालिय्यं त्रस्तः स्वेतंत्र्यः ।<br>देवां मोतियां अवेते इवासहे वस्त्रेत्र इवास सितारं तुरस्तवस्                    | ч                   |
| सरंज्यान् प्रीतिवर्षक्ये कृतनेतः ह्ना विष्यूर्वदिना <u>नाम</u> ्यिना ।<br>म्याकृतां अनुसर् तिष्यवेदनः समि तो वेतन् तिषक् <mark>यस्</mark> वेदः    | न [१९)              |
| इस्ते पुका इर्पका रूपा पुषिशुः । इर्पको देवा इर्पको हर्निकृत्यः ।<br>इर्पका सम्बद्धियी जनस्वी । इर्प पुर्वन्तो इर्पको इत्रुक्तयः                  | •                   |
| अमीराना कृषेना वार्यसारके पुष्तमुक्ता कृषेना वर्ष हुने ।<br>वार्वी <u>ति</u> र कृषेनो देवनुरुष्या ता हुन सम्में क्षिपदेश्वं वि वेदना              | v                   |
| पुतर्वताः सुप्रियां यद्यक्तिकृतां   शृहद्विया अंग्युरणांत्रक्तिभिर्यः ।<br>अधिकांनार वस्त्रकार्यः अङ्गसः अयो अंगुलकार्यः पृहद्वेषे                | ۷                   |
| धार्वापृथिषी जैनवस्थति हुना - ८५५ ओर्चपीर्वविकासि हुन्निर्धा ।<br>अन्तर्गिर्ध सर्वेश वेतुकृतवु - वसं युवाबस्तुन्तुर्वे नि क्रीवृत्रः              | •                   |
| भुगोर्त द्विष प्रायमं सुद्रस्तं । बातपर्यस्या मॅम्बिस्स्यं तस्तुताः ।<br>आष् आरंपीयः व विष्ट्यु स्त्रः विशे प्रायं गुनिर्मुजियां पर्य्यु हे द्वेष | f [52] (m2)         |

| मुद्रः सिन्ध् रजी अन्तरिक्ष मुज एकपात् तनपितनुर्र्णवः ।                                                 |                |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| अहिर्नुप्रयं. शृणवृद्धचाँसि मे विश्वे वृवासं उत सूरयो मर्म                                              | ११             |        |
| स्पाम वो मनवा वेववीतये प्राञ्च नो पुज्ञ प्र पर्यंत साधुया ।                                             |                |        |
| आवित्या रुद्वा वसंव सुर्वानव इमा बह्म शुम्यमानानि जिन्वत                                                | १२             |        |
| दैन्या होतांता प्रथमा पुरोहित ऋतस्य पन्धामन्वीमि साध्या ।                                               | • `            |        |
| क्षेत्र <u>म्य पर्ति</u> पर्तिवेशमीमहे विश्वान देवाँ <u>अपृत</u> ा अप्रयुच्छत                           | १३             |        |
| वर्सिप्ठास पितृबद्वाचमकत वेवाँ ईळाना ऋ <u>षि</u> वत् स्वस्तये ।                                         | , ,            |        |
| प्रीता ईच <u>जातयः काम</u> मेल्या इस्मे दे <u>वा</u> सोऽवं <u>धृतृता</u> वर्सु                          | १४             |        |
| वेषान् वर्तिण्डो अमृतान् ववन्दे ये विश् <u>वा</u> मुर्व <u>ना</u> भि प्रतस्थुः ।                        | / g            |        |
| वे नी रासन्तामुरुगायमुद्या युग्य पति स्वस्ति <u>भि</u> ः सर्वा न                                        | 06             | -      |
| त मा रासन्तामुक् <u>गा</u> यमुख युव पात स्वास्तामः सर्वा न                                              | १५[१४          | ](७०४) |
| ( ६७ )                                                                                                  |                |        |
| १२ अयास्य आङ्गिरस । वृह्दपति । त्रिष्टुप्।                                                              |                |        |
| इमो धियँ सुप्तर्शीर्व्णाँ पिता नं ऋतपंजातां बृह्तीमंविन्यत् ।                                           |                |        |
| नुरीयं स्विजनयद्धिश्वजनयो ऽयास्यं <u>उ</u> क्थमिन्द्रा <u>य</u> शसन                                     | १              |        |
| <u>ऋत शर्सन्त ऋजु दीध्यांना विवस्पुचासो</u> असुरस्य <u>वी</u> राः।                                      | •              |        |
| विषं पुदमिद्गिर <u>सो</u> द्धाना मुज्ञस्य धार्म प्रथम मननत                                              | २              |        |
| <u>इसैरिंव</u> सर् <u>सिमिर्वावंदिन्न रश्म</u> नमर्या <u>नि</u> नहंना व्यस्येन् ।                       | •              |        |
| बृह्स्पतिर <u>मि</u> कनिकवृद्गा <u>उ</u> त पास् <u>ती</u> वुच विद्वा अंगायत् ।                          | 3              |        |
| अवो द्वाम्या पर एके <u>या</u> गा गुहा तिष्ठंन्तीरतृंतस्य सेतौ ।                                         | •              |        |
| वृहस्प <u>ति</u> स्तर्म <u>ति</u> ज्योति <u>रि</u> च्छ न्नुदुम्रा आ <u>क</u> र्वि हि <u>ति</u> म्र आवं: | V              |        |
| <u>षिभिद्या पुरं श्रुपथेमपाचीं</u> निस्त्रीणि साकर्मुद्रभरेक्वनतत् ।                                    | •              |        |
| पृहस्पतिरुषम् सूर्यं गा मुकं विवेद स्तुनयिन्निव द्योः                                                   | ч              |        |
| इन्द्री वुछ रिश्चतार दुर्घानां करेणेव वि चेकर्ता रवेण ।                                                 | *              |        |
| स्वेदंश्त्रिभिगुहिरि <u>मिच्छमा</u> नो ऽरीद्यत् पुणिमा गा अमुप्णात                                      | <b>ৰ [</b> १५] | ,      |
|                                                                                                         | J [ ( ) ]      | l      |
| स ईं सुरवे <u>मि</u> सलिमि शुचद्धिः गांधीयस वि धंनुसैरेवर्व. ।                                          |                |        |
| नह्मणस्पतिर्वृपमिर्वरहिं र्धमस्वेविमिर्वविण व्यानद्                                                     | ৬              |        |
| ते सुत्वेन मर्नसा गोर्पर्ति गा ईयानासं इपणयन्त धीमि ।                                                   |                |        |
| वृह्ह्पति <u>मि</u> थोअवद्यपे <u>मि</u> कदुन्नियां असुजत म्वयुरिभः                                      | e              | (৩१৩)  |
| ~                                                                                                       |                | -      |

| क्रमम्। सन्द्रसं गर) [स्त]                                                                                                                                                                                                       | [#0 (4) To (4) do ( |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| तं वर्षकंत्रते अतिकिः भिवासिः विद्यमिन् सामेशतं प्रवस्ते ।<br>कृत्यति वृत्ते सृतिकतीः भीमते सन् स्वयं विश्वस्य                                                                                                                   | •                   |
| क्ष्मरम्पर्धि हुनेन कुर्यन्त्री वास्त्र हुन्यु क्यो विद्यती क्यो हिन्यु स्थानिक क्यो वास्त्र हुन्यु क्यो हिन्य<br>स्थानसम्बद्धिक क्यो वास्त्र हुन्यु क्यो विद्यानी क्यो हिन्यु स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स | ₹#                  |
| तुःचामुतिर्वे क्रमुता क्ष्रोते । क्ष्रीरे तुन्तावर्त्ता स्वेतिर्वेते ।<br>प्रमा बृक्तां अर्थ प्रकार्त्त विन्तुता कार्योग्वी बृक्तां विन्यक्तिये                                                                                  | ţţ                  |
| शत्रां क्रा केलो कंक्यप्तः सि मूर्णनंत्रधिमार्थुद्धस्यं ।<br>अक्टब्रीकरियात् तव सिर्मून् वृषेधीयाद्वितश्ची धर्मते नः                                                                                                             | \$\$ [\$4] (#0      |
| (९८)<br>११ मचास्य माहिरसाः। बृहस्पर्धाः। विजुर <sup>ा</sup>                                                                                                                                                                      |                     |
| अनुस्तो न क्षो रक्षणाच्याः वासंहतो अधिवरेनेन वोक्षः ।<br>श्रिप्तिको केर्मको स्थानी सुरस्यतिसम्ब∫को संस्तवन् ।                                                                                                                    | t                   |
| हं मोर्निपङ्गिता नर्ममञ्जे मर्ग इवर्ष्ट्रमर्थं निताय ।<br>जर्ने निवा व देशी भनवित्   वृहंस्मो श्रूपनुरहेशित्रमी                                                                                                                  | १                   |
| न्तान्त्रयां अञ्जिपिनीपितियाः स्यादीः नुक्यी अननुग्रकेषाः ।<br>कृत्यक्तिः व्यक्तियमे जिनूनां निर्माकेषे क्यिय स्थितिय्याः                                                                                                        | 1                   |
| जुङ्गुनुसम् मर्चुन सुरास्य वोनिजनक्तिरहार्कं प्रस्कारित् धोः ।<br>द्वरूरवर्तिक्यरकार्यत्री सः सूच्यं प्रमुखं व सर्वं विमेत्                                                                                                      | ¥                   |
| अपु रचेनियु तर्ज <u>उत्तरिया पूर</u> सीजंतनिषु वार्त भाजन्।<br>कृत्यतिरमृष्ट्रमां पुरुष्णा उपनिषु वानु भा चे <u>त्र</u> आ गाः                                                                                                    | ٠,                  |
| त्रका तरुप्त परिता जन्ने येव । क्षुप्तकारिक्षीयमानिहर्की ।<br>वृक्षिते क्षिप्त परित्यकारी वृत्तिविक्षिणानुष्टियांनाम्                                                                                                            | e [tv]              |
| हरूप्यतिप्रमृत कि त्यपीतो । मार्थ स्कृतिलो क्रम्ते गुद्ध यह ।<br>शास्त्र प्रित्या क्षेत्रमस्य मर्था प्रदूषित्रोः स्पीतस्य स्वर्गास्य                                                                                             | v                   |
| अध्यतिन्तुं वयु परिवस्य न्यान्त्रं त तीत प्रकृति क्षिपनीय ।<br>निपानीयर चन्नतं न कृतार वृक्षप्रतिवित्तेत्वां तिकृत्वे                                                                                                            | e (44)              |

| सोपामेविन्तृत् स स्वर्षः सो अग्निं सो अर्केण वि वेवाधे तमांसि ।                                                                                                               |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <u>रृहस्पति</u> गीवेपुषो वुलस्य निर्मुज्ञान न पर्वणो जमार                                                                                                                     | 9                         |
| हिमेर्व पुर्णा मुंपिता वर्नानि वृहस्पतिनाक्कपयद्वलो गाः।                                                                                                                      | -                         |
| <u>अनानुकृत्यमेपुनर्धकार</u> यात् सू <u>र्या</u> मासा <u>मिथ उ</u> चरात                                                                                                       | १०                        |
| अमि रयाव न कुर्रानिभिरश्वं नक्षेत्रेमिः पितशे द्यामिपशन् ।                                                                                                                    | •                         |
| राज्यां तमो अर्वपुर्वातिरहन् वृहस्पतिर्मिनवृद्धि विवृद्धाः                                                                                                                    | ११                        |
| <u>इदमेकर्म</u> नमी अ <u>धि</u> याय य पूर्वीरन् <u>वा</u> नोर्नवीति ।                                                                                                         | 11                        |
| शहरपति स हि गोमि: सो अधैः स दीरेमि: स नुभिनी वर्षी धात                                                                                                                        | १२ [१८] ( <b>७३</b> ३     |
|                                                                                                                                                                               |                           |
| (६९) [पष्ठोऽतुवाः                                                                                                                                                             | हः प्रदेश स्० ६९-८४]      |
| १२ सुमित्रो वाध्यक्षः। अग्नि । त्रिपुप् १-२ जगती ।                                                                                                                            |                           |
| <u>मद्रा अ</u> ग्नेर्वध्युश्वस्यं सुहशों <u>वा</u> मी प्रणीतिः सुर <u>णा</u> उपेतय ।                                                                                          |                           |
| यदीं सु <u>मि</u> त्रा वि <u>शो</u> अर्थ <u>इ</u> न्धते   घृतेनाहुंतो जरते दविद्युतत                                                                                          | ?                         |
| पुतमुग्नेर्वध्युश्वस्य वर्धनं   घृतमन्नं घृतम्र्वस्य मेर्दनम् ।                                                                                                               |                           |
| पृतेनाहुत उ <u>र्</u> विया वि पेप्र <u>थे</u> सूर्य इव राचते सुर्पिरासुतिः                                                                                                    | २                         |
| पत् ते मनुर्यदर्नीक सुमित्रः संमीधे अग्ने तिदृद नवीप ।                                                                                                                        |                           |
| स <u>रे</u> वच्छो <u>न</u> स गिरों जुषस्व स वाजं व <u>र्षि</u> स <u>इ</u> ह श्रवेां धाः<br>य त्या पूर्वमी <u>छि</u> तो बंध्युश्व. सं <u>मी</u> धे अग्ने स <u>इ</u> द जुपस्व । | ३                         |
| य त्या पूर्वमीळितो वध्यश्व. संमीधे अप्ते स इद जीपस्व ।                                                                                                                        |                           |
| स ने स्तिपा उत भवा तनूपा वृात्र रक्षस्व यविष् ते असमे                                                                                                                         | 8                         |
| मवा युम्नी विध्यश् <u>वोत गो</u> पा मा त्वा तारीवृभिमा <u>ति</u> र्जनानाम् ।                                                                                                  |                           |
| र्याः इव ध्रृष्णुरुच्यर्वन सुमित्रः प्र तु वींस् वाध्यरवस्य नामं                                                                                                              | v                         |
| समुद्र्या पर्वत्या । वसूनि दासा वृत्राण्यायी जिमेथ ।                                                                                                                          |                           |
| भूरं इव धूष्णुहरूवर्वनो जनाना त्वमंग्रे पृतनायूँर्भि प्या.                                                                                                                    | ६ [१९]                    |
| र्रीर्घतन्तुर्वृहर् <u>दुश्चायम्</u> ग्रिः सुहस्रस्तरीः <u>शतनीथ</u> क्रम्या ।                                                                                                | , LJ                      |
| द्युमान् द्युमत्सु नृप्तिर्मृज्यमोनः सु <u>मि</u> त्रेषु वीदयो देवयत्सु                                                                                                       |                           |
| खुनान् चुमत्तु नामनुज्यमान साम्बद्धाः ।<br>त्वे <u>धेनु</u> , सुद्रुचा जातवेदो ऽ <u>स</u> श्चतेद स <u>म</u> ना संब <u>र्</u> धक् ।                                            | v                         |
| त्य पुतु सुद्धवा जातववा <u>उत्त</u> व्यात्य स <u>त्त</u> वा स <u>प्त</u> वुक् ।<br>त्य नृ <u>मि</u> र्विक्षणावद्भिरग्ने सु <u>मि</u> त्रेमिरिध्यसे देवयद्भि                   |                           |
| रे हा <u>ज</u> ्यात्वणावाद्भरम <i>् सु<u>ल</u>ानानारच्यत पुचवाद्भ</i><br>देवाश्चित् ते <u>अमृतां</u> जातवेवों महिमान वाध्य <u>श्</u> ध प्र वीचन् ।                            | C                         |
| यत् सपुच्छ मार्नुषीर्विश आयुन् त्वं नृभिरजयुम्त्वार्वृधेभि.                                                                                                                   |                           |
| 17 HE 12 MIGHT WILL MICH 17 BUTCHENNISH #1                                                                                                                                    | ુ ( <b>૭</b> ૪ <b>૨</b> ) |

| कनेताक-८व ६४ ६) [६८]                                                                                                                                                                                             | [sto took co. to to to                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| प्रितेनं पुत्रमंतिभक्षपत्ने । त्यामी वस्तुष्यः संपूर्वत् ।<br>मुत्राचो अस्य तुमित्रं वरिष्योगत पूर्वी अस्तुमार्वतस्थित                                                                                           | t                                                                       |
| सम्बन्धिरियुक्तस्य समूत् नृधिविधान सृतसामग्रीतः ।<br>सर्वतं विवृदद्यभित्रामुखे ऽत्रु वार्यन्तवमिन्युवर्षितः                                                                                                      | **                                                                      |
| ञ्चबनुक्रिकेन्द्रम्बरम् कृष्ट्रकः संज्ञकार् केच्चो नर्वकोपनास्याः ।<br>स हो अवस्थित्त हा विजयि जन्मि तिन्त्र सर्पते शास्त्रस्य                                                                                   | \$6 [4 ] ma                                                             |
| (००)<br>११ वृत्तिको साहचारका । आधीत्वृत्त्रको (१ रामा स्वतिकोऽनिकां<br>४ वर्षि भ देवीद्वरित, ६ जरावासकाः क्रिको हाजारी सर्वेत<br>प्रत्यानीकामारका १ त्यार १ व्यवस्थिः ११ स्वतास्थ                                | ् व वारायोकाः वे प्रश्नान<br>त्रकोऽ € विचीऽ वेण्यः<br>त्रकः) । विच्चेष् |
| हरां में अप्रे तुनियं युवस्तुं—सस्तुदे वार्ते इस्ते बुशाचीय् ।<br>कर्मन् कृष्टिम्याः सुविनसे अद्वाः—कृष्यों मंत्र तुरुत्ये वृत्युन्या                                                                            | ₹                                                                       |
| भा देशनांभप्रयादेश कोतु । लहुस्तेशां विश्वकंग्रेशियकीः ।<br>भुत्रस्यं पुत्रा सर्वता विषयां । देशकां देशकाः सुकृतः                                                                                                | •                                                                       |
| <u>जन्मप्रकरिक्त ह</u> न्यांव प्रशिक्तिको स्त्रोत्यांका <u>स्तित्यः</u> ।<br>वर्षिकेरण्यः तुक्ता रहेना ऽऽ देवान् वृक्ति वि वृद्धि होर्का<br>वि त्रीयको वृत्तदुर्ध्य विद्वस्या पूर्वि द्वारका पूर्वित पूर्वस्ये । | *                                                                       |
| अर्थक्या समेका देव वर्षी क्रिकेटचर्चा उन्नया वर्षित हेवान्<br>विद्या सामे स्पृत्ता वर्षीयः प्रश्लिका या मार्चना विश्ववस्था                                                                                       | ¥<br>(1 1)                                                              |
| इप्तरीहरिते निवता हुइस्ति पूर्व रच रचयुर्वारवध्यम्                                                                                                                                                               | 4 [98]                                                                  |
| पूर्व पूर्व पूर्वितर्य सुक्तियः प्रवासानस्यां वस्तुः वि बोर्ताः ।<br>आ वा बुवार्त्व प्रसारी प्रसारतः प्रति सौबस्य सुपान प्रपत्नं<br>प्रवर्ते प्राची वसुष्टियः समित्यः सिवा बाह्यन्यस्तियुपसर्थः ।                | •                                                                       |
| पुराविधायुक्तिया युक्ते खुक्तियम्   सियुप्तेषु वृश्चित्रया योजसास्<br>निको वर्गोनोविधेते वर्षीय । ज्या वीका संख्या को स्थोतना ।                                                                                  |                                                                         |
| कुन्यपुत्रं नृष्टिता ह्रपीयी चर्चा हेवी कृत्येषी युक्त<br>वर्षे न्यपूर्वज्ञं चाक्तवाय क्याईश्वरत्वावर्यक बचाकुः ।                                                                                                | e in                                                                    |
| म दुवानां कान् प्रथ व तिहा स्मृतन्त्र वीम प्रविशोदः सूच्याः                                                                                                                                                      | , (                                                                     |

वर्नस्पते रञ्जनपा नियूर्या वेवानां पाथ उप वक्षि विद्वान् । स्वद्रित देव: कुणवद्भवी स्ववंतां द्यावापृथिवी हवं मे १० आमें वह वर्रणमिष्ट्यें न इन्हें दिवो मुक्तों अन्तरिक्षात्। सीर्वन्तु बहिर्वि<u>श्व</u> आ यजे<u>या</u> स्वाही देवा अमृता मादयन्ताम् ११ [२२] (७५६) (92) ११ पृष्ठस्पतिराङ्गिरसः । झानम् । घिष्टुप्, ९ जगती । बृहेस्पते प्रथम बाचो अग्र यत् प्रैरंत नामधेयु दर्धाना । यदे<u>षा</u> भेष्ठ यदेरिप्रमासीत् प्रेणा तदे<u>षा</u> निर्हित गुहाविः १ सक्तुमिक तिर्तेजना पुनन्तो यञ्च धीरा मनेसा वाचमकत । अञ्चा सस्रीयः सुरूपानि जानते भुद्रेपा लुक्ष्मीनिद्धिताधि वाचि ş पुनेनं वाचः प्ववीयमायुन् तामन्वविन्वृञ्चापेषु पविष्टाम् । तामाभृत्या व्यव्धः पुरुवा तां सप्त रेमा अभि स नेवन्ते 3 द्यत त्वः पश्यन् न व्वर्धा वाचे मुत त्वः शृण्वन् न शृणोत्येनाम् । ख़तो त्वंस्मे तुन्वं वि संसे <u>जा</u>येव पत्यं उ<u>ञ</u>ती सुवासां ß <u>चत् त्वं स</u>क्ये स्थिरपीतमाहु<u></u> नैनं हिन्बन्त्य<u>पि</u> वार्जिनेषु । अर्थन्वा चरति माययेष वाचं शुशुवाँ अंफुलामपुष्पाम् ५ [२३] यस्तित्याजं सचिविदं सर्सायं न तस्यं बाज्यपि मागो अंस्ति । यदी शृणोत्यलेकं शृणोति नुहि प्रवेदं सुकृतस्य पन्थाम् Ę अक्षण्वन्तुः कर्णवन्तुः सस्त्रीयो मनोज्ञवेष्यसमा वमूद्यः । आदुशास उपकक्षासं उ त्वे द्वदा हैव स्नात्वां उ त्वे दृहशे وا हुदा तुन्देषु मर्नसो जुवेषु यद्वीस्थिणाः संयर्जन्ते सर्खायः । अञाहं त्व वि जेहुर्वेद्या<u>मि</u> रोहंबद्या<u>णो</u> वि चेरन्त्यु त्वे 4 इमे ये नार्वाङ्क पुरम्बरेन्ति न बाह्मणासो न सुतेर्करासः। त पते वार्चममिषद्यं पापयां सिरीस्तन्त्रं तन्वते अप्रजज्ञय. ٩ संवी नन्दान्ति यद्यासार्गतेन समासाहेन सख्या सर्खायः । किल्विपस्पृत् पितुपणिहींपा मरं हितो मर्वति वाजिनाय 80 ऋचां त्वः पोपमास्ते पुपुष्यान् गोयुत्रं त्वो गाय<u>ति</u> शक्षरीपु । ब्रह्मा त्वो वर्वति जातिषुयां युज्ञस्य मार्खा वि मिमीत उ त्वः ११ [२४] (७६७)

| आर्थेक्) का≪ क्षमाध्याः)                                                                                               | [406]                                       | [#+ t = 4 +t;                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| (वामेनोऽच्यानः वस्त ४० १ १८)<br>१ क्षेत्रची पृहत्त्वतिः, पृहत्त्वतिरसी                                                 | (७१)<br>हरको या दासन्यन्ध                   | म्बद्दिर्शियो । देवका महापूर्द |
| केवाओं स इन्हें जाता। व बांचाम विद्यान<br>ब्रह्मेर्च सुरस्कामेषु का प्राच्छावारी चुने                                  | च्यो ।                                      | ţ                              |
| सम्बन्धस्थातिकः व कुनारं द्वापस्य ।<br>देवानी पूर्वे क्षेत्रः अनेत्रः अनेत्रास्त                                       |                                             | •                              |
| हेपानी पूने प्रेपुने अर्थुनः सर्ववाचनः ।<br>स्यास्य कर्णवाचनाः स्ट्रीयानीयुच्यति<br>भूनिक प्रयानीयीः सूत्र भारती समाचन | • •                                         | 1                              |
| अस्तिकी अगच्छ स्टार्कित परि<br>अस्तिकी अगच्छ स्टार्कित परि                                                             | ٠,                                          | ٧                              |
| हो हैना कर्णजारक जुड़ा <u>स्</u> यूतंत्रक<br>र्याय सुद्ध देखिल सुर्वारक अर्थक                                          |                                             | ۳.[و]                          |
| भाव जुए छात्रक प्रसा्त सावक<br>अर्थ हे सुर्वमानिय सुन्ने व्युत्तिका<br>योषु कांचा वर्षा सुन्नेनुस्वविकात ।             |                                             | •                              |
| अर्थ समुद्र का मुख्या ना व्यवस्थान<br>जन्मे पुषालो काली में जानासाना है।                                               | म<br>स्वरिं।                                | •                              |
| हेको दब केत समक्तिः यस कार्याणकर्मा<br>मुक्तमि पुरिश्विति चपु केत पूर्व्य पुरुष                                        | स्पन<br>।                                   | د<br>مرا (سو                   |
| त्रमापे सरेवयं स्था पुर्वमीत्रीन्डमार्थरः                                                                              | ( 1)                                        | -                              |
| ११ बाहर<br>व्यक्तिया द्वारा सर्वत नुष्यं नुष्यं को<br>अर्ववृक्तिया सुरुक्तिभूत्रं सुप्ता स्कृति                        | िक्षा कार्यक्ष १९४<br>विषये स्कूलानिका      | -                              |
| द्वते निर्पत्त हुमुती तिर्पर्यः पुरः संस्<br>समीप्रित्त मा नेहायुद्धने प्यान्तात वे                                    | ति वाह्यपुरः इत्यन्ति<br>जिलाहरीरम्य गर्मीः | •                              |
| क्ष्या न प्रश्ने व प्रक्रिक् स्वर्धेन्<br>वर्तिक स्टब्स्ट्रान्टन स्वर्धे सुरुद्ध ।                                     | ধান্য কুল ৰ ভূমে                            | ो।<br>बाह्य कु                 |

| समना तृ <u>णिं</u> रुपं यामि युज्ञाना नासंत्या सुग्यायं विश्व ।<br>वसाव्यामिन्द्र धारवः सहस्रा ऽन्विनां शूर दृश्तुमुघानि<br>मर्न्यमान <u>स्तावधि प्रजाये</u> सर्मि <u>मि</u> रिन्हं इ <u>पिरिम</u> रधम् । | ૪         |                 |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------|
| आ <u>मिर्हि मा</u> या उप दम्युमा <u>गा निमह</u> . प तुम्रा अवपुत तमासि                                                                                                                                    | v         | $[\varepsilon]$ |       |
| मनौमाना चिद्रध्वमयो न्यम्मा अवीह्निन्द्रं उपसो यथानं ।                                                                                                                                                    |           |                 |       |
| ऋषेरंगच्छ मिनिकामः साक प्रतिप्ता हद्या जवन्थ                                                                                                                                                              | Ę         |                 |       |
| ल जैवन्यु नर्मुचिं मसुस्युं दासं कृण्वान ऋषये विमायम् ।                                                                                                                                                   |           |                 |       |
| तं चेक्र्यु मनवे म्योनान पृथो देवचास्त्रसेव यानान्                                                                                                                                                        | હ         |                 |       |
| त्वमेतानि पत्रिषे वि नामे कान इन्द्र द्धिषे गर्मस्तौ ।                                                                                                                                                    |           |                 |       |
| अनु त्वा देवाः शर्वसा मद्मान्त्युपरिवृद्गान् वृतिनश्रकथ                                                                                                                                                   | C         |                 |       |
| चक पर्स्याप्स्वा निर्पत्त मृतो तर्दस्मे मध्विचंच्छद्यात् ।                                                                                                                                                |           |                 |       |
| <u>पृथ</u> िन्यामतिपित् य <u>त्रूप</u> प <u>यो</u> गोप्वद <u>्धा</u> ओपंघीपु                                                                                                                              | ٩,        |                 |       |
| अम्बद् <u>तियायेति</u> यद्भकृ न्त्योजेसो <u>जा</u> तमृत मन्य एनम् ।                                                                                                                                       |           |                 |       |
| मन्पोरियाय हम्बेंचु तन् <u>धी</u> यत प्रज्ञुज्ञ इन्द्री अस्य वेद                                                                                                                                          | ۶a        |                 |       |
| वर्ष सुपूर्णा उप सेदुरिन्द्रं <u>धियमेधा</u> ऋष <u>यो</u> नार्धमाना ।                                                                                                                                     |           |                 |       |
| अर्प ध्वान्तमूर्णुहि पूधि चर्सु मुंमुग्ध्य समान् निधर्येव बद्धान                                                                                                                                          | <b>??</b> | [8]             | (0%3) |

(63)

### दं गौरिवीतिः शाक्त्य । इन्द्र । त्रिष्टुए।

वर्मूनां वा चर्कृष् इयक्षन् धिया वा युन्नेर्वा रोद्स्योः। अवन्तो वा ये रंपिमन्त' सातौ वनु वा ये सुभुणं सुभुतो धुः हवं ए<u>पा</u>मसुरो नक्षत् द्यां श्रंवस्<u>य</u>ता मनंसा निसत् क्षाम् । चक्षा<u>णा</u> यत्रं सु<u>वि</u>तायं देवा द्योनं वारेमिः कुणवन्त स्वे <u>इयमेपाममृतानां</u> गी॰ <u>सर्वताता</u> ये कृपणन्तु रत्नम् । षियं च युक्तं च सार्थन्तु स्ते नो धान्तु वसुव्या मसामि 3 आ तत् तं इन्द्रायवं पनन्ता डिम य ऊर्वं गोर्मन्त तिर्वृत्सान् । सकुत्स्व । ये पुरुप्त्रां मही सहस्रधारां वृहतीं दुवैक्षत् S (450) # · C3

| क्रमेदा।कादाव ६४ १]                                                                                                                                                                                                               | [44]                                              | ( 40 40 40 50 50 50 1  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| (वर्तनोऽप्यानः ।श्वः ४० १ ४)<br>१ क्षेत्रनी पृष्टनकीः, गृहस्तकीया                                                                                                                                                                 | (अर)<br>इंटबो सा दाक्रमणी म                       | विकियो । क्षा व्यवस्था |
| ब्रेबानो सु पुर्व जाना व कांपाल विपुत्र<br>बुरुवेचे सुरवकीतु वा परमुद्राचि पूरी                                                                                                                                                   | । पर्वि                                           | ŧ                      |
| व्यक्तिप्रस्वतिका च कुमार्ग इचायकन् ।<br>वेद्यक्ती कुमी कुमें अनेतः स्वीमायत                                                                                                                                                      |                                                   | •                      |
| क्रेबार्म क्ले केंप्रेमे असेतः सर्वजायतः।<br>तस्त्रक्ता कर्वजावन्तः त <u>र्वजा</u> नपंत्रस्परि                                                                                                                                    |                                                   | 1                      |
| मृत्रिः बजान्तरीः भूव जासी जजार<br>वासिनेशी कजारतः समुद्रामितः परि                                                                                                                                                                |                                                   | ¥                      |
| नवितिहानिनित् इस च हेन्सिता तर्प<br>तो देख <del>कर्ण</del> नावना अना अवृत्तिक                                                                                                                                                     | rt'                                               | ٧[١]                   |
| पोर्वन असः तंतिके प्रतीरम्य असिन<br>सर्वा चे दुर्जनामिक ग्रीमो रेचुरणेक                                                                                                                                                           | π                                                 | •                      |
| कों सु पति क्या सुर्वसुन्यविका<br>जर्मा समुद्र आ पूर्वसान्य सर्वेश्वरक्ष<br>जुन्दी पुराको सन्दिन्त वे गुलास्तर्भा                                                                                                                 | Ħ                                                 | •                      |
| केबा के हुन स्थानिक के जिल्हा है है है के कि स्थानिक के स्थानिक के स्थानिक के स्थानिक के स्थानिक के स्थानिक स्<br>स्थानिक स्थानिक | र्रास्थ्य                                         | ٠                      |
| हुनार्वे हुन्यर्थं स्वतः पुर्नमा <u>र्श्व</u> णक्रमार्थः                                                                                                                                                                          | ल<br>(अ)                                          | ৰু (ব) <i>প</i> ৰ্     |
| ११ नीरि                                                                                                                                                                                                                           | गीकि कापन स्वर्धा                                 | hgr.                   |
| अभिन्ता प्रायः स्थाने तृपार्यः कृत्यः अ<br>अर्थपुरितानी सुरुतिश्चित्रयः सुरुता सूर्वि                                                                                                                                             | t evezilez                                        | t t                    |
| हुको निर्वता शुक्तनी जिल्ला: पुत्र व<br>समीद्वीत मा बेहापुरेल प्याननाम                                                                                                                                                            | मनिस्मानांस्य गर्माः                              | •                      |
| ज्ञान ने प्रमुख व विश्वक्त स्वर्थकेन<br>वर्मित्र वारानुकान स्वर्थ ज्ञासन्                                                                                                                                                         | (कामा प्रताप प्रियम)<br>ग्रेमिने सुन्मिना पंत्रपा | , ş (=                 |

( ३६ )

### ८ सप परावतो जग्कर्णः। यात्राण । जगती।

| आ र्व मस्त्रस <u>अ</u> जौ व्युप्टि <u> चिन्द्रं मुक्तो</u> रार्टसी अनक्तन ।           |   |     |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-------|
| डुमे यथा नो अहंनी सचामूना सर्व.सदी विख्न्यातं दुद्धिदी                                | 3 |     |       |
| तदु श्रेप्ट सर्वन सुनातुना डल्यो न हम्तयतो अदिः सोतरि ।                               |   |     |       |
| विरुद्ध्यर्थम् अभिर्मूति पास्यं महो गये चित् तकते यद्यंत                              | २ |     |       |
| तिदिद्धर्यस्य सर्वन विवेरुपो यथा पुरा मर्नव गातुमश्रेत ।                              |   |     |       |
| गोर्अर्णसि त् <u>वा</u> प्ट्रे अर्ध्वनिर्णि <u>जि</u> त्रेमध्वेरप्तर्पत्र्यं अशिश्रयु | 3 |     |       |
| अर्प हत रक्षसो महुरावंत स्क <u>भा</u> यत् निर्ऋति से <u>ध</u> तामंतिम् ।              |   |     |       |
| आ नी रुपिं सर्वेवीर सुनोतन दे <u>वा</u> व्य भरत श्लोकमद्रय                            | ¥ |     |       |
| ष्ट्रिव <u>श्चि</u> वा वोडर्मवत्तरेम्यो <u>वि</u> भवना चिद्रार्ध्वपस्तरेम्य.।         |   |     |       |
| <u>वायोखिदा सोर्मरमस्तरेम्यो</u> ऽग्नेश्चिद्चं पितुकुत्तरेम्य                         | ч | [<] |       |
|                                                                                       |   |     |       |
| मुप्नु नो प्रास. सोत्वन्धंसो प्रावाणो वाचा विविता विवितमता।                           |   |     |       |
| न <u>ो</u> यत्रं दु <u>ह</u> ते काम्यु मध्व <u>ि घो</u> पर्यन्तो अभितो मिथुस्तुरं     | ६ |     |       |
| मुन्वन्ति सोमं र <u>थिरासो</u> अन्नयो निरस्य रसं गुविषो दुहन्ति ते ।                  |   |     |       |
| वृहन्त्यूर्धरुपुसेचेनाय क नरी हुव्या न मर्जयन्त आसिम                                  | ৩ |     |       |
| एते नेर्॰ स्वर्पसो अभूतन् य इन्द्रीय सुनुथ सोर्ममद्रय ।                               |   |     |       |
| <u>चा</u> मवीम वो वि्वयाय धाम् <u>ने</u> वसुवसु व. पाधिवाय सुन्वते                    | ૮ | [8] | (८(०) |
|                                                                                       |   |     |       |

( ७७ )

### ८ स्यूमरदिमर्भार्गव । महत । त्रिष्टुप्, ५ जगती।

अध्रपुणे न बाचा पूर्णा वर्सु ह्विप्मन्तो न युज्ञा विजानुर्ष. ।
सुमार्कत न ब्रह्मार्णमहेंसे गुणर्मस्तोप्येषा न शोमसे १
श्रिये मयीसो अर्झोर्नकृष्वत सुमार्कत न पूर्विराति क्षर्य. ।
विवन्युत्रासु एता न येतिर आदित्यासुस्ते अका न बांबृषुः २
प ये विव पृथ्विष्या न ब्रह्णा त्मना रितिष्रे अभ्रान्न सूय ।
पार्यस्यन्तो न बीरा पंनस्यवी दिशार्द्सो न मर्या अभिद्यंवः ३

(८१३)

| भूमम्(। सन्द्रः ३   [११]                                                                                                                                                                          | [ do to, to or, do |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| सर्वीत इस्तुनवेसे सन्तुम्तुः मन्त्रनातं वृत्तपनां पुरस्कृतः ।<br>सन्तुम्बनं तुववानं सुवृद्धिः मन्त्रः यो वर्ता नवे प्रदेशः                                                                        | ч                  |
| पद्मातानं पुरुषयं पुगुषा-स्य शृंबक्को नामस्यका ।<br>जनेति गुप्तकृष्यकृष्णुर्विप्युत्तः यर्गीकृष्यक्ति क्षति काव तर                                                                                | 4 [4] (MI)         |
| (♠)                                                                                                                                                                                               |                    |
| ९ चिन्सुमिन् वैष्यासः । स्था । क्रमती ।                                                                                                                                                           |                    |
| व तु वं आपो महिकार्ममुद्धानं भुद्धावर्षीयाति स्वकृ दिवस्तेतः ।<br>य ततनंत्र द्वेवा वि चंतुकुः य सृत्वरीप्रामन्ति तिन्युरोजन्ता                                                                    | t                  |
| व तेंडस्तुब्रहेणां याती वृधः सिन्धो यद्वार्गे मुम्बर्गुहस्यम् ।<br>सून्या वर्षि कुरतां वानि वार्नुसा स्वत्यानम् जनतामितुरपर्धि                                                                    | ę                  |
| भूमि स्त्रको बंदते भूम्योव वित्रको सुन्त्रकृषिपर्त भूतृत्व ।<br>ज्ञामस्त्रित सस्त्रवासि कृष्य प्रस्ति सुन्त्रको त संबन्ध                                                                          | •                  |
| ञ्जमि त्वां सिन्द्रो क्रिशुनिस मुनर्धे नाथा अविन्ति पर्यक्षेत्र देवनः ।<br>राजेनु पुज्यो नवति त्वनिद विश्वी वर्षामुक्यं प्रकारिक्कांसि                                                            | è                  |
| हमं में यक्के बच्चने सरस्वति । <b>ब</b> च्चित्रे स्वेतम् स्वयत् प्यूच्ययः ।<br><u>जन्ति</u> सम्या मेरहूचे क्षितस्यवः । ऽऽमीकीचे स्वयुक्तः कृतावेदाः                                               | 4 [V]              |
| कुप्रामंपा प्रमुखं पाठवे हातुः सुक्रमणं ग्लाचां स्थान्या त्या ।<br>त्यं किन्युं कुपंत्रा सेह्युंती कृष्युं वेकृत्या तृप्तुं चाहितेयवे<br>चाहित्युंतुं कृष्यं कृष्ट्रिया पहुँ जवति सन्तुं स्थाहि । | •                  |
| अर्थन्य सिन्द्रापकोनुपन्त्रमः ऽन्त्रा स विश्व क्यूनीव वर्मता                                                                                                                                      | u                  |
| स्व <u>ञ्</u> या सिन्द्र्यं सुरावां सुवानां विद्यालयी सुद्धांत्रा <u>पुत्रिक्रीयती</u> ।<br>कर्णावती युवति <u>सीतमाना स्वृत्ता</u> वि वस्ते सुवस्या वसुदुर्थम्                                    | <                  |
| नुनं त्यं पुर्ध विल्केपिती तेत सर्वं वसिनवृदिनशानी ।<br>स्वान् ग्रंपनं वस्तिना पंतरपते अध्यस्य स्वपंत्रस्यो विराधिनार्थः                                                                          | ٠ [v] (at          |
|                                                                                                                                                                                                   |                    |

(Fe)

### ८ सर्व पेरावतो जरकर्णाः। प्रायाण ः नगती।

आ वं ऋस्रस क्रजी व्युंच्यि चिन्द्रं मुरुता रार्टसी अनक्तन । डमे यथा <u>नो</u> अहेनी स<u>चाभुवा</u> सदे मदो वरिवस्याते डुद्भिदा तदु श्रेप्ट सर्वन सुनातुना ऽत्यो न हम्तंपता अदिः <u>सो</u>तरि । खिरद्भर्य अभिमूर्ति पास्य महो गये चिन तकते पद्धत तिदिन्द्वर्यस्य सर्वन विवेरुपो यथा पुरा मनवे गातुमश्रेत । गोर्अर्णसि त्वाप्ट्रे अध्वनिर्णिति वेमध्वेत्व्वं अंशिश्य 3 अप हत रक्षसो मञ्जरानंत. स्क<u>्रभा</u>यत निर्व्नति सेधुतामंतिम् । आ नी रिप सर्ववीर सुनोतन दे<u>व</u>ान्य भरत श्लोकंमदय ¥ विवश्चिवा वोडमंबत्तरेभ्यो विभवता चिवाश्वेषस्तरम्य । वायोश्चिदा सोमेरभस्तरेम्यो ऽग्नेश्चिदच पितृक्रत्तरेम्य 4 [3] मुप्न्तुं नो <u>पशस्</u> सोत्वन्धं<u>सो</u> यार्वाणो <u>व</u>ाचा विवितां विवित्मंता । नग्ने पत्रं दुहुते काम्य मध्व<u>ा घोषयंन्तो अ</u>भितों मिथुस्तुरं Ę मुन्वन्ति सोम राधिरासो अर्द्धयो निरंस्य रस गुवियो दुहन्ति ते । दुइन्त्यूर्धरुपुसेचेनायु क नरी हुव्या न मर्जयन्त आसिं. पते नेरः स्वर्षसो अमृतन् य इन्द्राय सुनुधासोममद्रय । वामवीम वो विव्याय धाम्ने वस्वस् व. पाधिवाय सुन्वते < [8] (c(o) (60)

### ८ स्युमरदिमर्भार्गय । महत । त्रिष्टुपू, ५ जगती।

<u>अभ्रप्रयो</u> न <u>याचा प्रया वसुं</u> हविष्मं<u>न्तो</u> न युज्ञा वि<u>जान</u>ुर्यः । सुमार्रत न ब्रह्मार्णमुहंसे गुणर्मस्तोप्येषा न शोमसे ş श्चिये मयीसो अर्झीर्रक्वण्वत सुमार्चत् न पूर्वरिति क्षर्प । द्विस्पुत्रास एता न येतिर आदित्यासुस्ते अका न बांवृधुः 7 प ये दिव पृ<u>ंथि</u>ध्या न <u>बुईणा</u> त्मना रि<u>रि</u>न्ने <u>अ</u>भ्रान्न सूर्य । पार्जस्यन्तो न वीरा' पंनस्यवी हिशार्वसो न मर्या अभिर्यंव 3

(८१३)

| क्रास्ता कर्ण रूप १                                                                                                                                                                                    | [±+ t | 4. m.jr   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| पुष्पानं कुत्रे अप्यं व पानंति विश्वपंति न सुद्दी नंपूर्वति ।<br>क्षित्रपर्युदेश अर्थात्र्वं तु सः प्रशंकती व तुभातः आ गीव<br>कृतं कुष्टे पुष्पुतो न पुरिविधान्यनीतियात्ता व सुद्धाः व्युप्ति ।        | ٧     |           |
| स्प्रेनाको न स्वर्पसस्ये हिसाबंबः प्रवाही न वर्तिसम्ब प्रीपुर्वः                                                                                                                                       | 4     | $\{e\}$   |
| व द्वार्य प्रमं कंप्युंच्या कृत्याची व कार्यूची वृत्रीमत्।<br>विष्यासस्य वस्त्री राज्येन्या - प्रस्तात्वेन हेव्यं सम्वर्धेनीय<br>व राज्येन्ये सरस्य च्याचान्य - पूर्व सुद्धाः सुर्वाच्याः वस्त्री ।    | •     |           |
| रेक्ट स वर्षा वर्धते समीरे स वेबान्यभवि शोपीय अस्त                                                                                                                                                     | v     |           |
| त कि पुक्रेचे पुक्रिपाम् उत्मां आस्तिरेषा नास्ता संसमिन्दाः ।<br>ते मांत्रसम् राष्ट्रार्मिनीयो जुक्स पानीसम्बरे पश्चानाः                                                                               | ¢     | [11] (44) |
| (sc)                                                                                                                                                                                                   |       |           |
| ८ स्पूत्रपश्चिमार्थेकः। सन्तः। विप्युत् १ ५-० सम्बद्धे                                                                                                                                                 | 1     |           |
| विष्यंत्र न कर्नामा स्वास्था वेद्यान्त्रां व द्वीर स्वयंत्राः।<br>राजांत्रां न दिवार मूर्वेद्यारः स्वितानां न वर्षा अपूर्वरः<br>क्रांत्रितं व धार्मवा दुवसकोत्त्रोः वार्यानां न स्वयुक्तं स्वयंत्रकाः। | 1     |           |
| मुक्तारा व जोपको मुक्तिको भूमवीको न सार्व मुस्ते पुढे<br>स्क्रीमो न व पूर्वपा निमुक्तवो प्रस्तिनो न निम्ना विग्रेकिको ।                                                                                | 9     |           |
| क्षान्ता न व वृत्या निमानका अञ्चलका मानुका व्यापनका र<br>वर्षकाना न प्राच्या सिमीवनाः विकृत्यां व सेवसे सुमार्यः<br>रच्येत्रां न प्रेर्टा नर्नामणा जिल्लीहान्ता न सूर्य जुनियोगः।                      | •     |           |
| क्लपन् व वर्षा पृतुक्तं अभिनक्तांतं असै न क्लुमे                                                                                                                                                       | ¥     |           |
| अन्योत्। न प जेन्स्रोतः शासवां विश्विषता न तुर्वाः सुस्तरेकः ।<br>आग्रा न जिल्लामिर्वित्ववां विश्ववेदा विश्वितो न सार्वीसः                                                                             | ч     | [14]      |
| उनम् त कम्बरण्यान्त्रम् । सूर्यम्याः वार्यान्यम् विका<br>सिम्बर्यः न बीक्यपं नुस्तान् । बाह्यस्य वार्यान्यः विका<br>वार्यान्त्राः व पुरस् विक्युवासः वार्यान्त्रस्य विकासः ।                           | •     |           |
| निरंपको न परिका सामेश्वरतक क्युक्ता न सोमानी समिर                                                                                                                                                      | 4     |           |
| नुभानामां स्वाः हर्णमा नुस्तां नुस्तान् स्वपूत् संस्तां सनुभानाः ।<br>आर्थे स्थापस्यं नुस्तान्यं स्वतः नुसान्ति सं राज्यस्यांति सन्ति                                                                  | •     | [ts] (44) |

(८१७)

34

## s य बाराडाँ (देम्बानम् यह सारियाजनम् वा ) भीनः । दिण्डुर ।

| अर्परयमस्य महतो मी त्वामार्मत्यस्य नत्याम् विशु ।                                                         |   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| नाना हुनु विर्नृत स भरते असिन्यती वर्ष्सती मूपतः                                                          | • |             |
| पूढ़ा शिमु निहितुपूर्पमुक्षी असिन्यन्निति जितुमा वनीनि ।                                                  |   |             |
| अत्राण्यम्मे पुरामि. स भेर न्युतानहम्ता नप्तसापि प्रिन्                                                   | ÷ |             |
| प मातुः पेतर गुर्खामिच्छन । जुमारा न वीरुपं मर्पदुर्धा ।                                                  |   |             |
| सुम न पुर्रामंपिद्रच्युचन्तं विशिद्धासं शिष उपम्थे अन्तः                                                  | 3 |             |
| तद्वीमृत सद् <u>सी प्र बीरामि</u> जार्यमानो <u>मातरा</u> गर्मे। अति ।                                     |   |             |
| नाइ नुबन्य मायिकिकता इशिग्क विचेताः स पर्चताः                                                             | S |             |
| यो अम्मा अन्नं तृष् <u>वा न्द्रधा त्यार्र्यर्वृते</u> जुंहो <u>ति</u> पुष्यति ।                           |   |             |
| तस्में सहयं मध्यमिवि चुक्षे अर्थ विश्वतं प्रत्यई ि त्वम                                                   | u |             |
| कि वेवेषु त्यञ् पर्नश्रक्षया इसे पृच्छामि न त्वामविद्वान ।                                                |   |             |
| अर्कीळ्न कीळ्न सिर्त्तवेऽदन् वि पंवेशश्रकने गामियासिः                                                     | Ę |             |
| विर्मुचो अध्वान युपुजे बनेता कार्जीतिमी स्वानाभिर्मुमीतान् ।                                              |   |             |
| <u> মুগ্রই দ্রিনা বর্দ্বদি  দুলার,    समानृष्टे पर्यभिर्नावृधान,                                     </u> | ঙ | [ 88] (533) |
|                                                                                                           |   |             |

(<0)

### ७ सौ प्रीक्षोऽग्निः वैभ्यानरे। या, सप्तियाजभरे। या। भग्नि । निष्टुप ।

| अग्नि सितं वाजमुर देवा त्युग्निर्धीर श्रुत्यं कर्मनि हाम् ।           |   |
|-----------------------------------------------------------------------|---|
| अमी रोदं <u>सी</u> वि चंरत समुञ्ज नृमिर्नारी <u>ग</u> ीरर्मुखं पुरिषम | 9 |
| अग्रग्भंसः समिर्दस्तु भ्रवा अग्रिम्ही रोर्द्सी आ विवेश ।              |   |
| अग्निरेकं चोद्यत् समान्तस्युग्निर्भृत्राणि दयते पुर्खण                | २ |
| अमिर्ह त्यं जर्त् कर्णमावा ऽमिर् स्चो निरंदहुज्जर्थथम् ।              |   |
| अभिरत्निं धर्म उरुष्यवुन्ता रिम्निनेशे प्रजयामुख्य सम                 | 3 |
| अमिषुद् द्विण वीर्षेशा अमिर्किषं य सहस्रा सनोति ।                     | , |
| अमिर्विवि ह्व्यमा तताना इमर्थामीनि विभूता पुरुवा                      | Ŗ |

| क्रातेहा। का-दान-रुपः । [﴿११]                                                                                                                                                                     | किंद र लकेंग |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| कुप्ताचे पुत्रे अपने व पायंति । विद्युपति न सुद्री चंदुपति ।<br>कुश्वरपुर्वेका अर्थापने सु वः अर्थसन्तो न सम्बद्ध स्मार्थन                                                                        | ¥            |
| पूर्व कुर्व प्रयुक्ती न प्रस्किति क्योंनिय्यक्ता न माचा न्यस्ति ।<br>रचेनाको न स्वर्थसासो हिसारकः पुराना न मास्तिताः परिप्रस्ट                                                                    | 4 [1]        |
| म ब्यह्मेच्ये मकतः स्त्राक्षात् । पूर्व <u>स्</u> रक्षः <u>श्रीवरंत्यस्त्र वस्त्रः ।</u><br>श्रिकुत्तातां वस <u>न्त्रं</u> पर्ध्यस्त्राः ऽऽपश्चित् हेर्यः समूत्रपूर्णस                            | •            |
| प क्रवाचि पुत्रे अध्योष्ट्राः स्वस्तुयो न मानुद्रो व्यक्ति ।<br>व्यक्त स्वयां व्यक्ते सुर्वाचे स्त केवासानार्य नोष्ट्रीचे अपनु<br>त वि दुवेषुं पुत्रियांस कर्मा सामित्रिय मानुत्र संमेनिकामः ।    | v            |
| वे माञ्चल रप्रतृतिनीयाः सहस्य यानिकान्तरे चत्रात्ताः                                                                                                                                              | c [11] (at   |
| (०८)<br>४ स्पृतस्थितमर्थितः। ज्ञस्यः। विश्वपुः १ ५-४ जन्य                                                                                                                                         | ð i          |
| विश्राम् न सम्बंधिः स्त्राप्यो । युक्तान्यो न प्रक्रीः स्क्रांकः ।<br>राजी <u>ने</u> न क्षिणः मूर्महरूरेः दिल् <u>ली</u> नां न वर्षी अपेष्यः                                                      | t            |
| अधिनं ये आनेका दुवसक्तितो । वार्ताको न स्तुपने सुराकेत्यः ।<br>श्राताप्रे न न्येप्टाः नृतीतयः नृत्रमञ्जो न कार्ता प्रतं प्रत                                                                      | Ŗ            |
| कार्याम् स प पूर्वची जिल्लाकाः आस्त्री व शिक्का विदेशिक्षकः ।<br>वर्धन्त्राम् न द्वीवाः विश्वीकतः चितृत्यां न संबद्धाः सुप्रतर्पः<br>रचार्याः न चेर्द्रारः सर्वासयोः जिल्लीकाने व सूर्य अधिकारः । | •            |
| कृष्णत्रो न मया बृतपुत्री अधिकार्ति अके न सूच्यूमी<br>अन्यांक्षी न व प्रदेशका आकर्षी मिश्चित्रा न पुरुष्य भूकानेकः।                                                                               | ¥            |
| अध्ये व निर्माद्वयमिर्जियनम् विश्वविद्या अक्षिपनो न सामीमः                                                                                                                                        | ﴿ [१९]       |
| क्रमांना न पूरत किर्मुसकर अवर्षिताते महाताने न हिन्दार्थ ।<br>क्रिपुरा न क्रीक्रपे सुमातर्थे महाताने म बानसूत लिया                                                                                | 4            |
| इक्ता व कुनवर्धभ्यात्रियं सूर्यको सामित्रियंभितन् ।<br>सिन्धेत्रो म पुरिश्रो सामेहस्यवः बहुस्ता व पोर्स्वार्धि मर्विरे                                                                            | y            |
| नुमानाको इका क्ष्युना नुष्को पुरस्कान तस्त्रभूत् संकत्ते बाहुबान्या ।<br>अपि ग्लीकार्य पुनस्पर्ध मातः पुनान्ति वां राज्येपानि सन्ति                                                               | c [11] (d1)  |

| यो ने: पिता जे <u>नि</u> ता यो विधाता धार्मा <u>नि</u> वेतृ मुर्वना <u>नि</u> विश्वां । |   |      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-------|
| यो देवानां नामधा एकं एव त सप्रश्न मुर्वना यन्त्युन्या                                   | ३ |      |       |
| त आर्यजन्त व्रविंण सर्मस <u>्मा</u> अर्चयुः पूर्वे ज <u>ि</u> ता <u>रो</u> न भूना ।     |   |      |       |
| असूर्ते सूर्ते रजेसि निपत्ते ये मुतानि समर्कणविद्यमानि                                  | 8 |      |       |
| पुरो विवा पुर एना प <u>ृथि</u> न्या पुरो वेवे <u>मि</u> रसुर्दैयदस्ति ।                 |   |      |       |
| क स्विद्रमें प्रथम द्ध आपो यत्र देवा. समर्परयन्त विश्वे                                 | ď |      |       |
| तमिद्गभै प्रथम द्ध आणे यत्र देवाः सुमर्गच्छन्त विश्वे ।                                 |   |      |       |
| <u>अजन्य नामावध्येकमर्पित</u> यस <u>्मि</u> न् विश्व <u>ांनि</u> भुवनानि तस्थुः         | ६ |      |       |
| न त विदाध य इमा जुजाना ऽन्ययुष्माकमन्तर प्रभूव ।                                        |   |      |       |
| नीकृरिण पार्वृता जल्प्या चार्णाऽसूतृषं उक्युकासेश्वरन्ति                                | G | [१७] | (८५४) |

### ( 53 )

## ७ मन्युस्तापस । मन्युः । त्रिष्टुप्, १ जगर्ता ।

| यस्ते मुन्योऽविधद्वज्ञ सायक् सह ओर्ज पुज्य <u>ति</u> विश्वेमानुपक् ।                         |          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| साह्याम् दासमार्थे त्वया युजा सहस्कृतेन सहसा सहस्वता                                         | ?        |            |
| मन्युरिन्द्री मन्युरेवासे वृदो मन्युरुति वर्षणा जातवेदा ।                                    |          |            |
| मुन्यु विश ईळते मार्नुपीर्याः पाहि नी मन्यो तर्पसा सजोपाः                                    | २        |            |
| अमीहि मन्यो तुवसस्तवीयान् तपसा युजा वि जीहे शत्रून्।                                         |          |            |
| <u>अमित्र</u> हा <u>र्टुत्रहा च</u> वि <u>श्वा</u> वसून्या र्म <u>ग</u> त्व ने.              | 3        |            |
| त्व हि मन्यो अभिमूत्योजा स्वयंमूर्मामी अभिमातिणहः ।                                          |          |            |
| <u>विश्वर्चर्पण</u> िः सह <u>्वेरिः</u> सह्रोवा <u>न्</u> नस्मास्वो <u>जः</u> पृर्तनासु धेहि | ß        |            |
| <u>अमा</u> ग' सन्नपु परेती अस <u>्मि</u> तबु कत्वा ति <u>वि</u> पस्य प्रचेत ।                |          |            |
| त त्वा मन्यो अ <u>क्त</u> तुर्जिही <u>ळा</u> ह स्वा तुनूर्वेळुदेरा <u>य</u> मेहिं            | ч        |            |
| अयं ते असम्युप मे <u>त्र</u> ार्वाङ् प्रत <u>िची</u> नः संहुरे विश्वधायः ।                   |          |            |
| मन्यों षज्रिन्नभि मामा वेष्टुत्स्व हर्नाव दस्यू <u>र</u> ेत बोध् <u>या</u> पेः               | Ę        |            |
| अभि पेहि दक्षिणतो मेवा मे ऽधा वृत्राणि जङ्कनाव मूरि ।                                        |          |            |
| जुहोसि ते धुरुण मध्द्यो अर्थ मुमा उपाशु प्रधुमा पिनाव                                        | <b>હ</b> | [१८] (८६१) |
|                                                                                              |          |            |



| यो नं. पिता जीनुता यो विधाता धार्मानु वेदु मुर्वनानि विश्वा ।                                                                           |   |      |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--------|
| यो देवानां नामुधा एकं एव त संप्रश्न मुर्वना यन्त्युन्या                                                                                 | ३ |      |        |
| त आर्यजन्तु वृदिण् सर्मस्मा ऋषयु पूर्वे जितताो न भूना ।                                                                                 |   |      |        |
| असूर्ते सूर्ते रजिस निपत्ते ये मुतानि सुमक्रुण्वश्चिमानि                                                                                | ጸ |      |        |
| पुरो दिवा पुर एना पृथिक्या पुरो देवेमिरसीर्रैयदस्ति ।                                                                                   |   |      |        |
| क स्विद्गर्भी प्रथम देश आपो यत्र देवाः समर्परयन्त विश्वे                                                                                | ч |      |        |
| तमिद्रमें प्रथम वृंध आपो यत्र देवाः समर्गच्छन्त विश्वे ।                                                                                | Ę |      |        |
| अनस्य नामावध्येकमर्पितः यस्मिन् विश्वति भुवनानि तस्युः                                                                                  | ٩ |      |        |
| न त विदा <u>थ</u> य <u>इमा जजाना</u> ऽन्ययुष्माक्रमन्तर त्रभूव ।<br><u>नी</u> हारेण पार्वृ <u>ता</u> जल्प्या चा ऽसुतृषं उक्थशासश्चरन्ति | v | [१७] | (242)  |
|                                                                                                                                         |   | r7   | (~ 10) |

### 

## ७ मन्युस्तापसः । मन्युः । त्रिष्टुप्, १ जगती ।

| यस्ते मुन्योऽविधद्वज्र सायक् सह ओर्ज' पुष्य <u>ति</u> विश्वेमानुपक् ।                      |    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| <u>साह्याम्</u> दासुमा <u>र्ये</u> त्वया युजा सहस्कृते <u>न</u> सहसा सहस्वता               | ?  |            |
| मुन्युरिन्द्री मुन्युरेवासं वृवो मन्युर्हीता वर्षणी जातवेदाः ।                             |    |            |
| मुन्यु विश्व ईळते मार्नुपीर्याः पाहि नी मन्यो तपसा सजोपा                                   | २  |            |
| अमीहि मन्यो तवस्रस्तवीयान् तपसा युजा वि जीह शत्रून्।                                       |    |            |
| <u>अमित्र</u> हा र् <u>टृत्रहा च</u> वि <u>श्वा</u> वसून्या मेरा त्व ने.                   | Ę  |            |
| त्व हि मन्यो अभिर्मूत्योजा स्वयुभूर्मामे अभिमातिपाहः ।                                     |    |            |
| <u>विश्वचर्पिणः सर्हुरि. सर्हावा नस्मास्योजः पृतनासु धेहि</u>                              | 8  |            |
| <u>अमा</u> ग सन्नपु परेतो अस <u>्मि</u> तबु कत्वा त <u>बि</u> पस्य प्रचेत ।                |    |            |
| त त्यां मन्यो अ <u>ऋतुर्जिहीळा</u> इ स्वा <u>तनूर्वछ</u> देया <u>य</u> मेहि                | ч  |            |
| <u>अ</u> य ते <u>अ</u> स्म्युप मे <u>द्य</u> र्वाङ् प्रेती <u>ची</u> नः संहुरे विश्वधायः । |    |            |
| मन्यों वज्रिन्नमि मामा वेवृत्स्य हर्नाष्ट्र दस्यूँकृत चोंध्यापे.                           | ક્ |            |
| अभि पेहि दक्षिणतो मे <u>वा</u> मे अधी वृत्राणि जङ्घनाव मूरि ।                              |    |            |
| जुहोर्मि ते घुरुण मध्यो अर्थ मुमा उंपाश प्रेयमा पिनाव                                      | હ  | [१८] (८६१) |
|                                                                                            |    | 2- 2 (-11) |

" [53] lek

(cH

(**a**)

क मानुस्तरमा अनुस्तर कराते. (-) विश्वप् ।
सार्च क्रम्यो सुर्पस्तरमा सुर्पस्त कराते. (-) विश्वप् ।
स्मिन्दे कार्युचा मुक्तिस्तर्या अभि व पंत्र कर्ष अधिक्याः
अधिर्वित सम्यो निक्तिस्त संत्र क्रम्योने कर्ष कृष्ट प्रियम् ।
अस्ति सम्यो निक्तिः संत्र क्रम्योने कर्ष कृष्ट प्रियम् ।
अस्ति सम्यो निक्तिः संत्र क्रम्य मानु दिस्त्री क्रम्य क्रम्य मानुस्त्र में स्त्र क्रम्य क्रम्य प्रमुद्ध निक्र स्त्र क्रम्य क्रम्य प्रमुद्ध निक्र स्त्र क्रम्य क्रम्य प्रमुद्ध निक्र स्त्र क्रम्य क्रम्य स्त्र क्रम्य क्रम्य मानुस्त्र मानुस्त्र क्रम्य मानुस्त्र मान

(८८) व्यानस्य सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः

र कार्यनो पूर्व वृत्तिक ११-४ बातः १-११ वृत्तीककः, १० देशः १८ प्रांतनी १९ वर्षाः --४ वृत्ते विशासकत्त्रं सामीकारः १९ १ वृत्त्रकः संस्थितः

३ राज्यवर्गरामात्व १ ४३ मुच्चे सारियोः बहुतपुत्र १८,१८८ १-४४ १ ३६-१६ ४४ तिलुद्ध १८ १८,४३ जनतीः १४ उत्तेष्वणीः

भिन्नं वृत्तांनु इत्रपेतु सर्वतः पर्यक्तितानो अनु नि संक्ताम

भ्रप्यतार्थित पुनिः सुर्थेशक्तिम् थैः।

प्रमार्थीरूपार्थित्रमि द्विति सम्भ्र अस्ति पुनः

सार्थनार्थित्रम् प्रमार्थः

स्रार्थन पुरिति सुर्थः

स्रार्थः

स्रार्थन प्रमार्थितः

स्रार्थः

स्रार्थन प्रमार्थितः

स्रार्थः

स्रार्थन प्रमार्थितः

स्रार्थः

स्रार्थन प्रमार्थितः

स्रार्थः

स्रार्थः

स्रार्थः

स्रार्थः

स्रार्थिकार्यम्भितः

स्रार्थः

२२

(< 90)

म• ८८

यत् त्व देव प्राधिनेन्ति तत् आ प्यायसे पुन.। <u>वायुः सोर्मस्य रक्षिता सर्माना मास</u> आक्वंति प [२०<u>]</u> रेम्यांसीद्नुदेवी नारा<u>श</u>सी न्योचेनी । सुयार्या <u>भ</u>द्रमिद्<u>वासो</u> गार्थये<u>ति</u> परिष्कृतम् चितिरा उपुचर्र्म चर्क्षरा अभ्यञ्जेनम् । द्यीर्भूमिः कोशं आसीद यदयीन सूपा पतिम् ७ स्तोमां आसन् प्रतिधर्यः कुरीर् छन्दं ओपुरा.। सूर्यायां अभ्वनां वृत्त ऽिंग्रतित् पुरोगुव सोमी वधुपुरंभव वृश्विनास्तामुमा वृरा । सूर्या यत् पत्य शर्सन्ता मनेसा सवितादेशत ९ मनो अस्<u>या</u> अने आ<u>सी</u>द् चौरौसीदुत च्छदि । शुक्तार्व<u>न</u>द्वाहांवास्ता यदयांत सूया गृहम १०[२१] <u>ऋक्सामाम्यामिहिती</u> गावी ते सामनावित । भोत्रं ते चुके ओम्तां दिवि पन्थाश्चराचुर 88 गुर्ची ते चुक्के <u>या</u>त्या ब्यानो अक्ष आहंत.। अना मनुस्मयं सूर्या SSरीहत प्रयुती वर्तिम् १२ सूर्यायां बहुतुः प्रामति स<u>बि</u>ता यमुवासृंजत् । <u>अ</u>घासुं हन्यन्ते गावो ऽर्जुन्<u>यो</u>' पर्युह्यते १३ यदेश्विना पुच्छमानावर्गात जिचुकेण वहुतु सूर्यायां । विश्वे देवा अनु तद्वांमजानन् पुत्र पितराववृणीत पूपा यद्यात शुमस्पती बरेप सूर्यामुर्प। क्रैकं चुक बामासीत् के देुष्टार्य तम्थथुः १५ [२२] में तें चुके सूर्य <u>ब्रह्मार्ण ऋतुथा विं</u>दुः । अथैकं चुक यद्रुहा तर्<u>द्</u>दात<u>य</u> इद्विंदुः १६ सूर्यांथे वृवेक्यों मित्राय वर्षणाय च। ये मूतन्य प्रचेतस इदं तेक्योंऽकर नर्मः १७ पूर्वापरं चरतो मायवैती शिशू कीळन्ती परि यातो अभ्वरम । विश्वान्यन्यो भुवनाभिचप्टं ऋतूँरन्यो विदर्धजायते पुने 25 नवीनवो मवति जार्यमानो ऽह्ना केतुरुपसमित्यर्यम् । मागं वेवेन्यो वि व्धात्यायन् प्र चन्वमास्तिरते वीर्घमार्थ े १९ पुक्तिंशुकं शेलमुखिं विश्वकंषु हिरंण्यवणी सुवृती सुचकम् । आ रोह सूर्ये अमृतस्य लोक स्योनं पत्ये वहतु क्रेण्प्य २० [२३] उर्दुोर्घ्वातुः पतिवती <u>हो </u>धा विश्वावंसु नर्मसा ग्रीमिरीळे । अन्याभिच्छ पितृपव् व्यंक्ता स ते मागो जनुपा तस्य विद्धि २१ उद्गीर्घातो विश्वाव<u>सो</u> नर्मसेळामहे त्वा । अन्यामिन्छ प्रफुरुपैं सं जाया पत्यां सूज

| क्ष्मंका सम्द्रम क्षम का [सद]                                                                                                    | [inter ne u      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| अनुस्तय खुजर्यः सन्तु पन्ता विधिः सक्तेषु पन्ति ना क्रेयम् ।<br>सर्वपुन्ता सं मर्या ना निनीयन्त् । सं जोत्सन्तं नुपन्नसन्तु हेमा | ११               |
| य जो कुळालि वर्षणस्य पाद्मावः यनु जार्बप्रातः सक्तिम पुरेन्दे ।<br>कुतस्य पार्चा पुकृतस्य हम्बेः अस्पितं जा तुवः पत्पां वधामि    | ęv.              |
| त्रेता नुवालि शक्ताः तुनुवासुनुतंत्र्यसम् ।<br>वयुवस्मित्र वीद्वः सुपुना नुमगावस                                                 | 54 [43]          |
| पूरा लेते नंबत् इस्तगृह्या अस्तिनी स्तु व बेह्ता रथंत ।<br>भूकार गंचक गृहकेली पथालां स्तिनी त्वे लिसमा बेहारि                    | <b>9¢</b>        |
| इब पिर्व पुजर्या है सर्थुष्वता अधिकत् भूवे गाविष्यवा जागृवि ।<br>पुजा पर्त्या कुर्जा सं संश्रुषका उच्चा कियी सिर्युका वैदायः     | ٠,               |
| श्रीतत्त्रांभीनं मंत्रति   हृत्याप्तस्तित्तर्भीज्यते ।<br>एपेनी अस्या <u>का</u> तकः   पर्तिर्मुन्तेषु वण्यते                     | ₹€               |
| पर्त देखि सामुख्यं <u>अक्राल्य</u> े वि मै <u>त</u> ा वर्तु ।<br>कर्तवा पुर्वती मुख्या <u>जा</u> वा विकृते परित                  | **               |
| ञ्जूषिय तुर्विवति । रुप्तेती प्राप्त्रेनुष्याः ।<br>पनिर्वेद्वरक्षेषुः वार्त्वताः स्वज्ञानिकिकिको                                | <b>₹</b> [₹4]    |
| य वृष्णेश्वस्य केंद्र्य पश्चा पनित्र महानाई।<br>प्रचलताम् प्रक्रियों हेवा नर्पन्तु यन स्थानेताः                                  | ut               |
| मा विक्त परिपृत्तिको च कार्यक्रित देखी ।<br>पुगर्मिकृर्वकरिता कर्य प्राप्तकरातयः<br>पुशक्तिहिर्द कुक्-प्रियं कुकेत प्रकार ।      | 19               |
| श्रीमान्यमस्य बुल्हाचा ज्ञास्तुं वि घरतन                                                                                         | 48               |
| मृत्यक्रेयतः बहुकक्रेयः । सुद्धान्त्रव्यक्रिक्यक्रियः ।<br>सूर्वा यो स्थान सियम्बः । च स्त्रामूच्यक्रियः                         | ŧΑ               |
| शास्त्रीनं विसर्वतः सर्वा जावित्रिक्षांत्रस् ।<br>सूर्वाचाः यस्य बुक्किः नानि बुद्धाः तुः सुंस्वति                               | <b>1</b> 44 [8€] |
| गुल्कामि व सीमज्ञवातु इस्तुं अतु कर्ता उत्तरिक्षकार्यः ।<br>असी असेन जेकिन स्वरिक्ति क्यां                                       | Ad Gray          |

| तो पूपञ्छियतंमामेरयस्व यस्या बीजं मनुष्यार्थं वर्पन्ति ।<br>या ने <u>ऊ</u> रू उंशती <u>विश्वयति</u> यस्यामुशन्तः पहराम् शेर्पम                  | <b>3</b> ७   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| तुभ्यम <u>ये</u> पर्यवहन् त्सूर्यां वंहृतुनां <u>स</u> ह ।<br>पुनः पतिंभ्यो <u>ज</u> ाया दा अग्ने पुजर्यां <u>स</u> ह                           | ३८           |
| पुनः पत्नीम् ग्रिरंद्रा च्वार्युपा सह वर्चसा ।<br>द्रीर्घार्युरस्या य प <u>ति</u> र्जीवाति <u>ञ</u> रदे <u>ज</u> तम्                            | ३०           |
| सोमः प्रथमो चिविदे गन् <u>ध</u> र्वो विविद् उत्तर ।<br>तृतीयो <u>अ</u> ग्निप्ट्रे पति—स्तुरार्यस्ते मनुष्यजा                                    | ४० [२७]      |
| सोमो व्वद्गन्ध्वीय गन्ध्वी व्ववृग्नये ।<br><u>र</u> िष च पुत्राश्चांदा वृग्निर्म <u>श्च</u> मधो डुमाम्                                          | 88           |
| इंहैव स्तु मा वि योष्ट्रं विश्वमायुर्व्यश्वतम् ।<br>कीळेन्तो पुनैर्नप्त <u>िमि मोर्वमानी</u> स्वे गृहे                                          | ४२ '         |
| आ नी पुर्जा जनयतु पुजापेति राजरुसाय समेनक्त्वर्येमा ।<br>अर्दुर्मद्गन्ठीः पति <u>लो</u> कमा विं <u>श</u> हा नी मव द्विपट्टे हा चतुंप्पटे        | Åз           |
| अघोरचक्षुरपंतिझ्येषि <u>ञि</u> वा पृद्युस्पे सुमनो सुवर्ची ।<br><u>धीरसुर्</u> वेषकोमा स <u>्यो</u> ना इां नो मब <u>द्वि</u> पद्रे इा चतुंष्पदे | ጸጸ           |
| डमां त्वमिन्द्र मीद्भः सुपूजा सुमर्गा कृणुं ।<br>दशस्यां पुत्राना धेहि पातिमेकादृश कृषि                                                         | 84           |
| सम्रा <u>जी</u> श्वर्शरे मव सम्राज्ञी श्वश्वां भव ।<br>नर्नान्वरि सम्राज्ञी भव सम्रा <u>जी</u> अधि देशपु                                        | ४६           |
| समेश्वन्तु विष्वे वृेवाः समा <u>णे</u> हृद्यानि नी ।<br>स मोतुरि <u>ष्वा</u> स <u>धा</u> ता समृ देष्ट्री दधातु नी                               | ४७ [२८](९१५) |

चितुर्थोऽध्यायः ॥४॥ व० १-३१] ( ८५ )

(२३) इन्द्र', ७, १३, २३ देन्द्रो वृषाकिषा, २-६, ९-१०, १५-१८ इन्द्राणी । इन्द्र । पक्किः।

वि हि सोतोरसृक्षत नेन्द्रं वृवमंमसत । यञ्चामद्भूषाकिपि र्यं पुष्टेषु मत्सेखा विश्वेरमादिन्द् उत्तर

(984)

|                                                                                                                                                                                                            | [d to a c diget |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| प्या क्षेत्र पार्विक कृपार्कप्रेस्ति स्वर्धिः ।<br>नो अक्ष व निम्न स्वरूपन्तु कार्वधितचे विश्वस्तानिम् वर्षेट                                                                                              | *               |
| किनुर्य को क्याकेपि सकार इतिता द्वारः ।<br>बस्सा इत्स्वसीद् व्योची वो युद्धिस्त्रस्तु विश्वेस्त्रास्त्रित् वर्षरः<br>बक्तिं ले द्वाकेपि सिवसिकानिकारित ।                                                   | 1               |
| बाह्य स्व पुराकायः प्रथमनद्वा <u>तम्</u> यक्ततः।<br>न्या न्यंत्व कस्मिन् पुत्रि कर्षे वराष्ट्रकृत्विन्यस्त्वादिन्द् कर्णयः<br>भिना तृत्वार्थि वे कृषिः वर्षस्ता वर्षसूत्रस्त् ।                            | ¥               |
| हितो क्यंत्य प्रतिष्ठं न भूगे कुन्नोर्ने सूर्वं विश्वंस्कुन्दिन्न वर्णय                                                                                                                                    | ۲ [۱]           |
| न मन की मुंमलचेत्र म सुवास्तेत्व भुक्तः।<br>व का प्रतिवनदीव्युते न सक्त्युप्रमीवयी विश्ववस्मानिक क्षेत्रेत                                                                                                 | •               |
| त्रुव शंक्ष कुरामित्रे वर्षप्रक्त मेहिनामि ।<br>भुक्तवं भारत परिव हे किये हे विश हुम्पति विकास प्रवेष<br>विकास सम्बद्ध करते क्रांत्रिक हुम्पति विकास प्रवेष                                                | ·               |
| विं तुंचको स्वाहुने पूर्वुची पूर्वज्ञाको ।<br>विं ब्रांचकी मुक्त मुक्तियोषि कृतकेष्टी निर्मासमस्य वर्षट<br>मुक्तिमिन मामुके सुराकेपुचि संस्यो ।                                                            | •               |
| च्यापनित्म ग्रीतिनी न्यूयाति <u>मुक्तान्ति</u> वित्यत्तिन्तित् वर्तारः<br>सुद्रापनित्म ग्रीतिनी न्यूयाति <u>मुक्तान्ति</u> वित्यत्तिन्तित् वर्तारः<br>सुद्रापने सर्वे पूरा मार्गु सर्वे नार्वे सम्बद्धति । | •               |
| हेशा <u>च</u> नसर्वे <u>ग्रीरिची</u> स्त्रंपनी सहीवते. विस्वंस्सुसिन्ह उत्तंप                                                                                                                              | t+ [9]          |
| हमालोक्षात् वार्षि   चूचर्याक्रसंबद्धः ।<br>बुद्धास्या अवर्षे चन   बुरता यदी पति —र्षिन्वंशानिक वर्षदः<br>नाहविन्दान्त्र पराच   वर्ण्युनाविद्योते ।                                                        | tt              |
| रस्तेक्ष्म हिंदः हिंदे हेरेषु नरकंति दिर्भास्तादिन वर्णतः<br>इत्येक्ष्मति वर्णतः सुर्वात अनु सुस्ति ।                                                                                                      | रुष             |
| वर्तन न इन्हों दुसार्थः   द्विषे व्यक्तिगृहरं हृति   विन्यंस्तुत्विश्व   वर्ताः<br>दुश्यों हि वे पर्श्वदान   सार्थः पर्यक्तिः विद्यालियः ।                                                                 | 18              |
| अत्यवस्ति पीउ व पुष्प कुकी पूर्णाला है। विश्वस्तिकृत कर्तरः<br>बुद्धभी म क्षिम्मर्सुद्वो अन्तर्भूतेषु शेर्वक्त्।                                                                                           | ξ¥              |
| प्रम्यको इत्त्र से हुने । ये में सुनोति मत्त्रकु विश्वासमुख्य कर्पन                                                                                                                                        | f.d [a] (4m)    |

| न से <u>शे</u> यस् <u>य</u> रम्बंते अन्तुरा सुक्थ्याई कर्णुत ।                        |        |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| सेवीं यस्य रामुश निपुरुषों विज्नम्मते विश्वसमादिन्द्व उत्तरः                          | १६     |       |
| न से <u>जे</u> यस्य रामुश निष्द्वपो विज्ञुम्मति ।                                     |        |       |
| सेर्वि <u>शे</u> यस् <u>य</u> रम्बति अन्तरा सुक्थ्यार्ड कपुट् विश्वस्मादिन्द्र उत्तर  | १७     |       |
| अयमिन्द्र वृपार्किष् पर्यस्वन्तं हुत विदत् ।                                          |        |       |
| असि सूनां नवं चुरु माद्धस्यान आर्चित विश्वस्मादिन्द्व उत्तरः                          | १८     |       |
| अयमेमि <u>वि</u> चार्कशद् वि <u>चि</u> न्धन् दासुमार्यम् ।                            |        |       |
| पिर्चामि पाक्सुत्वे <u>नो</u> ऽप्रि धीरमचाक <u>ञ</u> विश्वरमादिन्द्व उत्तर            | १९     |       |
| धन्वं च यत् कृन्तत्रं च कार्त स्वित् ता वि योजना।                                     |        |       |
| नेदीयसो वृषाक्रपे ऽस्तुमेहिं गुहौँ उप विश्वस्मादिन्द्व उत्तर                          | २०     |       |
| पुन्रोहिं वृपाक्रपे सुविता कल्पयावहै।                                                 |        |       |
| य पुष स्वप्नुनज्ञ्नो ऽस्तुमेषि पुथा पुनु विश्वस्मादिन्द्व उत्तरः                      | २१     |       |
| यदुरिश्चो वृपाकपे गृह <u>मि</u> न्द्रार्जगन्तन ।                                      |        |       |
| कर्न स्य पुल्वचो मृग कर्मगञ्जन्योपनो विश्वस <u>मा</u> दिन्द्व उत्तरः                  | २२     |       |
| पर्ज <u>ीर्</u> द नाम मा <u>न</u> धी <u>सा</u> क संसूव वि <u>श</u> तिम् ।             |        |       |
| मुद्र भेल त्यस्यां अभूद् यस्यां <u>उदर्</u> मामं <u>य</u> द् विश्वेस्मादिन्द्व उत्तरः | २३ [४] | (२३८) |
|                                                                                       |        |       |

(८७)

### १५ पायुर्भोरहाजः। रक्षांद्वाग्निः। त्रिष्दुप्, ११-२५ अनुष्टुप्।

<u>रक्षोहणं वाजिनमा जिंघमिं मित्र प्रथिष्ठुमुपं यामि शर्म।</u> शिशानो अग्नि कर्तुमि समिद्ध स नो दिवा स रिपः पातु नक्तम् ۶ अयोद्द्रो अर्चिपा यातुधाना नुपं स्पृश जातवेदु समिद्ध. । आ <u>जिह्नया</u> मूरिवान् रभस्व <u>क</u>व्यादी वृक्त्व्यपि धत्स<u>्वा</u>सन् २ <u> उमोर्भवाविञ्चर्यं भेहि दृष्ट्रां हिंस्र शिशानोऽवर् परं च।</u> जुतान्तरिक्षे परि याहि राजु अम्मे सं धेल्यमि योतुधानान् Ę युत्तेरिषू: सुनर्ममानो अग्रे धाचा शत्याँ अशनिमिर्दिहानः। ताभिविष्य हृद्ये यातुधानान् प्रतीचो बाहून् प्रति भद्ध्येपाम् R अमे त्वच यातुधानंस्य भिन्धि हिसाशनिर्हरसा हन्त्वेनम् । प्र पर्वीणि जातवेद. शूणीहि क्वच्यात कंविष्णुर्वि चिनोतु वृक्णम् [4] (907)

| क्षेत्र । सन् ८, व                               | * ()                              | [41]                                                                     | (ı    | fo for Co       | * 1                |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------------|
| बहेबार्डी पश्पति जा                              | तेषु सित् <del>पर्वत</del>        | स्माकुत शुचरितसः।                                                        |       |                 |                    |
| बद्दान्तरिके प्रविधिः                            | पर्रान्तं तमस्तां                 | विष्यु सर्गु सिक्षानः                                                    |       | •               |                    |
| इराहेच् धृतुहि व                                 | सबेद आसंग्र                       | नम्बद्धिर्भविद्वानम्बद्धः।                                               |       |                 |                    |
| अधे पूर्वे नि अधि स                              | विश्वयम असम                       | ा <u>र</u> विश्वहास्का <u>र</u> ्यन्तेर्थ                                | :     | •               |                    |
| इद प मूँदि फनुबा सं<br>तका रेमस्य सुनियो         | ाम्या कामा<br>जिल्ला              | पुषा <u>न</u> ी प <sup>्र</sup> ह्मे हुम्बोर्षि ।<br>हुम्मधुरि रम्बदेशम् |       | 4               |                    |
| तीरकेनहि <b>वर्श</b> या प                        |                                   | प्रमास्य एत्यपनम्<br>शर्तुन्तुः य प्रय वर्षेतः                           | ,     | _               |                    |
| क्रियं रहारियुमि स्रोह                           | व∃ माला                           | दम्म पानुवामा सुवस                                                       | :     | ١.              |                    |
| नुष्पम् भूमः परि पर                              | प्रतिभा तस्य                      | त्रीचि प्रति भूजीकार्या                                                  | 1     | . 141           |                    |
| तस्योगे प्रचीवित्रा व                            | ्नीकि द्वेषाः                     | पूर्व पानुषानंस्य हुम                                                    |       | 1 [6]           |                    |
| क्रिकीतु बागुः पश्चिति                           | त पुन्युतं पो                     | अप्रे अपृतित इसि ।                                                       |       |                 |                    |
| तमुचित्रं स्पूर्वकेताः                           | त्येकः समुक्षानं                  | × पूछते नि पृद्धि                                                        |       | 11              |                    |
|                                                  |                                   | न रेन परंपनि पानुसान                                                     | म्पू। | 12              |                    |
| अपूर्वकरण्येतिया है                              |                                   | ज्ञानुष्यु स्थान<br>सूर्प जनपंत्र देग्या ।                               |       | 14              |                    |
| वस्त्र ज्ञात । संदेश                             | (काक्षी को स<br>स्वासी की स       | स्तूष्य जनसम्बद्धाः<br>वर्षा विष्यु <b>वर्षः पानु</b> या                 | nete  | 23              |                    |
|                                                  |                                   | की की इंस्त मुन्तिह                                                      |       |                 |                    |
| प्राचिंगु कृतिगाङकृ                              | नाहि पर्यमुख                      | वे अस्मि सोश्चित्रकः                                                     |       | ţ¥              |                    |
| एराच देश दक्षितं ह                               | <b>चन्</b> प्रवर्गन               | प्रका बन्तु तुवाः ।                                                      |       | ₹ <b>५ [७</b> ] |                    |
|                                                  | _                                 | विकासितु बसिति पानु                                                      |       | ( / L-1         |                    |
| कः पीर्वपयेण क्रमि                               | तस्योद्धे यो व                    | राष्ट्रीय प्रसुत्ती बाह्यबार्य                                           | : 1   |                 |                    |
| धो अञ्चलपाया मधीव                                | श्रीरमी देश                       | मीर्वाक्षि शुक्रापि दृश्य<br>व्यक्तियानुषानी सुष्याः ।                   |       | १६              |                    |
| प्राचित्रके वसम्बद्धाः<br>प्राचनमञ्जे वसम्बद्धाः | पात्र राज्यस्थान<br>प्रमुख राज्यस | क्षान्यक्षियां विषयु सर्वेत्।<br>चोतुर्वियां विषयु सर्वेत्               |       | ξu              |                    |
| क्षि क्य पशुपान                                  | विदुम्बाईव                        | च्यम्बामर्दितचे दूरवाः ।                                                 |       | -               |                    |
| परेपाल क्या शक्ति                                | क्षेत्र पर्यं                     | क्रमनेवर्धना जक्ताय                                                      |       | <b>१</b> <      |                    |
| सुराद्धा मुख्यतं वह                              | मध्यम् रक्ष्                      | रसा <u>ति ज्ञांनाध्</u> र सिन्द्र<br>इस्या बुक्त केवीयः                  | : 1   | 15              | ( <del>740</del> ) |
| And the contract is                              | G-4-Ti alu                        | केत्या जैकरी केव्याकाः                                                   |       | ٠.              |                    |
|                                                  |                                   |                                                                          |       |                 |                    |

| अ०८, ध॰ ३, व॰ ८ ]                                                                                         | [ \$0\$ ]                                            | । ऋग्यद     | । मुठ ८०   | , स्• ४३ | , म• २०  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|----------|
| त्य मी अग्ने अ <u>धरादुर्वनता</u> त् त्व प्<br>त्र <u>ति</u> ते ते <u>अ</u> जर्रामस्तर्पिता <u>अ</u> चन्न | धादुत रक्षा पुरस्तीन ।<br>ाम शोधीचतो दहन्तु          |             | २०         | [c]      |          |
| पुश्चात पुरस्तविधरादुर्वकतात् कवि                                                                         | : काब्येन पारी पाहि राजन                             | ł           |            |          |          |
| सम्बे सर्खायमुजरी जितुम्ले अक्षे म                                                                        | र्ताु अमेर्त्युम्स्व मे                              |             | २१         |          |          |
| परि त्याग्ने पुरं वय वित्र सहस                                                                            |                                                      |             |            |          |          |
| भूपर्द्वण विविदिव हन्तार भइन                                                                              |                                                      |             | २२         |          |          |
| विषेण भङ्गुगर्वत् प्रति प्म                                                                               |                                                      |             |            |          |          |
| अये तिगमेन शोचिया तपुरय                                                                                   |                                                      |             | २३         |          |          |
| पत्पंग्ने मिथुना देह यानुधानी                                                                             | किमीदिना ।                                           |             |            |          |          |
| सं त्वा शिशामि जागु त्यदेव्ध                                                                              | विम् मन्मंभिः                                        |             | २४         |          |          |
| प्रत्येष्टे हरं <u>सा</u> हरे. <u>भृणीहि वि</u>                                                           |                                                      |             |            |          |          |
| <u>यानुधार्नम्य रक्षसो</u> चलु वि र                                                                       | हज <u>बी</u> यम्                                     |             | २५         | [९]      | (\$\$\$) |
|                                                                                                           | ( << )                                               |             |            |          |          |
| १९ आद्विरसो मूर्धन्य                                                                                      | ान् पामदृब्यां या । सूय-वंश्व                        | ानराऽग्निः। | त्रिष्टुप् | ł        |          |
| <u>इ</u> विप्पान्ते <u>म</u> जरं स्वुर्विदिं दि <u>वि</u> स्पृ                                            | इयाहेत जुप्टंमग्री ।                                 |             |            |          |          |
| तस्य मर्मिष्रा मुर्वनाय देवा धर्मिष्                                                                      | क स्वधयो पप्रथन्त                                    |             | ?          |          |          |
| गीणं मुर्वनं तमसापेगुळह माविः                                                                             | स्वरभवज <u>्जा</u> ते <u>अ</u> ग्नी ।                |             | -          |          |          |
| तस्य देवाः वृश्विदी द्यो <u>ठ</u> तापो ऽ                                                                  | र्रणयुद्धोर्पधी॰ सुख्ये अस्य                         |             | २          |          |          |
| देवे भिन्वि पितो युज्ञिये मि रुग्नि स                                                                     |                                                      |             |            |          |          |
| यो <u>मानुना पृथि</u> वी द्यामुतेमा मा                                                                    | तुत <u>ान</u> रोदंसी <u>अ</u> न्तरिक्षम्             |             | ₹          |          |          |
| यो होतासीत् प्रधमो वेवर्जुप्टो य                                                                          | । <u>स</u> मा <u>श्</u> चन्नाज्येना <u>वृणा</u> ना । |             |            |          |          |
| स पेतुत्रीत्वर स्था जगुद्या च्छ्वात्र                                                                     | मुझिर्रकुणोञ <u>्जा</u> तवेदाः                       |             | R          |          |          |
| यज्जातवेद्रो भुवनस्य मूर्ध न्हर्तिष्ट                                                                     | ो अग्ने सह रोचुनेन ।                                 |             |            |          |          |
| त त्वहिम मृतिभिर्गिमिठुक्यै र                                                                             | त <u>य</u> ज्ञियों अभवो रोद <u>सि</u> पा             |             | ч          | [१०]     |          |

मूर्था भुवो मंवति नक्तंमिः स्ततः सूर्ये जायते पातरुचन् । मायाम् तु यज्ञियांनामेता मणे यत् तृर्णिश्चरीत प्रजानन् ह्यशेन्यो यो महिना समिद्धो ऽशीचत विविधीनिर्धिमावां । तस्मिन्नग्नो सूक्तबाकेनं देवा कृषिर्धिख् आर्जुहवुस्तन्पाः Ę

v (900)

| क्रोप् सन्द र] [०१]                                                                                                                                                                                      | The factor carters |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| बहेबानी परपंडि जातकेषु सिक्यकसमा कृत शु बारेनस् ।<br>प्रमुक्तापिके पुणिक्तीः प्रतंतु । उत्तरा विष्यु सर्ग् विकारिक                                                                                       | •                  |
| द्वतार्तम्बं स्पृष्ट्वी जात्त्वेष् आलेम्यनसूचिर्विर्यातुषानांतः ।<br>असे पृष्टी नि वेष्टि सोर्युषानः आवाष्ट्रः सिक्ट्रास्तमेषुनवेनीः                                                                     | v                  |
| ह्य प्र मृद्धि व्युत्तः तो असि भो क्षेत्रुवासी व हर्ष कुम्मेर्ति ।<br>तका स्थल्य तुनियां वस्तिकः जुन्यसंतुन्तस्ति रण्ययेनम्                                                                              | 4                  |
| तिस्थलाति वर्शना एक प्रश्नं प्राञ्चं वर्षान्यः प्रश्नंत प्रवेताः ।<br>विश्वं एकोस्युनि क्रोम्हेवातं मा स्वां दशन् पानुवानां हृषकाः                                                                       | •                  |
| नृषक्य पद्मः पर्ते पश्च हिस्सः तश्च ब्रीक्षि पर्ति सुसीक्रामां ।<br>तस्यपि प्रचित्रंतमा सूचीक्षः हेपा मूखं यातुवार्तस्य वृत्रः                                                                           | (9)                |
| विश्तेतुवानुः प्रतिति त यान्तुतं को अग्ने अनुनेतु इस्ति ।<br>तप्तवित्तं स्पूर्णनेत्वातक्तः सन्त्रस्थलं नृत्यते नि वृद्धि                                                                                 | ŧŧ                 |
| क्युंडे बाहुः वर्ति वेडि वेडः व्यक्तिक्यं वेत् पववीते बाहुबार्तयः ।<br>अपूर्वकारकार्तिता देवतं - क्रुटे बूबिनास्थिते स्थाव                                                                               | 18                 |
| पर्देश प्राप्त विश्वका सर्पाती प्रकृतकानुष्ये प्रकर्मका नेम्याः ।<br>कुन्योर्कर्नका प्राप्ताकं जाकी पर कर्षा विश्व प्रदेश चातुपानांत्<br>पर्पा सूजीति वर्षका चातुकानुष्यः चरक्षि छत्ता स्टेसा गुर्वादि । | 11                 |
| प्याचित्रा दूरवेदारपृथीप्रे पर्याद्रमुखं अभि शार्मुवानः                                                                                                                                                  | ŧ¥.                |
| पम्पय द्वा पृष्टिन श्रीकान् कृष्यानी स्वयन्त्री पन्तु सुवसः ।<br>ब्राचानतेत्रे सर्वत्र कप्यन्तु मर्तुन् निर्म्यस्यतु वर्तिति पञ्चवानीः                                                                   | ₹ <b>~</b> [4]     |
| कः पार्वचण्य कृषियां महाहे सो आसर्थन प्रमुखां समुचान्तः ।<br>या अध्ययकु मानि श्रीरमी सर्च श्रीर्वाल्य स्वस्मापे वृश्य<br>मुस्तुतिले यये द्ववियो <u>चा</u> ण्यास्य मासीयानुष्यस्य ।                       | 14                 |
| प्रीवृष्ट्रमा धनमधिननुष्ट्रातः । सं सुन्यसंभूषियां निष्यु मर्मन्                                                                                                                                         | ţu                 |
| प्रियं गर्या बागुवार्या विवासका वृश्यक्तुमाहंस्य पृश्योः ।<br>वित्राम पृष्टा बहित्रा देशम् । यस मामकावेबीन्यं अवस्त्राम                                                                                  | ₹ <b>«</b>         |
| नुसर्के कृष्यि कनुष्यन्त्रे । व रहा रक्षांनु पूर्वकातु किर्युः ।<br>अनुं रह व्यवस्थान कृष्याहा । आ व हम्या श्रृंबानु देव्यस्थिः                                                                          | [5 (fre)           |

| स सूर्यः पर्युक्त वरास्ये नद्दी ववृत्यादृश्येव चुका । अतिष्ठन्तमपुस्य न सर्ग कृष्णा तमाँ ति विष्यो जघान समानमस्मा अनेपावृद्दं क्ष्मया दिवो असम बह्य नव्येम । वि यः पुष्ठेव जनिमान्य्यं इन्द्रश्चिकाय न सर्यायमीपे इन्द्राय गिग्ने अनिशितसर्गा अपः येर्यु सर्गरस्य बुधात । यो अक्षेणेव चिकिया शर्वीमि विष्वेक् तस्तम्म पृथ्विवीमुत द्याम आपोन्तमन्युस्तूपल्रप्रमर्मा धुनि शिमीबाङ्ग्रक्रमाँ क्षजीपी । सोमो विश्वन्यतसा वनानि नार्वागिन्दं प्रतिमानीनि देमु | ર<br>ર<br>૪<br>૫ [१૪ | <b>3</b> ] |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| न यस्य द्यावी <u>पृथि</u> वी न धन्व नान्तरिक्ष नार् <u>त्रय</u> ' सोमी अक्षाः ।<br>यदेस्य मुन्युरंधि <u>नी</u> यमीनः श्रृणाति <u>नीळु रू</u> जति स्थिराणि<br>जुधाने वृत्र स्विधि <u>ति</u> वेनेव रूरोज पुरो अर्तृत्र सिन्धून् ।<br>गिमेर्च गिरि नन्नमिन्न कुम्भाना गा उन्हों अक्रुणुत स्वयुग्भि'                                                                                                                                                          | Ę<br>U               |            |
| त्व त् त्यहेण्या इंन्द्र धीरों ऽसिर्न पर्व वृजिना शृंणासि ।<br>प्र ये मित्रस्य वर्रणस्य धाम युज न जर्ना मिनन्ति मित्रम्<br>प्र ये मित्र प्रार्थमण दुरेखा प्र स्पिर् प्र वर्रण मिनन्ति ।<br>न्यं मित्रेषु व्धिनन्द्र तुम्र वृष्पणमरूप शिशीहि<br>इन्द्री द्विय इन्द्रं ईशे पृ <u>थि</u> क्या इन्द्री अपामिन्द्र इन पर्वतानाम् ।<br>उन्द्री वृथामिन्द्र इन्मेथिरा <u>णा मिन्द्र क्षेम</u> योग् हृ <u>य्य</u> इन्द्रं                                         | د<br>ع<br>۱۹۰ [۲۰    | រា         |
| पाक्तुभ्य इन्द्रः प्र बूधो अहंभ्यः प्रान्तरि <u>क्षा</u> न प्र संमुद्रस्यं <u>धा</u> से ।  प्र वार्तस्य प्रथंसः प्र उमो अन्तात प्र सिन्धुभ्यो रिरिचे प्र क्षितिभ्यं  प्र शोश्चरया उपसो न केतु रिसन्या ते वर्ततामिन्द्र हेतिः ।  अस्मेव विध्य द्विव आ सृ <u>जान स्त</u> िष्ठेन हेपंसा द्वोचमित्रान                                                                                                                                                         | ११<br>१२             | ,1         |
| अन्वहु मा <u>सा</u> अन्व <u>िद्वना न्यन्वोर्पर्धा</u> रनु पर्वतासः ।<br>अन्विन्दु रोर्टमी वाव <u>जा</u> ने अन्वापी अजिहृत जार्यमानम्<br>काँहै म्बिन सा ते इन्द्र <u>चे</u> त्यास <u>े दूघम्य</u> यद्भिनद्गे र <u>क्ष</u> एपत् ।<br><u>मित्रकुत्रो</u> यच्छस <u>ने</u> न गार्व प्रथित्या आपूर्यमया शर्यन्ते                                                                                                                                                | १३<br>१४             |            |
| श्रुपन्ती अभि ये नंसतृत्वे मिंह वार्यन्त आगुणासं इन्द्र ।<br>अन्धेनामिश्रास्तर्मसा सचन्ता सुज्योतियी अक्तवस्ता अभि प्युः<br>अ॰ ८२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १५                   | (590)      |

| भूमप्रोक्तदन गर ।।] [००४]                                                                                                                                                                          | [detect to    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| नुसनुसुके पंपानमाहिनुसि माहिनुकिर्यजन्मना दुवस ।<br>स एवी पुद्धा जेमका तनुष्या एतं सोविनु ते पुष्टिकी तनापं                                                                                        | ۷.            |
| थं पृथालाऽज्ञेनपन्तामि वस्मिमान्त्रेष्युर्भेर्नाञ्चि विश्वी ।<br>सा अविश्व पृथिषि धामुनेमार्र्भ्यपमेना अनुरूपमिता<br>स्त्रोत्रेष्ठ वि तृषि वृष्णाते अमि मर्थीजनुष्टार्थनमे रोक्सियम् ।             | ١ _           |
| साम् अञ्चनकर मेना मेन क्रिक अप्रमाणकारण सामितालय ।<br>सर्वे अञ्चनकर मेना मेने क्रिक अप्रमाणकारण समितालय ।                                                                                          | 1 [11]        |
| पुरसंक्रमस्युवंक्रियोधो दिनि बुबाः सूर्वमस्तितम् ।<br>पुरा परिष्मु सियुनासम्ता मानित मार्पसुत् मुक्तानि विस्तो                                                                                     | ††            |
| विन्यंस्ता <u>सुप्ति भूवेताव वृषाः विन्यान्तं केतुमह्रोमहत्त्व</u> न्तः ।<br>सा वस्तुता <u>नोवस्त्रं विभूतीः त्यां क्रमीति</u> ततां <u>सुर्विम</u> धन्                                             | 79            |
| केन्द्रापने क्रवरों विक्रवांत्री अधि देवा स्रोमपारामुर्वस् ।<br>नर्मानं पुरुष्तिमावहित्तुः व्यवस्थारपीतं नित्ते दृष्ट्यांस्<br>केन्द्राप्तते क्रियदां दृष्टिवांतुः स्मर्थाद्रीयं क्रियस्य वर्गसः । | 19            |
| यो मेहिका परिवसुतार्थी - जुनावस्तर्यक्त देव: पुरस्तांच                                                                                                                                             | \$A           |
| इं भूती बंधून्यरं शिक्षाः नुदं धूरामानुतं मरशीयाः ।<br>सम्पत्तितं सिन्ध्यन्ततं सर्वति पदन्ततः चित्रतं सुतरं च                                                                                      | t4 [12]       |
| हे लेकीची विकासकोली सीखेला जाले सम्बद्धाः ।<br>य मध्यक्ष विकास सुब्देशित गर्द्धाः वर्षकुच्छान् गुर्वक्षिकीयनाः<br>यहां वर्षके वर्षयः पर्यक्षः पद्मकोशे कराते की विक्रियः ।                         | <b>F</b> 3    |
| जा रेड्रिफिर संस्कानुं कसांतो नक्ष्मन तुत्रं क शूर्व वि वीचन<br>कानुमनुः कहि तूरीतुः कानुवानुः कस्तुं स्क्रियसः।                                                                                   | रू            |
| माइन्सिन वा निराधे समाजि वृष्णामि वा भावतो शिक्सो कम<br>प्रात्मकानवृत्तो न मार्निक सुक्ताोंहे सस्ति समापिता ।                                                                                      | ţc            |
| तार्वरहात्पुर्व प्रक्रमुख्यः अञ्चलको क्षेत्रुर्वार्थः भिरीक्त                                                                                                                                      | te [te] (940) |
| (०९.)<br>१८ रेजुबिन्यमिका । इन्ह्रम्, ५ हन्द्राकोजी । क्रियुस्                                                                                                                                     |               |
| रणीं सन्ता कृते वस्य प्रता नियमचे रोजना वि रखे कर्मान् ।<br>जा या जुडी वर्षनीतृष्ट्रार्थिकः व किन्यूंच्यो स्थित्तुनो व्यक्तिना                                                                     | , (40)        |

यत् पुरुषु व्यद्धुः कतिधा व्यंकल्पयन् । मुखं किमस्य की बाह्र का ऊक पावा उच्येते बाह्यणोऽस्य मुर्समासी द्वाह राजन्य कृतः। क्रक तर्वस्य यद्देश्यः पुद्भयां शुद्धो अंजायत १२ चन्द्रमा मनेसी जात-ध्यक्षी' सूर्यी अजायत । मुखादिन्द्रेश्चाग्रिश्चं प्राणाद्वायुरंजायत १३ नाम्या आसीवृन्तरिक्ष शिष्णी द्यीः समेवर्तत । पुक्त्यां मूमिर्दिशः भोजात् तथां लोकौ अंकल्पयन् १४ सप्तास्यासन् परिधय स्तिः सुप्त समिर्धः कृताः । देवा यद्यज्ञं तन्त्राना अवधन पुरुष पशुम् 84 युज्ञेन युज्ञमीयजन्त वृवा स्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् । ते हु नार्कं महिमान सचन्त्र यञ्च पूर्वं साध्याः सन्ति वृवाः १६ [१९] (२०१६)

(९१) [अष्टमोऽनुवाकः ॥८॥ स्० ९१-९९]

# १५ सरुणो चैतहब्यः। अग्नि । अगती, १५ त्रिष्दुप्।

सं जागृवद्भिर्जरमाण इध्यते दमे दमूना इपर्यञ्चिळस्पदे । षिम्बस्य होता हविषो वरेणयो यिमुर्विमावा सुषस्रो सखीयते ξ स दर्शत्थ्रीरतिथिर्गृहेर्गृहे वनेवने शिश्रिये तक्ववीरिव । जनंजन् जन्यो नाति मन्यते विश् आ क्षेति विश्योर्ड विशविशम् 2 सुवक्षो वृद्धेः कर्तुनासि सुकतु रग्ने कविः काव्येनासि विश्ववित् । वसूर्वसूनां क्षय<u>सि</u> त्वमे<u>क</u> इद् यावां च यानि <u>पृथि</u>वी च पुष्यंत 3 <u>प्रजानन्त्री</u> तव योनिमृत्विय मिळांयास्प्रदे घृतवेन्तुमासेद्.। आ ते चिकित्र <u>उ</u>षस<u>मिवेत</u>यो ऽरेपसुः सूर्येस्येव रुझ्मर्यः 8 तव् थियो <u>वर्ष्यस्</u>चेव <u>विद्युतं श्</u>विज्ञाश्चिकित्र <u>उपसा</u> न केतर्व । यदोर्पधीर्मिमृद्ये वनानि च परि स्वय चिनुपे असेमास्ये [२०]

तमोपंधीर्व्धिरे गर्ममृत्विय तमापी अग्नि जनयन्त मातरं । तमित् समान वृतिनिश्च वीरुधो अन्तर्वतीश्च सुर्वते च विश्वहा Ę वातोंपधूत इपिता वशाँ अर्चु त्रुपु यद्शा वेविंपद्वितिष्ठिसे । आ ते पतन्ते रुख्योड्ड प्या पृथक् शर्थांस्यग्ने अजर्राणि धक्षतः v

(\$023)

| अलोप्रासदय १३] [कट]                                                                                                                                                                                                                                       | (de to C the               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| प्रवाहारे विवर्धस्य प्रवार्धन प्रति होतारे प्रीप्तूर्वने प्रतिस्य ।<br>तमिर्द्ध द्वरिष्या संबातमित्र तमिन्तुह र्षुक्य पान्ये स्वर<br>तामिर्द्ध दुक्ते लाज्ये हार्वास्था विवर्धनु देक्ते ।<br>पर्यव्यन्ता रुपेश वर्धाने ते द्वरिष्यंका मन्त्रे क्लत्वेर्धन | đ                          |
| त्वांप्र हाने तर्ने प्राच्याति त्यां नेप्य क्याप्रियं प्राच्याति ।<br>त्यां प्राच्यां त्यां प्राच्याति त्यां नेप्य क्याप्रियं प्राच्या ।                                                                                                                  | ę [91]                     |
| पम्नुन्यंको असूतांपु सन्देः निम्भु बाइकृत वो स्विन्द्रेति ।<br>तस्तु होतां सवलि पाणि कृष्यः नुपं कृते कर्मस्यव्यापिति                                                                                                                                     | 13                         |
| इवा ब्रेसी सबसे बार्च अस्मरी चन्ना गिर्ट सुपूतव समोमत ।<br>बुनुपन्नो वर्सने आकर्षको पुद्धारी बिद्धस्त्री बार्च आरूनेव                                                                                                                                     | 18                         |
| हमी पुकार्य सुप्तूर्वित नवीवती । शुक्रेपंतरबा समुते सूकार्यु ना ।<br>पुका अन्तर्य क्षयंस्य तिस्पृष्ठी । आयेल पत्यं स्थानी पुकार्यः                                                                                                                        | ta.                        |
| वस्तिकर्मातं बनुमार्स क्रमणं असा क्षेत्रा क्षेत्रकृत्यात् अञ्चलाः ।<br>श्रीताक्रमे सोमोद्रस्याय वेषसं दृता सर्ति कंतने वार्वज्ञानं<br>अवस्थिते हस्तिसंति सुर्वीत कृते जुनसीत् सामीः।                                                                      | £x.                        |
| <u>बाज</u> समिं रचित्रस्य तुर्वीरं अञ्चलते वेदि प्रसर्व कृतनांत्रः                                                                                                                                                                                        | રૂપ [જર] તમ્મ <sup>ઇ</sup> |
| (11)                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
| रण शास्त्रीती समस्या । विश्वे स्था। । जपती ।                                                                                                                                                                                                              |                            |
| जुक्रम्यं वा उपये विश्वपति विका । होतांस्त्रकोत्तरिर्धि विभावंतुयः ।<br>सोजुक्युम्बान् इरिजीषु अर्थुर्कः वृष्यं केतुर्वस्त्रतो सामसाबस                                                                                                                    | ŧ                          |
| हममेनुस्यानमध्ये काहरणतः प्रमाणित्रति विदर्धस्य सार्वनम् ।<br>अस्तुं न ज्ञासूपत्रं पूरोवितं सनक्यसम्बद्धस्य निक्रत                                                                                                                                        | R                          |
| वर्धस्य नीचा वि पूर्वेचं सम्बद्धः वृत्रा अंत्यु बहुतः बालुरपर्वे ।<br>इत्। चोपतां अमुतुरुवाछताः विज्यानस्य देवपस्य पर्वित्यु                                                                                                                              | ŧ                          |
| ण्यतम्त्र वि भवितिर्वित्तक व्यत्तो जमा <u>त्रसारं</u> व्यत्तिः वर्यविता ।<br>बन्दो क्षिणे वर्षस्यः वे विकिक्तिः ऽत्तो मर्वः बक्तिता पूर्ववेशकः                                                                                                            | ¥                          |
| त्र बहेजं पुरिचर्न वरितृ तिरुक्तं प्रश्निक्तं प्रश्निक्तं ति ।<br>वैक्षिः परिज्ञा परिचयुक्त प्रश्नाः वि ऐक्स्यन्यको निर्मनुकारे                                                                                                                           | 4 [68](H-H)                |

| क्राणा रादा मुरुती विश्वर्श्वप्टयो दिव श्येनासी असुरस्य नीळव ।                                                                                                                 |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| तेभिश्चप्ट्रे वर्षणो <u>मि</u> त्रो अर्थुमे न्द्रो देविभिर्त्वशास्त्रिः                                                                                                        | Ę              |
| इन्द्रे मुज शशमानार्स आशत सुरो हशींके वृषणश्च पींस्पे ।                                                                                                                        |                |
| प ये न्वस् <u>या</u> र्हणा तत <u>क्षिरे युज</u> वर्ज नृपद्नेपु <u>क</u> ारवे                                                                                                   | ও              |
| सूर्रश्चिदा हरितों अस्य रीरम् दिन्द्वादा कश्चिद्मयते तवीयसः ।                                                                                                                  |                |
| <u>मीमस्य</u> वृष्णो जुठराव <u>भिश्वसो</u> वृियदिवे सहुरि म्तुन्नवीधित                                                                                                         | c              |
| स्तोमं वो अग्र कुद्राय शिकंसे क्षयद्वीराय नर्मसा दिदिप्टन ।                                                                                                                    |                |
| येमि: शिव' स्ववा एव्याविभि र्वृव' सिपेक्ति स्वयंशा निकामिभ                                                                                                                     | ٩,             |
| ते हि पुजाया अभरन्त वि अबो वृहस्पतिर्वृप्भ' सोमजामयः।                                                                                                                          |                |
| युज्ञेरथर्वा प्रथमो वि धारय हेवा द्धेर्मृगंबः स चिकिञिरे                                                                                                                       | १० [२४]        |
| ते हि द्यावापृथिवी मूरिरेत <u>सा</u> नराशस्थतुरङ्गो युमोऽदितिः।                                                                                                                |                |
| र्वेवस्त्वप्टी द्रविणोवा र्ममुक्षण् प्र रोवृसी मुरुतो विप्णुर्राहिर                                                                                                            | <b>?</b> ?     |
| खत स्य न डिशजामुर्विया कवि रहिं शृणोतु बुझ्यो हे हवींमनि ।                                                                                                                     |                |
| सूर्योमासा विचरन्ता दि <u>वि</u> क्षिता <u>धि</u> या शंमीनहुपी <u>अ</u> स्य वीधतम्                                                                                             | १२             |
| म न' पूपा चर्थ <u>वि</u> श्वदे <u>न्यो</u> ऽपा नपदिवतु <u>वायुरि</u> प्टये ।                                                                                                   |                |
| आत्मान वस्यो अभि वार्तमर्चत तर्वश्विना सुहवा यामंनि श्रुतम्                                                                                                                    | १३             |
| <u>षिशामा</u> सामर्भयानाम <u>धि</u> क्षितं <u>गीर्भित्</u> स्वयंशस गुणीमसि ।                                                                                                   |                |
| सा <u>मिर्विश्वपिरिर्वितिमन्</u> र्वण <u>मकोर्युवीन नूमणा अधा</u> पतिम्<br>रेमद्र्वे जुनुषा पूर्वो अङ्गिरा प्रावणि <u>ऊ</u> र्ध्वा अभि चेक्षुरध्वरम् ।                         | १४             |
| राज्यन <u>प्राचुना पूर्वा</u> आङ्ग <u>रा</u> यायाग <u>छच्या जाम पक्षुरव्यस्म् ।<br/>ये<u>मिर्विहांया</u> अर्मबद्विच<u>क्ष</u>ण पार्थं सुमे<u>क</u> स्वधि<u>ति</u>र्वनन्वति</u> | Su Faul        |
| क्तानाम् अनुसद्धन्याः सन् वृत्यः स्थानात्वाता                                                                                                                                  | १५ [२५] (१०४६) |

१५ तान्य पार्थ्य । विश्वे देवाः । मस्तारपक्तिः, २, ३, १३ अनुष्टुप्। ९ अक्षरैः पक्ति ,

महिं द्यावाष्ट्रथिवी भूतमुर्वी नारीं प्रद्वी न रोदं<u>सी</u> सदं न । तेभिनं पात सहोस एभिने पात श्रूपणि १ युज्ञेयं<u>जे</u> स मत्यों द्वेवान् त्संपर्यति । य सुद्रैर्वृ<u>ष्टिंश्</u>रुत्तंम <u>आ</u>विवासात्येनान् २ विश्वेपामिरज्यवो देवा<u>ना वार्म</u>हः । वि<u>श्वे</u> हि विश्वमहसो विश्वे युज्ञेषु युज्ञियां ३ (१०४९)

(88)

११ न्यङ्कसारिणी, १५ पुरस्ताद्यृहती।

| कोनाः। अन्द्रं व १६] [वर् ]                                                                                                                                                                    | [# t        | 6 mps      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| ते बा धर्मानो सुप्तस्य सन्ताः अर्थुना तिथा नर्दश्चः परिग्ना ।<br>बनुनो तृप्त्यं स्तुरो सुरुक्तं पुरुष्टा मर्पः                                                                                 | ¥           |            |
| द्भव ने नर्कमुणं कृष्णवम् सूर्यावामा वर्षमाय सप्प्रम्या ।<br>बचा पर सार्यमा सर्विष्ठेष्ठपुं कृष्यं                                                                                             | ٦           | [14]       |
| प्रत को बुबाविकार्य सुमस्त्रजी आसीमिर्मिकावर्षेणा उदय्पताम् ।<br>असः त गुब पक्ते अन्ति प्रत्येव दृतिता                                                                                         | •           |            |
| द्धतः नो द्वारा चिंग्युक्कतासुर्क्षताः विश्व वृष्यासाः रहस्यतिर्वर्यः ।<br>स्रापुर्वार्वे समुक्तम् वर्वेक्या विश्ववद्यः<br>स्रापुर्वेक्यसः स्राप्तविद्यतो स्थः आते द्वी युज्यानस्यं शुक्रियो । | ¥           |            |
| कुची प्रश्च सार्व <u>चि</u> ष्टकंपुको न मार्नुदः<br>कुची भ्रो जहाँची देव समितः स च स्तुत सुबोर्नाम् ।                                                                                          | c           |            |
| तुहा तु हम्हो वर्षिक्षित्वेची वर्षत्रीतो वृक्ष हर्षिण म वर्षत्रेचे<br>युर्व सलागुरियी पाते कुल-पुरस्त हरित्रे क्षित्रवर्षेक्षि पर्यः ।                                                         | •           | [Ro]       |
| पूर्व वाजेस्व सामर्थ पूर्व ग्रुप्तेम सुर्वेण<br>पुने वोवंतिस्थासमुद्रश्चे ब्रुप्तिय कर्मा सक्कावद्वानिष्यत्रे सर्वा पद्धारिक                                                                   |             | [4-3       |
| क्षेत्रतं क्यां वसा<br>कृते के स्तार्व तुम्य न कृषे चुत्रसामानं कानुवान कृष्यस् ।                                                                                                              | **          |            |
| तुंबर्तन् नास्क्त्रं तन्त्रेवानंपश्चतम्<br>बार्त्तं पेवा प्रथा चुकैर्यं विशुवनर्या । तुंबर्विता व वीस्ता वृत्यंव वि                                                                            | १२<br>पान्य | <b>{</b> * |
| म सबुक्ताने पृथ्वको को । अ प्रके बांचुमसुरि नुबर्कतु ।<br>ये दुसस्याप्त पत्र <u>जाता पन्तवु उचा विश्वकर</u> ेयम                                                                                | ţv          |            |
| अधीरमार्थ प्रमुप्ति च तुत्र च ।<br>तुष्पो विविद्य ताल्ये तुष्पो विविद्य पुरुषं तुष्पो विविद्य समुक्यः                                                                                          | ŧ۲          | [44](1+H)  |
| (९४)<br>१४ मर्जुरः स्टारपेय वर्ष । समायाः असरीहः भ सः १४ कि                                                                                                                                    | <b>4</b> ₹1 |            |
| मैंते क्षेत्रम् य वृद्यं बेदास्य सम्बन्ध्ये वार्णं कहा क्ष्यंत्रः ।<br>व्यवस्य पर्वताः <u>वाकसारकः</u> स्टो <u>लं बेलं मनुबन्धांव नो</u> सिर्मः                                                | ŧ           | (t=41)     |

| एते वंदन्ति शतयंत् सहस्रंव वृभि केन्द्रन्ति हरितेभिग्रसभि ।<br>विद्वी यावाणः मुकृतः सुकृत्यया होतुश्चित् पूर्वे हित्र्यमाशत<br>एते वंद्रन्त्यविद्ञना मधु न्यूद्धयन्ते अधि एक आमिषि ।<br>वृक्षस्य शास्त्रीमरुणस्य वप्तेत स्ते सूर्यमां वृष्भाः प्रेमेराविषु | <b>२</b><br>३  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| वृहद्देवन्ति मित्रिणे मुन्दिने न्द्र कोशन्तोऽविवृञ्चना मर्थु ।                                                                                                                                                                                             |                |
| सरम्या धीराः स्वस्मिरनर्तिषु राघोषयन्तः वृथिवीर्मुपन्दिमि                                                                                                                                                                                                  | 8              |
| सुपूर्णा वार्चमक्कतोषु द्यव्या खुरे कृष्णा इपिरा अनिर्तिषु ।                                                                                                                                                                                               |                |
| न्यर्भिङ्गे युन्त्युपेरस्य निप्कृत पुक्त रेतो दिधरे सूर्यभ्वितः                                                                                                                                                                                            | ५ [२९]         |
| चुमा ईंच पुवर्हन्तः समार्यमुः साक युक्ता वृर्पणो विश्रेतो धुर ।                                                                                                                                                                                            |                |
| यच् <u>ष</u> ्टसन्तो जग्र <u>सा</u> ना अर्राविषु:   शुण्व ऐपां श्रोध <u>थ</u> ो अर्वतामिव                                                                                                                                                                  | Ę              |
| दशीयनिम्यो दर्शकक्ष्येभ्यो दशीयोक्त्रेभ्यो दशीयोजनेभ्यः ।                                                                                                                                                                                                  | •              |
| व्शमिशुम्यो अर्चताजरेम्यो दश धुरो दश युक्ता वह द्वर                                                                                                                                                                                                        | હ              |
| ते अव्यो दर्शयन्त्रास आशव स्तेषां माधान पर्यति हर्युतम् ।                                                                                                                                                                                                  | •              |
| त ऊं सुतस्यं <u>सो</u> म्यस्यान्धं <u>सा</u> ऽशो. पीयूप प्रथमस्य भेजिरे                                                                                                                                                                                    | 6              |
| ते सोमानो हरी इन्द्रस्य निंसते ऽशु दुहन्तो अध्यासते गवि ।                                                                                                                                                                                                  |                |
| तेमिर्दुग्धं प <u>ि</u> पवान् त् <u>सो</u> म्य मध्व न्द्री वर्धते प्रथते <u>वृपा</u> यते                                                                                                                                                                   | ९              |
| ष्ट्रपो वो अञ्चर्न किलो रिपाथने जीवन्तु सदुमित् स्थनाशिता ।                                                                                                                                                                                                |                |
| <u>रैव</u> त्पेषु म <u>र्ह्रमा</u> चार्रव॰ स्थ <u>न</u> यस्यं ग्रावा <u>णो</u> अर्जुपध्वमध्वरम्                                                                                                                                                            | १० [३०]        |
| तुर्वेता अर्तृदिला <u>सो</u> अर्त्रयो   ऽश्र <u>म</u> णा अर्शृथि <u>ता</u> अर्मृत्यव ।                                                                                                                                                                     |                |
| <u>अनातुरा अजरा</u> स्थामीबिष्णव सूर् <u>यावसो</u> अर्वृषि <u>ता</u> अर्वृष्णज                                                                                                                                                                             | 9,9            |
| धुवा पुव वे पितरी युगेर्युगे क्षेमकामासः सर्वसो न युञ्जते ।                                                                                                                                                                                                | , ,            |
| अनुर्यासी हरिपाची हरिबंव आ द्यां खेंण पृथिवीर्मशुभवु                                                                                                                                                                                                       | १२             |
| तिवृह्तवृन्त्यद्रयो <u>वि</u> मोर्च <u>ने</u> यामन्न <u>श</u> ्चस्पा ईव घेदु <u>ंप</u> ब्विभिः।                                                                                                                                                            |                |
| वर्षन्तो धीर्जमिव धान्याकृत पुञ्चन्ति सोम् न मिनन्ति बप्सत                                                                                                                                                                                                 | <b>१</b> ३     |
| सुते अध्वरे अ <u>धि</u> वार्चम <u>कता</u> ऽऽ <u>क</u> ीळयो न मातरं तुवन्तं. ।                                                                                                                                                                              |                |
| वि पू र्मुऋा सुपुवुषो म <u>नी</u> षां वि वर्तन् <u>ता</u> मर् <u>वयश्चार्यमान</u> ा                                                                                                                                                                        | १४ [३१] (२०७५) |

|                                                                                                                                                                         | [# ture 5#1 . |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| क्रीप्रभ∘८, पुप्र) [क्रीर]                                                                                                                                              |               |
| [प्रकारकारणा भागवा (१६०) (१९)                                                                                                                                           | . 11. 16      |
| १८ वेका युक्तन्ता। वर्षश्ची देवना। १ ४८५ छ। हेर् १६ १५<br>वर्षश्ची कृत्विकाः नुकरवा देवना। किन्दुर्थः।                                                                  | ,             |
| इव कापु कर्मेता तिन्ते वार् । वर्षानि शिषा क्रेमवावः ह ।<br>व ही मन्त्रा अनुवितात पुरः अवश्वात् वर्षण हुनाईनः                                                           | ŧ             |
| क्ष्मिता साचा कृष्णम् तसार्वः वार्वःमिषमुक्तमोनश्चिषयं ।<br>कृष्टेरकः कुमस्तुं वर्षत्रः दृशकृता नातं दृशुद्वयन्मि                                                       | २             |
| इपुनं क्षियं हेपूर्वरेतुना गुप्ताः संतुता न रहिः ।<br>अविति कसी वि देवियुत्तरमान्या न साथु चिंतयस्य पूर्वयः<br>सा वसु वर्षती नवाहीराषु वसु अञ्जो वसि चयकस्तिस्कारः ।    | 1             |
| अन्ते ननक्ष पश्चित्राकन् विद्या नक्ष धनिता देतुसने                                                                                                                      | ¥             |
| निः स्यु मार्क्षः भवाषां वेतुवेतुाः स्यु तेऽस्करी प्रयाणि ।<br>पुर्वपुर्वाऽन्तुं ते केर्तमार्षु राजी म गीर तुम्ब∱कार्याष्टीः                                            | 4 [1]         |
| या सुंजूर्जिः येक्यः सुक्रमधिः विषेशुनं प्रत्यिनी बरवपुः ।<br>ता जुलाबोऽस्वत्या न सेषुः क्षित्रं मञ्जू न पुरुवाऽनवस्त                                                   | •             |
| समिनिकार्यमान भारता मा क्रांसेचर्यन् नुष्यं स्वर्गाता ।<br>एक का त्यां पुरस्का प्याचा अर्थपान् इस्पुक्तीय केवाः<br>सत्ता प्रसंतु जातीप्यकाः ममानुषीतु मानुषी निषेत्रं । | v             |
| अर्थ स्य मत तुरसंस्ती न मुज्यु स्ता अंत्रकत् रक्षसूम् वाज्यमे<br>परासु वर्ती <u>अ</u> युर्वासु सिस्पृष्ट् सं स्त्रेलीक्टिः कर्तुमिनं पृष्ट्यते ।                        | 4             |
| ताञ्चानप्रो न तुन्दे भूम्मतुस्या अर्थ्याची म अधिवयो क्र्यामा                                                                                                            | •             |
| निपुत्र या पर्नम्यी र्वावेद्यो प्रश्निक्ष स्थापित है अन्या बारमानि ।<br>अभिन्दा मुखा तर्व द्वार्यतुः अर्थसी तिला द्वीर्ववाद्येः                                         | t [8]         |
| नुद्वित इत्था गुपीम्पांत वि कृषाच सन् पुंबरणो व ओकः।<br>असति त्य निकृषी मस्मित्सन्त न स आर्जुन्सः विज्ञसन्त्रेति                                                        | **            |
| क्षता सूत्र: पुत्ररे आत बेच्छा प्रकारमध्ये वर्तविश्वासम् ।<br>को बेच्छी तर्वक्षता वि ब्रेची यद प्रमुक्तिः स्वरुपितु वर्तवेवन                                            | £ ((1000)     |

पति बवाणि वृर्तयेते अश्रु चक्तन् न क्रन्दशुध्ये शिवाये । प तत् ते हिनवां यत ते असमे परेहास्त नहि मूर माप १३ सुरेवो अद्य प्रपतेदनीवृत् परावतं पर्मा गन्तवा उ । अधा शर्यीत निर्द्धतेरुपस्थे अधेन वृक्तं रमुसासी अद्युः १४ पुर्कर<u>वो</u> मा मृ<u>या</u> मा प्र पेप्<u>तो</u> मा त<u>्वा</u> वृक्त<u>ीसो</u> अज्ञिवास उ क्षन् । १५ [३] न वै स्रेणीनि सुख्यानि सन्ति सालावृकाणां हृदेयान्येता

यद्विख्पाचेरु मत्ये प्ववंस राजीः शुरवृश्चतेसः । षुतस्य स्तोक सकुदह्वं आश्चा तादेवेद तातृपाणा चरामि १६ <u>अन्तरिक्ष</u>पां रजेसो <u>विमानी मु</u>र्प शिक्षाम्युर<u>्वशी</u> वर्सिप्टः । उप त्वा गुतिः सुकृतस्य तिष्टा कि वर्तस्य हृदय तप्यते मे १७ इति त्वा वृेवा इम<sup>ें</sup> ओहुरैळ् यथे<u>मे</u>तद्भवसि मृत्युवेन्धु । १८ [४] (१०९३) पुजा ते देवान हाविषा यजाति स्वृर्ग छ त्वमपि माद्यास

> ( 94 ) १३ वरराङ्गिरसः सर्वहरिर्वा पेन्द्रः । हरिः । अगती, १२-१३ त्रिष्ट्रप् ।

प ते <u>महे वि</u>द्थे शसिप हरी प ते वन्वे वनुपो हर्युत मद्म । पूत न यो इरिमिश्राकु सेचेतु आ त्वा विशन्तु हरिवर्षस् गिरे ? हिं हि योनिमाभ ये समस्वरन् हिन्वन्तो हरी वि्वय यथा सर्वः। आ य पूणन्ति हरि<u>मि</u>र्न धेनव इन्द्रीय शूप हरिवन्तमर्चत ą सो अस्य वज्ञो हरितो य आयुसो हिनिकीमो हित्स गर्मस्त्यो । युन्नी सुंशियो हरिंगन्युसायक इन्द्वे नि छ्पा हरिंता मिमिक्षिरे 3 विव न केतुर्रार्थ धायि हर्युतो विव्य बद्धे हरितो न रह्या । तुद्वृहिं हरिशिषो य अयसः सहस्रशोका अभवन्द्वरिंसर R त्वत्वमहर्पथा उपस्तुतः पूर्वमिरिन्द हरिकेश यज्वेमिः। त्व हर्या<u>सि तब विश्वेमु</u>क्थ्य निमामि राधी हरिजात हर्युतम् ५ [५] ता वुञ्जिणं मन्दिन स्तोम्य मद् इन्द्र रथे वहतो हुर्युता हरी। पुक्रण्यस्म सर्वनानि हर्यत इन्द्रीय सोमा हरेयो द्धन्विरे

अर कार्माय हरेयो दधन्वरे स्थिराय हिन्दुन् हरेयो हरी तुरा। अवद्भियों हरि<u>भि</u>जीपुमीयते सो अस्य काम हरिवन्तमानशे

(११००)

Ę

v

| मानद्। सन्दःसं ५,५ ६] (वर्ष)                                                                                                                      | [# ₹5 € <sup>46 Å</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| इतिस्मानकृतिकेस आ <u>एसा स्त</u> ृत्सिक् वा <b>हिं</b> या अर्थका ।<br>अर्थक्रियो इतिम्हिक्किमिन्नु रही किन्नो इतिस वासिन्हरी                      | c                       |
| मुक्तुं बच्छ इरिकी विकादः सिमे बार्जाष्ट इरिक्री दर्मिष्वतः ।<br>य का कृते चेनुसे मरीकृद्धिः प्रीता सर्वस्य इर्वतस्यार्णकाः                       | \$                      |
| द्वत स्म सर्घ हर्दतस्य पुरस् <u>तोतं</u> "राजो त वार्त्र हरिंदी अधिकस्य ।<br>प्रदी चिद्धि चित्रमार्हर्वसेत्रोता   कृद्यपं स्वित हर्दतस्मिस्       | t [9]                   |
| का रार्थ <u>मी</u> इर्पमाणो अफ़िका - नन्यंक्तवं इर्द <u>तिं कन्तु नु पि</u> वस् ।<br>य परस्यंत्रतुर <u>इर्पमे का नुप्रवेशकृति</u> इर्ग्यु सूर्योप | tt                      |
| आ त्यां हर्षज्यं प्रयुक्तो अवस्ति । एवं यहन्तु हरिकियमिन्त्र ।<br>विद्या यद्या पर्तिमृतस्य सच्चो   हरीन् तुन्ने लेखुमाने दस्सीनियः                | १९                      |
| अपुर दूरियां इतिया सुवानुरा सभा ह्यं वर्षने वेषेत्रं ते ।<br>सुप्तिक्का सिम्नुं सबुक्तमानिक् क्षाना कृष्युक्तः आ कृष्य                            | 64 [n] (61ng)           |
| (%)                                                                                                                                               |                         |
| १ मामर्थना विकासः विकासः विकासः अञ्चलकाः ।                                                                                                        |                         |
| या जीवेशीः पूर्वी जाता । देवेन्यंविषुनं पूरा १<br>मने तु ब्रह्मणोस्त्रं सार्वी बार्योनि तत च                                                      | t                       |
| सूतं वो अन्यु पार्यामि <u>प्रकृतिकृत को</u> वर्षः ।<br>अयो अञ्चलको कृष <u>ः स</u> िमं में अनुतं कृत                                               | *                       |
| ओपंत्रीः पति यान्त्रे     पुष्पेनतीः <u>त्रपू</u> र्वशः ।<br>अन्यो इव गुरिवानी —गुविवाः पार्यिक्ताः                                               | 1                       |
| मोर् <u>वप्री</u> धिर्मे साल <del>्या सम्ब</del> ो देशीयचे कुषे ।<br>प्रनेत्रमञ्जे व्याप्त अप्रकार्य लयं कृष्य                                    | ٧                       |
| मुख्यम् व मिन्त्रं पर्ने से बमुक्तिसूता ।<br>प्रोमानु इत बिस्ताम्य का सम्बन्ध पूर्ववय                                                             | ٧ [4]                   |
| वर्धारोपीः तुसम्बेत् । राजांतुः श्रमिताचित् ।<br>विषु स वेण्यतः त्विषण् क्षेत्रसमित्वातीनः                                                        | ६ तसर                   |
|                                                                                                                                                   |                         |

<u>अम्बावतीं सीमावती मूर्जर्यन्तीमुद्रीजसम् । आवित्ति सर्वा</u> ओर्पधी <u>ग्</u>म्मा अ<u>रि</u>ष्टतीतये उच्छुप्मा ओर्पधीना गावी गोप्ठादिवेरते । धन सनिष्यन्तीना मात्मान तर्व पुरुष 4 इप्कृतिनाम वो माता ऽथो यूय स्य निप्कृती । सीराः पंतुत्रिणीं. स्थ<u>न</u> यदामयति निष्कृथ अति विश्वां परिष्ठा स्तेन ईव व्रजमंक्रमुः । ओपंधी प्राचुंच्यवुर्व्यत् कि चं तुन्<u>योर्</u>ड रर्प १०[९] यर्दिमा <u>व</u>ाजर्य<u>ञ्चह मोर्पधीर्हस्तं</u> आदृधे । <u>आ</u>त्मा यक्ष्मंन्य नञ्यति पुरा जीव्गृभी यथा ११ यस्यीपधी मुसर्प्या द्वीमङ्ग पर्रुप्पर । ततो यक्ष्म वि वाधध्व दुन्नो मध्यमुक्तीरिव <u>सा</u>क यक<u>्ष्म</u> प्र पंतु चोर्पण किकिदीविना । <u>मा</u>क वार्तस्य धाज्यां <u>सा</u>क त्रंश्य <u>नि</u>हाकया 23 अन्या वी अन्यामव त्वन्यान्यस्या उपावत । ताः सवीः सविद्राना इद मे प्रावेता वर्चः 98 या' <u>फ</u>लि<u>नी</u>र्या अं<u>फ</u>ला अंपुष्पा याश्चं पुष्पिणीं बृह्स्पतिंपसृता स्ता ने। मुश्चन्त्वहंस १५ [१०] मुखन्तुं मा शपुष्यार्थ द्थी वरुण्यदित । अथौ यमस्य पट्टीशात सर्वस्मादेवकिल्बिपात् <u>अव</u>पतेन्तीरवदन् दिव ओर्पधयुम्परि । य <u>जीवमुक्षवामहै</u> न स रिष्पा<u>ति</u> पूर्वव १७ या ओपंधी सोर्मराज्ञी र्बुद्धी शतविंचक्षणाः। तासा त्वर्मस्युत्तमा र कामाय शहे 76 या ओर्<u>षधी सोर्मराजी</u> विधिता पृथिवीमनु । बृहम्पतिंपसूता अस्यै स द्त्त <u>बीर्यम्</u> १९ मा वो रिपत् खनिता यसमैं चाह खनीमि व.। द्विपचतुष्पवृस्माकु सर्वमस्त्वनातुरम् या<u>श्चेदम</u>ुपशुण्वन्ति याश्चे दूर परांगता । सर्वी सगत्यं वीरु<u>धो</u> ऽस्यै स दत्त वीर्यम् ओपंधय स वेदन्ते सोमेन सुह राज्ञा । यस्मै कुणोति बाह्यण स्त राजन् पारयामसि २२ त्वमुन्तमास्यीपधे तर्व वृक्षा उपस्तय । उपेन्तिरस्तु <u>सो \$</u> इस्माक् यो अस्माँ अ<u>भि</u>दासति २३[११](४१९) (%)

२२ आर्थिणा देवापि (सृष्टिकाम) । देवा । त्रिष्टुप् ।

वृहंस्पते प्रति मे नेवतामिहि मित्रो वा यहरुंणो वासि पूषा । आदिरयेवा यहसिर्मिकस्वान् त्स पुर्जन्य शर्तनवे वृषाय

(११३०)

| कलेका अस्तर ५, १६) (व(६)                                                                                                                                                                                            | [de to Tak de ] |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| आ देवा कृतो अञ्चितिविधिकान् । वाहेवावे आसि सामेत्रपास् ।<br>पर्तातीना वृति सामा वेहुत्वतु । वृत्ति ते पुनर्ती वार्यशासन्                                                                                            | *               |
| अस्मे पहि पुर्मी वार्षेत्रसन् कृत्रस्यतः अनुभीवार्मित्रसम् ।<br>पर्या कृषि वार्तन्त्र कनाव विवा हत्या मर्जुनी आ विवस                                                                                                | •               |
| भा तो इप्ता बर्धुमनो शि <u>त्रस्थि स्त्रं</u> पृक्किय स्त्रं स्त्राध्यः ।<br>वि श्रेष्ठ सामग्रीया पंजस्य हेमान् ईमापे स्थिती सपर्व<br><u>साम्ब्रिका सेमस्</u> पिर्टिपीर्वन् पुचार्क्तिसम्प्रति वि <u>कि</u> त्यन् । | *               |
| स उर्वरत्वावर्थः समृत्रः युगे दिग्या समृत्यायां अपि<br>स उर्वरत्वावर्थः समृत्रः युगे दिग्या समृत्यायां अपि<br>सुरिस्य सोनुते सम्बुर्वरस्यः प्रायो देवसिनिर्देशः स्रोतस्यः ।                                         | ч               |
| ता अञ्चलकान्धिकुनमं पूच्या कृषापिन्त वेर्षिता सूक्ष्मिषी                                                                                                                                                            | <b>₹ [१</b> ९]  |
| ब्युवानि संतेत्व पुरोहितो होजार्च दृतः कृपपुरस्यित ।<br>वृत्रुवृतं वृद्धिवर्ति रर्पण्ये वृह्रप्यनिर्वितसमा जवनस्य                                                                                                   | v               |
| पं त्वां बुवापिः शुश्चानां जीतः आस्तिका मंतृप्यः तस्त्रीवे ।<br>विश्वोमिर्देवर्गुमुखार्गामः प पूर्वन्वमीरणा वृद्धिमानीयः<br>त्वां पूर्वं कर्वपा ग्रीमिर्गुवन् त्वामप्तर्यं दुव्हत् विर्वतः।                         | ح               |
| सुर्याज्यपिरपान्युस्मः भाजां दुवं पविदृश्यापं वादि<br>पुतान्यपि जवनिर्मेद त्वे मार्गुतान्यविरवा सुर्वातः।                                                                                                           | •               |
| रिधिर्वर्यस्य तुम्बद्धं स्तरः पूर्वी "र्त्तुया वर्षं विद्यविश्वितो रिधिर्वि<br>पुतान्यति महर्ति सुद्धे <u>वा</u> सं य वेष्मु वृष्णु द्वावांच <u>सा</u> यस् ।                                                        | <b>!</b>        |
| तिहान पन मेताओं र्युपास्त्रा नर्योक्तमी नित्ति हेनेहे वसी<br>ज्ह्या धार्यपन्ति वाडी नि हुपेहा अपानीतालय प्रतीति तेय ।<br>स्त्रामार्य पेटुपाईक्ती नित्तों क्ष्म अर्थ अनुसन्ध्रये का तुलेक                            | 56 [59](6140)   |
| दं समा कुलकाताः ग्रंसः सुन्दिर।<br>(स.)<br>ज्यालका वर्षम्बीका। केंग्राज्ञ २०० केंग्राज्ञतेत्र सः सैन्द                                                                                                              | 112.3           |
| कं निक्तपतिकवाति विक्रियात् प्रेपुरमानं बाग् बांबूबर्प ।<br>का तस्य वानु कर्वता मुद्दी । तस्यक्षत्रं शुस्तुःमधिकत्                                                                                                  | ŧ               |
| स वि पूजा सिंपूना वटि सामं पूर्व श्रीविकतुरुत्या संस्थः ।<br>त नर्वविद्यामा स्थापना अपनुः आतुर्व क्रुले सुतर्वस्य प्राचाः                                                                                           | ÷ ((tat)        |

| स वाज यातार्पदुष्पद्रा यन् तस्वेर्पाता परि पदत सनिष्यन् ।                                                                                  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| अनुर्वा यच्युतर्रुरस्य वेद्रो अञ्चित्रश्रदेवा अभि वर्षना भूत                                                                               | <b>২</b>       |
| स <u>यहचोर्</u> डड <u>न</u> ्नीर्गोप्चर्चा ss जुहोति प्र <u>ध</u> न्यामु सिर्धः ।                                                          |                |
| अपानो यञ्च युज्यांसोऽर्था द्वीण्यश्वास ईरीत तृत वाः                                                                                        | R              |
| स <u>इत्रेमि</u> रशस्तवार कस्वी हिट्यी गर्थ <u>मा</u> रेअवद्य आगीत ।                                                                       |                |
| वुष्रस्यं मन्ये मिथुना विवेद्यी अन्नम्भीत्यारीद्यन्मुणायन                                                                                  | ч              |
| स इद्दासं तु <u>वी</u> रव प <u>ति</u> र्दन् पं <u>ट</u> ्रक्ष त्रि <u>शी</u> र्पाण दमन्यत ।                                                |                |
| अस्य वितो न्वोर्जसा वृधानो विषा वेगुहमयोअग्रया हन्                                                                                         | ६ [१४]         |
| स बुर्ह्व <u>णे</u> मर्नुप ऊर्ध् <u>वसा</u> न आ सीविपदर्श <u>सानाय</u> शर्रम् ।                                                            |                |
| स नृते <u>मो नहेपो</u> ऽस्मत सुर्जातः पुरोऽभिनुटहेन दस्युहत्ये                                                                             | v              |
| सो <u>अभियो</u> न यर्वस उदस्यन् अर्थाय <u>गातु वि</u> दन्नो <u>अ</u> म्मे ।                                                                | •              |
| ण <u>शात्रवा न पवस उ</u> द्गरपन् क्षपाय <u>गातु वि</u> दन्ना <u>अन्म र</u><br>उप यत् सीवृदिन्दु इतिरी <u>इय</u> ेनोऽयोपाप्टिर्हन्ति दस्यून | c              |
|                                                                                                                                            | C              |
| स वार्षतः शवसानेभिरस्य कुत्साय शुष्ण कृपणे परादात् ।                                                                                       |                |
| अर्थ किविमनयच्छस्यमान मन्क् यो अस्य सिनितोत नृणाम्                                                                                         | 9              |
| अप देशस्पन् नर्यंभिरस्य वृन्मो वेवेभिर्वर्रणो न मायी।                                                                                      |                |
| <u>अ</u> र्पे <u>क</u> नीने ऋतुपा अं <u>वे</u> —यर्मिमी <u>ता</u> रह यश्चतुंष्पात्                                                         | १०             |
| अस्य स्तोमेभिरीशिज ऋजिश्वां वज देखदूषमेण पित्रीः ।                                                                                         |                |
| सुला यर्यजुतो वृीद्यद्वी पूर्व इयानो अमि वर्धसा मूत्                                                                                       | 8 8            |
| पुवा महो असुर वृक्षयीय वस्रुकः पुद्धिरुपं सर्पुदिन्द्रम् ।                                                                                 |                |
| स इंगानः करित स्वस्तिमस्मा इप्मूर्जे सुक्षिति विश्वमामी                                                                                    | १२ [१५] (११५३) |
| (१००) [नयमोऽनुयाक                                                                                                                          |                |
| १२ दुवस्युर्यान्वनः । विद्ये देवाः । जगती, १२ त्रिष्टुप् ।                                                                                 | 7 ( ///)       |

१२ दुवस्युयान्द्रनः । विदेधं देवाः । जगता, १२ विष्ठुप् । इन्द्र हृद्यं मघवृन् त्वाबुदिन्द्रुज इह स्तुतः सुतुपा चौधि नो वृधे । देवोमेर्न सि<u>व</u>ता प्रावंतु श्रुतः ना सर्वत<u>िति</u>मिर्विति ष्रुणीमहे

भरां<u>य</u> सु भरत भागमृत्विय प्र <u>वा</u>यवे श<u>ुचि</u>षे क्रन्वदिंध्टये । गोरस्य य पर्यंसः पीतिमोन्नश आ सुर्वतांतिमदिंति वृणीमहे

२ (११५५)

| कम्बर्गास दय ५ व १६] (व्हट)                                                                                                                                                | [de te, Te tes, det    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| जा नो केक संक्षिता सामिन्द्रवं क्यूको वर्णमानाय सुन्तते ।<br>वर्धा नेवान् पेक्षमूर्णन पा <u>त</u> ्रवान्ता <u>सर्वतानि</u> सर्विति कृषीमहे                                 | 1                      |
| इन्ह्रों <u>ज</u> स्मे कुमन्त्रे अस्तु <u>लि</u> श्वक्षः रा <u>त्रा</u> सोमीः सुनितस्यार्ण्यंतु नः ।<br>पर्यापथा सिन्नर्थितानि संदुषु—य <u>सर्वतातिवर्विमें</u> वृजीन्त्रो | ¥                      |
| इन्द्रं द्वरुथे <u>न सर्वता</u> पर्वर्ति <u>वृद्धरपते भत्तितास्वार्तुरः ।</u><br><u>ब</u> क्को मन्द्रः ममेतिनेः क्षिता हि <u>कात्रा सर्वतिनिर्मितिने कृत्वीम</u> ्बे       | 4                      |
| इन्तरंस्य मु सुक्तं वर्ष्य स्वयः अग्रिगृहे अधिता वेवितः श्रावः ।<br>इक्कं सूक्षियः वाक्तनंत्रः अर तकाशिमविति पृथीमकं                                                       | <b>(14)</b>            |
| न कु गुहाँ चक्रुप्र भूतिं हुन्कृतं आविष्यतं वस्त्रवा देख्येर्धनम् ।<br>मार्किमी देखा अर्जुतस्य वर्षन् जा मुक्तिन्तिसर्विति हुन्दीनदे                                       | u                      |
| अवामीचा स <u>नि</u> ता सांवितुष्ठय <u>ां "स्वरीपु इवर्ष सेष्ठन्सर्त्रयः</u><br>याद्य पर्व मधुपुदुष्टवतं दृष्णाकः <u>स</u> र्वतोतिनविति दृष्णीनवे                           | ઢ                      |
| क्रम्मी धार्या वसवोऽन्तु सातिः विश्वतः हेपाति अनुतर्पुरीतः ।<br>स वो कुकः वेदिता प्रावृतिकतः आ सुर्वताशिवनिर्देश वृत्यीस्थाः                                               | •                      |
| क्रमें पानो परिते पीर्च अस्तर - खुतस्य पाः सर्ने कार्स कुरूने ।<br>तुनुस तन्त्री अस्तु अनुकान्या सुर्वताशिवदिति हुन्तीयदे                                                  | ₹                      |
| क्तनुवार्या निता सम्बोताम् । इन्द्र इज्ज्ञहा प्रवर्तिः सृत्यर्वताम् ।<br>पूर्वभूपिट्टिये यस्ये शिकतम् । आ प्रवेतिशिक्तिं कृतीसम्                                           | **                     |
| चित्रको मानुः केनुया अधिन्यः । सन्ति स्मृतां वरिष्ट्याः अर्थन्यः<br>र्गानस्य । राजां कथ आ राजान्यनुर्वति वर्षते शुक्तः                                                     | 14 [10]1440            |
| (११)<br>पुत्र नीलः विश्ववद्यः स्थलिकः सः विदुष् धः रेजानके ५१                                                                                                              | (इ.स. ६, ११ जनमे ।     |
| उपूर्णको सम्मेनमः समायुः समुधितिमध्ये बुद्दवः समीताः ।<br>पुर्विकामुधिनुसर्वे च पूर्वः—किस्त्रोदुसाऽद्धिः सि द्ववि वा                                                      | t                      |
| न्याः हेन्युः पेषु आतंतुः जं वार्यवरिष्ठपंत्री क्रमुध्यम् ।<br>इत्हन्युध्यमापुषारे हन्तुष्यं वार्ध्यं वृद्धे व पंपता सवायः                                                 | 6 ((( <sub>fr)</sub> ) |
| ***                                                                                                                                                                        |                        |

(११८०)

**ર** 

| पुनक्त सीरा वि युगा तंनुध्व कृते योनौ वपतेह बीजंग्र ।                                                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <u>णि</u> रा चे श्रुष्टिः सर्म <u>रा</u> असे <u>हो विदीय</u> इत् सुण्येः पुक्रमेर्यात                  | ३            |
|                                                                                                        | 8            |
| निर्राह्यवान् क्रुणोतन् स वेर्ट्या देघातन ।                                                            |              |
|                                                                                                        | ч            |
| इप्कृताहावमवत सुवर्त्र सुवेचनम् । वृद्धिण सि <u>श्चे</u> अक्षितम्                                      | ६ [१८]       |
| पीणीताश्वीन् हितं जेयाथ स्वस्तिवाहं स्थमित् क्रंणुध्वम् ।                                              |              |
| ब्रोणोहावमयुतमश्मेचकु मस्त्रिकोश सिञ्चता नृपाणीम्                                                      | ড            |
| ब्रज कृंणुध्व स हि वों नृपाणो वर्म सीव्यध्व बहुला पूर्थाने ।                                           |              |
| पुरे कृणुध्वमार्यसीरर्धृष्टा मा वः सुस्रोचमुसो हहेता तम्                                               | c            |
| आ <u>वो</u> धियं युज्ञियाँ वर्त <u>ऊत्त्ये</u> देवा देवीं यं <u>ज</u> ता युज्ञिया <u>मि</u> ह ।        |              |
| सा नो दुहीयुद्यवंसेव गत्वी सहस्रंधारा पर्यसा मुही गी.                                                  | 9            |
| आ तू पि <u>ञ्च</u> हरि <u>मीं</u> दोरुपस्थे वाशींमिस्तक्षता <u>श्म</u> न्मर्यीमि ।                     |              |
| परि प्वजध्य दर्श कृक्ष्यांभि <u>क</u> भे धु <u>री</u> प <u>ति</u> विद्वे युनक्त                        | १०           |
| पुमे पुरी वहिंगुपिब्दमानो ऽन्तर्योनेव चरति द्विजानिः।                                                  |              |
| य <u>नस्पतिं</u> वन आस्थापयध्व नि पू देधिध्वमस्त्रीनन्तु उत्सम्                                        | 88           |
| कपून्तरः कपूथमुईधातन चोव्यंत खुद्त वाजसातये।                                                           |              |
| <u>नि</u> ष्ट्रित्यं, पुत्रमा च्यांव <u>यो</u> त <u>य</u> इन्द्रं <u>स</u> वार्ध <u>इ</u> ह सोर्मपीतये | १२[१५](११७७) |
| ( १०°)                                                                                                 |              |
| १२ मुद्रलो भार्म्यदय । द्रुघण, इन्द्रो था। त्रिप्दुप्: ४,३,१२ यृहती।                                   |              |
| प ते रथं मिथुकृत मिन्दोंऽवतु धृष्णुया ।                                                                |              |
| अस्मिन्नाजी पुरुहूत श्रवाप्ये धन <u>म</u> क्षेपु नोऽव                                                  | १            |
| उत् स्मु वातो वहति वासो अस्या अधिरथ यद्जयत् सुहस्रम् ।                                                 |              |
| र्थारमून्मुद्गुलानी गविष्टी भरे कृत व्यचिविन्द्रसेना                                                   | २            |

अन्तर्यच्छ जिघांसतो वर्जमिन्द्रा<u>भि</u>दासेत । दासेस्य वा मचबुद्रार्थस्य वा सनुतर्यवया वृधम

| क्रमेदारक दक्त ५ १ ] (तरे ]                                                                                                                                                                                                          | [# t 4 1 % 4     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| प्रमा हुस्परिक्तकाईपाड़: सूर्य स्म तृंक्ष्मिमातियेति ।<br>मुक्तकारीः यथं दुष्यमात्यः उद्वितं तुर्वः संभागः तिर्वातम्<br>स्थानम्बद्धस्यनं एतः सर्वाद्यस्य सूर्यः अपने आने ।<br>तेतु सूर्ययं सुरुक्तं तुरस्य गार्थः वृद्धाः प्रकानियाप | <i>}</i><br>4    |
| ड्रक्तें हुदमो हुस्त जां <u>सी स्थानकीय सामियस्य क्रे</u> सी ।<br>इवंद्रेस्तस्य इवंतः सुद्धस्ति अप्रकृति जा विष्यत् सुदुसमीत्                                                                                                        | <b>(</b> [₹]     |
| द्भार प्रशिक्षसंद्रभारत दिवा पुराद्रक्तवंत्रीयनह सिस्तेत् ।<br>सम्ब ज्योदन प्रतिमाणांना मध्यत् प्रयोक्षिः क्षकुमान्                                                                                                                  | ¥                |
| मुख्येन्द्रास्थेनस्य चयुर्ति । बेरुवान्ते शृत्तीस्वर्धमानः ।<br>स्थानानि कृत्वस्य सुबुर्ते अर्थायः गाः पेरयुक्तास्थानिकस्य                                                                                                           | ć                |
| ह्मं से पेस्व कुपास्त्र पुत्री काम्प्रीया मध्ये दुक्यं वापनिम् ।<br>वर्त विगार्थ सुसर्वत सबसे गडी सुप्रेकः पूजनारवेषु<br>सारं सुवा को निर्मारण वैदर्स में बुकानी सम्या स्मीपयनित ।                                                   | •                |
| नास्ते तुन्ने माद्रकमा मेरा न्युक्ते पूरो बंदति प्रवेदिशय<br>पुस्तुक्तेबं पहिलिधोना <u>त्व</u> ् पीरमाना कृत्येक्षेत्रय <u>नि</u> श्चन् ।                                                                                            | ŧ                |
| क्षेत्रवं विश्वयं ज्येत नुबहुतं सिनंदर्गु सुप्तर्<br>क्षेत्रवं विश्वयं ज्येत नुबहुतं सिनंदर्गु सुप्तर्<br>अक्ष्रुकार विश्वयान्त्रम् विश्वयोग् इत्यापन ज्ञास्तर्                                                                      | **               |
| वृद्ध पद्माजि कृषे <u>ला</u> क्रिपांतासे <u>चो</u> दक्कर वर्षिका वृजा                                                                                                                                                                | \$4 [43]Keer     |
| (१ र)<br>१६ नेन्योऽप्रतिस्था। स्त्रुः व बुद्दस्त्रीतः ११ वच्या देवी ११ सम्ब्रोतः                                                                                                                                                     | 11 1845 is attel |
| आसः विवर्धना कृतमे न श्रीमा विनादना क्षोप्रेणकार्यश्रीनाव ।<br>पुरुष्पंताप्रविश्वित पृष्पप्तिः सुनै केमां अञ्चल सावस्तिन्तः                                                                                                          | ₹                |
| पुंतरप्रेन्सिनिरिरेषे किन्युनी शुन्दारोगे दुष्यपुनी पृष्युनी ।<br>सरिर्देश सन्त कर नीवर्ष भूषी कर स्पृष्टिसेनु दुष्यां<br>- सोर्ट्सिन करिरेसिनिरिर्देश स्टेस्टर कर्मा कर्मा                                                          | *                |
| स बर्जुक्रमेः स निरुद्धिर्मित्रेकी संबर्धना स दुध बन्दां गुक्रेने ।<br>कंकुन्द्रजित् सांस्या सोह्नप्रश्री/पार्थन्ता वर्तवितानिस्तां                                                                                                  | * (1K            |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                  |

**रृहस्प**ते परि वी<u>या</u> रथेन र<u>क</u>्षोहामित्रौ अपुत्रार्थमानः । <u>शम</u>अन्त्सेनाः प्रमृणो युधा जयं <u>ब्रस्</u>माकंमेध्य<u>वि</u>ता रथीनाम्

<u>बलविज्ञाय स्थिविरः प्रवीरः सहस्वान् वाजी सहमान उगः।</u> अभिवीरो अभिसंत्वा सहोजा जर्मिमन्द्र रथमा तिष्ठ गोवित

गोत्रमिषं गोविद् वर्जनाहु जर्यन्तुमरुमं प्रमुणन्तुमार्जसा । इम संजाता अनु धीरयध्व मिन्द्र सखायो अनु म रंमध्वम्

अमि गोत्राणि सर्हसा गार्हमाना sवृयो वीर. शतर्मन्युरिन्दः। दुरुच्यवनः पृतनाषाळयुष्यो । ऽस्माक सेना अवतु प्र युत्सु

रन्त्रं आसां नेता बृहस्पित वृक्षिणा युज्ञः पुर एतु मोर्म. । <u>देवसेनानामिमञ्जती</u>ना जर्यन्तीनां मुरुती युन्त्वग्रंम्

रन्त्रस्य वृष्णो वर्षणस्य राज्ञं आदिन्याना मुरुता शर्ध उग्रम् । . महामेनसां भुवनच्यवानां घोषों वृवाना जर्यतामुर्वस्थात

उर्व्वर्षय मघ<u>वन्नार्युधाः न्युत्</u> सत्वना मा<u>म</u>का<u>नां</u> मनांसि । ज्हृबहन् वाजिना वाजिना न्युद्रथीना जयंता यन्तु वापीः

ज्ञस्माक्तिमन्द्र. समृतिषु ध्वजे <u>ध्व</u>स्मा<u>क</u> या इर्षवुस्ता जंयन्तु । अस्माकं बीरा उत्तरे मव न्तवस्माँ उ दवा अवता हवेपु

अमीपाँ चित्त प्रतिलोमयन्ती गृहागाङ्गानयप्ये प्रहि। अभि प्रेहि निर्वह हृत्सु शोवे रन्धनामित्रास्तर्ममा सचन्ताम

भेता जर्यता नर् इन्द्री वु शर्म यच्छतु। **ड्या वं: सन्तु बाह्**वों ऽनाधृष्या यथासंश्र

(808)

११ अएको वैद्यामित्रः। इन्द्र । त्रिप्दुप्।

असांवि सोर्मः पुरुद्धत तुम्य हरिभ्यां यज्ञमुर्व याहि तूर्यम् । तुम्य गिरो विप्रवीरा इयाना दंधन्विर इन्द्र पिषां सुतस्य अप्सु धूतस्यं हरिवः पिष्रेह नृभिः सुतस्यं जुठर पूर्णस्य । मिमिक्षर्यमद्येय इन्द्र तुम्य तेमिर्वर्धस्य मद्मुक्थवाहः

प्रोमा <u>पी</u>तिं वृष्णी इयर्मि सुत्यां प्रये सुतस्य हर्य<u>श्व</u> तुम्यम् ।

रन्द्र धेनामि<u>र</u>िह मवि्यस्व <u>धी</u>मिर्विश<u>्वीमिः शच्या गृणा</u>नः W. 68

X

६ [२२]

१०

११

१२

१३ [२३](१२०१)

8 ₹

Ę

(१२०५)

| " क्रमेसः। अ. ८. ५, २१ ] [ett]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - {mi to € 1 5 € 1                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| क्रती संबीतमार्थ शिवेंसु वया व्यांना क्रसियं क्रमकाः ।<br>प्रमार्थकः मार्था कृषेयं हर्षेयं क्रम्यार्थकः<br>प्रमार्थितिया वर्षेयः सुनाः स्प्रीयस्य पुरुष्यः वर्षासः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ¥                                                      |
| अंडिप्टावृति विनित्रे वर्षानाः स्त्रीतारं वस्त्र तर्वं नुपूर्वाधः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 [44]                                                 |
| वपु म्ह्यांचि इरिया इरिया कोनस्य पावि पीतवं पुतस्यं ।<br>रुप्यं त्या प्रश्नः सर्वसस्ययालव् पुत्राची औरवस्यस्य रुप्युतः<br>प्रश्नंत्राच्यात्रम् पुत्राची अर्थन्यस्य रुप्युतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                      |
| ७५ धूर्वे १९५५ मध्येत अस्ति । स्टब्स्य अस्ति । स्टब्स्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | v                                                      |
| प्रभाग पुरान सूर्यम् अनुस्ता । सामि सिन्दुमर्गर इन्त्र पूर्मिन ।<br>स्त्रति धोरण वर्ष च वर्षम्ती पूर्वभग प्राप्त मनुषे च विस्तरः<br>अपा स्त्रीपिक्रंस्टेनसम्बद्धाः जनायासन्ति केन्द्र स्तर्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ૮                                                      |
| कृत पारलं कुनुव प्रकृत तारिक्षित्वापुरान्तं पुप्ताः<br>वीरक्षाः क्यूनितं वृक्षति कराष्ट्रि वार्षाः पुरस्ताति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                      |
| समिपहुजनक्षेत्रोत् छोतं नहाइ सका प्रकेश असिविश<br>पूर्ण देवन सुवर्शनिको सस्कित् को सुनई वार्यसाती ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ŧ                                                      |
| भूक्यतामुध्यस्य प्रमानु सर्मा दुसार्थ संस्तितं धर्नामान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 [84] (84)                                           |
| υ <del>(</del> ξεκ.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |
| ११ केमले पुनिस्त प्रिनिश्च चा एका शिक्य है अपन्यों का १ व निर्देश स्थान की न्यून है की निर्देश स्थान है की निर्देश स्थान है की निर्देश स्थान है की निर्देश स्थान है कि निर्देश स्थान है की निर्देश स्थान है स्थान है की निर्देश स्थान है की निर्देश स्थान है की निर्देश स्थान है स्थान है की निर्देश स्थान है स्यान है स्थान है स्थान है स्थान है स्थान है स्थान है स्थान है स्था | १<br>प्रतिदेव २<br>पितान ३<br>एको: ४<br>तिकीयल् ५ [२६] |
| वर्षे प्रश्नके नुकार्य इसके विश्विको विश्विताह । अकेसकुन्तुर्वेत<br>भवं नो शुटिया विश्वी न्यूया स्वेताहर्य । सम्बद्धा उड बहुन्यांची ।<br>इन्यों का तें हेनिही यु प्रकार्य धूर्व बस्तर । सम्बद्धा वस्तर स्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (सर्वे ५                                               |
| <b>~</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |

| क्रम्पंदास्थानं स्थापः वृ] [4                                                                                             | HT]                                           | [## t    | de laster j |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-------------|
| (1)                                                                                                                       | <b>↔</b> )                                    |          |             |
| ११ विष्यं व्यक्तित्वाः, वृश्चिमा वा सम<br>विष्युत्                                                                        | क्षरणाः। वृक्षिण्यः वृक्षिणः<br>३ जन्दर्भः।   | स्थापं ग | 1           |
| जाविरंपूरमध्ये वाचीक्षेत्रो विन्यं <u>जी</u> वं तर्म <u>तो</u><br>सङ्गि ज्योगि क्षित्रमिष्टमायो कृत कन्छा वर्षि           | जावा अवृत्ति                                  | 1        |             |
| प्रश्ना दिवि वर्षिनाकका अस्यु <sup>न</sup> पे अ <u>न्त</u> ्रका प्र<br>शिव्युक्त अंकुली मेजन्ते । का <u>स</u> ाका तीप्र व | ह्यातः सूचीयः।<br>जिल्लामार्यः                | •        |             |
| हैनी पूर्तिहेसिका हेनपुण्या न कंतुप्रिस्मा पूर्व<br>अप्रा मद्रा मर्पनहस्त्रिकाहो अन्यक्षिया अवर्                          | हेते पूजनितं।<br>पूजनित                       | ٩        |             |
| क्षतवर्गरं बाकुवर्षः स्वतिर्मः प्रवसंत्रस्ते अपि<br>वे कृष्यन्ति य ज पण्यतिन संग्रवे । त वसिन                             | भे चंदरते दृष्टि ।<br>यो दृष्ट्ये सुवर्गतस्य  | ¥        |             |
| इक्षियाबाद् पञ्जमे इत पंत्री - इक्षियाबाद् मा<br>तडेब सेन्वे पूर्णी कर्गाडी - चः पेजुनो इक्षिया                           | क्यीयमिति ।                                   | ч        | [1]         |
| तनेव कहि तम् इकालेकहुः चंद्रक्यं बाह्यसम्<br>स भुक्तस्यं हुन्यां देव द्वितो । प्राप्तां वस्ति                             | नवा दुरार्थ                                   | •        |             |
| रिश्वार्थ क्लिया गो वेस्टी वस्त्रीया प्रायः<br>रिश्वार्थ यक्तु को ने अल्ला वस्त्रीया वर्षे                                | हुत पश्चिपंचयः ।<br>हुनुते वि <u>ज्ञ</u> ानम् | u        |             |
| व होना बंदुनं स्तुषसीवुर्जनं रिप्यस्ति हा व्यो<br>हुई पहिल्ले मुक्ते स्वंधेरणस्य वर्षे कृतिकारणाः                         | क्ते इ <u>स</u> ोगः।<br>इत्तर्त               | ¢        |             |
| मोजा किन्तुः सूर्ध्ये पानिकारं भोजा जिन्तुः<br>भोजा जिन्दुरस्तुरपत् सुर्गया भोजा जिन्दुर्वे                               | अधुनाः प्रथनितं                               | •        |             |
| भागपानं तं वृंजनवाशं मानावास्त बन्या<br>भोजनवर्षं पृंजीनीयं वस्तुः परिन्हतं दशक्त                                         | न्य चित्रम                                    | •        |             |
| योजनभ्याः नृपुरायां स्थानः । नृपुर्वा स्थानः<br>प्रोज वंदाताञ्चला मातुः । ग्रोजः सर्मृत्तवस्त्रीः                         | वस्तिजापः ।<br>बेषु देशां                     | 7.5      | [4] (ing    |

( 504 )

# ११ पणयोऽसुराः। सरमा देवता। २, ४, ६, ८, १०-११ सम्मा देवशुनी ऋषिका। पणयो देवना। त्रिष्ट्रप ।

| किमिन्छर्न्ती सुरमा पेटमानड् दुरे हाध्या जगुरि पराचै ।                                          |     |     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|
| कास्मेहिंति. का परितवस्यासीत कुथ रुसार्या अतु पर्यासि                                           | 8   |     |        |
| इन्द्रंस्य दुतीरि <u>षि</u> ता चरामि मह इच्छन्ती पणयो निधीन् व ।                                |     |     |        |
| अतिष्कवे मियसा तम्र आवत् तथा रसायां अतर् पयासि                                                  | २   |     |        |
| कीटक्टिन्दः सरमे का हं <u>शी</u> का यस्येद दूतीग्सर पराकात ।                                    |     |     |        |
| आ च गच्छांनिम्बर्मेना क्षामा ऽया गद्यां गोर्पतिनी भवाति                                         | 3   |     |        |
| नाह त वेंदू दम्य द्मत् स यस्येद दूतीरसर पराकात ।                                                | `   |     |        |
| न त मूहिन्ति झुवती म <u>मी</u> रा हृता इन्ब्रेण पणय' शयध्वे                                     | ĸ   |     |        |
|                                                                                                 | 6   |     |        |
| इमा गार्व, सरमे या ऐच्छु: परि दिवो अन्तान सुमगे पर्तन्ती।                                       |     |     |        |
| कस्ते ए <u>ना</u> अर्व स <u>ुजा</u> द्युध्च्यु तास्माक्मायुधा मन्ति <u>ति</u> ग्मा              | ď   | [4] |        |
| <del></del>                                                                                     |     |     |        |
| असेन्या वं: पणयो वचास्य निवृज्यास्तुन्वं: सन्तु पापी'।                                          |     |     |        |
| अर्घृष्टो <u>व</u> एतुवा अंस्तु पन <u>्था</u> बृहुस्पतिर्व उ <u>भ</u> ग न मृंळात                | ६   |     |        |
| अप निधि संरमे अदिवृधनो गोमिरश्वेमिर्वसुमिन्धृप्ट ।                                              |     |     |        |
| रक्षन्ति त पुणयो ये भुगोपा रेक्ने पुदमलेक्समा जंगन्थ                                            | v   |     |        |
| पह र्ग <u>म</u> ञ्चर्य <u>यः सो</u> मेशिता <u>अ</u> यास <u>्यो</u> अद्गिर <u>सो</u> नर्वग्वाः । |     |     |        |
| त पुतमूर्व वि भंजन्त गीना मधैतद्वर्च पुणयो वमुद्रित                                             | c   |     |        |
| पुषा चु त्व संरम आजुगन्थः प्रचाधिता सहंसा वैन्येन ।                                             |     |     |        |
| स्वसार त्वा कुणवे मा पुनर्गा अप ते गवा सुभगे भजाम                                               | 9   |     |        |
| नाह वेंद् भ्रातृत्व नो स्वंसुत्व मिन्द्रों विदुर्राहुन्समश्च धोरा'।                             | •   |     |        |
| गोकामा मे अच्छद्युन् यदायु मपात इत पणयो वरीय.                                                   | १०  |     |        |
| दूरमित पण <u>यो</u> वरीं <u>य</u> उड़ावों यन्तु मि <u>नतीर्</u> क्तने ।                         | 70  |     |        |
| पृष्ठस्पतिर्या अविन्द्रत्निर्मूळहा सो <u>मो</u> ग्रावीण ऋषयश्च विम्री                           |     | F-2 |        |
| de i im in angli Brandinari — inimi angli mala Mi (AM).                                         | * * | [६] | (११५७) |
|                                                                                                 |     |     |        |

|                                                                                                                                                                                               | [# ts tr 1                                            | Ť               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| (tet)                                                                                                                                                                                         | - <b>1727</b> 1                                       |                 |
| ৬ ছয়নিয়রখো। মাধ্য রক্তিদার থা । বিশা ইঞ্চ <i>া</i> দিয়াই, <sup>বৃ</sup>                                                                                                                    |                                                       |                 |
| राज्यस्य गण्डमा क्रिकिशिषुच - ज्यूप्तरः सञ्जितः ग्रांतुरिक्या ।<br>श्रीकृत्यस्यपं द्वामा बेद्रोक्ष्मा स्तर्भ देवीः प्रयमुका ज्योगे                                                            | ŧ                                                     |                 |
| सामा राजा पद्मती बोह्ममार्च पुतः पार्वपाद्मवीयमानाः ।<br>अनुस्तिता वर्षया शिक्ष अस्ति वृतिहर्मते बुस्तुनहार शिक्षय                                                                            | R                                                     |                 |
| इन्तित प्राप्तं आधिरस्याः अवस्यायेयमिति येक्सीयम् ।<br>न प्रमार्थं पद्मं तस्य पुत्राः तस्य गुन्तं नुष्टिनं स्ववित्रंस्य<br>कृता पुत्रस्योनसम्बन्धः पूत्रे साम्राज्यपुत्रसम्बन्धे ये निरोतुः । | 1                                                     |                 |
| भीमा जाना बोहुत्यस्योर्वमीता वृत्ती वंशति पुत्रे व्यक्तित्<br>बुहुत्यारी चंदति वेर्षिपुद्धिः व वृत्ताना मनुस्त्युवर्द्धम् ।                                                                   | ¥                                                     |                 |
| तेनं आधायमंत्रिन्तृहरूरातिः सामन गीतां शुक्षाः न देवम                                                                                                                                         | ч                                                     |                 |
| पुर्वि कृषा श्रीहरूः पूर्णनेकृष्यां कृतः।<br>सर्वानः कृत्ये कृत्युत्तः अक्रमुत्राचे पूर्वस्तः                                                                                                 | 4                                                     |                 |
| पुत्रसंबे बह्ममुख्य कृत्वी दुविभिक्तिकृत्य ।<br>कर्जे दृष्टिक्या मुक्तवाणी वश्चायमुर्वाक्रते                                                                                                  | . [·]                                                 | (f+ <b>13</b> ) |
| <b>!!</b> )                                                                                                                                                                                   |                                                       |                 |
| ११ जन्मिक्सियों के जानसभ्यों एकी या। व्यक्तिकुक्त (११ स्था व्यक्ति<br>१ हक्त, ४ वर्षित ५ वेरोक्सित १ बारावासका, ४ हेची होतारी सबैत<br>करनमीक्सिक्सिया, १ स्वयु १ कमस्त्रीत, ११ स्वयसकारण      | रोडडीली, र वर्ष<br>(वर्ष) ८ विको र<br>) । विष्युर्ग । |                 |
| सर्वित्वा अध्य सर्वेचे कुछे के कुछे केसल पंजवित कार्यवन् ।<br>ज्य ज वर्ष निकम्परिवित्वान् । सं कृतः कुसिरेष्टि वर्षताः<br>सर्वेनपात एव जुतस्तु पातुन् । यस्त्री समुन्तान्यवेक्या सुनिद्ध ।    | ŧ                                                     |                 |
| सम्पन्नि चुनिकृत पुश्चनुष्यत् । सुन्ना च सुनुहास्त्रारे प्रदे                                                                                                                                 | १                                                     |                 |
| क्षानुस्रात्त इंक्या क्ष्माच्या ६६ चीरको क्युमित सुन्नोची ।<br>स्व देवाजीकवि यह होता स पंजान क्यांत्रिती कर्मीपान्                                                                            | 1                                                     |                 |
| सुचीने पुर्वित पृत्तिस्यं पृत्तिस्यः वस्त्रांत्यसः चूंत्रको अञ्चे आद्रांत्यः ।<br>व्यं कार्यः क्षेत्रको वसीको अस्त्रको क्ष्यिकं च्युतिस्                                                      | ¥                                                     | (1484           |

व्यचेस्वतीर<u>ुर्</u>विया वि श्रयन्ता पतिभ्यो न जर्नयु. शुम्ममानाः । वेषींद्वारी बृहतीर्षिश्वमिन्या वृवेश्यी भवत सुपायुणाः ५ [८] आ सुष्वर्यन्ती यज्ञते उपांके उपासानका सद्ता नि योनौ । वि्वये योषेणे बृहती सूंठ्वमे अधि श्रियं शुक्रपिश दर्धाने ξ देव्<u>या</u> होतारा प्रथमा सुवा<u>चा</u> सिर्माना युज्ञ मर्नु<u>यो</u> यर्जध्ये । <u>प्रचोदर्यन्ता विद्धेषु कारू प्राचीन ज्योतिः प्रदिशां द्रिशन्तां</u> v आ नो युज्ञ भारती तूर्यमे त्विळा मनुष्यितृह चेतर्यन्ती । तिस्रो देवीर्बेहिरेदं स्योन सर्रस्वती स्वर्पसः सदन्तु C य इमे द्यावां<u>पृथ</u>िवी जनिज्ञी <u>क</u>पैर्रार्<u>पश</u>ुद्धवेना<u>नि</u> विश्वा । तम्य होतरिपितो यजीयान् वेच त्वष्टरिमह येक्षि विद्वान उपावमृज् त्मन्यां समुखन् वृवानां पार्थं ऋतुथा हवीपिं। वनस्पतिं शमिता देवो अग्निः स्वदंन्तु हुव्य मधुंना युतेनं १० सयो जातो व्यमिमीत युज्ञ मुमिर्वेवानीमभवत् पुरोगा । अस्य होतुं. मुदिश्यृतस्यं बाचि म्वाहांकृत हुविभद्नतुं द्वाः ?? [9] (20u1) 121

## १० वेस्रपाऽप्रायुष्ट्र । रुन्द्र । त्रिप्टुप् ।

मर्नीपिणुः प्र भरध्व मनीपा यथायथा मृतयुः सन्ति नृणाम् । इन्द्रं सत्येरेर्यामा कृते<u>मि</u>. स हि बीरो गिर्वणस्युर्विदानः ऋतस्य हि सर्दसो धीतिरद्यीन स गर्ष्टियो वृष्मो गोभिरानद् । उदितिष्ठत् ति<u>विपेणा</u> रवेण महान्ति <u>चि</u>त स विव्या<u>चा</u> रजासि इन्द्र. कि<u>ल</u> भूत्यां <u>अ</u>स्य वेंद्र स हि जिप्णु पंधिकृत स्यांय । पतिर्दिवः संनुजा अर्थतीतः आन्मेनां कृण्वन्नर्<u>य्युतो</u> भुवुद्रो इन्द्री मुद्रा महतो अंर्णुयस्य वतामिनावहिरोमिर्गुणानः। पुरुणि चिन्नि तताना रजासि द्वाधार यो धुरुणं सत्यताता अन्त्रों क्विन प्रतिमान पृथिया विश्वां वेद् मर्व<u>ना</u> हन्ति शुष्णांम् । चाम्कर्म चित कर्मनेनु स्क्रमीयान् महीं चिद् द्यामातंनोत् सूर्यण वर्षेषु हि वृञ्चहा वृज्ञमन्त्र ग्रेवस्य शूर्शुवानस्य मायाः। वि भूष्णो अर्थ भूपता जेष्ट्रन्था ऽधामयो मध्यन् बाह्योजाः

[१०]

?

₹

ε

ß

६ (१३८१)

| क्रमोहार कर्न्ड संस्था । (क्रमेट)                                                                                                                      | [de select or seal |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| बर्चन्तु पहुच्तुः हरिज चित्रामेश्य कृत्यु गर्मनिन्द्य ।<br>आ प्रमानुं स्वारे मुचे प प्रमुक्ती अकिंग्या नु वेर                                          | v                  |
| हुरे किले बच्चमा अंग्युरा <u>नाः मिर्म्यस्य</u> याः बं <u>स</u> य नुस्यापीः ।<br>के स्प्रित्ताः के कृत्रं मा <u>र्गाः मान्य</u> मध्ये के वा नुसम्बर्गः | ď                  |
| तुनः सिन्द्रैप्रिनः नगसुनी आस्त्रितः य विवित्र हरेते ।<br>कुक्तमाया द्वा वा श्रुवते अवेता न रेक्नो निर्तिका                                            | •                  |
| त्तर्वाचीः सिम्बुनुम्नीरिवायनः स्ताराज्यारः माहितः पूर्विस्पानः ।<br>मसना ते पार्विता वर्धः न्यस्ते प्रमाः नुकृतां वस्त्र पूर्वीः                      | i [11](un)         |
| (111)                                                                                                                                                  |                    |
| १ देशसा वनाम्योत्ताः संदार विद्युर् <sup>‡</sup>                                                                                                       |                    |
| हम्ब स्वर्ण मिलकुले सुनस्यं भागः <u>श</u> ावस्तु वि पूर्वसीतिः ।<br>इपित्तु हम्मि <u>बार्</u> सर्म <u>ु जुम्मेमिड गीर्याक</u> म मेनाल                  | t                  |
| यस्ते रखो कर्नतो वरीना नेन्द्र तर्ने सोम्प्रेयोप पाहि ।<br>तुक्ता हे इरेपुः य प्रेयम्य यमिपानि वृत्तिमेन्द्रीयाः                                       | <b>P</b>           |
| इस्टिक्ता वर्षेता मूर्पस्य याँ क्र्येस्तर्ज्यं स्वर्शवस्य ।<br>जनमार्थितम् अस्तिविश्वास्यः संजीतीयो महिपस्या क्रिया                                    | 1                  |
| पत्तु त्यम् तं बहिबानं वर्षे पित्रव सुद्धी राहेनी वार्विविकासः।<br>वर्षेक्तः व्य इतिमिरित्व पृत्तीः विविजीवीदि निधमहत्रकार्यः                          | ¥                  |
| परम् शर्मन् राष्ट्रियाँ श्रंभा सङ्गीन्तरामुक्तवा रणयो मुख्यां ।<br>ब ते पुरिष्टि सर्विपीनिवर्ति । ब ते अन्तिव कृत श्रंभा कोन्तर                        | ۹ [(۴]             |
| ह्मे ने बाह्र सर्वेषणिन्य विद्या श्रीमन्त्रिय स्वाहतो ।<br>पूर्व जाह्नको नेपुरस्य सम्बु - ये विद्या हर्यक्रियोगिन पूर्वाः                              | •                  |
| वि वि व्यक्तिम्म पुरुषा अमानाः क्रियावको कृषम् श्रवन्ते ।<br>ज्ञान्त्रके के मर्बुरुषमञ्जानाः मुक्तमसर्वतः तेतुं वर्व                                   | ·                  |
| व ते इस्य पुष्पांति व नृते - ग्रीवां वाचं वच्ना कृतार्थि ।<br>नृतीनकंपुरवकाने वर्षि - पुरेषुकार्वकृत्यांत्रकंते कार्य                                  | « (IM)             |

[ १९७ ]

नि पु सींद् गणपते गुणेषु त्वामीहुर्विर्यतम कथीनाम् । न ऋते त्वत क्रियते किं चुनारे महामुक्त मंघव क्रित्रमंच Q अभिस्या नी मचवृत् नार्थमानान् त्ससे बोधि वसुपते ससीनाम् । रणं कृधि रणकृत् सत्यश्चमा अर्थको चिवा भेजा गुये अस्मान १० [१६](१९९५)

तमस्य चार्वापृथिवी सचेतसा विश्वेभिर्देवरन् शुष्ममावताम् ।

[ बदामोऽनुवाकः ॥१०॥ स्० ११३-१९८ ] (१११) १० वैरुपः शतमभेदन । इन्द्रः। जगती, १० त्रिष्रुपः।

यदेत् कुण्वानो मंहिमानमिन्द्वियं पीत्वी सोर्मस्य क्रतुमाँ अवर्धत ₹ तमस्य विष्णुर्महिमान्मोर्ज<u>सां</u> ऽशु द्धन्यान् मधुनो वि रेप्शते । देवे मिरिन्द्री मुघवी सुयावीम वृत्र जेघुन्वा अमबुद्वरेण्यः २ वुत्रेण यदहिना विभ्रदायुंधा समस्थिथा युधये शंसमाविदे । विश्वे ते अत्र मुरुतः सह तमना ऽवर्धसूग्र महिमानंमिन्डियम् 3 जजान एव ध्यंबाधत स्पृधः प्रापंश्यद्वीरो अमि पाँस्य रणम् । अर्<u>टुश्च</u>तृद्विमवं सस्यदेः सृ<u>ज</u>्दस्तेम्नाञ्चाकं स्वप्रस्ययां पृथुम् आदिन्द्रः सुन्ना तर्विपीरपत्यत् वरीयो द्यावीपृथिवी अंबाधत । अवीमरम्बृ<u>षि</u>तो वर्जमायुस शेवं मित्राय वर्षणाय कृाशुपे ५ [१४] इन्द्रस्याञ्च तर्विपीभ्यो विरुष्शिनं अधायुतो अंरहयन्त मुन्यवे । वृत्र पदुगो न्यर्<u>ट्टश</u>्चदोज<u>सा</u> ऽपो निर्<u>मतं</u> तर्म<u>सा</u> परीवृतम् Ę या <u>वीर्याणि प्रथमानि</u> कर्त्वी महित्वे<u>मि</u>र्यर्तमानी समीयर्तुः । ध्यान्त तमोऽवं व्ध्वसे हुत इन्द्री मुझा पूर्वहूतावपत्यत ø विश्वें देवासो अधु वृष्ण्यांति ते ऽवर्धयुन्त्सोमेवत्या वसस्ययां। रुद्ध वृत्रमहिमिन्त्रेस्य हन्मेना ऽग्निर्न अम्भेस्तृप्वर्त्नमावयत् मूरि दक्षेमिर्वचनेमिर्ककमिः सुख्येमिः सुख्यानि प वीचत । इन्हो धुनि च चुर्मुरि च व्रम्मये ज्युरद्धामनस्या शृणुते व्मीतये ٩ त्व पुरुष्या भेगु स्वश्व्या ये मिर्भेसे निवर्चनानि शर्सन । विवा पु र्ण उर्विया गाधमद्य सुगेमिर्विश्वा दुरिता तरिम १० [१५](१३०५) ₩• **9**?



| ते वो विं न द्रुपर्द देवमन्धमः इन्दं पोधन्त प्रवर्पन्तमण्यम् ।                                                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| आसा विद्व न शोचिपा विरुप्शिन महिंबत न सुरजेन्तुमध्येन                                                          | 3               |
| वि यस्य ते ज्ञय <u>सा</u> नस्यांजरु ध <u>क्षो</u> र्न वाताः परि सन्त्यच्यंताः ।                                |                 |
|                                                                                                                |                 |
| आ रुण्वा <u>सो</u> युर्युधयो न सेत्वन <u>चि</u> त नेशन्तु प्र शिपन्ते उप्टर्पे                                 | x (             |
| स इनुग्निः कण्वतम् कण्वसस्या ऽयः परुस्यान्तरस्य तर्रूप ।                                                       |                 |
| अमिः पीतु गृणतो अमि सूरी नामिवंदातु तेपामवी न                                                                  | ५ [१८]          |
| 2 57 m 77 m 3/4 7 m 13 m                                                                                       | L3              |
| गुजिन्तमायु सह्यसि सुपिच्य तृषु च्यवन्ति अनु जातवेदसे ।                                                        |                 |
| अनुदे चियो धूपता वरं सते महिन्तमाय धन्यनेदंविष्यते                                                             | ६               |
|                                                                                                                | ·               |
| पुवाग्निमते सह सूरिभि वंसं पटवे सहंस सुनते हुमि ।                                                              |                 |
| <u>मित्रासो</u> न ये सुर्धिता ऋ <u>तायबो</u> द्या <u>बो</u> न द्युन्नेर्मि मन्ति मार्नुपान्                    | v               |
| <b>ऊर्जी नपात् सहसावुद्गिति त्वो</b> -पस्तुतम्यं वन्द <u>ते</u> वृ <u>पा</u> वाक् ।                            |                 |
| त्वा स्तोपाम् त्वयां सुवीरा द्वाघीय् आयुं प्रतर दर्धाना                                                        | c               |
|                                                                                                                |                 |
| र्वित त्वाग्ने वृष्ट्रिहर्वम्य पुत्रा उपस्तुतास ऋपेयोऽवीचन्।                                                   |                 |
| ताँ स्रं पाहि गृं <u>णतर्श्वं सू</u> रीन् वषुञ्चपुळित्यू ध्वांसी अन <u>ध्य</u> न् न <u>मो</u> नम् इत्यूध्वांसी | । अनक्षन ९ [१९] |
|                                                                                                                |                 |

( ११५ )

(१३०८)

## ९ स्वीगेऽनियुतः स्वीरोऽन्तियुपो वा। इन्द्रः । त्रिपुत्।

पिना सोमं महत इंन्द्रियाय पिनां वृजाय हन्तेने शनिष्ठ ।
पिने गुप्ते शर्मसे हूपमीन पिन वृजाय हन्तेने शनिष्ठ ।
अस्प पिन क्षुमतः प्रस्थितस्ये नद्ध सोमंन्य नर्मा सुतस्यं ।
स्यस्तित् मनेसा माद्यस्वा प्रतिन्ति रेवते मीमंगाय २
ममत्तुं त्वा विष्य सोमं इन्द्र ममत्तु य. सृपते पार्थिनेषु ।
ममत्तु येन निर्वायक्षयं ममत्तु येन निर्प्तिणासि शर्जून
आ द्विन्नहीं अमिनो यात्विन्त्रो वृष्य हरिंग्या परिषिक्तमन्धं ।
गन्या सुतस्य प्रभृतस्य मध्वं सजा लेटांमरुशहा वृपस्य
नि तिग्मानि भ्राशयन भ्राश्या न्यवं स्थिरा तेनुहि यातुजुनाम ।
प्रयापं ते सहो नर्लं दवामि प्रतीत्या शर्जून विग्वेषु वृक्ष ५ [२०]११३९९)

| क्रुनेदाक्ष ८०० कर ११] [वरेर]                                                                                                                       | (\$ 50 miles) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| व्युर्थ इंग्न तुनुष्टे अञ्चरयो-न्द्रः स्त्रितेषु कर्यनोद्धिप्रातीः<br>अस्युर्धानसङ्ख्यासः सर्वा <u>भि-तर्वभूत्रसन्त</u> ्यं बाङ्गबन्य               | 4             |
| क्ष्रं इतिनेत्रपुन्त तुम्नं पुनं । यति श्रष्टाव्यक्षियानो नृमायः।<br>तुम्नं भुता नेत्रपुन्तं पुननोत्रं आस्त्रित वित्रं च पर्वियतस्य                 | u             |
| अन्तीर्भिन्न वर्षिक्तुमा कृतिक्षे चर्चा दक्षिण प्युवीत तीर्मय ।<br>वर्षस्वनुः पति दर्पामधि तयः सुरवाः संन्तु चर्चमावस्य कार्याः                     | •             |
| केन्द्राग्रिक्यं सुरक्तरपात्रिपर्धिः तित्वाचित् वेष्ट्रं प्रावंहकैः ।<br>जयां रत्न परि चरन्ति देशाः वे <u>अ</u> स्त्रान्यं वस्त्राः इन्द्रितंत्र    | & [66]XIHA    |
| (१९४)<br>१ शिक्कप्रक्रियकः । वसामसूर्यः । विकास् १-४ जन                                                                                             | reft I        |
| न वा वं देवाः श्रुपमिक्नवं वंदुः मुतादितितुर्व गय्कन्ति कृष्यवं ।<br>ब्रुट्टा प्रतिः प्रसुतो नार्व दश्या त्युतापृष्टन् मक्षितार् न विन्दत           | ì             |
| य <u>सामानं चक्सान्यपं पित्रो</u> असेशुरूकम् हेर्नुतार्यप्रसम्बद्धं ।<br>स्थितं यस्त्रे कृतुतं क्षेत्रेत पूर्वे — जो क्रित् व मीक्रितत्रं म विश्वते | ₹             |
| स इङ्ग्रोमी को पूर्वते सुरान्तरमध्यक्रमध्य करित कृतार्थ ।<br>जर्राज्यमे मनति पार्वज्ञा । द्वराप्तरीर्थ कृत्यो सर्वाच्य                              | •             |
| न व तन्त्र यो न दर्शित सक्यं व व्यक्ति वर्षमानाय क्रियाः।<br>नयासम्बद्धं वेपास वरोक्यं स्वरित पुकरतम्बद्धानं विविध्येत                              | ¥             |
| मूनीयानिकार्ययामापु राष्ट्राम् । इत्यांचित्तमन् यरचेन् वर्ण्याम् ।<br>भा वि स्त्रोत्ते एरवंव पुत्रसः अन्यतंत्रकृषं तिच्यन्तु रार्थः                 | 4 [44]        |
| मानुस्तरं विक्तुं अर्थवेकाः सुरवं अंग्रीकि वृत्र इत् इ हर्ष ।<br>मानुस्तुं पुत्रति को ककोतुं केर्यक्षको अवति केल्युकी                               | •             |
| कृतनित कातु भारितं क्रमोती यक्तमानुसर्व वृक्तते द्रशिक्ते ।<br>स्तंत्र उपलब्दो क्रीकहः युक्तावित्युकनानुस्य व्योद                                   | ·             |
| पर्वज्ञस्यों प्रिण्यों सि चेक्से - ब्रियल ब्रियल्यां प्रमाद ।<br>वर्ष्युच्योति द्विपर्वामित्रस्ये - ब्रियल्ये प्रस्कतिवृक्तिकालाः                   | < ∪inc        |

तं त्वां गीमिर्वरुक्षयां हव्यवात समीधिरे इति वा इति में मनो गामश्वं सनुवामिति प्र वार्ता इब वोर्धत् उन्मां पीता अयसत उन्मा पीता अयसत् रथमश्वा इबादावं उपं मा <u>मतिरेस्थित वा</u>श्रा पुत्रमिव <u>पि</u>यम् निहि मे रोदंसी खुभे अन्य पक्षं चन प्रति । कुवित् सोमस्याणामिति ञामि यां मीहना भुव<u>ममी ई</u>मां <u>पृथि</u>दीं महीम् । कुवित् सो<u>म</u>स्यापामिति وا 6 हन्ताह पृथिवीमिमां नि द्धानीह बेह वा । कुषिद सोमुस्याणुमिति ٩ <u>ओपमित् पृधिवीमहं जङ्कर्नानी</u>ह <u>चेह</u> वा । कृवित् सोमस्याणामिति १० ब्रिबि में अन्यः पक्षोर्ध Sधो अन्यर्मचीक्षपम् । कुवित सोमुस्या<u>पा</u>मिति ११

(११६१)

| अक्टर्निस महाजुद्दी अभिजनवपूर्वीर<br>गुद्धे प्रास्थाको हेकेची हस्तवप्र |                                                         | १९<br>१६ (१०)लम्ब |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| San Transmir Tanat annare                                              |                                                         |                   |
| [क्षत्रनीऽस्थाया म्ब्रा यन १ १ ]                                       |                                                         |                   |
| र माय                                                                  | र्वेन्द्रो पृष्टदिषः । दश्यः । विश्वदृष् ।              |                   |
| त्रविश्रंत मुर्वतेषु अवेद्धं यता अङ्ग                                  | द्रग्रसनेबन्नामाः ।                                     |                   |
| मुखो अंब्रामो नि रिव्यति शमु न्यू                                      | वे विश्वे मनुस्यामा                                     | ,                 |
| बाबुबान्द सर्वता मुसीनाः अर्बुत्री                                     | सार्व मियर्स प्याति ।                                   | 2                 |
| अञ्चेत्रम स्पृतस्यु प्रस्ति से ते न                                    | वन्तु वसूता सब्द                                        | `                 |
| ने क्रपुनार्थे गुरान्ति विले दिएं                                      | ते जिल्लापुर्माः ।                                      |                   |
| व्यादीः व्यादीयः व्याद्यातं सूत्रा स                                   | भूतः तुत्रभु मधून्याने पापाः                            | `                 |
| शर्वि विभिन्न क्षा प्रमुख्य नवेन्त्री सर्                              | मध् अनुसर्भन्त विकास                                    | ¥                 |
| ओजींनो पूर्ण्यो स्प्रितमा नेतृत्व ।                                    | ता त्या दुसन् पानुषामा दुश्याः<br>को कोक्नोसी कर्त्रे । | -                 |
| लवां वृत्रं स्थातको स्वांतुः प्रयापः<br>क्रोहपासि स अपूर्वतः करोतिः सं | त्वा पुष्पपास श्रार ।<br>इ.स. १८००मी असोना स्पीति       | 4[1]              |
|                                                                        |                                                         |                   |
| च्युनेस्य पु <u>रुक्तसम्</u> यास <u>ः जिल्लासङ्</u> गर                 | पशुष्यकाम् ।<br>चेन्द्रे चित्रकारि च्या                 |                   |
| जा देशी सर्वना सत्र क्रानून, व र<br>नि तदेशिक्डवर वर चु परिसुदार्ग     | प्रकार प्रमुखना <u>ल</u> भूम                            | ,                 |
| ान तहापुष्टकर पर चु पारमुद्राम्<br>आ स्थार्य स्थापका जिल्लास्त्रु आ    |                                                         | •                 |
| इस्र नहीं पूर्वित तिनुस्ती न्यूप                                       | क कर्तात करण देखाँग<br>- कार्यक्रिया समय देखाँग         |                   |
| मुझ गुज्यस्य शक्ति स्वराज्यः पूर्व                                     | चुननात्त्रम् । उत्तर्भातत् स्वाः                        | 4                 |
| पुरा हुसान पुर्सारेषा अभूवां ऽवां                                      | चन क्यो तत्त्व निम्हित्त ।                              | 41                |
| व्यवांग मान्तिवंगितीया क्रियां                                         | में व प्रबंध वर्षकेंत्र व                               | 2 [e] (140)       |
| · ·                                                                    | (11)                                                    |                   |
| ) fermen                                                               | रा मामापर्का । का (अभावता )। विद्युर्                   |                   |
| <u>ब्रिट्टब्र</u> गुर्मः वर्तवर्तनार्थः सुतस्यं                        | ज्यातः पश्चिमके आसीत् ।                                 |                   |
| न रोबा पुश्चिमी प्राकृतको स्टब्स                                       | में देवार्थ कवियाँ विश्वन                               | 3                 |
| व भौतरा रेप्तरा परपु दिन्त                                             | इचनी ब्राह्मि यस्य पुरात ।                              | a (ter)           |
| बस्ये द्वाबायूनं बस्यं मृत्युः कर्य                                    | ने नेपान क्षेत्री विभाग                                 | 6 (14.)           |
|                                                                        |                                                         |                   |

सम्बद्धाः अच्टल दय रूप् | [कोश] [क्रीक्रहः । अस्ति ।

| य' प्रां <u>ण</u> तो निमिष्तो महि <u>त्वे क</u> इद् <u>याजा</u> जर्गतो घुभुवं ।<br>य <b>इंशें</b> अस्य द्विपवृश्चतुंष्पदुं कस्में देवार्य हविर्या विधम<br>यस् <u>ष</u> ेमे हिमर्बन्तो महित्वा यस्यं समुद्र <u>र</u> सर्या <u>म</u> हाहु.। | રૂ            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| यस्येमाः पृतिक्रों यस्य बाह्र कस्में वृवायं हुवियां विधेम                                                                                                                                                                                 | 8             |
| ये <u>न</u> धोरुग्रा पृथिवी चे हळहा येन स्वः स्तामित येन नार्कः।                                                                                                                                                                          |               |
| यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवार्य हविषा विधेम                                                                                                                                                                                       | ٠ [٤]         |
| य कर्न् <u>देसी</u> अर्वसा तस्त <u>भा</u> ने अभ्येक्षेता मर्न <u>सा</u> रेजमाने ।<br>यमा <u>धि सूर</u> उदिंतो <u>विभाति</u> कस्मै देवार्य हविपा विधेम                                                                                     | Ę             |
| आपी हु यह्नुहुतीर्विश्वमायन गर्मै द्र्धांना जनर्यन्तीरुग्निम ।<br>तती देवाना समवर्तृतासुरेकः कस्मै देवाय हविपा विधेम                                                                                                                      | ৬             |
| य <u>श्चि</u> षापो महिना पूर्यपेश् <u>य</u> द् द <u>्श्</u> च द्धांना जनर्यन्त <u>ीर्य</u> ज्ञम् ।<br>यो द्वेषेप्विधे द्वेष एक आ <u>सी</u> त् कस्मै द्वेषाये हिष्यि विधेम                                                                 | c             |
| मा नौ हिसीज <u>नि</u> ता यः <u>पृंधि</u> ब्या यो <u>वा</u> दिवं <u>स</u> त्यर्थमा जुजाने ।<br>प <u>श्चापश्चन्द्रा वृहतीर्ज</u> जा <u>न</u> कम्मै वृवार्य हृविर्या विधेम                                                                   | 9,            |
| मजीपते न त्ववृतान्युन्यो विश्वा जातानि परि ता बभूव ।                                                                                                                                                                                      |               |
| पन् कोमास्ते जुहुमस्तन्नों अस्तु   वय स्य <u>ीम</u> पर्तयो र <u>यी</u> णाम                                                                                                                                                                | १० [४] (१३८३) |

( < ?? )

### ८ चित्रमहा बासिष्ठः। अग्निः। जगतीः १, ५ विष्तुप्।

वसुं न चित्रमहस गृणीय वाम शेवमतिथिमद्विषेण्यम् । स रासते शुरुधो बिश्वधायसो अग्निहीता गृहपीत. सुवीर्यम् ş जुपाणो अमे प्रति हर्य मे बचो विश्वानि विद्वान् व्युनानि सुकतो। पृतेनिर्णिग्वस्रीणे गातुमेर्यय तर्व देवा अजनयुन्ननुं वृतम ş सप्त धार्मानि परियन्नर्मत्यों दार्शद्दाशुर्पे सुकृते मामहस्व । सुधीरेंण रुविणीये स्वाभुवा यस्त आर्नेट्र सुमिधा त जीपस्व ₹ युज्ञस्य केतु प्रथम पुरोहित हविष्मेन्त ईळते सप्त वाजिनम् । शुण्यन्त पूर्वि शृतपृष्ठमृक्षणं प्रणन्तं वेच पूर्णते सुवीर्यम 'n (6213)

| क्लोकाल ४ म 🕽 (शह)                                                                                                                                              | { <b>← t</b> | € 186 M      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| लं हुतः बंद्यात वरंणकाः य हृदयांना <u>अ</u> धृतांव करता !<br>त्यां त्रवेदन, मुक्तां कृष्युनां गृहे  त्यां स्तोमें <u>भिर्माने</u> वि वेषण्                      |              | 4 <b>[4]</b> |
| इर्व हुइन्स्पृद्धको सिम्बयनिसं । प्रतिपेषु वर्जनामान स्वतःगो ।<br>अर्था कृतस्तुनिर्मुतानि दीर्घा पुतिनुत्रेत्रं पेष्ट्रियन्तुनिर्मुक्ते                         |              | 4            |
| न्वामिनूरका द्वर <u>मा न्युंपित्</u> यु  कृतं क्रूंप <u>ना</u> न्य अंदयन्तु बानुंदार ।<br>त्यं वृंदा मंहदाप्यांव चा <u>र्वभु पान्यं</u> भग्ने निमुक्तमा जम्मुरे |              | •            |
| ति त्या बर्डिच्य अङ्गल्त भ्रामिनै गुज्यती कार विवर्षेतु देववी ।<br>गुजरमोत्रे पजेडानेतु बारव वृत्तं पोत स्तृतिस्थिः सदो वा                                      |              | < [4] ⟨₩0    |
| (१२३)<br>८ वसः सर्वेकः। विश्वद्रः।                                                                                                                              |              |              |
| अर्थ इनस्थंबक्त पूर्विगम्। ज्योतिर्वतम् रजेते विमार्व ।<br>इन्क्रय सँगुमे ब्रवेस्ट्र सिन्तु व विमां क्रतिर्मी विक्रित                                           |              | 1            |
| तुमुहामूर्वेद्वविवर्ति हुमा मे <u>या</u> काः पृथ्वे हेर्युतस्य हार्ति ।<br>क्रतस्य सम्मुकारि शिवादि बाह्य संमुख्ये योजिस्तम्बेद्वस्तु मा                        |              | ₹            |
| त्मानं वृषीरामि बांबन्नान्या सिराप्तंत् कुरसम्यं नातपः करीकाः ।<br>कृतस्य बान्त्वार्थे चक्रमाना - तिहानि बच्चं अवृत्यंत्व वार्णीः                               |              | •            |
| पुलस्तां दुवर्वहरस्तु विश्वं - दुवस्य वार्वं बह्निवस्य वि सन्त् ।<br>सनेत क्लो अपि किन्त्वस्य - सिंग्नेन्यनं अकृतिनि वार्व                                      |              | ¥            |
| ज्ञन्तुण जार्र्युचलिकियुक्ताः चार्चा विवर्तत पुत्रे क्येक्त् ।<br>वरेत विवरत बोलियु वियः सत् स्वीर्वेत पुत्रे विवयये स वेतः                                     |              | ۱(۱)         |
| मार्क सुर्वान्त्र्य का प्रतंत्री  हुवा बनेन्तो क्रुव्यवीका त्या ।<br>विकित्त्रको वर्वमस्य कृते  हुवस्य चोनी क्रुक्त श्रीकृत्य                                   |              | •            |
| कुष्मं गंजूर्य अधि बार्व सस्वाठ कुरवस् विका विश्वेषुस्वार्युवा।<br>वस्त्रीता आवे बुद्धि हुस वे स्वर्धनं नार्व अस्त विद्यर्थि                                    | ने।          | •            |
| इप्यः नेनुब्द्धि प्रजिमोति । समुन् मृतंस्य पर्याम् विदेशेष् ।<br>सामुः सृत्येष शोषियां प्रमुखन्यस्तियं पञ्चे रुपेति त्रियानि                                    |              | €[€] (M      |

#### (158)

९ जिन्ता, १, ५-९ अग्नि-घरण-सोमाः। १ अग्नि , २-८ अग्नेरान्माः ४, ७-८ वरुण : ६ सोमः ९ इन्द्र । शिष्टुप्, ७ जगती ।

इमे नी अग्र उपे युज्ञमेति पर्श्वयाम चिवृत सुप्तर्तन्तुम् । असी हन्यवाद्भत नी पुरोगा ज्योगेव वृधि तम् आर्शियप्टाः ۶ अर्देवाहेयः प्रचता गुहा यन् प्रपर्यमानी अमृत्त्वमेंमि । <u>शिषं यत् सन्तुमितिञ्चो जहामि</u> स्वात सुर्याटर्रणा नामिमिमि ą परपंत्रन्यस्या अतिथि वयाया अतस्य धाम वि मिमे पुरुणि। शसामि पित्रे असुराय शर्व मयजियाद्यज्ञिय भागमेमि Ę **द्धीः** सर्मा अकरमुन्तरस्मि न्निन्दं <u>वृणा</u>नः <u>पि</u>नरं जहामि । अग्निः सो<u>मो</u> वरुणस्ते च्यवन्ते पूर्यावद्वांष्ट्र तद्वाम्यायन् ĸ निर्मापा छ त्ये अर्सुरा अमूब्न् त्व च मा वरुण कामयसि । **ऋतेन राजुलनृत विविश्चन् मम राष्ट्रस्याधिपत्यमेहि** [8] इष स्वीतिमिद्यास बाम मुय प्रकाश दुर्वर् नतिरक्षम् । हर्नाव वुच निरोहिं सोम हविद्वा सन्त ह्विपा यजाम Ę क्रिक्षः के<u>ष</u>ित्वा दिवि क्रुपमासेज दर्पमूती वर्षणो निर्प' सृजत् । क्षेमं कुण्याना जने<u>या</u> न सिन्धेव स्ता अस्य वर्णु शुचेयो मरिम्रति U ता अस्य ज्येष्ठिमिन्द्रिय संचन्ते ता ईमा क्षेति स्वधया मदन्तीः । ता <u>ई विञो</u> न राजान <u>वृणाना</u> वीं<u>म</u>ुत्सु<u>वो</u> अर्प वृत्रावृतिष्ठन्

(१२५)

८ घागाम्भूणी । भात्मा । जिष्हुप्, १ जगती ।

अह रुद्रेमिर्वसुमिष्यरा म्यहमादित्येरत विश्वदेवैः। अहं मित्रावर्रणोमा विभाम्युहर्मिन्द्वाशी अहमस्विनोमा अह सोर्ममापृनसं विभा मर्युह त्यष्टीरमुत पूषणुं मर्गम् । अहं व्धामि व्रविण हिक्मिते सुप्रान्ये चर्जमानाय सन्यते W- 98

<u>षीमुत्सूनौ सपुञ्जे इसमिह्य पूर्वा वि्रव्याना सुख्ये चर्रन्तम् ।</u> अनुष्दुमुमन् चर्चुर्यमाण मिन्द्र नि चिक्यु. क्वयो मनीपा

१

₹

C

९ [१०] (१४०८)

(4840)

| भूमोर्। क्ट ८ मः य ११] [पोट]                                                                                                                                                                                 | [कं रुक् च ११९ <sup>हे</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| स्त्रं राष्ट्री तंगलेती कर्नूनो विक्तुनी मध्या प्रक्रियोगाम् ।<br>तो यो कृता व्यवस्था पुरुषा सूर्याच्याको सूर्योजसम्बद्धाः                                                                                   | •                            |
| यदा को अर्थनकि या <u>नि</u> यम्बन्धि या वर्षम्भि या दे सुन्यस्कृतस्य ।<br>अ <u>स्म</u> न्तचो मां तावर्ष सियमितः भूषि श्रृंत सञ्चितं ने बदामि<br>अद्यक्त स्वपनितं बेदासिः जुन्तं देवसिन्त बाल्विमिः ।         | ¥                            |
| पं कामपु रेतंनुबं कृष्णोसि तं कृष्णालं तनुर्ति तं सुनिषास                                                                                                                                                    | 4 [tt]                       |
| जुर्व इद्राप्त पनुष्य तेनोवि व्यवस्थिते वर्षते इन्त्रमा र्थ ।<br>सुद्रे जनांव कुमई कुमा न्यून्त सार्वाद्विती मा विवेत                                                                                        | •                            |
| <u>अर्थ पृथे प्रितरंकारम पूर्वम् सम् कोसिंपुप्तवीकाः संबुध्ये ।</u><br>त <u>र्गा वि सिन्धे सुरमानु विन्तो जात् यां वृष्यकोणे स्कूसानि<br/>अर्थोव बार्व वषु व वां<u>न्या स्मृतानु सुर्वनानि</u> विन्यां ।</u> | u                            |
| प्रा द्विता प्रर पुन्न पू <del>ष्टिनी तार्थती महिना से बंदून</del><br>(१९६)                                                                                                                                  | < [१२](°                     |
| ( १९५)<br>८ ईम्प्रेना कुरमकवर्षियेः बामदस्याउदागुरुवाः। निम्ब वृषकः। क्याँपैव                                                                                                                                | महारो अधिका।                 |
| न तमेस व दुर्गित हेर्चाला अप्तु मर्स्यम् ।<br>सुनार्यम् पर्वर्दमः <u>नि</u> यो नर्पानु वर्षको सन्ति द्विषः<br>तस्ति वृत्रं कृतिस्त्रः वर्षम् विद्यार्थमम् ।                                                  | ŧ                            |
| केला क्रिश्चेता पूर्व पाच <u>ने</u> या <b>यु कर्ल्क्सी द्विप</b>                                                                                                                                             | ₹                            |
| त कुने भुडिपकुरेच वर्षका क्षिता अर्थिया।<br>मरिष्टा उत्तर केलक्षित परिष्टा उत्तर पूर्वकालि विशे<br>पूर्व विश्व परिकास वर्षका क्षिता अर्थुमा।                                                                 | •                            |
| युष्माकुं शर्मिन किंग स्थानं नुसमीतुःशाञ्जी क्रियोः                                                                                                                                                          | ¥                            |
| आहित्याका सनि विद्या वर्षका क्षिता अर्थुका ।<br>प्रमे नक्तरि वर्ष देविना-स्थेतावि स्वरमध्यति द्विषी<br>अर्था क्र दु केस्त्रिया वर्षका क्षिता अर्थुका ।                                                       | ч                            |
| अन्ति विश्वांति दुर्पता । सर्वातश्चरं <u>स्</u> राचाव <u>ति</u> द्विष्ट                                                                                                                                      | •                            |
| प्रमानकर्पमुत्रम् वर्षको जिला अर्थुमा ।<br>शर्म बच्छम्मु नुबर्ध आर्थिनवानो कर्शकी अञ्चि दिवा                                                                                                                 | u (IMV)                      |

यथां हु त्यहूंसवो <u>गौ</u>र्यं चित पुदि <u>षिताममृंश्चता यजञ्चा ।</u> एवो प्वर्रम्मन्मृंश्चता व्यहः भ तांर्यग्ने प्रतुर न आयुं

< [{\$\frac{1}{2}}] (\$8\$8)

#### ( १२७ )

८ क्रशिक सौभर , रात्रिर्धा भारद्वाजी । गत्रि । गायत्री ।

रा<u>त्री</u> व्यंख्यवायती पुं<u>र</u>ुचा देव्यर्१क्षमिः । विश्वा अधि श्रियोंऽधित ओर्<u>षमा</u> अर्मर्त्या <u>नि</u>वती वृष्यु<u>र्</u>यद्वते । ज्योतिषा बाधते तर्मः निह स्वसारमस्कृतो पसं वेच्यायती । अपेर्दु हासते तमे રૂ सा नी अद्य यस्या वय नि ते यामुन्नविक्ष्मिह । वृक्षे न वंस्ति वयं नि गामांसो अविक्षत नि पृद्वन्तो नि पृक्षिण । नि रुप्रेनासंश्चित्र्र्थिनी यावर्षा वृक्य 1 वृक्षं यवर्षं स्तेनमूर्म्ये । अर्थान सुतरा मव Ę उप मा पेपि<u>श</u>त तमं कृष्ण व्यक्तमस्थित । उप <u>क</u>्रणेव यातय ৩ उप ते गा इवाकंर वृणीय्व दृहितर्धवः । रा<u>त्रि</u> स्तो<u>म</u> न <u>जि</u>ग्युषे [१४] (१४३२) C

#### (१२८)

९ विद्वयं आङ्गिरसः। विश्वे देवाः। त्रिप्दुप्, ९ जगती।

ममिति वर्ची विह्वेष्वेस्तु वय त्वेन्धांनास्तुन्वं पुषम । मह्यं नमन्तां पृदिशक्षत्रं चारत्वयाध्यक्षेण पृतना जयेम 3 मर्म देवा विहुवे सेन्तु सर्व इन्द्रवन्तो मुरुतो विष्णूराग्ने । ममान्तरिक्षमुकलोकमस्तु मह्य वातं पवता कामं अस्मिन् २ मींप वेवा वृधिणुमा यजन्ता मध्याशीरंस्तु मीं वेवहृति । दैव<u>्या</u> होतारा वनुपन्त पूर्वे ऽरिप्टा स्याम तन्वा सुर्वारा 3 महाँ यजन्तु मम् यानि हुन्या ऽऽर्कूति सुत्या मनसी मे अस्तु । ए<u>नो</u> मा नि गाँ कतुमच्चुनाह विश्वे देवा<u>सो</u> अधि वोचता न Y वेदीं पळुर्बी<u>र</u>ुरु नं कृणोत् विश्वे देवास <u>इ</u>ह वीरयध्यम् । मा होम्महि पुजया मा तुनूमि मां रंधाम द्विपते सीम राजन् [१५] ч अमं मृन्यु प्रतिनुदन् परेपा मर्दन्धो गोपाः परि पाहि नुस्त्वम् ।

प्रत्यको यन्तु निगृत पुनसो केमपा चित्ते प्रदुश वि नेशत

(>f89)

Ę

| सम्मेत्। सः दन पः १६] [सनः]                                                                                                                                                                                   | [#e te   | T 114 6    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| भारता पांतृत्वां सुर्वतस्तु यस्पति न्दूर्वं ह्यतारंत्रभिवातिग्रहस्य ।<br>इतं ब्रह्मसुन्धिन्नोमा दूकस्पति न्दूर्वाः पांतृ कर्तमातं न्यूवांत्<br>कुकुमार्था या महिता सभी पत्ता पुरिसन् इतं पुरस्ताः पृष्टस्यः । | v        |            |
| स नोः पुत्रापे इर्पन्य अञ्चले न्यू सा ना गिरिको सा पर्य का                                                                                                                                                    | ć        |            |
| ये भी तुक्ता अपु ते भवनिवानकृतिक्युम्ब वापाओं तहा ।<br>सर्वाय कृता अधितवा प्रयक्तियां <u>त्रा</u> व्यं चेत्रांकावितानस्वस्त्                                                                                  |          | [54] (194) |
| (११९) [यक्तमकोऽप्र                                                                                                                                                                                            | भूका १११ | € (42-1/1) |
| <ul> <li>महाप्तिः वरमेश्रीः। भाववृत्तम् । मिन्हर्ः।</li> </ul>                                                                                                                                                |          |            |
| नाकंक्षत्रीको व्यक्तित सुक्ती - अ <u>तीवत्रो</u> मो क्योग को का ।<br>किमानेपेकु कुद्र कस्य कुर्मा कम्म किमानीहरूमें गयीरम                                                                                     | ŧ        |            |
| न कृष्युपेशियुक्तं न तर्शि न राष्ट्र्या नहीं आसीत् प्रदेशः ।<br>आर्मिश्यतं स्वयम् तरेतं तस्त्रीत्वास्यसम् एए विं कुनार्शं<br>तर्वं असीत् तर्वना मुख्यमंत्रं अन्तेतं विक्षितं स्पेना स्वयः।                    | 8        |            |
| तुन्धनेतान्वर्धितं व्यक्तीयः तर्वतस्यानंत्रियानांत्रेतेकेष्                                                                                                                                                   | ٩        |            |
| तुले वन्त्रुवस्ति निर्वतेन्द्रन् वृति प्रतिस्यां कुवर्य प्रतीवा<br>क्रियुक्तीलो विक्रीते पुरिसरंगाः स्वयः स्थित्वावीश्रुपरि स्विद्वावीश्रयः।                                                                  | ¥        |            |
| ेलोका जोकर विक्रियाने जातन, तन्त्रका अवस्तास्य वर्षस्थः प्रदक्षीयः ।<br>को अन्त्रका वंतु क इह प्र वर्षस्य, कृत जानसंख्य कृत हव विवृधिः ।                                                                      | ٩        |            |
| अर्थान्त्रेया अस्य विवर्वन्तिना "इयुर बीर बंदू बर्त आतुमूर्य                                                                                                                                                  | •        |            |
| हवे विकृष्टिकी जानुस्त वर्षि वा पूर्व वर्षि हा म ।<br>यो ज्ञरवारपंत्रः रहते स्वीतन् त्वो अङ्ग वेषु पर्वि जा व वेष्                                                                                            | ٠        | [śn] (Hay) |
| (11)                                                                                                                                                                                                          |          |            |
| 🖈 नवः कतासम्यः । सारपूषम् । सिन्धुन् 🐧 जगारी                                                                                                                                                                  | 1        |            |
| वा बुझ्ये जिल्ह्यासम्बुधिन्द्रतः वर्षक्रस्तं दृषक्रवें विद्यवेतः ।<br>इत्र वेवस्ति द्विलोत् च व्यांचुक्कः व बुद्यापं वृद्येन्यांनते तुत्रे                                                                    | ŧ        | (ters)     |

(१४६१)

| पुर्मी एन तनुत् उत् क्षेण <u>ति</u> पु <u>र्मा</u> न् वि तंर <u>ने</u> अ <u>धि</u> नाके <u>अ</u> स्मिन् ।                                                                    | 50 |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
| <u>इमें मयूचा</u> उर्प सेवुक्त सन्। सामानि चकुम्तसं <u>ग</u> ण्योतेवे                                                                                                        | २  |                |
| कासीत् प्रमा प <u>्रति</u> मा कि <u>निवान</u> माज्य किमोसीत परिधि' क आंसीत ।<br>छन्युः किमां <u>सी</u> त् प्रजं <u>ग</u> किमुक्थ यहेवा देवमयंजन्त विश्वे                     | ą  |                |
| <u>अग्रेगीयञ्चमवत् सुयुग्वो प्णिहंया सविता स वंभूव ।</u>                                                                                                                     |    |                |
| अनुष्डुमा सोमं उक्थेर्महंस्वान् बृहस्पतेर्बृहती वाचमावत                                                                                                                      | 8  |                |
| <u>षिराण्मि</u> त्रावर्षणयोर <u>मिश्री</u> िरन्द्रंस्य <u>त्रिष्टुचि</u> ह <u>मा</u> गो अह्नं' ।<br>विश्वनि वेवास्त्र <u>ग</u> त्या विवे <u>श</u> तेने चाक्लम् ऋषयो मनुष्याः | ų  |                |
|                                                                                                                                                                              | *  |                |
| पाक्छपे तेन ऋषेयो मनुष्या <u>यज्ञे जाते पि</u> तरो नः पुराणे ।<br>पर्यन् मन् <u>ये</u> मन <u>सा</u> चक्ष <u>सा</u> तान् य इम युज्ञमर्यजन्तु पूर्वे                           | ६  |                |
| सहस्तीमाः सहस्रेन्द्रस आवृतं. सहप्रमा ऋषयः सप्त दैव्याः।                                                                                                                     |    |                |
| पूर्वेषां पन्थामनुदृश्य धीरा <u>अ</u> न्वालेभिरे <u>रथ्यो ई</u> न <u>र</u> श्मीन्                                                                                            | હ  | [१८] (१ક્ષ્યપ) |
|                                                                                                                                                                              |    |                |

### ( १११ )

### ७ सुकीर्तिः काक्षीयत । इन्द्र , ४-५ अभ्विनी । शिष्टुप्, ४ अनुष्टुप् ।

| अप पार्च इन्द्र विश्वाँ अमि <u>त्रा</u> नपार्पाची अमिमूते नुद्स्व ।                           |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| अपोद <u>ींचो</u> अप श्रूराधराचं <u>उ</u> रै। य <u>था</u> तव शर्मन् मदेम                       | 8 |
| कुषितृङ्ग यर्वमन्तो यवं चि चथ्या दान्त्येनुपूर्वं यियूर्य ।                                   |   |
| <u>इहेंहैंपां कृणुहि भोजनानि</u> ये <u>बाईंग</u> ो नमीवृक्ति न जग्मु'                         | २ |
| निहि स्थूर्युतुथा यातमस्ति नीत भवी विविदे सगुमेर्यु ।                                         |   |
| गुष्यन्तु इन्द्रं सुख्यायु विप्रा अध्वायन्तो वृषण वाजर्यन्तः                                  | ą |
| युष सुरार्ममश् <u>विना</u> नर्मुचावासुरे सर्चा ।                                              |   |
| <u>विपिपा</u> ना र्श्वमस्प <u>ती</u> इन्द्व कर्मस्यावतम्                                      | R |
| पुत्रमिष पितराबुध्विनोमे न्द्रावथु कार्व्यर्केसनामि ।                                         |   |
| यत् सुराम् व्यपित्तः शनीं मिः सर्रस्वती त्वा मघवन्निमण्णक्                                    | ч |
| इन्द्रे, सुत्रा <u>मा</u> स्व <u>र्व</u> ें अवोभि सुमू <u>ळी</u> को भंवतु <u>वि</u> श्ववेदा । |   |
| नार्थतां द्वेषो अर्थय कृणोतु सुवीर्थस्य पर्तयः स्याम                                          | ६ |
|                                                                                               |   |

| ब्रम्मेर् । बरु ८, म. स. १९] [#स]                                                                                                                                                                                                                               | [án t                 | T 10 de     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| हर्स्य इयं सुंबती पुरिश्वस्था-पार्टिय मुद्दे सीमनुसे स्थान ।<br>स सुवामा स्था <u>र्</u> त सन्दर्भ क्रस्से <u>आ</u> परिश्वस देव <sup>न</sup> सनुतर्देशाह                                                                                                         | •                     | [14](011)   |
| (१११)<br>७ राजकृते वार्तेकः। विवायस्यो । सुप्रश्चित्वः। विरायुध्य १०<br>१ इ. मस्त्रस्यस्थिः ७ व्यास्त्रशेवहर्यो।                                                                                                                                                | <del>पशुक्ता</del> रि | salt.       |
| हंजानसिष् स्वीपृतांबानु रिजालं सूर्यापुति प्रमुखनि ।<br>हंजालं देवापुरिकानं जसि तुर्वेशवर्षकास्<br>ता वा सिक्कारकण बारुपसिंहती सुचुकेरितुलको बजावति ।                                                                                                           | *                     |             |
| पुषोः क्रूबार्य मुक्ति पति स्वीत पुरात                                                                                                                                                                                                                          | Ŕ                     |             |
| जर्भा कियु विधियमध्ये वा जिसे हिने रेस्का प्रत्येमानाः ।<br>वृद्धौ जा पत्र पुर्वाति रेस्काः सम्बाग्ध्य तकिरस्य त्रवार्ति<br>जनसम्बद्धी अनुर सुवन सील्यस्य विश्लेखी स्वयम्ति राज्यो ।                                                                            | •                     |             |
| नुसानुस्या अनुस्य नैतानुप्रेतसाम्यकृत्यः<br>स्या रथस्य नामुन् नैतानुप्रेतसामयकृत्यः                                                                                                                                                                             | ¥                     |             |
| जिक्तनतेर्धेकपानेश्चर को कि विकेतान होने बीएन।<br>अनेकं बनाव तुन्तनं विवाद विक्षानमी<br>पुनाई मुजानितिनेन्द्रां प्रीतं सुद्धाः वर्वतः पुनानि।                                                                                                                   | 4                     |             |
| अर्थ द्विया विविध्यतः कृतं व्रिधिकः पुरिचार्याः                                                                                                                                                                                                                 | •                     |             |
| कृतं होन्त्रपानावर्धीको जिल्ह्यस्य म् कृतं वनुर्वस्य ।<br>ता नः बन्नु <u>स्यम्ती पृ</u> तेषेतत्ते अर्थतः नृतेषेतत्ते अर्थतः                                                                                                                                     | U                     | [R ] (titt) |
| (#!)                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |             |
| थ सुद्राः देशका ११%(१३।वर्षः व−६ वहावश्कीः, व                                                                                                                                                                                                                   | विश्वर                |             |
| या व्यक्ति पुण्डाच्या सिन्दांत मुख्यंच्या ।<br>इस्पर्वेद चित्र अप्रकृतः पूरी तस्तर्यं प्रकारः स्थारते चानि चौर्युता<br>सर्वतास्परकृतेया अप्रकार अधि चर्चान्<br>स्व वित्यूचित्रकृतः अप्रकार स्थार्वेद्धाः<br>अस्तुकृतिक् अप्रकृते चर्चानु चर्चान् कृत्युत्वित् । |                       |             |
| यसमाप्रस्युवर्षा ज्याचा अप्ति कर्षम्                                                                                                                                                                                                                            | 8                     | (tens)      |

वि पु विश्वा असीत<u>यो</u> ऽर्या नेशन्त नो धियेः । अस्त<u>ोसि</u> शर्त्रवे वुध यो ने इन्<u>द</u>्र जिघांस<u>ति</u> या ते <u>ग</u>तिर्वृदिर्वस् नर्मन्तामन्<u>य</u>केपाँ ज<u>्या</u>का अ<u>धि</u> धन्वंसु 3 यो न इन्द्रामितो जनी वृकायुगुविदेशति। <u>अधस्पुदं तमी कृषि विवाधो असि सासहि र्नर्भन्तामन्य</u>केषा <u>ज्य</u>ाका अ<u>धि</u> धन्वसु यो नं इन्<u>वामिदासीत</u> सर्ना<u>मिर्यश्</u>च निष्ट्यं. । अ<u>व तस्य</u> बलं तिर <u>महीव श्रीरध त्मना</u> नर्भन्तामन्युकेषां ज्याका अ<u>धि</u> धन्वंसु ч ष्यमिन्द्र त्यायवीः सखित्वमा रेमामहे । <u>ऋतस्य नः पथा नृया ऽति</u> विश्वानि द<u>ुरि</u>ता नर्भन्तामन्युकेषा ज्याका अ<u>धि</u> धन्वंसु अस्मम्<u>यं</u> सु त्वमिन्द्व तां शिक्षः या दोहेते प्र<u>ति</u> वरं ज<u>रि</u>त्रे । अर्घिद्योघी <u>पीपय</u>द्यथा नः सहस्रंपास पर्यसा मही गौ. ७ [२१] (१४७६) ( १३४ ) ७, १-६ ( पूर्वार्धस्य ) मान्धाता यौवनाभ्यः, ६ (उत्तरार्धस्य)- ७ गोधा ऋषिका । इन्द्रः । महापद्धकि , ७ पकिः। जुभे यदिन्द्व रोवंसी आपप्राथोषा इंव ।

सम्राजं चर्<u>षणी</u>ना वेवी जनिंच्यजीजन<u>ः द्</u>वद्गा जनिंच्यजीजनत् महान्तं त्वा महीनां अर्व स्म दुईण<u>ाय</u>तो मर्तिस्य तनुहि स्थिरम् । यो अस्माँ आदिवेशति देवी जनिज्यजीजन द्वदा जनिज्यजीजनत २ अधस्पद तमीं कृषि विश्वश्चंन्द्रा अभित्रहुन् । अव त्या चूंत्रतीरिषो शचींभिः शक धूनुही न्द्र विश्वाभिकृतिभि र्वेवी जिन्वयजीजन द्वा जिन्वयजीजनत् अब यत् त्व शतकत विन्द्र विश्वानि धुनुपे। र्षि न सुन्वते सर्चा सहस्रिणींभिक्षतिर्भि र्वेवी जनिञ्यजीजन सद्भद्रा जनिञ्यजीजनत अव स्वेदा इवाभितो विष्वेक् पतन्त दिखर्व । व्य<u>र्</u>थसमेदेतुं <u>तुर्म</u>ति र्वृवी जनिंड्यजीजन <u>स</u>दा जनिंड्यजीजनत वर्वीया इ<u>व</u> तन्त<u>्रेवो</u> ч शक्तिं विभीष मन्तुम.। दीवें स्रोह्मश यं<u>था</u> ऽजो <u>व</u>या यथा यमो <u>क</u>ेवी जनिञ्चजीजन<u>ुत्</u>वद्वा जनिञ्चजीजनत पूर्वीण मचवन् पुदा निकर्दिवा मिनीम<u>सि</u> निक्तरा योपयामसि मन्त्रश्रुत्यं चरामसि । पुक्षेमिरिषक्कक्षेमि रज्ञामि स रमामहे ७ [२२] (१४८३)



(१५०८)

### ७,१ भग्द्राज , ॰ कक्ष्यप , ३ गोतमः, ४ अत्रि , ॰ विश्वामित्र , ६ जमवृत्तिः, ७ वसिष्ठः । विश्वे देवा । अनुष्टुप्।

| _                                                                                                                           | - n          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <u>उत देवा अवहित द्वा उन्नयथा पुनं ।</u>                                                                                    |              |
| खुतार्गश्चकुपं दे <u>वा</u> देव <u>ी जीवर्यथा</u> पुने.                                                                     | ?            |
| हा <u>विमी वातीं वात</u> आ सिन <u>्यो</u> रा पं <u>रा</u> वतः ।<br>दक्षं ते <u>अ</u> न्य आ बीतु परान्यो वीतु यद्रपं         | •            |
| अ। वात वाहि मेपज वि वीत वाहि यहपै ।                                                                                         | ?            |
| <sup>त्व हि</sup> <u>वि</u> श्वभेषजो वेवानां इत ईर्यसे                                                                      | 3            |
| आ त्वीगम् शन्तीति <u>मि</u> रथी अरिण्टतिमि                                                                                  |              |
| दर्शे ते मुद्रमामर्षि परा यक्ष्म सुवामि ते<br>वार्यन्तामिह वेवा स्त्रार्यतां मुरुतां गुण ।                                  | Å            |
| वार्यन्ता विश्वा मुता <u>ति</u> य <u>थायमं</u> रूपा असंत                                                                    | ч            |
| आपु इद्वा उ भेपुजी—रापी अभीवचार्तनी ।                                                                                       | ı            |
| आपुः सर्वस्य भेषुजी स्तास्ते क्वण्वन्तु भेषुजम्                                                                             | Ę            |
| हस्तम् <u>या</u> दर्शशासाभ्या <u>जिह्ना वा</u> चः पुराग्वी ।<br><u>अनामि</u> वलुभ्यां त् <u>वा</u> ताभ्या त्वोपं स्पृशामामि | F -          |
| ુ—— જ માં આ આ ભાવ સ્ત્રુવાનાન                                                                                               | ७ [२५](१५०४) |
| / 23 4 \                                                                                                                    |              |

#### (234)

### दे अङ्ग आंख । इन्द्रः। जगनी।

| तवुत्य इन्द्र सुरुपेषु वर्ष्वय कृत मन्ताना व्यवर्विकर्वेलम् ।                   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| पत्रां दशस्यन्त्रपसी पिणत्रपः कुत्साय मन्मत्रह्मश्च दुसर्य                      | ? |
| अवस्ति पुस्ते म्बञ्जयो गिरी नुद्रांत उसा अपियो मधु पियम् ।                      | _ |
| अवर्धपो वनिनो अम्य दसंसा भूशोच सूर्य ऋतजातया गिरा                               | २ |
| षि सूर्यो मध्ये अमुच्वयं दिवो <u>विदद्</u> यासाय प <u>ति</u> मा <u>न</u> मायः । |   |
| इच्हानि पिशोरस्रेरस्य मायिन इन्द्रो स्परिपशकुवाँ ऋजिस्वेना                      | 3 |
| अनिष्युप्टानि धृ <u>षि</u> तो वर्षान्य निर्धिरदेवी अमृणकृपास्यः ।               | • |
| <u>नातेष सूर्यो वसु पुर्वमा देवे गृणा</u> न शर्यूरशृणाद्धिरुक्मता               | y |
| %E + ₹≥                                                                         |   |

| क्रम्पाः वदन सः] (असं)                                                                                                                  | [afor to, of 124, in |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| अपुंदरेसा विभवे थियिन्तुता । हार्रदृष्ट्या दुश्यनि तेजने ।<br>इत्युच्य वजीदविभय्भिश्रमः । यार्कामसमृत्यपुरर्जहानुसा अर्मः               | ٦.                   |
| कृता का न कुर्वाति कर्वता । वहत्र प्रमुक्तक्रेजेत्प्रक्रम् ।<br>श्रामां निपानमम्पा अपि धनि । क्या विभिन्नं मधित वर्षि द्विता            | \$ [46](t44)         |
| (111)                                                                                                                                   |                      |
| ६ देक्यन्यर्थे निजाशतुरः । क्वारितः ४-६ भागा । रि                                                                                       | k⊈⊄ 1                |
| ब्र्येतरिक्र्वरिकेसः पुरस्तीत् विक्रमः ज्योतिकर्त्यं वर्णस्य ।<br>तस्यं पूर्वा पंजी क्षेत्रि विक्रमः व्यंपस्य विक्रम सुर्वनामि ज्ञापः   | t                    |
| हुचर्सा पुत्र नियो मध्ये आस्त जापश्चित्रात्र रोहंसी अस्तरिक्ष ।<br>त श्विमाचीरिक्ष चेथे कृतायी रामुख कुनियो च कुनुस                     | ٩                    |
| गुपो कुछ संस्कृति वर्तुना विश्व कुपानि चेन्द्रे सर्वाभि ।<br>देव इंद वक्तित प्रत्यकृति स्त्रों न तस्यी सन्ते सर्वानाम्                  | 1                    |
| विश्वनंतुं क्षेत्र मन्त्रुर्वस्थयां सङ्ग्रह्मीस्तङ्गतेला वसीयन् ।<br>सङ्ग्रह्मीनिन्तां राष्ट्रस्य जीतां यति नूर्यस्य पत्निर्वीर्यस्यतः  | ¥                    |
| विन्यर्शनुप्रमि तसाँ मृष्यतु विमयो नेन्युको राजस्य विकानी ।<br>नवाँ वा नुरस्कृत कम्न विषय विर्या विज्ञानो विन्न वसी सम्पर्म             | ч                    |
| तस्त्रिवनिन्तृवस्त्रे नृतिहाः मर्पानृद्योषुष्टे कार्यवज्ञानामः ।<br>बाधा पण्डवां अनुरुवामि बोच्चा सिन्तो वर्ष्ट्रा परि ज्ञानत्वसूर्वाम् | 6 [40]Ku10           |
| (१३०)<br>९ अभिना करका। अभिन क्यांनुहरी १-ने विद्यारकर्णीन ग                                                                             | वररिकामचीतिः ।       |
| अधे तह बड़ी वर्षा वर्षि ध्यन्तने अर्वती विभावती ।<br>दुर्वजानी सर्वना सम्बन्धन्यम् । दुर्वासि कृत्वते करे                               | t                    |
| राज्यमंत्रीः मुख्येनां अनुस्तरको समित्रति मानुस्य ।<br>प्रकारमञ्जूषे विवस्तरकोति एककि रेसोनी करे                                        | ę                    |
| दुशं करचे विचारकोति हुम्मि देवेशे दुवे<br>कर्मी व्यवस्थानसः सुस्तिति नेवरंत द्वीतिविधितः ।<br>ते दुव संपृत्तिविक श्वितोत्वे सुनवातः     | å (heu)              |

(१५३०)

इर्ज्यन्नेग्ने प्रथयस्य जन्तुभि—रुस्मे रायो अमर्त्य । स देशतस्य वर्षुपो वि रोजिस पुणिक्षं सानुसि कर्तुम् X इप्कर्तारमध्वरस्य प्रचेतस् क्षयेन्त् राधसा महः। सार्ति वामन्यं सुभगां महीमिप दर्शासि सानुसि रियम् ч ऋतायीन महिष विश्वदर्शत मुझि सुझार्य द्धिरे पुरी जर्ना'। भुत्केणे सुपर्थस्तम त्वाः गिरा देव्य मानुपा युगा ६ [२८](१५२२) ( 388) ६ जिन्ह्यापस । विश्वे देवा । अनुष्य । अमे अच्छो बर्नेह नेः पुत्यङ् नेः सुमनो भव । प्र नी यच्छ विशस्पते धनुदा असि नुस्त्वम ? प नौ यच्छत्वर्षमा प्रभगः प्र बृहस्पति । त्र देवा भोत सुनृतां रायो देवी द्वातु नः सोम् राजीनमर्वसे ऽग्निं गीर्भिर्हवामहे । आदित्यान् विष्णु स्य बद्याणं च बृहस्पतिम् 3 इन्<u>द्रवायू</u> बृहस्पति सुहवेह ह्वामहे । यथा <u>नः सर्ध</u> इज्जनः सर्गत्यां सुमना असेत् R <u>अर्यमण</u> बृहस्पति मिन्द्र दानांय चोदय । वातं विष्णु सरस्वतीं सचितारं च गाजिनेम् 4 त्वं नो अग्ने अग्निमि बंह्म युज्ञ च वर्धय। त्व नी देवतातये रायो दानाय चाद्य € [२९]<sub>(१५२८)</sub>

#### ( १४१ )

८ शार्काः- १-२ जरिता, १-४ द्रोणः, ५-६ सारिस्कः, ७-८ स्तम्यमित्रः । अन्ति । त्रिष्टुप्, १-२ जगती, ७-८ अनुष्टुप्।

अयमी जिता त्वे अभूष्पि सहसा सूनो नृह्य र्नन्यव्स्त्याप्यम् । मद हि शर्म विवर्षध्यमस्ति त आरे हिसानामप विद्यमा कृषि 8 पुवत ते अग्ने जनिमा पितूपतः साचीष विश्वा मुर्वना न्यू असे । म सर्तपुर म संनिपन्त नो धिर्यः पुरश्चरन्ति पशुपा ईव तमर्ना 2

| क्रमेशः।काद्रकः क्र र १ } [अर८]                                                                                                   | [at Consist         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| द्भव वा <u>उ</u> वर्ति कृषक्षि कर्ताः पृहोद्धा कर्त्रपन्य स्ववस्थः ।                                                              | _                   |
| कुठ जिल्ला उर्वरांको सबस्ति । या ते हिति ठविची चुकूपान                                                                            | *                   |
| प्रमुख्य विच्यो चासि क्यान् पूर्वनेति प्रमुखिनीन् सेर्मा ।                                                                        |                     |
| प्रभा है सको अनुवालें <u>छोति" वेतें</u> व सम्प्रे वयक्ति व सूर्य<br>यत्येत्य भेजेयो सहभा   एकं लियानें बहुवो रचांधः ।            | •                   |
| प्रमुख्या सम्बद्धा समुद्धा एक लियान बुद्धा रचायः।                                                                                 | 4                   |
|                                                                                                                                   |                     |
| चत् ते सुन्तां विक्तुसुत् तं अचिनावत् तं असे स्वतानस्य वाजाः ।<br>चन्द्रांत्रस्य नि वंत्र वर्षसम्ब अस्य साम्र विश्वे वर्षयः वदस्त | •                   |
| अपानितं त्यापेतं सम्बद्धाः ज्यास्य स्थापः सम्बद्धाः स्थापः<br>अपानितं त्यापेतं समुद्रस्यं स्थितितत्रम् ।                          |                     |
| क्रम्प कृत्युनेतः पन्यां तेने पात्रि वर्ती अर्नु                                                                                  | ٠                   |
| आपने ते पुराबंधे हुन्ते राहस्तु पुरिपनीः ।                                                                                        | <[₹] <del>m</del> f |
| कुराओं पुणवर्गकार्यन सङ्ग्रहस्य कुरा द्वन                                                                                         | e [4 %              |
|                                                                                                                                   |                     |
| [अरमोट-बाबः स्टा व. १-४६] (१४१)                                                                                                   |                     |
| ६ लाग्ने योज्यः । व्यक्तिः शहुन्युरः                                                                                              |                     |
| त्वं चित्रविवृत्रकु नर्भमण्डं न वस्ति ।                                                                                           | _                   |
| कुशीर्वन्तुं पड़ी पुना रखे न कुनुयो नर्गन्                                                                                        | *                   |
| स्य चित्रपुर्व सं बुद्धियोग को जायो प्रस्तात ।<br>द्वारात्र प्राप्ति सं वि व्योतः कर्ति वर्षिकृता स्त्रीः                         | ę                   |
| ब्रुक्ष क्षान्य न वि प्यतः ब्रह्म बाबप्युका एकः<br>मणु देखिप्ताबमये मुझ्स बिर्वासन् विदेशः ।                                      | ,                   |
| अधादि संपूर्वे ≭ा पु≘ः च्येन्ते प ⊈स्त                                                                                            | ₹                   |
| ছির মুর্যা কুগবরত। পুর্তির প্রসূত্রিট্নিনা।                                                                                       | .,                  |
| श्रा कर्युः कर्यने कृषीः कर्मने पर्येश्वा अधः<br>पूर्व मृत्युं मेनूह अधः रजेतः प्रारं (विहतस् ।                                   | ¥                   |
| पुर पुरा राष्ट्रक का स्थल प्राप्त करता<br>सुरु पुरा राष्ट्रक का स्थल प्राप्त करता                                                 | 4                   |
| आ वी मुक्तेः संयु हेर्नु मिहिष्यु विश्वविष्या ।                                                                                   |                     |
| क्षप्रक संबर्ग <u>सर्वे स्थ</u> ान संबर्ग के प्रिवृत्तिकी                                                                         | £ [5] (64           |
|                                                                                                                                   |                     |

#### ( \$88)

### ६ नार्क्ष्यः सुपर्णः, यामायन ऊर्ष्यस्त्रानो वा । इन्द्रः । गायनी, २ वृष्टनी, ५ सतोग्रहती, ६ विष्टारपञ्कि ।

अयं हि ते अमर्त्य हन्दुरत्यो न पत्यंते । दक्षी विश्वार्युर्धधर्म १
अयमसमासु काव्य ऋमुर्वज्ञो दास्वते ।
अय विभर्त्यूर्ध्वर्ष्वश्चन् मर्व् मृमुर्न कृत्व्य मर्व्म २
एपुं: स्येनाय कृत्वंन आसु स्वासु वर्तमः । अवं दीधेदहीश्चर्वः ३
यं सूर्पणः पेत्वतः स्येनस्य पुत्र आभरत् । ज्ञातचेक योड्रंऽस्यो वर्तृनिः ४
यं ते स्येनश्चार्षमञ्जक प्रवामर दक्षण मानमन्धसः ।
एना वयो वि तार्यार्युर्जीवसं एना जांगार बन्धुतां ५
एवा तिवृन्द इन्द्रेना देवेपुं चिद्धारयाते मिह्न-त्यनः ।
कत्या वयो वि तार्यार्युः सुकतो कत्वायमसमदा सुतः ६ [२] (१५४८)

#### ( १४५ )

## ६ इन्द्राणी । सपत्नीयाधनम् ( उपनिपत् ) । अनुष्टुप् , ६ पङ्फित ।

इमां संनाम्योपिधं धीरुध वलवत्तमाम्। यपो सप्रजी बार्धते ययो स<u>वि</u>न्दते पर्तिम् ş उत्तानपर्णे सुमी देवजूते सहस्वति । मुपर्ती मे पर्रा धमः पति मे केवल कुर २ उत्तरमुत्तर् उत्तरेदुत्तराभ्यः। अर्था सपती या ममा डर्धरा सार्धराभ्य ş नुग्रेस्या नाम गृम्णामि नो अस्मिन् रेमते जने। परमिष पंगुवतं सपतीं गमयामसि X अहमस्मि सहमाना ऽथ त्वमसि साम्रहिः। उमे सहस्वती मृत्यी सुपत्नी में सहावहै v उपे तेऽधां सहमाना मिम त्वांधा सहीयसा । मामनु प्र ते मनी वृत्स गीरिव धायतृ पृथा वारिव धावतृ **ቒ [϶] (**ፂዛ୳੪)



( \$84 )

५ कुर्जिन । इन्द्रा। ब्रिष्टुर् ।

सुष्याणासं इन्द्र स्तुमसिं त्वा समुत्रासंत्र तृविनृम्णु वार्जम् । 3 आ नी मर मुख्ति पस्य चाकन् तमना तना मनुयाम त्याती ±प्वस्त्वामिन्द् शूर <u>जा</u>तो वासीर्धश सूर्येण सहा। । 7 पुरा हित गुरा गुळहमुप्यु चिममास मुखबंणे न मार्मम अपी वा गिरी अन्येचे विद्वा नृपींणा वित्रं, सुमति चेकान । ₹ ते म्याम ये रुणयन्तु सामि रुनीत तुम्यं रधोळ्ह अक्षे इमा ब्रह्मेच तुम्पं शसि वा नृभ्यो नृणा शूर शर्व । तेभिर्मव सक्रेन्येषु चाक न्तुत बायम्ब गृण्त उत स्तीन Ŋ मुधी ह्यमिन्द्र शूरु पृथ्या जुन स्तवसे बुन्यस्यार्क । u [E] (१५७०) आ यम्ते योति चृतवन्तुमस्य क्रिमिन निमेद्रीययन्त वर्जाः

(१४९)

५ अर्चन् हंग्ण्यस्तृष । सिषता। विष्टुष्।

सुद्धिता युन्त्रे॰ पृंथिवीमंरम्णा दस्कम्भूने संद्धिता द्यामंद्रहत । ? अम्बेमिवाधुक्षाद्धानम्नतरिकः मतूर्ते गृह संविता संमुदम् पत्रों समुद्र' स्क्रे<u>मि</u>तो व्य<u>ीन</u> द्वां नपात् स<u>वि</u>ता तस्य वेद । अतो मुर्त <u>आ</u> उत्थित रजो <u>इतो द्यावापृथि</u>वी अपथेताम 5 पृथ्वेष्मन्यर्मम्बद्धजे<u>च</u> मर्मर्त्यस्य मुवेनस्य मुना । सुपूर्णी अह संवितुर्गुकरमान् पूर्वी जात स उ अस्यान धर्म 3 गार्व इव ग्राम यूर्युधिरिवाश्वीन् वाश्रेव वृत्स सुमना दुर्हाना । पातिरिव जायामुमि नो न्येतु धर्ता विवा सेविता विश्ववीरः ጸ हिरेण्यस्तूपः सवितुर्यथा त्वा ऽऽ द्गिरसो जुह्ने वाजे अस्मिन्। सोमस्ये<u>वां</u>शु प्रति जागगुहम् · [6] (8464) पूर्वा त्वाचिस्रवमे बन्दमान

(१५०)

५ सृद्धीको वासिष्ठः । अग्निः । बृद्दती, ४-५ उपरिष्ठाज्ज्योतिः, ४ जगनी वा ।

समिद्धश्चित् समिष्यसे वेवेम्यो हन्यवाहन । आर्दित्ये <u>रु</u>देवंसुमि<u>र्</u>द आ गेहि सूळीकार्य <u>न</u> आ गेहि ξ (१५७६)

| भनदारभाद्धकः र ] [क्स]                                                                                                            | (20 th 4 14 do t         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| हमें पुत्रसिदं वर्षा अनुसूख उत्पानीह ।<br>मतीतरूपा समिपान क्यामह कुट्टीकार्य हवामह                                                | 4                        |
| लाई <u>जा</u> नवहर्त <u>वि</u> ञ्चवर्धि पूर्ण <u>श</u> िया ।<br>अग्र दृषी जा वेह नः क्षियोतान् <u>बृक्षी</u> कार्ये क्षिप्रवेतान् | ٦                        |
| अभिवृत्तो देवान्तंत्रसम्बद् पुराविता अपि मेनुष्या स्वर्णन सर्वीति<br>अपि मुद्दा वर्णनासम्बद्ध कृति पुरश्चित्रे करोगासम्           | τ' γ                     |
| अभिराजि भग्दांने पविति । पार्यक्तः कर्ण्यं स्ववरंग्युमावृत् ।<br>अभि वर्तिन्त्रे इकत पूर्वाकृष सुम्क्रीकार्य पूर्वाकृष            | ام [ع] (ا <i>لحم)</i>    |
| (70)                                                                                                                              |                          |
| ५ सदा दास्त्रवनी । भद्रा । महत्त्रप्                                                                                              |                          |
| <u>भृज्यभागि ग्रां</u> नियमः <u>सन्त्र</u> ाचां हुनते हुनिः।<br>भुजा यर्गस्य मुर्वेश्चः वसुना वेदवागति                            | t                        |
| प्रिषं कंन्त्रे इस्तेल - प्रिषं कंन्त्रे निर्माखकः ।<br>प्रिषं भ्रोत्रेषु कर्मास्त्रित्यं सं विदेशे कंग्रि                        | *                        |
| यमा पूरा अनुरेषु - मुख्यानुषेषु चित्रिरे ।<br>पुर्व मुन्तियु चर्मासु- समानेनुसूर्य क्रेबि                                         | •                        |
| प्रजा वृत्रा कर्मकारा - पुर्वृत्रोत्ता वर्षक्ते ।<br>प्रजा वृत्रुपर्वा,पर्वृत्रा - प्रजान क्रिक्त वर्ष                            | ٧                        |
| पना प्रश्नीताको । प्रचा प्रामिति परि ।<br>प्रचा वृत्तेत्व तिवृत्ति । पन्ने बन्नोतिव की                                            | ط [ط] (لمحر              |
| (१५१) विस्तृत्वे                                                                                                                  | Series   61 Ats \$14-161 |
| भ बाखी सरक्रकः । एतः । सङ्ग्रहर् ।                                                                                                |                          |
| सुन्त इत्या दुर्वी जेस्य निवसुन्त अनुन्तः ।<br>व यस्य इत्यो तसुः व जीवी वर्त्त पुन                                                | ŧ                        |
| स्तुष्त्रियः निकरवर्षि - हृंत्रकः विनुषो वृक्षी ।<br>कृतेन्द्राः कृत बंद्री कः वित्युगा अवस्तुरः                                  | é (tre                   |

भ ८, म ८, व १ <sub>10</sub>] [ ऋग्वेदः। मं० १०, स्॰ १५२, म० ३ [ (44) वि रह्यो वि मुधी जिह्न वि वृज्ञस्य हुनू रुज। षि मन्युमिन्द्र वृत्रह समित्रस्या<u>मि</u>वासेतः ₽ वि न इन्द्र मुधी जहि मीचा पेच्छ पृतन्यतः। यो असमाँ अ<u>मिवास त्यर्थर गमया</u> तमः R अपेन्द्र द्विपतो मनो ऽपु जिज्यसितो व्रथम् । वि मुन्योः शर्मे यच्छ वरीयो यवया वृधम् ५ [१०] (१५९०) (१५३) ५ वेषज्ञामय इन्द्रमातरः । इन्द्रः । गायत्री । क्रियेन्तीरपस्यु<u>व</u> इन्द्रं <u>जा</u>तमुपसिते । <u>मेजा</u>नासः सुवीर्यम् त्वर्मिन्द्र ब<u>लाव्धि</u> सहसो <u>जा</u>त ओजसः । त्व वृ<u>ष</u>न् ष्टुपेर्वसि त्वामिन्द्रासि ष्टुञ्चहा व्यानन्तिरिक्षमितिर' । उद् यामस्तम्ना ओजसा 3 त्वर्मिन्त्र सजोपस मुक्त विभिष् बाह्यो । वर्च शिशीन ओजसा R त्वर्मिन्दा<u>भिमूर्रासे</u> विश्वां <u>जा</u>तान्योजसा । स विश<u>्वा भूव</u> आर्मवः ч [११] (१५९५) ( १५४ ) ५ यमी वैषस्वती । माववृत्तम् । अनुष्टुप् । सोम् एकेम्यः पवते वृतमेक् उपसिते। पेम्<u>पो</u> मर्चु प्रधाव<u>ति</u> तौँखिनेवापि गच्छतात् तर्प<u>सा</u> ये अनाधुच्या—स्तर्प<u>सा</u> ये स्व<u>र्</u>युः । ۶ तपो ये चंकिर मह स्ताँ श्चिवेवापि गण्छतात २ ये युष्यन्ते प्रधनेषु श्रूतां<u>सो</u> ये तंनूत्यजः । ये वा सहस्रदक्षि<u>णाः स्ता</u>क्षिवृषापि गच्छतात ź ये चित् पूर्व ऋतुसार्प ऋतावान ऋतावृधः। <u>पितृन् तर्पस्वतो यम</u> ताँ धिवृवापि गच्छतात् X सहस्रणीथा कुषयो ये गीपायन्ति स्पेम्। कश्चन् तर्पस्वतो यम तर्गुजाँ अपि गच्छतात् [१२] (१६००) मः ९५

16 July

| क्रमोदा।मञ्दूष ४ १६] [#                                                                                                                                                                                                      | 40]                                                                 | (de les e sociés |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| 7)                                                                                                                                                                                                                           | <del>~</del>                                                        |                  |
| ५ विधिनको सरकातः। <del>स्वक्रीकम्</del> १-                                                                                                                                                                                   | १ महत्त्वस्तकीः <b>५ मि</b> भे वे                                   | an i allege,     |
| अनेष्टि बालु विकीर मिरि नेपा बदान्य ।<br>क्रिकियसम्बद्धाः स्टब्सिक स्टिसिक्स बातपासकी                                                                                                                                        |                                                                     | ţ                |
| त्रचा इत्याचामुकः सबी पूज्यन्यावर्षे ।<br>अनुवर्ण महावस्त्रन्तु वीक्ष्यमृत्तुनेषुपत्रिति                                                                                                                                     |                                                                     | ₹                |
| अन्त पराष्ट्र प्रकृति किन्योः पुरः संप्रकृतस्य ।<br>तवा रंभस्य प्रकृति केले सच्छा परस्तुरस्                                                                                                                                  |                                                                     | •                |
| पञ्ज पा <u>त्रीरमेननोः स्त्रं सम्बूर</u> शामिकीः।<br>इस्त इन्हेस्य समेतः वर्षे सुबूर्यसन्यः                                                                                                                                  |                                                                     | ¥                |
| प्युति सम्मिक्तुः पर्युद्धिनेद्वपुतः ।<br>पूर्वेच्येक्तुः सन्द्वाः सः हमी आ वृंचर्यतः                                                                                                                                        |                                                                     | 4 [14](Um        |
| (                                                                                                                                                                                                                            | pr(F.)                                                              |                  |
| ५ केतुराहर ।                                                                                                                                                                                                                 | अलेकाः नावणीः।                                                      |                  |
| अपि विकास अपिकः वर्षतीयाद्वितियुक्ति वर्ष<br>पण पर शाहरणेष्वे केतेच्या त्राहेश्या<br>अपि रहते गर्ष पर पूर्व केतेन्द्रस्थातीय वर्ष<br>अप्रे स्पर्वेद्यसम्मान्य वृद्धि याच्ये वृद्धिः<br>सर्वे देव्यस्थातीय अपन्य केट यणस्यस्य | । क्षं न्त्रं हिन्द <u>ब</u> ुदर्य<br>। <u>ज</u> हि से ड्रॉक्टॉ प्र | ય ર<br>તેવર      |
|                                                                                                                                                                                                                              | (~)                                                                 |                  |
| ५ प्रुपम अलगा सामगा का के                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                  |
| हता हु है कुर्वया जीवतुर्धाणण्यांके विश्वे च<br>पुत्रे वे सम्भवे च दृत्रो चोण्यद्रशिक्षेत्रां<br>सुत्रितीर्गनः वर्तवे सुव्यक्ति पृथ्यके सूत्र्य<br>स्थावे पूजा अर्जुतन् वहावेन पुत्रा देवसर्थी                               | तुद् चीक्द्रपति ॥।<br>देशा तुनुसन्                                  | ₹<br>•• ¥        |
| कृष के <u>व</u> र्ष वेश्वप्रकृष्ण विकास स्थापित                                                                                                                                                                              | र पर्वपाधन ॥                                                        | 14 4 [14] un-    |

**ξ** [१७] (ξξξξ)

(१६२९)

## ( 546 )

## ं ५ चभु सौय । सूर्यः । गायत्री, २ स्वराद् ।

सूपी नो विवस्पातु वातो अन्तरिक्षात् । अग्निर्मः पार्थिवेम्पः १ जोपां सिवतुर्यस्यं ते हरः ज्ञत सुवा अहीति । पाहि नो विद्युतः पतंन्त्या २ चर्क्षुनी देवः सिवता चर्क्षुने ज्ञत पर्यतः । चर्क्षुर्धाता दंधातु न अ चर्क्षुनी धेहि चर्क्षुषे चर्क्षुर्विस्ये तुनूम्यं । स चेट वि चं पश्येम ४ सुम्हशै त्वा व्य प्रति पश्येम सूर्य । वि पश्येम नुवर्क्षम प्र [१६](१६२०)

#### (१५९)

### ६ पोलोमी शची । शची ( श्रारमान तुष्टाय ) ।अनुष्टुष् ।

उन्सी सूर्यी अगा दुन्य मामुको मर्गः । अहं तिहें हुला पार्ति <u>म</u>म्यसाक्षि विपा<u>स</u>हि ξ अह केतुरह मूर्था ऽहमुमा विवाचनी । ममेवनु कर्तु पति सेहानाया उपाचरेत् 2 ममं पुत्राः श्रीबुहणो अथी मे बुहिता विराद्र । बुताहमस्मि सजुपा पत्या मे श्लोकं उत्तुम. 3 येनेन्द्री हाविषा कृत्वय मेवद् युम्न्युसमः। इवं तर्विक देवा असपदा किलाभुवन् Å असपना संपत्नुन्नी जर्यन्त्यमिभूवरी। आ<mark>वृ</mark>क्ष<u>म</u>न्या<u>सा</u> व<u>र्च</u> रा<u>चे।</u> अस्थेयसामिव 4 सम्जैष<u>सि</u>मा <u>अहं</u> सपत्नीर<u>मि</u>मूवरी ।

प्याहमस्य धीरस्यं विराजानि जनस्य च

#### (,40)

#### ५ पूरणो धभ्यामित्रः। इन्द्रः । त्रिष्टुप्।

तीयस्याभिर्वपत्तो अस्य पाहि सर्वर्था वि हरी इह मुश्च ।
हन्द्र मा त्वा पर्जमानातो अन्ये नि रीरम् तुम्पेमिमे मृतासं १
ग्रम्यं मृतास्तुम्पंमु सोत्वीम् स्त्वां गिरः श्वाज्या आ द्वंपन्ति ।
हन्द्रेष्म्य सर्वन जुपाणो विश्वेस्य विद्राँ इह पाहि सोमम २
प उंजाता मर्नसा सोममस्मे सर्वष्ट्रवा देवकोमः सुनोति ।
न गा इन्द्रस्तस्य पर्श वदाति प्रशस्तिमचार्यमस्मे कृणोति ३

| अम्बेशाधन्द ६ ] [अर्थ]                                                                          | [# 1      | ميو بزية    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| अनुंभ्यप्ये मबन्द्रवा अस्यु वा असी व्यान् व सुनाति क्षोतीय् ।                                   |           |             |
| निरंद्रती मुच्यु तं र्वनति स्थानित् इन्त्यमंत्रिकः                                              | ¥         |             |
| अभावन्त्री मुख्यन्त्री शुन्नकंत्री श्रांबद्ध सार्यगन्तुवा छ ।                                   | •         |             |
| श्रामुक्तिस्य मुस्ति नर्वापां वृद्यसिन्द् स्या सूर्व द्वित                                      | ષ         | (14)        |
|                                                                                                 |           |             |
| (({t})                                                                                          |           |             |
| वाजासको वस्तवाद्धकः । स्त्याच्याः राजयस्यातं दाः । विष्याः                                      | ( ५ महिन् | ¶ 1         |
| मुखार्मि त्वा इतिया जीवेमान् कः संज्ञाननुक्तानुत योजनुक्तान् ।                                  |           |             |
| प्राह्मित्रपता पर्दि देतर्ति तस्या क्ष्याद्वी व मुंतुक्तमेनम्                                   | 1         |             |
| पर्वि शिक्षापुर्विते वा पर्वता पर्वि मृत्योरिनितने स्टिन पुत्र ।                                |           |             |
| तमा प्राप्ति निकेतेनुपस <u>्थाः वृष्यांत्री</u> नं <u>स</u> तस्योखाप                            | 9         |             |
| मुक्रमुक्तियां सुनद्मारदेव सतापुंचा दृषिनाद्यांसीनन्य ।                                         |           |             |
| <u>स्त्रे प्रथेत सर्दे। नपति न्हा दिन्तस्त्र द्वप्तिस्त्र प्रा</u> प्त                          | 1         |             |
| सते त्रीव संस्था वर्षेत्रात्मः <u>सते वंत्रणात्मावन् वस्त</u> रात् ।                            |           |             |
| सर्वार्थन्यामी बंधिता इष्टरपतिः शतार्थना इष्टिन पुनिद्व                                         | ¥         |             |
| अपूर्वि स्वार्वित स्ता प्रमुपामा कुर्मन् ।                                                      |           | Fee Tours)  |
| नवीहु वर्षे तु चानुः  तर्पनार्चन्य तःविवयः                                                      | 4         | [44] (1010) |
| (191)                                                                                           |           |             |
| ६ झझो पहारा। रक्षशा । महस्तुन्।                                                                 |           |             |
| बर्लन्युपिः सीवकृत्ये पेश्रादा बोधसामितः ।                                                      |           |             |
| जर्मीता पन्तु वर्मे दुर्वाता प्रतिस्ताक्षरं                                                     |           |             |
| यम्भु मश्चमबीका कुर्यामा कार्निमासकः।                                                           |           |             |
| अधियं वर्षाया नृहः निष्क्रप्यार्थमनिकार                                                         | ₹         |             |
| पन्तु इस्ति पुत्रपेन्तुं नितृत्त्वुं पः तेशियुक्त् ।                                            |           |             |
| जानं पन्तु निर्वादयी विजेशे वीसपायकि                                                            | •         |             |
| यस्त हृदः विदर्गः स्वस्तुसः देवेनु द्वार्थः ।<br>वान्ति वर अन्तरपुरस्थिकः तिमिता स्रोतसम्बद्धिः | ¥         |             |
| वस्त्रा आस्य परिर्मुत्वर जाय भूत्वा निवसीर ।<br>वान वर नित्तर्गायकर्ष वानस्य सम्बद्धाः          | •         |             |
| पुत्रों कानु पार्वकृष्य आपि कृषा लिपस्ता।<br>पुत्रों कानु जिस्साहित सिल्हा संस्थानाहि           | 4         | anu         |
| See and extended suffer spendigers                                                              | •         | •••         |
|                                                                                                 |           |             |

ङ्गरम्यां ते अध्यवद्भग्रा पार्ष्णिम्या प्रपेदाम्याम् । यक्ष्मं श्रीणिम्या मार्सवा द्धसंसो वि वृहामि ते ४ मेह्नाइनुकर्त्णा होर्मम्यस्ते नुखेम्यः । यक्ष्मं सर्वसमावात्मन् स्तमिद वि वृहामि ते ५

अद्गीतृज्ञाङ्कोन्नीलोन्नो <u>जा</u>त पर्वणिपर्वणि । पक्ष<u>म</u> सर्वस्मादृात्मनु<u>स्तमि</u>द् वि वृहामि ते ६ [२१](१६४८)

( १६४ )

५ प्रचेता माङ्गिरसः। दुःस्वप्तनाशनम् । मनुष्टुप् ३ त्रिष्टुप् ५ पश्किः ।

अपेहि मनसस्पते ऽपं क्राम प्रश्चर ।

प्रो निर्म्नत्या आ र्चक्ष चतु्रधा जीवता मर्नः १

मद्रं वे वरं वृणते मद्र युंक्जन्ति वर्क्षणम् ।

मद्र वेंबस्वते चक्षुं चंहुत्रा जीवता मर्नः २

पवा्शसा निःशसामिशसो पारिम जार्यता यत् स्वपन्तः ।

अग्निर्विश्वान्यपं वुष्कृता न्यर्जुष्टान्यारे अस्मव् वृंधातु ३

पर्विन्द्र ब्रह्मणस्पते ऽमिद्रोह चर्रामसि ।

प्रेचेता न आद्भिरुसो द्विपता पात्वंहंस

अर्जिष्माद्यासनाम् चा डमूमानीगसो वयम् ।

जाग्रत्स्वप्रः सकुल्प. पापो य द्विष्मस्त स अन्छतु यो नो द्वेष्ट्रि तमूच्छतु ५[२२] (१६५३)

| क्षप्रसाधाद रसः] [१९८]                                                                                                                             | [ ## t    | d series   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| (114)                                                                                                                                              |           |            |
| न नैतिका क्योर । निभी वेदाः । विस्तुत्।                                                                                                            |           |            |
| देवां: क्रपोर्त इक्तिर वर्ष्ट्रच्यन् दृतो निर्वेदन इदर्यानुगार्न ।                                                                                 |           |            |
| तस्त्री अर्थात कुलवात निर्माति सं त्रों अस्तु द्विपट्टे सं क्तुंच्ये                                                                               | ₹         |            |
| सिक्ट क्रुपोर्ट इतिहा ना अस्त्व सामा इंबर सङ्घमो पृहेर्च ।                                                                                         |           |            |
| अग्रिमि विशे पुषरी स्वितं । यरि देतिः पुश्चिमी नो रूपवन्                                                                                           | Ą         |            |
| हेरीत दक्षिणी न ब्नास्पुरमाः जाद्रच्यं प्रवे हेन्द्रवे अविधानं ।                                                                                   | _         |            |
| व हो मोर्ज्य पुरवेश्यकास्तु मा ता विक्रीपृष्ठ वृंदाः प्रयानः                                                                                       | į         |            |
| बहुर्जुक्का क्लंबि क्षेत्रकृतः चय कृपोर्वः प्रस्तुको कृत्योवि ।                                                                                    |           |            |
| वस्त्रं द्वारः प्रदिव एव पुत्रवः । सर्भ पुत्रापुः सत्रा अन्तुः पूर्वने<br>पुत्रपः पुत्रपतं पुत्रतः प्रकोषः सिनुं सर्वन्तुः पत्ति स्व नेपणस् ।      | ¥         |            |
| चुन्य चुपार पुनर पुनराष्ट्र सातु सदन्तुः पष्ट स्व सपान्य प्रस्थितः<br>सुन्योपनेन्ता दुविसान्ति विन्यां क्रिन्या <u>च</u> कर्जुं व पंतान्त् पर्विकः | 4         | [88](1844) |
|                                                                                                                                                    | •         |            |
| (१९६)<br>५ ऋषतो वैदासः कृत्यः सामग्रं सः। सक्तमान् । समृद्धकः '                                                                                    | · mirel   | lo i       |
| क्ष्यमं मां समानामां सप्तर्ममां विचासक्षेत्र ।                                                                                                     |           |            |
| इन्सारं सर्वनां कृति लिएनं सेपेटि गर्यास्                                                                                                          | ŧ         |            |
| अपूर्वान्त्र सम्बद्धाः न्त्रं स्वार्तेष्ट्रो सस्ताः ।                                                                                              |           |            |
| अपः तपना मे प्यो िने तर्षे अभिक्रिताः                                                                                                              | ₽         |            |
| अक्रेब बोटार्ष सद्भाः स्मुने साध्या हुत ज्यवा ।                                                                                                    |           |            |
| वार्यस्पतं वि विज्ञानः च्या सर्वतं कान्                                                                                                            |           |            |
| <u>अभिकृत</u> ्यमार्गमे <u>तिस्वकेर्वे</u> त् कालो ।                                                                                               |           |            |
| आ वैश्विष्टमा यो स्थानमा क्षेत्रको समिति स्थ                                                                                                       | ¥         |            |
| प्रोत्सक्षेत्रं वे <u>जावत्त्राः इत्ते सूंपाससम्</u> यतः आ वे प्रयोगसम्बद्धाः ।<br><u>अज्ञत्स्</u> रसम्बद्धाः अस्तुकाः स्थानस्य अनुवस्तिः          | J         | [44](1413) |
| (१३०)<br>चन्नत्सात्त्र व्यस्त सम्बंधा सम्बंधा स्वत्याचा                                                                                            | ,         | F 112 4111 |
| र विकासिक-अस्ति । एत्राः रे बीच-वरण-पुरस्ति-                                                                                                       | म्ब्राजी- |            |
| नक्ष्मप्-चला-निकासः कस्ती                                                                                                                          | -         |            |
| गुल्जानिया वर्ष विच्यते ग्रमु । सं सुबध्य बुक्तस्य धवति ।                                                                                          | _         | (stin)     |
| सं पूर्व क्षेत्रकीरोषु अस्तुपति स्थं तर्वा परितर्णकानुः स्थाः                                                                                      | ţ         | (1440)     |

| च०८, स०८, द०२५] [७५९]                                                                                                                                                                                                           | [ ऋग्वेद । म० १० | स्• १६७, स• २ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| स्वर्जित महि मन्त्रानमन्धं <u>सो</u> हविमहे परि <u>श</u> क सुता उर्प ।<br>इम नी यज्ञ <u>मिह बोध्या गहि</u> स् <u>पृधो</u> जर्यन्त मधवनिमीमहे<br>सोमस्य रा <u>जो</u> वर्षणस्य धर्म <u>णि</u> बृहुस्पतेरनुमत्या <u>उ</u> शर्मणि । | ₹                |               |
| त्वाहम्य मेघवुम्रुपेस्तुतो धातुर्विधातः कुलशा अभक्षयम                                                                                                                                                                           | 3                |               |
| प्रस्तो मुक्षमंकरं चुरावि स्तोमं चुमं प्रथमः सुरिवन्मृति ।                                                                                                                                                                      |                  |               |
| सुते सातेन यद्यागमं वा प्रति विश्वामित्रजमद्गी दमे                                                                                                                                                                              | 8                | [२५] (१६६७)   |
| ( १६८ )                                                                                                                                                                                                                         |                  |               |
| ४ अनिलो वातायनः । वायुः । त्रिष                                                                                                                                                                                                 | ा <b>दु</b> ष् । |               |
| वार्तस्य नु मीहुमान् रथस्य <u>क</u> जन्नेति स्तुनयन्नस्य वार्षः ।<br>विविस्पृग्यत्यकुणानि कृण्व न्त्रुतो एति पृ <u>थि</u> न्या रेणुमस्यन्                                                                                       | १                |               |
| स मेरी अनु वार्तस्य विष्ठा ऐनं गच्छन्ति सर्मन् न योषां ।                                                                                                                                                                        |                  |               |
| ताभिः सुपुक् सुरथं वेव इयते ऽस्य विश्वस्य भुवनस्य राजां अनारिक्ष पृथिमिरीयमासो न नि विंशते कत्मच्चनार्तः।                                                                                                                       | ₹                |               |
| अर्पो सस्त्री प्रधमुजा ऋतावा के स्विज्ञात कुत आ बेभूव                                                                                                                                                                           | 3                |               |
| आतमा केवाना मुर्वनस्य गर्भी पथावृश चरति देव एप ।<br>पोपा इवस्य शृणिवरे न रूप तस्मै वार्ताय हविपा विधेम                                                                                                                          | x                | [२६] (१६७१)   |
| ( १६० )                                                                                                                                                                                                                         |                  |               |
| ð शवरा शर्सावत । गाय । मिष्टुप्                                                                                                                                                                                                 | ı                |               |
| <u>मणे</u> मूवाती <u>अ</u> मि वीतृसा                                                                                                                                                                                            |                  |               |
| पीर्वस्वती <u>र्जी</u> वर्धन्याः पिचनन्त्रवृसायं पुद्वेतं रुद्ध मुळ<br>याः सर् <u>ठेषाः</u> विरु <u>ष</u> ण एकेळ्षाः यासांमुग्निरिस्टणाः नामानि वेदे ।                                                                          | \$               |               |
| या अद्गिरमन्तर्यमेव चुकु स्तास्य पर्जन्य महि शर्म यस्य                                                                                                                                                                          | ر<br>ع           |               |
| या देवेषु तन्त्र मिरंयन्त् या <u>सा</u> मो <u>मो</u> विश्वां ठूपा <u>णि</u> वेर्द् ।                                                                                                                                            | •                |               |
| ता असमन्य पर्यता पिन्यमानाः पुजार्वतीरिन्य गोठे रिरीहि                                                                                                                                                                          | ₹                |               |
| युजापंतिर्मर्थोम् ता रर्गा <u>णो</u> विश्वेत्रेषे <u>पितृप्तिः सर्वितृप्तः ।</u><br>शिवा मुतीहर्ष नो ग्रोप्टमाकुः स्तामा वय प्रज्ञुगा स सेत्रम                                                                                  |                  |               |
| प्राप्तर में स्थापन मान है। देशका में सबैस                                                                                                                                                                                      | ß                | [२७] (१६७५)   |

| प्रत्येद्धानकद्≒कर्यर्] (थ६०]                                                                                                                                                                                                                                                                 | ( de (          | € imigi i               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| (tm)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                         |
| ४ विकार् कोर्ग । क्रों । कर्ता, व आकाररवर्षि ।                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                         |
| तिवाह पूरा दिन्तु तीन्तं मध्यापूर्वप्रक्रांशिक्षत्वः ।<br>सर्वपूर्वे यो अस्तिक्षति कार्यः कृताः दूर्वेश सुरुवा वि संवित                                                                                                                                                                       | ₹               |                         |
| विभाव इक्ष्य शारीत वाजकारोत्रं वर्धन क्रिको प्रवर्ध कुरुवारिकाः ।<br>अभिकृत पूर्वका वृद्धकृतिने ज्योतिकी असूरका वृद्धकृतः                                                                                                                                                                     | ę               |                         |
| हरे केन्द्र क्योरिया ज्योरिकतुनं विकासिक्तिकिर्युच्यत हृहयः।<br><u>विका</u> शाह ध्रानो समी तुरी हृहरः पुत्र पंत्रये वह जोजो अर्थ्युक्य                                                                                                                                                        | •               |                         |
| तिश्रात्रक्योतित् सर्1ं "रर्गय्यो रोज्नं द्रियः ।<br>येतुमा विन्ता सर्वतान्यार्मृता विन्यकर्यमा विन्यक्तास्या                                                                                                                                                                                 | ¥               | [#e]((W <sup>()</sup>   |
| ( (थर )<br>इस्तो मर्लगः । रुद्धः ( व्यवसी (                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                         |
| र्ल स्वक्रियों एउं निर्मा कर्यः तुनार्थतः । कर्युच्येः स्त्रितिश्चे इर्षयः<br>त्ये उक्तम् प्रेरेशः स्तिरोजनं लुग्ये तथः । स्वर्णकः क्रीतिनी कृत्यः<br>त्ये स्वतित्व कर्षि नास्त्रहात्रो कृत्यः । उन्नाः नामा स्वरूप्ते<br>त्ये स्वतित्व सूर्वे उत्तर इन्तरं कृत्यः । कृत्यती विद्विये कर्त्यः | ₹<br>₹<br>¥     | [ <del>41</del> ] (144) |
| (१४१)<br>व संबर्त अविश्वका। वका। विश्वहां विचाहा                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                         |
| पितृपूत्री व तन्तुविद सुद्धानंतुः शर्म द्व्यो सम्पन्नि                                                                                                                                                                                                                                        | }<br>₹ #<br>₹ ¥ | [4](4re)                |
| (१७६)<br>६ चन महिन्सुः। एकः सहस्रहः।                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                         |
| मा स्वाहर्गहरूपेथि   हुवस्तिप्यार्थियायक्षिः ।<br>विद्यसम्बद्धाः सर्वा वास्त्रसम्बद्धाः वास्त्रसम्बद्धाः वास्त्रसम्बद्धाः                                                                                                                                                                     | ŧ               | (1 fee                  |

| जि <b>०८, स॰८, स॰ ३१</b> ] [७                                                                                                               | द <b>१] [ऋग्वेदः। मं०</b> १०   | ु, सू० १७३, स∙ २ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| इंदैने <u>धि</u> मार्प च्योप <u>्टाः</u> पर्वत <u>इ</u> वार्विचाचिः ।<br>इन्द्रं इंद्रेह ध्रुवस्तिष्टे <u></u> ह ग्राप्ट्रमु धारय           | 1                              | २                |
| इममिन्द्री अवीधरद्ध्युव ध्रुवेण हृविर्षा ।<br>तस्मे सो <u>मो</u> अधि बबुत् तस्मा छ बह्मणस्पति                                               | : <b>:</b>                     | Ę                |
| भुवा चौर्धुवा पृथिवी भुवासः पर्वतो इमे ।<br>भुव विम्वेमिद जर्गद् भुवो राजा विशासयम्                                                         |                                | ß                |
| भुवं ते राजा वर्षणो भुव देवो बृहस्पतिः ।<br>भुवं त इन्द्रश्चाग्निश्चं राष्ट्र धरियतां भुवम्<br>भुवं भुवेणे हवि <u>षा</u> ऽभि सोमं मुशामसि । |                                | ч                |
| अथों तु इन्द्रः केर् <u>वछी</u> विंशों ब <u>लि</u> हृतस्करत्                                                                                |                                | ६ [३१](१५९३)     |
| (1                                                                                                                                          | १७४ )                          |                  |
| ५ अभीवर्त आङ्गिर                                                                                                                            | सः। राजा। शतुषुप्।             |                  |
| <u>अभीवर्तेनं हृविषा</u> येनेन्द्रो अभिवावृते ।<br>ते <u>ना</u> स्मान् ब्रेह्मणस्पते ऽभि गुष्ट्रायं वर्तय                                   |                                | १                |
| अमिष्टत्यं सुपर्ना निभि या नो अर्रातयः ।<br>अमि प्रेतन्यन्तं तिष्टा ऽभि यो नं इरस्यति                                                       |                                | २                |
| ञ्जमि त्वां देवः सं <u>वि</u> ता ऽभि सोमी अवीष्ट्रत<br>ञ्जमि त्वा विश्वां मृता न्यंभीवृती यथासीस                                            | त्।                            | इ                |
| येनेन्द्रों ह्विषां कुरुय भीवद् द्युम्न्युंत्तमः ।<br>इत् तर्विक देवा असपुतः किलाभुवम्                                                      |                                | ß                |
| <u>असप</u> त्नः संप <u>त्नहा</u> ऽभिरोष्ट्रो विपा <u>स</u> हिः ।<br>य <u>याहमे</u> षां भूतानां <u>वि</u> राज <u>्ञीन</u> जर्नस्य च          |                                | ५ [३२](१६९८)     |
|                                                                                                                                             | ( १७५ )                        |                  |
|                                                                                                                                             | मार्बुदिः। प्रायाणः। गायत्री । |                  |
| प्र वी ग्रावाणः सिवता देवः सेवतु धर्मणा                                                                                                     |                                | ?                |
| मार् <u>वाणो</u> अपं दु <u>च्छुना</u> मपं सेधत दु <u>र्म</u> तिम्<br>कः ९६                                                                  | । ब्रुस्नाः कर्तन भेष्ट्जम्    | २ (१७००)         |

| समसा(जदर ६ स) [और] [ॐ                                                                                                                                  | to a south                     |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|--|
| धार्यान् वर्षपुष्याः अधिकातं नुजार्यकः । कृन्ते दर्वतो कृत्ययेत्<br>प्रारक्तिः सन्तिता द्वार्यः कृत्ये प्रस्तिता । वर्जन्यनाय सुन्ते                   | A [SSKemb                      |  |  |
| (101)                                                                                                                                                  | 1                              |  |  |
| ४ स्पुरामेंश। १ कम्प १-४ मन्तिः। अपुरुप १ वास्त्री                                                                                                     | •                              |  |  |
| प्र गुरुवं वाधुन्तां   युद्धांत्रका कृतनां ।<br>शास्त्र वे सिन्यवांत्रको   उर्धन् पुंतु न सुर्वात्                                                     | t                              |  |  |
| त्र देवं कृष्या <u>वि</u> चा सर्वता <u>जा</u> तवेदश्य ।<br>कृष्या सर्व कशक्तुरुक्                                                                      | 2                              |  |  |
| भुवन् स्य व दे <u>वत् । इंस्ति इकार्य</u> मीधने ।<br>एक्षेत्र म महामी <del>देत्री । कृषीकाचोत्रह</del> समर्ग                                           | *                              |  |  |
| अन्तुतिस्वयम् सुपुरासित् सम्बन्धः ।<br>सर्ववश्चित प्रविचनः कृते श्रीवासि कृतः                                                                          | A [63](1mg)                    |  |  |
| (tro)                                                                                                                                                  |                                |  |  |
| १ व्यक्तः अञ्चलकाः। मत्यामेदः विदुष् १ क्यापी।                                                                                                         |                                |  |  |
| प्रसङ्ख्यानसम्बद्धाः स्था विकासिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक ।                                                                                            |                                |  |  |
| तक्षत्र सन्तः कुक्ता वि चंद्रते । अर्थिचीओ प्रदर्शिक्यान्ति केथकं                                                                                      | t                              |  |  |
| प्रभावे वार्षु यनेका विश्वर्ति को गंग्युवीक्ष्यपूर्वी जुनकः ।<br>तो योत्तराको पूर्वे वतीया कृतस्य हुवे प्रवत्ता वि प्रमित                              | 8                              |  |  |
| अपेरवं <u>स्त्रंभवर्गितयसम्</u> मा <u>च</u> वर्ग व कु <b>वि</b> श्चित्रपंतास् ।<br>त सुवी <u>त्रीः</u> स विद्वेत्रीर्थकोत्रः सा वित्वर्षीः सुवीत्रकृतः | \$ [\$4]( <del>\$***</del> \$) |  |  |
| (१०८)<br>१ सरिकानिकार्यः अस्पै। विष्कृर                                                                                                                |                                |  |  |
| श्वमृ पु पुतिर्म बृष्युते । मुद्दानोतं ततुत्तां रच्योतान् ।<br>अस्पितेति शुक्तार्यसुत्तां स्वरत्तो सार्वित्रा हिम                                      | ŧ                              |  |  |
| हम्पंत्रेष प्रतिप्रजीवृद्यकः स्तुत्ताने वर्तिष्ठिय देशेन ।<br>दर्शी न पृत्ती पार्ति गर्मीते ना स्रोती ना पंत्री स्थित                                  | e (test)                       |  |  |
|                                                                                                                                                        |                                |  |  |

स्पि<u>श्</u>यः शर्व<u>सा</u> पर्श्च कृष्टीः सूर्यं इतु ज्योतिपापस्तृताने । सहस्रसाः श्रीतुसा अस्य रहि ने स्मी वरन्ते युव्ति न शयीम 3 [३६](१७१२) (90)

रे क्रमेण- शिथिरौशीनरः, काशिराज प्रतद्ना, रौहिद्श्यो वसुमनाः । रन्ट । त्रिष्ट्प १ अनुष्ट्प् ।

उत्तिप्तृतार्व पश्<u>यते न्द्र</u>म्य <u>मा</u>गमृत्विर्यम् । पदि भातो जुहोतेन यद्यश्रातो ममत्तन 8 मात हावरो प्विन्द्र प्र याहि जुगाम सूरो अर्ध्वनो विर्मध्यम । परि त्वासते निधि<u>मिः</u> सर्लायः कुलुपा न बाजपेति चर्रन्तम् ₹ <u>थात मेन्यु ऊर्घनि भातमुमी सुर्थात मन्ये तहुत नवींप'।</u> माध्यंदिनस्य सर्वनस्य द्धाः पिचेन्द्र वज्ञिन् पुरुक्तुज्जुयाण ३ [३७](१७१५)

( १८० )

३ जय पेन्द्रः। इन्द्रः। त्रिष्ट्रप् ।

प्र संसाहिषे पुरुहृत् राज्ञ्चिज्येष्टरित्ते शुप्ने इह रातिरेस्तु । बन्दा भेर वृक्षिणे<u>ना</u> वसूंनि पतिः सिन्धूनामसि रेवतीनाम् मृगो न भीमः कुंचरो गिरिष्ठाः परावतः आ जगन्धाः परस्याः । सुक संशार्य पाविमिन्द्र तिगम वि शर्जून ताब्व्हि वि मुधी नुदस्य 7 इन्दं क्षत्रमामि वाममोजो ऽजायथा वृषम चर्षणीनाम् । अपनिको जनमित्रयन्ते मुक्त वेवेम्यो अक्रुणोरु लोकम् ३ [३८](१७१८)

( १८१ )

ने फ्रमेण- प्रधी वासिग्रः, सप्रधी भारद्वाजः, धर्म खौर्यः । विश्वे देवा । त्रिष्टुत् ।

पर्धश्च यस्य सुपर्धश्च नामा—ऽऽनुष्दुभस्य हुविपो हुवियत् । धातुर्धृतानात समितुञ्च विष्णी रथन्तरमा जेमारा वसिष्ठः 8 अविन्तुन्ते अतिहित् यदासी च्यज्ञस्य धार्म पर्म गुहा यत् । <u> भातुर्युतीनात सवितृध्य</u> विष्णा भेरद्वाजी बृहदा चके <u>अ</u>ग्ने á तेऽविन्तृन् मनंसा दीध्यांना यजु प्युक्त प्रथम देवयानम् । णातुर्युतीनात सवितृश्च विष्णो स् मूर्यादमरन् धर्ममेते ર [३९](૧૭૨૧)



३ आग्नेय इथेन । जातधेदा अग्नि । गायत्री । प नून <u>जा</u>तधेद<u>म</u> मश्चे हिनोत <u>वा</u>जिनेम् । <u>इ</u>दं नी <u>वार्हिरा</u>सदे

अस्य प्र जातवेद्<u>सो</u> विप्रवीरस्य <u>मी</u>ळ्हुपः । <u>म</u>हीर्मियर्मि सुन्दुतिम् या रुपो <u>जातवेद्</u>सो दे<u>ष</u>चा ह<sup>ं</sup>य्यवाहेनीः । तार्मिनी युज्ञिमिन्यतु

( रदर ) ३ सार्पराधी । आत्मा, सूर्यो वा । गायत्री ।

र सापराश्चा आतमा, स्या था। गायशा। आयं गी: पश्चिरक्रमी वसेवन्मातरं पुरः । पितरं च प्रयन्तस्यः

आपं गी: पुश्चिरक्<u>षक्तिः वृत्त्वेदन्मातरं पुरः । पितरं च प्रयन्त्स्वः</u> अन्तर्ध्वरति रो<u>च</u>ना ऽस्य <u>प्राणादेपान</u>ती । न्यंख्यन्महियो दिवंस् <u>चिं</u>दाद्भाम् वि राज<u>ति</u> वाक पंतुद्गार्य धीयते । प्र<u>ति</u> वस्तोरत् सुन्धिः

त्महिषो दिवेम् २ स्त्रोखः द्युमिः ३ [४७](१७४७)

ξ

२

γ

३ [४६](१७४४)

#### ऋग्वेदे गायञ्यादिच्यान्दस्तं सन्त्रसंस्या ।

|                         |                | •                    |                 |
|-------------------------|----------------|----------------------|-----------------|
| <del>धन्दोनाञ्चल</del>  | मक्राचंत्रका । | क्युको क्यबंद्या । 🛝 | Males.          |
| र व्यवधी                | te             | trat                 | 45.00           |
| ९ सम्बद्                | 14             | 150                  | 11.19           |
| रे न्युर्               | 14             |                      | 10.51           |
| ह बेटबा                 | 16             | ere .                | (1,1-4          |
| 4 43 (8)                | 2              | 141                  | 10.51           |
| 4 fires                 | i.             | 874                  | (40)            |
| • સ્થાનો                |                | 8775                 | 2,00,000        |
| < परिजन्मी              | RC .           | \$18 <b>4</b>        | ₹8, <b>5</b> 0€ |
| 1 000                   | 49             | <b>₹●</b>            | ca.             |
| र अविग्रहत              | *1             | <b>!!</b>            | f,eq#           |
| र मार्क                 | 4              |                      | Çe+             |
| t marks                 | 44             | •                    | 100             |
| १ मुक्ताः<br>११ पुर्वतः | 44             | a                    | 4,446           |
| ta Alan                 | **             | •                    | 196             |
| १४ अस्तिपृष्टित         | ,              | i                    | *1              |
| १५ क्रिक्स व्यवस        | 14             | 1                    | 14              |
| १६ क्रिक्ट क्यिह        | •              | 111                  | 2,000           |
| to three fires          | **             | t <del>a</del>       | 144             |
| र्द कियस अवस            | **             | ï                    | +1              |
| रेर पक्षमा विचार        | t              | 2                    | 7.0             |
| र॰ रकस्त विश्वर         | 11             | ;                    | 11              |
|                         |                | (sper                | 9 42,811        |
| वासनिः                  | 100 P          |                      |                 |

| 414                        | असम्बाद स्काम | <b>बन्दर्सा सन्त्रसंस्या</b> । |            |
|----------------------------|---------------|--------------------------------|------------|
| क्यांभागानि ।<br>१ सामग्री | मसरकेला ।     | क्त्वं कर्यस्य ।               | erpropie i |
|                            | to the        |                                | 114        |
| े च्यार<br>१ प्रकार        | 14<br>14      | •                              | **         |
| र पुरुषिताः                | F+            | 44                             | 4144       |
| ५ मिन्द्रेप्<br>१ कस्त्री  | -             | •                              | ş.<br>Şec  |
| 4 440                      | Bc .          | _•                             | 1115       |
|                            |               |                                | 1,000      |

# अथ परिशिष्टानि ।

### ( अथ खिलसुकानि । )

(१) [ ऋ० स० १-४-८ ] [ ऋ० म० १।५० स्कस्यानन्तरम् ]

श्रुनैश्चिद्द्य सूर्येणा ऽऽद्गित्येन सहीयसा । अह यशेस्विना यशो विद्यार्क्षपमुपा देवे १ उपमुख वि नी मज पिता पुत्रेश्यो यथा । दीर्घायुत्वस्य हेशिषे तस्पे नो धेहि सूर्य २ उपनी त्वा मित्रमह आरोहेन्त विचक्षण । पश्येम श्रुरदेः श्रुत जीवेम श्रुरदेः श्रुतम २ (२) [४० ४० १-५-१६] [सरवेदस्य प्रथममण्डलस्यान्वे ।]

मा विमेर्न मेरिष्यसि परि त्वा पामि सर्वते: । युनेन हिन्म वृश्चिक महिं दृण्डेनागेतम् १
आवित्यरथ्वेगेन विष्णुबांहुब्लेन च । ग्रद्धप्रक्षानिपातेन भूमिं गेच्छ महायेशाः २
ग्रद्धस्य पातमान्नेण च्रयो लोकाः प्रकापिताः । प्रकापिता मही सर्वा स्वैतेलेवनकानेना ३
ग्रानेन नम्टेचन्द्राकं ज्योतिए न प्रकाशित ।
वेषता मर्यमीताध्य मारुतो न प्लुवापित [मारुतो न प्लुवायुत्यो नमेः] ४
मो सर्प मेद्र मुद्दं ते दूरं गेच्छ महाविष । जुन्मेज्यस्य यज्ञान्ते आस्तीकेवचन स्मेर ५
आस्तीक्वचनं श्रुत्वो यः सर्पो न निवर्तते । शर्तथा मिर्चते मृष्टि श्रिंशवृक्षफुल येथा ६

नुर्मदृष्यि नेमः <u>प्रात न</u>्र्मिद्िय नुमो निशि । नमोऽस्तु नर्मिद् तुम्यं <u>ज्ञा</u>हि माँ विपुसर्पतः ७ यो जेरुत्कार्रणा <u>जा</u>तो जुरत्कार्वां महार्यकाः । तस्य समुराभि भद्द ते दूर गेच्छ महाविष ८

[अर्सि<u>तिं</u> चार्थसिद्धिं च सुनीतिं चा<u>ष</u>ि यः स्मरेत् । विवा <u>वा</u> यदि वा गुत्रौ नास्ति सर्पम<u>य</u> मवेत् ९. अर्गस्तिर्मार्थव<u>क</u>्देव मुचुकुँवो महामुनि । कपि<u>लो</u> मुनिरास्तीकः पुत्रैते सु<u>ख</u>शायिन. १०० ]

क्षिक्षभ्रमः ' परशास्त्रीय स्वशास्त्रायामपेक्षायशात्पव्यते तत्स्वलमुच्यते । "

[ स॰ मा॰ शां• ३२३।१० (कु॰) नीककर-टीका ]

स्० १ पाठमेदाः— १ शनैदियत्सूर्येण आ०। ०क्तपाण्या रवे। २ । देहि (तै० व्रा० ७१६१२१)। स्० १ पाठमेदाः- १-०मर्स दण्डेना०। [१ घनेन०। भपर्य० १०।४।९] १ जातमात्रेण। ४ मयवित्रस्ता। ५ महायशाः। जनमेजयस्य। १० अगस्यो माघव०। [ + ९-१० वहुषु पुस्तकेषु नोपलभ्योते। ]

( ५-६ महाभारते आवि० ५८१५-१६ क० )-

सर्पापसर्प मद्र ते गच्छ सर्प मदाविष। जनमेजयस्य यक्षान्ते मास्तीकयचन स्मर॥ मास्तीकस्य वचः प्रत्या या सर्पो न निषर्वते । शतथा मिचते मूर्था शिशकृक्षफल यथा॥

८ जरत्कारणाञ्जातो। जगत्कारणाञ्जातो । भूमि गच्छ । महायदाा ।

( महामारते आदि० ५८।१४ कु० ) यो जरत्कारणा जाती जरत्कारी महायशाः।

८-१ हरेत्। (महामारते आदि० ५८।२३ कु०)

असित कार्तिमन्त व सुनीय कापि यः स्मरेस्। दिवा वा यदि रात्री वा नास्य सर्पमय मयेस् ॥ व १७



## ऋन्वेदे मण्डलानुसारेण मन्त्रसख्या।

| मण्डलानि ।               | स्कसस्या । | मन्त्रसंख्या । |
|--------------------------|------------|----------------|
| <b>मध्यमण्डलस्य</b>      | १९१        | F004           |
| दिवीयमण्डलस्य            | 81         | ४२९            |
| <b>त</b> ्तीयमण्डलस्य    | ६०         | ६१७            |
| षतुर्पमण्डलस्य           | ५८         | ५८९            |
| पश्चममण्डलस्य            | ૮૭         | ودو            |
| पष्टमण्डलस्य             | ७५         | ভূদ্ধ          |
| सप्तममण्डलस्य            | २०४        | <b>८</b> ४१    |
| <b>म</b> एममण्डलस्य      | 90         | १६३६           |
| नयममण्डलस्य              | ११४        | ११०८           |
| व्याममण्डळस्य            | र९१        | १७५४           |
|                          | १०१७       | १०४७२          |
| <b>वालसिन्यम्</b> कानाम् | ११         | <0             |
|                          | १०२८       | १०५५२          |

## अप्टकानुसारेण मन्त्रसख्या ।

| अष्टकानाम् ।            | सृक्तानि ।  | वर्गाः ।      | श्रुचा       | अक्षराणि ।     |
|-------------------------|-------------|---------------|--------------|----------------|
| मधमाप्टकस्य             | १२१         | <b>२६</b> ५   | १३७०         | 8८९३१          |
| <b>द्वितीया</b> प्टफस्य | ११९         | २२१           | ११४७         | <b>५१७</b> १८  |
| नृतीया <b>प्टकस्य</b>   | १२२         | <b>२२५</b>    | १२०९         | <b>इ</b> इइ७८  |
| चतुर्घाष्टकस्य          | <b>\$80</b> | <b>२५०</b>    | ११८९         | <b>४९७</b> ६२  |
| पश्चमाष्टकस्य           | १ <b>२९</b> | २३८           | १२६३         | 8८०२२          |
| पष्ठाष्टकस्य            | १२४         | - 323         | १६५०         | 8<388          |
| सप्तमाष्टकस्य           | ११६         | २४८           | १२६३         | <b>४७५</b> ६२  |
| अध्माष्टकस्य            | <b>१</b> 8६ | _ર⊌ધ          | <b>१</b> २८१ | 4880८          |
|                         | १०१७        | ₹00 <b></b> € | १०४७२        | 398988         |
| बालकिस्यस्का            | नाम् ११     | १८            | ৫০           | 8808           |
|                         | १०१८        | २०२४          | १०५५२        | <b>३९७२</b> ६५ |

[14]

#### ऋग्वेदे वायञ्चाविष्यम्दस्त्रं मन्त्रसक्या ।

| <del>क्लोनामधि</del> | अक्षरकेष्या । | क्यक्षं स्वर्धकाः 🔪 | mp (I              |
|----------------------|---------------|---------------------|--------------------|
| रे ऋचारी             | **            |                     | 40                 |
| १ सम्बद्ध            | ٩c            | 41111               |                    |
| 1 4377               |               | Mc                  | tt.to              |
| र पूर्वा             | 11            | CYC                 | -                  |
| प <b>पर्यक्त</b> ा   | 14            | <b>tet</b>          | <b>₹1 }</b> ₩      |
| 14/41                | 20            | F14                 | \$4.50             |
| e fegg               | ***           | 2775                | 1,00,000           |
| वन्त्री              | *             | 1145                | ₹ <b>₹ \$ 4 \$</b> |
| < विकासी             | 48            | , (+•               | 601                |
| ९ कक्ष               | 44            |                     | Logi               |
| र अधिकारी            | 4.            | 11                  | (m                 |
| रर व्यक्ति           |               | t .                 |                    |
| 79 weekles           | <b>(1</b>     | •                   | 114                |
| ११ कृतिः             | 44            | a                   | 4,445              |
| 77 470               | **            | •                   | (14                |
| १८ मदिवृतिः          | •4            |                     | **                 |
| रे प्रेक्स नावनी     | \$4           | •                   | K                  |
| रेर किएस सियाह       | •             | 185                 | 1,00               |
| Cave Begg            | 11            | , ta                | 144                |
| र् देखा उपना         | **            |                     | 1                  |
| १९ रक्षका विराह      | ť             | ,                   |                    |
| ९० स्थल्या विज्ञुस्  |               | •                   | 49                 |
|                      | * *           |                     |                    |
|                      |               | ₹+ <del>041</del>   | PARATE.            |

|                                                                  |                                  | 1000                             | PARATE                                          |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 4                                                                | म्बक्षस्यादि सुकान               | <b>छन्द्रस्तं सन्त्रसंस्या</b> । |                                                 |
| क्लोलक्ष्ये ।<br>१ जन्मी                                         | नकरकेच्या ।                      | क्यमं क्यमंत्राः।                | क्यूपनि ।                                       |
| र वज्या<br>र वहरू<br>र द्वारी<br>र दहरिया<br>र विश्वर<br>र जन्मी | 47<br>14<br>24<br>26<br>26<br>27 | 9<br>9<br>1<br>1<br>2<br>0<br>0  | Posts<br>111<br>102<br>104<br>104<br>104<br>104 |

## अथ परिशिष्टानि ।

### ( अथ खिलसुक्तानि । )

(१) [ प्रः भः १-४-८] [ प्रः मः १।५० स्कस्यानन्तरम् ]

श्नैश्चिंदय सूर्येणा—ऽऽिकृत्येन सहीयसा । अह यद्गीस्वनां यद्गो विद्यारित्पुपा देवे १ उपस्य वि नो मज पिता पुत्रेश्यो यथा । वीर्घायुत्वस्य हेिदीपे तस्य नो धेहि सूर्य २ उपनौ त्वा मित्रमह आरोहीन्त विचक्षण । परयेम शुर्दः शुत जीवेम शुर्द शुतम ३

(२) [प्तः भः २-५-१६] [म्हायेदस्य प्रथममण्डलस्यान्ते।]

मा विभेनं मीरप्पति परिं त्वा पामि सर्वते: । युनेनु हन्मि वृश्चिकः महिं वृण्डेनागैतम् १
आवित्यरयवेगेन विष्णुबांहुवुलेने च । गुरु वृश्चिकः महिं वृण्डेनागैतम् १
गुने नप्टेचन्द्वाकं ज्योतिपं न मुकाइति ।
वृष्वा मर्यमीताश्च मारुतो न प्लुवायिति [मारुतो न प्लुवायुत्यो नर्मः] ४
मो सुर्ष मेद्र भृदं ते दूरं गेच्छ महाविप । जन्मेजयस्य यज्ञान्ते आस्तीकंषचुन स्मरं ५
आस्तीक्ष्वचेनं भृत्वां युः सर्यो न निवतिते । इतिथा मिर्यते मृद्धिं जि्हाशृक्षपत्ल यथा ६
न्योताकेषा मार्ते नेमः पातः नुमेद्दि नुमो निश्चि । नमोऽस्तु नर्भदे तुम्य चाहि मां विष्यसर्पत ७
यो जेत्कार्रुणा जातो जुरुकार्वां महायेशाः । तस्य स्मुरामि मद्व ते दूरं गंच्छ महाविप ८
[अतिति वार्ष्यसिद्धिं च सुनीति चाप्य यः स्मरेत् । वृवा वा यदि वा गुन्नो नास्ति सर्पम्य भवेत ९०
अगिरित्मार्थवश्चेव मुचुकुंदो महामुनिः । करिलेलो मुनिरास्तीकः प्रश्चेते सुख्शार्यिनः १००]

किछक्षण= 'परशास्त्रीय स्वशास्त्रायामपेक्षावशात्पठ्यते तत्विलमुख्यते । ''
म • मा • शां • २१२।१० (कु • ) नीवकट-टीका

स्० १ पाठमेदाः— १ शनैक्षियत्स्येण आ०। ० रूपाण्या दवे। १। देहि (तै० प्रा० ७।६१२१)। स्० १ पाठमेदाः - १-०मत् दण्डेना०। [१ शनेन०। भपर्व० १०।८।९] रे आतमात्रेण। ४ मयविष्रस्ता। भाषायशाः। जनमेजयस्य। १० अगस्यो माध्य०। [\* ९-१० बहुपु पुस्तकेषु नोपछक्रयेते।] (५-६ महाभारते आवि० ५८।२५-२६ क०)—

सर्पापसर्प भद्र ते गच्छ सर्प महाबिए। जनमेजयस्य यहान्ते भास्तीकषचन स्मर ॥ आस्तोकस्य यद्यः धुत्वा यः सर्पो न निवर्वते । शतथा भिचते मूर्घा शिशकृक्षफळ यथा॥ ८ जरस्कादणाज्जातो। जगस्कारणाज्जातो । भूमि गच्छ । महायशाः ।

( महामारते भावि० ५८।२४ कु० ) यो जरत्कारणा जातो जरत्कारी महायशाः।

८-१ हरेत्। ( महामारते आदि० ५८।२१ कु० ) मसितं चार्तिमन्त च सुनीय चापि या स्मरेत्। दिवा वा यदि रात्री वा नास्य सर्पमय मयेत्॥ २० ९७



( ५) [स॰ स॰ ४-१-३५] [स॰ म॰ ५।४४ मुक्तस्यानस्याम्।]

जागर्षि त्व भुवने जातवेवो जागर्षि यद्य यर्जने हविष्मान । इव इविः भ्रद्दर्भानो जुहामि तेन पासि गुत्य नाम गोनाम

₹

(६)[%० ४० ४-३ ३][स० ४० ५।४९ मृत्तस्यानम्बरम्।]

मुक्तान्तेऽस्येर्नृणान्यमा विश्णि वोवृकेऽपि या । यवृस्तृणरधीत तत तृणानि मवति ध्रुवम् १ षापीकृपतंत्रागानां समुदं गच्छ स्वाहां [अग्रि गच्छ स्वाहां]

( ७ ) [ स. ४० ४-३-७] (स. म. ५।५१ मृतस्यानन्तरम्। ]

ख्रस्ययं ताक्ष्यमिरिटनेमि महर्मृतं वायस वृवतानाम । <u>असुरप्रमिन्द्रेससं समत्स्रे</u> वृहद्य<u>शो</u> नार्व<u>मि</u>वा र्रहेम

अंग्रेमुर्चमाद्गिरेस गय च स्वस्त्यात्रिय मनेसा च ताक्ष्यम् । पर्यतपाणि. शरुणं प्र पंद्ये स्वस्ति सं<u>वा</u>धेप्वर्भय नो अस्तु

P

8

(८) [ भ• भ• ४ ४ २२][ श्र• पा८४ स्कस्यानन्तरम्।] वर्षेन्तु ते विभावरि दिवो अभ्रस्य विद्युतं । रोहंन्तु सर्ववी<u>जा</u>-न्यर्च ब्रह्मद्विषों जिह १

(९) [स॰भ॰४-४-३४] [सम्बेदस्य वस्त्रमभवद्वयस्यान्ते । ]

आ ते ग<u>र्भी</u> योनिमेतु पुमान् वार्ण इवेपूधिम् । आ बीरो जायतां पुत्रस्ते दशमास्य

ξ

क्रोमिं ते पाजापुत्य मा गर्भो योनिमेतु ते अनुनः पूर्णी जायता<u>मश्लो</u>णोऽपिशाच<u>धी</u>त पुर्मेस्ति पुत्रो नारिं तं पुमाननुंजायताम् ।

२ Ę

तानि मुद्राणि बीजा न्यूपमा जनयन्ति नी यानि मुदाणि बीजी न्यूपमां जनयन्ति न । तैस्व पुत्रान् विन्दस्य सा प्रसूर्धेनुका भीव

8

स्० पा१ ( भ • पा६१३) तेन पासि०'। म्० ६ पाठमेदाः — १ ( निश्चित्तरमयत्नेन त्यक्तेऽन्यव भवाबह्म । ( ऋतिक्याने )। २ तृण हस्ते घूरवा उदके निक्षियत् । ] यन् स्तृणेरध्ययन नव्धीन स्तृणानि भव ते भव। स्०७ पाठमदाः- १ महाद्भुत । २०मथ च ।।।

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       |                        | 1                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| बनेरस्य ]                                                                                                                                                                                              | [184]                                                                                                 | [=                     | susting and            |
| कामु: सर्मृद्धकर्ता <u>सम्राः अप</u> रोजितमेषं ने ।<br>यं कामुं कामंपि देवः तं नं वीपो <u>स</u> म्बद्धिय                                                                                               |                                                                                                       | ч                      | 1                      |
|                                                                                                                                                                                                        | ( ) [ u ==-11                                                                                         | ] <del>al</del> te     | distributating if      |
| अधिरित पद्ममा बुक्तांत्रा कोऽस्थ तथा व<br>वर्षेत्र एका करुमाऽत्रीसन्त्रस्य क्षेत्रेष् की                                                                                                               | जतु पृत्युपाशात् ।<br>पीत्रवर्षे म श्रंपन                                                             | ť                      |                        |
| इसम्प्रीकांपत्ती पार्विकका मुजानुस्यै वंश<br>अधुन्यायेखा जीवतावस्तु माता जैकेमा<br>या ते मुक्ते निर्मि चोध दुस्था क्यांत्र सद्दर                                                                       | उम्बस्ति म्बुद्धाच्याज्ञित्र                                                                          | ę                      |                        |
| मा त्वे विवेदपुर कार्यथिका जीवर्षजी र<br>पहचेत्री पूजी चूंमनुस्यमीना                                                                                                                                   | र्सिक्के विधन                                                                                         | ١                      |                        |
| अपेक्सा पैक्षपुर्य प्राप्यानेतृत योव<br>ग्रीप्न, प्रसर्वियोग्युष्य दिवस्य सं<br>वेवक्षतं साक्ष्यं कुरुवार्त्तं तमे हस्सि यो।                                                                           | र्नेषुकामि प्राप्तव्                                                                                  | ¥                      |                        |
| क्षुत्राम् कृतुनंकुरान् पातवानि शीर्वमाप्                                                                                                                                                              | स्तर्व जीवन्तु पुच्या                                                                                 | ч                      |                        |
| •                                                                                                                                                                                                      | (11)[w w w-4-11                                                                                       | ][=+1;=                | -                      |
|                                                                                                                                                                                                        | भ्य भीन्द्रकम्                                                                                        |                        |                        |
| ( कारता- आस्पर्यस्य न्यास्<br>अस्या- सञ्चरहरू हे दश्य                                                                                                                                                  | -विक्रीतक बीद्ववाः । देवव<br>१ भ-५ विद्युष् १५ व्यक्ता                                                | ⊬ व्यस्ति<br>(पक्षिमः) | DM                     |
| हिरंणवर्ष्यं हरियी सुवयंश्वासमायः।<br>तां तु भा यहं गातवत्। सुवयंश्वासमायः।<br>अञ्जूषो रेवत्रका हरितामस्योदिति<br>वां तुरितृत्वां दिरंणवृत्तावार्णसूत्री क<br>पुरोस्तितां पुरावेश्वा ताविद्यारं हुते । | र्वीयः। पर्त <u>ाः श्लि</u> ष्टं सिन्देः<br>। निर्ने देवीपुर्वं हत्तेः ।<br>स्टब्सी दृशी दुर्वजनीत् । | ব্ৰহ                   | न पुर्वशास्त्र र       |
| पुरुष प्रमुख पुष्तु अन्तर्ग्या निर्वे हुं<br>तो पुष्टिनीही फोर्च व पेथे अनुस्तीनी                                                                                                                      | कि देवर्जुवासूनुस्तास् ।<br>सन्दर्भ को हुने                                                           |                        | 4 [1]                  |
| कः ११ काम्मेराः १ काम्यः काः का<br>करणम्यः १५ कृतीयः                                                                                                                                                   | । १ मन्तपूर्णाः अस्त्रेतिसीत्।                                                                        | <del>}dd</del> =:      | ( एक्टोहर्ड, इन्टेन्ड) |

<u>आर्</u>दृत्यवेर्णे तपुसोऽधि <u>जा</u>तो वनस्पतिस्तवे पृक्षोऽध <u>वि</u>ल्यः । तस्य फर्लानि तपुसा नुंदन्तु या अन्तर्ग यार्थ्य ग्राह्मा अंद्रुक्ष्मीः Ę उपेनु मां देवसुस - कीर्तिश्च माणना सह । पावुर्मृतोऽस्मि राप्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धि वृदातुं मे धरिपपासामेला ज्येप्ता मेलुदभी नोदायाम्यहेम । अर्भूतिमसंमृद्धि च सर्वो निर्णुदं मे गृहीत् गन्धेवारा दुराध्या वित्यपुष्टां कर्गापिणीम् । ईश्वरा सर्वमूताना तामिहापं ह्वये श्रियम् मनेष्ठ' काममार्कृति वाचः सत्यमंशीमाहि । पुश्ना कर्पमञ्चम्य मिष् भीः श्रेयता यशं. १० [२] कर्वेमेन प्रेजा मूता मृिय सभव कर्दम । श्रियं वासर्य मे कुले मातरं पद्ममार्छिनीम् आएः मुजन्तु बिम्धाति चिक्कीत् वसं मे गृहे । नि चे देवी मातर श्रियं वासर्य मे कुछे १२ आवाँ पुष्करिणीं पुष्टि पिद्वलाँ पद्ममालिनीम्। चुन्दां हिरण्मेपी लुक्ष्मीं जातविदो मु आ वेह १३ आवाँ यःकरिणीं युन्टि सुवर्णीं हेम्मालिनीम्।सूर्यां हिरण्मेयीं लक्ष्मीं जातविदो मु आ वह १४ तां म आ वेह जातवेदों लक्ष्मीमनेपगामिनींम् । यम्<u>यां</u> हिर्गण्य प्रभूत गावी वास्योऽध्वीन विन्देय पुरुपानहम् १५ [३] यः शुचिः प्रयंतो मृत्वा जुहुयोदाज्युमन्वेहम् । सूक्तं पुश्चदेशर्चे च भीकामे सत्तत जेपेत् १६ पद्मानुने पंयाविपद्मपुत्रे पद्मपियु प्रयुव्हायताक्षि । विश्वंपिये विष्णुमनोऽनुक्ले त्वत्पीद्पुद्म मृपि स नि धत्स्व १७ प्यानने पेन्नक्षर पुदाक्षि पद्मसभेवे । तन्मे मुजसि पद्माक्षि येन सीख्य लुभाम्येहम् 36 अध्वदार्चि गोवार्षि धनदापि महार्धने । धन मे जुर्वतां वेवि सर्वकामां अ देहिं मे १९ पुत्रपोत्रर्थनं धान्य हस्त्यश्वाश्वतरी रथम् । प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्त करोतुं मे २० पर्नमुग्निर्धन <u>वायु प्रेन</u> सूर्ये धन् वसुं, । धनुमिन्द्वो बृहुस्प<u>ति वैर्रणो</u> धनुमन्द्विना २१ [४] वैनंति<u>य</u> सोमं पि<u>ब</u> सोमं पिबतु <u>घृञ</u>्चहा । सो<u>म</u> धर्नस्य <u>सो</u>मि<u>नो</u> म<u>ाग्</u>य द्वांतु <u>सो</u>मिनं. २२ न कोधो न च मात्<u>स</u>र्यं न छोमों नाशुमा मंति । भवन्ति कृतेपुण्यानां भक्त्या भीसूंक्तजापिनाम् । २३

६ मा यान्तरा०, ममान्तरा। ७ भूतः सु, ० भूतोऽस्तु, ०भृतोऽसि। ऋषि, वृषि । ११ मे गृहे। ११ सजन्तु स्रजन्ति । ११ यस्करि०। यद्याँ, पुष्टीं०। पिन्नलां पद्म०, चन्द्रा हिर०। ममा वह। १४, ०यप्टीं, पुष्करिणीं यप्टीं, यःकरिणीं यप्टिं। १५, लक्ष्मी मलप०। प्रभूति । १६ स्रियः पञ्च०। १८ पद्मास्ते पद्म। पिन्नि पद्मपत्रि । १९ अभ्यत्।ये च गौदाये धनदाये, लमता। १० इस्त्यभ्यादिगयैदकम्। करोतु मां। ११ वद्यण धनमस्तु मे, वदण धनममस्तु ते, ०धनमद्द्यते । १९ मा। १३ श्रीस्कजपकारिणाम्। भकानां श्रीसूक्त अपेत्।

| क्ष्मेसर )                                                                                                                                                                                                                                       | [ <b>***</b> ]                                                                                                                                                                                                                       | [ at ma   1/4) q J/4               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|
| क्राह्मको चे दिस्से निकास                                                                                                                                                                                                                        | धुवनसूत्रीकारं वे तीव <u>व्</u> यास्य<br>'बापुवरिवास्य १ हरती <u>ति</u> पवांची<br>'वै 'वे पीनाहि । तार्डा हरतीः<br>इ <u>ति विर्ध</u> ताः । वार्वतुः विर्धाः<br>व्याप्तिकारं । सर्व <u>तीकारं</u> त्रताः ।<br>''' पकोर्धनातं कहियते । | रेक्स न <u>िंक्षक</u> ्रमा भूका हर |  |
| ार्था प्रेम्ब्य । ×  सः स्वकार । बुक्तन्यकाराध्ये, अद्वकन्यकाराक्ष्मा(बुधे । अधिकरी सः सन्तर क्रिया क्रिया । सः अपने । स्व प्रेम्बयम् आसिक्य (ब्रह्मा । स्ट आम्प्यम् विकास । सः सम्बद्धाः । अध्यक्षमाने प्रेमे क्ष्मोप्त संस्थानकर्ये । स्वस्थान |                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |  |

(1)

विजेभार विकास विभक्त स्थादित । हरनं पत मुदेह बदबाबर हंकर ł

हर संजी महादेव विश्वेतराज्यकम् । क्रिय संवर सर्वात्वम् बीक्रकंड करोऽस्तु हे ₹ 1

कुर्नुजयात बहार श्रीतकेतार संगर्भ । अनुदेशात सुर्वीय बहारेवार हे सम पुतानि फिक्नामानि यः प्रकेशिकाः सङ्गत । नाहित क्रुनुभयं तस्य पापरोधानि विचन ४ ( \* ) वक्रेज़ान्तुत गोरिन् वाक्यान्त कंश्य : कृष्य विक्ये हवीकेल वाहर्य नवांऽस्तु ते रै

क्रमाव गोरिमाचाव पक्षिये हुरदैशिये । अस्त्रोह्माय मध्यय गोरिम्बून बस्र नम ध्यान्वसन्तमानानि सन्दर्भनो ( क्रवा ) प्रोत । ,

(1)

पातमार नामुकांप्रकि नामितं ते अगल्यनं । वर्षमुगनिवासीप्रवि वासुर्व तमाऽध्य ते रै दस सत्र च गामाने मन्द्रकारोतु च प्रेय । व तिस्तव वर्ष माना क्रिक्टोचे स्वीको 🕈

राजी केरकार्त कारण वस्तात

( t ) t wingmane :

( २२ ) [प्रत् सव ४-७-२०] [त्र्व म • ६।४४ स्कस्यानस्तरम् ।]

नक्षुंभ श्रोत्रं चु मर्नश्च वाक् चे पाणा<u>पा</u>नी देह इद शरीरम् । द्वी पत्पञ्चीवनु<u>लो</u>मी विसर्गावित त मन्ये दशीयन्त्रमुर्त्सम् १ नर्लश्च पुष्ठश्च करी च बाह्र जंघे <u>चो</u>क उदर <u>शि</u>रश्चं । रोमीण मांसं कुधिरास्थिमञ्जमेतेच्छ<u>री</u>र जुलबुंद्ववोपेमम २ सुभै ल<u>ला</u>टे चु तथा च कुर्णी हर्नू क<u>पो</u>ली ख़ुबुकेस्तथा च । ओप्टी च वृन्ताश्च तथैव जिह्ना मे तेच्छरीर मुखरेत्नकोशम् ३

(१३) [ऋ० २०४-८-४] [ऋ० म० ६।४८ स्कस्यानम्तरम्।]

पुक्तान्तेऽस्येर्त्तृणान्युमा विरिणे वोक्केऽपि वा । यक्स्तृणैरधीत् तत् तृणानि भवति ध्रुवम् १ वापीकुपत्रेडा<u>गा</u>नां सुमुद्रं गच्छ स्वाहां [ अग्नि गंच्छ स्वाहां ] २

(१४) [मः भ०५-३-३०][मः म• ७।३४ स्कस्यानम्वरम्।]

शर्षतीः पारंपन्येते त पृच्छन्ति वची युजां। अभ्यार् तं यमार्केतु य एवेदमिति वर्षन् ? मासार्केतुं पिस्मृतं मारंतिर्वह्मवर्धनीः। सजानाना मही माता य एवेदमिति वर्षत् २ रच्छन्त किं विमुं प्रमुं मानुनेय सरंस्वतीम्। येन सूर्यमरीचय चेने रोदंसी छुमे ३ जुपस्वीये अद्गिरः काण्व मेध्यतिथिम्। मा त्वा सोर्मस्य वर्षृहत् सुतस्य मधुमत्तमः ४ त्वमीये अद्गिरः शोचस्व देव्वीतेमः। आ शंतम् शतंमामि रिमिष्टिमिः शान्तिः स्वस्तिमंकुर्वत पर्मिनः कानिकद् वृषः पर्जन्यो अमि वर्षतु। । शान्तिः स्वास्तिमंकुर्वत पर्मिष्टिथी शाम्तिः स्वास्तिमंकुर्वत स्वतिमंत्रियाः स्वास्तिमंकुर्वत स्वास्तिमंकुर्वत स्वतिमंत्रियः स्वास्तिमंकुर्वत स्वतिमंत्रियः स्वास्तिमंकुर्वत स्वतिमंत्रियः स्वास्तिमंकुर्वतः स्वतिमंत्रियः स्वतिमंत्रियाः स्वतिमंत्रियः स्वतिमंत्रियः स्वतिमंत्रियः स्वतिमंतिः स्वतिम् स्वतिमंतिः स्वतिमंतिः स्वतिमंतिः स्वतिमंतिः स्वतिमंतिः स्वति स्वतिमंतिः स्वतिमंतिः स्वतिमंतिः स्वतिमंतिः स्वतिमंतिः स्वति स्वति स्वतिमंतिः स्वति स्

(१५) [स॰ भ॰ ५-४-२२] [स॰ म॰ छाप्य सुक्तवानन्तरम्।]

स्वम स्वमा<u>धिकर्रणे</u> सर्वे नि प्यापया जर्नम् । आसूर्यमन्यान् त्स्वापया च्युर्रेष जांग्रिया<u>मह</u>म् १ अर्जगरो नाम सुर्पः सुर्पिरंविषो महान् । तस्मिन् हि सप् सुर्धित स्तेन त्वा स्वापयामसि २ सर्पः सर्पे अजर्गर सुर्पिरंविषो महान् । तस्म सर्पात् सिन्धव स्तस्य गाधमंशीमहि ३

स् १२ पाठमेदाः- २ वरस् पृष्ठीत्व, उरत्र पृष्ठस्व, उरस्य पृष्टिश्च । लोमानि । २ ह्युः। स् १२ पाठमेदाः- १ यस्त्रपोरभ्ययन तद्यीति ०, यरस्तृषोरभ्ययनस्तद्धीत स्तृणानि भवते भव। स्तृणान्य ० । यस् स्तृषोरभ्ययन० । स्कान्ते स्तृणान्यमौ० ॥ २ ॥ ( पद्दय पष्ठ परिशिष्टम् )

स्०१४ पाडभेदा - १ ०यन्त्येत त, यन्त्येतेद । अम्यार स । प्रयत् । २ पुरुस्पृद्ध । ३ सरस्वती । ५ श्रांति स्वः। शार्ति स्वः।

प्० १५ पाठमेदा - १ स्वमः। यामिन। ०द्वपुष यद्वपूरै व्हा ३ यस्य शुष्कारिसघव ०।

| -33                                                                                          | [94]                                                                                                                                | (व न प्रशंत                                               | eft (       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| बन्देख्य )                                                                                   | (MA)                                                                                                                                | [4 - 4                                                    |             |
| कासिको नांव नर्पी कुरुर्नापर                                                                 | प्रकृतिकाः । <u>प्रमुख्य</u> ते हे सा <u>जातो है</u>                                                                                | को सांच <del>्यक्त</del> का                               | ¥           |
| वार्षे आधिकंत्र्यस्य पुनि का                                                                 | काश्चिकान्त्रवाद ।                                                                                                                  |                                                           |             |
| जन्मीमुसिकेतिकालो सिविधी                                                                     | पारि कासिकः                                                                                                                         |                                                           | ч           |
| आ प्रोद्धीनम् क्षत्रिमिरीक्षितेनि                                                            | -बुंब⊞र्ज भी महाकेर्य जुवस्त्र ।                                                                                                    |                                                           | _           |
| तृहां व्यक्तिंतुंबरनेषु रोगं स                                                               | एको पेर्नुव्हर्केची बुद्धानिक                                                                                                       |                                                           | 4           |
| पुरस्के क्रिक्स इन्द्रस्त स्ट                                                                |                                                                                                                                     |                                                           | u           |
| सञ्जीनंत्रामाञ्चलवित्राच्यं ह                                                                |                                                                                                                                     | नुसी तुर्व नुनोऽस्तु है                                   | -           |
|                                                                                              | रिवेषु सच्चति । तस्यं प्रापंत्यं सर्पृत्यं<br>रिव्य प्रसिन्तुं । येवांग्राच्यः स्वयस्कृतं                                           | तस्य तर्पन्यान्य ।<br>तस्य तर्पन्य सम्                    | 3×          |
| संस्थित सम्बद्धाः स्टब्स                                                                     | रस्य प्रारम्भु । ये चानुसेषु क्षेत्रेषु तः<br>वसुरुक्किनु । ये चानुसेषु क्षेत्रेनु तः                                               |                                                           | t           |
| वर्षा अस्त सर्वेच्यो वे के व                                                                 | रिक्रियान् । वे जन्तरिक्षे वे दिव                                                                                                   | हेर्न्य सर्वेन्द्रो सर्वे                                 | 15          |
| प्रमायकाः मन्द्रितः ह्वीप                                                                    | राष्ट्राचित्रं वृतिहो शिक्यंनामाः ।                                                                                                 |                                                           |             |
| वे देकानतेया प्रयमेचन । तान                                                                  | र्ख बर्जेंच भवतुन् तिचरित                                                                                                           |                                                           | 18          |
|                                                                                              | ( १६ ) [चन्म पास्तर                                                                                                                 | ][= 4 =1,1 ====                                           | <b></b> (1) |
| दार्थ हुन पहुंचे बन्दि सर्वे                                                                 | वस्यं <u>कार्युक्रीय</u> न्तु आर्थः ।                                                                                               |                                                           |             |
| दस्य हो। पुन्तिपश्चितिर्विताः स                                                              | र्व सरस्वनुवर्गते हुवेत                                                                                                             |                                                           | ŧ           |
|                                                                                              | (to)[Test/1008]                                                                                                                     | [4 H #}stager##                                           | ( )         |
| वयप्रदेश सम्बद्धिः प्रदेशा देव                                                               | तापुरि । बर्म्य द्वयुसर्व प्युक्तस्वं 🛭                                                                                             | हेर्म्म प्रशुप्त प्रस                                     | ŧ           |
|                                                                                              | (१८)[चन्त्र <b>क्</b> र हत                                                                                                          | ][= + 940 <del></del>                                     |             |
| क्रमानी(सम्बन्धः स्टब्स्                                                                     | ग्रा दि पूंतपुर्वः। चनिक्तिः संपूर्वे रसं<br>स्मर्चा कुमुद्दः। कासुन्दः सर्वाचनम् ये<br>स्त्रे करो । तमें सुद्धांचारेच सक           | ।<br>अस्तुकेन्द्रकृति क्रिया<br>१ केटीन्द्रीय क्रुवार्थिक | t<br>18     |
| ह बाबुनद्वर समाग्रा ह स्थल<br>प्रदेश के स्थले ( बार कर हैं)<br>स्था १३ करनेशाः - रे स्ट्राइट | विकास करा, पात प्रिकास वर्ष प्राप्तः<br>←८ ७, ६)। (११)   कि व् प्राप्तः<br>नगायी प्रथम। विद्वासा करा।<br>देवेर्गीतः १३ व्यवस्था करा | Artigray   1/24ft                                         |             |

ऋ• ९८

| <u>प्राजापुत्य पुवित्रं श्वतोद्याम हिरुण्मर्यम् । तेन बह्म</u> विद्गं वय पूत बह्मं पुनीमहे                             | ጸ       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| इन्द्रं: पुनीती सह मां पुनातु सोमं: स्युस्त्या वर्षणः सुमीच्यां ।                                                      |         |
| यमो राजी प्रमुणाभि पुनातु मा <u>जा</u> तवेदा मुर्जयन्त्या पुनातु                                                       | ч       |
| ऋण्युस्तु तंपस्तेषु सुर्वे स्वर्ग <u>ञि</u> गीपवः । तपन <u>त</u> स्तप <u>सो</u> ग्रेण <u>पावर्मानीर्क</u> ्वचोऽङ्खंबन् | ६ [१]   |
| यन्मे गर्भे वसंतः पापमुग्न यज्जीयमानस्यं च किञ्चिदन्यत् ।                                                              |         |
| जातस्य च यज्ञापि च वधंतो मे तत् पविमानीभितः पुनामि                                                                     | U       |
| मातापित्रोर्युम्न कृत वर्चा मे यत स्थीवर जुङ्गममाबमूर्व ।                                                              |         |
| विम्बस्य तत् प्रह <u>िष</u> त वची <u>मे</u> तत् पावमानीभिरह पुनामि                                                     | C       |
| गोप्नात् तम्कंरत्वात्   स्त्रीर्व <u>धा</u> द्यञ्च किर्ल्विपम् ।                                                       |         |
| पापुक च चरणिभ्युस् तत् पावमानीिमर्द्ध पुनामि                                                                           | ς,      |
| वस्रविधात् सुरापानात् स्वर्णस्तेयाद् वृषेठिगमनमैथुनसंगुमात् ।                                                          |         |
| <u>गुरोर्क् राधि</u> गर्मनाच् <u>च</u> तत् पांव <u>मा</u> नीभि <u>र</u> ह पुंनामि                                      | १०      |
| पार्लच् <u>नानमातृं</u> पितृव <u>धाःद्</u> वृभितस्करात् सर्ववर्णगमनमैथुनसग्मात् ।                                      |         |
| पापेम्पेश्च मृतिग्रहात् सर्गः पहरति सर्वदुष्कृतः तत् पावमानीमिर्ह पुनामि                                               | 35      |
| कर्षिकयायोनिंदोपाद् मधाद्भोज्योत् प्रतिग्रीहात् ।                                                                      |         |
| असमोजनाचापि नृशसं तत् पीवमानीभिर्ह पुनामि                                                                              | १२      |
| दुर्यंच् दुरंधीत पापु यञ्चोज्ञा <u>न</u> तो कृतम् ।                                                                    |         |
| <u>अयाजिताश्चासंयोज्यास्</u> तत् पोव <u>मा</u> नीभि <u>र</u> ह पुंनामि                                                 | १३      |
| अमुन्त्रमन्न यत् र्किचि द्भूयते च हुताराने ।                                                                           |         |
| सर्वतमुरकृत पाप तत् पविमानीभिर्दह पुनामि                                                                               | १४      |
| <u>ज्ञतस्य</u> योनयोऽमृतस् <u>य</u> धा <u>म</u> विश्वी देवेम्यः पुण्यंगन्धाः ।                                         |         |
| ता न आए प्र वहन्तु पाप शुद्धा गेच्छामि सुकृतामु लोक तत् पविमानीभिर्ह पुनामि                                            | १५[२]   |
| <u>पारमा</u> नी. स्वस्त्यर्य <u>नी</u> याभिर्गच्छति नान्वृनम् ।                                                        |         |
| पुण्यां मक्षान् मक्षय त्यमृत्त्व च गच्छति                                                                              | १६      |
| <u>पानमानी' पितृन देवान् ध्या</u> येद्येश्च सरस्वतीम् । पितृंस्तस्योपं वर्तेत श् <u>वीर स</u> र्पिर्मधूनुकम्           |         |
| प सुनीती. पुनीहि । मां । मोर्जयन्त्वा, ऊर्जयन्त्या। १० वृषळि(ली)गमन० । १० दाराखि ग०, दा                                | राभिग०। |
| रि <sup>अ</sup> पायमानीः, पायमानीं, पायमान । ऋपींस्तस्योप तिष्ठे०।                                                     |         |

| वनेत्सः]                                                                                                                                          | [ <b>**</b> ]                                                       | [= = <del>=</del>                              | न नध        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
| <u>प्राश्चिम्ये नांव पुर्वे पुरन्तिपञ्च</u> संबद्धः                                                                                               | । <b>पुनुसरे हे</b> ता <u>जाता है</u>                               | दो स्रोतस्युर्कान                              | ¥           |
| गाँ अस्तिकेश्वरण पुषि बर्शकाश्चिका                                                                                                                | म् <mark>र</mark> पात्।                                             |                                                |             |
| जन्मवृत्तिविक्राम्हो हिन्दि वा <u>ति</u> का<br>भा पौहीन्त्र पुथितिपश <u>िक्षितिये वैक्रमि</u> व                                                   | Miles                                                               |                                                | ч           |
| तृता जेवनातुष्यस्थेतु बोन्द्रः सागस्ते वर्त                                                                                                       | ना मानुबंध पुरस्त ।<br>क्योजी स्वार्थिक                             |                                                |             |
| पुसरकी क्लेक्ज शस्त्र । तक्क रोजारि                                                                                                               | रेक्टिकंसक १                                                        |                                                |             |
| चे <b>ड</b> िर्जनागा <u>न्द्रपर्दिनंग</u> को हुकुंगस्त् स                                                                                         | तते दीर्चनार्षः                                                     |                                                | ٠           |
| <b>प्रकृतिको</b> तांच तुर्चे हो हडीवित हरू                                                                                                        | की । तस्य तुर्वस्य सर्वस्य                                          | तुस्वे सर्वे क्योञ्स                           | ते <        |
| वज्यो पेंचने दियों वे या मुस्स्य दृष्टित<br>या वर्षयो पेतृपालांत्री वे या ब्हारक्की                                                               | तु । <b>प</b> र्वाप्ट <b>प्य सन्दर्भ</b><br>स्रोतिक स्रोतिक क्षेत्र | तेन्द्रं <u>सु</u> र्वेन् <u>य</u> ो नमः       | ۶×<br>۲     |
| मया अस्तु भूर्वेल्यो दे के चं इतिहास                                                                                                              | न्त्राचनल्यास्त्राह्मात् वर                                         | यः प्रथम् । यस्य<br>क्षेत्रयः सर्वेद्यसे नर्वः |             |
| प्रसादुवा प्रविद्याः <u>वसी</u> सः अवस्थिते                                                                                                       | वित्रेनो भिष्यकाताः ।                                               | 1.0 1.1                                        |             |
| वे देवानतुषा प्रयमंत्रम् । तीस्त्वे वर्जन                                                                                                         | मचपुन् निर्वारव                                                     |                                                | १२          |
|                                                                                                                                                   | ( ११ ) [च-क्लाह्य ]                                                 | [4 4 m/1 queen                                 |             |
| बर्च हुन पहुची पनितृ कर्ने बर्च हुत                                                                                                               | र्युतिप्रकेत् आर्थः ।                                               |                                                |             |
| वस्य <u>वश्च पुन्त्रियशिक्षित्र</u> स्तं सरस्य                                                                                                    | म्प्यं हुदेत                                                        |                                                | ţ           |
|                                                                                                                                                   | (te)(< =-we)(                                                       |                                                | <del></del> |
| उप्पूर्णत नगद्वकि पुर्वना वंद साहिर ।                                                                                                             | नव्यं हृदस्यं प्रकृतस्यं 🛭                                          | इसं ऋदं प्रम                                   |             |
|                                                                                                                                                   | ( tc) [ <b>4 4 1</b> tc]                                            | الدم والمخصص                                   |             |
| प्राप्तानीः स्वयन्त्रेतीः सुरुष्ठा विक्रित<br>प्राप्तानीनिसम्बन्धः वर्ग छोकनवी अन्<br>वर्ग पुरस्त प्रविज्ञाः नवर्ग पुन्तु कर्म ।                  | व । बाराय स्टब्स्ट्रेस को                                           | Addition manifest                              |             |
| व राजुर्वादे समावाद र सावव्यक्रियाहरू<br>१ ११ वे कारी (चार व ११-८, ७, ६)<br>ब् १० राज्येगा≔ १ राज्येश मण्डली<br>ब् १८ वादवास १ म हर्व । वृक्तेगी। | म्, सन्तिसम्बद्धस्य सन्ति।<br>। (११)   के ब्रुक्                    |                                                |             |

| <u>शाजापत्य प्</u> वित्रं <u>श</u> तोद्याम हिरुण्मयम् । तेन ब <u>त्</u> यविदे वृष पूत बह्य पुनीमहे                                                  | ጸ           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| इन्द्रः पुनीती सुह मा पुनात् सोर्मः स्वस्त्या वर्रुणः समीच्या ।                                                                                     |             |
| यमो राजा प्रमृणाभि. पुनातु मा <u>जा</u> तवेदा मुर्जयन्त्या पुनातु                                                                                   | ч           |
| <u>ऋष्यस्तु तेपस्तेषु सर्वे स्वर्गञ्जिगीपवः । तपन्तस्तपसोग्रेण पावर्मानीर्क्</u> वचोऽर्व्ववन्                                                       | ६ [१]       |
| यन् <u>मे</u> गर्भे वसंतः <u>पा</u> पमुग्र यञ्जीय <u>मा</u> नस्य <u>च</u> किश्चिदन्यत् ।                                                            | . 6 -4      |
| जातस्य च यचापि च वर्धता मे तत् पावमानीर्मिष्ट पुनामि                                                                                                | v           |
| मातापित्रोर्यस्य कृत वर्षा मे यत स्थावर जडाममानम् ।                                                                                                 |             |
| विश्वस्य तत् प्र <u>हृष</u> ित वची <u>मे</u> तत् पांव <u>मा</u> नीमिनुह पुनामि                                                                      | હ           |
| गोष्नात् तस्कंरत्यात स्त्रीवं <u>धायञ्च</u> किर्ल्विपम् ।                                                                                           |             |
| पाएक च चरणेम्युस् तत् पावमानीभिरह पुनामि                                                                                                            | 9,          |
| बह्मव <u>धात</u> सुरापा <u>ना</u> त स्वर्णस्ते <u>या</u> द् वृपेलिगमनमैथुनसंगमात्।                                                                  |             |
| ग <u>ुरो</u> र्कुारा <u>धि</u> गर्मनाच् <u>च</u> तत् पांव <u>मा</u> नीभिं <u>र</u> ह पुंनामि                                                        | १०          |
| बार्लंग्नानमातृंपितृव <u>धाः</u> द्भूभितस्करात् सर्ववर्णगमनमेथुनसगुमात् ।                                                                           | , -         |
| पापेन्येश्च प्रतिर्यहात् सद्य प्रहर्ति सर्वदुष्कृतुं तत् पोवमानीभिर्ह पुनामि                                                                        | 9 9         |
| कपिकयाद्योनिदोपाद् म <u>श</u> ्चान्द्रोज्यति <u>प्रतिर्यहात्</u> ।                                                                                  | ??          |
| असमो <u>ज</u> नाचापि नुशस् तत् पांवमानीमि <u>र</u> ह पुनामि                                                                                         | १२          |
| दुर्यम् दुर्यभीतं पाप यचीज्ञानतो कृतम् ।                                                                                                            | 7.7         |
| <u>अयाजिताम्बासयोज्यास्</u> तत् पौषमानीभिरह पुनामि                                                                                                  | १३          |
| अमुन्यमन्ने यत् किंचि - त्वयते च हतार्थते ।                                                                                                         | 14          |
| संवेत <u>स</u> रकृत पा <u>पं</u> तत् पांव <u>मा</u> ानीभि <u>य</u> ह पुनामि                                                                         | १४          |
| भुतस्य योनयोऽमतस्य धाम विश्वा वेवेम्यः पण्यंगन्धा ।                                                                                                 | -           |
| ता न आपु॰ प्र वहन्तु पाप शुद्धा गेच्छामि सुकृतामु लोक तत् पावमानीभिग्द पनामि                                                                        | १५[२]       |
| <del>ाक्नाना स्ट्रस्त्यप्<u>ना</u> याभिगच्छति नान्द्रनम् ।</del>                                                                                    |             |
| पुण्यांश्च मुक्षान् भक्षय त्यमृतृत्व च गच्छति                                                                                                       | १६          |
| <u>पातमानी पितृ</u> न् देवान् ध्यायद्येश्च सरस्वतीम् । पितृंस्तस्योपं वर्तेत क्षीरं सर्पिर्मधूवृकम्                                                 | (१७         |
| ५ सुनीती, पुनीहि । मां । मोर्जयन्त्या, ऊर्जयम्त्या। १० वृपक्रि(ली)गमन० । १० दारादि ग०, दा<br>१७ पावमानीः, पावमानीं, पावमान । ऋर्योस्तस्योप तिष्ठे०। | <br>राभिग०। |
| म॰ ९८                                                                                                                                               |             |

| क्र <del>णेर्</del> ज ।                                                                                                                                                                                        | [++()                                                                                                                                                                                           | [=                                                                         | thest is data                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| प्रस्तानं पर तहा मुझ्के ज्यादित त्रवा<br>प्रस्तानं पर तहा है प्यतिन त्रवीतिन<br>वस्तेत्रपार्युवासिक प्राप्तानं त्रवाति<br>प्रस्तुत्वनं प्राप्तां प्रेतित्रत्वस्ययेत् ।<br>इक्षेत्र बांस्यु क्यार्यं कृत्यते मु | कः । सर्व क्रम्य प्रविद्वीधाः<br>वे वद् । प्रतम्बुहरूकुण्यः व<br>वर्कतः सूच्यानाः पुषः पुराः<br>(१९) [यन्य वेत<br>वे पुष्तते सुवस्ताः ।<br>वित्र पुष्तते सुवस्ताः ।<br>वित्र पुष्तते सुवस्ताः । | चुनाक्यों वेड्ड<br>सर्वा चुनकृष्ट्र<br>प्रति प्रत्यों क्ये<br>८१ ] चित्र र | शरमः १९<br>श्रुपेशिष्ट २       |
| प्रति सर्वम्यः बत्तेत्राच्येते । तेत्र स्वयुक्तिः<br>क्षेत्रत्रेत्रत्ये वृद्धत्ये कृत्याः प्रशास्त्रक्षितः                                                                                                     | त बुद्धपंतुम्बर्ग गुजद्वप्याः<br>अपो रच्चीबाम्<br>(१)(बन्दन्यस्य                                                                                                                                |                                                                            | २<br><sub>सरक्रमा</sub> तन् ।] |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                |
| पश्च तन् पेश्य जुने विच्योत्तिके सीई<br>देवेः नुदूर्शकर्मिः स्तज्ज सम्प्रपूर्त कृ<br>यञ्च तन् पेरवार्ग्य कृतायोव <u>न्ति</u> सीम्                                                                              | बी <sup>—</sup> न्त्रपिन्द्रो <b>चर्र</b> प्रव                                                                                                                                                  |                                                                            | ŧ                              |
| मार्थम् । योगीसः तह सङ्ग्रह्म<br>प्रारम्भी । योगीसः तह सङ्ग्रह्म<br>यमं होश्यानं कृषकः सम्बद्धाः तर्षः                                                                                                         | ( कुबी <u>न्हां</u> केन् <u>रो</u> धरिंस                                                                                                                                                        | •                                                                          | *                              |
| तर्मानुष्य संदालकाः सेन्द्रांस का                                                                                                                                                                              | कुधी न्यविन्द्री वर्ति स्थ                                                                                                                                                                      |                                                                            | 1                              |
| भक्रां पुष्यु निर्मुत् तत्र काङ्ग                                                                                                                                                                              | १ कृ <del>षी न्य</del> ्रियो की ब                                                                                                                                                               | व                                                                          | ¥                              |
| पत्रं गुरू चं चनुना चं पुत्र अंची<br>वर्ज गुरूवारी पूरा कानु वानुवृद्धं<br>वर्ज गुरूवारी क्याकासुवारी                                                                                                          | क्री <del> नहिन्दुः वर्तं स</del> ्र                                                                                                                                                            |                                                                            | 4                              |
| वर्ष सङ्गणकम्माकुरस्मरेने नुकिन्त                                                                                                                                                                              | तम् सम्मृतं कृषी <del>ः स</del>                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                |
|                                                                                                                                                                                                                | (11) [4141                                                                                                                                                                                      | 네시 (ㅋ *                                                                    | ( V desirent)                  |
| तुनुप्रीरतर्रक्ता दिला नर्क च तुन्                                                                                                                                                                             | सी:। <i>परिनक</i> तुरुग                                                                                                                                                                         | नुवीरवंद्रे हुवै                                                           | ٠                              |
| १८ पिन्यस्थाय को १० जनतम्<br>१९५४ व्यक्तः स् १ जनतम्<br>आश्मापि स गार्था स पर्या बीचाः                                                                                                                         | । १ अनुवर्धेरः सरं व<br>१ अनुवर्धेः वृत्रास्त्रदिक्तिः                                                                                                                                          | (+ a (+ (+ (+ + (+ + (+ + (+ (+ (+ (+ (+ (+                                |                                |

( २२ ) [फ:०भ•८।रे।रे] भि:० १०।७५।५ मम्बस्यानन्तरम् ।] <u>सितासिते स</u>रिते पत्रं सगुथे तत्रांष्ठता<u>सो</u> दि<u>व</u>मुत्पंतन्ति । ये वें तन्त्रं वि र्मुजन्ति धीग्यान्तें जनांसी अमृतत्व भंजन्ते ξ

( २३ ) [स•भ•८।३।१८] [स॰म॰ १०।८५ स्केरपानन्तरम् ।]

<u>अविधवा</u> मर्च वर्<u>पा</u>णि <u>ञ</u>त सीग्र तु सुन्नंता । <u>तेज</u>स्बी च र्यशस्<u>वी</u> च धुर्मर्पन्नी पृतिनंता १ जनपद्दुपुत्रीणि मा च दुःख लुभेत् क्रीचित् । मुर्ता ते सोर्मपा नित्य मवेद्धिर्मपुरायण २ अष्टुपुत्रा मेव त्व च सुमगां च पतिर्वता । मर्तृश्चेव पितृर्भातु ईव्योनिवृनी संदा **ब्लिस्य तु यथेन्द्राणी श्रीधरेस्य यथा श्रिया। <u>शकरस्य यथा</u> गौरी तुद्धतुंर<u>पि</u> भर्तिरि** अर्वेर्युधानुस्या स्याद वृक्षिष्ठस्याप्युकन्धती । क्रीशिक्रस्य यथा सती तथा त्वेमपि भर्तिरिप भुव<u>ेष</u>ि पोष्<u>या मपि</u> मह्यं त्वावृाद्भहस्पाती. । म<u>या</u> पत्यां पुजार्व<u>ती</u> स जीव <u>श</u>रद् <u>श</u>तम् ६

(२४) [स॰भ॰८।५।२३] [स॰म॰१०।१०३ स्फरवानन्तरम् त]

<u>असी या सेनां मरुतः परेवामः भ्येति न ओर्जसा</u> स्पर्धमाना । तां गृहत् तमुसार्पवते<u>न</u> य<u>था</u>मीषां<u>म</u>न्यो अन्य न जानीत् अन्धा अमित्रां भवता शीर्पाणा अहंय इव ।

8

तेषां वो अग्निर्वन्थाना मग्निर्मूळहानामि न्द्रो हन्तु वरंवरम्

( २५ ) [मः भ०८।६१२] [मः म० १०।१०६ सुकस्यानन्तरम् ।] इवि<u>र्मिरेके</u> स्वरित' सर्चन्ते सुन्वन्त एके सर्वनेषु सोमन् । श<u>री</u>र्मर्दन्त उत दक्षिणा<u>भि नेजिनुद्याय</u>न्त्यो नेरुके पंताम

₹

( २६ )[म • भ • ८।७।१४] [मा म • १०।१२७ स्कन्यानन्तरम्।] ॥ अथ रात्रीसुक्तम् ॥

आ राश्चि पार्थिवं रजः पितरः पायु धार्ममि ।

विन' सदांशि बहती वि तिंप्तस आ त्वेप वंतिते तमं

ये ते रात्रि नृचक्षसी युक्तासी नवुतिर्नर्ष । अशीति सत्वष्टा उतो ते सप्त सप्तितीः राज्ञीं प्र पंदे जुननी सर्वभूतिनिवेशनीम् । भवां मुगवतीं कृष्णां विश्वस्यं जगुतो निशाम् ३

स्० २२ पाठमेवा १ सरितो । संगते ।

स्० १३ पाठभेत: - १ ०नदनी । [स्० २४] १ यथामीया अन्यो । १ [ अथ० ३।२।६; वा० य० १७।४७, साम० १८६० ] १ [ अथ० ६१६७।१; साम० १८७१ ] [स्००५] नग्क । स्० १६पाटमेवा १ पितुर: मापि, पितरपायु पितुरमापि, पितुरः प्रायु । १ सम्लप्यः सप्ततिः, सप्तति । ३ विद्याः।

| बमेरू ]                                                                                                                                                                                                 | [*c*]                                                                                         | [= =                          | म्बाराचे प्रवास        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| न्देशिनी बंदनियी प्रदर्मशङ्कारियीय ।<br>वर्षप्रार्थ विंवा ग्रामी हुन परित्रसीनीय (                                                                                                                      |                                                                                               | !                             | ٧                      |
| न्त्राच्यानि वस्ता वृत्ती सारवर्ध बहावर्धियाः<br>इत्युक्तिको दुर्वो आवर्षत्त स्वत्यापु को                                                                                                               |                                                                                               |                               | ۲[۱] ۲                 |
| शास्त्रपुर्वे नह द्विजार्वानां जुलिनिः बोक्पा<br>जन्मकृत्ये चनुरुका प्रतितिका नि देशप्र                                                                                                                 | } <b>4</b> ¢                                                                                  |                               | •                      |
| वे नर्ग देवि व पर्यान्त । शहरूको इन्द्रवस<br>इतिहास वहाँविद्वा सः संग्रह्मी दूर्ण                                                                                                                       | 🗎 रिम्बी                                                                                      |                               | ¥                      |
| वे अधिकृषां सूंचां श्रीम्यां श्रीनंतिपानित्र<br>श्रीनारवित्र कृष्णिक अवत्र निर्म्य सूर्णिक                                                                                                              |                                                                                               |                               | •                      |
| दुर्गेषु द्विषक् बार्गः संद्राजं रिपूर्ववेदः । अस्ति<br>दुर्गेषु द्विषयपु तर्वः संस्थानित सुन्तुं च ।                                                                                                   | चोपनियाना प्रदर्भक्ति                                                                         | nd <del>न</del> ि             | •                      |
| मप्रक्रिया व बयुक्त तुन्ते वे अज्ञव ब्रेड                                                                                                                                                               |                                                                                               | <b>¢</b> ]                    | ₹+ <b>[</b> ₹]         |
| कप्तिती नवेभूताचा अवस्थित ज नार्व व<br>या हो हुना दिला देखें अवस्थे परी रार्थ                                                                                                                           | ।<br>विकंध वर्षे गुरुष व                                                                      | <del> </del>  :]              | tt                     |
| सन्दिरं <u>चे</u> तथ्यः ज्युक्ती विश्वित के<br>पूर्ण पूर्व सर्ववन्तुं व वंच नुवर्णन तस्                                                                                                                 |                                                                                               | ŧ                             | 14                     |
| इस्ते इसेंद्रे कान्यु में मा ईरीविक्टरे ।                                                                                                                                                               |                                                                                               | पुत्रीतांकी :                 | जुस कर १३              |
| गारीतृत्वे अर्थाक्षनं सम्बार्शनुस्तर्यतः।<br>अन्यार्थे कृत्रेगास्त्रते । सुर्वयोग्र स्कृत्यते ।                                                                                                         |                                                                                               |                               | 14                     |
| व् वे कारवार में कारवारी वारवर्त<br>कारवार्थ कोच्या है हुइस्तोनकार है<br>एक सबै हुइ (तिवार (ir) रखें हा<br>सार्थ हिंदा कीच्या कीच्या नावार्थ<br>रावि वारवार्थ कीच्या नावार्थ सरहाती हा<br>कारका राजान्य | न्द्र वरवादनिकालः । व्यक्तिः<br>। १ वर्षः इत्युः वन्त्रं के वर्षः<br>अक्रवादः । देशानिक वर्षः | eninen i<br>Egal en<br>Erabat | And mag.<br>San (1424) |

| <u>बीरिय</u> बार्पिता दुर्गा <u>चन्द्रनेन वि</u> लेपिता                                              |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| विलेखक हैता प्रीत व व व व व व व व व व व व व व व व व व व                                              |                 |
| <u>च्युक्तिका विशेष विशेष विशेष विशेष</u>                                                            |                 |
| सर्वेमुतापिशाचेम्यः मृवंसपं <u>स</u> रीमृपे ।                                                        |                 |
| र्वस्यो मार्नुपेम्यव उमर्पेस्पोऽ <u>मि</u> रलं मान १६                                                |                 |
| वा ऋग्वेदे स्तुता देवी <u>का</u> श्यपेन उग्रहेता ।                                                   |                 |
| जातवें कुपमां गौरी जातवें वसे नुनवाम सोर्मम् १७                                                      |                 |
| मुर्पनुर्धिद्वज् <u>व</u> रेः <u>पि</u> शाचीर <u>ग</u> राक्षसेः ।                                    |                 |
| अर्गेतिमर्य उत्पन्ने अरातीयतो नि वैहाति वेदै १८                                                      |                 |
| गर्ज <u>द</u> ्वरेऽपंधे <u>घोरे</u> संप्रामेषु च गीतंनी ।                                            |                 |
| सर्वे <u>पक्षत</u> ं दुरित स नं पर्युंगतिं दुर्गा <u>णि</u> विश्वां ?९                               |                 |
| नहामिपे समुत्युन्ने स्मर्रन्ति च जुपन्ति च।                                                          |                 |
| मर्वे <u>त</u> ारपति दुर्गा <u>ना</u> वेव सिन्धुं दु <u>र</u> ितात्यक्रिः २० [४]                     |                 |
| य इमें दुर्गास्तंबं पुण्यं शुण्वन्ति च जुपन्ति च ।                                                   |                 |
| त्रिषु <u>ल</u> ोकेषु विस <u>्</u> यात <u>त्रिषु</u> लेकिषु पूजितम् २१                               |                 |
| अर्चो ठर्मते पुत्रान् धनहींनो धन हमेत्।                                                              |                 |
| अर्चभुटंगीत चुन्नु चुन्द्रो भुन्येत बन्धनात २२                                                       |                 |
| ब्यापितो मुर्चित ग्रेगा कुरोगी भियमाप्त्रीयात ।                                                      |                 |
| द्यांति कामित सर्व कात्यायानि नमोऽस्त ते २३ [५]                                                      | }               |
|                                                                                                      | •               |
| चिट्रंकपातुं शुशुलूर्कपातु जिहि स्वपीतुम्त कोर्कपातुम् ।                                             |                 |
| सुपर्णपातुमुत गृथिपातु हृपदेव प्रमृण रक्षे इत्                                                       | ।२२] रू         |
| पिशर्गमृष्ट्मिम्मूण पिशाविमिन्द्र सं मृण । सबै रक्षो निर्वर्हण ] (च॰ म॰ १।१३३                        |                 |
| ( २७ ) [च॰म॰८३३१६] [च॰म॰१०११८स्                                                                      | कस्यायम्बरम् ।] |
| <ol> <li>सनक–सनम्बन-सनावनादयः । शिष्यम् । अनुष्ट्यः, ५, ४९ निष्ट्यः, ♦ अतिसक्तीः, १९ जगवी</li> </ol> | 1               |
| आयुष्यं वृर्वस्यं गायस्पोपुमी द्विदम् । इदं हिरंण्यं वर्षस्य जैत्रापा विशतादिमाम्                    | ₹               |
| बुस् <u>पैर्वा</u> जि पृतनाबाद् संमासाह धंनं <u>अ</u> पम्।                                           | •               |
| सर्याः सम्राम् ऋद्भयो हिरण्येऽस्मिन् समाहिताः                                                        | २               |
| ि प्राचनार के के मार्ग प्राची कार्यकार्थ विशेष प्राचीन प्राचीन प्राचीन के                            |                 |

<sup>[</sup> उल्ह्यातु० १-२ इमी मन्त्री क्येष्ट्रयी किवेषु गमविषु न योग्वी । ] सू० २७ पाठमेवा:- १ विश्वातु माँ०। (बा० य० १४१५०) २ स्समाहिताः।

| धनेत्सः]                                                                                                                                                             | ect j                                                             | [ = = 4414 #              | 1 114                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| मुत्रक्का विकासर विद्यानिक व्याम । तेत                                                                                                                               |                                                                   | पुष्तुं शिका              | ŧ                                      |
| तालको च लिएको बाग मिन्द्रियो च वे हुन।<br>दक्ष्मी प्रकृत्य या मुझे तथा मामिन्द्र च ब                                                                                 | व                                                                 |                           | ¥                                      |
| क्कीर कर्मा परि पश्चिषिक जुनून वृक्ष अधि<br>व पंजाद स प्रदेशपति जुस्कृत्यीवति वो                                                                                     | <u>चि</u> मार्स                                                   |                           | ų [t]                                  |
| पहेलू एक्स बढेको पहे हेवी सरस्वती । इन<br>व सहस्रोति न विद्याचार्थणने हेवासुकान                                                                                      | : प्रथमने हो रहत ।                                                |                           | •                                      |
| या विवास दास्तानुस्य विशेष्यं संपूर्वेत सन्तु<br>पुरुषोत्रम् दास्तानुस्य विशेषयं सन्तानीयाप                                                                          | व क्रीवंशकुर व न                                                  | क्षेत्र क्षेत्रके देविकाई | •                                      |
| त्रप्त जो वीजानि प्रतक्षीरकृत्वा चीच्यान् प्रश्ने<br>पृत्राकृतित् अर्थुमल्युवर्णे कनेप्रच प्रवर्णे थार                                                               | <b>न्द्रिबंधार्</b> ख                                             |                           | 4                                      |
| कुराय कुराव्यक्तीय कुरूपा उठावे मा र                                                                                                                                 | क्ष सीर्मनाच                                                      | -8 20 50 50               | •                                      |
| तियं वर्ष कुछ पृथ्तं हिषे राजेत् का कुछ ।)<br>अधियंति विराजेति सर्वो येते विराजेति ।<br>विराज्यत् विराजेति वेत्रास्त्रात् वेद्यास्तर्भ                               |                                                                   |                           | शिश                                    |
|                                                                                                                                                                      | (4c)(4c com                                                       | n](= # U(*c==             | *C************************************ |
| ( विश्वन्य भौति                                                                                                                                                      | स्तर स्त्रा <b>ा</b> अस्त्री।                                     | )                         |                                        |
| अर्थाक्रमिन <u>रित्त</u> नां स्थानके या स्मृतिकांत्रां<br>हमें गाँ हम्में सिंहर जुंदरस्या उत्तर कुंसके हाँ                                                           |                                                                   | *                         |                                        |
|                                                                                                                                                                      |                                                                   | [6] [m d tolteces         |                                        |
| यो कुरवर्गनित सार्ययः सूच्ये कृत्यो कृत्यो<br>स्रो मेक्ष्मच्ये विर्मुद्धाः पर्ययक्त्यार्गनुष्यान्                                                                    | <b>T</b> )                                                        | ŧ                         |                                        |
| ग्रीर्जुन्द्रसी कंजेजुली विश्वेषणी अवेजुरीय ।<br>कः वर्ष्यन्त्रशिक्षास नर्स वि तं स्वे वर्ष्यनुत                                                                     | tyr:                                                              | *                         | 10.                                    |
| (६म) रे दिरम्बाम्परगुरानमः, अवंतेष पुक्त<br>दानावर्षे दिरम्बं (का. कः रेशार) १८०<br>स्थानम् (का. २४/२१) र प्रशाहनुते पुर<br>११ निराजकः (तेत्र स. सन्तर्भातं, तेत्र स | पुत्रमुक्ते । स्टब्स्यस्था वर्षे<br>सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः |                           |                                        |

| वनेत्स्य ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | { <b>+c</b> t }                                    | [ 4 44 4414                                                  | • 141ft |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|
| मृत्या विरंपवस्य शिक्षानिव उद्यत्रे ।<br>सम्बन्धि स्थिति वास्त्रितिका चे वे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ते <u>न</u> संस्थित <del>पुर्वत्ये।</del><br>भगाः  | कुषर् द्विषय                                                 | ŧ       |
| प्रस्थी प्रकृष्य या मूर्ति तकु मामिन्य<br>स्त्री भजति पन्नि पन्तिरेक्या सुनृत स्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | तं त्र्येत<br>अर्थियः सर्वेषः ।                    |                                                              | ¥       |
| व प्रतिषु स इस्तमक्षरी अध्यक्षकोदा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ते प्रांकिक <b>ी</b>                               |                                                              | ૫ [શ]   |
| पोर् एक वर्षको पर् रूबी बर्धको<br>व समस्योत व पिताचार्यको वेदान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ration uncort in our t                             |                                                              | •       |
| च हिमान सम्माधना विशेष्ये । तुरेनुं<br>उसम्बद्धित सम्माधना विशेषये । सम्माधित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | क्रमुके द्रीर्वमांद्रा सम्ब                        | व्येषु इत्युव द्रीवंकार्य                                    | •       |
| वर्षा का बहुमाने समझ्योरवाचा चीरमाळ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ज्या विकास के ज                                    |                                                              | •       |
| रुगाउराज्य नपुमत्त्वचन चर्मजन धरान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | WINDOW I                                           |                                                              |         |
| जनक तप्रमान्त्रपंचित्र कृष्यसः ४८०वि ।<br>तिर्वे मो कृष कृषेत्रं तिर्वे सर्वतु सा कृष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ये महते ग्रीमंत्राच                                | -0.50                                                        | ;       |
| अध्यक्त सिर्फर्नात <b>वर्षा वर्ज नि</b> र्फर्जन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                  |                                                              |         |
| विराज्यन विराजित तेन्यस्मान् बंद्रास्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | स्को विशंजन्तविर्वकृत                              | r                                                            | લ (શે   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (tc)(* * cont                                      |                                                              |         |
| (বিশ্বস                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | विषयः। स्त्रः वयसी।)                               | )                                                            |         |
| अविश्वितिनां स्वास्त्रे च योजिन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>चित्रिश्वतिषः</u> ।                             |                                                              |         |
| हते माँ हरने विकार कुरस्ता प्रस्ता क्रेसमो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | इरियो बेहिन का                                     | ₹                                                            |         |
| चे इत्यदेशि केर्राचः कृषे कृत्ये हुन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _(††)[< coeff                                      | ][= # {+  <b>!!!&lt;==</b>                                   |         |
| THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE | -                                                  |                                                              |         |
| साविक्ष्य क्षेत्रका विकास स्वीतिकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    | *                                                            |         |
| यः माम्यमान्यम् तर्गति तर्गति स्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | पलिमे:                                             | ę                                                            |         |
| [पर्ण रे विरामकारियानीयः व्याप्तवः व<br>व समापनी विरामी (चा क स्थाप्तः)<br>व समापनी (चा क स्थाप्तः) र समापनी<br>११ विरामकाः [ति ची समाप्तिः वेच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | स्वतियं। प्रतेषवांति होन<br>असमाः क्षम बा, वर्षे । | करते, हरेहबाँवे हरे<br>स्तु क्यापट, क्यार<br>(क्या १६६१ ह) ह | 10 m    |

| क्रमेरल ]                                                                                                     | [+4]                                             | [= | sherry a per |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----|--------------|
| यो व सञ्जयसंख्या वर्ध हा<br>दूसर्वित तिसुवासु नमासूता                                                         | र्च सारप                                         |    | ţu           |
| र्व प्रियम को हो है प्रस्पाप<br>कुने क्षिप्रसिंह कार्य ते पत्री<br>क्ष्में सामुद्धः सुपन्नो यस व              | स्य स्रमुखर्ग                                    |    | ţc           |
| मझाँ तु पत् पुन्तः संयुक्तः<br>सर्वन्युमान्यंत्रभूमः चो जुस                                                   | तर्पं तल् क्रंप्ययस्त्रस्य                       |    | 14           |
| क्ष्युलं सिल्लं भिष्यार्थ पुर                                                                                 | ग विस्कृ <u>ष</u> तथिए                           |    | ₹ [V]        |
| अभि पेवी सहसावी पुरस्का<br>सबूतनियम्बाती इतर्य कृतीय<br>परिचो कृत्वि संप्रधान क्                              | विक्रिये मुक्स                                   |    | ११           |
| समृतेबंधियो गाँड दिया<br>समृते में माथ सुपर्धात कृ                                                            | <b>ब्रह्मिन्</b> क्ष्मित्रं                      |    | 44           |
| शिक्षाः स्तुक्ताम् दुर्वपुः ।<br>श्रामुक्तं पुरस्तोकः क्षितं (                                                | क्षित्रं भुक्तरंत्रम्                            |    | <b>P</b> 1   |
| अर्थनुं प्रसंतं नुष्यातः सुद्रश्च<br>वर्षेत्रे भूतने का विन्तः सिद्धाः                                        | चुको भूद                                         |    | 48           |
| कृपेल्ड किनृंसादिको न ल्                                                                                      | । परिष <b>्टर्गक्</b> ति                         |    | १५ [५]       |
| ज्ञानकारमेनु वर्गको विश्वेत<br>मूर्मिन्द्रा वर्तिमृत्यीन्य स्तुत्र<br>स्थानिको पुत्रो वर्षे <u>न्य</u> स्टब्स | पर्यापु प्रश्लीतम्                               |    | ₽ <b>4</b>   |
| लं <u>प्रका</u> रीय देश सुद्धाः<br>जानीय निर्माणः कृतिः                                                       | . <b>पेन</b> कुमापेशिः                           |    | **           |
| अक्रोडमाधान्यस्य तं विश<br>तं इतं संबंधे होतं समह                                                             | तः प्रमिक्तम् व                                  |    | **           |
| अवदित्य केंद्रिय कुरुक्तंय                                                                                    | मी पार्तुस्य<br>प्रिया समित दुवेतुं निर्मेद्वा । |    | 84           |
| कुम्मीत्रक गर्रक श्रीकार                                                                                      | ा क्या पुन <u>पुन</u> ्या <u>को</u> कर्मल        |    | • [4]        |

| म॰ बष्ट॰ टानावः म॰ १०।११८ ]                                                                                                                   | [ परिशिम्रानि । |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| अम्पंताका स्वंत्रङ्कृता सर्वे नो दुरितं दृंह ।                                                                                                | 20              |
| <u>जानी</u> थाश्चेदं कृत <u>्या</u> ना कर्तृत् तृत् पाप <u>चे</u> तसं<br>य <u>था</u> हन्ति पुरासीं <u>न</u> तथेवेप्तां सुकृत्नरं ।            | 38              |
| त्या त्वर्षा युजा वय निर्कृषम स्थास्त्र जद्गमम्                                                                                               | ३२              |
| उत्तिप्ट्रेव परेंत्तीतो ऽज्ञति कि <u>मि</u> हेच्छंसि ।<br><u>ग</u> ीवास्ते कृत्ये पादी चार्राम् केत्स्पामि विद्रेव                            | <b>३३</b> /     |
| स <u>्वायमा</u> सन्ति <u>नो</u> ऽसयो <u>वि</u> दा चेंब्र परुंपि ते ।<br>तैसो निर्कृण्मस्तान्युं <u>ग्रे</u> यिंद् नो <u>जी</u> वयुस्वरीन्     | <b>3</b> 8      |
| मास् <u>यो</u> च्छिपो <u>द्</u> विपद् मोत् किञ्चिच्चतुष्पर्दम् ।                                                                              |                 |
| मा जातीननुजान पूर्वान् मा वेशि प्रतिवेशिनी                                                                                                    | <b>રૂપ [</b> ७] |
| <u>शत्रृप</u> ता प्रहितासि   वृद्ध्येना <u>भि</u> य <u>था</u> यते ।<br>तर्तस्त <u>या</u> त्वा नुवृतु   योऽय <u>म</u> न्तर्माये श्रित          | ३६              |
| पुष त्व निर्मृतास्माभि र्वह्मणा देवि सर्वश ।                                                                                                  | ₹⊍              |
| ्य <u>थे</u> तमार्थिता <u>ग</u> त्वा पापुधीनिव नो जहि<br>यथां <u>विद्युन्द</u> ्वेतो दुक्ष आ <u>र्मूला</u> वनु शुप्यंति ।                     |                 |
| एवं सं प्रतिशुच्यतु यो भे पाप चिकीर्यति<br>य <u>था</u> प्रतिशुको मुखा तमेव प्रतिधार्वति ।                                                     | ३८              |
| पाप त <u>र्मे</u> व र्घावतु यो भे पाप चिकीर्पति                                                                                               | ३९              |
| यो <u>न'</u> स्वो अर् <u>ग्णो</u> य <u>श्च</u> निष्ट <u>ग्</u> चो जिचासति ।<br>देवास्त सर्वे धूर्चन्तु   व <u>ह्य</u> व <u>र्म</u> ममान्तेरम् | 80 [c]          |
| उस्वा मन्दन्तु स्तोमा कृणुष्व राधो अदिव । अव वह्यद्विषो जहि<br>कृषे <u>र</u> ते भ्रुंस रोद नन्दिन्नोनन्दमार्वह ।                              | 88              |
| ण्वरमुत्युर्मयं <u>घोरं वि</u> श नौशय मे ज्वरम्<br>यो में करोति प <u>द्ध</u> ारं यो गूहे यो <u>नि</u> वेशन ।                                  | ४२              |
| पा म कुशनेखं कर्या-चन्ने तन्त्रभावी                                                                                                           | ४३              |
| <sup>नातस्</sup> प्रतिधाव <u>कुमा</u> रीवं <u>पितुर्गृहान्</u> ।<br>मूर्धानेमेषां स्फोटय <u>पुर</u> ्वमेषां कुले क्रीधि                       | ጸጸ              |
| + [ १९१४० ] झ० ६१७५११९। अय० १११९१२ ( पाडमेदेन )<br>म• ९९                                                                                      |                 |

ij

| वनेत्ल]                                                                                                                | [4a]                               | [= | शनस्य भूग       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----|-----------------|
| या <u>त</u> कपुत्रसंख्या यथे प्र' स<br>कृषावित क्षिप्रतामु तमासूरापूर्व<br>ये कृष्यो यथे <u>स</u> ो के प्रत्यपुष्ट्विस | स्पेशय                             |    | ţ.              |
| भूने द्वियानिक कार्यः न धर्मस्त्र<br>पर्या सामुद्धाः सुराक्षाः पश्च वानी                                               | स्वमृत्यव                          |    | ₹ <b>c</b>      |
| नहां चु पर कुछा संपुत्र । सर्<br>सर्वेषुमान्यसमुख से अस्त्री                                                           | तत् कृष्यपस्यक्षम्                 |    | 14              |
| तस्त्रु तरं मिन्ध्यं पुष्पारं पुष्पारं                                                                                 | स्पूर्व वर्षितः                    |    | ર [૪]           |
| अभि वर्षि बहुमुक्तं पुक्ता हु ।<br>सनुबन्धिकानी हत्त्वं वृद्धीयोगि<br>वर्षे जो वृद्धिय हरनुम्य सर्वप्राप्              | क्तो मृद्धानः                      |    | ९१              |
| सबुन्धं <u>पि</u> तो नीवे विका दूसी<br>सबुन् में पोध सुन्धांत कृत्या <u>क</u> ्                                        | नेनुसर्विः<br>इ. प्रार्थेऽस्तान् । |    | ११              |
| श्रिकाः स्तुत्रस्यानं पूर्वतः सर्वितः<br>सहस्रता पुरस्तांकः क्रिनं परित्र                                              | ता क्रीकी ।                        |    | ₹₹              |
| अर्थनं सर्वतं नुस्तारः मृत्युंग्युगे<br>परिद्वे कृते या तिन्तः निन्तस्यंतः<br>सूर्यस्य स्रोत्युरियोः व स्था नीः        | पुर्द संघ।                         |    | ₹¥<br>e: 5:1    |
| मुख्यारकं बोर्डच्ये विक्रेयहर्स                                                                                        | विश्वक्रिनि ।                      |    | १५ [५]          |
| नुश्रिक्त वर्तिगृश्लीच्यः स्वयमानुः<br>स्वतिन्त्री पुत्रो वर्ष <u>णः</u> सम्बन्धेप्र                                   | बिरे <u>च</u> ानिकः ।              |    | 94              |
| त्यं हुद्धा पैने स्थान सुन्दा पैन<br>सामिन निर्माण कृतेः परि                                                           | <del>त</del> ायः ।                 |    | ę.,             |
| क्योप्रमाश्रामाञ्च तो हैको प्र<br>तो इसे को होते त्याप्रोधी<br>अवस्थान पेसीचे सुरक्षेत्री प                            | म्युतिस्त्रं ।                     |    | <b>२८</b><br>१० |
| र ने को करने हैं कर्ने हैं<br>इस्क्रीतार तरेंद्र हीनदेश                                                                | प्रेय कॉर्स पुरंपु निर्माहर        | 1  | • [0]           |

| स॰ मह॰ टावाद्या म <b>॰ १०११२८</b> ] [७८५]                                                                                                                                                  | [ पारेशिग्रानि । |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| अम्प <u>ेक्ता</u> क्ता स्थेलङ्कृता सर्वे नो द <u>ुरि</u> तं देह ।<br><u>जानी</u> थाश्चेदं कृत्याना कर्तृन नृत् पापचेतर्सः<br>य <u>या</u> हन्तिं पुरासीं <u>न</u> तथ्येवेष्यां सुक्तन्नरं । | ३१               |
| न्या त्वरा युजा व्य निर्कृषम् स्थास्त्रं जङ्गमम्                                                                                                                                           | ३२               |
| उतिष्ट्रेव परेंद्वीतो ऽज्ञति किमिहेच्छंसि ।<br>ग्रीवास्ते कृत्ये पादी चा ऽभि केत्स्पीमि विदेव<br>स्वायसा मन्ति नोऽसयो बिदा चैंद्र पर्कपि ते ।                                              | 33 /             |
| <sup>तेस्</sup> ो निक्रेण्मुस्तान् <u>य</u> ो यदि नो <u>जीवय</u> स्वरीन्                                                                                                                   | 38               |
| मास्योच्छिषो द्विषद् मोत् किञ्चिच्चतुष्पर्दम् ।<br>मा ज्ञातीननुजान् पूर्वान् मा वें शि प्रतिविशिनौ                                                                                         | <i>३५</i> [७]    |
| शत्रुपता प्रहिनासि दुद्ध्येना <u>मि</u> य <u>था</u> यतं ।<br>तर्तस्तथा त्वा नुंदतु योऽपमुन्तर्मायं श्रितः<br>पुष त्व निर्मुतास्माभि विद्युणा देवि सर्वशः ।                                 | ३६               |
| प्यतमार्भता गत्वा पापधीनिय हो जहि                                                                                                                                                          | ३७               |
| पर्या <u>विद्युद्धेतो वृक्ष आमूंला</u> दनु शृष्यंति ।<br>एव स पंतिशुष्यतु यो भें पापं चिकींपंति<br>प्या प्रतिशुको मृत्वा तमेव पं <u>ति</u> धार्वति ।                                       | ३८               |
| <sup>थ्य त</sup> मंद्र घंदितु यो भें <u>पा</u> प चिकीर्घति<br><sup>यो नु</sup> ंस्वो अर्गणो अस्य जिल्लामं जिल्लामनि ।                                                                      | ३९               |
| रेवास्त सर्वे धूर्वन्तु अ <u>ह्य वर्ष</u> ममान्तरम् +                                                                                                                                      | ४० [८]           |
| उत्त्वां मन्दन्तु स्तोमां कृणुष्व राधों अदिवः । अवं बह्यदिषों जहि<br>कृष्रेत् ते मुंत्र रीद्र निन्द्रन्नानन्द्रमार्वह ।                                                                    | 88               |
| े दे करोति प्रदर्भ को एवं को किया ।<br>यो में करोति प्रदर्भ को एवं को किया ।                                                                                                               | ४२               |
| 2141444 6411-4244                                                                                                                                                                          | ४३               |
| पतिसर् प्रतिधाव कुमारीवं <u>पितुर्गृहा</u> त् ।  मूर्पानेमेपां स्फोटय प्रवेमेषां कुले क्रीधि                                                                                               | 88               |
| + [२९१४०] ज्ञ० ११५५११९। अय० ११९९१३ ( पाउमेदेम )                                                                                                                                            |                  |

| amedies] [act] [at as conte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | # 1 M2                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|
| थे मां पूर्वि हुंबा[कार्सा अबे अहुर्बर्ती <u>नो</u> अर्मुतं वर्षम्यः ।<br>नेतु वर्षमुर्वित्रो जातकेदः सुम्बं न दूससुनि सं दृशस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ×                          |  |
| कृत्यनुष्यं प्रश्नुष्यं प्रदूर्णयं मुद्दस्य । देखें देखे बंदारूपि मुद्र संसूत् विवासय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44                         |  |
| क्षरं सूर्य तेति महिकेत्व व्यक्तिमहित्रसम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |  |
| पहि सहित्रीय क्रायस्य पित्र सोजियस्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | An.                        |  |
| पे ह्याकेनने अहाँको कुस्तिको हुन्देश जहनेनातः ।<br>आनुष्यतीन् कुरियमे विष्यु सर्गुत्र विवादतस्य वर्षते नवस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | w [/]                      |  |
| ( to )[a accento] [a qotinter a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                          |  |
| कुलसं मा जाएक्क राज्ये वर्ष स्वयमित । क्रिन होएं में से विद्ये अभिनाद केर<br>शीनहरों में हो विद्ये अभिनेता नेतृत्व । क्रिन्तास्तिक्तनंत्र पूर्णित कर्मा<br>अन्याकृत्यसार्थ हुन्दे सर्थ हुन्ये। क्रिन्ता के द्वाराधी स्व व्यवस्थ हुन्ये। कर्मा<br>तो उ पर इन्यें कर्मामृत्य तथे। मिन्ता के द्वित्यस्त क्रिन्तिक वृत्यस्थे हुन्यस्थिति केर्मा<br>इन्याकृत्यस्थितं क्राग्तिक्तंत्री वेद्या। स्वां इन्तं बृत्यू व्यवस्थिते विद्या<br>इन्त्यें तिर्मतं आस्त्र जन विद्यास्थितंत्र ॥<br>इन्त्यें उ क्राग्तिक्तंत्र क्रां विद्यास्थ व्यवस्थ व्यवस्थ हुन्यस्थ<br>हार्या विद्यास्थ इन्तं वेष्ण विवस्त विद्यास्थ व्यवस्थितंत्र ॥<br>इन्तिताम विद्यास्थितं इन्तं वेष्ण व्यवस्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | a<br>trpacs<br>カカカリ<br>(5) |  |
| (१०१) हेन सम्बाद्ध स्थापित हमार्थित हमार्थित स्थापित स्थापित स्थापित । राष्ट्रिया राष्ट्रिया । राष्ट्रिया स्थापित स्याप स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थाप |                            |  |

येन केन प्रकारेण को हि नाम नु जीविति । परेषामुपंकारार्थं युज्जीविति स जीविति । एता वैश्वानरीं सर्वदेवाञ्चमोऽस्तृं ते १२ न चौरुमयुन चंसर्षभयुन चं ब्याद्यभयुन चं मृत्युभयंम । प्स्याप्मृत्युनं च मृत्युः सर्वे लुभते सर्वे जयते १३ [२]

(३१) [ऋ०४०८।८।९][ऋ०म० १०।१५१सून्तस्यानन्तरम्।]

### अथ मेघा-स्कम् ।

मेथां मह्यमिद्गिरसो मेथा सुप्त क्ययो ददुः । मेथामिन्द्रश्चाग्निश्चं मेथां धाता ददातु ते मेर्था ते वर्रुणो गुजा सेथा वेवी सर्रस्वती । मेथां ते आश्विनी वेवा वा र्<u>यता</u> पुष्करस्रजा २ या मेधा अन्मरस्सु गन्धवेषु च यनमनं । देवी या मानुषी मेधा सा मामा विशताविमाम ३ वन्मे नोक्त तर्वमता शकेय यदनुबुवे । निशामत् नि शामहे मार्य <u>बत स</u>ह बतेषु भूया<u>स</u> बह्म<u>णा</u> स गमिमहि Ŋ शरीर में विचेक्षणं वाङ् में मधुमद दुहाम्। अष्टु-इम्हम्सो सू<u>र्यो</u> बह्म<u>णा</u>नी स्थः श्रुतं मे मा प्र हासीः ५[१] मेघां देवीं मन<u>सा</u> रेजमानां गन्धर्वजु<u>ष्टा</u> प्रति नो जुपस्व । मह्य मेथा वद् मह्य श्रियं वद् मे<u>धा</u>वी मूयासमजराजिरिष्णु Ę सर्वसस्पतिमञ्चत प्रियमिन्द्रस्य काम्यम् । सनि मेधामयासियम् यां मेधा क्वेचर्गणाः <u>पितर्रश्चो</u>पासति । तया मामद्यमेधयां डियो मे<u>धा</u>विनं कुरु मेधाब्य १ हे सुमनाः सुपतीकः श्रद्धार्मनाः सत्यमीतः सुशेवः । महायुका धारविष्णुं, प्रवृक्ता भूयासमस्मे शरया प्रयोगे ٩

स्० २० पाठभेदाः-१२ विनामन्त, हि नाम न, धानामन्त, हीनमन् । यैश्वानर०, वैश्वानरं देव सर्वदेव। मित्रि वेभ्यानरं वन्दे सर्वदेव ननोऽस्तु ते। १३ यस्यापि मृ०ः स सर्वे लमते स सर्वे जयते।

११७-८ ( बा० य० ३२।१३-१४ ) २ (बा० य० ३२।१५ संदर्गः)

स्० २० पाटमेदाः- १ मेघा महा० दधातु ते, ददातु मे । २ मेघा मे । २ अप्सरासु अप्सरासी, अप्सरेषु । मात्रभी युगा। सा मायाः मेघा विश्वतादुमा, मामा विश्वतादिह। ४ तद्रमतां। यदनुद्रथे । निशामह मिष वत सह प्रक्षणा सगमेमहि, ०निशामिय मिथि वियेण भूयास प्र०। ५ विचक्षण, मधुमद्वुद्दा, प्रमहता, प्रमहता, मधुमलमा । अधृतमः । प्र हासीत् । ६ देवीमनसी देवीं समनसी । मेधावि । ्अरिष्णुः । ८ ०मेघया मेघा०, ०मामश्रामेघान्ते मेधावित्तय ९ ०समना, मेधाव्यस्माण, मेधाव्य सनाः। वमनाः सत्यमुषः सुव, वमनास्यममति सुवीरः। मविका भूयासमस्ये, वसमर्थे, खधया प्रयोगे।

| धन्तरस्य ]                                                                                                                      | [ ecc ]                                           | [= =                  | विद्या वे व व्यव        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| मामन्तिकी पंजासस्याः वर्षकी पश्चिकार्यस्<br>सम्बद्धाः पद्मासः सं अन्ताः वर्षाः द्वार्थः व                                       | । मृह्यपुरिंद संबद्धीऽप्तु                        | ज़ब ले स              | कुता सन् ११६५।          |
|                                                                                                                                 | (11)[= = 0011                                     | ] <del>[</del> = + t= | iti <del>demand</del>   |
| कर्जरेका व सूच्ये विष्कुरिवविज्ञामी<br>महा दवाना उच वृद्धिमञ्जूरके वर्ष दुव                                                     | अकृते जुनेनाम् ।<br>मुख्य कुलियः ।                |                       |                         |
|                                                                                                                                 | (11)[4+4 4411                                     | ][ <b>4 ÷</b> (#      | \$4 <b>6 derenan</b> e) |
| चेत्रेरं कृतं सुर्वनं महिन्त्वरं पर्ते पृत्रीन्त्रव<br>येनं इक्लापने प्रवर्तेताः सन्ते सन्ते क्रिय                              | तेन सम्बद्धः<br>सम्बद्धाः                         | ŧ                     |                         |
| यम् कर्मारम्पद्ये सन्तिनिक्ये पुत्रे कृत्वनि<br>पर्यप्रवे प्रश्चनाःमुख्यम् तको सर्वः भिक                                        | ते हिस्बेंदु शीरा' ।<br>इंदुस्तर्गस्त             | ٩                     |                         |
| पञ्चानेते पुष्तुनेति हैतं तत्तं तुषस्य वर्तने<br>होतुनं ज्योतित्रां ज्योतितंत्रं तस्त्रे कर्तः वि                               | <u>नेवर्शकुक्यमं स्त</u>                          | •                     |                         |
| यत् इक्रानंकृत चेत्रो कृतिस्य यक्रचीरी<br>यस्त्राक्ष क्रते विज्ञात कर्षे क्रिक्ते क<br>यस्त्रिक्ष्यः सामु पर्वृति चरिकृत् नर्ति | ने कर्द <b>क्षित्रके</b> इस्तान                   | <b>1</b> V            |                         |
| वस्त्रिक्षितं सर्वेश्वेतं प्रमानुं सम्बे स्व<br>सुप्रतिभागतित्वस्त्रितं सम्बोत्त्वस्त् केन्द्रीयां                              | a <del>क्रिक्टें कुरम्मं स्त</del>                | 4                     |                         |
| इत्सीय प्रसि सीयं तन्त्रे अने                                                                                                   | <del>शिक्यं द</del> ुस्कारत्                      | •                     | [1]                     |
| वे पत्र पश्चासको छन वे अवस्थ व लिए<br>ने पंत्रक्तिपुरूपां सरीं सन्ते करो छिप<br>वेद्रम्मोत पूर्व स्वस्ते स्वस्ति                | संदुर्कालु                                        | v                     |                         |
| तस्य पानि पर्यक्ति पीन काने कर्म<br>केन कर्मानि पर्यक्ति पीन काने कर्म<br>केन                                                   | विकास कार्या स                                    | •                     |                         |
| ्यतः च्यु विसंगतः विशेषिकः गुर्वितः च्युन्तः विशेषः<br>विशेषान्तिः विशेषे विशेषः विश्वनारिक्षः                                  | ४२६ क्षित्रबंद्वस्ययेन् ।<br>ध्युवा दुस्तरेन्ति । |                       |                         |
| वे को बंच प्रमुख्नी संविधन्ति । अञ्चे सर्वः                                                                                     | स्वतं कृत्यतं स् <b>र</b>                         | 1                     |                         |
| [15t 1] ( wo w 15t 1)   6 (                                                                                                     | <b>- 1</b> ((c)                                   |                       |                         |

| ,                                                                                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| कि अर दोदारेष्ट्र, सर १०११ हर ] [ (७८९ ]                                                                                             |             |
| ्र पर्युद्ध धीर्ताः प्रजन्मि क्रान्य                                                                                                 | (परिशिधानि। |
| पस्पेद धीर्राः पुनन्ति कुवयो <u>ब</u> ह्माणीमृत ब्याष्ट्रणात इन्द्रुम् ।<br>स्यावर जङ्गमं <u>च</u> धीराकाश तन्मे मनेः शिवसंकल्पमस्तु |             |
|                                                                                                                                      | ११ [२]      |
| येन ग्रीबुमा पृथिवी चान्तरिक्ष येन पर्वताः मुदिक्तो दिशस्त ।<br>येनेद सर्वे जगुरूपार्तं मजानतः तन्त्रे सर्वः                         | _           |
| अव्यक्त चार्माम न निर्मा करा । ज्ञावसकल्पमस्तु                                                                                       | १२          |
| स्थात सहमान कें                                                                                                                      |             |
| केलास्त्रित्वरे राग्ये <u>का</u> कारस्य गृहालयम् ।<br>देवतास्त्रत प्रमेशकारे                                                         | ₹ <b>₽</b>  |
| वेवतास्तत् प्रमोकृन्ते तन्मे मनीः <u>शि</u> षसक्तल्पर्मस्तु<br>आदित्यवर्णे तपसा ज्वलन्त सन्द्रिकारा ।                                | १४          |
| जिन्हाप जिल्लान कर्म पत परयास गुहास जार्यमानः।                                                                                       | ζ &         |
| पत्त सर्व जर्मतो त्याम — । अवसक्तल्पमस्तु                                                                                            | १५          |
| प्रवाह्यं तप्सो ज्योतिक क्ये ने हिंदा जातववा.।                                                                                       |             |
| गोमिर्जुन्दो भनेन                                                                                                                    | १६ [३]      |
| पुजर्प पुज्रुभि पुष्कपुषी च बुलेन च ।<br>योऽसी सुवैषु वेवेष पुरुविदार क्ष्मि मनः <u>जि</u> वस <u>क</u> ल्पमस्तु                      |             |
| योऽसी सर्वेषु वेद्रेषु पञ्चतेऽनद् ईश्वरः ।<br>अक्रांची निर्वेषा सम्बद्धाः स्टब्स्य ।                                                 | १७          |
| पो वेदाविष मार्ग्य तन्म मने. शिवसँकुल्पमस्त                                                                                          | १८          |
| सम्म व ग्रह्म केंग्र                                                                                                                 | 10          |
| वयत्पाण आंकार नाम मन जिनसम्बल्पमस्तु                                                                                                 | १९          |
| यः सर्वे यस्य चित् सर्वे तन्मे मनं <u>शि</u> वसं <u>क</u> ल्पमंस्तु<br>यो वें बेद महावेच प्रणानं तहारो निक्त                         | _           |
| यो वे बेद महाबेच मुणवं पुरुषोत्तमम् ।<br>आकार परमातमञ्जू                                                                             | २०          |
| तन्म भूजः विवस्ति स्वरं                                                                                                              | २१ [४]      |
| - "IT AND                                                                                                                            | ,, ral      |
| तुन् परात परने काला तनम् मनं शिवसंकल्पमस्तु                                                                                          | २२          |
| परित् परतर जान कर्म केंद्र पराव पराव हारः।                                                                                           | ·           |
| प इर शिवसक्तरप स्वाधीयन्ति बाह्मणा ।<br>ते पर मोर्थमाष्ट्रपन्ति स्वाधीयन्ति वाह्मणा ।                                                | २३          |
| ते पर मोक्षमाष्ट्युन्ति तन्मे मने <u>जि</u> वसँ <u>फ</u> ल्पमंन्तु                                                                   | २४          |
|                                                                                                                                      | 14          |

क्षेत्स ] िस सन्दर्भ (वे 141<sup>8</sup> [ 44 ] आसि मासि स<u>पित्य क्वेंसि</u>ई भाषि<u>त पत</u>्रसा**र्वे**व हुप्ये मुक्ब् । अस्ति मास्ति क्रिले मध्यमं पूर्वः तस्त्रे तमः सिक्शंक्रक्यमस्तु R۲ अस्ति नासितं विपरीतां कुवावां अस्ति न्यास्ति गुक्को वाह्नो क्यीस् । अस्ति वास्ति प्यान् पर्य पत् वर्षे सन्ते मन्त्रं क्रिक्संबुक्यमंत् १६ [५] ( IE ) [T HOCKET] [THE ! HOTEL त्वक्रदरक्तां (वेडमेरा ) विष्यु । सनुदुर् । ने करित कर्षणा सुर्युक्त <u>प्रत</u>ास केता। <u>अ</u>स्त्वे में पुलकारित गर्ममा केंद्रिका पुलस् रचेर्व पुलिसी उन्हें जाना गर्ममान्त्रे । पूर्व ते गर्ममा विदे समने उन्हें सूत्री विन्तुोः भवेंत्र कुवेनु। उस्यां तस्याँ ग्वान्वात्र् । पुर्यातं पुत्राता वेदि कुवे क्रवि सूर्ववे है (h) actual a telesconde न्य भागेषा। समित सामग्री। भगीषसम्बद्धाः क्रिक्सियान्तः । इ.सं. एक्सि द्विरं (१९) [पानं ८८६५] [यानेदस द्वारमाध्यानी ] श्रेकार्नमुसर्तापक्यः श्रेकानं वर्षचाऽक्यः । <u>सं</u>काननिन्<u>त्रंभा</u>ग्रीमं <u>श्र</u>ेकानं **व**न्तिवर्णक् नुकार्यं वा स्थान्यः प्रकानुकानित्यः । नुकार्गनुन्तिकां पुर विकारतानु नि पंचकार पत् कुश्रीयां प्रेकानं वृत्ये मिहिंगतो सर्वत्। तेनं बोऽस्य विश्वे देवाः सं तियां सर्वश्रीसम्बर् र्षं शुः मन्त्रीचि जानदर्गः समार्ष्कृतिर्वजायनि । सन्त्री यो विवेता सन्त्रः सं सुनार्वर्तपानि हैं। एवं चंत्रपांत्रं पृष्ठि वर्तनेतु पञ्जाविः । तेनामिन्तानां स्मृतः इतियां स्त्रेषयासी परिकार्योज्वेवाभिन्त्रं प्रवा च सर्वतः। हैयां को जुमिक्ष बानाकुमिन्नुस्थाना किन्त्रां हुन्तु वर्षकरम् क्षं कानुकाञ्चित्रं इंजिक्त्यु विश्व पन्ना । पर्ये जनिनमें देव म्यु वर्षित्रं मेनुपानम् धानगण को बते। इतुरित्यकता । तुम्बं पादकानुष्यते भू १४ रावजेरः १ रकारपा द्वासा ब् भिकावतः १४।स्तेत्वः स्वयम्। वा स्वत्नः। १ श्रांत्रंत्वस्याः असर्वद्वस्योः। स्वात्रे वानकेन वानवीचान् । प्रवासनि । प्रवासने वानवर्ग

u इति परिशिष्टानि ॥

१५

अर्थ जिगात मेपुजं शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे

१३-१८ (अय० पारटाकः बा० य० ३।५२) १५ ( तै० स० शहाश्वार )

### अष्टौ विकृतय ।

#### aliment (

करा समित्रकी नीहिता। (बळनाम्बर्ध आर्थाः ५ समितिः) (व्यक्तिमधित्रमितः विश्वस्थाः व्यक्तः)

[१] श्रीकामन्यः । ओर्पणपुःसर्वदन्तेसोर्मनसुद्दराज्ञां । यस्त्रेकुणोतिज्ञासुणस्तरोजन्यास्यामसि व

( the man of the transfer of the first of the desired to the second transfer of the desired to t

(प्यस्पेतपूर्वको) नेत्रपटः । जोर्वकपुः वं वेदन्ते कार्यन हाइ राजां । पत्त्री कृत्वोति जासूप्रम् तं राज्य पारस्थानि व

न्त्रं वे क्ष्म सम्बद

#### स्विन्धेनोऽश्रद्धितः (अक्षेत्रानन्त्रे सन्ताननः)

[२] प्रमुक्तस्य ।

आर्थयः । ए । बुदुन्ते । सार्थन । पुत्र । एका ।

पर्स । कृतानि । <u>बाह्य</u>मः । ते । <u>गञ्</u>य । <u>प्रत्याननि</u> ॥ १ ॥

स्त्रकालः । योग सहस्रका प्रसः। स्त्रमध्ये वासद्या कदिहा। 'हानुस्त्री। 'का। स्कृतिस्ताहसः' (अन्त् । स्त्रास्त्रः)

[२] क्रायावा ।

ार्षण्यः व । सं वेद्ना । सृति बोर्नुम । सोर्नुम मुख । क्षु पह्य । एक्षे प्रदान ।

वर्षे कृष्यति । कृष्यति सामुक्तः । <u>शाह</u>्यक्ते । ॥ संस्तृ । <u>राज्यः करपार्ति</u> ।

<u>पारवाल</u>पीर्ति पारवालपि ॥ १ ॥

## [४] पञ्जसन्धि ।

#### पञ्चसधिलक्षणम् ।

मनुक्रमक्वोत्क्रमस्य ब्यु क्रमोऽभिक्रमस्तथा। सक्रमस्वनि पञ्चेते जटाया कथिनाः क्रमा ॥ फ्रम: १+ °, ° + ३। उत्क्रम:= १ + २ ३ + ३ । ध्युत्क्रमः= ° + १ ३ + २। अमिकमः= १+८, १ + १ । सक्रमः= १ + २, २ + ३। (\$4) ( ৰ'কণ ) (ध्युत्कम ) (भभिकमः) 8-6 ओपंषयु सः। ससः। समोपंघयः। ओपंघयु ओपंघयः। ओपंघयु सः। १२२२ २० १ १ १ १ सर्वदन्ते। २३ बुनुन्ते बुनुन्ते । बुनुन्ते सा ससा ३ ३ २ २२ बुन्ते सोमेन । सोमेन सोमेन । सोमेन वदन्ते । बुवृन्ते वुवृन्ते । वुवृन्ते सोमेन । ४ ४ ४ ३ ३ ३ ३ ३ १ सोमेन <u>स</u>ह । सह सह। सह सोर्मेन। सोर्मेन सोर्मेन। सोर्मेन सह। ५५५ ५ ४ ४ ४ ४ ४ ४ सहराज्ञी। रा<u>जा</u> राज्ञी। राज्ञी<u>स</u>ह। ५६६६ <u>स</u>ह राज्ञा । ५ ६ <u>स</u>ह <u>स</u>ह । ५ ५ गजेति गजी।

#### **一%0%一**

तासिवितुर्वेरेण्य भर्गो देवस्य घीमहि । ' ( শ्र॰ अ॰ ३।४।१०। म॰ ३।६२।१० ) इत्यस्य— पञ्चसन्धिः।

तत्तं वितु । <u>स्वितुस्तं वितु । स्वितुस्तत् । तत्त् । तत्त् । स्वितुः । स्वितुं वेरेण्य । वेरेण्यं वेरेण्य । वरेण्यं वेरेण्य । वरेण्यं वरेण्य । वरेण्यं वरेण्य । वरेण्यं वरेण्य । वरेण्यं वरेण्यं । वरेण्यं मर्गाः । मर्गोः वरेण्यं । वरेण्यं मर्गाः । मर्गो वेवस्यं । वेवस्यं वेवस्यं । वेवस्यं धीमहि । धीमहि वेवस्यं । वेवस्यं वेवस्यं । वेवस्यं धीमहि । धीमहि । धीमहि । धीमहि । धीमहि ।</u>

द्वितिरोधं समासावे ध्यक्तियां महर्क्तिया। ज्याचा विद्वर्गारची सर्वन्त नामिक्स्तिस्त् १४ क्या शत्मा रिष्य एका स्वय एग्या एका प्रकार

भन्दी विकृतपा शब्दाः अन्तपूर्व वद्धविद्यः 🕫 अरी विकास अस्तुर्य बस्नित। श्रम् अस-त्य्यसंक्ष्ये हे सिद्धवी मुक्ते । यह स्थान्यामसम्ब विकास संस्थित। तम अर्था शिकाऽनुसारि । तथा च रूप्ट आसा-त्या-नपट-एवा अनुसारित । धनन्तु जराएण्डावनुश्रस्ति ।

(t) ==== i

प्रथमे ज्यासकार् । अनुकार्म्यकोषान्त्रां विकार हि परेतु करान्। विकार परक्रपातिः अनुकार पराक्रमण्ड Beir accepte

को बकाके रहजातमंत्रः हिरम्बल1यस्य दृशम् । मध्यस्य पूर्वे प तथायरे स्त्रे अवसायमं हि अवस्थानीयतः व

अटाच बहुकोत १−१ + दिलोस १ १ + बहुकोस: २०१ ( कर: ३०१ + व्यूप्त १ १ + वंक्सा १०९)

ज्यालयः ।

आर्थपन्त म् स्थापंत्र कोन्यन्त सर ह संबंद्ध्य दक्ष्मी संबंद्ध्य ।

क्षेत्रन छ, छ धर्मन, क्षेत्रन छ । मुम्त कार्मत्, सोबेन बसून्ते बस्तेनु नोक्स्य ॥

जंबती की देखें के की की राष्ट्री धर्म व वर्ग कृत्योति, कृष्णेति यसी वर्ग कृष्योवि ।

कुआर्ति माञ्चलो सङ्ग्रिकः कृञ्जेति कृञ्जेति माञ्चलः व

मुद्रामस्ते वं सीक्षयो सीक्षयस्तं ॥ १११९ तं रोजन्, राजुस्तं, तं रोजन् म u utt u प्रशासन्ति प्रत्यसम्बद्धाः प्रमुख्यसम्बद्धाः । प्रशासन्ति । १ ॥ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११

### [२] माछा ।

मालाया हो भेवी पुष्पमाला-क्रममाला चेति । तत्र क्रममालाया लक्षणम्-क्रम-मालालक्षणम् ।

<sup>म्यात्क्रमिष्</sup>पर्यासायर्थचंस्यादिताऽन्ततः। अन्त चार्दि नयेद्व कममालेति गीयते ॥

### (१ कम-माला)

ओपंधयः स। राज्ञेति राज्ञां ॥ स वेदन्ते । राज्ञां सह ॥ वृदन्ते सोमेन । सह सोमेन ॥ १ २ ६ ६ ४ ४ ४

सोमेंन सह। सोमेंन ववन्ते ॥ सह राज्ञा । ववन्ते सू॥
४ ५ ३ ५ ६ ३ राज्ञे<u>ति</u> राज्ञा । समोर्पधयः ॥

पस्मैं कृणोर्ति । <u>पारयाम</u>सीतिं पारयामसि ॥ कृणोर्ति बा<u>ह्मणः । पारयामसि राज</u>न् ॥

<u>राजन्पार्यामसि</u> । <u>बाह्य</u>ण कृणोति ॥ ११ १२ ८ <u>बाह्मणस्तं। राज</u>स्ता। तंराजन्।तंब<u>ाह्म</u>ण॥ ९ १०११ १० १०११ १०९

<u>पारवाम</u>सीति पारवामसि ॥ कृणो<u>ति</u> यस्मै ॥

+ ऋम-माठा

ओपंधय: स । १ सर्वदन्ते। ३

<u>वृक्ते</u> सोमेन। ५

सोमेन सह। ७ <u>स</u>ह राज्ञां। °

राज्ञे<u>ति</u> राज्ञां। ११ १२ समोर्पधय ।

ै राज<u>्ञेति</u> राज्ञा <sup>8</sup> राज्ञी सुह । ६ सह सोमेन। ८ सोमेन वदन्ते। १० बुदुन्ते स ।

यसमें कूणोति। १३ कृणोतिं बाह्मणः। १५

<u>बाह्</u>यणस्त । १७ त रांजन्। १९

<u>पारवाम</u>सीति पारवामसि । <sup>२३</sup>

१४ पारवामसीति पारवामसि ।

१६ पारयामसि राजन् । १८ राजस्त ।

२० तबां<u>द्य</u>ण।

राजन् पारयामसि । २१ वह्याप कृणोति ।

२४ कृणोति यसमै।

<sup>🕂</sup> ऋममाखायः पठनऋमोऽश्राद्धै प्रदर्शित ।



### [३] शिखा।

शिखा-सक्षणम्।

पदोत्तरा जटामेव शिखामार्याः प्रचक्षते ।

ओर्षधयः स, समोर्षधयः, ओर्षधयः स, — वेदन्ते । १ २ २ १ १ २ ३

सं वेदन्ते, वदन्ते सं, स वेदन्ते, — सोमेन ।

वुक्ते सोमेन, सोमेन घदन्ते, घदन्ते सोमेन, — सह ।

सोमेन सह, सह सोमेन, सोमेन सह, — राज्ञा । ४ ५ ५ ४ ४ ४ ५ ६

सह राजा, राज्ञां सह, सह राज्ञां। ५ ६ ६ ५ ५ ६

गजे<u>ति</u> राज्ञी।

पस्मै कृणोति, कृणो<u>ति</u> यस्मै, यस्मै कृणोति, — बाह्मण ।

कृणोर्ति बाह्मणो बोह्मण कृणोर्ति, कृणोर्ति बाह्मणमा तम । १ ९ १०

<u>बाह्यणस्तं, तं ब्रोह्मणो, ब्रोह्मणस्त, — राजन्।</u> ९ १०१० ९ ९ १० ११

त राजन्, राजस्तं, त राजन्, — पारयामसि । १० ११ ११ १० १० ११ १०

राजन्यारयामसि, वारयामसि राजन, राजन पारयामसि। ११ १२ १२ ११ ११

<u>पारपाम</u>सीति पाग्यामसि । १२ १२



### [५]ध्वज ।

#### रदाव कश्रणम्।

# ब्र्यादादेः कम सम्यगन्तादुत्तारयेघदि । यमें च ऋवि वा यत्र पत्रन स घत समुताः ॥

| (आदे कमः)                       | (अन्तानुसारण)                   |
|---------------------------------|---------------------------------|
| रै ओर्पधयु स ।                  | २ <u>पारयाम</u> सीति पारयाममि । |
| २ स वेदन्ते ।                   | ४ राजन् पारयाम्मि ।             |
| ५ बुदुन्ते सोमेन ।              | ६ त राजन् ।                     |
| ७ सोमेन सह।                     | ८ <u>त्राह</u> ्मणस्त ।         |
| ९ सह राज्ञी।                    | १० कुणोति बा <u>ह्य</u> ण' ।    |
| ११ राज <u>्ञेति</u> राज्ञा ।    | १२ यस्म कुणोति ।                |
| १३ पस्मै कृणोति ।               | १४ राजे <u>ति</u> राज्ञी        |
| १५ कुणोर्ते बा <u>ह</u> ्यणः ।  | १६ <u>स</u> ह राज्ञी ।          |
| १७ <u>बाह्म</u> णम्त ।          | १८ सोर्मन <u>स</u> ह ।          |
| १९ त राजन् ।                    | २० वुदुन्ते सोमेन ।             |
| २१ राजुन् <u>पारयामसि</u> ।     | २२ स वेदन्ते ।                  |
| २३ <u>पारयाम</u> सीति पारयामसि। | २४ ओर्पधय स ।                   |

### अत्र विशेष ।

१ अत्र विजन्म पठनक्रमोऽद्वे प्रदर्शित । १ यथा मन्त्रदर्गकस्पेय व्यक्तो भवित तथैव पण्य-पर्-सस-मन्त्रसक्याकस्य वर्गस्याच्येवमेव व्यक्तो भवित । तत्र वर्गादिस्थितकः पददयस्य वर्गान्तस्थेन पदेन द्वित्वतनितिकारसिद्दितंत्र च सबदो ज्ञातव्य । यथा 'अग्निमीळे झा गमिद्दित आ गमित् इति प्रथमस्य वर्गस्य ऋग्वेत्स्य प्रको बोद्धस्य )

वर्षे वा ऋषि वा यः स्वात्पितिन स ध्वतः स्यूतः । इति वा पाठः ।

[4] संख्या ।

(79-45-70)

क्यमुक्ताः विवर्गस्य वृतसः कतनुष्तात् । सर्वेशनेयमुक्ताःमं काल्पकेःस्थिनीयवे

क्वांबंदर⊸

२ = ओर्चन्युः सं ॥ समार्चनयः।

१ = जोर्चचपु थी। वं बंक्ते ॥ व्युक्ते तमोर्चचका।

the second to a state of the second

४ = जोर्चचपुः सं । सं व्यक्ते । बुबुन्ते ब्रोजंब ॥ ब्रोजंब क्वन्ते नयोर्चवपः ।

५ क जोर्चण्युः से । से बेक्से । कुष्मुं होसेन । सार्वज तुस् ॥ - हुद् सोसेन स्थान सर् ६ क जोर्चण्युः से । से बेक्स । कुस्ते सोसेन । सोसेन तुद्ध । हुद्ध राज्ञों ॥

९ व्यानाच्युः व । व वन्ता । तुनुना सामन । वासन तुनु । तुनु राजा ॥ राजा साम बोर्यन भरतो सम

यका हम बोर्सन स्वरूप स्थ जोर्नवकुः है । से वेदनो । इनुनो बोर्सन । सार्वन हुद । हम् रार्का अ राजेश्व रास

#### उच्चर्यस्य-

र≖ पर्म्स कृष्यति ॥ कृष्योति पर्माः।

६ = पर्स्त कुमोर्ति । कुलार्सि मा<u>स</u>्त्रकः ॥ <u>मास्</u>रकः कुला<u>नि</u> वर्स्त ।

४ = वस्मै कृषोर्ति । कृषोर्ति काहुन्यः । <u>नाह</u>न्यस्तं व तं क्रीहृत्यः कृषा<u>ति</u> वस्तै ।

५ = वस्त्रं बजोर्ति। कृषोर्ति अञ्चयः। <u>मृत्यु</u>क्ततं। ते र्ययम् ॥ <u>राज</u>ेलं मोह्ययः कृषोर्तः ६ = वस्त्रं कृषोर्ति। कृषोर्ति माह्ययः । <u>मृत्य</u>ुकस्तं । ते र्ययम् । <u>राजम् परवासति</u> ॥

पुरश्चाति प्रजेश महिला हुन्योही वस्त्री कुन्नेहर्ति । कुन्याति आकृत्यः । सुक्रकस्त्री । से संस्त्र । सुक्रक् <u>पुरस्ताकति</u> ॥

<u>प्तप्रम</u>तीर्ति पत्त्

### [७] स्थ:।

#### रथ-छक्षणम् ।

#### पावशोऽर्धर्चशो वापि सहोक्त्या वण्डबद्रथ ।

रपोचिरिषः। द्विचक्रविष्ठध्वतुब्रक्रप्रेति । तत्र द्विचक्रो रथोऽषर्षशो भवति । विचकस्त स्यः प्रतिपादे समानपर्-भ्यापुरस्य गायत्रीछन्दरहस्येव सम्ब्रस्य भवति । चतुक्षको रयस्तु पाद्दश ण्व नवति ।

(१) द्विचक्रो स्थः (भवषश) (पूर्वार्धः) (रुसरार्थ )

[१] (१) ओर्षध<u>यः</u> सं । यस्में क्रुणोतिं । (प्रथम एकपाटकम ) समोपंधयः । कृणोति यस्में। (ब्युक्कमः)

[२] (१) ओर्षधयुः सं । यस्मैं क्रुणोतिं । (द्विषीयो द्विपाण्डमः)

(२) स वेदन्ते । कृणोर्ति त्राह्मणः । वुक्ते समोर्पधयः । बाह्यणः कृणोति यसैं।

(म्युत्कम)

[६] (१) ओर्षधयुः स । यस्मैं कूणोर्ति । (२) स वेदन्ते । कुणोतिं बाह्मणः।

(तृतीयखिपाटकमः) 53

(१) युवन्ते सोनेन । <u>श्राह्म</u>णस्त ।

सोमेन वदन्ते समोर्पधयः । त ब्राह्मणः कृणोति यस्मै । (म्युव्हम )

[४] (१) ओपेधयुः सं । यस्मै कुणोर्ति ।

(चतुपश्रतुष्पाक्षम ) "

(२) स वंदन्ते । कुणोर्ति बाह्मणः ।

"

(३) ध्वन्ते सोमेन। ब्राह्मणस्त ।

51

(३) सोमेन सुद्ध । त राजन ।

सुह सोमेन ववन्ते समोर्पधयः । राजस्त ब्रोह्मणः कृणोति यस्मै । (ग्युलक्म )

[५] (१) ओर्षधयुः सं । यस्मै कुणोर्ति । (२) स वेदन्ते । कृणोर्ति ब्राह्मणः।

(पञ्चम पञ्चपायका ) "

(३) वृदुन्ते सोमेन । ब्राह्मणस्त ।

11

"

(४) सोमेन सह । त राजन्।

(५) तह राज्ञां । राजन् पारयामसि। राजेति राज्ञां । पारवामसीति पारवामसि ।

33 (समाप्ति)

स• १०१

क्षित्रको स्व बचेरम } [401] (२) डिश्वकास्य । अधिमीके पुरोद्धि पुक्रस्यं इवनृत्विज्ञेम् । होर्लारं राजुपातमस् ॥ To !!! अन देवानु जनमें स्त्रोमी विवेतिगत्तुना । शकति राजुनार्तमः व च० सरकार सन्दर्भर वहीनसदमै क्षेत्रको (यो नयसि । बहोनैकरारवेदैय व दिख विकास्त । वद वदय---(N= 111 (m= 11441) रिी अग्रिमीं क्रा अवंदवार्व ॥ सिद्धेऽसि । देवा<u>प</u>ार्च स [२] अग्निमिक्ति । क्षि पुरोक्ति ॥ अने देवार्च । देवानु जन्मि ॥ क्यक्तिमीखंडित । जन्मने क्वाकार्य ॥ [२] अग्रिमेकि । क्षेत्रपुरार्दिन । पुरादिन पुश्रस्त्रं ॥ जुर्च कुरार्च । कुरापु जन्मने । जन्मने स्रोक्षे पद्मस्य पूर्वविकर्मानुद्रश्री । स्त्रोन्ने जन्मने देवापार्य ॥ [V] अधिनस्ति । होने पुराहिन । पुराहिन पुत्रस्य । 'पुरोहिनुस्तिन पुटर्राहेन' । बन्नस्य पूर्व प अर्थ देवार्थ । देवायु जन्मनि । जन्मने स्त्रोतः । स्त्रोमी विर्वाधः । केवं प्रकर्ष पुरार्थितमीसुऽधि ॥ वित्रीयुः स्त्राको जनमी दुवापार्व ॥ [4] अपिनिक्ति । क्षेत्रे पुनाहितं । पुरोहितं बुकस्यं । पुराहित्तवित्तं पुरारहितं । युकस्यं केुवे । देवन्त्रियं व ञ्चपं केवार्थः दुवापु जन्मति । जन्मति स्तार्थः । स्तानु विवेधिः । विवेधिरामुका ॥ क्रमिन हुने पुत्रन्य पुरोहिनमीक्षेत्री । आमुना विदेशि स्त्रीको जन्मी देवासुन । [६] अधिनीके । हिन्न पुराहिन । पुराहिन प्रकान्त्रे । पुराहिनुस्थिन पुराहिनी । प्रकार्त्र हुने । gaglied i अर्थ दूबार्थ । दूबाबु जम्मेने । जम्मेनु स्ताबी । स्ताम्। विविम्दि । विवेमिरानुष्य । प्रस्तित्रक्रियुन्तिर्जं । अञ्चरपामुचा ॥ इति स्मृथातंत्रं । अस्ति एनवातंत्रः ॥ सम्बातिन हात्तीरः। समुधानमा व्यक्तिः॥ होर्मार सम्बद्धानीयं । अव्यक्ति सन्द्रधानीयः व रामधानंत्रावर्ति रामधानंत्रं । राजधानंत्रं इति रामध्यानंत्रः प्र

## (३) द्विचको रथ'।

पुर्वोक्तवोद्रयोर्मन्त्रयो: महोश्या द्विषको स्थो भवति । तनव द्वितीय प्रकारी यथा-

| (年・11113)                    | (स॰ ११२०११)                  |    | (द्र• भागाः)                                   | (ন• গা২০াগ)                                                | _     |
|------------------------------|------------------------------|----|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|
| [१](१)अग्रिमीळे              | - 1                          | n  | [५](१) <u>अ</u> ग्निर्माळे                     | । <u>अ</u> य द्वेवार्य                                     | 11    |
| <u> इं</u> छेऽग्रि           | _<br>। देव <u>ाय</u> ाय      | u  | (२)ईळे पुरोहित                                 | । देवाय जन्मन                                              | u     |
| [२](१)अग्निमीळे              | •                            |    | (३)पुरोहित युज्ञम्यं                           | । जन्म <u>ति</u> स्तोर्म                                   | ŧl    |
|                              | । अय वेवार्य                 | u  | 'पुरोहिंतुमितिं पुर.ऽहिंत'                     | 1                                                          |       |
| (२)ईळे पुरोहिंत              | । देवायु जन्मेन              | Ħ  | (४) युजस्य देव                                 | । स्तो <u>मो</u> विषेभि                                    | u     |
| पुरोहितमीळेऽझि               | । जन्मने देवा <u>पा</u> य    | u  | (५) देवमु त्विज                                | _                                                          | 11    |
|                              |                              |    | ऋत्विजं वेव युज्ञस्य                           | पुरोहिंतमी <u>ळे</u> ऽग्नि ।                               |       |
| [३](१) अग्निमीळे             | । <u>अ</u> य वेवार्य         | u  | आसया विष्रेभिः स्तो                            | मो जन्मेन देवायाय                                          | ι     |
| (१) 🔯 पुरोहिंत               | । <u>देषाय</u> जन्मेन        | u  | [६](१) <u>अ</u> ग्निमींळे                      | san <del>Sanl</del>                                        |       |
| (३)पुरोहिंत <u>य</u> ज्ञस्ये | । जन्म <u>न</u> ि स्तोर्मः   | u  |                                                |                                                            | n<br> |
| <u>य</u> ज्ञम्यं पुरोहिंत    | मीळेऽग्निं ॥                 |    | (२) ईळे पुरोहित<br>(३) पुरोहित <u>य</u> ज्ञस्य |                                                            |       |
|                              |                              | u  | (३) पुराहित प्रशस्य<br>'पुरोहितमितिं पुरःऽहित  |                                                            | н     |
| [४](१)अग्निमींळे             | । <u>अ</u> य वृेवार्य        | lt | (८) युज्ञस्य देव                               |                                                            | u     |
| (२)ईळे पुरोहिंत              |                              |    | (५) देवमृत्विजं                                | । विवेभिरा <u>स</u> या                                     | u     |
|                              |                              | II | (६) ऋत्विज्ञमित्युत्विज                        | र । <u>आस</u> येत्वां <u>स</u> या                          | u     |
| (३)पुरोहित यज्ञस्य           |                              | It | [७](१) होतार रत् <u>न</u> धार्तम               | . –                                                        |       |
| 'पुरोहित्मिति पुरःऽहित       | ' 1                          |    | 1 [0](() @m/ (mulling                          | ाजकारि रत्नुधातम्<br>ति <u>रैत्नु</u> धातुमोऽक्रांरि       | ш     |
| (४) यजस्य देव                | । स्तोमो विशेमि              | н  | होतार स्टब्सारीय                               | ः <u>एत्नुधात</u> ुमाऽकाार<br>। अक्षरि रत् <u>न</u> धार्तम | n     |
| _                            | <br>हिंतमी <u>ळे</u> ऽग्नि ॥ |    | रुत्मधार्त <u>म</u> मिति र                     | । अन्यार रत्नुधातम्।<br>स्टब्सार्चनं ।                     | I     |
| -                            | जन्मनि देवा <u>या</u> य ॥    |    | <u>रत्न</u> धार्त <u>म</u> इति र               |                                                            |       |
| रकास स्वामा                  | अन्तर देवाजात ॥              |    | ी दल्लानात्म झात्र ४                           | <u>एन</u> ऽयातम ॥                                          |       |



#### [८] घनः।

[ 604 ]

धनश्रतुर्विध । धनो धनचल्लभश्र । यो च प्रस्पेक द्विधा मवस ।

[१] प्रथम धन-संक्षणम्।

अन्तात्कम पठेतपूर्वमादिपर्यन्तमानयेत् । आदिकम नयेदन्त धनमाहुर्मनीपिणः ॥

(१) पूर्वार्धस्य ( अन्तादादिपवन्तम् )

[१] राज्ञेति राज्ञां । सह राज्ञां । सोमेन सह । वृदुन्ते सोमेन । स विवन्ते । ओर्पधयुः सं-(भाषकोऽन्वपवन्तम्)

स वंदन्ते । वुदुन्ते सोमेन । सोमेन सह । सह राज्ञी । राज्ञेति राज्ञी ।

(१) उत्तरार्थस्य (भन्दादादिपयन्तम्)

२] <u>पारवाम</u>सीतिं पारवामिस । <u>राजन् पारवामिस</u> । त राजन् । <u>बाह्य</u>णस्त । कृणोर्ति बाह्यणः । पस्मै कणोर्ति-

(भादिवोऽन्तपर्यन्तम्)

कृणोति बाह्मणः । <u>बाह्म</u>णस्तं । त राजन् । राजन् <u>पारयामसि</u> । <u>पारयाम</u>सीति पारयामसि ।

### [२] द्वितीय घनकक्षणम्।

शिखामुक्त्वा विपर्यस्य तरपदानि पुन पठेत्। अयं घन इति प्रोक्त [इत्यप्टी विकृती पठेस् ] ॥

[१] <---तस्य विषयास **--**> <-तस्वदानो पुमःपाठः->> -- शिस्तापाठ ----ओषंधयुः स वंदन्ते॥ वद्न्ते समोपंध<u>य</u> ओर्षधयुः स समोर्षधयु ओर्वधयुः स वेदन्ते स वंदन्ते सोमेन ॥ सोमेन वदन्ते स स वैदन्ते वुदन्ते स स वेदन्ते सोमेन मुह सोमेन वदन्ते ववन्ते सोमेन सह॥ वृन्ते सोमेन सोमेन वदन्ते वदन्ते सोमेन सह राज्ञ। सह सोमेन सोमेन सह राजा ॥ सोमेन सुद्द सुद्द सोमेन सोमेन सुद्द राजा राजेति राजां॥ सह राजा राजा सह सुह राज्ञा 11

[२]
पसं कृणोति वस्मै यस्मै कृणोति बाह्मणो बोह्मणः कृणोति यस्मै यस्मै कृणोति वाह्मणः॥
कृणोति बाह्मणो बोह्मण कृणोति कृणोति बाह्मणस्त त बोह्मणः कृणोति कृणोति वाह्मणस्तं॥
शाह्मणस्त त बोह्मणो बोह्मणस्त राजन् राज्यंसां बोह्मणो बोह्मणस्त राजन्॥
त राजन् पारयामसि पारयामसि राज्यंस्त त राजन् पारयामसि॥
गुजन् पारयामसि । पारयामसि । पारयामसीति पारयामसि।।

( १ विकास्पार, १ वास्तरिपर्वतः ६ तत्त्रहानो च द्वतः क्यो वयः ।) स्वा साराजिका (संज्याके व्यक्तिको ।

गायनित स्वा मायुविवाऽर्थनयुकंमुक्तिनं । बुद्यार्थस्या सतकत् बर्धुसर्मिव येन्ति । (च. १११ छ)

(१) मधमध्येः ।

[१] पार्वति ला त्या मार्वन्ति मार्वति ला गायुक्तियोः, भाषुक्रियंसस्य गार्वन्ति । भार्वति ला गायुक्तियाः ॥

[२] <u>सा मापुलिकां,</u> मा<u>पुलिकंस्ता ता गायुतिको,ऽप्रै</u>यः; <u>प्रवैति गायुलिकंस्ता ।</u> सा गावविकोऽपैति ।

[वे] <u>गावसिकोऽब</u>्रेंच, —ऽर्वेशि गावसियां भावसिकोऽर्वेत्युक<u>ेत्र</u> —ऽक्रेनवेशि गायुसिको। नावसिकोऽर्वेत्रक्र

(१) क्रितीचोऽर्थः।

(१) प्रशासिका ना <u>अ</u>वानों <u>त्रकार्णस्त्रा सतकते</u>। सतकते सा <u>मुक्रानों मुक्रानोस्त्रा</u>

[२] ता तत्त्वतो, सरकतो या चा स्तानत, म्यू च्यंतकते या । या स्तानत व्यः ॥ [३] ततात व्याच्यंतकते सरकत् वर्षस्थितः चेत्रस्थित्यंत्रकतो, सतकत् वर्षस्थितः

[4] आक्रमा क्षेत्रक्रिके क्षेत्रक्रिके केल्प्रिके केल्

[4] कुंबार्जिक देखिर, देखिरे कुंबार्थिक कुंबार्थिक देखिरे ॥

क्रमानिति क्रमान्द्रवर्षः । केल्या दश्री केल्या ॥

चारकरो X

# पञ्चसन्धियुक्तो घनपाठः।

#### (धनवस्रभ)

पन्त्यस्य कमोष्क्रमधुष्क्रमाभिक्षमसक्षेत्रं पञ्चनन्धिपारो भगति । अनुलोमिबलोमानुङोमैजरापाठो जायते । वरपा सद्दोषरपन्पाठेन शिम्हापाठो भवति । क्रममुक्त्या, विवर्षस्य, पुनश्च क्रमपाठे हृते स्वज्ञो भवति । जटादण्डाम्यां पनपाठ सिद्धपति । सर्वमेष्वस्यान्धियुते घनपाठे पनवतुषे समुद्धपेन समन्द्रते । पञ्चसिन्धुतेन भन्तानुपदि पयसमादेरम्यपर्यस च पाठेन द्वितीयो चनपत्तम मिध्यति ।

पर्त मे यन्ति <u>धीतयो</u> गा<u>वो</u> न गर्<u>च्यूती</u>रत्तुं । इच्छन्तींफरुचर्क्षसम् ॥

(ऋ० शभ्पारह)

- [१] पर्रा मे । मे मे । मे पर्रा । पर्रा पर्रा । पर्रा मे ॥ पर्रा मे , मे पर्रा , पर्रा मे , यति , यति मे पर्रा , पर्रा मे यति ॥
- [२] में <u>यंति । यति यंति । यंति में । में में । में यति ॥</u> में <u>यंति, यंति में, में यति, यी</u>तयों, <u>धी</u>तयों यति में, में यति <u>धी</u>तयंः॥
- [२] <u>यति धीतर्यः । धीतयो धीतर्यः । धीतयो यति । यति यति । यति धीतर्यः ॥</u>
  <u>यति धीतयो, धीतयो यति, यति धीतयो, गावो,</u> गावो <u>धी</u>तयो यति, यति <u>धी</u>तयो गावः॥
- [४] <u>धीतयो</u> गार्वः । गा<u>वो</u> गार्वः । गार्वो <u>धी</u>तये । <u>धी</u>तयो <u>धी</u>तये । <u>धीतयो</u> गार्वः । <u>धीतयो</u> गा<u>वो</u>, गार्वो <u>धी</u>तयों, <u>धीतयो</u> गा<u>वो</u>, न, न गार्वो <u>धी</u>तयों, <u>धी</u>तयों गा<u>वो</u> न॥
- [५] गा<u>बों</u> न । न न । न गार्वः । गा<u>बों</u> गार्वः । गा<u>बों</u> न ॥ गा<u>बों</u> न, न गा<u>बों, गाषों</u> न, गर्<u>व्यूती, र्मार्व्यूती</u>नं गा<u>बों, गाबों</u> न गर्न्यूतीः ॥
- [६] न गब्यूंतीः । गब्यूं<u>ती</u>र्गब्यूंतीः । गब्यूं<u>ती</u>र्न । न न । न गब्यूंतीः । न गब्यूंतीः,र्गब्यूंतीर्न, न गब्यूं<u>ती</u>र—ऽन्व,—ऽनु गब्यूं<u>ती</u>र्न, न गब्यूं<u>ती</u>रनुं ॥
- िं गर्न्यू<u>ती</u>रतुं । अन्वतुं । अनु गर्न्यूतीः । गर्न्यू<u>ती</u>र्गन्वूतीः । गर्न्यू<u>ती</u>रतुं । गर्न्यू<u>ती</u>रस्य ऽनुगर्न्यू<u>ती</u> गर्न्यू<u>ती</u>रतुं ॥ अन्वित्यतुं ॥
- [८] इच्छतीरुरुचक्षंस । <u>उरु</u>चक्षंसमुरुचक्षंस । <u>उरु</u>चक्षंस<u>मिच्छंतीः । इच्छतीरि</u>च्छंतीः । इच्छतीरुरुचक्षंसं ॥

इच्छन्तीरुरुपक्षंस<u>मुरु</u>चक्षंस<u>मि</u>च्छती<u>ित्</u>यचन्तीरुरुचक्षंसम् ॥ <u>उरु</u>चक्षंसमित्युंरुऽचक्षंसं ॥



स्थितकारः इत्यं दिन्तं तरसारः । विद्युतं सम्बद्धेन स्थानेत पर्देशकः (सामुपाने)

# ऋग्वेद-सन्त्राणां वर्णानुकमसूची।

अंगु दुवनिव स्तनयन्त २, ७२, ६ मसेयुव ऋषय ५, ५४, ११ मसन्ता मरुवः स्नादयो ७, ५६, १३, से वा २,८,५,५ अहोयुवस्त वस्तन्वते वि वय ५, १५, ३ अक्स वे स्ववसी असूस ८, २, १९, अधर्व १८,३,२४ भक्तां दस्पुरिम नो अमन्तु १०, २२, ८ नकारि त इंग्य गोतमेमिः १, ६३, ९ जहारि वहा समिधान तुम्म ८, ६, ११ भंबारि वामन्थसी द, ६३, ३ अब्नुविमस्तनयन् १०, ४५, ४; वा य १२, ६; ते स

१,३,१४,२, ४,२,१, २,२,२ मकविहस्ता सुरुते ५, ६२, ६ ममालवसुनः मधमे ९, ९७, ४०, साम ५२९, १२५३,

वैसि लार १०,१,१५; नि १८,१६ भको न बिन्न समिये ३, १, १२, वि ६,१७ मक्षण्वतः कणवन्तः सम्नापो १०, ७१, ७। नि १,९ भव्यमोमवृत द्वाच १,८१,२, साम ४१५। वा य

ने।५१, ते स १,८,५,२ अक्षानही नद्यतनीत १०, ५३, ७ मश्रास इत् उतिनः १०, ३४, ७ भविवोवि सनेदिम १, ५, ९, भथर्व २०,५९,७ अधीरपांसे नासिकार्या १०, १६३, १; अधर्य २,३३,१;

२०.९६.१७ अक्षेत्रविरक्षेत्रविद १०, ३२, ७ अक्षेमी दीव्य कृषिमित् १०, ३४, १३ अक्षोदयच्छपसा साम ४, १० ४; के मा २,८,५,२ अक्षोन चक्रमें द्याद, २४,३,नि १,४ भदगाधिद्वातुविचरा ८, २५ ९ भगच्छव कृपमाण परावति १, ११० ८ धगरप्रदु विप्रवम सावीयन् ३ ३१, ७ अगितिम्ब धवी पृहस्व ३७,१०, भयव २० २०,३,२०,५७,६ अगरम महा नमसा ७, १२, १, साम १२०४, से मा

₹.११,५ २ मगम्पृति क्षेत्रमागनम ६, ४७, २० अगसया धनमान सनिधे १ १७९, ६ धगस्यस्य नज्ञयः १० ६०, ६

अगोरुधाय गविवे ८, २४, २०; धयव २०,६५,२ भन्न सा साहि बीतमे ६,१६,१०, साम १ ६६०, ते स

२,५,७३,८,१, ते मा ३,५,१.१ भरा जा यातामिन ८, ६०, १, साम १५५२; अधर्ष

२०,१०३ २ अप्त आयुपि पवसे ९,६३,१९, साम ६२७,१४६४, १५१८ वा च १९,३८; ३५,१६; ते वा २,६,३,४; ते भा २,५,१ के स १,३,१४,७,४,२९,१, ५,५ १,६,६,३

भग्न इळा समिध्यसे है, २४, २ भन्न इस्त्र वरुण मित्र देवा ५, ४६, २, वा य ३३ ४८

मा इन्द्रश्च दाशुपो २, २५, ४ अञ्च ओजिएमा भर ५, १०, १, साम ८१

अप्तये प्रदा म्हभव १०, ८०, ७ भन्ना यो मध्यों हुचो ६, १४, १

अप्रिं पतुरमप्तुर ३, २७, ११ क्षरित वः पूर्ण हुवे ८, २३,७

अग्नि वः पूर्व गिरा ८, ३१, १४, वे स १,८,२२,३

अप्नि वर्धन्त नो गिरः रे, १०, ६ माप्ति विश्व ईंळवे १०, ८०, ५

क्षप्तिं विश्वा भभि प्रश्नः १, ७१, ७

भन्नि विश्वायुवेपस ८, ४३, २५

अप्ति वो देवमग्रिभिः ७, ३, १, साम १०१९

भक्ति वो देवयग्रया ८, ७१, १२

लाम वो वृधन्त अध्वराणाम् ८,१०२ ७, साम २१ ० ३६ अप्रि सुरीति सुदत ने, १७, ४, के मा ने, दे, ९ १

नाग्नं सम्नाय विधिरे प्ररो जन ३,२ ५

भार्मि सुनु सन्ध्व १, ११, ठ

अप्ति सन् महसो जातवेदस ८, ७१, ११, साम १५५५ आर्म स्डोमेन योषय ५, १४, १, वा य २२, १५,

कैस ४, १, ११, ४

भार्मि हिन्दतु नो थियः १०, १५६, १। साम १५२७ भाग्न होवारमीळवे वसुधिवि १, १२८, ८

आप्ति होतार म यूने ने, १९, १

भाम होवार मन्ये दास्यव १ १२७, १, साम ४६५; १८१३। भगव २०, ६० ३। वा म १५, ४७,

वैस. ४, ४, ४, ८, निक्क ६८

| while the best to the fire of the control of the co                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| with a mone of 20, 11, and 1011 2 and 11 2 and 1                                                                                                                                                                            |
| the glumma of the fit to be to                                                                                                                                                                            |
| when the state of the terms of                                                                                                                                                                             |
| when which states I to a greater than the states I to a greate                                                                                                                                                                            |
| when which with \$ is \$ c. \$ c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| when the ways to be seen as the seed of th                                                                                                                                                                            |
| which where it it is now cash is all the street in the str                                                                                                                                                                            |
| wheth where is, it is war, can be a  1 s of h h tiley have supply when the way is, it is a supply when the way is, it is a supply which when is, it is a supply which when is, it is, it is, it is, it is to the distribution is, it is war and the to the triple whether the triple with the distribution is it is we say with the distribution is it is we say with the distribution is it is we say whether when is the first with the distribution is it is we say whether when is the first with the distribution is it is we say whether when is the first with the war and the first is a constitution in the first with the war and the first is we say whether when is the first with the war and the first with the war a                                                                                                                                                                            |
| with the west of the second se                                                                                                                                                                            |
| which with the first test of t                                                                                                                                                                            |
| upper channer (). I have he is \$1,200. In this type without and every or a not. It will be ready a not for the control of the                                                                                                                                                                            |
| which grades at the first to the tension of tens                                                                                                                                                                            |
| which with a life life life life life life life life                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| unit à duri di may n. f. f. mur. N'to l'obb, unit n'i politic de l'obb, de l                                                                                                                                                                            |
| et e (1/4)  whe of chairs (1/4) and he stee and  if (1/4) he et section is a 1/4  is (1/4) he et section is (1/4)  in the chairs (1/4) he et section is (1/4)  in the chairs (1/4) he et section is (1/4)  in the chair decide (1/4) he et section is (1/4)  in the chair decide (1/4) he et section is (1/4)  in the chair decide (1/4) he et section is (1/4)  in the chair decide (1/4) he et section is (1/4)  in the chair decide (1/4) he et section is (1/4)  in the chair decide (1/4) he et section is (1/4)  in the chair decide (1/4) he et section is (1/4)  in the chair decide (1/4) he et section is (1/4)  in the chair decide (1/4) he et section is (1/4)  in the chair decide (1/4) he et section is (1/4)  in the chair decide (1/4) he et section is (1/4)  in the chair decide (1/4) he et section is (1/4)  in the chair decide (1/4)  i                                                                                                                                                                            |
| where of short is the same having most of the same that is a transfer of the same that is a transfer or the same transfer or that is a transfer or that is                                                                                                                                                                            |
| where (1 of 1 th 2, 15). It is a white graph from 1 11. It is a white contract to (15). It is a white (15)                                                                                                                                                                            |
| with the street of the file of the street of the s                                                                                                                                                                            |
| whe first which 6, 18 sec<br>with from appell first 2, 1<br>with first depending t 2, 1<br>with put district for 2, 25, 15<br>with an index of fifther, 2 sec, 1<br>with a index of fifther, 2 sec, 2<br>with a index of fifther, 2 sec, 3<br>with a index of fifther, 2 sec, 3<br>with a index of fifther, 2<br>with a index of findex of fifther, 2<br>with a index of fifther, 2<br>with a index of f                                  |
| with the surger (MET R. R. R. March St. R. R. R. R. March St. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| and his died "typelistic ord, to<br>and distinction C all II<br>and an indeed in three C all II<br>and an indeed II II II<br>and an indeed II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| and withdrafter 2, 28, 15<br>and at material fifther, 26, 5<br>and at inflation of 2 and on 1995,<br>and at inflation of 2 and on 1995,<br>all the second of 2, 2, 3, 3, 4, 5, 7, 19, 5<br>and and an author 3, 19, 5<br>and and an author 3, 19, 5<br>and an author 4, 19, 5<br>and an author 6, 19, 5<br>and 19, |
| स्तर्थ का क्रीन्स के रिरिन्द दे हैं, व<br>स्तर को रिविक्षित के हैं है सम्ब को रिक्ष,<br>ति भ है<br>स्तर्भाव क्रीन्स है, पि. व<br>स्त्रीन्स क्रीन्स है, पि. व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| व्यक्ति को दिनिविद्योग्ध के हैं है क्या कि होकड़,<br>ति पूर्व<br>व्यक्तिक क्यांक है पूर्व<br>व्यक्तिक क्यांक है एक हैं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ति. ५. १ व्यक्तिकेत्रीय असीत १ है. ६<br>व्यक्तिकेत्र कार्याच्य है, १५. ६ व्यक्तिय असीत ५ १५. ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| स्मीको स स्मीता है, रि. हैं स्मीति स्थान में रेट है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| utheth of uthy c. to to uthfely degr c. be u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| क्की वर्गिक है रे हैं । कार. व्यक्ति वर्ग्य क्किनेचे हेक्सावयवर है एक है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| mbaren berti v. C. #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| स्क्रीन्स्तरीयुक्तिरं दर है है . है के पूर है ।<br>स्क्रीनियानों सरस्य दर है है . है है है स्वार है ।<br>स्क्रीनियानों सरस्य दर है है है है है स्वार है ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ministered at the sec. It well said guist ( ) ()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| व्यक्तिकेट वर्ति ५, १६, ५ व्यक्ति व्यक्ति के संस्था ५, ११, ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| where girls to to b at the to the production open care to the title                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mr 18 24 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| adheribing and and to the to the total                                                                                                                                                                              |
| mbarthern (a. 20 4   mbis grifele f. 34, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

भिर्माणि जवनत् ६, १६, ३४, साम ४, १३९६; षा प ३३, ९, वे स ४, ३, १३, १, वे मा ३,५,६,१ थविति एवं जरतः कर्णम् १०, ८०, ३ बिधिई नाम धावि १०, १६५, २ भाषाहि जानि पूर्वः ८ ७, ३६ भिमिहि वाधिन विरो ५, ६, ३; साम १७३८; से प्रा ३, ११ ६, ८ ममिद्धि विद्याना निदः ६, १८, ५ मीनहोंता कविकतुः १ १,५ भिनिहाँवा गृहपति ६ १५, १३, वे मा ३, ५, १२, १ भीगहींता वास्त्रतः ५ २ २ मीनहोंता नो अध्वरे छ, १५ १ ते मा ३, ६, छ १ मीनहोंं न्यसीद्स् ५, १, ६, ते हा १, ३, १८, १ बीनहोंना पुरोहिनो ३ ११, १ मनिम परमहतो ५, ६०, ७ षीनिधियो सरवो ३, २६, ५। वे मा २, ७, १२,३

धीनध्यासाः पितरः १०, १५, ११, अयर्थं १८, ३, ८४; षा प १९, ५९, ते स २, ६, १२, २ प्रतिस्तिगमेन शोधिपा ६, १६, २८, साम २२, षा य

१७, १६, वे स ४, ६, १, ५ भिनन्द्रविश्ववस्त्रम ५, २५, ६ धिनन्द्रिण विधात्कि ८ ३९ ९, वे स ३, १, ११.३ भागीयबैग्यायस्य ६, ५२, १६ भागी रक्षांति सेपवि ७, १५, १०, अधर्यं ८, ३, २६;

तै मा २, ८, १ ६ भानीपोमा चेति तत् १, २३, ८; ते मा २, ८, ७, १० भानीपोमा पियुत्त १, ५३, १२ भानीपोमा पियुत्त १, ५३, १२ भानीपोमा प आयुर्ति १, ५३, ३, ते मा २, ८, ७, ९० पानीपोमा पो अप वां १ ९३, १३ ते मा २, ८, ७, ९ पानीपोमावनेन वां १ ९३, १० भानीपोमाविम सु मे १ ९३, १, ते स २, ३, १८, १ भानीपोमाविमानि नो १, ५३, ११ भानीपोमाविमानि नो १, ५३, ११ भानीपोमा यूपणा वाज १०, ६६, ७

थानीपोमा सवेदसा १, ९३, ९, ते स २, ३, १८, १। ते मा १, ५, ७, २ भानीपोमा इक्षिप पस्पितस्य १, ९३,७, ते स २,३,१८,२ माने अपना वदेह न १०, १८१, १, मध्ये ३, १०, २,

पाय ९, २८, ते स १ ७, १०, २ भाने भवी समिष्यसे १, २५, ५ भोते: पूर्वे आवती १०, ५१, ६ भाने देखा समिष्यसे ३, २४, २ साने कदा व धानुपक् ४, ७, २
साने कविर्षेषा धास ८, ६०, ३
धाने कतिर्षेषा धास ८०, १५६, ५, साम १५३१
धाने पुत्रस्य धीतिभि: ८, १०२, १६
धाने चिकित्यस्य नः ५, २२, ४
धाने चरस्य कायुगि ने, ३ ७
धाने चरस्य कायुगि ने, ३ ७
धाने चरिवर्षिश्यतिः ८, ६०, १९; साम ३९
धाने शुपक्य नो द्वविः ३, २८, १
धाने शुपक्य नो द्वविः ३, २८, १
धाने शुपक्य प्रति द्ववे वद्यचा १, १४८, ७
धाने वसद्याय न स्वोमै। ४, १०, १; साम ४३४; १७९०;
वा य १५, ४८; १७, ७७, ते स ४, ४, ४, ७,

धाने तब सातुमस्य १, १०५, १६ धाने तब सां धातर ८, २३, ११ धाने तय भावो वय १०,१४०,१, साम १८१६, मा प १२, १०६, ते स ४, २, ७, २

भाने मुतीयो सबने हि ३, १८, ५ भाने त्री वे बाजिना ३, १०, २, है स ३, १, ११, १ भाने स्व बक्षा अस्या ८, १३, ३० बाने स्वच बातुषानस्य १०, ८७, ५, जयर्ष ८, ३, ४

कारने स्व नो क्षतमः ५. २४, ११ साम ८४८, ११०७, या य ३, २५, १५, ४८, २५, ३७, वे स १, ५, ६, १, ४, ४, ८, ८

भाने त्वाचसमुयोधि १, १८९, ३, वे मा २, ८, २, ४ भाने त्व पारया नम्मा १, १८९, २, वे स १,१,१४,४, ते मा २, ८, २, ५, ते भा २०, २, १

अपने वा बाह्य रे रॉर्व दे, रेश, पा ते स र, र, १२, ६ अपने दिवा सन्तरित है, रेप, १ अपने दिवो अर्जेमच्छा दे, रेर, दे, वा य १२, ४९;

ते स ४, २, ४, २ अग्ने देवीं इहा यह जशानः १, १२, ३, साम ७९२, अयर्थ २०, १०१, ३, ते मा ३, ११, ६, २

काने वेर्यो इहा वह साव्या १, १५, ४ भाने चुम्मेन आयूपे १, २८, ६ भाने प्रवस्ताय से ८, ४८, २५ भागे प्रवस्ताय से ८, ४८, २५ भागे नक्षत्रमञ्जर १०, १५६, ८; साम १५३०

भने नय सुपयाराये १, १८९, १, मा य ३, ३६,७,४३ ४०, १६, ते स १, १,१४, ३, ४, ४३, १,

ते मा २,८,२,३, ते आ १,८,८, शत मा. १८,८,३,१ मने निपाहि महर्ष ८.४८.११

माने नेमिराँ इप ५, १३, ६, व स २, ५, ९, इ

भिन्निर्देशिण ज्ञवनत् ६, १६, ३४, साम ४, १३९६, य ४ ३३,९१ से स ४,३,१३,१, से मा ३,५,६,१ भिन्ने स्टं ज्यतः कर्णम् १०, ८०, ३ भिन्ने साम पापि १०,१६५,२ भिन्ने ज्ञानि पूर्ण्यः ८,७,३६ भिन्निर्दे वाभिन्न विशे ५,६,३, साम १७३८, से मा ३,११,६,४

भिति वाकिन विदो ५, ६, ३, साम १७३८, वै मा
३, ११, ६, ४
भिति विद्यान निदः ६, १४, ५
भिति विद्यान निदः ६, १४, ५
भिति विद्यान निदः ६, १, ५
भिति विद्यान निद्यान ५, १, १, वै मा ३, ५, ४१, १
भिति विद्यान म्यसीद्व ५, १, ६, वे मा १, ६, १४, १
भिति विद्यान म्यसीद्व ५, १, ६, वे मा १, ६, १४, १
भिति विद्यान म्यसीद्व ५, १, ६, १, १
भिति विद्यान म्यसीद्व ५, १, ६, १, १

धीनधासाः विवरः १०, १५, ११, अवर्षे १८, ३, ८४; षा य १९, ५९, ते स २, ६, १२, २ धीनिस्तिःमेन भोषिषा ६, १६, २८, साम २२, वा य

रै७, २६, ते स ४, ६, १, ५ धीनस्तुविश्ववस्त्रम ५, २५ ५ प्रतिनद्योगि विधात्नि ८ ३९ ९, ते स ३, १, ११,३ भगीपर्जन्यावयत ६, ५२, १६ धानी रक्षांति सेपति ७, १५, १०, अधर्व ८, ३, २६;

तै मा २, ८, १, ६ भागीयोमा चेति तत् १, ५३, ८, ते मा २, ८,७,१० भागीयोमा पिएत १, ५३, १२ भागीयोमा प भाषुति १, ५३, ३, ते मा २, ८,७, १० भागीयोमा यो स्था वा १ ९३, १, ते मा २, ८,७, ९ भागीयोमायनेन वा १ ९३, १० भागीयोमायनेन से १ ९३, १, ते स २, ३, १८, १ भागीयोमाविमानि नो १, ५३, ११ पानायोमा युपणा वाज १०, ६६ ७

कानीपोमा सवेतसा १, ०३, ९, ते स २, ३, १४, १, ते मा ३, ५, ७, २ वे मा ३, ५, ७, २ वानीपोमा इविष पस्थितस्य १,०३,७, ते स २,३,१४,९ वाने अच्छा वर्षेद्व न १०,१४१, १, अयव ३, २०,२, या य ९ २८, ते स १ ७, १०, २

बाने बर्गा समिद्यसे ३ २५, ५ बोहे। पूर्वे आवरो १०, ५१, ६ भाने इटा समिद्यसे ३, २८, २ भाने कदा स भानुपक् ४, ७, २
भगो कविर्षेभा मासि ८, ६०, ३
भगो कविर्षेभा मासि ८, ६०, ३
भगो किर्तिभामिस १०, १५६, ५, साम १५३१
भगो प्रवस्य पीतिभा ८, १०२, १६
भगो विकित्यस्य न, ५, २२, ४
भगो वास्त्र स्वरास भापुनि ३, ३ ७
भगो वास्त्र स्वरास भापुनि ३, ३ ७
भगो वास्त्र स्वरास भापुनि ३, १८, १४
भगो ग्रास्त्र स्वरास १, १८, १८
भगो ग्रास्त्र मे द्वारा १, १८८, ७
भगो ग्रास्त्र मति इमें ग्रास्त्र १, १८८, ७
भगो ग्रास्त्र मति इमें ग्रास्त्र १, १८८, ७
भगो ग्रास्त्र मति १८, १०, १५, साम ४३४, १७७७,

काने तब खहुमध्य १, १०५, १६ सम्मे तब स्रे अजर ८, २३, ११ अग्ने तब ध्वो वय १०,१४०,१, साम १८१६, या प

१२, १०६, तेस छ, २, ७, २ भागे सुतीयो सबने दि ३, २८, ५ भाने त्री ते बाबिना ३, २०, २, तेस ३, २, ११, १

काने त्री वे बाबिना ३, २०, २, वे स ३, २, ११, १ अग्ने स्व बशा अस्पा ८, २३, ३० शन्ने स्वच मासुचानस्य १०, ८७, ५, जयर्ष ८, ३, ४

बाने त्व नो अवमा ५ २८, १, साम ४८८, ११०७, वा य ३, २५, १५, ८८; २५, ८७, छै स

१, ५, ६, २, ४, ८, ८, ८, ६, ७ मा २, ८, २, ८ भाने खारवायुगोधि १, १८९, २, वे मा २, ८, २, ८ भाने खारवा नम्या १, १८९, २, वे स १,१,१८,८, वे मा २, ८, २, ५, वे भा १०, २, १

अपने वा वाह्य वे रॉर्व रे, रेश, पा तै स र, र, रेश, द अपने दिवा स्तुरसि रे, रेप, रे अपने दिवो अर्णमस्था रे, रेर, रे, वा व १२, ४९।

ते स ४, २, ४, २ अपने देवा इहा वह अञान १, १२, ३, साम ७९२,

भयर्व २०, १०१, २, वे मा ३, ११, ६, २ भरते देवाँ इदा वद सादया १, १५, ४ भरते युम्नेन जासूसे ३, २४, ३ भरते युक्तवाय से ८, ४४, २५

भरने नशत्रमञ्जर १०, १५६, ८। साम १५६० अम्मे नय सुपयाराये १, १८९, १। या य १, १६, ७,८३

30. १६, ते स १, १, १८, ३, ४, ४०, १३, १ तेमा २, ८, २, ३, ते था १,८,८, शत वा १४,८,३,१

अग्ने नि पादि नस्त्य ८, ८८, ११ अग्ने नेमिरसे इव ५, १३, ६, ६ स २, ५, ९, ३

and all of the state of the state of

and these share I was I was the Politic

and fidely write \$ Th, 15 th, 4 7 m, 10, 9

11. 4. 14. 14 2. d. 2. 2. 4 4

wit fremyen t, 82, t, six to tuco

IT is wet to ? you

tate

with think t

eliber district & c. l

producers to the B

uch freuft und b tt e.

write successed to the t

| काले कारिकेश वह है नेने हैं। वह य नेके ने       | und felefterferter ? ?# u                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| mit ence treit C. 45 thimm tat jauf             | क्रमी क्रिकेमिया वहि भ १६, ४                        |
| C 1 6 4 1 7 18 4 4 4 7 5 5 7 1                  | and the spent t, tc. ?                              |
| 8 mg, e, 4 € 86 € mg, 4 v, 5                    | art dift efter w ta, ?                              |
| करते काक रोक्सिक र, १६ १, साल १५११, बा. व.      | क्रमे प्रकार प्रमुखि है १८, ६                       |
| ta. 42 # 1 2 18 4 4 4 1 18 1 1 1 1              | und unbard un b to balt me t B. D.                  |
| क्यों पूर्व अनुरक्षे है हैं।                    | and ardiom and N. M.S. 2                            |
| क्षेत्र प्रकार में कुछ र १८११ है जा १५८१।       | कर्म वर्ष मार्थ श्रीकरम् ५. १८, १। वर्षाः ४, ४६, १० |
|                                                 | ar a \$ 56 gr gr m. 6 2. 5. 51 4. 5.                |
| कर्ण तथ हरतिक के, रेके, रे                      | und mit uitfeit femile t. 27 15                     |
| कारे मुक्ति कर १ रेग, के के के ६ ६ ६ १६ ६       |                                                     |
| सन्दे भारत व्यक्तान ८, ४६, १६                   | सामै अवेग धोरियोग रेक् १६ ८                         |
| क्रमें कवाति द्वार थे ८, १५. १                  | and whereast, to t                                  |
| सामे वृत्तुं अनेप्रस्त् १ ११८, ५ अवर्थ, ५, ३ १  | und unemm men to bift mi bi f th f                  |
| <b>♦ 4. ¥ ♦ ₹8. ₹</b>                           | und neter tore b to b at at & bie                   |
| भने नवीह हजवीहः ५, ६ - ८                        | याने प्रकार रहे हैं हैं, है। यान रेडेंग             |
| क्रमे व्यक्ति देवस ८, ४१, ८                     | वाले ब्रह्म रीवर्षे ५, ५६, १                        |
| कर्ने कुछ नहीं अभी है है, है बान २१             | mit wit gree & C. 22 1                              |
| कर्षे क्याच्या १,६,६,३,४,५,१३,१                 | साले को संस्थानको भ, १३ र साम् १४४०                 |
| याने वक्त इतिक १ % ४                            | wit the method t ttc. to b. m. t w. t "             |
| समें प्रतिहों बजो है है के बाद. १००             | मार्ग विचा करूरी जुले हैं, हुई है                   |
| कर्म क्षेत्रिक क्षेत्र ११ व वा व. ११ अ.८ है वा. | वानि एकानकरिन १, ८५ ४५। बार. १९११                   |
|                                                 | all spranged to, t to at a, to the                  |
| web unu fem 6, 2%, th. 8. 4. 2. 2 25 20         | * * * * 5 %                                         |
| € MI. 8 4. 0 4, 4 44. 4                         | salt filtract occurre to 21, 14 atria. 1 11         |
| with talk time of the talk the talk the         | aufregreitertit : au ge aud te. t. ?"               |
| and and waterin a 44 4                          | (accidental ada, eq. 10                             |
| and people to and \$ 15 Mb, and the 1966s       | derfendigbeligt f tes ei met e. et a.               |
| et. 14 14 8. 4. 5 8. 9. 4                       | 1 * ** **                                           |
|                                                 |                                                     |

भेग हैं जिल्ला है है है है जिल्ला में किस है भेरत हैं है है की है है

stinition will t to med to L TD

where you till the form what follows to

afeftentfaften t. tig . unt. t. ...

wird reper part & d. p. 2 t. th. t.

different us fragility of the

4c. 44 t. m. s. 48.4

क्षेत्री एक जूनाव्यूत्यक १ ११९, ४

मध्ये हिंचे इतिस क्लेम्ब क, कट, ह

where factors at the tag area who

मकेरबी के करना रू कर, रू का परा

Lat Lite 6

भरपुवा चिद्रो भउमबा ८, २०, ५ मध्य ऋषे मास्त गण ५, ५२, १४ अच्छा कवि मुमणी गा श्व, १६, ९ मच्या कोश मञ्जूबपुत ९, ६६, ११, साम ६५८ बच्छा गिरो मतयो ७, १०, ३, ते मा २, ८, २, ४ भन्ता चरवेना नमसा ८, २१, ६ भष्मान जीरशोधिप ८, ७१, १०, साम १५५८ मण्डा मुषक्षा असरत् ९, ९०, २ मन्त्रा नो भगिरम्तम ८,२३,१० भन्छा नो सिन्नमहो देख ६,२,११ मण्या नो मिश्रमहो देव देवान् ६,१४,६ षण्डा नो याद्या वह ६, १६, ४४, माम १३८४ भन्ता म इन्द्र भवयः १०, ४३, १, अथव २०, १७, १ मच्छा मही चृदती शतमा ५, ४३, ८ थम्णाय वो सदत ७,३६,० भष्ता यो गता नाधमान ४, २९, ४ बच्छा बदा सना गिरा १, ३८, १३ मणा वद तबस गीमि। ५, ८३, १, ते मा २, ४, ५,५ मच्छा निचनिम रोदसी ३, ५७, ४ भष्ण वो भग्निमवसे ५, २५, १ मच्या वोचेय शुरुषान ४, १, १० मनमा वो देवीसुपस ३, ६१, ५ भष्ण समुविभिद्यः ९, ६६, १२, साम ६५९ भव्या सिंधु मातृतमा ३, ३३, ३

मका हि वां सहसः सूनो ८, ६०, २, साम १५५३; भयवे २०, २०३, ३ मक्षा हि सोमः कलदान् ९, ८१, २ भिष्मिता धर्म सरित ३, १५, ५ मिष्णिया स्ती सहसी नी १, ५८, ८ भना भन्यस्य बद्धयः ६, ५७, ३ भवावसञ्जयस्य स्वर्वती ५, ३४, १ बजा वृत्त इस्त बूरपानीः १, १७४, ३ भजाया पश्चमा वाजपसयो ६, ५८ २, है बा २,८,५,8 षिताससार्प देवमाना ५, ४७, २ मनिरासो हरयो येत आशव ८, ४९, ८ मनीवनश्चयुव मस्यांच ३, २९, १३। वे मा १,२,१,१९ षजीसनी अमृतं ९, ११०, ८, साम १५०८ मजीसनो हि पबसान २, ११०, ३; साम १३६५, वा म २२,१८ भूजीवयेऽहत्वये ९, ९६, ४

मजिम्मापासनाम च ८, ४७, १८, १०, १६४, ५

अजैध्माद्यासनाम च १०, १६४, ५ धजो न क्षां वाधार प्रथिवीं १, ६७, ५ अजो भागस्तपसा स १०, १६, ४, अधर्ष १८, २, ८, वैधा ६,१,८ अञ्चेह्वीवधिना सौम्न्यो १, ११७, १५ अजोह्मबीदिधिना यर्तिका १, ११७, १६, नि ५, २१ अजोहचीचासत्या करा वो १. ११६. १३ अञ्चेष्टासो भकनिष्ठास ५, ६०, ५ असे चिवस्मे हुणुधा न्यचन ८, २७, १८ अजते व्यजते ९ ८६, ४३, साम ५६४, १६१४, अपर्व १८, ३, १८ अजित त्वामध्यरे ३,८,१। हे मा ३,६,२,१। नि ८,१८ अजित य प्रधयतो न विप्रा ५, ४३, ७, मै भा ४, ५,२ अज्ञत्येन मध्यो रसे १, १०९, २० अस उत्या पिशुभूत १०, १, 8 अत परिक्रमचा गहि १, ६, ९, अथर्व ००, ७०, ५ व्यव समुद्रसुद्रवः ८, ६, २९ भव सहस्रनिर्णिया ८, ८, ११ अवष्यमाने भवसायंधी १, १८५, ४ अविद्यिविद्यं ण उपा ८, ९२, १०; माम ११५ अरस्या रियमिन ९, ४८, ३, साम ८३८ भवारिपुर्भरवा गब्बवः स ३, ३३, १२ अवारिष्म वमसस्यारमस्य मित १, १८३, ६, १, १८४, ६ अवारिष्म तमसस्पारमस्य प्रति स्तोम ७, ७३, १ अवारिका तमसस्पारमस्योपा १, ९२, ६ भतितृष्ट वविक्षिया ३, ९, ३ अवि त्री सोम रोचना ९, १७, ५ अविधिं मानुपाणां ८, २३, २५ अति इव सारमेयो १०, १४, १०, अधर्व १८, २, ११, वै भा ६, ३, १ अति नः सम्रतो नय १, ४२, ७ भवि नो विपिता पुर ८, ८३, ३ भति वा यो मरुवो ६, ५२, २, अथर्व २, १२, ६ भक्ति वायो संसवी यादि १, १३५, ७ असि धाराम्पपमानी असिध्यत् ९, ६०, ३ भातिबिदा विद्युरेणा चिषसा ८, ९६, २ अति विश्वाः परिष्ठा १०, ९७, १०, दा म १२, ८४; वैस ४, २, ६, ३ भवि भिवी विख्यवा ९, १४, ६

भविष्ठवीनामनिवेशनानां १, ३२, १०, नि २, ८६

मतीद्व ग्रुष्ठ भोदव ८, ६९ १८। अथर्व २० ९२, १६

प्रकेष-बन्धान्त्व् [ at # ] malain Authri 4, 4% to नर्रकारको ते व्यक्ति ५. १२ १, व्यव हिंद मधीने क्यूप्रकितं ८, ३१. २१) बाल, २१३ P. 8 8 regit fitte # to ? व्यक्ति प्रकृतने परिचारी है, १३६ १ सती देश करना सा १ ११ १६ व्यव, १६०४ न्दर्भि स्कृतिकार ८, १ १ शुक्रात, ३०। १५१५ 44 4 4 4084 4, 44 \$ mp4 bapec 4 15, 15 und ersteitibefandt ? 164, 4 PRINCEPED & SE WELL PHIS E ME ---. . . . वर्ग हरित क्यों कर स्वरूप, 25 है कालेर केल्पि १ ११८, **०** we with week to come परान्ती हरताने ह भी ह कराराव्यक्रिय ५, ४५, ६ वस. १४६३ uftfrederichtet mit 1 44 8 met gang tiffer # ? \$ ARBORATORY t. cc. to; and o, 4 to व्यवस्थित वे सक्या ७ ५६, १६, ई. ई. इ. ३. ११ ७ W. W. Pt. 45 E. W. C 27 C A 2 11 बाबा दिकारा न देवकि १, १३ ६ कार. ११९१ with sweet c, se, & &. & & v, th " ज्य क्षीस्थाने **५ ३५,** १ meldent ner? to. ? market shart se 4 must deal and to co t व्यक्ति मित्र पदमीय १ १७ १३ well mercebera t, 44, 4 where from \$ 4 + 2 मय वे कमान्त्र १ ११३ के या व १९, १८। ultgamenni f tt. m aut t, t, t Le. v. t + 6A 4 c menmer der: & + 1 med. 21 1 14 on A tate c. to & mr. torc \* M. (") WO TO C. DO कवानां भारती है देव हैं and t 31 8 8 m t 4 4 5 1 14 8 74 जीवित प्रच्या क्षेत्रकेत्वी हे हेई हरू बक्स गाउँ रूप काझी १, ११५, ८ व्यक्तिक रुक्त १ ११४ १ mit å tiltem # 44 o मरेरेन करका रे १३ ११

Miles word t C. h वर्तिसम्बद्धान् ५, ७८, ३ क्रमेंचे क्रेंडवर्दिये वर ८, १६ ६ night ind angel ? to ? white west wheat or Pre for afe the same of 1919 afe nu è ukawa १ ५८, १ or to recover to have tech well . 4.1 14.1 ---भारतया एको राजांकि ५, इसू है गरण बर्ज बावे बच्चतरे १, ५६, १३ बरम्ब हरे रहते है 🧟 ३ myste with 4 of 11 m. c. 11 ft. cm A & L 8,40 L & m + 2 2 0

endfur duit 1 c. s

wift sunt wer L ct 11

मधिना कुले वशिष्ट ६, इर इ

भ्रोपमा वहोसतो यविष्ठ्य ८, ६०, ४ भदोष सद्य दव दनमहित्व २, ३२, ९ भनो चित्रमा भन्तर्तुरोणे १, ७०, ४ महेपो भव बर्हियः १०, ३५, ९ मद्रेपो नो मस्त्रो गामु ५, ८७, ८ मधा परपस्य मोपरि ८, ३३, १९ भव ऋवा समबन्तुस्य वेयाः ५, २९, ५ भष छपा परिष्कृत ५, ५९, २। साम १५३१ भव यमता नहुयो इव स्रेः १, १२२, ११ मच गमतोशना पुच्छतेवां १०, २२, ६ मघ विद्वा पापतीति ६,६,५, नि ४, १७ मव उमी अध वा विष: ८, १, १८, साम ५२ या व विश्वमनु हासिव्छ १, ५७, २, अथवे २०, १५,२ भवस्य ब्रच्सं विश्व विश्वक्षण १०, ११, ४। अपर्व १८,१,२१ मध खिमन्त्र विदि १०, ६१, २१ मप लडा वे सह ६, १७, १० मय क्या विश्वे पुरः ६, १७, ८ भव स्विपीमा अभ्योजसा २, २२, २, साम १४८८ षप युवानः विन्नोः ४, ५, १० भव घोषिचे भवसा ६, १७, ९ भर मप्तो अशुमत्या उपस्थे ८, ९६, १५, अथवं २०,१३७,९ भव भारवा मध्या २, ९७, ११, साम १०२० मध प्र अज्ञे तरणिममत् १, १२१, ६ मप प्रियमिषिराय ८, ४६, २९ मध ष्ठायोगिरवि दासदम्यान् ८, १, ३३ मध यमारथे गणे ८, ४६,३१ मप परिमे पवमान ९, ११०, ०, साम १४९६ मप यहानाना गिमेशे १०, ६१, २३ मय युव कवप पूज् ७, १८, १२ भव येत कछश ९, ७४, ८ मध येत कलश गोभिरक्तम् ४, २७, ५ मप सम यस्याचीयः ५,९,५ भव समा ते चपणयो ६, २५, ७ भए स्मा न उद्वता २, ३१, २ भष स्मा मी सूचे भव ६, ४६, ११ भव स्मास्य पनयन्ति ६, १२, ५ भष स्पा पोपणा मही ८, ४६, ३३ भव स्वनादुत यिम्युः १, ९४, ११ मय स्त्रनाम्महतो विश्व १, ३८, १० भव स्वास्य निर्विते १, १२०, १२ भपाइयो। प्रधिवीं २, १३, ५

मबाष्ट्रणो प्रथम बीवं २, १७, ३ धंथा गांच उपमाविं १०, ६१, २१ अधा विन्तु वाहिषिपामहे १०, १३२, १ अथा वे अप्रतिष्कृत ८, ९३, १२ क्षमा स्व दि परकर ८, ८८, मा साम १५५१ ज्ञाचा नरी न्योहतेऽचा ५, ५२, ११ भाषा नो विश्वसीमग १, ४२, ६ धाधा व्यस्य जेन्यस्य १०, ६१, २४ अधा न्वस्य सदम जगन्वान् ७, ८८, २ मधा मन्ये मृहवसुर्वम् ६, ३०, २ भवा सम्ये ध्रेषे असा अथा १, १०४, ७ भवा मदी न भायस्यना ७, १५, १८ अधा मातुरुपसः सप्त वित्रा ४, २, १५ अचा यया न विवसः वससः ४,२,१६,अधर्व १८,३,२१। वाय १९, ६९, वेस २, ६, १२, ४ अधावि धीक्षितसम्बद्ध १०, ६१, ६

स्था यो विश्वा सुवनाभिः २, १७, ६ स्थायवानिमां शिषु विद्धा १, ५, १ स्थायवा पृथ्विषे ५, ६२ ३ स्थायवा पृथ्विषे ५, ६२ ३ स्थायवा वाद्य १, २०, ६ स्थास मण्द्रो स्थावः १०, ६१, २० स्थास स्वयमसे स्वया ८, २, १८ स्था स्वयमसे स्वया ८, ५, १८ स्था स्वयमसे स्वया ८, ५, १८ स्था स्वयमसे स्वया ८, ५६, ८ स्था स्वयमसे स्वया ८, ५६, ८ स्था स्वित्वा पृत्विय ९, ४८, ५, साम ८२९ स्था दि विश्वोण्योऽसि ६, १, ७ स्था दि विश्वोण्योऽसि ६, १, ७ स्था दिव्हि सिर्वणा ८, ९८, ७, साम ८०६, ७१०; स्वयं

२०, १००, १ भवा होतान्यतीको ६, १, २, ते मा ३, ६, १०, १ भवा हात एवा ५, १६, ४ अवा हात्रे क्रतोर्मबस्य ८, १०, २, साम १७७८, वा प १५, ४५, ते स ८, ८, ८, ७

भवा द्वासे सद्धा निवधा १०, ६, ७ भवि धामस्याद् पूपभी ९, ८५, ९ अवि द्वारेदभा उनस्य यचः १,८३,३; अधवं २०,२५,३ अवि द्वारेदभा उनस्य यचः १,८३,३; अधवं २०,२५,३ अवि पुत्रोपमध्य १०, १३,७ अवि प्रत्रोपमध्य १०, १३,७ अवि प्रत्रोपमध्य १०, १३,७ अवि प्रत्रां पणीनां ६, ४५, ३१ अवि प्रदा पणीनां ६, ४५, ३१ साम ५३९, ३ स merit ferre p. 10. 1 बरी देश करना रा १ रेरे १६ बार, १६०४ લતો વલા વૃત્રદેવી મંગ ફ क्को परस्कतिनिर्देक्ता १, १९५, ५ <del>al lan</del>quit 14, 11 को प्रति क्रमी कर कहा, ५, ३३ है

भागि क्यूबार्टिन ८, ३१. १६ वस १२३

भागे पुत्रीय करते ५ ८५ थ क्यान्यक्रिया ५, वंद, दे, क्षत्र १००३ mer gung differ # 9 1 क्लान्योत के बक्ता के भन्ने, हुन्तु के, बं, प्र. व. हुन् क

wer feren befm t. ?? 4 mm gegt कर परिवासिक ६, इ.स. इ unfahred un f to b कर्ने र देशने क्षेत्र १,८६३ well american E, 4t, 4 an & seguit ? ? ? \$1 at a ?4, \$4.

Luttogate and it billed a to be men tone met at he wit had a ser करत बहाँचे बच्च बहुति १, १६५, ८ ma i strave e e e e धरिवार क्रांडाने १ ८ ५

वन्तिवादेश १ ६८ । कारेच क्षेत्रवर्धके वर ८, १६, ६ भारत में मेंबरे बलाइस १ रू १ utelle mei plegel c. Pe. 19 कीर रोते नकती १ १९१ १ un à direct & et. 1 यस वे सम्बद्धारम् १ व के साथ. १०८६ सार्व

1 44.7 FC 1 um unba f. 95 9 भारत्य रचने पारामि ५, त<u>र</u> ६ ----atm (4) ert 2, cc. 5 MENT WORD C, 18, 9

mente ales 4 st. 1; a. e. 12, 42, ca B de t u, en tide me u u u applifer their 4 c. o

. . . मोतु समीरमाधिया है . हेरे द

andread to the territory of the t milde gre. vol receiv & al. ? male mu ved uben 1, 45 11 wifeller mit uferfür f. we b

and the safe to the terminal of the मनिके किया प्रमानेक १ २० स्था erteit Propi ( 41, 1 ofgenomit () a net 1, 1 ( atment berg E. 4. E. week 29 2 144 रूप क्षत्र रूप यात्र ८, इत

ब्रो<del>हरियों बच्चनहु ८, इंड, १</del>, है. <del>६, १, १,</del> १, ५

Me 4 45 8 M 2 13 9 8 18 8 18

महर्ष्यमानुको विकास ५ १० १। सब्द देविय

व्यक्ति व्यक्तिका ८ १ १ के व्यक्त अने *विशेष* 

At t

व्यक्ति व्यक्ति स्टीनजी १,१३५ १

word deprec 4 th 15 atheration \$ 50 A mer bild gra-

सकानेन क्षेत्रिया १ १६८ ४ मरान्यो हुएतान है भी है

व्यक्तिकोच्यक्तियां व्यक्तं १ 👯 🗷 editionalist to co. to well in the

₹ **₹ <.** {

प्रीक्षीचें रिचा ८, १८, १

कामनाना र रिप्त र miller um: michal: 1 11. 11 <del>व्येपरि</del>करकार १९३१ व्यक्ति स्वयः १ ११ ११ ब्यो प्रश्न क्रमो १ १५५, ह mitter aftern t. til 4 ft. f. tf. मके के परकार १, वर्ष १ was forg freed & to to ft. # to ou ri relat t III t

क्या हेचा उरिक्ष बूर्गम १, ११५, १, व. व. १६, १६ E = 4 C # 9 ----क्या के देव करिया थे, ८६, है। क्या, देवरे। है. क \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* क्या हुसैर पनि पाइपालक हैको हैन अपने ८,४,१५

वतु जुवाममर्वि वर्षेत् ५, ६२, ५ बनुसारो मवस्वेव १०, १६०, ४, अपर्व २०, ९६, ४ बनु स्वधामझस्वापी १, ३३, ११, वे मा २,८,३,८ बनु हि स्वा सुव सोम ९, ११०, १; साम ४३२; १३६६ नन्तोरत्र हरायहो अग्नि ५, ४५, ७ मन्ते गोमाम्गोभिरक्षाः ९,१०७,९। साम ९९८। नि ५,३ बनुसरा बाजवः १०,८५, २३, व्यथवे १४, १, ३४ बनेको को सहस्त ६, ६६, ७ करेइस को इकमानमूज्ये ८, ५०, ४ बनेहस मतरण वि बक्षण ८, ४९, ४ बनेहो राजमदिवेरनर्व १, १८५, ३ बनेहो व बस्तवे ८, ६७, १२ बनेही मिन्नार्थमन् ८, १८, २१ मन्त्रारिक्षमां रजसी १०, ९५, १७ बम्बीक्षिण प्रवित १०, १३६, ४। अथर्व ६, ८०, १ षत्वरिक्षे पथिमिः १०, १६८, ३ भवितिकति व अने ८, ७२, ३ बन्दीबकेस्तनयाय ६, ६२, १० बन्दर्देवो रोवसी दस्म इंग्वे ३, ३, २ कारबंध्य जिषांसवः १०, १०२, ३ मन्त्रपंत्र ग्रंबसे २, ६, ७ वस्तव मागा भवितिमेवा ८, ४८, २

बन्तबाति रोचना १०, १८९, २, साम १३७७; मधवं १, ३१, १, २०, ४८, ५, वाय २, ७, ते स १, ५, ३, १

बन्ति जित् सत्तमह ८, ११ ४ बन्तिबामा क्रे भमित्रमुच्छ ७, ७७, ४ बम्बद्ध क्वंतमस्दद् ६, २४, ५ बारमहमजिया इवम् ८, ७५, १३, वे स २, ६, ११, ३

बन्तम् च व वस्यन्या १०, १०, १८। अथर्व १८,१,१६; नि ११, ३**४** अम्बन्धममानुष ८, ७०, ११ अम्पत्या बस्त रिएवी ३, ५५, १३

अम्या को अम्यामयत १०, ९७, १८; वा य १२, ८८: वे स ४, २, ६, ३ सम्बे जावां परियुक्तसम्ब १०, ३४, ४ मनोज्यमनु गुम्मावि ७, १०३, ४ क्ष्यपं बम्बगुम्बमीजसा ७, ८२, ३ मानस्य स्पृतं बट्यो प्रत्स्वात् ८, १, ३४

व्यवह मासा अभिवद्दनानि १०,८९,१२१ ते म १,७,१२,१ अमेडी बद्रति बद्राति २, १३, ३

भवमन्त्रो अराज्य ९, १३, ९, साम ११९५ व्यवस्त्रेषि वषमान ९, ९६, २३ **अपसम्पवते स्थः ९, ६१, २५, साम ५१०, १२१३** मपप्रत्यवसे स्वयः ९, ६३, २४। साम ४९२, १२३७ अपमन्स्सोम रक्षसः ९, ६५, २९ भप ज्योतिया तमो १०, ६८, ५, व्ययं २०, १६, ५ अप व्य वृक्षिन रिप्र ६, ५१, १३; साम १०५ अप ह्य परिपयिन १, ४२, ३ अप स्या **अस्धा**रनिसा ८, ४८, ११ भव स्ये तायबी यथा १, ५०, २, भ्राण्चं १३, २, १७:

२०, ४७, १४ भव द्वारा मधीनो ९, १०, ६। साम ११२४ अप नः शोशुचद्धं १,९७,१-८, अधर्षं ८,३३,१, ते मा **4, 20, 2, 22, 2** 

अप प्राच मुंग्र विश्वाम् १०,१३१,१, भधवं २०, १२५.१.

ते झा २, ८, १, २ भप योरिंद्र पापजे १०, १०५, ३ अपिक्षिवेय विस्वो दस्वाः १, ११, १६ भवइय गोपामविषयमान १, १६४, ३१; १०, १७७, ३, पे मा २, ६, अधर्व ९, १०, ११, वा प ३७,१७,

ते था ४,७,१, नि १४,३ भवश्य बाम बहमान १०, २७, १९ भवदय रवा मनसा चेकितान १०, १८३, १ अपदय रवा मनसादीप्यानी १०, १८३, २ भपदयमस्य महता १०, ७९, १, नि ६, ४ भए स्तमुद्रपसी निजदीते ७, ७१, १ अप इत रक्षसो भगुरायतः १०, ७६, ४ भपा पूर्वेषां हरिव १०, ९६, १३, मधर्व १०, ३२, ३ थपा सोममस्वामिग्य ३, ५३, ६ भवागृहसमृतां १०, १७, २; भयवं १८, २, ३३;

नि १२, १० भवां गर्भ वर्शवम् ३, १, १३ मपाक् प्राकेति स्वयमा १,१५४,३८, पे. आ २,८, मधर्म

९, १०, १६, नि १४, २३ भपावहस्तो भप्रवन्यव् १, ३२, ७ भपावित उद्ध मिश्रवमः ६, ३८, १ अपार्वितो अपार्यना ८, ६९, ११; अधर्व २०, ९२, ८ अपाद्यशिष्य घसः ८, ९२, ४; साम १४५ भवावेति प्रथमापद्भवीमा १, १५२, रे: भववे ९, १०, ०३ भपासोत्रादुत पोवादमत्र २, ३७, ४ अपाधमब्भिशस्त्री ८, ८९, १; वा व ३३, ९५

ल्लूबर कैर्ड बधु पूँ, रे रे<sub>।</sub> बान रे रेप manfregtifte c. 41 14 und the set for the ? the ? marita aber 9 (8 9 ममर्थेया रहकोच्य १ ८४ १

unriversität auffrit 21 1 भागार्थेश पु के विश्व ८, ११ १३ कार्जरीत इस बहारे १ ६ mmelel urberre ? It fe fe ? कार्याचे कार्य र १४ ४ बन्दर्भेके क इन्हें बेकारन रे १४ ह

बळारेको प. दर्व १ १३, ७ सव्यक्ति क स्टब्लं र १४ ५ क्रमणी कार हिंद सम्बद्धे को बन्ने वनियान र १४ १ market at florer 18 11; FL 3 4 ameril et gebaut ? Er ?

अव्यविदेशमाँ दूरमाने**ड व, ५८, १** अवर्ष १ martit characte fit i a s बच्चे सब्द्रश्ली १ ४१ रे andle rale 1 0 0

अध्यत्ते अवस्था त्य ८ ४ १६ सन्दर्भ १०८ जनमंत्र का दिश्व १३

कमार्थे ब्योजि हर है, है है। ब्राम अहेडू हेर्स्स

meent magabe ? ?fr fa, met e. : mand Link is it is per la per la fact

medente eggigentife C, 5% Rimme, 234

C REII

क्षातीकात्रकारणोरे ५५,३ वे ४ ३ ८ ३ ५ an im ge matten to ? fe f ge

बना को इस क्वा द १८.

THE ROLL I प्रशासिक विकास का है । हि

मध् वृत्तीक्तीक्ता ८, १५, १७ ay meethors 4, 19, 14, and to 11 19 मने कर्नातुलक है है है। बाद क्षेत्री मनई इंग्रेड्ड है

TE ment uner e. 27 ? and, "e? wan da we wai f af e

MY PROF PRINCIPE 2 12.5

med. t for t and \$1 to म्बूप्या हे मन्त्रवादिष्टं र १६५, ६, व. व. व. १३ व्ह

अन्तरीरिक क्षाप्ति १ ६ ८ अवर्ष १ वर क्षेत्रका

अन्यको स्वयंक्षय प्रवर्ष प्र. ११, ह<sub>।</sub> वर ३५७ वटन

**8. d.** ₹ ₹ ₹₹, ₹

बनको कानो मनतोज्ञ ३ 👭 १ remen anthonista 4, 14, 1

भागानी प्राची क्षीया १ ११ ११

क्याह्मे दुरुयो शोककः १. ११. ४ मारको समिन्छ स्थानं है रेड भा है रेड <sup>भ</sup>

बन्धकार्थे क्यमिलेक १, १६६ प

क्षतिन वच्चा कालेन ह 🤼 🕄

क्यू कुल्ले ब्यूबियी वैद्यांते ४ वट, है

unmi effet to 1 ng god ngiltab fastil 1 12 fo

अनु स्तूर्व शेरको **० ३**० १३

ugual conflue to t बच्च के ब्राप्टि जर हरियान में १९८३ के वा १ में १० छ

E = + 6.4 all y Reg Brengelt & 68' 4 mm 12/10

my feren green C. e. 12

..... महत्ता त्रियो को सक्तान दे कर, हैरे। कर्क हैरी।

week to go to

MY WHEREIT ! IC. !!

न्द्र ला तेरधी को को रंदि रि mg mafit un be 8 (c, 18

क्यू क्या बडी कामनी अंचले है, हेर्ड हैं। नकु म्यू रचे क्यू बच्चे कर्नर हैं १११,८० का या १९,११०

क्यानको समित्रके ५ दश, ६ मध्युक्तमे वृतिक १ - ११८ ४

मचे क्षेत्र भागीहर्त्य है, १५१ ५

ny att wit means 4, to, 4

मनु मुवाममर्ति बर्धेत् ५, ६२, ५ न्तुत्त्वद्ये भवत्येवः १०, १६०, ४, अपर्यं २०, ९६, ४ बनु स्त्रधामसरकापी १, ३३, ११, वे मा २,८,३,४ बनु हि खा सुव सोम ९, ११०, २; साम ४३२; १३६६ बन्तोर्व इसायको भक्ति ५, ४५, ७ बन्ते गोमान्गोमिरक्षाः ९,१०७,९, साम ९९८, नि ५,३ बत्बरा बजब १०,८५, १३, मधर्व १८, १, ३४ बनेबो वो मस्त ६, ६६, ७ बनेहस वो इवमानमूउवे ८, ५०, ४ बनेहस प्रवरणं वि बखण ८, ४९, ४ मनेहो दात्रमधिवेरमधे १, १८५, ३ बनेहों न उद्भाजें ८, ६७, १२ वनेही मिन्नार्यमन् ८, १८, २१ <sup>बन्तरिक्र</sup>मां रजसी १०, ९५, १७ बन्दािक्रेण प्रवृति १०, १३६, ४, अधर्व ६, ८०, १ भन्तिके पिषिमः १०, १६८, ३ मतिस्थिति व जने ८, ७२, ३ क्लीबकेस्तववाय ६, ६२, १० बलार्वतो रोवसी वस्म इंगले ३, ३, २ कन्तर्पेच्छ जिषांसतः १०, १०२, ३ क्ष्यक्रंम र्यसे २, ६, ७ वन्तव मागा भवितिमेवा ८, ४८, २ बन्तमाति रोचना १०, १८९, २, साम १३७७; मधर्व ष, ११, १, १०, ८८, ५, वाय ३, ७, ते स १, ५, ३, १ मनित बित् सवसङ् ८, ११ ४ विवामा वृरे भमित्रमुच्छ ७, ७७, ४ धन्यद्य कर्वरमम्बद्ध ६, २८, ५ कम्बमस्मित्रिया इयस् ८, ७५, १३, वे स २, ६, ११,३ कम्बम् इ स्व यम्यस्यः १०, १०, १४। अधर्व १८,१,१६, नि ११, ३४

नि ११, ३४

अस्यवतमानुष ८, ७०, ११

अस्यस्या वस्त रिहती ३, ५५, १३
अस्या वो अस्यामवतु १०, ९७, १४; वा य १२, ८८।
ते स ४, २, ६, ३
अस्ये आयो परिस्तासस्य १०, ३४, ४
अस्योऽन्यमनु गुस्याति ७, १०३, ४
अस्योऽन्यमनु गुस्याति ७, १०३, ४
अस्यां वस्यतुन्यमोजसा ७, ८२, १

अस्यर स्पूर वृद्यो पुरस्तात् ८, १, ३४
असह मासा अन्यद्वनानि १०,८९,१३, ते स १,७,१३,१
असह मासा अन्यद्वनानि २०,८९,१३, ते स १,७,१३,१

भगमन्त्रो अराज्य ९, १३, ९, साम ११९५ अपप्रश्रेषि पवमान ९, ९६, २३ भवास्यवते स्थः ९, ६१, २५, साम ५१०, १२१३ भपन्नत्रपवसे गृषः ९, ६३, २८। साम ४९२, १२३७ अपप्रन्स्सोम रक्षसः ९, ६३, २९ धप ज्योतिया तमो १०, ६८, ५, ध्ययं २०, १६, ५ अप स्व वृज्ञिन रिपु ६, ५१, १३; साम १०५ अव स्य परिपयिन १, ४२, ३ अप स्या अस्प्रातिता ८, ४८, ११ भप स्ये तायवो यथा १, ५०, २, भण्यं १३, २, १७, २०, ४७, १४ भव द्वारा मतीनां ९, १०, ६, साम ११२४ अप न शोशुचद्वं १,९७,१-८, अधर्वं ४,३३,१, ते आ **4, १०, १, ११, १** भव प्राच इत् विश्वान् १०,१३१,१, भथवे २०, १२५,१, ते मा २, ४, १, २ भप योरितः पापजे १०, १०५, ३ भपश्चिषेय विस्वो दमुनाः ३, ३१, १६ भवस्य गोपामनिषयमान १, १६४, ३१, १०, १७७, ३, वे सा २, ६, समर्थ ९, १०, ११, वा य ३७,१७, ति बा ४,७,१, नि १४,३ भपदय बाम वहमान १०, २७, १९ भवश्य स्वा मनसा चेकियानं १०, १८३, १ अपद्यं रवा मनसादीष्यानां १०, १८३, २ अपदयमस्य सद्दव १०, ७९, १, नि ६, ४ भप स्वसुद्रपसी निजहीते ७, ७१, १ भव इत रक्षसो भगुरायवः १०, ७५, ४ भगाः पूर्वेषां इरिव १०, ९६, १६; भधवं १०, ३२, ३ भवा सोममस्वामिन्य ३, ५३, ६ अपागृह्वमृता १०, १७, २; अथर्व १८, २, ३३, वि १२, १०

अपाद्विष्य असा ८, १२, ११; सम्ब १०, १२, ८ अपादिवि मयमापद्ववीमा १, १५२, ३, भयमे ९, १०, २३ अपादिवादुव पोवादमञ्ज २, ३७, ४ अपायमदिमशस्ती ८, ८९, २। या च ३३, १५

व्यक्तकेत्रवित्रा साय्य् १, १११ स्थ<sub>ा</sub>व्यास स्थ,स क्षं सरकारको १, ११ ६ भार नक्या करव्यांच्या १, १८६ है थे, र ५,११ १ कारिये वह रिवर्ड इंडमें है, १९, ६

[ << ]

aunikuseus un t. va t uur दोररम्थ प्रपुर ८,5८% है के १९५8 mild wert : ter m met 4 to4 ti Ed. 1 4 1 1 2 4 10.0 neithbeitrageren f. etc. It was 1986

erit-men

क्तान्त्रीयन्ताः न्त्रीक्षः १ ११३ व

क्यामीनां क्रीका ११४ mailton fielt 13 11 क्यानीचन विश्व ८ १८, १०, बाब, १०३० ब्राज्यसमे नद्रैक ६८३ वि. ७ १६ word firther a to tax world tax By 19 4

क्या देवं बीयक्य है हैने द ant the age & to the are 11% week. 

धर्म मन्त्रे प्रतिपृथि छ ८५, ह क्लानो यो महिला ५, ८७ व uft feneralt f ut ffi at a # th. R. e. 1121 uffereger ging & gre, 15, aut. 131

uft gu green c. 20 % und a. 5 % भी हर भीना व रेट रे who the firm a tart and tell was

2 \* 2 24 \$ ar 2 30 34 4 4 8 भीड़ ब्रिक्टो सका है। १५२ % अवर्ष है २१,३ A 1 1

wett #4 & c. 2 1 2 5 & z. att same t to card t et an क्यों देशी स्वयं र रहे १६ १८ अपनी र स ह und (Militare t tolk 4 अने पहाँ पुरुष है है द बार्ग है कर द

ud vem vfelunift e. foa 15 and gold collection to \$4.00 and \$ 40.00 क्ष्मीच बस्त कल्ला है है कि निर्देश है

WALLER I THE

air breat to 1 th t

werd at suff 1 42 \$

ad gree ent to te ft t

the section. Putte & &. # W. W. 1 न्देन्त्रमानं दक्षि ह्या १ १५८, १३ वट १४५८

<del>मञ्जूतीर्था । ११ १६</del>; वि. १ 💵 मक्ट कर लेक १ दी ५ वर्ग इ री ९ बोर करा म्यूस्ट ८,६ १४ -t r m, 1

mele) and a work ? 1

موجه برحابط و (۱۱) د

क्का कर्जुनक्षिताल १ १२१ ५ जन्म हत्त्वल राजने ६, ६५, १० वन ५५५

1 4 2 B # 2 5 6 5

22.2. 4 6 6 6 4 6 6

बच्च के क्रोमो क्लाक्ट्रेट रहे रहे हैं, क्रिक्ट

कराने बन्सिर ८, हरे हैं। बर्ट व हरे हैं। है है

वयेमके प्रतिकार, है है। बार, बोर रेक्टरें। कर्रे

COMPAND STATE C 12 8 ered terior t 195 f

बच्च मा श्रास्त्र र रे 🖰 🤼 wig green aften 2 foor 21 med 2 15-2

\* \* \* 4 42. \* erromaning best to the and to the

न्द्रों क्य रहते करत १ १४ व

न्यव्यासम्बद्धाः 🙌 १

भ्योति का उपने छ ९ १ while the event wit to see today for the

मनिमान्य योज के रहे दें है के अपन भीर अपन्यान १, ८६ हर सम्र १ स

at agencia co e t d. t tt fe mfe fen enne t, ju. o

व्यक्तिमा के बरवत् १ | १११ १ alt 44kmaq c, 44, 4 करि क्लारि बीक्ने हु इर रेक्ष कर, हु हुर

and and separate of 19 4

व्यव वारो सक्तिक १ १४ ६ दाव, १६१ की केवांच काळ १ ११० कर १८०० वर्ग ICH AREIGNELL IT

भी नेक्सरक सकते हैं हैं। ह ale rie flori nati ! le ! वर्षिते मधुनापव ९,११,२, साम ६५२ अभि प्रवः सुराधस ८, ४९, १, साम २३५, ८११, मिन स्व बीर गिवणस ६, ५०, ६ धिम स्य गाव पयमा ९,८४,५ भमि त्य पूर्व्यं मन् ९, ६, ३ भिनिस्न मद्ग सद् ९, ६, २ अभि त्य मप पुरुष्ट्वमृतिमय १, ५१, १, साम ३७६ मिमि प्रिपृष्ठ बुषण ९, ९०, २, माम. ५२८, १४०८ भिम वा गोवमा गिरा जावचेवः १, ७८, १ भामे खा गोवमा गिरान्षत ४, ३२, ९ भीन त्वा देवः सविवाभि १०, १७४, ३, अधर्व १,२९,२ मिं ह्या देव समितः १, २४, ३; के. म ३, ५, २१, ३ मिंभे स्वा मकीक्यस २,२,१,२ भिम रबा पाओ रक्षसः ६, २१, ७ भिम ता प्वणीवये ८, ३, ७, साम २५६, १५७३, भवर्ष २०, ९९, १ मनि खा प्रविधविषे १, १९, ९; नि १०, ३७ मिन त्वा योपणी द्वा ९, ५६, ३ मिस्वा प्रमा सुते ८, ४५, २२, साम (६१, ७३८, धर्मके २०, २२, १ भामे था द्वार नोनुम ७, ३२, २२, साम २३३, ६८०। भवव २०, १२१, १, वा य २७, ३५, ते स P 8, 88, 9 भवि म्बा मिषो शिशुमित् १०, ७४, ४ भनि यो महिना शुव १०, ११९, ८ भाभे पुम्न पृहचताः ९, १०८, ९ साम ५७९, १०११ भूमि पुम्बानि वनिना ३, ४०, ७, अग्रव २०, ६ ७ भीम दोणानि बभव ९, ३३, २, साम ७३५ अभि दिसम्मा विषुद् १, १४० २ अभि दिवन्मा श्री रोचनानि १, १८९, ४। साम १७७५ मिन मूळा य्यस्य माता ५, ४६, १९, नि ११ ४९ मीन नक्षतो माने ये त २, २४, द मिभ नो देवीरवमा १, २२, १६ भिभ नो नयं वसु ६, ५३, २ अभि नो वाचसातम ९, ९८, २, माम ५४९, १२३८

मध्य २०, २२, ४; ९२ १

नीने प्रपासि बाइसा ३, ११, ७ साम १५५७ भामे प्रयापि मुचिताति ६, १५, १५

भिभि व त्रुजनयो न ४, १९, ५

भाभे प भर पपता पपत ८, ८९ ४

अधर्व २०, ५१, १ भींस प्रवत समनेव ८,५८,८, वा य १७,९६। नि ७ १७ आमि प्रस्थाताहेय ७, ३४, ५ अभि प्रियाणि कार्या ९, ५७, ३: माम १७५० भिम प्रियाणि पवते ९, ७५, १, साम ५५४, ७०० अभि वियाणि पवते प्रनानः ९, ९७, १२, साम १०२१ धामि प्रिया दिवस्पदं ९, १०, ९, साम ११२७ अभि प्रिया विवस्पदा ९, १२, ८, साम १२०४ अमि प्रिया महतो या ८, १७, ६ मि प्रेहि दक्षिणत १०, ८३, ७, भधनं ४ ३२,७ भि महरीरन्पव ९, ३३, ५ साम ८७० मि मुवेऽभिभगाय २, २१, २ अभिभूरहमागम १०, १६६, ४ अभियज्ञ गुणीहिन १, १५, ३; वाय २६ २१ स्रीम य देवी निम्हतिः ७, ३७ ७ भीभ य वेष्पवितिः ७, १८, ४ श्रमि ये खा विभावरि ५, ७९, ४ धिम ये मिथी वन्प ७, ३८,५ भामि यो महिना दिम ३,५९,७, वा य ३८,१७ से स ८, १, ६, ३, ते आ ८ ३, १ अभि वद्या सुवसनानि ९, ९७, ५०: माम १४२७ अभि बह्रम ऊत्तमे ८ १२, १५ भीभ विद्वरमध्य ९, ९, <sup>६</sup> अभि वां नृतमधिना ७, ६७, ३ अभि वाय बीसपा ९, ९७, ४५ माम १४३६ नींस विप्रा अन्यत गाव ९, १२, २, साम ११९७ श्वमि विधा धन्यव मूर्यन् ९, १७, १ श्रमि विश्वानि वाया ९, ४२,५ अभिनृत्य सपरनान् १०, १७४, २, अथव १ २९, ३ मभि वेना अन्वत ९, ५४, २१ म्नीन वो मर्चे वोष्यायतो ५, ४१,८ अभि वो देवीं धिय ७, ३४, ९ श्रभि यो वीरमन्थमी मदेषु ८, ४६ १४, माम ०१५ बीन प्र गांपति गिरा ८, ६९, ८, माम १६८ १४८९: अभि स्वयस्य खदिरस्य है, ५३, १९ भामि संज न विविषे ८, ६, २५ प्रभिष्क्षरया चित्रज्ञिय १, १३३, २ अभि इयाव न ह्यानेभिः १०,६८,११, भयत २०,१६,११ मीभष्टने तं सदियः १, ८०, १४ अभिष्टवे संशाक्त्रें ८ ६८, ५

| and t-manual                                                                            | [40]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| with firmit without \$ 17 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$            | i, marit it merce of, it is, mare (resp. it. is, mare) are mare of a second of the sec |
| व्यक्ति सम्बोधना है है। मुचारित है। है। व्यक्ति है। | क्षारेणां क्षार्थात क्षार्थात है कह है।<br>क्षारेणां क्षेत्रके क्षार्थात है है। है के क्षार्थात है क्षार्थात है कह है कह है है है<br>की विकास है है कह जा है है कह जा के हैं है<br>की वैक्षार कर है कह जा कह है है<br>की वैक्षार क्षारेण हैं है कह है है के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

क्तृते होताम्बसादि ४, ६, २ अनुवी वय सूर्वे १,२६,१७। अपने १,८,२। वा स ६,२८ अबुद्धेन स्थाता ९, ६९, ५ मबुत जातवेष्सं ८, ७८, ५ ममेब म सबवा २, ३६, ६, वा य. २६, २४ बामबो बम्पान्वामा १, २३, १६; अधर्व १, ४,१ विनवमे नदीवमे २, ४१, १६ अलक्सा व इत अपिरस्मे १, १६९, ६। ति ६, १५ वब बा सबबे प्रश 8, १५, 8 मध बजी देवना अयं १, १७७, ध मन वेचा व का सुबद ८, १०२, ८, साम ९४७ वर्ष मो विकासमाय समन्ते ४, ३, २ मर्व यो बच्च पुरुषा १०, २७, २१ बन यो होता किह स १०, ५२, १। नि ६, ३५ वर्ष रोववबृद्ध ६, ३९, ४ वरं वा हुल्लो भविना ८, ८५, ३ भव को घर्मी अविना ८, ९, ४। अधर्ष २०, १६९, ४ मब बामिविमि झवः ८, २२, ८ मनं वो परि विच्यते ४, ४९, २, ते भा ३,३,११,१ नवं वा मागो निहित ८, ५७, ४ नर्थं को मञ्जमचमा १, ८७, १, साम ३०६ वव वो मित्रावरूमा २,४१,८; साम ९१०; वा य ७,१९। वैस १, ४, ५, १ वय विवयंजिहिता ९, ६२, १०, साम ५०८ वर्व विविधित्रस्तीक ६, ४७, ५ भव विमाय वाह्यये १०, २५, ११ बंब विधा मिम थियः ८, १०२, ९। साम ९८८ नवं विकानि विकति ९, ५४, ३, साम ७५७ नय बुदबावयवे ४, १७, ९ भव बेनकोदयत् १०, १२३, १, या य ७, १६, ते स .१,८,८,१, ति १०,३५ मन वो यज्ञ समय ४,३४,३ मर्प मन्द्रे अभजवन्तुत ४, १७, १०; ते मा २,८,३,३ अब समह मा वन् १, १२०, ११ भय स यस्य शर्मेन् १०, ६, १ भव स यो विवस्परि ९, ३९, ४। साम ९०० भवं स यो बरिमाज ६, ८७, ४ बप स सिंखे १, १६४, २९, अयर्व ९, १०, ७ नि २,९ भव सहस्रमृतिमः ८, ३, ४, साम १५०८; अधर्व

२०, १०४, २, वा य ६६, ८३

मय स होता यो द्वियनमा १, १८९, ५, साम १७७५

त्रय सु तुम्य वदण स्वभावः ७, ८५, ८ अब सूचे इवोपहरू ९, ५४, २, साम ७५६ अय सो अग्निराहुवः ७, १, १५ भव सो मरिनर्परिमा ३, २२, १, वा व १२, ४७। वे स ४, २,४,२ भव सोम इन्द्र तुम्य सुन्वे ७, २९, १ भय सोम इन्द्र तुभ्यं ९, ८८, १, साम १८७१ अय सोम कपार्विने ९, ६७, १र अय सोमझमू सुखो ५, ५१, ८ भय सातो राजा वदि १०, ५१, १५ भव स्वादुरिश्व मविष्ठः ६, ४७, २ भव इ यद्वी देवया उ ७, ६८, ४ भय ह येन वा इद ८, ७६, ४ भय हि से भमर्त्य १०, १४४, १ जय हि नेता परण ७, ४०, ४ भय दोवा प्रथम ६, ९, ४ मय कविरकविषु ७, ४, ४ अय कुलुरगुमीतः ८, ७९, १, ते बा २,४,७,६ अप च स तुरो मदा १०, २५, १० जब चक्रमियणरस्पंस्य ४, १७, १४ भव जायत मनुपो धरीमणि १, १९८, १ धर्म त भा पूजे सुत ९, ६७, १२ अष्य व इन्द्र सोम ८, १७, २१। साम १५९, ७२५, अथवे २०, ५, ५ भय व पुनि बन्दा ८, १००, १ अप से अस्त हर्यतः ३, ८४, १ जय ते अस्त्युपमेदार्वोच् १०, ८३, ६, अधर्व ४, ३२, द अब हे मानुषे बने ८, ५४, १० भयं ते योनिर्कतियाः १,२९,१०, अधर्ष ३,२०,१, वा य ३. १८; १२, ५२; १५, ५६; ते स १, ५, ५, २, ४, २, ४, ३, ७, १३, ५, ते मा १, २, १, १६, 2,4,6,6 भव वे धर्यणावित ८, ५४, ११ भव वे स्वोमी भन्निय १, १६, ७ भय वक्षाय साधनः ९, १०५, ६, साम ११०० भय दशस्यसर्वेभिः १०, ९९, १० भय दिव इयिंग विश्वं ९, ६८, ९ अयं वीर्यांव चक्क्षसे ८, १३, ३० भर्ष देव सहसा ६, ८८, २२ भवं देवानामपसामपसा १, १६०, ४ वर्ष देवाय कन्मने १, २०, १

व्यक्ति के अध्यक्त स्थानिक व्यक्ति हैं कि લે દેવા સમૃતિ ૧, ૪૩, દ ल प्रचानियो ६ इष्ट. १४ ertant plate ? Fr. (7 wa fest fement & ft, ft; mit. 684 er abretten i 12, 1 मां साम्य गरिक स्था कर है दि ह T FEGS de t un mil & mit mit m # 2, Pu & 4. 2 2 19 ft

ok-musi

[ 244 ]

A . . marker a mere c. 11 to me ter

मात्र रोवचे किए ८, ११ ११ mente alle per a. et es met. t 17 ?

mafit à marte à 12 è करा क्या रहेक्स ६, ११६ ६, बाब. व्यक्त १५

un Ruftibem & 47 & me foft Mer eren tra e. ? E. 28; mm. auf

mit tate ment f. f. at mir. are 11 f 11 f.

and and assigned of the sale and state that

me and telled & to the mic mile make

te te & e 41 & ter 4 att alle all me 5. 15. 5 mm. 25.0 165

10, 00, 10, E m. 1 # " "

क्ष्या क्षेत्र: ब्रुक्तरा १, ३०, ६, वस्ट ५००

ur fefte unt ! lac. u कां के विश्वास १ कर 8 अस्तक्षेत्रक 🕻 🖼 १३ wealth orthonic, on, a size, by this is \* 4. 12. 4 \* \* \* 1 कामनिक सुर्वालीको है हुई है। बाल, है mentemmete t tol. a. b. d. b w. tt t

mentelmenn t. ft. te menut uffen et t tar ? ----MARKETTER 3. 47 6

भारताल्या बाल्ध हैं देखी है weather after mer < too B क्लीक्य पुरस्कीत र दर्भ रदा बच्चे र ११६ रद --unfer und ufe # + to ex. e. b to te.t.

wat a state of end t'st t' out to 100 war an diges to ha ? and the ? ?! 11 6 b. # 1 4,4,1 ex à merie t, to y une, tet, trat unt to Puti Ret t war we then a, to 1 of a first of the contraction भ्यूओ सकते गुनिः ८, ६१, १ ware or Awards & 155. 9 Trement Cr. hor. Ill

nex & work those to t THE PER PERSON LA PROPERTY TO 1 ner divini end i to e witter with 1 th .

were or trait tot. ? & & ? v. tt. ? माष्ट्र ज हुया ४.८. mais (m 1444 % ) } weige frame to at it well to tell to ni tu uthu 2.14.1 nd you see ? ch. tt. me ct?

or to other t. t. t. t. me tot cic M BM STA 2 1 1 ER (14 HOPE SA II

winder Aust 1 ne france arriver ? 12. 19

wifed the T VL S & M. C C. S. mit derfteff i 20 1

ne lane seres wert t, 196, 8

were reached to talk to be an

... न क्यार को बो दे रूप १६

A & to

mile gar ou fi es ter e. b m e w. b. h wife war goly as 4, 55, 25, 25 with the state of ut greg lift t, tas 2

washing from t. the "

archited unity ! to t ma vi wir en get 4 tr th - till

wit good a strong a state or, cf. +

uggesterent bel (; 1) ( and (m) after (e, ce, t; art. 6. )

असम्बाव गायति ८, ६२, २५, साम (१८ अर म उच्चयाम्म ४, ३२, २४ अरं मे गम्त हयनायार्स द, ६३, २ भारमानी चेडरथा ९, ९७, २० भा इबेदचामा ५, ५८, ५, व मा. २, ८, ५, ७ मराधि होता निपदा १०, ५३, २ भराषि होता स्वनिषत्त १, ७०, ८ बराबि काणे विकटे १०, १५५, १, नि ६, ३० मराबीदशुः सचमानः ९, ७४, ५ भीत वां दिवस्तुमु १, ४६, ८ भीष स मर्वो विश्व १०, ६३ १३ भक्तपुरुग भमृत् ८, ७३, १६ भरुमो मा सक्रव् बना १, १०५, १८। नि ५, २१ महत्रस्य दुवितरा ६, ३९, ३ महर्षो जनवन्गिरो ९, २५, ५ महत्त्वपद्भात प्राप्ति ९, ८३, ३; साम ८७७ नरोरवीद् कृष्णो अस्य २, ११ १० भवंत प्रार्थेत ८, ६९, ८, साम ३६२। अथव २०, ९२, ५ मर्चद् हुपा चुपाम १, १७३, २ भर्षत एके महि साम मन्वत ८, २९, १० भवैतस्त्वा हवामहे ५, २३, १ अवैन्ति नारीरपसो न विष्टिसिः १, ९९, ३, साम १७५७ भवां दिवे बृहते शृष्यं १, ५४, ३, नि ६, १८ भवामि ते सुमति ४, ४ ८; ते स १, २, १४, ३ मचीमि वा बर्धायापी १०, १२, ४; अधर्व १८, १, ३१ अर्था सम्बद्ध साविने सची १, ५४, २ भणाँसि चिरपमधाना ७, १८, ५ भर्पेमिड्डा उ भर्धिन २, १०५, २ अर्थिनो यति चेत्य ८, ७९, ५ प्रभं वीरस्य मृतवो ७, १८, १६ अमेंडी म कुमारकः ८, वृष्, १५, अथर्व २०, ९२, १२ भवंमण वरुणं मित्रमेषां ४, २, ४ मवमण युदस्तति १०, १४१, ५, अधर्ष २, २०, ७; बाय ९, २७। व सं १, ७, १०, २ भवंना जो भदिति। ३, ५४, १८ भवेंच्य बढ्ण मिन्य या ५, ८५, ७ मर्थों वा गिरी धम्यच १०, १८८, ३ भवों विशां गाप्तरेखि १०, २०, ४

अस्मविस्नवंभो ८, ३१, १२

अरममामो मत्वेति ९, ७२, ३

अरमयः सरपसः २, १३, १२

अविद्विरम्ने अर्थतो नृभिः १, ७३ ९ भवेंन्त्रो न धवसी भिक्षमाणा ७, ९०, ७, ९१, ७ अर्वाप्रय विश्ववार से ६, ३७ १ वर्वाप्रथ नि यच्छत ८, ३५, १२ भवांग्रेहि सोमकाम ध्वाहु ?, १०४ ९ अथव २०, ८, २ अर्थाष्ट्र प्रिचको मधुवाहनी १, १५७, ३, माम १७६० प्रवाहनरा देखेनावमा ७, ८२.८ अर्थापीन सु से मन ३,३७, २, अथर्व २०, १९ व अर्वाचीनो यसो भव ४, ३२, १४ भवांची सुमगे भव ८, ५७, ६; भधव ३, १७, ८, ते भा ६. ६. २ अवाच स्वा पुरुष्टुत ८, ६, ४५, ३१, ३० भवाँच स्वा मुखे स्ये ३, ४१, ९। अयर्ष २०, २३, ९ अवीच देव्य जन १, ४५, १० भवांचमध यय्य नुवाहण २, ३७, ५ अर्थांचा वां सप्तयो १, ४७, ८ अर्थाच्यो भवा भवता २, २९, ६; वा य २२,५१ अभी इब श्रवसे सावि ९, ९७, २५ अर्थावसी न भा गहि परा ने ४० ८, अथर्व २०, ६, ८ अर्वावतो न भा गद्मधो शक्त ३,३७ ११: अधर्व २०.१०,४. अर्पा णः सोम श गवे ९, दे१, १५, साम १३३७ अर्था सोम ग्रुमचमो ९ ६५, १९; साम ५०३; ९९४ अहँनतो ये सुदानय ५, ५२, ५ अहम्बिमपि सायकानि २, ३३ १०, ते आ ८, ५, ७ अलातृणो वल इन्द्र ३, ३०, १०, नि ६, ३ अछाट्यस्य परशुनैनाश ९, ६७, ३० भवशे धामखभायव् २, १५,२ अवः परेण पर एवा १, १६८ १७, अधर्व ९, ६, १७ अवः परेण वितर यः १, १६४, १८, अधर्व ९, ९, १८ अवक्रक्षिण व्यम यथार ८, १, २, साम १३६१, अधम २०, ८५, २ अब ऋन्द दक्षिणतो गृहाणां २, ४२, ३ अब क्षिप दियो अहमाम २, ३०, ५ अव चष्ट ऋचीपमी ८, ६२, ६ अब ते हेळी बरुण नमीभि १, २४, १४, रे स १, ५, ११, ३ अब समना भरते फेतवेदाः १, १०८, ३ भव ह्या बृहतीरियो १०, १३८ ३ भव स्वे इम् प्रवतो ६, ४७, १४ अवधमिष मम्यमाना ४, १८, ५ अब गुतानः कलकाँ ९, ७५, ३; साम ७०३

भारतका बर्गी कर व १ ११ ४

\* \* \* \* \* \* \* \* \*

अपनाने करेका और १३१ १ **HTRM IS WIT C. 25 TC** 

. 17 4

----मन्त्रीत प्रतिश क्य ८,१

----

to, Pt. I R t t

will b worth chara, fr. 6

werden mebleth b th to me. F

neutrement t fot at be b u et t enthelment 11, 11

ar Afm mit toc. o wi al figre ? wa #

merberies f 22 45

wealth extent C. or, S. EL T TY, 12: E. &.

क्या क्या व कन्यता ८, देने देन कार्य हैटर net Radidam 1, 47 & ma. 1074 क्या प्रस्त हेन्द्र या है है है। इस कर we vere and \$, 47 0; me sth ftf. सदा क्या क्यादेवा है, हुई, क्हें। बाब, क्ष्मि हैं। बी were about free c. 57 11 मक्ति बीप हत्त्व के १३ १। वन्छे १ ११ १ mente à entific à 12, ?

milita design 5 cd fel men 4 548'se water and with a fire or be to being well & words ! I so was tell total way.

an en egan e 225 & mr. 244 Prite नवा बार्स देवश्रितं है हैंगे, रेफ ब्राट क्रमी करे 14, 18, 6 to ft h 118,4 नवा बीकि बार बार दे, देहें, हैं। क्या प्रश्नि (१६० mei ale: graver ? 20, % are we was a statement and and E 44 Court for 15 6 after on dades 5 are 20 and 11 0 11 t m. tu k m + 2 4.2 ugu ar efter d. E. ? Me & day 5 45 C ale 1460 मुखे क्वमे कृतिः ८. १६. १ organ in Renado L. 195. 9 ARE THE ES C S. P. SEC. 1600 water from t the. " tel t t t

मन्द्र मा विकास ८ वर्ष के समा १ ५ १

مثالما علي إم حد ور معل د له ا miler green mit ut the b. m. t w. t. ... ल के का सुनेह क ८, ६२ वर्ष minuteret 15 m unt 9 th ad print het 2, ton, 2 लंबन रे के ८ १९ ।। urreprint to the first of A 1. 10 लगोर्विके कालेफ़ है थे, रे इस स H PERSON C !! 12 ES 1550 मर् रामो र बोम्बर् स्थापे के दे हैं

भगके वा क्षमध्ये भगिनों है है . क् mereno rich i te e rearried to 1 1.4 PG = 121 0, C, 1 with house ? of it and tailette --and that each of six and six with the first the car was cite me aim map 5 fot fi em the H 10 20 11 with the tilt an Searce states 2, 52, 50 क्य विदास देवराम क्ष्मा है, ११६ ह

मा विश्वे समझ है भू, है है जू है ८, इ. ५

mit der efect 1 20 3

अमितित्वको ८, ३१, १२ अरममानो भरवेति ९, ७२, ३ भरमयः सर्वसः २, १३, १२ जरनवाय गायति ८, ९२, १५, साम ११८ भर म उन्नवास्म ४, ३२, २४ मरं में गम्त हयनायास्ते ६, ६३, २ भामानी येडस्या ९, ९७, २० आ। इपेक्चरमा ५, ५८, ५, व मा २, ८, ५,७ मराधि होता निपदा १०, ५३, २ मराषि बोसा स्वनिषय १, ७०, ८ मरावि काले विकटे १०, १५५, १, नि ६, ३० भराबीदनुः सचमान ९, ७४, ५ भरित्र वा त्रियस्युश्च १, ४६, ८ अरिष्टः स यठों विश्व १०, ६३ १३ भक्तप्तुल्या भमूत् ८, ७३, १६ अस्तो मा सक्रव् बुका १, १०५, १८, नि ५, २१ मस्त्रस्य बुहितरा व, ४०, ३ मरुषो जनयन्गिरो ९, २५, ५ महत्त्वदुवस श्राम ९, ८३, ३; साम ८७७ मारेकीद् एक्जो अस्य २,११ १० भवंत मार्चत ८, ६९, ८, साम ३६२; नथव २०, ९२, ५ मनेद् ब्या हपाम १, १७३, २ भवेत पुके महि साम मन्यत ८, २९, १० अर्चवस्त्वा हवामहे ५, १३, १ अवेन्ति नारीरयसी न विष्टिमिः १, ९१, ३, साम १७५७ अर्था दिवे रहते शुष्यं १, ५८ है। नि ६, १८ मर्चीमि ते सुमति ४, ४ ८; से स १, २, १४, ३ मजीम वो वर्षायाची १०, १२, ४, अधर्व १८, १, ३१ अर्घा सन्त्रय झाकिने शची १, ५४, २ भणांकि विस्पमयाना ७, १८, ५ भर्यमिद्वा उ मर्थिन २, १०५, २ मर्पिनो वति चेत्र्यं ८, ७९, ५ भर्ष बीरस्य गृतपां ७, १८, १६ असंको न जमारका ८, दु९, १५, अधवे २०, ९२, १२ अर्पमण वरुण मित्रमेषां ४, २, ४ वर्षेत्रज बृहस्पति १०, १८१, ५, अधर्व ३, २०, ७,

वा प ९, २७, १४२, ५, अधर्व ३, ४ वा प ९, २७, के स १, ७, २०, २ ४वंना जो अदिविः ३, ५४, २८ भवंभ्य बरुण सिम्य वा ५, ८५, ७ वर्षो वा गिरो अस्यच १०, १४८, ३ वर्षो विद्यो गासुरिति १०, २०, ४ भवंत्रिसे भवंती नृभिः १, ७३ ९
भवंन्तो न धवसी भिक्षमाणा ७, ९०, ७, ९६, ७
भवंम्यो न धवसी भिक्षमाणा ७, ९०, ७, ९६, ७
भवंत्रिय विश्वरार ते ६, ३७ १
भवंत्रिय नि वच्छत ८, ३५, २२
भवंदि सोमकाम स्वाहु १, १०४ ९ अथव २०, ८, २
अवंद् त्रिचको मधुवाहनी १, १५७, ३, माम १७६०
अवंद्नता वैद्येनावमा ७, ८२, ८
भवंचीन सु ते मन ३, ३०, २, अथवं २०, १९, २
अवंचीनो वसो मव ४, ३२, १४
भवंचीनो सुमो भव ४, ५२, ६; अपवं ३, १७, ८, ते भा

६, ६, २
अयांच स्वा पुरुद्धत ८, ६, ४५, ३२, ३०
अर्वाच स्वा मुले स्थे ३, ४१, ९, अगर्य २०, २३, ९
अर्वाच देश्य जन १, ४५, १०
अर्वाचमच यय्य नृशहण २, ३७, ५
अर्वाचा मो सम्यो १, ४७, ८
अर्वाच्यो अद्या मगसा २, १९, ६ वा य ३२, ५१
अर्थो इव अवसे सावि २, ९७, १५
अर्वाच्यो न आ गहि परा ३ ४० ८, अथर्व २०, ६, ८
अर्वाच्यो न आ गह्यो सक्ष ३,३७ ११; अथर्व २०,२०,४,
५७, ७

अर्पा ण सोम श गवे ९, दे१, १५, साम १६३७
अर्पा सोम शमत्तमी ९ ६५, १९; साम ५०३; ९९४
अर्दा सोम शमत्तमी ९ ६५, १९; साम ५०३; ९९४
अर्द्धानेवभिष सायकानि २, ३३ १०, ते भा ८,५,७
अर्छान्यो वह इन्य ३, ३०, १०, नि ६, २
अर्छा चामस्त्रभायव् २, १५,३
अवः परेण पर एवा १, १६४ १७, अधर्ष ९,९,१७
अवः परेण पर एवा १, १६४, १८; अधर्ष ९,९,१७
अवः परेण पर एवा १,१६४,१८; अधर्ष ९,९,१८
अवः परेण परा १,१६४,१८; अधर्ष ९,९,१८
अवः परेण परा १,१६४,१८; अधर्ष ९,९,१८

भव कन्द दक्षिणतो गृहाणां २, ४२, ३
अव किप दिवो भइनाम २, ३०, ५
अव वष्ट ऋषीपमो ८, ६२, ६
अव ते हेळो वरूण नमोमि १, २४, १४ ते स १, ५, ११, ३
अव समा भरते केतबेदाः १, १०४, ३
भव स्था चृहतीरियो १०, १६४ ३
भव स्थे हुत्र प्रवतो ६, ४७, १४
अवस्रमिव मन्यमाना ४, १८, ५
अय स्रवानः करुगोँ ९, ७५, ३; साम ७०२

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (at )                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ज्ये हेर्यु क्यांचित है तह है हैं व<br>ज्ये क्यांचित है तह है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | कार्य है राज्ये कार्यपूर्ण के दे राज्ये, हैं, हैं, व्यक्तिकों कुनियं है के दे राज्ये कार्य (क्षेत्र) के दिन्द हैं है, है, है, है कार्य (क्ष्में के क्ष्ये क्षेत्र) के दिन्द हैं है, है, है, है के दिन्द हैं है, है, है है के दिन्द हैं है, है |
| and at such a control of and a control of and a control of a control o | क्या और तमें कर दू. ही, है कर ही दिन्हीं कर ही कर                                                                                                                                                                                             |

भामतित्वसमो ८, वृष्, १व अरममाबो धावेति ९, ७२, ३ भरमयः सस्यमः २, ११, १९ बामकाव गावति ८, ९२, ३५, माम ११८ भर म उद्ययास्त हे, १२, २४ नर में गम्त इसनायारमें द्, ६३, व बाह्मानो वेन्छा ९, ९७, २० वस हरेहररामा ५, ५८, ५, ह मा २, ८, ५,७ भगावि होता निषदा १०, ५३, १ भगवि होता स्वानिष्य रे, ७०, ८ भगवि काले विकटे १०, १५५, १, नि ६, ३० मध्यीदशु सथमानः ९, ७४, ५ श्रीत्र वा दिवस्यम् १, ४५, ८ भरिष स मर्छा । विश्व १०, ६३, १३ धक्तपुरमा अभूत ८, ७३, १६ भएको मा सक्कद् श्रुका १, १०५, १८६ मि ५, २२ महत्त्व दुविवता व, दश, ३ बहरो जनविमारी ९, २५, ५ महरवदुवस शास ९, ८३, रे। माम ८०० भारतीय मुख्यो अस्य २, ११ १० भवंत प्राचंत ८, ६९, ८, साम ३६२, अथव २०, ९२, ५ वर्षेत् ह्या वृश्मि १, र्७३, २ भवेत एके महि साम मन्यत ८, २९, १० अर्थवस्या इवामहे ५, २३, १ अवेन्ति नारीरपसो न विद्विमाः १, ९१, ३, साम १७५७ अवां दिवे इहते शुच्य १, ५८, ३, नि ६, १८ मचौमि वे सुमति छ, छ ८; वे स १,२, १४,३ भवामि वो बचायाची १०, १२, ४, अधर्य १८, १, ३१ अर्था सम्बद्ध छाडिने हाची १, ५४, १ भगोंति पिल्पमयाना ७, १८, ५ अर्थमिद्रा उ साधन २, १०५, २ मिपिनो विति चेत्र्यं ८, ७९, ५ अर्थ बीरहव मृतयां ७, १८, १६ जमही म कुमारका ८, देश, १५, अधर्म २०, ९२, १२ भवंसण वरुण मित्रमेषां ४, २, ४

अवसण सदस्पति २०, १८१, ५, अधर्य ३, २०, ७; वा य ९, २७। ते स १, ७, १०, १ भवेना जो अविधिः ३, ५४, १८ भवेन्य वरुण निज्य वा ५, ८५, ७ वर्षों वा गिरो अन्यचै १०, १४८, ३ वर्षों विद्यों सामुदेखि १०, २०, ४ धर्वित्रसं भवती ज्ञिम १, ७३, ९
धर्मनी न धरमी निक्षमाण ७, ९०, ७, ९१, ७
धराप्रम दिवसा हे ६, १७ १
धर्माप्रम दिवसा हे ६, १७ १
धर्माप्रम निवस्ता रहातुः १, १०४ ९ अथव २०, ८, २
धर्माप्र प्रिपन्नी मध्यमानी १, १५७, ३ साम १७६०
धर्माप्ता दंग्वेनायमा ७, ८२, ८
अवादील सु हे मन १, ३७, २, अथव २०, १९ २
अवादील सु हे मन १, ३०, १, अथव २०, १९ २
अवादील सु हो मन ४, ३०, १, अथव ३, १७, ८, १ आ
६, ६, २

द. द. द. द. द. ह. हथ, देश, देश, देश क्ष्याच का पुरुष्टुट ८, द. हथ, देश, देश के कार्याच का पुरेस के देश का कि स्थापित के स्थापित के कि स्थापित के स्थ

अर्पा ण सोम रा गवे ९, दे१, १५, साम १६३७ अर्पा सोम शुमचमो ९, ६५, १९, साम ५०३, ९९४ अहम्से वे सुदानय ५, ५२, ५ अहम्यापि सायकानि २, ३३ १०, ते आ ८, ५,७ अलातृगो पछ इन्ह्र ३, ३०, १० ति ६, ० अलादयस्य परागुननारा ९, ५७ ३० अवश यामस्यभावद् २, १५, १ अवा परेण पर प्या १, १६४ १७; अथर्ष ९, ९, १७ अवा परेण पितर य १, १६४, १८, अथर्ष ९, ९, १८ अवाहिशण पूपमं व्यार ८, १, १; साम १३६१, अथय

भव क्रम्य विभिन्नतो गृहाणा २, ४२, ३ भव क्षिप दिवो भइतामं २, ३०, ५ भव वष्ट ऋषीपमो ८, ६२, ६ भव वष्ट ऋषीपमो ८, ६२, ६ भव स्मा भाते केत्रबेदाः १, १०४, ३ भव स्मा प्राते केत्रबेदाः १, १०४, ३ भव स्मा दृहतीरियो २०, १३४ ३ भव स्व दृह प्रवतो ६, ४७, १४ अवद्यमिव मन्यमाना ४, १८, ५

| स्मेर-स्थापन् [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | તા <u>]</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| my feet makes in a s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | wift gut unere ? fo te und fith!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | व्यवस्थाने नुविधि रे १५, १५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मध विक्रे विश्वास्त्रा ६, वृष्ट, ११; जार. ८४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मन वे ब्लो विकेशोर्ड १ ६ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | wer bemi miter # Pu b & C. t. t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pt. 3 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | क्या किया च नक्या ८, १३ १७ व्यक् १०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| मन्त्रमाः व्यक्तिया ८, वस्तु वृत्याः चः १५, २१। देशे<br>१ व ११ १३ व व व व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | erei Rafertam C. 48 8; mm foft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Without walland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | भना रदरर देख्या ६, १ ६,१४; सन, वर्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| security 2 1st a gir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | WE THE REE !. ED #: ME ETE !!!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mempeneme i ft'it mir e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | wer and anchor 6" on" 40" mer all? 55m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Western and the fit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | क्यान प्रोक्तो किया ८. ११ ११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अवस्थि पीप प्रमुख १३ के सम्बद्ध है हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COL | मनावि वे क्यांकि है एक र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TO THE PROPERTY ASSESSMENT OF THE PARTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Will work broked & has been seen fill and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| military annual C at 100 mag 6 564 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| andread chart of the many of \$14 fc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | mer ubft alt mie ? It & mie Bie tele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Additional way to the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | That sales accounts a sea to save that                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18 618 x 5 x 2 x 2 x 6 60 60 60 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | mer e a meer meme & se & mer te to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDR | THE RESERVE TO MAKE SO WAS AN A TO THE PERSON OF THE PERSO |
| to be fi to be and feet fed any                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₹ 84, ₹2, 8; # ₹ 8, % #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | अपूर्ण का हरिया के, देश है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| male of black C for a may a for a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | nin at den 5 is or air fale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| mell at hanny tapet & dd d mary & and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | म्युओ मध्यो वृक्ति ८, १९, १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PRINT OF REMAIN 2, 25% ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TO WE A PARTY TO THE REPORT OF THE PERTY AND |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

the that to the Part 1800

and (w) affect to, as to and, a b

...

R. S. He

को प्रकार केले हैं, रेक्ट, ह

न्त काल नो को ८, १५ १३

म के भा लोड क ८, ११ स

मानित हुनेर मानि को दृश्य हु है आ र यह है है

लंक्कर राष्ट्र १६ व वर्ग्य १ <sup>१६ १</sup>

unerment t tel, & b. a. e v. v. 6

रोजिंदी से साम्पेरक है वर्ष १, व्यक्त वर्ष

ल क्लंद ११ १६ व्य शहर भारती बोल्यूरे स्वर्थ क्रांक्ट्रि

und mu beget fed b

मन्द्र व्य हुन्दरी के, ८, ३ ---make framer t of the mary states

ni del nyku 2, tc. t

and Alares warren ? SB 24

मर्थ के बीम प्रतिपक्षि है उस है

वर्ग जिल्ला सम्बद्ध है होते ह

with the total

and gard water & cl. 45 water C41

er men melb f. for a min ffe

अन्तिके समझा है भूत है है इस है ८,७ भू

and the states of \$ 5,00 mar ward) elec

अनितिनक्यो ८, ३१, १२ भागमानी नायवि ९, ७२, ३ अरमवः सरवसः २, ११, १२ त्रामकाय गायति ८, ९२, २५, साम ११८ भर म उन्नवास्त ते, ३०, २४ अर मे गम्छ इदनायासी द, दृक्, र भारताची चेऽरथा ९, ९७, २० भा इदेदचरमा ५, ५८, ५, छ मा २, ८, ५,७ नामि होता निपदा १०, ५३, २ भग्नि बोसा स्वानिषस १, ७०, ८ माबि काले बिकटे १०, १५५, १, नि ६, २० माबीर्तुः सचमानः ९, ७४, ५ भीत्र वो विवस्त्रश्च १, ४५, ८ मीह स नहीं विश्व १०, ६३, १३ भक्तमुह्या अमृत् ८, ७३, १६ भरती मा सक्त्र बुडा १, १०५, १८। नि ५, २२ भरतस्य बुहितता व, ४९, ३ भक्तो जनविमारो ९, २५, ५ भक्कपतुक्त शाम ९, ८३, रे। साम ८७७ भोरबीद् मृष्णो अस्य २,११ १० भवेत मार्थेत ८, ६९, ८, साम देवरा नथय २० ९२, ५ भवेद हुपा तृपाभ १, 7७३, २ भवेत पृष्ठे महि साम मन्त्रत ८, ०९, १० त्रवंतस्या हवामहे ५, १३, १ वर्षन्ति नारीरपसो न विष्टिभिः १, ९१, ३, साम १७५७ भवां दिवे छहते सूच्य १, ५४, ३, नि ६, १८ भवीमि वे सुमवि ४, ४ ८। वे स १, २, १८, ३ भवामि वो बचायापी १०, १२, ४; अधव १८, १, ३१ अर्था शकाय धाकिने हाची १, ५४, २ भगाति बिलप्रयाना ७, १८, ५ भवंतिहा उ भाधन १, १०५, २ प्रविमो यति चेत्रम ८, ७९, ५ भर्ष बीरस्य गृतवा ७, १८, १६ जमही न कुमारकः ८, दे९ १५, अधव २०, ९२, १२ भवमण वरुण मित्रमेषां ४, २, ४ जयमण बृहस्पति १०, १४१, ५, अथव ३, २०, ७। बाय ९, २७, वे सं १, ७, १०, २ भवंसा जो अदितिः ३, ५४, १८

भवेष्य वद्या सिन्य वा ५, ८५, ७

भवों बिधां गानुरेति १०, २०, ४

नवीं वा गिरो धम्यच १०, १८८, ३

भर्वाद्विरम्ने भवतो नृभिः १, ७३ ९ भवन्वो न भवसो निक्षमाणा ७, ९०, ७, ९६, ७ भवीतय विश्वतार से ६, ३७ १ नवींप्रप नि यण्यत ८, ३५, २२ भवादेहि सोमकाम ध्याहु १, १०४ ९ अथव २०,८,२ जर्याङ् प्रिचको मधुवाहना २, १५७, ३, माम १७६० धराहनरा देखेनावमा ७, ८२, ८ अर्थाधीम स से मन १,३७, २, नगर्व २०, १९ २ भवाषीनी वसी मन ४, ३२, १४ भवांची सुभगे नव ८, ५७, ६: अथव ३, १७, ८, में ना इ. इ. २ भवांच खा प्रदायुक्त ८, ६, ४५, ३२, ३० भवांच खा मुखे (थे ३, ४१, ९) मवर्ष २०, २३, ९ अवीच देख जेन १, ४५, १० अर्थाचमच वटव नवाइण २, ३७, ५ भवांचा वो सहयों 7, ४७, ८ अवांच्यो भवा भवधा २, २९, ६ वा य ३२,५१ प्रवी इव श्रवसे साति ९, ९७, २५ अर्वावतो न भा गढि परा ने ४० ८, भथव २०, ६, ८ अवावती न आ गद्धगी शक रे,रे७ ११: भपर्व २०,२० छ. ५७.७ भवां ण सोम श गवे ९, देश, १५, साम १३३७ अर्था सीम गुमत्तमी ९ ६५, १९, साम ५०३, ९९४ अईन्छो ये सुदानव ५,५२,५ अहम्बिभिष सायकानि २, ३३ १० त आ ८, ५, ७ अक्षातृणी बक्र इन्द्र ३, ३०, १०, नि ६, व अलाय्यस्य परशुनैनाश ९, ६७, ३० भवशे धामस्त्रभावव् २, १५,२ भवः परेण पर एया १, १६४ १७, अधर्म ९, ९, ६७ भव परेण पित्तर या १,१६४, १८, अधर्ष ९, ९, १८ अवस्रक्षिण क्यम यथार ८, १, २ साम १३६१, अधव

२०, ८५, २ भव फन्द वक्षिणतो गुहाणां २, ४२, ३ भव क्षिप दिवो भइमान २,३०,५ अब चष्ट ऋषीयमो ८, ६२, ६ अब हे हेळो बदण नमोभि १, २४, १८, हे स १, ५, ३१, ३ भव समना भरते केत्रवेदाः १, १०८, ३ भव ह्या चुहतीरियो १०, १३४ ३ भव स्वे इत्र प्रवतो ६, ४७, १४ अवध्यमिव मन्यमाना ४, १८, ५ अब धुतानः फलकाँ ९, ७५, ३; साम ७०२

----and any facility & for East and East on अन्यसम्बद्धाः स्टब्स्यः स्ट urnite after ett C. too 2 mer alfe elt mer 9, 47 % me pro 1170 अवस्थित कु**र्यानी**। १ दर्व १८० अवर्थ १ ११६१८ was about Stated & and the extract 4184) 4984 C # ? well & st. commercial & 44 C mert 44, 14 weller took wife # # feat w \$ feat fe, \$40,

ale on falls I' as I' any I' o

\*\* \*\*\* \* \* \* \* \* ung b umife ? ? # min, fch feft, und ogal out titles as he is . PLERTE man de den 5 65 et ave 1664 बरम हे कामझे बड़िया था, दुन, ह wer in Roll C. to a wal ? " ? क्षुत्रे कराते प्रक्रि ८ ११, १ काह पोक्रमची लोजो है ६२ २ \*\*\*\*\*\*\*\*\* \*\*\* \* \*\*\* \* RIEM COURT AND BALLINGTON

ME W [12] 0, 4, 4 min per 1844 15 15 wealth frames t cf to work to ttle to M TH MAN 2, 14 1 ed you see that the are all

me to coline & ? & an and was als mi was such 2 tot 1 am 454 THE PROPERTY winnifest to व्यवे विकास बकारत है देश हैं।

ur fram come men † 194, p H Red word | 40, 2 2 2 4 4 4 4 4

mi à the affects & De &

water (or Green to 21% ? ARE CHARLES OF BUT INC. myster Ares t 1844 H S he more क्यों (क्ये व्यक्ति १०, ८० १) कर्म ८ ६ १ mile gar wift at the C & at the ... at grain bill & fee, 8

mi firm mis # c. 90 25

ter to to to the plant

1 M. tt. t. m 1 8.41

of montreet 11 a and 1 11.1 ज क्यार ने को ८ १५.१३ MINISTER S MINISTERNA ... medicipal andre ? 15 ft and 45 H 14 244 C 17 12 CE (H) of the standard or the

मितानवंत्री ८, ११, १९ ममानो अरवेति ९, ७२, ३ मिषः सरपसः २, ११, १२ सिकाब गायवि ८, ९२, २५, मार्म, ५३८ । म उच्चवाम्न ४, ३२, २४ त में गम्य प्रवनायार्स दे, देरे, रे परमानो येऽस्था ९, ९७, २० भरा द्वद्वरमा ५,५८,५, ठमा २,८,५,७ मापि होता भिषदा २०, ५३, २ मराबि होता स्वनिषक्त १, ७०, ८ मधिकाने विकरे १०, १५५, १। नि ६, ३० भागीद्यु सपमानः ९. ७८, ५ भरित्रं वां विषस्यस १, ४५, ८ अतिष्ठ स मर्तो । विश्व १०, ६३, १३ भक्तम्मुरुपा भभूत् ८, ७३, १६ बक्तो मा सहत् दृढा १, १०५, १८। नि ५, ११ भएतस्य दुविकता दे, ४०, १ भएका जनविभारो ६, २५, ५ भहत्वपुरस प्राप्ति ९, ८३, ३; साम. ८३७ मरीरबीद् बृद्यो अस्य २, ११ १० भवेत प्राचेत ८, ६९, ८, साम विदेश नथव २० ९२, ५ मर्चेत् हपा वृषाम १, १७३, २ भर्षेत पृक्ते महि साम मन्वत ८, ३९, १० अर्चेवस्त्वा हवामहे ५, १३, १ अर्थन्त नारित्पसी न विष्टिभिः १, ९९, ३, साम २७५७ भर्षा दिवे हृहत शुच्य १, ५४, ३। नि ६, १८ अर्थीम वे सुमवि है, है दे से, स १ २, १८, दे ज्यांमि वो पर्धायापो १०, १२, ४, अधवे १८, १, ३१ अर्था सकाय छ।किने हाची १, ५४, २ मनाप्ति बिस्पप्रधाना ७, १८, ५ अर्थमिद्धा उ मधिन २, १०५, २ अर्थिनो यति चेत्रय ८, ७९, ५ भनं वीरस्य शृहची ७, १८, १६ जर्मकी म कुमारकः ८, ६९ १५, अधव २०,९१,११ भवेमण वस्ण मित्रमेषां ४, २, ४ मनमज सुरस्पति १०, १८१, ५; अथव ३, २०, ७। बाय ९, २७, के सं १, ७, १०, २ वर्षना मो भरितिः ३, ५४, १८ भवेम्य वरण मिन्य वा ५, ८५, ७ वर्षे वा गिरी भस्यच १०, १४८, ३

अवों विश्वां गासुरेखि १०, २०, ४

भवजिरमें भवती गुनि। १, ७३ ९ अर्थन्ती न धवसी निधमाणा ७, ९०, ७, ९१, ७ भवीत्रय विभागारं से दे, ३७, १ भवीमध मि वच्छत ८, ३५, ६३ भवनिहि सीमकाम स्वापु 7, १०४ ९ अथव २०,८,० अर्थास् प्रिचको मधुनाइनो १, १५७, ३ साम १७५० अवीद्नमा मृद्येनायमा ७, ८२, ८ अवाचीन सु से मन ३,३७,३ अथव २०, १९ व अर्वाचीनो वसो मन ४, ३२, १४ सर्वाधी मुभगे नव ८, ५७, दे। भषव ३, १७, ८, रे मा ६, ६, २ भवांच स्वा पुरुष्ट्रत ८, ६, ४५, ३१, ३० भवांच स्वा मुखे रथे ३, ४१, ९। सवर्ष ३०, १३, ९ अवीय देख जन 2, 84, १० अवांचमध यटय नृवाहण २, ३७, ४ भवाचा यो सहयो १, ४७, ८ अवस्थि भवा भवता र, २९, ६। वा. म ३३, ५१ भर्षी इव श्रवस्त्रे साठि ९, ९७, २५ अर्थावती न ना गांडि परा के 80 द, अरथर्व २०, ६, द अवीवती न मा मदायी पाम १,३७ ११, अथर्व २०,९० ४, अर्था णः सोम श गवे ९, दे१, १५, साम १६३७ 49.9 भर्पा सोम सुमचमो ९ ६५, १९१ साम ५०३। ९९४ अईम्बो ये सुनानय ५,५२ ५ अर्हन्यिभिष सायकानि रे, ३३ १०, ते आ ठ, ५,७ असातृणो यस इन्द्र ३, ३०, १०, नि ६, ३ भजाय्यस्य परशुनैनाश ९, ६७, ३० भवत यामखभायव् २, १५,२ भवः परेण पर ज्या १, १६४ १७, अधर्ष ९, ९, १७ अबः परेण वितर म १,१६४, १८, अधर्व ९, ९, १८ अवकक्षिण व्यम यथार ८, १, २, साम १३६१, अपप २०, ८५, २ भव ऋन्द्र दक्षिणतो गृहाणो २, ४२, ३ अब क्षिप दिवी अइमाम २,३०,५ अय वष्ट प्राचीयमी ८, ६२, ६ अब ते हेको बदण नमोभि १, २४, १४ ते स १,५,३१,३ अय समना भरते केतबेदाः १, १०४, ३ भव भा चूबतीरियो १०, १५८ ने अब स्वे इत प्रवती ६, ४७, १४

अवसमिव मन्यमाना ४, १८ ५

अब पुतानः कलगाँ ९, ७५, ३; साम ७०१

| ſ | ctt    | 1 |
|---|--------|---|
| Τ | $\neg$ | _ |

wi tig wyfg f, ug, j भने वाद्याविती द इष्ट देश वर्गने इक्टो लवस्त् १ (११:वर्गः हः कि erciani silett e fe, te मरं केवरतुक ( ३१ ३ भर्त राज्य कराने करन का १ ६१ ह करा कियो जिल्लाना है, ईंप, ११) सार. ८३५ त्रम विकास स्था १ हेन्द्र क wen d urb febrit ? f f मर्थ से विकास १ कर, ह ---A. 1 42 weather september of section for still the मना विवा च कन्दरा ८, १३ १७, सक १०८ \* \* !! %\* \* \* ! wat feathebaut e. 43 tr um. tot? water artists & St & one & क्या परस्य हेरक रू. १ ६,१४; कर, कर makembe ? fof a & & ? 4, 27 ? wer erer mert & 47 m mer. ath tett anntelmen i ft. ft. क्या क्या क्यांक्य है, हुक पर। ब्या. चारे होती ----THE CO. L. ST. LE ---भराति दोर हुन्तु क १३ १, अवर्थ १ १५,१ nemmereng \$ 45 4 न्यानि हे स्वरुद्धि है १४, १ -----THE THE ERICL O. 272 E. CO. 294 175 भवनमेल बरिना दश्य ८,१ on out told & to the me sale and क्लोक्स इक्सीर १ ८५ १८; समी १ ११६ १८ 10, 11 & to 11 & 11%, 1 ------ 116 el ure 5, 55 5 mc 250 111 without and with a first or a first fallen 44 die gram 1 34, 5 mc 100 was a statement aspect f. to f. and to, M. b. म्ब्रुव का बुलुश है भूद है। तस्ते हैं। है हैं।

11 66 - 1 - 1 way & until t, to y air tely total and \* Publice ? मन्द्र हे काराई स्टेस्ट क हैंग्, है mag ou fronts c to, or mark ? ", ? are of purch when I be a \*\*\*\*\*\* \*\*\* \* 14. \* and in the state of the state o mg w part 0, 4, 5

mir-manual

acts for East C to 16 with france ? cf !! wet to !!! !! 24 to spice & 5C 5 at mar over 5, ct, 12, eve. ct) or to white o I had some wife cite में जबर बारकि है (वर्ष र बार है) HADOWNEG IS and street Page 2 . East and Alexander C. 98 22 ur frem rener war: 2, 194 p वर्ग कियो सम्बद्धा है भूत है है जा है ८,७ ५

ari à tire streit e de s

vyri er efter a. to 1 "En & ton 5 th et me 111" पश्चमें बच्चे पुष्टि ८, ६१, १ PERSONAL PROPERTY IN THE P. P. न्त्रम् द्वाचार्थं ८ इन्द्र हे बाद १३३० water from t the " Contract Set t, 17 f क्ले क्ले करू । ८० राज्ये ८०१ milite gare mift und birt & b m. e. v. a. b. ...

to 30, 92, & m ? T ". "

मंद्रिका तरेहरू स ८ ११, १६ minmerent 19 mart 1 12 f of some till to two II मंद्रका ने बोद रह १३ maranatt tet t t E A. 1. 14 सम्बोधिये कारेक । १९ ६ 🖛 ग HI FERT CITE TO THE THE भारती बीक्ट्रे क्वरे के की

अस्त्रविद्यान्या ८, ११, ११ भागमाची भागति १, ७२, ३ भागवा मरवता व, ११, १२ मानवाय गायति ८, ६२, १५, साम ११८ भर म बस्रवास्त्र ते, ३३, २४ वरं ने गन्त इसनायारने दे, एक र भारमानी बेहरया ९, ९७, २० आ इरेस्टामा ५, ५८, ५, व. मा १, ८, ५,७ अवाधि होता नियश १०, ५३, २ मग्रीब होता स्वनिषध १, ७०, ८ भगवि काने विकटे १०, १५५, १। नि वृ, ३० मराबीद्रमुः सचमात्रः ९, ७८, ५ अतित्र वो दिवस्त्रभु १, ४५, ८ मिशः स मर्तो ।वेश १०, ६३, १३ भवनमुरमा अमृत् ८, ७३, १६ बल्तों मा सहब् मुका १, १०५, १८। नि ५, २२ मलास बुदिवरा व, देश, वे भरता जनपनिगरी ९ १५, ५ महत्वतुक्त शाम ९, ८३, है। साम ८७७ मोरबीद् पृष्णो भस्य २,११ ८० भवंत प्रार्थेत ८, ६९, ८, साम ३६२, सथय २० ९२, ५ वर्षेत् हुया चुपाम १, १७३, २ भवंत पुके महि साम मन्यत ८, २९, १० त्रचैवसवा हवामहे ५, १३, १ अवेन्ति नारीरवसी न विधिमा १, ९१, ३, साम १७५७ मर्था दिवे एडते शूच्य ?, ५४, ३। नि दे, १८ भवीमि ते सुमति थ, ८, ८, तं स १, ३, १४, ३ नवांमि वो वर्धावायो १०, १२, ४; अधर्व १८, १, ३१ त्रपी सकाय पाकिने राची १, ५४, १ भगासि बिलमधाना ७, १८, ५ भवंभिद्वा उ अधिन १, १०५, २ अधिनो वित चेत्र्यं ८, ७२, ५ भर्ष बीरस्य जुत्यां ७, १८, १६ अमेंडी म कमारकः ८, देव १५, अधव २०, ९२, १२ भवमण बह्ण मित्रमेषां ४, २, ४ त्रवमल बृहस्पति २०, १४१, ५; अथव ३, २०, ७। बाय १, २७। वे सं १, ७, १०, २ भवना जो भदितिः ३, ५४, १८ भवेम्य बदण मिन्य या ५, ८५, ७ वर्षे वा गिरो धम्यच १०, १४८, ३

भवों विश्वां गामुरेषि १०, २०, ४

भवंत्रिया मण्डो वृत्ति १, ७३, ९ भवन्तो न भवसी निधमाणा ७, ९०, ७, ९६, ७ भवांप्रय विश्वनारं से ६, ३७ १ नवींमध मि यरज्य ८, ३५, १२ अर्थापिदि सीमकाम स्वाह्य १, ६०४ ९ अथव २०,८,२ अर्थाष्ट्र विकलो मधुबाइना १, १५७, ३ माम १७५० त्रश्रीहुनम देखेनापमा ७, ८२, ८ अबांधीत सु हे मन १,३७, २, नगर २०,१९ २ भवाषीनी वही मत्र छ. ३२, १४ भवांची समगे नव ८, ५७, दे; भथव दे, ६७, ८ वे ना भवाच खा पुरुष्ट्रत ८, ६, ४५, ३२, ३० भवांच त्वा मुखे त्य ३, ४१, ९८ भववं २०, २३, ९ अर्थाप देग्य जन १, ४५, १० अर्धाचमध बय्य मुवारण २, ३७, ५ बर्वापा वो सष्ठयो 7, ४७, ८ अवाँदवी भवा भवता २, २९, ६) वा य ३२,५१ अभी इव सबसे सार्वि ९, ९७, २५ अर्वावती न भा गढ़ि परा ने ४० ८, अथव २०, व, ८ अवावतो न आ गद्धपो शक्ष ३,३७ ११; अधर्य २०,१०,४. 49. 9 भवां ण सोम श गवे ९, देश, १५, साम १३३७ अर्था सीम गुमचमी ९ ६५, १९, साम ५०३, ९९४ अईन्हों ये संवानव ५,५२,५ अहन्यभिष सायकानि २, ३३ १० ते आ ८,५,७ अखातूणी यस इन्द्र रे, रे०, १० नि ६, २ अळारयस्य परशुननास ९, ६७, ३० नवश द्यामस्त्रभायद् २, १५,२ भवः वरेण पर एवा १, १६४ १७, अधर्व ९, ९, १७ अव परेण पितर य १,१६४,१८, भधर्व ९,९,१८ अवक्रक्षिण यूपम यथार ८, १, २, साम १३६१, भगव २०. ८५. २ भव ऋम्द दक्षिणतो गृहाणां २, ४२, ३ अब क्षिप दिवी नश्माम २,३०,५ अब चष्ट ऋचीपमी ८, ६२, ६ अब से हेळो वरूण नमोमि १, २४, १४, ते स १, ५, ११,३ भव रमना भरते केतवेदाः १, १०४, ३ भव ध्वा खुद्वीरिपी १०, १३८ ३ अब स्वे इत्र प्रवतो ६, ४७, १४ अवद्यमिव मन्यमाना ४, १८, ५ अय गुतानः करुशों ९, ७५, ३; साम ७०२

[ 41 ]

كمحالب غوب वर्ग हेरेबु ब्लूमी। १, ४४ व वर्ष बारायनियों ६ ४४ १४ an eyesten ( 19, 1 मार्थ मान्य वर्गते क्या का ह pro RACI work ? Toc w मर्थ तो निवास १ ७० ३ acabeplan f 28 65 क्त्रमेना क्त्रीकरा ८, वन् ४ स. १ रूप, ११। है व क्या क्रिक स कल्या ८.१३ १७ वर्ग १८४ \* \* 12.28 \* \* 2 मना मैन्सीकेन्द्र १ ५३ १, प्रार १०१९ weather grateful ? If I want f बना करून हेरक र, १ ६ १४; बन्द कर makembe tet bill bil big bill t nanftenun i ff. te भरतमे क्षेत्र भे १ १३१ १ मचमने से धरे ८, ३३ १८ HERRITERRED 2, 47 4 MEXICAL STREET & 188 S मरनमेन ब्रांगः दल ८, १०० ह मधीलम् इकारी। १ ८६ १८। कार्य, १ ----मनविद्य मनको प्राप्ति छ । है। यह यह है कि हैन हैके

es à antie ? ? à un rel, tett unt. M. t A t t unk g mang alpen a' de' è was an Arrive C to the weit & ung el grent relat t Cr \*\*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\* \* 12. \* und mu beat fed b F. V. mg = gad 0, c mays but 164 C to 16 with framer to, ct it wet to, its it us del martin E. Sc. 5 nd from some of all and call क्ष एक को के हैं है का कर पहले दहेंद nd and made 6 5 8 8" and 464 manager Col 11

und server from \$ \$4,

मन विकास स्कारत है, देश है। an (1554 about 240) 5' \$16' 3.

and it of a freife & 23 %

मच विच्छे नवायः है ५६ व है व्ह है ८ व ५

wei ver cooking f. to, 45; me vitt fint न्त्रम चीको विच ८, ११ ११ मनकी बीच क्रम ब. १३ श कर्यः १ १९ १ unife à unife ? te, t m va chen e. 222 & am sit M wa cot talks if to he we had me 10. 21 6 40 41 6 111 5 --- 414 vit wer t. 41, 5 mm. 574 (!! नवा कोट दुशलक १, ३०, १, कट एक ma e stantal ergand E. et, E. unt. te. 16 The se figure ? We de mark the Co to, 00, 10 km 1 2 % ! regret on the o, to 1 Add 41 may 5 45 Ct are 1614 न्यू में क्यमें शुक्ति ८. ६१ र Make an Armel: & 15% ? न्त्रत विकास दे कर के कर विकास metric from 1 1163 \***33**00074444 **6**4 5, 11 5 and the latter lay co to make a b ! with a gale with the tier to be me to a b मंदि च्या तुनोह क ८०१३ १६ m mare rec to, 15, or art. 1 11.4 wigner\_148\_2\_(40,2 ल क्यान को और १५ १३ moreone ( 1st & & a + the

A. 1. 10

क्लोसियो अस्तेक हे १६ ६ वर्ष में

रम कारे ८ ११ एक ब्बर (।११ भा राज्ये र बोब्यूरे कार्तर के दिन

भंते इच्छे अवस्त् १ ११: अर्थः ३,१६ ।

twitesur r to be cotto

म्या विको रियानमा १ १५, ११, ब्राह्म, 🕬

वर्गातको नुविधी १ हर, १५

R 7 92

et Stall + 1 ?

महोत क्यूनेवित १०, ८५, ५०; कार्यन, १४, १, ५१३ ममान को निवदनं १०,९७, था था था १४, ७९। ३४। छ। રે, મં **ક, ૧,૧,** ૧ वेन मोबी १६वे ८, १०६, ७; भाग, १५८४ पे म गुष्यमिशिका है, हैहेज, ह र्षेत्राचा भारतार्थ है, २०, १६ माम. २७६ १९५६। 14.2. 90 । पश्चित्र । रमप्रां ८, ७४, ३५ frieix afreien 4, 34, f म्या द्वेष्ट्यातः ५, ५९, ५ अवारियाधीय वस्तुविस १०, ७३, १० भवा भ या बाजिना दे, मुळ, छ भगारका मध्यको १०, १६०, ५, अधर्व, ४०, १६, ५। में मान्य, ५,८,३६ मभार्षि प्रथमा साम् १, ८६, १, ध्रमते. २०, २१५, १ भवारती धोमानती १०,९ २/३ वा प. १०, ८१। ते. स. 4, 4, 4, 4 भगावतीतीमतीके ७, ४३, ७, ८०, ६, अधर्व ३, १५,७; मा म मेप्र, प्रवृत्ति आ म, ८, ५, ५ भवायनीतिमनीर्निव्यवादा ३, ३२३, ३२ भवावनीगोसनीविष्यपुष्तिको ३, ४८, ४ भवाराज रायने भीता २०, क्षांत्र प बंबाता म व ववसाय ३०, १४८, १४ मयाना व बास्य छ, छन्न, स भविता की भाषिका के, ५८, ८ भिना विकास सन् १, १५, १२, १८ मा ४, १७, १०, ६ भीषमा प्रकृतिया १, ५, ० भविता मध्यमतमे १, ५७, ३ भविना मपुरूषमा ४, ५८, ५ अधिका पत्रपतिस्था है, के ह भविना चन्द्र पश्चिम थ, ७५, १० अधिना बामहतमा ८, ३३, व भित्रवा वर्तिवस्तादा १, १५, १६ वास. १ १६त मविवा माप्तिनीवार् १५, ७८, ३ विका मापुना सुर्व के, ५%, ७ भिवताबर राष्ट्रत ५, ४५, ३; शि के, ४०

भवी हवी शुक्त दूत, दे, घे, १,१ साल २०७ अयम विवादनी छ, पर, मा गाम, रेजरह मचा म ऋरो ग्रंपिता ए, २७, ६८ बचा व कंपुरुत्रतिथा है, रूप, रू ज्या म नाइन्हें प्रमा ९, वृष्ठ, व प्रको मीयहा सुर्ज ९, २२२, छ<sub>।</sub> नि, ९, ० मन्पर्य स्थान। स्थार्य ४, ५३, १० भागमा पात भतवा १, ३६, ३० भवीलह तीती त्रिमा 3 वि. वि. मा भ अप का का 4, 4, 4, 6; 9, 8, 2 मनावर्षां में प्रमास ८, ७०, स्र नाम ११५६। सम्ब 20, 92, 19 भवानहीं भाग पूपनी के अप, त मधा सवा दियों दे, १६७, ८ भरो मुत्रामी भरिता २०, ७१, ८। के भा २, १३, ५; त्त्रीक्य मा १४, ३०, ५ सबी स्थमता प्राप्तता है, इन्, द्वापा या है।, हम असम्बद्धाः वस्त्र वस्त्र वस्त्र १०, ५, छ म्यान्तु त प्रशिता १०, ४७, १ भस्तप्र सुनार्व ८, ६३,३८ जबस्थित भाष्ममानि ७, ८, ५ भववाना सवलदा २०, २७८, ५, भवर्ष, ४, ४९, ६ आवापन व्यवस्ति १०, रूपक, प जसर्वे हा उत्तववा मनीचा 🤊, ५४, ८ असमानि निवासनं १०, ५०, ६ भविष्टा जानस वाजा ५, ३३, ६: ते जा, ४, ४, ३, ३ जमान क्षाणी जिले 🤻, १५६, १०: वाम, ९५६ अस्ति स्थ्या बचा १, ३१, ३। साम ७५० सर्वार्व महा स्थ्य थे, ५३, म साम अवह नगर्वि यो स्विधा विभाग रे, रेदरे, छ भस्ति पाना निस् प्रवित्रे पु, १६९, ३० भगाई बद्रामा दिन ७, ८३, वर्द भवभवा रावधारा ४, ८५, १७ भगभग मपवसमा क्षि ७, १५, ६ ખલામાર્ગલ મહિનાર ધુ, ૭૦, જ નિ ધ્યા ક जतादि दुवा मंदिर ७, ७, ५ जगाम मेंचा छु ।जाव २, १३५, ९ भवामि वि अवस्वयः ३, ५९, ९

क्षावामा विक्षा १, ६०, १०, वि १, १३

असावस्था असुर २०, १३७, त

मिविताबह ग्रवान १५, ३८, ३

महिना में विभारतात दे करें, १३

मधिना रहेन संग्रेष्ट ८, बर्चे, ६०

अविना द्रोत्यावित प्र, १३८, व

विवास्त्रने स्थ ५, १६० १,०

| यानेप-सन्दर्भन्                                                                | [41]                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | ी अवका सम्बद्धके <b>८ १३</b> ६ वे                                                |
| ભાગાદ રેક, રેફેલ, લંક છે. લંદ રે દું કે                                        | क्याना क्या क्या १ । १६, १                                                       |
| मा हाजने मिना शब्दों द, दर्द ५                                                 | क्षानुनंत क्रियों व ह, १९, ६                                                     |
| ue le me ibm fo, 45, 9                                                         | भ्याम यो सम्बद्ध १, इस. १                                                        |
| मर तो प्रमेश्व सिवादि १०, १०५, ८                                               | atest good 4 th t                                                                |
| म्मन्यमं मृतं ८, ४५, ७                                                         | alectal Red L SE, o                                                              |
| waren an flower grante C, tol. ?                                               | <del>व्यक्तिको विक्रिको</del> ६ १३     १                                         |
| सक्त राज्यका है ५३ ड                                                           | <del>जरीनां के व्यक्ति</del> रेश (०, १८६, १                                      |
| material for to to are fo blig.                                                | तं. असे दियो रच्द १ इन १                                                         |
| 1164                                                                           | मन्त्रे व स्तरिक्ट् ८, १६, १                                                     |
| मन पन्तरेचे बळनीत् ४ १७ ३                                                      | wild sturbers on fee for for the st. I, "                                        |
| 44 444 Bear (a, 118 B                                                          | afed wentering a, \$5, \$9                                                       |
| म्म कार्य प्रदेशे ८ वर्ष, १                                                    | क्वीको वस्तिहेन्सर् के देव देव                                                   |
| and to make a Sc. 55                                                           | uebulbe unt to, cf. 11 mel, te, tft, !                                           |
| नवर्गवर् तुक्तं 🕶 वक्का है 🗜 प्र                                               | A S SE                                                                           |
| न्याकं प्रेर एम्प्रे प्राची का है ११६, १<br>न्याकीर्वेद्धार ५ ८६, १            | स्रोत्यो ज्या ८ ८० १                                                             |
| MANUAL 4.58 (                                                                  | wifewa show 2, 22, 22                                                            |
| मर्गान्तं बील्यसम्बर् १ १८९ ६<br>सर देशि शोक्तिकेतंत्र ७ ६०,९                  | करेपकर्श्वपति। १, ११३, ११                                                        |
| ere first wort dater u. co. E                                                  | untrare met a tites and taken to de B. R.R.                                      |
| midmat met 5' 585' 55                                                          | सर्वेच्छन क्ले सक्ता है, ११४, ११<br>सर्वेच्यन विकासने हैं, १८५ ८                 |
| STENETH TO TE WHOL TO P to b.                                                  | थः वर्षेत्रक व्यवे और्यक्त ८, १८, १                                              |
| 4 8 6                                                                          | मधेका पुरुष है दर्भ                                                              |
| ere was weered t, 29 22                                                        | and street to the se and to the                                                  |
| andmin in e bur'if me fett ang i 15                                            | e mildem et mifes f, fo tt                                                       |
| W C 14.7% E. # 1 (3.8) E. # 1.0 1 1                                            | १६ करोवी बुगर्शकरा प्रथम थ, १७, ४                                                |
| भन साथि विकर बोटी ५, ३ ५                                                       | कर्न इक्ते की का दूर दूर १९                                                      |
| me ar Egimen: 5 168 4 mir falls                                                | and TOP THE D. FD. ?                                                             |
| 44 W W \$100 Y & 4                                                             | भागी यह की किने शु ५ के ब्लार ११००                                               |
| went wat phown & cet, et                                                       | करनी करे परि अधि के था के करन १११री                                              |
| un er mireit toit # 25 ? wet te, se,                                           | र मानों राहेका रचने पू. १ है हैंद                                                |
| at mire ( mark ), 42, 2                                                        | महोत्तरीक स्थितको है, हैंड. रे                                                   |
| भग महिता हैन का प्रया है, १६८, इ<br>जन काली कांग्रेट, हैंग्रे, का बनाई र दूर इ | mental and they well to the factorial                                            |
| na men nang 5' 48' 4                                                           | ments they i will may is a spec at                                               |
| mat engla in Sen & S' 6' 6                                                     | Pro top & sec 4, 7 t                                                             |
| mil 100 1000 000 1, \$4, 5                                                     | क्यानारमं क्या ६ १६ अ. त. १. १९<br>व्यानार वं स्थानने ६ ५,७, व. र. र १८,४० है. त |
| सक हु के ब्याच्या १०, ५० भ                                                     | 6 + (8° +                                                                        |
| करा को सम्म समितित है, कहे, का सकत हराहर                                       | water & Bang &t & \$ \$60.5                                                      |
| क्य में बर्जु सं ८ ८० १                                                        | and it utteres at Cloud, & st. C.C.M.C.                                          |
| करारकंद केवरी है, हिंदू है                                                     | A. 69                                                                            |
|                                                                                | **                                                                               |

बसाबमप्ते मधवासु वोनिहास १, १८०, १० नकाक्यप्रे मध्यासु धास्ता ६,८,६, ते सं १,५,११,२ भसाकाम प्रवार ४, ४२, ८ भसाकमध्र पितरो मजुष्या ४, १, १६ मसाकमध वामय ८, ५, १८ बबाबमधान्तम् ८, ३३, १५ बसाबमायुर्वेर्धम ३,६२,१५ बसाइमिल्सु अणुदि ४, २२, १० बसाहिमन्त्रः सग्रवेषु १०, १०३, ११; साम '१८५९; भवर्ष १९, १६, ११, वा च १७, ४६, ते, स 8, 8, 8, 3 भवाकमित्र तुष्टर ५, ३५, ७ बबाबमिना नृत ते ६, ४५, ६० बसाबमिण्यावस्मा मरे ७, ८२, ९ भजाबमिन्त्रेहि नी ५, ३५, ८ धमाब्युचम फ्रांच ४, ३१, १५ धसादम्बां स्य १०, २६, ९ षसाह मियावस्यावतम् २, ३१, १ बसाडेभिः सत्विमः २, ३०, १० बसादह तविवादीयमाण १, १७१, ध भसाँ जवतु से सत्त ४ ३१, १० भरमाँ भविद्दि विचड्डेन्द्र ४, ३१, १० मस्मी द्वा जुणीच्य ४, ३१, ११ मसामसमर्य प्रमान ९, ८५, २ भमानसु वन चोत्य १, ९ दिः सथव २०, ७१, १२ असिस इन्त्र प्रस्मुवी २०, ३८, १ भित्मन्त्रदे परमे २, ३५, १८ बरिमम्पजे बदास्या ५, ७५, ८ मिस्तमसमुत्र अध्युक्तर १०, ९८, इ भरिमसस्वेश्वबछकपूत १०, १३२, ५ भरमे था बहुत रचि ८, ५, १५ भस्म इव सवा सुते ८, ९७, ८ भस्ते हन्त्रापुरस्वती ४, ४९, ४, ते स ३, ३, ११, १ धस्मे र्ग्नावस्मा विश्वतार ७, ८४, ४ मस्ते इन्दो बरमो ७, ८२, १०, ८३, १० -भरमे क पु स्पना १, १८८, १ धर्मे विकित्रावदणा ३, ६२, ३ भरते वा व इन्इ सन्तु १०, २२, १३ मन पेरि पुमर्वा १०, ९८, ३ भाने पढि गुमयसो ९, ३२, ६ बामे पेदि भनी बृहम् १, ९, ८, अथन २०, ७१, १४

भरमे प्र यश्चि सधवन् ३, ३६, १०, नि ६, ७ थस्मे रपिं न खर्पं १, १८१, ११ भरमे रायो दिवेदिये ४, ८, ७ परमे द्वा मेहना ८, ६३, १२, वा च ३३, ५० भरमे घरत परि पत १,७२, २ भस्मे वर्षिष्ठा कृशुद्धि ४, २२, ९ धरमे वस्ति धारय ९, ६३, ३० अस्मे पीरो महत ७, ५६, २४ अस्मे धेप्रेमिर्मानुभिः ७, ७७, ५ धरमे सा घो माण्वी शक्ति ?, १८४, ४ धस्मे सोम धियमधि १, ४३, ७ भरमे तिस्रो वश्यध्याय २, ३५, ५ शस्मै वे प्रविद्वर्यंवे ८, ४३, २ अस्मै बहुनामवसाय २, ३५, १२ शस्मै भीमाय नमसा १, ५७, ३: अथव २०, १५, ३ थस्मे धय यद्वावान ६, २३, ५ अस्म इत्या विचेतसो ५, १७, ४ शस्य घा वीर ईवहो ८, १५, ५ भरव से सक्ये वय ९, ६१, २९; साम ७७९ अस्य ते सक्ये वयमियक्षवः ९ वदः १४ भस्य त्रिषः ऋतुना १०, ८, ७ अस्य खेपा भजरा अस्य १, १४३, ३ भस्य वेवस्य मीळ्डुपः ७, ४०, ५ स्रहय देवस्य संसदि ७, ४, ३ भस्य विव क्षमव १०, ११६ २ नस्य विवतमश्चिना ८, ५, १४ अस्य विय यस्य जउज्ञान ६, ४०, २ भस्य पीखा मदानां देवो ८, ९२ ६ अस्य पीरवा मदानामिन्द्रो ९, २३, ७ भस्य पीरवा शतकतो १, ४, ८, अथवं २०, ६८, ८ अस्य प्र जातवेदसो १०, १८८, <sup>२</sup> अस्य प्रजावती गृह ८, ३१, ८ भस्य प्रश्नामनु युव ९, ५४, १; साम ७५५: वा य ३, १६; वेस १, ५, ५, १ भस्य बेपा हेमना ९, ९७, १, साम ५२६; १३९९ भस्य मदे पुरु वर्षांसि ६, ४४, १४ भस्य मदे स्वयं दा प्रावाय १, १२१, ४ भस्य मदानी मध्बी २, १९, २ भस्य मे धावापृथिषी २, ३२, १ भस्य वामामा वृह्वो १०, ३, ४ भस्य रण्या मृत्येव पृक्षिः २, ४, ४

**म्हानि वे स्टर**प्रवर ५, इर्. ५

werft be abertra e. ?? L ure. ??? क्यारि क्षेत्र रूपा वे १ ८६ है। साथ, देवन १००८ 24 6 2 2 22 2

क्लाने क्लेम। इस्टूड १०, १०६, १

कारति कोच्छे सकते ६ ८९ १ बाज १६ । १३१६

nessigniques & 69 & ann bed food

witewed warned # fe, fe मक्रियारे स्वयंत्रीता १, १६६ के व्य. व. १९, १४। .....

भी के के के के के हैं दो है। बात है के बार्च

\*\* 48 \* ward grown (a, 49 ¢

weith and warm to, we we fet ? " marches dark C. 12, 14, and, e, 29, 4

क्या पूर्व कृतको ३ ३८ ५ wer theart ? Ifc ? were unter the to be the second to be

manipules 9 b4 5 aquitable useral & fo, to, an tota 441 met 191 9. 0. 0 att. 2244 weather & fact & the same ter week

4 et. t

क्रमानाको ८३१, १, स. ४ ४, १०, 1141

ख्यती राज्य कुर्ने ८,५१ कु साम हिस्स, मक्ने \* 112.1 रह दुश्च हे जीवांच्यी धर्मान्यक सक्तानिर्देश तुर्वेच्ये १०,४% ११ वट व. ११ १५ afe to min a to u who ain) we go & 18 th am. (44) (44) Arft ames ta leife te

ufer ft ufer ubr et. 1

any after 200 2, 1891 51 max 242

en age t ha te

amittafement 1 Ht. I

क्षोला र स्वरो (ब. (ब्द. ६ भवी पद्या अर्थक्ट ८ १६ ६ को को कार्य देश है mi funkait ter 15

went EE mit were t, \$2 \$1 week to, 24 \$ water and gove ! \$1, \$, and to be PL 4. 22 मक्त हर मत १ इट १३। बच्दे १०, १५, १६ Ř ę ę 

um er ateler t. Et v. met, to. Ph. ? THE PARTY OF STREET wan ever crises 4, 5% } wan w & ack at 5, 7 to 8 m. 5, 5 to 8 नका रक्त अभितर ८ १६ ।

बच्चा जीवासी ४ ६ ०

---

mirganite, st to well to, at t

wared threat aft o. m. o. mac. 1114

----

MARTÍ MI SERTE L. PAR. B. SIR NA

THE ME EVEN LET & EX. (M)

ment of makes & all es and to Phis

man eg meg & f& to, med to, Po !?

--- E agra & \$2 \$1 ave 10, 75, 1

manchettap t, t ti we. test

matriales ! ! ? !!

.मान्नव विकास क्रमा प्र पहें है

मानमं व्यक्तिशह ८.५. ११

unrig many to the o

were a grove c. th. to

क्कार्ल बगुनिकाः ९, १०६ ६

मनानं वरित्रे कहरा रे दिन् ११

\*\* 3 3 \$ \$ \$ 10 mm

جحد وحدمة دحد س وي ع

भवा स इ स्थाने ८, ३६ १ मका कारिना के रिकेट बस्य राज्यकोत् है है। ५ ward everyod t. (tt. r umei felbeltet f. fa, ff.

amaire mint : 10 to क्ष्मां त्व दुर्ज सर ८ ६ इत umitu secret 14, 11 धमानं रच्या तमे ३, १६, हि

असाक्तामें सववासु दीविद्याच १,,१४०, १० बनाइमग्ने मधवत्सु घासा ६,८,६, ते स.१,५,११,२ भवाकमत्र पितर ४, ४२, ८ धसाकमत्र पितरो मनुष्या ४, १, १३ बसाउमध बामय ८, ५, १८ बसाबमवास्तम ८, ३३, १५ बसादमायुवर्धम ३,६२,१५ बसाइमित्सु अजुदि ४, २२, १० बमाडिमन्त्रः समृतेषु १०, १०३, ११; साम १८५९; अवर्ष १९, १३, ११, या य १७, ८३, ते स 8, 4, 2, 3 बसाबमित्र तुहर ५, २५, ७ अवासमिन्य मृतु ते ६, ४५, ३० बसाहिमन्त्रावस्मा भरे ७, ८२, ९ भसाबिमन्त्रहि मी ५, ३५, ८ भसाबसुत्तम छुचि ४, ३१, १५ धसाबम्जां रम १०, २६, ९ बसाइ मित्रावस्थावतम् २, ३१, १ मसाकेभि सत्यमिः २, ३०, १० भसार्ह तिविवाशीयमाण १, १७१, ४ मसाँ मनतु ते शस ४ ३१, १० भरमाँ भविष्डि विश्वहेन्त्र ४, ३१, १० बस्मी इहा युणीच्य ४, ३१, ११ भसामसमर्य पवमान ९, ८५, २ धमालसु वन घोदय १, ९ ६। नथवं २०, ७१, १२ भिक्षत्र इन्द्र प्रसुती १०, १८, १ भहिमन्पदे परमे ,रे, ३५, १८ बहिमम्पजे बदाम्या ५, ७५, ८ मिमससुदे मध्युत्तर १०, ९८, ६ मस्मिमस्बेश्वकाकपूत १०, १३२, ५ भस्मे आ बहत राय ८, ५ १५ भस्मे इम सवा सुते ८, ९७, ८ भस्मे इन्याद्वरस्थती ८, ४९, ४, ते स १, ३, ११, १ भस्मे इम्बावरूमा विश्ववार ७, ८४, ४ मस्मे रुको बहुणो ७, ८२, १०, ८३, १० -भस्मे क पु चूपणा १, १८८, २ भस्मे विक्तिम्बावरणा २, ६२, ३ भरमे वा य कृत्व सन्ता १०, २२, १३ मस्मे पेहि पुमर्वा १०, ९८, ३ मध्मे पेहि शुमचत्रो ९, ३२, ६ मामे पेदि भवी गृहस् १ ९, ८: अथम २०, ७१, १४

धरमे प्र पधि मधवन् ३, ३६, १०, नि ६, ७ भरमे रविं न स्वर्ध १, १४१, ११ भरते रायो दिनेविषे ४, ८, ७ बहमे ध्दा मेहना ८, ६३, १२, वा य ३३, ५० धरमे वस्त परि पत्त १,७२, २ भरमे चर्षिषा फ्रण्डि ४. २२. ९ धरमे वसनि धारव ९, ६३, ३० नहमे पीरो महतः ७, ५६, २४ बस्मे धेप्रेमिभामुभिः ७, ७७, ५ घरने सा पो माध्वी शवि १, १८४, ४ भस्मे सोम धियमचि १, ८३, ७ भारमे विस्तो भारवध्याय २, ३५, ५ अस्मै वे प्रविद्यंते ८ ४३, २ अस्मै बहुनामबसाय २, ३५, १२ अस्मै सीमाय नमसा १, ५७, ३: भथव २०, १५, ३ धस्मे वय यद्वावान ६, २३. ५ अस्य ध्यवा विधेवसी ५, १७, ४ शस्य पा चीर ईवतो ४, १५, ५ अस्य धे सक्ये वय ९, ६१, १९, साम ७७९ भस्य ते सक्ये वयमियक्षवः ९ ६६, १४ भस्य विषः कतुना १०, ८, ७ जस्य खेवा भवता अस्य १, १४३, ३ अस्य देवस्य मीळ्ड्रपः ७, ४०, ५ भस्य वेवस्य संसदि ७, ४, ३ अस्य विव क्षमत १०, ११६ २ अस्य वियतमिशना ८, ५, १४ अस्य पिय यस्य जज्ज्ञान ६, ४०, २ भस्य पीरवा मदानो देवो ८, ९२ ६ श्रस्य पीरवा मदानामिन्द्रो ९, २३, ७ अस्य पीरवा शतकतो १, ४, ८, अथवं २०, ६८, ८ अस्य म जात्तवेवसो १०, १८८, २ अस्य प्रजावती गृहे ८, ३१, ४ नस्य प्रश्नामनु शुव ९, ५४, १; साम ७५५; वा य ३, १६, वेस १ ५, ५, १ भस्य बेपा हेमना ९, ९७, १; साम ५२६; १३९९ भस्य मदे प्रस वर्षांसि ६, ४४, १४ भस्म मवे स्वर्गं दा प्राताय १, १२१, ध श्रद्य मदादो सध्यो २, १९, २ भस्य में बावायुधिबी २, ६२, १ भस्य यामामी नृहवी १०, ३, ८ भस्य रण्या सुरस्येष पुष्टिः २, ४, ४

भद्दमेत गम्ययमदस्य १०, ४८, ४ भर्मेताम्बायसको २०, ४८, ६ बहमेद बात इस १०, १२५, ८; अधर्म ४, ३०, ८ बहमेब स्वविमद १०, ११५, ५, अधर्ष, ८, ३०, ३ मह पितेब बेतस् १०, ४९, ४ वहं प्रते महसानी ४, २६, ३ नद प्रजेब सन्मता ८, ६, ११, साम १५०१, अधर्ष २०, ११५, २ बर सब बसुन १०, ४८, १ बर् भूमिमददामार्याय छ, २६, २ मह मनुत्मव सूर्यभाह ४, २६, १ भदम कृष्णमदस्त्रीन ६, ९, १, नि २, २१ बाका वदपदी १०, २२, १४ <sup>अहानि</sup> गुन्ना पर्याच १, ८८, ४ रा परिन्त्र सुदिना ७, ३०,३ बास्यमे इविरास्ये १०, ९१, १५, वा य १०, ७९। वे मा १, ८, २, १ <sup>रंदितेन</sup> चिद्वेता ८, ६२, ३ पिसिव भोगै। पर्वेति ६, ७५, ३४; वा म २९, ५१; वे स ४, ६,६,५, मि ९,१५ बहेळता मनसा शृष्टि २, २३, ३ बहेबमाब उप गांति ६, ८१, १, ते मा २, ४, १, १२ महेम यज्ञ प्रयामुताला ७, ७३, ३ भरेपांवारं कमपत्रयव् १, ३२, १८ आको वसोजितिता ३, ५१, ३ मा क्खशा अन्यत २, ६५, १४ भा करुत्तेषु भावति पवित्रे ९, १७, ४ भा क्यारोषु चावति स्पेम ९, ६७, १४ <sup>थाडी</sup> स्वंस्य रोचनात् १, १८, ९ भा कृष्णेन रजसा वर्तमानः १, १५, २, वा य १३, ४३। रे8, रेश के स ३, ४, ११, र माहेतियासी महिमः ४, ४५, ६ भा अन्यम बळमोओ ६, ४७, ३०, अथव ६, १२६, २, या य २०, ५६, ते स ४, ६, ७,७

वामिल्बस्वपरा ३, ५५, ५

मा कोरो महि पूच ६, १७, १२

बाह्मवाबानी बहान्य ८, ७, ३५

<sup>बाग्लेड</sup> बतुमिवंषंतु ४, ५३,७

वागन्द्रम्यामिह ४, ३५, २

नामिका परिमधिका १, १२६, ६; नि ५, १५

मा गम्बा मा रिपण्यव ८, २०, १; साम ४०१

े भागम्म मुत्रहम्तम ८,७४, ४, साम ८९ भा गावी समान्युत ६, २८, १, भगर्व ४, २१, १; ते या २,८,८,११ मा गोमवा नासत्वा रधेन ७, ७२, १ भा रना भारत इहायसे १, २२, १० धारित न स्वयुध्िम १०, २१, १, साम ४२० भागिनस्यामि मास्तो ६, १६, १९ भाग्ने गिरो दिव सा ७, ३९, ५ भारने यादि महस्तवा ८, १०३, १८ अप्रे वह वरुणं १०, ७०, ११ भारते वह एविरद्याय ७, ११, ५ भारते स्यूर रापि मर १०, १५६, ६, साम १५२९ भारमधाप उश्वीवीर्त १०, ३०, १५ मा प्रावभिरहम्येभिः ५, ४८, ३ मा च स्वाची समग्र १, ३०, १४; साम १०८५; ब्रायर्च २०, १२२, २ का घा गमचित् भवत् १, २०, ८; साम ७८५; अधव २०, २६, २ भा वा वा गरवानुचरा १०, १०, १०, भथवे १८,१,११, A 8, 80 भा था ये अन्मिमिन्भवे ८, ४५, १, साम १३३; १३६८; षा य ७, ३२, ते मा २, ८, ५, ७, नि ६,१४ मा वा योपेव स्तरी १, ८८, ५ भा च त्यामेवा मुपणा १, ४१, ४ आ चन स्वा चिकिस्सामी ८, ९१, रै भा च यो पर्दिः सद्दा ७, ५९, ६ भा चर्षणिया वृषमो १, १७७, १, ते जा २, ४, ३, ११ भा च बदासि वाँ इत १, ७४, ६ भा चन्न भारतं पायो ७, ३४, १०, नि ६, ७ मा चिकितान सुकत् ५, ६६, १ भाष्या जानु वृक्षिणवो १०, १५, ६, अपर्व १८, १, ५२, वा च १९ ६२ बाक्क्रक्रियातेगुंपित १०, ८५, ८, अधर्व १४, १, ५ मा जिक्यन्ति साम्बेपाँ ६, ७५, १६, वा य २९,५०; के स 8, ६, ६, ५, ति ९, २० भा जम खेपसद्या १०, ६०, १ आ जनाय हुद्दणे ६, २२,८; अधर्व २०, ३६,८ भा जागृविर्मित्र व्यवा ९, ९७, ३७, साम १३५७ भा जात जातवेदसि ६, १६, ४२, वे स ३, ५, ११, ४ भा जामिराके अध्यक्ष ९, १०१, १८, साम १३८७ भाशासः पूर्वण रथे ६, ५५, ६ भाजित्रां सापितं विश्व ८, ५३, व

म्बर सामस्य प्रक्रिकस्य १, १६४ १, अवर्ष १,९ १, A. E. 15 वस राज र वर्षेत्र ५, १८, ६ च्या केला चीति ६.८ ।

क्या पूर्ण और ८ है। १ मस से प्रस्ता १, १८ ८ we mark uner & 48, 8; mm. to45

थम को स्टोक्टो है, १०१ भ नम बाहुदनराक है, दें। १

नम इच्याने एक्टरन्ते १ 🕴 १ भवा बच्चे वका क्या है १०१, १, १ सा १ ८,१, १ um firt afeancer 2, 4, 74 बल केन हरकार ४ % व

um wiem um t. ct. s क्या कोओ सिरोको १ १९०, ह um generalites t tt t

wm wit nittauer tra 2, 200, 4 um mitheblen: (a. 19. 11

न्तर क्षेत्रे वयोक ५१६ ३ and it were to be ? --------

क्लामानो रज रेंग हर्द के क. व ३३ श है. स t. . . . .

व्यविष्यो क्षेत्रा सर्व ६ १०६ ६ सम ६९६ welfer afen fran L. L. f. जनतिको सहवे पूर्णाय ८३ ८१ कम (कार्यः सन्दर्भ ११ ११ कर १३ १४ 

A. 4. 1

water sale calculated a for the time . . . .

and the market of the and a built and the firm title to end t total wite me webs & \$6 th med to, by the

ni che mut to, tte, u व्यं स निव करो है हर ६

माधक्त्रे इस्तर अध्य ment thumb t, to tt, m. m. s. t, t b?

weath total Refresh ? ?? ?; and ? % & **t. -. . . . . .** भावितारे भवारके ४ १८ १ . . .

नामुक्तुकेरक ८, ११-१६

न्यन्तर्व पूर्वत कोची है, देश पूर्व के सहस्य प्रश्निक mand and 1 Mg 3

भागो वरिन्द्रकाल ३, ३१ ३

of the beat to the book at 10, 10, 1

ut are uge to tru, & wet a la v

wittligen ! tre t wel E, fall

mi giù flattatet (e. ११%, ta, tard, 8 % 4

व्यं क्षेत्रकारच्ये १ . ११५, १, वर्ण्य ४, १०, १

w + w + get + c, 4+ 11, 8 d, a, 5, 14 h

w es and to \$1. \$

को बाद्य रहते हैं। इर. ८

at H at second to, St. 5

ut gier ift rife ta. Ft. o

भर्र को बन्दि क उच्च है, हैक्ट क

भारति हे इतियो अस ८ परे ८

म्बं इस्त को ८ स्थ. श

म्म रोवा नावेर्त १०,५२ १

व्य केवार्थ करते १०, १५९८ १

भा प्रदानो वक्षीनां १०, ३८. ८

मर्थ वर्षकार्या १०, १८३-३

यां भा अनुस्थित है, १६७

म पान कर्ल १०, ४६, १

P. L. S

व्यविक व्यवसी (०, ११९, ११ महस्तीत क्यान्योग्य १०, १६६ १ with space 1 fee is seen 1 fee? WHILE REME CE to ENG (45) PASS

----militair on the tay act to wifted and to, SC, 9 व्यक्तियो स्वस्त्ये वर्धि है हर, है

नारेहेर क्षमा हुन्तं १. देश हेव, अवर्थ, २०,३५, ह क्तरीय <del>प्रता</del>क स्वकार १०, ३१, ६ -----

- -- to 10, 10, 10, 1 W THE THE ME S. ST. S. बाला स ब्योडचे ८, ६८, १, छान ३५३, १,७३१, दि ५,३ यवा स्पे दिस्मचे ८, १, २४, सान १३९० च ला सम्बन खिलों ८, ४५, २०, ति. ३, २१ मा वा वरन्त इरवो १, १६, १ बन्ता व्या बचुच्चनु १, ४५, ८ म सा दिवन्यावय १, ४, ७, अपर्य २०, ६९, ५ यदा विश्वनिवस्तव ८, ९१ २०; सान १९७; १६६० बाता पुत्रा बनुष्यमु ८, ९४, २ य वा व्यथमा ग्रवस् ८, १, २४; साम २४५, १३९१ म मा मुकास रम्बचो ८, ४९, ३ य ता हरनी कृपनी द, 83, १९ था हा इपंत न्युक्ती १०, ९६, १२, धयब २०, ३२, २ म वाहार्यमञ्जामि १०, १७३, १, मधप दे, ८७, १ वा, व रू०, १२, वें स ४,०,२,४, हे मा ₹, ३, २, ८ म मा होता न्तुहिंबो ८, ३४,८ य खेजा नि पोइज १, ५, १, साम १२४, ७८०, मधर्ष २०, इ८, ११ राजीन राजियों स्तो ९, ४७, ३ बादबनापाधिना द्वीचे १, १६७, २२ म र्विना स्वते ९, ७१, १ कादिए प्रयम द्वित १,८३, १, भयवं. २०, २४, 8 म रिक्सः सबसा ४, ३८, १०, ते स २, ५, ११, ८, न्दि १०, ३१ म स्विनिर्वियसक ८, ७२, ८ ब्दुन्त्र वे व्यसपदो १, १३०, ५ नारम गुप्तियो रखे ९, १८, ३ बा रखुझा मनसा ४, १६, १० धार स्नवाननु र,६,८, सान ८५२, समव २०,८०,३, बाराय स्वनो मनत्त् व २६, ७, ति. ११, १ ब्दे तो वां नडीमां १, ८३, ५ बातेंचे बस्त बायस्य १, १३१, ५, भयवं २०, ७४, ३ मारिचे विश्वे मत् १, ६८, ३ कादिलमा उद्याना ४, १, १८ षाद्रिक्ष्यस्य रेवसो ८, द, ३०, साम २० ब्योदेया बंब हिस्सका ८, ८७, ११ द्वितानां वसूनां १०, ४८, ११ बर्जेस्पानानबंसा ७, २१, १, व. स. २, १, ११, न

च्यांच्य द्या वतव सुनीया ३,८,८

धादित्या स्त्रा चमयो अ, ३४, १४, अयत, १९, ११, ४ भादिता विभे मस्तर्व ७, ५१, ३ धादिवासी अवि धिवी १०, १२६, ५ धादिलासो भदितव ७, ५२, १ भादित्यामी भदिति ७,५२, २ सादिचौरिक्षः समारे १०, १५७, देः साम ११६०, भयव २०, देवे, २, १२४, ५, के बा १, २७, १ आदिरहाहस्य चर्किस्त् ८, ५०, ४ बाहिद नेम इदिय ८, २८, ५ थादिद्योवार बृष्ये १, १८१, ६ आदिन्द्रः सन्ना विविधीर् १०, १२३, ५ भादिस्मातृराविशद् १, १४१, ५ मा दिवस्टेंडमम्बद्ध ९, ३६, इ बादी शवस्त्रवीर् ८, ७३, <sup>३</sup> बादीं इसी यया गाम् ९, दे२, ३, साम ७७० आदी के चिलस्यमानास ९, ११०, द मान, १३९७ नार्दी त्रिवस्य योपगो ९, ३२, २, साम ७७३ भादीमध न हेवारी ९, ६०, ६, सान १०१० सार् ने निवरी सुवह ८, ९३, १५ साबू नु वे मनु ऋतु ८, ६३, ५ भारप्नोति इविप्हर्ति १, १८,८ आ देवानामप्रयावेह २०, ७०, <sup>२</sup> आ देवानामित पन्या १०, २, ३, अधर्घ १९, ५९, ३, वें स १,१,१४,३ भा देवानानमव केतुरमे ३, १, १७ भा देवो दवे बुप्या ७, ३,७ मा देवी वृठी मजिर १०, ९८, २ मा देवो यात सविवा ७, ४५, १, वे बा २,८,६,३ भा देव्यानि पार्थिवानि ५, ८२, १८ भा दैव्यानि त्रवा चिक्निया २, ७०, २ भा दैच्या बुत्तीनहे ७, ९७, २ माध रय चातुमी ५, १, १२ मा वां वबोषि रहिननि 8, ५२, ७ भारोदसी विवर विष्ठमा ५, २९, ४ बा द्वाम्यां इरिम्यां २, १८, ४, मि ७, इ भा द्विवर्दी समिनो २०, ११६, ४ भा पर्निसिद्ददियो ५, ४३ १३ था धावना मुहस्स ९ ८३, ८, ति. २, ४ थाचीपनाचापा पति १०, २६, ६ मा भूजंदने दशाबा ७, ३८, ८ मा भेनमा पपसा ५, ३३, १

| <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | n•)                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आपने पूर्व पार्विक (- 188 है के है के है के हिंदी है के है है के | स वे एवं क्लेबुर्व १, १५, १८, बार, १९८० ११७<br>स वे राजनीदिनं ८, ११, १७<br>स के सर्व राजने १ ीए, ११                                                                                                                          |
| का के बाद का प्रति के कि बाद है हैते हैं कर<br>इ. इ. इ.<br>जा के बाद का प्रति हैं हैते हैंक<br>जा के बादों पुरस्कात है हैते हैंक हैते के करते पुरस्कात है हैते हैंक हैता है के करते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | का का बहुति हुई है। का (cri<br>का का हुदी एएएक करि है है। हैं<br>का का हुएते हुए के हुई हैं<br>का का क्ष्मुका हो दे हैं है हैं<br>का का क्ष्मुका हो दे हैं है, है कर है है, करके<br>है है है है है, है। का के का का का का का |

वा नो भर दक्षिवेनाधि ८, ८१, ५ मानी मा नगमित्र है, ३०, १९: वे जा २, ५, ४, १। नि ६,७ बाबो मर बुबन सुबन ६, १९, ८ मा नो मर मंद्रज ८, ७८,६ था नो मकल दावने ८, ७, २७ मा को महीबरमधि ५, ८३, ६ षा वो मित्र सुदीतिमि ५, ६४, ५ मानो मित्रावदना पृतेः ३, ५२, १६। साम २२०, ६५३। बाब ११,८, वेस १,८,२२,३ मा को निवायक्ता इस्पत्तिष्ट ७,६५,४८ ते मा २,८,६,७ य तो बच दिविस्ता ८, १०१, १, वा म ३३, ८५ मा नो बज नमीनूच १, ८३, ३ बा नो बज भारती १०, ११०, ८, भयर्ष, ५, १२, ८, बाय १०, ३३, से मा ३, ५, ३, ४, नि ८,१३ मा नो पत्राय तक्षत १, १११, २ बा नो पात दिवस्परि ८, ८, ४ ना नो बार्ट दिनो अच्छा ४, ४४, ५, अधर्च २०,१४३,५ बा नो बावमुवस्रुवि ८, ८, ५ ना नो नाहि परानको ८, ६, ३६ ना नो बाहि महेमते ८, २४, ७ या नो बाहि मुवाबतो ८, १७, ८; अथव २०, ८, १ ना नो वामुवसुधि ८, ३४, ११ बा नो स्लानि विद्वता ५, ७५, ३, मान १७४५ वा नो सर्वि मदच्युव ८, ७, १३ ना नो राषांसि समित ७, ३७, ८ वा वो द्यास्य सुनवो ६, ५०, ४ म को बाबों महें तमें ८, ४६, १५ वा नो विश्व भारका १, १८६, २, ते मा २, ८, ६,३ मा नो विश्वास्यश्विना ८, ८, १३ मा वो विचामिकविभिः सत्रोपा ७, २८, ८, ते मा ٩, 8, ٩, ٩, ७, १३, 8 ना नो विकासिकतिमिरिकिना ८, ८, १ वा को विकास बस्प ८, ९०, १; साम २६९; १४९२; मयर्थ २०, १०४, ३ <sup>का वो विश्वेषां</sup> रस ८, ५३, ३ वा बो विद्वे सजीवसी ८,५४, ३ वा बोडबोमिर्मक्वो १, १६७, २ मोत्रेम्बर्ख १०, १६३, ३। अपने २,३३,४। २०,९६,२० बाल दिशे मावरिका १, ९३, ६, वे स २, ३, १४, २

मापः पूजीत नपत्र १, २३, २१; १०, ९, ७; भधव 1, 5, 3 भा पश्यासी भन्नानसी ७ १८, ७ भाषभवी दिवयवी ५, ५२, १० भा पत्राय महिला ८, ७० दे। साम ८६दे। भयव 90. ८१ २, ९२, २१ भाववृषी पाधिषान्युक् ६, ६१, १२ भाषम्यी विभावति ४, ५२, द मा वर्षी पार्धिव १,८१ ५ या परमामिका ६, ६२, ११ भा पश्चरय सहतो ४, ५४, ५ मा परमान भारत ६ १२. ९। साम १२०३ भा प्रयमान नो भरायो ९, २३, ३ भा परमान सुष्टि ९, ६४, ३, साम ९०६ आ प्रवस्त्र गविष्टवे ९, ६६, १५ भा पनस्य दिशो पत ९, ११३, २ भा पवहत्र मिरिन्डम ९, २५, ६; ५० ४; साम १२०८ भा पवस्य महीमिय ९, ८१, ८: साम ८९५ भा पवस्य सहिद्याग रवि मोम ९ वरे. १: माम २०१ भा पबस्य सङ्ख्या रायें गोमन्त ९, ६२, १२ भा पवस्व सुबीवं ९, ६५, ५, साम ७८३ भा पवस्य हिरण्यपद ९, ६३, १८, वा य ८, ६३ भा पञ्च गासि वृधियीं ८, २७, २ भा पद्माताचाससा ७, ७२, ५; ७३, ५ भापश्चितिप्यु स्तर्वे ७, १३, ८, भयर्व २०, १२, ४, षा य रेरे. १८ भापश्चित्ही पिम्बन्त ७, ३४ ३ भाषमिदि स्वयशस ७, ८५, ३ भाषानासी बियरवरो ९, १०, ५; साम ११२३ आवान्तमन्त्रः १०,८९,५, तं स २,२,१२,३; ते भा १०, १, ९, नि ५, १२ भाषी वो भरमे वितरेव १०, १०५ ४ भा प्रयासो न मातर ७, ४३, ३ आयूर्णो भस्य ब्रह्मत ३, ३२, १५; अधर्ष २०,८, ३ भा पूर्वाञ्चन्नबर्हिप १, २३, १३ आपी अधान्त्रचारिय १, २३, २३, १०, ९, ९, वा य २०, २२, वे स १, ४, ४५, ३, ४६, २, वे ब्रा २. ६. ६. ५ आपो अस्मान्मादर १०, १७, १०। अथर्व ६, ५१ ०. वार होता व भेषाची १०,१३७ ६; अथर्व ३,७,५, ६,९१,२ आयो न देवीदग्र यदि १,८३,२; अथर्व २०,२५,२

ं अर पूर्व रहारोत्ति ८, ६, ८, ध्ववर्त, १०, ११६, १ m total prime ? 4%, 19 का प्रतिकत पुरं दें हैं है । बच्छें रेड़ रेडिट at been made t. this t H 4-4-1-16-16 C. S. O. ave. 10, 194, 1 units fresht v. tc. tv m + (m/m/h/t t (c) t, ca e 17 th 20 # # # styl C 4 11 mm 11 मा य हुन्दी महोदिन दे, **१**५, ११ on all and grand to use on the to m a grif sentral & to \$ us and selected and a fee to a see city . . . . a i or eval c, 14, 4 व्यवस्था प्राक्षेत् १२ व HE THE MICH C, E, 11 with a separated at the at a fairtaing a RT ! व्य के व्यक्तिय जिल्ला है 🕫 १९ at at and flerett ", #1, ! व्यवस्थी कुल्या है रे. व. वर्ड केंद्र ब से कर्न किल्पिय ८, ८ १० m a mat seitert # 4 fr ar er 40 Ed ज से कर वजेहरा ८ ६ ११ m e ud erenfreigt t. to 1 at a) and reset 4, 76, 78 44 to 100 and 5, \$5, \$ मा के क्लेक्टिकी द की हैं। **₩ 4 \*\*₩ (3/4) ₹** ur it untbermbluch: 1, fo, 10 म क रूप स्वयम् ६ ४६ ४ M J F FAR WHEN RE F C. P. m salarent C. St m di der rift diet ! to !! य र इप्लंड्स १, १० १ ---स से होतनसमित्र ८ ५ र at a good part, led to me the a d when set # # m m sin trait fin L ct. ? at 1) Re at 18mm 4, 18, 1 mart me sat the Felen m er de wer m 2, 49 92 m m din des \$, c4, t4 am. 274 ar it ber ufter menne t. W. 4 मा का क्षेत्र करो क्षेत्रे ६ १५ ६८ कर. ८११ at the tree telescope to the ! m m shi mat 4, 40, 4 ar ar ber area a. be. t 41 FOR SHALL ! at a turige de to, tt t a d befret begft u. (#. ? - 14 mg man t, 184, t) me. (21) - 4 (When mi a, or 1 at um er einem B. et. ? we should write a se to मान क्षेत्रका प्रमुद्ध ५ ७ w d zw tzwd (s. %, %

au acting planes (, pp.), and control ( ) of p.

au reflect them (, 19.1), and control ( ) of p.

au reflect them (, 19.1), and (, 19.1), and

का विकेश्वर किएं दे रहे हैं का रिकॉन पर्वत है रहि दे हैं के है है है, है का निर्देशि कॉन दूसा है है, है का को सम्बद्धिका रोग दे दे है

था पूर्व राज्यक्रिकारीय ८, ८६, ५ या पूर्व राज्यक्रिकारीय ८, ८६, ५ या पूर्व राज्यक्रिकार ६, ५, १३, अल्टे १८, १३१, ४

भा के कुरूब प्राथमित है हैं। हैं भा के कहारि महात है देहें हैं भा की कहारि प्राप्त है हैं हैं भा की बहुत करने के हैं हैं। है के में में हैं हैं हैं

बा नो सर दक्षिजेनामि ८, ८१, ६ भा बो सर मगर्मित्र दे, दे०, १९; वे मा २, ५, ४, १; नि इ, ७ ना को भर वृषण हुत्म ६, १९, ८ भा नो मर ध्यंत्रन ८, ७८,६ वा नो मबस्य दावने ८, ७, २७ वा वो महीमरमर्वि ५, ८३, ६ या वो नित्र सुदीविभिः ५, ६४, ५ ना नो मित्रावरमा पूर्वः ३, ६२, १६। साम २२०, ६६३। ना य २१,८, वे स १,८,२२,३ वा वो मित्रावदमा इत्यसुद्धि ७,६५,८, ते मा २,८,६,७ था नो यज्ञ विविस्त्रस ८, १०१, ९, वा य ३३, ८५ मा नो मज नमोनुष ३, ४३, ३ ना नी बज्ञ भारती १०, ११०, ८। अधव, ५, १२, ८। वा य १९, ३३, ते मा ३, ६, ३, ४, नि ८,१३ वा नो पत्राप तक्षत १, १११, २ बा नो पात दिवस्परि ८, ८, ४ वा वो वार्त दिवो भच्छा ४, ४४, ५, मधर्म २०, १४३, ५ मा मो वातसुवस्रुति ८, ८, ५ मा नो बाहि परावतो ८, ६, ३६ मा को माहि महेमते ८, ३४, ७ भा नी पाहि सुवानको ८, १७, ४, अयव २०, ४, १ मा नो पाष्ट्रपश्चित ८, ३४, ११ ना नो राजानि निम्नता ५, ७५, ३, साम १७४५ भा तो सर्थि सदस्युत ८, ७, १३ ना नो राषांसि समित ७, ३७, ८ मा नो रजस्य सुनवो ६, ५०, ४ ना वो बायो महे वने ८, ४६, २५ नानो दिवा भारता १, १८६, २; ते झा २,८,६,३ मा नो विकास्यकिता ८, ८, १३ ना नो विवासिकतिमा सजीपा ७, २४, ४, ते मा २, ४, ३, ६, ७, २३, ४ वा मो विश्वामिक्तिमिरिश्वना ८, ८, १ ना को विश्वास इस्प ८, ९०, १; साम २५९; १४९२; मयबे २०, १०४, ३ <sup>था मो</sup> विस्वेदां रस ८, ५३, ३ था को विद्वे संबोपसी ८,५४, ३ भा बोडबोमिमंदतो १, १६७, २

भापः पूजीत भेपज १, १३, २१; १०, ९, ७, भधवं १. ६. ३ भा परधासी मळानसी ७ १८, ७ धापधयो विषधयो ५, ५२, १० था पत्राप महिना ८, ७०, ६, साम ८६३। अथव २०, ८१, २, ९२, २१ भाषमधी पाभिवान्युरु ६ ६१, ११ भाषप्रयी विभावति ४, ५२, ६ भा पन्नी पार्धिव १,८१ ५ भा परमामिस्त ६, ६२, ११ भा पर्वतस्य महतां ४, ५५, ५ मा पवमान धारव ९ १२, ९, साम १२०३ भा प्रवमान नो भरायो ९, २३, ३ भा पवमान सुद्धि ९, ६५, ३, साम ९०५ आ पवस्व गविष्टये ९, ६६, १५ भा पबस्य दिशों पत ९, ११३, २ भा पबस्य मिरिन्दम ९, २५, ६; ५० ४ साम १२०८ भा पवस्य महीमिष ९, ४१, ४, साम ८९५ भा पवस्य सहिद्या रविं मोम ९, ६३, १। माम ५०० भा प्रवस्य सहस्रिण रायें गोमन्त ९, ६२, १२ आ पवस्य सुवीय ९, ६५, ५, साम ७८६ भा पवस्त्र हिरण्यचव् ९, ६३, १८, वा य ८, ६३ भा पद्म गासि पूथिवीं ८, २७, २ भा पद्मातासासत्या ७, ७२, ५; ७३, ५ आपिश्वित्पिया सार्वी ७, २३, ४, भयर्व २० १२, ४. वा य रेरे. १८ भापश्चित्रहम विम्बन्त ७, ३४ ३ भापिश्विदि स्वयंशस ७, ८५, ३ भाषानासी विवस्त्रवी ९, १०, ५; साम ११२३ आयाम्बमम्युः १०,८९,५, वेसं२,२,१२,३; ते मा १०,१,९, नि ५,१२ भापी को भरने विवरेष १०, १०६, ४ था प्रयासी न मावर ७, ४३, ३ आपूर्णो सस्य कलका ३,३२,६५। भगवे २०,८,३ भा पूपश्चित्रवर्हिप १, २३, १३ भाषी भग्रात्मचारिय १, २३, २३, १०, ९, ९, वा य २०, २२, वेस १, ४, ४५, ३, ४३, २, से मा २, ६, ६, ५ आपी अस्मान्मावर १०, १७, १०; अथर्व ६, ५१, ०; वाय ४, २, तेस १, २, १, १ भाष इहा उ भेपजी १०,१३७ ६; अयब ३,७ ५, ६,९१,३ । आपो न देवीदर पति १, ८३, २, अधर्व २०, २५, २

विक्रमको १०, १६६, ३, व्यय म,३३,४, २०,९६,२०

बाल्ब दिवो मावरिका १, ९३, ६ वे स २, ३, १४, २

व्य राज्यात्र व १ ३८, १६ m al Armenda V. Ye. S

व्या विकेत्सको सर्व ५, जर १ wegen marrie C. se ft, med. C. tell b

भा के साथ अधीलांद १६ द

मा हे रफ्लुक्स ८, १ ६, ७

are of second City, I

ज क को ध्यूच ५ छ। we gi milde L tel. b me. fool

का या बोरोज कर्म ५. स्थ. र

व्य पा कार्न क्लब १ दे हैं with mirror to lead to me the the

245258

- ton alle - 12, 22

व क्षेत्र को ५, १६, १

and course t to a fe 5 H

at antibon & 12 to and to the

es but market c.c. t ard car a mart 6, 16, 24, 5, 4, 7 %, 16, 2

C 4 24 & # 4 M a distributed \$, 0, c) and \$150

काबु कोल ८ टी, के कर 1941। है के

क्यों विद्यारिकार विकेश कार्य, रेश देश के विकास की रे प्रदेश und uffen erbeit E. 155. 5 und d un und u. De. ? क्या के के के का का का कि कि कि

mit a my gettiffe ta, tit is und & t. f. ac + 70, 70, 30, 0, 8, 6, 7, 0, 27, 21 2264 E . C. 17 6 <del>क्को क्रिया</del> संशोधना । १.६ सम्ब ६८१क वर्ण-

2 4. 2 W. 4 22. 4m 45. 2m & 4. E. Et B. t. Ltt. R. L. to

ध्य जानक मरिन्य है, देह कि वह व हरे हैरेंगे। 8 & 6 x 39 6 & at 7 to 8 a war ale t. t. th t. t. t. w. c. 89 880 But P P T B # P P B

--a प्रदर्शन दे दे रहे. १ का सजब इतियों भ, देश वे कि दे देश क पर क्यों ८, १६,८

man ratio Arrost 2 12. 1 वर्ण क्या ८ १९ ६ व्या ११६

migrorage to, fc, 8 week to, 18, 9 न बर्जने स्क्रे ( १४९ क or wright two 1 2, 5 m and fleet away t, tonus, & m t & tt.

as applicated to be it, and heat थ प्रमुख <del>करिंग</del> में १ १ as weed work to \$, \$, 4, 4, 4, 4, 4 mintenet c. 11, 11 miri we delle E. t. E. t. u. z. z. z. sufe eral freift f te, t, & ac e c ?

क्रमेर्स से बस्तो ५, ५५ ह ≖केवर १११ ज क्लेक्क्जिक्किएल १, ११ ६

t tt +

व्य कार्य क्षेत्र १, १९, १९ क्या ११६८

अनुवासमाम १ ८ ८ दे सक्ते हे हेरे. हे

on the effect or, to me, to be total and a tto t as

व्य सन्त्री काम व्यक्तिकत् १०,१९,३५ वसर्थः १ ,३६,३ m sere elena t

म रकेरी देशमध्यक्ष कहा १, ६३, ६

or open trees and to ca. ? म योग हम क्लो ८ १६ ५ न पा केल सं ८ ८ ।

to. 111. 1 at of fried for a me Pille it म परेंगे हन मेजब १,६३ १ or rails from our to CA ?

m regers ment. Life try man tech and

व कीम को ८ छ ।। malit gall to may but as as as 15 th Ref. 7 38.4

----य सम्बद्धान के हैं। रेर

and \$, \$2, 5; \$4, 34, 54 56 6

· vi & m | mertied of wat v **□ 120-11-10-11-1** बारने ते परायने १०, १४२, ८। अपने ६, १०६, १ बारमार महि किहंद, ३१, १८ बा बन्ना पानीर्गमन् ७, ५४, २० भा ब बर सहातको ५,५६, ६, छ म २, ४,८,१ वा बन्मा देना बहरू-श्वस्य ८, १००, ५ या राम्ने वास २, ४, ५। मि ६ १७ बादमब मुहुर्व मातरिस्त 🤰 १८५, ३ या व प्रमन्ति दिवि १, ५१, ४ वा परोश्चिम्रत तमा र, ५८, ४। साम १०५० थ बच्चत्रव रोइसी ६, १, ११, वे मा ३, ६, १०, ५ वा बकाको भुवनानि ९, ८४, २ मा रखे सप्त इपवे ७, १, ८ षा रखे सर्पितमुखे ५, ७, ९ था परिनम्ते सापाचे ६, १२, २ भा बरिममसस स्थमव २, ५, २ वा बस्मिन्हरो नर्या ६, २९, २ चा बस्त व महिमानं ८, ४३, ३ वा बाव मह्मपस्परि ८, ८, ३ बा बाव महत्रो दिव ५, ५३, ८ बा बातमुष मूपत ७, ७८, ३, पर. य ३३, १८ भा बाढ मित्रावरमा युवामा ७, ६६, १९ बा बाव मित्राबदमा सुशन्ति प्, ६७, ३ मा पारिवज्ञा स्वपतिः १०, ४४, १। अपर्य २०, ९४, १ भा बारिंक्यो दिव बा ४, २१, ३ था वार्तिकोध्यस उप छ, २१, १; वा च २०, ४७ भा वाहि कुमबाम ह ८, ६२, ध भा वाहि वर्षतेस्य ८, ३८, १३ मा माहि प्रवितित के, अके, व मा बाहि बनसा सह १०, १७२, १। साम ४४३ वा बाहि बस्स्वा पिया १०, १७२, २ मा नाहि सम्बद्धात ६, ४०, ४ मा बाहि सुप्रमा हि से ८,१७,१, साम १९१, १६६, अधर्व २०, ३, १, ३८, १,४७,७ ना बादीम इन्द्रवो ८, २१, ३; साम ४०२ मा बाह्यसे वच्या सञ् ७,७, २ ना बाबाबे समिपानो अर्था ३, ४, ११, ७, २, ११ ण बाह्मविभिः सुर्वे ५, ४०, १ ना नामने भा परि ८, ३४, १० भा बाह्यबीक् उप १, ४३, १ मानुविकानुः परि १०, १७, ४, अधर्म ते, भा ६, १, २

धा पुषात कवयो ६, ४६, ११ भा यूपेय मुत्रति पवा छ, २, १८, अपर्व १८, ३, २३ भा में तम्बन्धि राविमाना १, १९, ८ भा व तस्युः प्रवतीतु ५, ५०, २ या व रव्यंति तक्षितिमः रे, रैपैरी, व भा वे विश्वा पार्धिवानि ८, ९४, ९ मा वे विश्वा स्वपायानि तस्पु १,७२,९६ ते मा २,५,८,३० भा वो गोनिः ग्रवत ९, ८४, १ सा योनिमप्तिर्भवयन्तम १, ५, ७ धा वोभिमदमा दहन्द् ९, ४०, २। साम भा यो मूपान वित्रोः १०, ८, रे भा वो वोनि दबहुत ७, ४, ५ भा यो यमा सागुपाणी २, ४, ५ भा यो विवाद संख्याद १, १५६, ५ भा यो विधानि बार्यो ९, १८, ४ भारकाव मध्ये १०, १०६, १० भा रिवा सुचेतुन ९, ६५, ३०: साम ११३९ भाराष्ट्रस्त्रमय वाधस्त्र १०, ४२, ७, भघवे २०, ८९, ७, के मा २, ८, २, ७; नि ५, २४ भा राजाना मह प्रत्यहर ७, ५४, २ भा रिश्न किकिस छण ६, ५३, ७ मा रुमेरा पुषा ५, ५२, ६, नि ६, १६ मा स्त्रास म्ट्रवता प, प७, १, नि ११, १५ आरे अपा को निवामा १०, १०२, १० धारे अस्मवसविमारे ४, ११, ५ भारे से गोमसुष १, ११४, १०, में स ४,५,१०,३ भारे सा वः सुदानवी १, १७२, १ भारीका इय घेवडी ८, ४३, ३ का रोवसी कपूजना स्तः ३, १, ७, वा य ३३, ७५ भा रोष्सी भग्नण जायमान ने, ने, ने भा रोवसी भग्नजादोव १०, ५५, ३ था रोदसी पृहती बेविदान १, ७२, ४ भा रोव्सी इयेमाणी १०, ९६, ११, मधर्व 30, ३२, १ मा रोहरायुः १०,१८,६। वयर्ष १२,२,२४। ते मा 4, 20 t भार्वश्रत मस्तः १,५२, १५ मार्डिपेणो दोवम् १०, ९८, ५; नि २, ११ बाळाका या दरशीर्ध्यो ६, ७५, १५

मा व इन्द्र किथि पथा १, ३०, १; साम ११८

भाव मध्यस ऊर्जा १०,७६, १, नि ६, २१

करो न विज्ञानि कर् १ डी के कर्च, १०, १०, ७ and when when t 188 \$ with provide the ? and indicates to, to 18 weit or gratiffer to, tet as work & 4 % a te to 17 4 8 4 9 6 11 6 11.44 t m 1 11 c

und ft m untgen t L te mer teten unt. 2 4 2 m = 12 44 H th & d. I L T & TELM B. E. T. B. E. W. ER Et LILR LTO स चारक करियम १ १६ रेक या व ११ ११४।

LEIFHILERINI m coner são 2 22 15 2 22 8 m. c. 

-मा प्रशासको ५ ८६ । ur ar afteit 4. 12 t. # 1, 48 भा पात्र सम्बोद १६,८ THE PROPERTY OF

mpowers to to 8 well to 18, 2 W pri tout 4 PL 8 000 115 m incon suit ! tet o Count ive 1 L 1 or and freel value & toron, & or \$4.10.1 or amborred 4, of, & over, fort

m agu raffest t. f. f. m west unit to L F 4 s. t. c markettermi c. 11 11 ----with real from & Puty & me te e 1 TOTAL TELEVISION OF THE PARTY SERVICE बार्यन्तं से बस्ते ५, ५५, ३

**water** 2 22 2 या बाली काम अमिल्स १०,१९,३६ कार्य १०,३४,३० at apparent for \$ 11 \$ - man the 1, 41, 12 am 11k

च काल क्लेक्ट्रे रे रे 1 walter shift to be we too total and the to we to the time! . .. .

war tracted by H en al fraiteire e, to ? me where cycly on more total disk L 4 12 4 A. 4 11

or America and S. O. Co. are. 1777 w At and at 1, or 1 wage march & So, \$1, wet 5, 116 b act with the life

**u** è un mini c, <del>11</del>, c भ वे रचलुक्ता ८ १ ६ ७ at a re asserted C. C. ! m 4 cd c week 6, 16, 24, 2, 4, 2, 4, 1, 1, 1 as or red morner & to, 2 M to th unt 6, 84 5

or to go to Side to the to mer. had or en wither med to the t मान कार्य करना रे ८ ह and the Employed Co. Sec. El and Flori 441241

THE RESERVE on white and to tak t and and school 3, 92, 29 

w weet weet 0, 14 4 -मा भौजा को ८ वि स म की दूसी के सम्बद्ध की दे के के हैं। हैं। £ 6. 2. 2. 12. 4

a of fai ame fife'let me fech \*\* 199 \$ and forced for one l'idea in ur verk per form: L. s.s. ? on while Revent was to be, t

म रकेरी हैरानां माठ ६ हा, १० च प्राप्त सम्बद्ध और १६ १६ । 4 42 PT 14 C 15 1

थ पार्थकालंददा म पा क्ये सं २ औ. १ 4 todawa 1, U. C भाष्ठः विद्यानी वृषभी १०, १०३, १, साम ्रूट४९ः मधम १९, १३, २, वा य १७, ३३: ते स 8,६, 8, १ ति १, १५ मासु रिक्षिको तमु तु छ ८, ३९, १ भाग्न दूव विवस्तवो ४, ७, ४ भाषुमिश्रियान्ति २, ३८, ३ मा सुन्ना यातमधिता ७, ६८, १ भागुर्त बुहनमते ९, ३९, १, साम ८९८ मा मध्यते सद्यिता ४, ३, ३ मा स्पेनस्य प्रवसा १, ११८, ११। नि ६, ७ भामुतका मुची इव १, १०, ९, नि ७, ६ माधिमावस्रावाचेया १, ३०, १७ मा बैत्रेपस्य जववो ५, २९, ३ भा स पतु य ईवदा ८, ४६, २१ भा सपत्तमित्र न द, २२, १०; अथव २०, ३६, १० मा सम्बायः सवर्द्धां दे, ४८, ११ मा सायो यात समवी ४, १६, १, अमर्प २०, ७७, १ ना सब सवितुर्वेषा ८, १०२, ६, ते स ३, १, ११,८ षाप्तवाजास शवसान ६, ३७, ३, नि १०, ३ षा सहस्र पिथिभिरिन्त्र ६, १८, ११ नासी प्रनासामहसु १, १२८, ९ भाषीनामा भदणीनो १०, १५, ७: अधर्व १८, ३, ४३: बाय १९, ६३ भा सीमरोहासुयमा ३, ७, ३ मा सुरम्याय सुरम्य ८, २२, १५ मा सुते सिंचत श्रिय ८, ७२,१३, साम १४८०, वा ग रैने, २१ मा सुद्भुती नमसा वर्तपच्ये ५, ४३, २ भाषु भा जो मधबन् ६, ४४, १८ मा सुरक्यम्मी यजने १०,११०,६। भयम ४,१२ ६। वा य २९, ३१, वे मा ३, ६, ३, ३, नि ८ ११ मा सूच न रहमयी भुवास १, ५९, ३ मा सूबों जरहरमुक ५, ४५, १० भा सुर्यो न माजुमितः ६, ४, ६ ना सूर्वो यातु सञ्चामः ५, ४५, ९ ना सोता परि पिचता ९,१०८,७, माम ५८०, १३९४ भा सीम सुवानी भाविभिः ९, १०७ १०। साम

५१३, १६८९ ना सुवासी मस्तो ७, ५७, ७

बाक्वापयम्स मुवति युवान १, १६७ ६

माबो बुक्य नर्तिको १ ११६, १८

भा समारथ पूपपाणेषु १, ५१, १२ भास्मिन्दिशागिनन्दवी ९, २१, ५ भा स्तमग्र युवमानी भनरा १, ५८, २ भाइ सरस्रतीयतो ८, ३८, १० आइ पितुम्स्युविद्दन्नाँ १०,१५,३, अथव १८,१,४९। वां य १९, ५६, ते स २, ६, १२, ३ भा इतय सम्बन्धिरे ८, ६९, ५। साम १४९०। अथर्य २०, २२, ५, ९२, २ भा हपवाप धूप्णवे ९, ९९, १। साम ५०१ मा इयतो भर्त्रने मत्ये ९, १०७, १३; साम ७६८ भाहापै खाविद खा १०, १६१, पः भथव ८, १, २०; २०, ९६, १० आ दि चाचाप्रथिषी अप्त १०. १. ७ भा हि रहतमिशना ८, २२, ९ भा हि प्मा याति नयः ४, २९, २ आ हि ब्मा सुनवे पिता १, २६, ३ था होता मन्द्रो विवयानि रे, १४, १ बुच्छन्त रेतो मिथसन्यु १, ६८, ८ इष्छन्ति स्वा सोम्यास सम्रा ने, ने०, १, वा य ने४, १८ इच्छन्ति देवाः सुन्यत ८, २, १८। साम ७०१ अथर्य २०, १८, ३ हुष्यमधस्य यष्णिर १,८४,१४, माम ९१४, अधर्ष २०, २१, २, ते मा १,५,८,१ इळामझे पुरुद्स ३, १, २३, ५, ११, ६, २१, ७, १७; १५,७, २२,५, २३,५, माम ७५ वाय १२, ५१; वेस ४, २,४,३ इळायासवा पदे वय ३, २९, ८, वा य ३८, १५ ते स ३, ५, ११, १ इका मरस्वती मही १, १३, ९; ५, ५, ८ इत करी वो अजर ८, ९९, ७; साम २८३; अथर्ष २०, १०५, ३ इति चिद्धि स्वा धना १०, १२०, ४; अधर्व ५, ३, ४ इति चिन्तु प्रजायै ५, ४१, १७ इति चिन्मन्युमधित्र ५, ७, १० इति स्वाप्ते बृष्टिहब्यस्य १०, ११५, ९ इति त्वा देवा इस १०, ९५, १८ इति वा इति से मनो १०, ११९, १ इति स्तुवासी असथा ८, ३०, २ इतो वा सार्ति १, ६, १०, अधर्व २०, ७०, ६

इत्या भीवस्तमहित ८, २ ४०। नि ३,१५

```
म सरम्म्यूनकेर्त १ 🗈 १६ अस्ट १४ १ ५
थ रेजो तरक रोस्स्ब्ड ८,१३ % कर. ८०५
un males after t. 11. ts
                                       women good tot t
व कावतः इत्ये ५ ११ १
warter fert H & urt. ! fo .
                                       S word whates f ft. !
म रमक की चंदे हैं है है कर है दि
                                       ar eggeneger t al. th R. L. to
M 4 mm gra t, tac, taj mm. t tt
                                       on ungan beledege t, Pit, 1
नगरनं बने बाब १ हरे है
                                       m et externi me L ML
                                       and there are to the m to me to the
भागीतं गहना ७ १८, १९
                                       म क्रमे पूर झरेना क दरे हैं। ब. द. क में है के
arefedra # 1 to 1
word from with t, ttl to
                                           24.5 4 2 5 4 1
warmeleilles 1 to 1
                                       m Ham Som t IC 1
मा क्षेत्रे सामाद ८ ५. ११
                                       m Regrandaten t. ac. t. R. tt te
m el tulem e, st. ?
                                       w Rung shop t ti 1
wet of got t. He s
                                       मानिक्यां भाषीतं हे १००, १
w tit far gier t. tit to m
                                       a Austrian 9, 72, 77 am. 504
a ti tranet mi e, et, ?
                                       and west $10 00 00 00
an al ta grand artist ? ? ?? ?
                                       W AND MORE ? ! Y ELE !! ! The
मा को क्यों वरिका १, १६८, १
                                           2. 2. 2 4
or of the Reservoir & 174, 2
                                       on theirs wert u, or on & d. ? F, Et ?
व व तो तकते ५, व्य ८
                                       us Remotes et a v ve, t
on front with many 1,54,41 $, at 2,44,5
च वर त्योजनी र १८६ व
                                           RCR
य ये प्रकारको ५, ८३ १
                                       windstabli Francis
व शं लोकको । ११ ०
                                       म रूप्स रक्तो ८ १६ १
का को रहेश रह है है है है
                                       W THE SPICE C. TE !
मा से राजे हे धरिया ८, १६, ह
                                       wheel there said 4, 25 1 1 2 at CAM
न संति साले ८,८,१
                                       बाद्ये किने प्रक्रिक्त ११११
m wi frestrukte c. ca. t
                                       a d mg ente # 1 14. #
था सं विचारिएक्टिका ८, ८, १८
                                      मा के अवस्थान १ पर प
w el stant afen er t. ttc. s
                                      म से स्वयंक्षाओं ५ ५८ से है के व १ ५ ५ है
4 dat im 1. 21
                                      मा के राज दिलांको है, राज प
 m et min ettare 1 49 et
                                      or of man weeke $ 5 to me. $1 b.d.
 mulmt ermit in. .
                                           L. t. tr t
 - 4 mark afret c. 34 g
                                      भा नो सम्प्रकृतिको है, १९९ ५
 व्य नाम करोर म बक्र है रह प
                                      भ के राष्ट्र कारोत्प्रकार ८५ ६ वर्षत १६१
 m ere unt brei fa, the, & und # ft &
                                      we would nev to !
     ...........
                                      म से रोग क्षेत्रकी व १६ १८
 or word a 11 1
                                      or ordered great c, 11, 1
 क संस्था स्केर रक १ १८० ५
 व्य को निको क्युन्तान्तरम् है, होनः ५
                                      मा वर्ग रर्गनाम्बोक्तां ८, १८, १६
                                     want frest t co, by and to Lee
 ભારો ભાગમાં તે પ્રાથમ ફ
                                     HARM TOWNS IC. E
```

भाक्क निष्ठाको प्रयमी २०, ६०३, १, माम १८४९। मथव १९, १३, ०, था. व २७, ३३, ते स B, ६, ४, १, नि १, १५ माग्र रिका वसु तु प्र ४, ३९, १ माग्र दून विषस्ततो ४, ७, ४ माञ्जमिविद्यान्ति २, ३८,३ मा प्रमा पावमिषना ७, ३८, १ माधार्ष हर्दम्मते ९, ३९, १। साम ८३८ मा मान्यसे सहिता छ, ३, ३ भा स्पेनस्य प्रवसा १, १९८, ११। नि च, ७ बाहुरहण सुभी हव १, १०, ९। नि ७, ६ माधिनावसावयेगा १, ३०, १७ मा देवेपसा जववो ५, १९, ३ मा स पत य देवता ८, ४६, २१ भा समतिमंत्र न द, २०, १०; भथम २०, ३६, १० मा सम्राप संबद्धपा द, ४८, ११ भा साबो बात मधवा ४, १६, १, अधर्ष २०, ७७, १ बा सब सिंदतुर्वेया ८, १०२, ६, ते स ३, १, ११,८ नाससाजास धवसान ६, ३७, ३, नि. १०, ३ मा सहस्र विधिभिरित्र ६, १८, १९ भावां प्रांसामहतु ?, १२४, ९ भाषीनासी धरणीनां १०, १५, ७, मधर्व २८, ३, ४३: वाय (९, ६३ भा सीमरोहामुयमा ३, ७, ३ भा मुग्म्याय मुग्म्य ८, २२, १५ मा मुदे सिचत भ्रिय ८, ७२,१३ माम १९८०; वा य ₹₹, **२**१ मा सुप्तुती नमसा वर्तवस्य ५, ४३, ३ भाषु बमा जो सधवन् ६, ८४, १८

क मा भावन्तु न, घष्ठ, २८

मा सुरवयम्बी प्रजते १०,११०,६। अग्रस्त न, २२ ६, जा ज

१९, ३१, ते मा ६, ६, ३, ३, नि ८ ११

भा सूर्व न रश्मयो सुवासा १, ५०, ३

भा सूर्वो अहहरसुक ५, ८५, १०

भा सूर्वो न मानुमित्रः ६, ४, ६

भा सूर्वो न मानुमित्रः ६, ४, ६

भा सूर्वो न मानुमित्रः ६, ४, ९

भा सूर्वो न मानुमित्रः ६, ४, ९

भा सूर्वो न मानुमित्रः ६, ४, ९

भा सूर्वो न मानुमित्रः ६, १०, ०

मान्यो सूर्वानो भार्तिभः ९ १०७ १०। माम

५१३, १६८९

भा सुर्वासो महतो ७, ८७, ७

मानुमायम् पुर्वासं सुर्वान १, १६७ ६

माखो बुकस्य अभिको १ ११६, १८

भारमारम मुचपानेतु १, ५१, १२ भास्मिन्दिसगिम्यवो ९, २१, ५ भा समग्र युपमानी भनरा १, ५८, ° भाइ सरम्बतीयकोः ८, ३८, १० आह पितृमसुविद्यों १०, १५, ३, अथव १८, १, ४५। बांद १९, ५६; ते स २, ६, १२, ३ ना इरव सस्त्रिरे ८, ६९, ५। साम १४९०। अधव २०, ०२, ५, ९२, २ भा इपताय प्रयाद ९, ९९, १, साम ४५१ आ इर्पता भर्तने मत्के ९, १०७, १३। साम अ६८ भारार्थ खाविद खा १०, १६२, ५: अधर्व ८, १,००। 20, 98, 90 भा हि चाषापूथियी भग्न १०, १, ७ भा हि रहतमिना ८, २२, ९ भा कि प्सा याति नयः ४, २९, २ आ दि ब्सा सुनये पिता १, २६, ३ का होता मन्त्रो वित्रमानि ३, १८, १ बुच्छन्त रेतो मिथसम्पु १, ६८, ८ इच्छन्ति खा सोम्पास सम्रा दे, दे०, दे, वा य ३४, १८ इच्छन्ति देवाः सुम्बत ८, २, १८, साम ७२% अथव २०, १८, रे इष्ठप्रश्रास्य पश्चिर १,८४,१४, साम ९१४; भथव २०, २१, २, ते मा १, ५,८,१ इकामने प्रकास दे. १, २३, ५, ११, ६, ११, ७, २१, १५,७, २२,५, २३,५, साम ७६, वा व १२,५१, तेस ४,२,४,३ इळावासका पद वय रे. २९, ४; वा य रे४, १५; ते स 3, 4, 27, 8 इका सरस्वती मही १, १३, ९; ५, ५, ८ इत करी थी अवर ८, ९९, ७; साम १८३, अधर्य २०, १०५, ६ इति विदि त्वा धना १०,१२०,४। मधर्च ५,०,४ इति बिन्तु प्रजाये ५, ४१, १७ इति चिन्मन्युमधिज ५, ७, १० इति स्वाझे दृष्टिहब्यस्य १०, ११५, ९ इति खा देवा इस १०, ९५, १८ इति वा इति में मनो १०, ११९, १ इति स्तुवासो असथा ८, ३०, २ इतो वा सार्वि १, ६, १०; मधर्व १०, ७०, ६ इत्या भीतन्तमद्रित ८ २, ४०, नि ३,१६

er it u est ateni f ft. 9

Capetal Capetal S. S.C. St. mark & Lot &

ere who wedge to toy, the use sti

Lift ages game & da fin mar met

tag manufa f f mar bag

IN R & Mesc 4, 41 4

PER IT Rot 1 Pt. F

251 88 8 88 1815

DO THE ! IC.

Per sit unt \$ 27 ?

10 R v 2008 C, to, 11

rd manifelt t.

MA BIR HEAR C IN W

PED grant and \$, tel \$

er just at C.C. H

P(m) + seep ( ), 17 ×

walten det t. tet. tt

. 170 4

Calendary I'de A early and a co in one was lott

PERSON WAS LINE TO

19.2 for nature

म्बर्ग स्थापित है part de part to to to man 19 शंक्रम करो १ सि. ७ prime where a t t is the t to t rite mar a l हर्र बदुर्शिकार्थ ५, ३६, ५ र्श क्ये प्रदर्भय ८, रे कु ब्यूट. ११% वर्षर er want after see, to \$, at \$ \$ \$?

re of whit are c. bc. h was town et hapf ent ! !! to we !!!! !!!!! week as to as as a to the first to the 2 4 24 6 R. 24 24 Chair and 131,5 kmm green property

A 1, 11 Re bed ertifert ertiferent & , too & mar. 2844 HERMOT ICERCH er untering t. ten 4 et e entre c tc t et richtere ! !! . R. u. 4

IT A WHAT W. OF B It makes & YE, In sec. 184 who er windows t to t ed and are to the firm the work. त्यं के पार्ट क्या किया है । ११९ के

14.5 m & m. 5.m.5 + & m. 4.8 & 8 4 THE BOOK OF A ST. C. ST. C. ri mesherwi i, pr 16 It wonthed and \$ tor. It & as \$ c.2.4 et and grown to 48, to remail with the this work to 18, 19 grant groot t tire tt

time ar tatte ! 1.4 and wet.h. .... return date to t PER SER S JE S SONE BOR ere week auf 2 % 5 rette Redit t ttl c at formal and and 1 to 1 and 14 to 14 E 12 46 \$ 4. 22 2

दर्श तिके ज्वाच्ये १ ११७ ६

retail from s v. 5

UTINES WHE L. SO, I eraffenn ehelbe e. 1 1

لايل دها بعد <del>بدئ</del> کي بري ک<sub>ا</sub> هند. پيڅ pel seffer gre 9, 48 m mm 948 and mountly 5, 60, 4 I'm maraber 4, Pr. 9 हम व्यवस्थाति है हिंदू स्था पर्न १० १० म we battettet ---

per manifest t t t 4 mer. level and 15, 17 0, at a pass & & a 6,8,1 the feety fig. 5 and the also may एवं रहे वालंद १६ है 🖚 भीर

स्तर्भ कर बद्धा सः बद्धाः purte sem ! les 4

PERSONAL !

THE REPORT OF LAND SERVICES

per warferbreite ? fo 4

er unferifiete ? f ...

इम्म भोषधीरसनो ३, ३४, १०, अधर्व, २०, ११, १० इन्द्र कुरती युत्रहण १, १०६, ६ रुष वय महाधन १,७, ५, साम १३०, अधर्व २०,७०,११, वे मा २,७,१३,१ रूप वर्षत मो गिर ८, १३, १६ रम वर्षेता मध्तरः ९, ६३, ५ रत्र बाणीरनुसमस्युमेव ७, ३१, १२, साम १७९५ इन्म दिया भवीव्यन् १, ११, १: साम ३४३, ८२७, वा य १२, ५६; १५, ६१; १७, ६२; ते स 8, ६, ३, ४, वे मा २, ७, १५, ५ रूप पुत्राय इन्तवे देवसी ८, १२, २२ इन्त्र बुवाय इन्तवे पुरुद्वत है, ३७, ५। अधर्व २०,१९,५ रमं वो नरः सक्याय ६, २९, १ रम वो विश्वतः परि १, ७, १०; साम १६२०; अधवे दै०, दे९, १, ७०, १६, ते स १, ६, १२, १ रण सोमस्य पीतचे ३, ४२, ४। अधर्व २०, २४, ४ इन्त्र सावा मुखम १०, ८९, १ रिम किस बुत्या भस्य १०, १११, ३ इस्त प्रमिदातिस्त् ३,३४,१; अधर्च २०,११,१, मि ४,१७ इन्दः स दामने इत ८, ९३, ८, साम १२२३, अधर्ष २०, ४७, २, १३७, १३, के मा १, ५,८,३ इन्त्र' समस्य यजमान १, १३०, ८ इन्तः सहस्रवाज्ञा १, १७, ५ इन्त्रः सीता नि ४, ५७, ७, अभव ३, १७, ४ रमाः सुवेषु सोमेषु ८, १३, १, साम ३८१, ७८६ इन्त्र' सुत्रामा स्वया ६, ४७, १२, १०, १३१, ६, अधर्व ७, ९१, १, २०, १२५, ६, वास २०, ५१; वेस १,७,१३,८ इन्त्र श्र प्या इयणा ३, ५७, २ इन्द्रः सुशिमो सम्बग २, ३०, ३ इग्नः सूर्यस्य रहिमभिः ८, १२, ९ रेकः स्वयं जनवन् ३, ३८, ४, अधर्व २०, ११, ८;

वै झार, ८, ३, ६

वैस १, ६, १२, ४

र्य स्त्रासमाविषु १०, ६०, ५

म्त्र गृजीप उ स्तुपे ८, ६५, ५

र्षे कामा बस्यम्तो ४, १६, १५

र्न्यः साहा पियतः ३, ५०, १

इन्द्र जिहि पुमीस ७, १०४, २४, अथव ८ ४ २४ इन्द्र जामय उत्त ये ६. स्प. रे बुन्द ज्येष्ठ न भा भरें दे, ४६,५, भधव <sup>२०८०</sup> १ इन्द्रविष्ठाम्युइद्गयः ४,५४,५ इन्द्रउचेट्टा मरुहणा १, २३,८, २, ४३, ६० बुम्बतमा हि चिष्णया १, १८२, २ इन्द्र तुस्यमिवदिवो १, ८०, ७, साम ४१० इन्द्र तुस्यमिन्मघवन् ६, ४४, १० इन्द्र श्रिधातु दारण दे,8६,९, साम २६६, अथव २०,८३ / पुन्त्र स्वभिषेतेदसी ८, १३, २६ **बु**न्त्र स्वा बुपभ वय ३, ४०, १, अधर्व २०, ४ १, ३,२ इन्द्र स्वोतास मा वय १,८,३, भथव २० ७० २० इन्द्र इस मधवन् १०, १००, १ इन्द्र रहा वामकोशा ३, ३०, १५ इन्त्र प्रमस्य पूर्वत ८, ८०, ७ इन्स् नेदीय पदिहि ८, ५३, ५, साम २८२ बुन्द त श्रम ८,७०,२। साम ९३४, भयर्व २०,९२.(७। १०५. ५ इम्ब नरो नेमधिता ७,२७,१; साम ३१८, ते म १,३,१०./ इन्द्र नो असे यसुनिः ७, १०, ४ इत्र पिव तुभ्य सुतो ६,४०,१ इन्द्र विय प्रतिकास १०, ११०, ? इत विव वृषध्तस्य ३, ४३, ७ इत् पित्र स्वेभया चित्सुतस्य ३, ३५, १० इम् प्रणः पुरवृतेव ६, ४७, ७ इत म जो चिताबान है, ४०, है, अथव २०, ६, ३ इंद्र प्र णो स्थमव ८, ८०, ४ इत्रमसूता वरुणप्रशिष्टा १०, ६६, २ इंत प्रेहि पुरस्य ८, १७, ९, अधर्व २०, ५. ३ इत बद्ध कियमाणा जुपस्थ ५, २९, १५ इत्माप्न कविष्यदा रे, १२, रे: साम ५७१ बृंब्रमण्ड सुवा इसे ९, १०६, १ साम ५६६ ३९४ क्त कर्त न भा भर ७, ३२, २६, साम २५९, १४५६; इस सदस्य हइ पाहि है, ५१, ७, वा य ७ है रात स मयर्व १८,३,६७, २०, ७२, १, ते स ७,५,७,८ १,४, १८, १ रिम क्तुपित सुत रे, ४०, २; अधर्व २०, ६, २; ७,४ इंब्रिमिल्केशिना इरी ८, १४, १२, अधर्व २०, २९ ३ रेन्द्र क्षत्रमभि वास १०, १८०, ३, अधर्व ७, ८४, २। इवसिस्था गिरो ने, ४२, ने, अवर्ष २०, २४, न इंद्रमिद्राधिनो बुद्द १,७,१, साम १९८ ७९६, अधव २०, ३८, ४, ४७, ४, ७०, ७, तेस १,६,१० ०, ते बा १,५,८,१,ति ७,०

[ ac ] arty-<del>war</del>zy हरा के बनो स्पीतनाने हैं है? है (स्थापना सम्बद्धि ५,३%) THE R. D. STREET P. L. T. per fi stat port 1, co 1, our. \$1 IN BY STEPS C to !! ed term seri ? ?Pt. o IN R OL ROLL & PL. S et em erbene o e e, v, b, m, e ee, e rice mas c. tit.ff w #th man हुन क्षेत्रक है है है हर बद्धविद्यां ५, ३० ५ tare tares & 50 P and 8 to 8 हर को ह्रुप्तकंद १ के बाद ११६ वर्ग primary store of to be did to be t ton ton ) je s tag annual to a street total et at att ag c. tc. h ma. town हती राज्यको प्रति १ १६, ७ et Ame mat t er to, um tet; tillt. week as eq as an ar as the St. at. PRINT WE L. IL I PER MER HERE SA W LILTI & A. II to PE wie weiter 5, 1st, 16 excell ut he midde military 1,111 to me tong tall ages game & dis for married A 4, 11 er bedoelder erithered to the to wer, there TO 100 100 1, 101, 1 CERRUP T TO SIRE TO 19 35 2 to fore any er mirter t ten 6 tall mark of 24 A र्त र रूलेच ८ १८ १ professe about & tot 44 enter on Life 5 grafitent i tit # R. # 4 CHAMBEN S to 170 4 talandary 5 40 4 Ed Barbara & A.S. for mar. 1874 1880 product 100 to 120, In mac 1504 1075 er whether t to t et where to 44 to me. the most militaria with 1, to 1 KINEMIATI EWELLIS Attacament of 4 [re] 4m or mil 2, 44, 7; mr. 50 क्षे हे रात्रे अनिवर्ष १ १११ ६ the safety for 5' 48 of our 200 et 2 mm mg c. 12, c

हम्य काराम्पराजी र ४१, १५ जन्मे १ - १५ म et and great ? TE !! emen unt fe tti unt t 16. 21 19 est , tell kery time at 144 to 1 th and act to .... retire det t tt t everyone and a v. t.

er worten on there is a new serie

IT BERTHAMEN I, BE 14

TURE ROOM ! !!!, C र्शानिकोच्यो क्या १ १५१ वर्ग १८६ वर्ष w e to 40 \$ 6 6 5 17 8 et Alt and L. 110 4 crit mi frest z n. t

tal many part 1 1 1 4 mar. lock and IL IT was a taken be s f & न्य क्योगा सदर् १ ४ इन्द्र इत्ये है थे, है। बार, भीता क्षेत्र अर्थ to the way we are to the एव एके कराये ८, ११ के साम अर्थ रातं सार वद्शे कि ब्लास per under unen ? ? por ? en allerparte f to a

we too k. m. ? ", ? t, R. C, !

pris secondo 9, 60, 4

red reguler & to, t

er agretites t fo

PER SERVICE TO S

इम्म भोदधीरसनो २, ३४, १०, अधर्ष २०, ११, १० रण वय महाधन १,७, ५। साम १३०, अधर्व २०,७०,११, वे मा २,७,१३,१ इस्त्र वर्षेष्ठ नो गिर ८, १३, १६ इन्द्र वर्षता अप्तुर ९, ६३, ५ रम्ब बाणीरनुत्तमस्युमेव ७, ३१, १२, साम १७९५ इन्द्र विश्वा अवीव्यन् १, २१, १; साम ३४३, ८२७, षा य १२, ५६; १५, ६१, १७, ६१; ते स 8, 4, 3, 8, 8 = 0, 0, 24, 4 रेन्द्र मूत्राप इन्तवे देवसी ८, १२, २२ रमं द्वार इन्तवे प्रतहत रे, ३७, ५; अधर्व २०,१९,५ र्म को नरः सक्याय ६, २९, १ रम वो विश्वतः परि १, ७, १०; साम १६२०; अधवे २०, ३९, १, ७०, १६, के स १, ६, १२, १ इन्य सोमस्य पीतवे ३, ४२, ४, अथव २०, २४, ४ इत्म सवा मृतम १०, ८९, १ रता कि सामा भस्य १०, १११, ३ इन्द्र प्रमेदातिस्द् ३,३४,१, अधर्च २०,११,१, नि ४,१७

रिनः स दाममे छव ८, ९३, ८; साम १२२३, अयर्थ १०, ४७, २, १३७, १३, ते जा १, ५,८,३ रिनः समस्य प्रमान १, १३०, ८ रिनः सहस्रदाजो १, १७, ५ रिनः सहस्रदाजो १, १७, ५ रिनः स्रोति नि १, ५७, ७। अयम ३, १७, ४ रिनः स्रोति सोमेपु ८, १३, १, साम ३८१, ७४६ रिनः स्रामा स्वर्तो ६, ४७, १२, १०, १३१, ६, अयर्थ ७, ११, १, २०, १२५, ६, या य २०, ५१; ते स १, ७, १३, ४

रिका मुसिमो समवा २, २०, २ इन्त्रः पर्पेस्य रहिमभिः ८, १२, ९ इन्त्रः सर्वे जनवज् ३,३८,४, अधर्व २०, ११,४। वे जा २,८,३,६

रिनः स्वाहा पिवतः ३, ५०, १ रिन्न कतः न भा भर ७, ३१, २६, साम २५९, १४५६, भयते १८,३,६७, २०, ७२, १, ते सं ७,५,७,४

स्त्र क्तुपित सुत ३, ८०, २, अधर्व २०, ६, २। ७,८ स्त्र क्ष्मित सुत ३, ८०, २, अधर्व २०, ६, २। ७,८

ते स १, ६, १२, ४ रेन्स भगासमातिषु १०, ६०, ५ रेन्स गृलीप उस्तुषे ८, ६५, ५ रेन्सं कामा वस्यम्बो ४, १६, १५ इन्द्र कुलो बुबहण १, १०५, ६ इन्द्र जहि पुर्मास ७, १०४, २४, भथय ८ ४ २४ इन्द्र जामय उत ये ६. स्प. रे इन्द्र उपेष्ठ न भाभरें ६, ४६,५, भथव २०८० १ इन्द्रवयेष्डाम्युइन्द्रयः ४,५४,५ इम्ब्रुज्येष्टा मरुक्रणा १, २३,८, २, ४७, १२ इन्द्रतमा हि चिव्यया १, १८२, २ इन्द्र तुस्यमिददिवो १, ८०, ७, साम ४२० इन्द्र तुभ्यमिन्मघवन् ६, ४४, १० इन्द्र त्रिभातु सरण ६,४६,९, साम १६६; भयव २०,८३ / इन्द्र स्वमधिवेदसी ८, १३, २५ इन्द्र स्वा ग्रुपभ वय है, ४०, १, भथव<sup>, २०</sup>, ७ रे. है,<sup>2</sup> **इ**न्द्र स्वोतास भा वय १, ८, ३, भयव २० ७० २२ हुन्त्र इस्न संघवन् १०, १००, १ इन्द्र द्वा पामकोशा ३, ३०, १५ हुन्त्र राष्ट्रस्य पूरसि ८, ८०, ७ इन्द्र नेदीय पदिहि ८, ५३, ५, साम २८२ इन्द्र त ग्रुम ८,७०,२, साम ९३४, मधर्व २०,९२,१७, १०५, ५ इन्द्र नरो नेमधिता ७,२७,१; साम ३१८: ते म १,३,१०.४

इण्य नरो नेमिश्वाण, २७,१: साम ११८: तम १,२,१०,१
इम् नो असे ससुमिः ७,१०,৪
इम् पिव तुम्य सुठो ६,४०,१
इम् पिव तुम्य सुठो ६,४०,१
इम् पिव वृष्ण्तस्य ३,४३,७
इम् पिव वृष्ण्तस्य ३,४३,७
इम् पिव स्थाया विस्मुतस्य ३,३५,१०
इम् म जो श्वितावान ३,४०,७
इम्म प्रो श्वितावान ३,४०,३; अथव २०,२,३
इम्म प्रो रामव ८,८०,৪
इम्मसुता वरुणप्रतिवा १०,६६,२
इम्मसि इत्स्य ८,१७,९; अथव २०,५,३
इम्मसि इत्स्य ८,१०,९; अथव २०,५,३
इम्मसि इत्स्य ६,१०,९; साम २०,५
इम्मसि इत्स्य ६,१०,१,१ साम २०,०
इम्मसि इत्स्य ६,१०,१०,१ साम २०,०
इम्मस्य सुता इसे ९,१०६,१ साम ५६६ २०,७
इम्मस्य सुता इसे ९,१०६,१ साम ५६५ २०,७

इन्नमित्केशिना हरी ८, १४, ११, भथवं २०, २९ २ इन्नमित्या गिरो २, ४१, ३, अवर्ष २०, २४, ३ इन्नमिक्नपिनो बुहस् १,७,१, साम १९८ ७९६; अथव २०, २८, ४, ४७, ४, ७०, ७, ते स १,६,२२ २,

तै मा १,५,८,१, नि ७,०

प्रमेष समामान

whiten to tar the mach .....

शिक्षाचाचे **८ । स** erfebreit # 12.4 gadernirent Ltt. 4; um tert

राहरपति बनुष्ट ८,६ १५ tres at t. to t trate form f to ?

EF WANT & TH. C m sh ma c, of 5 er anism t tt 1

PERMIT WITH I ter the constant ! Its at: wet

to to to R. v. to Ers fire verraffent t, tell t IT E THE CO. C ला पण करित है ८, १३ ५

एक वर्ष करीवर्ग ८ १५ ५ वल ०० रूप क्षेत्र केम १, ० १। सम पर्द वर्द

medit port bactuce PRINT OF BOX 2 84. 5 PROTER TO BUT S. P. P. C. C. C. 25 45. t. . . t

erect ment select tot a welle to ग द १६ त ल्यक्त अस्तर नेवान्य १ छ । क । । अस् errer relate L 18 8 em site ent c tt te

PT 101 W 16 C 19. C 19 HAL PE BE R ti et 4 TL & am ther CHERTHORIC TALLET AND THE TALLE PM स राज्येची प्रधानी प. ५१, ६

PRES WHAT BOWN & SO. 7 CO. 2549. Can m's from 8 40, (a and 9 1) 1 PRINCEPE C 17 14

en per gib er c er f

FE 434 Bred 3 37 7 स्य <del>क्रोबर</del>िय विच रे स्था रे

en die die une t. tie t im min ger is ar ? so, 2: urd. te, C! एम सीवाः कुल हरे वाद है वह या पर पार्ट हेक्सिए pund efu m ? Is w met ta tt. (mit abe gure & tot, ?) em. ???? रूप कार्याच्या ८, १४ १०: बाद १६०५ वर्गः 4 4

(मा) सम्बद्धाः ५ श<sup>.</sup> १९ tru ad age sufe ? ?? < UR CARANT ! 194. ETH E straff mare ? 3? () and \$19 Het. . . . . . . . . . . . . . . .

com a grant but t ten f tre es arei Afr c. tt. t tion and and free to make \$ 150 ft. ar 19 11: kezi 54 tin bull same to' ! ! it wastere met tt, tt t w. to st b. s. s. s.

tru seedan ! 1 1 ERR ME TONN 1, of 1 mm. 1170 हरूल क्षेत्र राज्ये हुनली है, ८, है। बाद ११८० trm ate treb 1 to 2 cru coff shawer t toc. !! arrested by to 1 garma altebra ( 223 f strike tolker to tock t

street were the 4, 10 \$ क्रमा को संबद्धा है है है trait mounts & to a me took titl trad method to the face of the 1611 most mad get 9 to to me 44th at 4,14 . . . . . . . . trad and sect C 42. 0

CORD STREET & St. T. traff el mer al 5 ve 4 trat oft out te t am to trait offe area 1 41. 4 THE MANY WE SE IN THE SHAPE BETTE fresh word gab b. 29 fg aver frank family

1 m. 1 1 tr 1

रवाम्रो नित्रायरामानिति ५, ४३, ३; या य ३३, ४९ साम्रो पमयथ उभा ४, ८३, ४ स्टामी मुच सु नः ८, ४०, ४ रमाप्ती युवासिम ६, ६० ७, साम ०९, हताप्री सुबारवि ६, ५०, ६ रमाप्ती रोचना दिव है, ८२ ९ साम १६०८ ते स ४, २, ४४, १३ मा ३ र ७ ३ इताबी दुवहस्तपु १० ५०, ० (बामी शतदामि ५, २७, द इमधी मणुत इस दे, दे०, १५ इंगणीमाम् नारिष् १०,८३,११, भगव २० १०५,११; ने म १,७ १३ १ नि ६१,३८ इहातु पूपणा चयम् ६, ५७, ६, साम २०२ स्वापत्रता तुष्टता रथन ३ /3, ( माम ३३८ इंशबूहम्पती यय ४, ४०, ५ रहाय गांच भाशिर ८, ५०, ६, साम १४९० भधवं <sup>२०,२१,५</sup>; ९९ रे; ते मा २,७,१३ ४ नि ्रे,८ रताव गिरो अनिसिन २० ८९ ४। माम ३३९, ते मा ₹, 8, 4 २ बंजाय न्तमचनी १ ८४ र, माम ९५० हेडाय प्रान मन् २ ४०७, १७; साम ५२० ह्वाय महत्त सुत्त / २० ,०, माम १४८ ७२२ अथव रे दश्य वर इताय पूराण मन् २ ८०३ ५ हेडाव साम गायस ८ ९८ ६। साम ३८८। १०१५। भषव २० ३२ ४, नि ७ २ रे<sup>डाय</sup> सु मिर्तिम ८ १, १९ इंडाय सोम परि पिच्यसे ९ ७८, व इताय मोम पवसे ०, २३ ६ इबाय मीम पातव नृभिः ९, १०८, १५ इबाव सीम पातवे मदाय ९, ११, ८, माम १८४८ बनाय सोम पातव सूत्रान ९,९८,१०: साम १३३१,१६७९ हेंबाप सीम सुपूत ९, ८५, १। साम ५३१ र्थताव सोमाः प्र दिवो है, ३६, २; ते मा २, ४, ३, १२ इताप दि चीरसुरी सनस्त १, १३१, १ रेता वाहि चित्रमानी १, ३, ८। साम ११८६। अधर्व १०,८४, १, वा म २०,८७ रता बाहि त्तुवानः १,३, दे। साम ११४८, अधवं १०,८४, है। वा म २०।८९ र्वेता बाहि चियेषितो १, ३, ५: साम ११४७: अपर्व <sup>३०,८४, २,</sup> मा य २०,८८

इसा पुव वरणा ४, ४१, ४ इता प्य वहणा भूत है, धरे, ५ इत्रार्यद्व प्रनीवनो ९, ६२, २९ इवायेंची महत्वते ९, ५४, २२, साम ४७०, १०७६ इमावरण न् नुषां १, १७, ८ इत्रावदमयोतह १, १७,१; ते स २,५,७०,२ इवायरून वामह २, १७, ७ ब्बावस्मा मध्मत्रमस्य दे, ६८ १८ अथव ७ ५८ २ इद्रावरमा यदिमानि चक्रपुर ७, ८० ४ इत्रावरुणा यहविभवी ८, ५२, द इब्रावरणा युवमध्यसयो न ७ ८२ १, तै स २ ५ १२ २; ती मो २,८,८,५, नि ४ २ इद्रावरुणा पधनाभिरप्रति ७ ८३ ४ इप्रायस्मायभ्या वयति ७, ८३, ५ इमावरुणा सुतवाबिम ६, ६८, १० भगन ७ ५८ १ श्वावरूणा सीमनस ८, ५९, ७ ब्रुवाबिच्यू तत्त्रनयाय्य ६, ६९, ५ इज्ञाबिष्णु दक्षिताः शबरस्य ७,९९ ५: ने म ३ २ ६१ ३ ब्रहादिष्णु विवत ५, ६९ ७ इत्राविष्णु मदपती ६, ५९, ३ ब्रवाविच्य बनिया ६, ६९, ६ श्वतासीमा वयव रक्ष उन्तव ७, १०४ ३, अधन ८,४,१ इन्द्रासीमा दुष्कृतो ७, २०४, ३, मथव ८, ४, ३ इदासीमा प्रक्रमामासु व ७२, ४ इद्रासीमा परियां भूत वि ७, १०४, ६। मधव ८ ४ ६ इवायोमा महि तद्वां ६, ७२, १ इक्रासोमा युवर्गग दे, ७२, ५ इक्रासोमा चर्तवत विवस्त्ररि ७, २०४ ५, अधर्व ८ ४ ५ इदासीमा वतयत दिवी ७, १०४, ४: अधर्भ ८ ४ ४ इदासीमावहिमय ६, ७२, ३ इदासीमा वाययथ ६, ७२, २ इदासोमा समध्यास ७, १०४, २ अथव नि ६, ११ इद्धाइ यो वदणा ४,४१,२ इका इरक वरुगा ४, ४१, ३ इतियाणि शतकतो २, २७, ९, अधव २०, ००, २ ५७,५, ते स १,६, १२,१ हते भन्ना नमी बृहत् ७, ९४, ४, साम ८०० इत्रग याथ सरथ सुते ३, ५०, ४ इतेण युजा नि स्थत १०, ६२, ७ बनेण रोचना दियो ८, १४, ९। अधर्व २०,२८,३। ३९ ४

1 114.1 देव किस्टू वर को दे द्वार के बाद है है। यह यह दे हैं £ 11161 midrated c. t. as

tribitat # 14, 4 terbaredaufe t, tt es um tent

ENEMA CITE C & PA EF WE AR C DO 1 Esta form f 12, 9 EF WHITE #4. C ---

en enterer t tt 1 see white us \$ \$4 \$ the few tomoffenig t, the my most til tankate ere fire considered t t t t t

IT TERRITORICE I'm err mite à c er e

क्ष को स्वीक्षी ८, १५, ५, वास ६८४ रण करेर केल रे थे, हैं। कर पहल श्रुद eren meas et s

274 C. C. St. C. St. C. St. C. 25 45. . . . . . . TEHA

राजाना प्राथमी प्रतिवाद । इस व अवनी १ ६, erang greeft fluiber t, tu, b. u. bb w ----I'M WAR BOOK C. FT 29

म्पत करोच प्रदर्भ ५, ५१ इ tien staded about 8 90, 2; am \$550

रण क्रमी सामग्रेस १५ स बना १४०३ रण करों से नो तरे दे एक है। यस रहता properties that it may to be a discountered

tree and find it we has mad a fa-

enformant c. 11 to

PR 98 8 11 C C 1

क्या जीमनियं क्या १८, १४ १

see frank pleaste e ee a ---

well to 1 8 m 2 4 4 2 7

tin beg same for \$ 4 di mertine and

th to to me to st be state. tin section | to 1 tam ma vanet e, of \$ con, 1440 tam min velt gemi t. c. ) um tte Lim war treb ? to #

ten stil should to lac. 18 -Arren ufreben. 1 113 t tete color t toc t trem unu che v. 11 1 PR को वा बक्ता # #1, 1 tiral everyd o ex.

\*\* \* 6.10 1

\$100 morride \$ 29 a. me. 2004, 1157 soul works I st to me set an IMI south weed get \$ 50 to more \$40, at. 4,9% \* \* 6 \* 10. 1 EFFE WILL STATE \$, 49 grad version 6 ve e क्रमानी में चल साई प्रमुख

274 abme geritt. 3 80. 2 und. ta, 6.8

ere when you git ene to be to work to take

era monteni c. to to ma. tich; mel.

tam g atalia matu f & 2 ame. fft met.

P 4, 4, 8, 30, 8 4, 8 9, 96, 96, 96, 9

tem and and Cas to med City !

41. 4. 42. 45 A. a. a. 4 B. 4

proprie of the se & LE. V. work. to, th. Y.

grach ein gree C. tot. ? mm. 1995

. . .

trai eige geri c. \$2 te

tru ruition ! lac.

tien and figur Jach ) he c

tim a grei bei t ten 6

ERW OR HOUSE PARC C SE. 1

traf ufter um b te b um. for

धाना रक्त करा । ५६ ८ THE CAPT HE IS JU E IN AMERICA grad well at \$ 19 ff am freif bert.

रतामी नित्रायरुणाविति ५, ४६, ३, या य ३३, ४९ इताप्ती पमयथ उना ४, ८५, १ विज्ञामी युव मु नः ८, ४०, १ हिंगामी पुचामिम है, दें० ७, माम २०१ इंबाफ्री युवारिय ६, ५०, ९ इताप्ती रोचना दिवं दे, १२ ९; माम १६२२। ते स ४, ३, ११, १ वा ३ र ७ ३ इताधी नृत्रहत्थेषु १०, हर, व इंडाब्री शतवाबि ५ २७, इ इताप्री म्हणुन इत दे, दे०, १५ इजामीमासु नारिषु १०,८२,११; भयव २०, १२५,११ तेस १.७ १३ / ति ५१,३८ इहात पूपणा वयम् ६, ५७, ११ माम २०२ इन्त्रापर्वता बृहता रधेन ३ ५३, ८ माम ३३८ बॅबाबूदम्पती वय ४ ८०, ५ इताय गाव आशिर ८, ५०, ६, माम १४९० अधर्व <sup>२०,३२,३</sup> ९१३, तेमा २७,१३४ नि ६,८ इडाव तिरो अनिशित १० ८९ ४: माम ३३० ते मा १, ४, ५ २ इत्राय न्तमधनी १ ८४ र, माम ९५१ इताय वयत मन् २ १०७, १७; साम ४२० हेंद्राय महन सुत ८ ०० १०, माम १५८ ७००, अथव २० ११० १ इत्राय मृत्रण सक् २ १०३ ५ इडाव साम गायस ८ ९८ १ साम ३८/१ १०२५। भष्य २० ३२ ५, ति ७ २ इवाय सु महितम ८ १, १० माप सोम परि विषयसे ९ ७८, व इवाप मोम पवसे ०, २३, ६ इवाव सोम पातवे नृभिः ९, १०८, १५ इडाप मौम पातचे मदाय ९, ११, ८, माम १४४८ बनाय सोम पातव पुत्रको ९,९८,१०६ साम १३३१,१६७९ बनाय सोम मुपुतः ९, ८५, १; साम ५६१ र्देजाप सोमा प्रदिवो १, ३६, २, ते झा २, ४, ३, १२ इताय हि योरसुरो सनझत १, १३१, १ देश यादि विज्ञभागी १, ३, ८, साम ११४६ अधर्व २०,८४, १, वा च २०,८७ इमा यादि तृतुज्ञानः १,३, ६। साम ११४८। अथवे २०,८४,३, वाय २०,८९ देना यादि थियेथितो १,३,५, साम ११४७। अधर्व ०,८४, २, वा य २०,८८

इता युप वरुगा ४, ४१, ४ इस युव बहुगा भूत त, ४१, ५ इत्रापेंद्र प्रनीवनो ९, ५२, २९ इमागॅरो महत्वते ९, ५४, २२, माम ४७२; १०७६ इवायरण न् नु वां १, १७, ८ इद्रावरणपोरह १, १७, १; ते म २, ५, १०, १ द्वावहम पामह १, १७, ७ इद्रावद्या मधुमत्तमस्य ६, ६८ 🗥 अथव ७ ५८ र ह्वावरुगा यदिमानि चक्रथुः ७, ८० १ ह्वावरुणा यहविम्यो ८, ५०, द इत्रावक्तमा सुवसप्यशायो न ७८२ ६ तै स २५१२ २ ते मा २,८,८,५, नि २ २ इदावरणा पंधनामिस्प्रति ७ ८३ ४ इहायरुणावस्या तपनि ७, ८३, ४ इब्रायहणा सुवपायिम ५, ६८, १० भगर ७ ५८ १ इप्रावस्णा सीमनस ८, ५९, ७ ब्रहाबिच्यू तत्पनयाच्य ६, ६९, ५ इताबिष्णू दक्षिता शबास्य ७,९९ ५, में म ३ २ ६१ ३ ब्रमाबिरण् विवत १, ६९ ७ इहाबिच्यू मद्पती द, दंद, दे इताबिष्णू हविषा ६, ६९, व इब्रासीमा तपत रक्ष उब्बत ७, १०४ ३, भथव ८,८,१ इन्द्रासीमा दुष्छवी ७, १०४ ३; अथर्व ८, ४, ३ इद्रासीमा पश्चमामासु ६ ७२, ४ इतासीमा परि वो मृतु वि ७, १०४, ६। भधव ८ ४ ६ इद्रासीमा महि तद्रां ६, ७२, १ इंद्रासीमा मुबमग ६, ७२, ५ इवासोमा बर्तयत विवस्तरि ७, १०८ ५, अधर्म ८ ४ ५ इहासोमा वर्तपत दिवो ७, १०४, ४ अधर्भ ८ ४ ४ इहासोमावदिमय ६, ७२, ३ इद्रासोमा वामयथ ६, ७२, १ इवासोमा समयशस ७, १०४, २, अथन ८ ४ २. मि ५. ११ हता ह यो परुणा ४, ४१, २ ह्ंब्राइ रज्ञ वरुणा ४, ४१, ३ इक्रियाणि शतकतो २, २७, ९, अधर्व २०, २०, २ ५७,५; वैस १,६,१२,१ हते भग्ना नमी बृहत् ७, ९४, ४, साम ८०० इत्रण याथ सरथ सुदे ३, ६०, ४ इद्रेज युवा निष्मवत १०, ६२, ७ इतेण रोजना दिनो ८, १४, ९, अपर्व २०,२८,६, ३९ ४

धारे या वेशियनार्थ ८. १६ १४

<del>ልስ የ**የቀረበ**ት የ ላይ የ</del>ላ til grantbratelite t to t and to the

W. C. 33 45

til good while t, as t

til good then t do h th co the when in f. 150, 5

th cloud t St. 4

fauftigen t. 10 4

18 cm sed 0, 4, 9 mc se

En gare gret e, be wan egt

ta a milk map c. 24, 15, mm, 185

ye as wellen t, yes, 4

ER S PR TOWN \$ 12 \$0

17 12 word L 1/1 18

24 ml summe 1 1 11

ried wit 1 1

to at amount a sec f

un aucht au ? 11. 1

si unfer wit to, two, 4

(ii) come uchere t. 14 %

the different titles was created to the tell 00 1 ft # te eliter march on the free fire file of the se

the manager of 14 a FROM INC. 11 1 ubfit mei femmit ? ?? ? after married to the same temperature paging W. C. 33 P7

होते क्या व्यवस्था र वह है। बहर, रेक्स बार्य tot www.c til and according to by the e et

ati and gai hit to 10, 20, ft. f. f. f. till and man ung te, too 1 distributions is up to med a, to t

the retail woman t ca. the ener tot: 4th Met. 40, 85, 51 8 m. 5, 4, 4, 4 th Ar tritt : CL to R. v t do tra mitrat t ttt 4 होंने दीर्थन फाके हैं के हैं। बाब कहें। बनके to te, & so, & oo, , & m. tyee

देती के बहा कराति १ दर्भ प्र art Manuel 4, 49 4 gil mig mit. c. 14 w Ert nere wet t. et. t. um. utt. toot.

\*\*\* \* \*\* \* til er ettigfenet i 12.4 रंडो नदी निकासका १ ११,६ क्षेत्र व्यक्त है । १११, इ

ur an arm't to, te, med e et te (A) HE & WITHOUT C, ? 9 WER THACK WITH + ttc = देवी करनते प्रको है १८,३ अवसे ह रहे हैं के छ. 1 4 4 11

A T to t to

fel eremenen a ter at met cret क्षेत्रे पाने परिवरण बात १ ११ १५ है, स १८३३ all own and policy of \$1. 3 ert ou me o to ti art the of & & me

t 44,6 gri wat referrit t das to word t a ge a

होते स्थान कर कहा है । (६ ६

wet . 11 1 श्रे कर्त इर का पू कर्त १ १५ ३ A. m. + 4. # 2

Est and Area without & Est, 201 & was to

21 to 110 mg/ C 12 13 Ed ab selved I, 44, 4 er abben eines gen und ge e. ib. HE POTE BELLEVIER BER CIEF

Ed feint and mark free e. F 5 ent freicht wet wurd und to. 21 4 ne with from 1 vo 1 E4 404 serie 1 to 1 ed absorbed & 19 F

gå que menera de 3 . til, ste und bei te fa E & e. 4 17 4 got comite it was wrong; 2 year, 6, most 5, 5, 2

fred will arred 4 94, 5, 8, 8, 8, 5, 6, 4,

ta munita ample file ft mar de fress

to an the cate 4 til d ter grant ? fat, \$1 ft. 2.41 इम त्रिवो भूर्यविद्युद् ६०, ४६, ३ इम नरा पर्वतास्त्रभ्यमापः ३, १५, ८ इस बरो मरतः सधवानु ७, १८, १५ इमं नरी महत सम्रता पृथ ३, १६, २ इम जु मायिन द्वय ८,७६, १ इम मु सोममविवो १, २७९, ५, नि ६, ४ इमं नो बाब उप पश १०, १२४, १ इम नो सप्ते सम्बर होत ६, ५२, ६२ रम मो अन्ने अध्यर तपस्य ७, ४२, ५ इम नो यज्ञमस्तेषु ने, २१, १। छे मा ने, ६, ७ १ इममधे समस मावि १०, १६, ८, अधर्व १८, ६, ५३। वैभा ६, १,४ र्ममंबस्पामुमये १०, ९२, २ इसमित्र गवाशिर ३, ४२, ७, अथर्प २०, २४, ७ इमर्निम् सुत पिव १, ८४, ४; साम ३४४, ९४९ इमिनिज्ञां सनीपरत् १०, १७३, ३, अधर्व ६, ८७, ३ ते मा २, ४, २, ९ रमञ्ज समयवंषव् ६, १५, १७ इमम् ु समस्माई १, २७, ४, साम २८; १४९७; वे भा ४, ११, ८ इसम् पु बो मविधि ६, १५, १ इस विभक्ति सुकृत ते १०, ४४, ९ अधर्य २०, ९४, ९ इमं महे विवय्याय ३, ५८, १ इमं मे गागे १०,७५,५, वे मा १०,१,१३, नि ९ २६ इमें में बरुन मुधि १, २५, १९, साम १५८५; वा य २१, १, ते मा २, १, ११, ६ इस में खोममधिना ८, ८५, २ र्मा भन्ने मतपस्तुम्य १०, ७, २ इमा मिम प्र जोसुमी ८, ६, ७ इमा असी मतयो वाचो १०, ९२, १२ इमा भस्य प्रत्तेय ८, १३, २९ इमा इन वरून मे ४, ४१, ९ इमा उ खा पस्त्रधाना ७, १८, ३ रमा उत्वा पुरुवमस्य द, २१, १ इमा र ला पुरसाक ६, २१, १० इमा उत्वा पुरूषसी ८, ६, ६, साम २५०, १६०७; भपने २०, १०४, १, वा च ३६, ८१ इमा इस्वा शतकतो ६,४५, २५, साम १४६ इमा उ स्वा सुवेसुवे ६, ४५, २८ इमा उ वः सुवानवो ८, ७, १९ इमा र वां दिविष्टयः ७ ७४, १, साम ३०४, ७५३

रमा इ वा भूमयो मन्यमा १, ६२, १, नि ५, ५

इमां या मिकायसमा ७, ३६, २ प्रमो सप्पर्या थिय ८, ६, ४३ इमी गाव सरमेयाः १०, १०८, ५ इमा गिर धादिस्येम्यो २, २७, १; नि १२, ३६ इमा गिरः सविवार ७, ४५, ४ इमां सनाम्योपधि १०, १४५, १, अधर्ष ३, १८, १ इसो गावत्रवर्वनिं ८, ३८, ६ इमा जुपेधां सपना ८, १८, ५ इमा जुद्धाना युष्मदायनो ७, ९५,५; ते अ। २,४, ६,१ इमा च नः प्रथिवी ३, ५५, २१ इमा ते पाजिल्ला मार्जनानि १,१५३,५; वा य २९,१६: तेस ४, ६, ७, २ इमा भाना पुरस्तुवो १, १६, २, वे मा २, ४, ३, १० इमा नारीरविषयाः १०,१८,७। अथर्व १२,२,३१, १८, ३, ५७, ते भा ६,१०, २ इमानि श्रीणि विष्टपा ८, ९१, ५ इमानि वां नागभेवानि ८, ५९, १ श्रमा न क अवना १०, १५७, १; साम ४५२, १११० अपर्व २०, ६३, १, १२४, ४, वा य २५, ४६; ते भा १, २७, १ इमा व इब सुदुधि ८, १९, ३१ इसां वे चिय प्र भरे महीमहीम् १,१०२,१; वा प ३३,२९, ते मा २, ७, १३, ४ इमां ते वाच बस्यत भावतो १, १३०, ६ इसां स्वसिद्ध मीव्यः १०, ८५ ४५ इमां थिय शिक्षमाणस्य देव ८, ४२, ३, वे स १,२,२,२ इमां भिय सप्तकीर्धाम् १०, ६७, १; भयवं २० ९१,१ इसा ब्रह्म प्रदक्षियो १०, १२०,८, अधर्व ५, २,८, २०, १०७, ११ इसा मदा मदावादः ३,४१,३ अथव २०,२३,३ ते वा २, ४, ६, २, नि ४ १९ इमा बद्धा सरस्वति २, ४१, १८ इसा ब्रह्माण वर्धना ५,७३, १० इमा ब्रह्म तुम्य ससि १०, १४८, 8 इसामक्षे शर्राण मीख्य १, ३१, १६, अधर्व ३, १५, ४, वि ६, २० इमा स यु सोमसुविसुप नः ७, ९३, ६ इमाम् भ कवितमस्य ५, ८५, ६। नि ६, १३ इमामू पु प्रभृति सावये थाः ३, ३६, १ इमाम् व्वासरस्य ५, ८५, ५ इमा प्रताय सुद्धि १०, ९१, १३

THE IT THE CLA tui t mit mitel terre ! so ! tel h mi referitet t t y 141 A med fot C a. 1 em une al weife tite ! at A 4 8, 4, 4 2 to the fermen a st t & m. t.c.s.c. R I H इंदरण इस इच्छो ८, ६ १९ ताल १८७ ed free med t. co. 11 to best were at at 4 et die fent tel uni 199 . . . को । इस्केषचे प्रापुत्र है, फाई, का लाग है।के week to the si th trainic t eb gri mand as 40, 15; \$ as 1 c. 4, 4 en fed whiles a f a fe f, t tà mà turba e e th sim februit t, 47 o ek m vim ven same ८, ३८, ५ देवे विच्ये रक्त्ये हृष्टवाच्ये क, ६० ६ så <del>manum</del>thuquq 4, 3, 50 48 8 E an aften C 454. 4 the ton spirate to ---en al alan avez gar t. tor. 4 tà flore àmi c 19 1 the description of the same th & a new rought C & &C ent un etwaren u. C. C. S. al. 9 . 79 . 6 राते हेरी जनकारी करण है वर्ष वा गोव्यक्ति। ८. १. १. १३ 24 mars was a, 42 2 mm 422 te und me to to to ed at married greiter as the t te femble me fer bare age er 412 wit der 2, 244, 34 mert. 9, 8 ER TT 99 69

हर्ष नव भूपा क्यान्तिक बात है। ११ ५ रचे ता नो कार्ड राजिकित र १८६ ११ tanes binm 5 445' fa 11 311 3 water weter IN SEA STANKE STANKE te ubrurd att t ti i west air c. or C4 4 trm 24 1 (c ge te utilifegeret u. f. ge 42, a दर्व उच्च अवसम्बद्ध है नि, ह रपनस्थ्यमम ६ हेर १ tribi tramb de s. CI tog 4 watth c. 17 c trim growt at 1 trast mint fa t gå milet genfent de a. au. a. at. 5 ET ATTE ETT ETD 4, 49, 8 ER & HUNRY & 1 41 14 Direct Aware - 1214 The State of the S Exect agent at 55, to ex. .. . 611116 -12 turablem bed et u. 49. at shore of the 6 per 6 and 640 Cf greggel t Event a Street & 63 trademail & e.g., 4 tred man 1, ct 14 La mine 4 C CC 1 thin a new year c, sc o, h, s CH Ber 18th 1 94.1 there was a to it am earl est Compression 5 (So A wee' 1540' at 4. It tink artes र्वातिकारिकार्थ स्थापन ८, ११, ८ Considerate of the first section traffe et mei f be f et fe chi Lunge military of the tast the tast रम रोक प्राप्ता ८ ९३ १३ 🚃 १०१ Emelode age - 64" A

हर वा पुरुभूतमा देवा ८, २२, ३ १६ मा पुरमूतमा पुरू ५, ७३, २ रह मा सघमाचा युजानः ८, १३, २७, नि ६, २० हर त्या संभगाया हरी ८, ३२, २९, ९३, २४ इह त स्नो सहसो नो ४, २, २ रह लक्शरमिय १, १३, १०, वे स ३, १, ११, १ इह या गोपरीणसा ८, ४५, २४; साम ७३३, भगर्व 90, 99, 7 सः त्वा भूर्यं चरेद्वप ४, ८, ९, ते स १, २, १४, ४ इह मजामिह रिप ४, ३६, ९ र प्रमृति सतम १०, ८७, ८; अधर्व ८, ३, ८ सः मयाणमस्तु वां ४, ४६, ७ रह निय प्रजया ते १० ८५, १७, अथर्व १४, १, २१, नि ३, २१ हा बबीत य ईमग वद १, (देश, ७; सथर्व ९, ९, ५ हह श्रुव हती अस्मे १०, २२, २, नि ३, २३ सागत सुपण्यम् ८, ७३, १० रह विश्व पराष्ट्रवः ८, ३०, २२ र्रिवामी उप इसे १, २१, १ रहें बाणीमुप इस्ते १, २२, १२; नि ९, ३४ होत श्रव पूर्वा १, ३७, ३; साम १३५ रहेर जाता समनावशीवां १, १८१, ८; नि २२, ३ रोर यहा समना ४,४३,७, ४४,७, भथन २०,१४३ ७ रिर वा सतवस प, पष, १७, व मा १, ८, ३ र्देर वो मनसा बभुता ३ ६०, १ रों स्व मा वि योष्ट १०,८५,४२, भयव (४, ४, २२, मि १, १६ १हेंबेथि माप क्योद्धाः १०, १७३, २, अधर्व २, ८७, २ वे बा २ ४,२८

इरोप यात शवको नपातः ४, ३५, १

ईसे तथः भवका ४, २०, ८

ईबयतीत्पस्तुको १०, १५३, १, साम १७५; भववं
२० ९३ ४

इबानकिष्योगूँतां वसुः १०, १३२, १

ईबे यशेभिः शहमे ६, ३, २

ईखते स्थानवस्यव १ १४, ५

ईजानावावस्यवे २, ६, ६

इक्षितो भव्र भा वह १, १४२, ४

ईक्षितो भव्र भा वह १, १४२, ४

ईक्षितो भव्र भा वह ५, १४२, ४

हाकित्वा हि प्रतीस्य ८, २३, १; साम 203 र्षुके धार्रेन विपश्चित ३, २७, २; तै मा २, ४, २, ४ र्रेळ भीग स्थवम ४, ६०, १ अथर्व ७५०,३, ते मा २. ७, १२, ४ इबे गिरा मनुर्दित ८, ८९ २/ इंछे च त्या यजमानी हविर्मि रे, ?, १५ हुँछे चावापृथित्री पूर्वसिचये ? ११०, / र्शकेम्य वो असुर ७, <sup>२</sup>, ३ इंकेन्य पवमानी ९, ५, ३ इंडिस्पो नमसाः ३, २७, १३ साम १५३८, भगव २० १०२, १; ते मा ३, ७, २, ३ इकेन्यो घो मनुषो ७, ९, ४ इविवासमति सिध ३.९.४ इयरर्थं न स्पथ ७, १८, ९ इयुर्गाचो न ययसाद् ७, १८, १० ह्युष्टे ये प्रवतरामपश्यम् १,११३,११३ ते स 1,८३३,१ ते भा ३, १८, १ इसाम्तास सिकिकमध्यमा १,१५३,४० वाय ०९,०१, तेस ४, ६, ७, ४, नि ४, १३ इमान्यद्वपुषे भावि ५, ७३, ३ हेशान इसा भुवनानि ९, ८६, ३७, माम ९५७ हंशानकृतो धुनयो २, ६४, ५ इंसानाय प्रदुति यस्त्र भान ७,९०,२ हैशाना वार्योणो १०,९ ४, अथव ८,४,४, त मा ગ્ય ૮, પાર્વમા ઠ, ૪૦, ૪ हुमानासो ये व्यत्ते स्वर्ण ७, ९० इ ईशिये वायस हि ८, ४४, १८, साम (५३३ हुंगे वो विश्वस्या देवबीते १०, ६ ३ होते द्वा शिनरस्वस्य ७, ४, ६ जन्य उन्ये सीम इन्द्र ७, २६, २, र्त म १, ४, ४६, ४ उक्य चन शस्यमान ८, २, १४, साम २२४, १८०४ उक्थभव सामभुत ७, ३३, १८ उक्यमिन्द्राय शस्य १,१०,५। साम ३६३ उन्धवाह्ये विस्वे मनीपां ८, ९६, ८४ उन्धेभिरर्वागवसे १, ४७, १० उक्येभिधूबहन्समा ७, ९४, १६, वा य ३३ ७६ उक्येष्विन्तु झूर वेषु २, ११, ३ उधते भयाँ भयाँ इव २, ३४, ३ उक्षाचाय बशाचाय ८, ४३, १६, अधन ३ २८, ६, २०. र. के से स १ ३ ३० क

or at hall water to 40.

er ur er referen & 45 f

का वे द्वाच की दे हैं। रहे

ल्द संस्कृत संदेश १

er met get u, tc. t

er and med at 1, 25, 1

er of magnifere work in Sc. 6

me me & bermeffener t. 42. 29

un om b gener merche C. to ? 44 My 1784 40 F, TL 4

to my we mad # to. to uu wa chair ya 4, 49 ta am. 1994

aw of bull work ? 38, 4 us et er erfmur grau 1. Ph 1

or of 40 month is, 34 w

m 4 m corn cm 1 16 t

or it is encoured to \$1. \$

us of gamen S, be, tf

us on the reg u. to, to w m tou from a ta a & m b a ta's

es of the sourcestiffed at all 1

24 mg mod c. 9 79 8 nc 5, n, 15.9

22 ru à comment & 147 B; Pc 4 41

उक्त करी क्षेत्र क्या को १ १४६ १ auf Raife aft 9 45, 5, um. 1904 ser and were to be to at the fact to .... ब्रोप पद्म परिषय ६ वर्ग, १ und & b in the local to went t traite ed green groups and 4 St. St. and when form u. 41, u the number titles at the S marker and store a fit, t married when I see I also per menter estri espr to, 42, 4 our firther are titlen une eich mer titt see der sener t, tt. 8

aris-reserv

ubm qu ern t tt. tw and and stories to, to, t बाबे से पहली करें। ५, वर्ग क and out to work a PL to sur b married 5, 52, to me. W. C. H. 11

war fülle allementalt t. ton. t after within t acc a awen mentet t ta. 4 m. u. tt et. ...... क्योरिक शहरता है, हैंदे ह sweet total & & to b. m. t. t. t. t. section shed ( to the west to be ! . . . . . سونيس عاملا وه، وه، وي سمار وهـ و برب

A ... . . . . क्या क क्योंने क्या क *ट*र. ह ambilita Propint & 12, 3

erded & erec 4, 42 w

second was to, 50, 51, 51 med t to a

so we south to, tot, 7 to me a

erwiten fiftet eftet: \$0,0 arm And Eller I. to. I

sends to a c 42 t

to dispersion of the A

er m <del>må</del>rer 1. L. P

er er gra to to th th

or of will mak \$ 40. 4 to m tone and L at it for L G ff. on al every & Pt. 1 on card on the C 81, 70 43 Pet 1844 44 C. 18. 17. ------se ou openit & st. tt

us on with rit 4 to 1

on second of t. Pt. 1

OF COME WHEN IL IN I'V

se purchate et et

on the Atlant of the till

ex on at automit 4, 42, 5

er it in framer at 1 16 4 us of and florthe to, ut m ft t. 4.40

रत देश बचारेत १०, १६७, १। मचर्च ४, १२, १ वब वावाद्वविकी अब वृ, ५० के रव बुनल्युरीवे १ ७४, ९ दब द्वार बमाचीः ७, १७, २ बच न है लडा गनंदरसासात् १, १८६, ६ वत व ई मत्त्रपोऽचयोगाः १, १८५, ७ बर न है मस्तो हुबसेना १, १८६, ८ इव व दश प्रवा १, ९७, भरे, साम ११०४ हत म पुत्र राष्ट्र ७, ३४, १८ वत का कर्मतीयमाना ८, ७८, ३ बंद क विद्यास भर ८, ३२,८ रेंत नः विया विवास ६,६१,१०; सान १४व१, ते मा 4, 8, E, E बढ व सिंधुरपं ८, १५, १४ बत्त वः सुत्राची देव गोपाः ६, ६८, ७ वत वा सुमोतमा भीराच १, १४१, १३ ब्ड न सुमगाँ भरिः १, ४, ६। मधर्व २०, ६८, ६ बत न्त्र परित्रिय छ, ३०, २३ बव मो गोमवस्कृति ८, १२, ९ कत को गोमतीरिक था वहा ५, ७९, ८ बद बो गोमग्रीरिय उत ८, ५,९ रव नो गोमजीरियो विश्वा ९, ६२, २४। साम १०६३ डत को गोविक्सपित ९, ५५, २। साम ९७७ उत मो गोपणि धियं ६, ५३, १०, साम १५९३ वत को विष्या इव ८, ५, २१ क्ष मो देव देवान ८, ७५, २ ते स २, ६, ११, १ वत मो देवावविना १०, ९३, ६ बत मो बेम्बबितिः ८, २५, १० बव मो थियो गोबनाः १, ९०, ५ उत मो मक्तमणे १०, ९३, ५ वत वो महावादिव ३, १३, ६ बत भी हवा चिम्मुळत १०, ९३, ७ बब नो वाजसावये ९, १३, ८, साम ११९० बत मी बिष्णुदत वाती भक्ति ५, ४६, ४ इव नोडिहेर्नुस्त्वः ऋणीत् ६, ५०, १८, वा च ३८, ५३। मि १२, ३३ बत मोऽहिर्बुष्ण्योश्मयस्कः १, १८६, ५ डत प्रधिमुत्दबस्य १०, १०२, ७ बंद म पिष्य कवराव्यायाः ९, ९३, ३, साम १४२० वत महासविदीव्या१०,४२,९। अपने ७,५०,६। २०,८९,९ <sup>डेस</sup> मक्कमा धर्य ८, ६, १३

बत महाली महतो में भस्य ५, २९, ३ क्य मुक्तु बयब है, उड़, है। साम हैहेंद्रहैं ने स **7. 4. 22.** d बत मुक्तु भी निशी १, ८, ५, समर्व १०, ६८, ५ बन म श्रम पुर पश्य वृ, ६३, ९ यत सन्य वितासको है, १५९, ह प्रव मावा सुरदिया १०, ५४, १० यत मावा महिषमम्बदेश है, १८, ११, वे स १,२,११,३ उब मे पविषोर्वविषो। ८, १९, ३७; मि ४, १५ बत म रपप्रवृति भ, ६१, ९ उव म बोचवादिवि ५, ५१, १८ उत्त मासि सचिवधीणि ५, ८१, ४ उठ यो मानुषेत्वा १, १५, १५ इव योषणे दिग्य मही ७, २, ५ बर व शसमुशिया रे, रेरे, द बत था उपरि पूजिक्ष १०, १४२, ३ बत वो विश्व मधास्त्रभो १, १५३, ८, नि उ, १९ उच पाजिन पुरुतिष्यिष्यान ४, ३८, १ जब वाब पितासि न १०, १८६, १ उल वा या सहस्य म विज्ञान् १, १४७, ५ उत्त वा यस्य पाजिनो, १, ८६, ३ उत वा यो नो मर्थयाद २, २३, ७ बत बतानि सोम वे १०, २५, ३ उत ग्राव्यस्य प्रव्याया ८, ३०, १३ उत्त सञ्चास्पश्चिमोदव ८, ५२, ३, साम १७१७ उठ सिंध विवारय ४, ३०, १२ इत सु त्ये पयोषुभा ८, २, ४१ उत खुतासी महतो ७, ५७, ६ उत सा वे परम्पा ५, ५२, ९, नि ५, ५ दत सा वे यनस्पते १, १८, ६ बत या तुर्गुभीवसे ५, ९, ४ उत साय शिद्ध थया ५, ९, ३ उत्त या राधि परि ९, ८७, ९ उत सा सम्म हर्यंतस्य १०, ५६, १०, अभव २०. ३१, ५ ठव स्ना सब इत्वरि ८, ३१, ८ रत सासु प्रथमः सरिष्य ४, ३८, ६ उच सास्य वन्यवीरिय ८, ३८, ८ उत्त स्वास्य व्यवत्तार ४, ४०, ३; वा प ९, १५ वे स १, ७, ८, ३ डत सास्य पनयति ४, ३८, ९ वत साहि स्वामाद्वा ४, ३१,७

```
us aid small out 2 Lc. to R. 2 to
                                          वाने के वर्ष क्यारेस्टी के ५६ है
ex er ter efter f. n. th
                                          and fr at over 4.0 to be. be. ?
का ता हैचे हुएकत रे हैं। ह
का भा न दंशों क्लि १ ३१, ३
an en uftrugffei fa, 98 ff.
er er unt fruit z. so, s. u. c. t tr
    LUCT RT 10
उद्य व्य पानी शहरेलील है, हैट, व
47 PE 425000 7 74 W
दर का क बलको बोद ६ ६६ छ
au en er merret mmir it. th. 2
er en it fen a ta u mu. tot b. m.
    ...
ay on at each event to tet, c
au eri ei nurreftent t. 179 9
zz eu borrell c. 15, tc
trum mail of set man and t
उन कारते वरितिः धोर्थ ८, १९ १४
un meint uftfte m. 44, & um. 1941
24 MR POR 1 91. 1
we would have not too by daily the are
CERTIFICATION FOR THE STATE
ummit green wellen ? In to the L. C. m. C.
cercus and sec 4, of $, sec, target
unum week to, co, u, week c. l. u
restre og artik t, tå, tå
weste françois u, 27 ft. ft. ft. v. to
west ruge at & fru t. tou. ? une tes
abent mein at a wet beta et e.
     W to t w t c t. c
eight serve 7, 41, 4
 and us & grown to 44. 2
 ed a un under 4. Ic. s
 बबी के काम बनकी प्रदेश है, १६१,६ करती, १०,७१
 est over wheth c. ts. 5 mm. toco
 ----
 को कर क्यार ८ वर्ग ६
 on and and a ll 1
 est frame where \ u. 4
 und a martinglie t, es en
 und mentrick t. St. 15
```

बन्ने के वो करते वा विकेश है पड़, ह control to, tre, by and t to # sweet gait to, two, to med. t. te. t EMPERATURE ! emmene un ? te. b. m. e. te, te aftene aged & tot, to med a white after graded 4, 45, 4 afterdament of the first too and. to at to we waste & a custos after named & so to un u. 18 4% & m. . . . ufvaft soguit (tc. t us graft ader c. us u; me. Prit us ambientime f. fer fo 4 4 4 4 ed merenega an L tot # ut men facul t 181, 5 20 grant (rd 4, 40, 2) am. 2204 of grand may & 48, & me. total ed want good to, to, the need to both 2. 44. 1 4 2 a ec: mig mine e, 48, 2, mm. 245; 4745; wet : 17 t rement & the court of the mari 2 mail 6 ma, 6 entil perturbe a, 40, 2 von mai erfe t tot t equipments to 40° (t) to see 5, 4, 6, 49 गरके कर क्यू प्रकार ८ ३३ ह word fire minimage wit all the all the fire and all the fire all the fire and the fire all the f 2 4 8E 4 rerb war good & th. St. we. ther und green come to the me trible & & LEMETTICE \$ 44. 2 Mg & 17. 3 Mg Brown errores and to 5 to 5 me last wagen a wer to, te, to and to, the b, th 1 # 11 F **VERSON SECRET S. SE. 27** करती क्यों करता । १९९६ करती ६ १६ प

बर्स्डभीत्समिधा ३, ५, १० उद्दर पाह तिथिरा ७, ४५, २ बदस्य शुरमाज्ञानु ७, ३४, ७ उदस्य गोचिरस्थादाञ्चद्वा ७, १६, ३, ते स ८, ८, ४, ५ उत्स शोधितस्याव् वीवियुपो ८, २३, ४ ब्दावैजिंहते बृहद् ९, ५, ५ उदानाक कही दिव ८, ६, ४८ उदावता स्वस्तसा ६, १८, ९ बिरवा यो निदिवा वेदिवा ८, १०३, ११ बिक्निस्त विकाते ७, ३२, १२; अमर्व २०, ५९, ३ ब्दीरवां सुनुवा उत्त १, १२३, ६ ब्दीरवामवर उत १०, १५, १, अथर्व १८, १, ४४, षा य १९, ८९, ते बा २,६,१२,३, नि ११,१८ ब्बीरव कवितम ५, ४२, ३ ब्बीरमया महतः ५,५५,५, ते स २,४,८,२ ब्बीरयम्ब वायुमिः ८, ७, ३ उदीरय विवस १०, ११, वं, अधर्व १८,१,२३, नि ३,१६ ब्दीरायास्तायते ८, ७३, १ उदीरण्ड जिवी मसु १, ११३, १६ वरीचे नावेमि १०,१८,८; अथवे १८,३,२,वे आ ६,१,३ ब्बीप्नीतः पविषती १०, ८५, २१, अगर्व १४, २, ३३ व्यीष्योवो विश्वावसी १०, ८२, २२, सधर्व १४,२, ३३, स मा १८, ९, ८, १८ बंद ज्योतिरमृतं ७, ७६, १, नि ११, १० बहु विष्ठ सविवः खुधि ७, ३८, २ बदु विष्ठ स्त्रधावर ८, २३, ५, बा य ११, ४१, ते स 8, 8, 8, 8 बदुचम बरुम १, २८, १५, अधर्व ७,८३,३; १८,८,६९; बा व १२,१२, ते सं १, ५, ११, ३,४,२,१,३, नि २,१३ बद्दवर्म सुसुरिय नो १, २५, २१, ते मा २, ८, २, ६ बद्ध सब्बद्धामेची ६, ५१, १ वद्भ वातवेदस १,५०,१, साम ३१, अधर्व. १३,२,१६; १०, ८७, १३, वा च ७,४१, ८,४१, ३३,३१, वे स १, १ ८, २, ८, ४३, १, नि १२, १५ ब्दु लहरीत बद्धा ७, ६६, १८ बदु स्वे अङ्गयस्य ८, ७,७ बदु स्वे मधुमत्तमा शिरा ८, ३, १५। साम २५१, १३६२; भपने २०, १०, १, ५९, १ बदु स्ये धुनवो गिरः १, ३७, १० माम २२१

उदु क्षिय उपसो ६, ६४, १ वतु प्रुतः समिधा ३, ५, ९ बतु ध्य देवा सविता वसूना ६, ७१, ४ उद्घ स्य देवः सविता यपाम ७, ३८, १ बद् व्य देव मविता संवाय २, ३८, १ उद प्य देव: सनिता हिरण्यया ६, ७१, १ उत् च्य वः सविता ८. २७, १२ उद्घ बय भारणे दिवी ८, २५, १९ उत् सोमासो अधिनोः ७, ७२, ३ उद्सिया स्वते स्याः ७,८१,२, साम ७५२, ते मा ३, १, ३, २ उदु खानेभिरीरह ८, ७, १७ उद् भया उपनतेन ६, ७१, ५ बद् पुणी बसो महे ८, ७०, ९ न्द्रा भाजवङ्किरोम्य ८, १४,८; साम १६४१ अधर्व २०, २८, २, ३९, ३ बहातेव सङ्घमे २, ४३, २ उद्देविम ऋतामध ८, ९३, १, साम १२५, १४५०, अथर्व २०, ७, १ रद् चामिवेत् तृष्णजो ७, ३३, ५ उद्युपैय मध्यन् १०, १०३, १०; साम १८५८; या य १७, ८२, तैस ४ ६, ४,४ उद्गी इदमपिवजर्द्धपाण १०, १०२, ८ उत् बुध्यध्वम् १०, १०१, १ बद्यस् सहः सहस ५, ३१, ३ उच्चतिन्त्री सहते दामधाय ५ ३२,७ उच्चद् अभस्य विष्टप ८, ६९, ७। अधर्व २०, ९२. ४ उच्चप्रच मित्रमह १, ५०, ११, ते मा ३, ७, ६, २२ उद्यम्पमीति १, ९५, ७ उद्यस्य वे नवजावस्य ७, ३, ३, साम १२२१ बद्ध कर्मि शस्या ने, नेने, १२, अधने १८. २ १६ उद्रास्त्रहमा अक्रुणोतना १, १६१, ११, नि ११, १६ उद्भवनमेरवम् १, ११८, ६ उद्दय तमसस्परि १, ५०, १०, अधव ७, ५३, ७, वा य २०,२१, २७,१०, ३५,१८, ३८,२४, त स ४,१,७,४ वैमार, ४,४ ९,६,६,४, वैभा६,३,२ सद्रो चक्षयेठण ७. ६१, १ बद्री दक्षासी मधुमन्त ईरवे ८, ४५, २ उद्भी प्रक्षासी मधुमन्त्री भस्यु ७, ६०, ८ उद्युक्त रक्षः सह दे, दे०, रू७, नि ६, इ वर् मग्राप्येत ७, २३, १, साम १३०, भगवं २०,१२,१ | उद्वेति प्रमयीता जनाना ७, ६३, २

| क्लेर- <del>राज्य</del> स्                                        | en]                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 17 to speech forg Miles                                         | world and the to see their me title                                                   |
| इसीर पुष्टि प्रमिनी १, ८९, ४                                      | કે છે. દેખ માટે                                                                       |
| arathai afficia to, 114 1                                         | वर क्यांच्याने कामची है, १६३ १९। ब्याट १८,१६                                          |
| रमान्य सर्वितेषमा १, ८६, Ba                                       | E 4 2.1.0 2                                                                           |
| क्रमा रीम वर्गमा १ - ११९ १                                        | an maniery amount & \$45 5P at a 45 48                                                |
| क्रमा सर्वर पुरची १ १३ ६                                          | R. C. Y S. O. S.                                                                      |
| इर क्रम्परा भर ८, ८१, ७                                           | an mindlang ang a 6' 566 at at a 441                                                  |
| प्रमुख कुलीय संस्थित है, प्रमुद                                   | LERECT RITT                                                                           |
| यव क्रांमि सिंवयो संबोद्धक दृष्ट्या में सं १,८,११,३               | or Art chart & to to art at the                                                       |
| CONTRACT STATE \$ 7 15                                            | an be bereiter & at \$50 th at a                                                      |
| un constitue des à le le le grant de par .                        | ्रो कर न्यां सरकमा पुरत्या हते देन हैं <sup>कु</sup>                                  |
| 29 K. F. B. G. S.             | ar much after to, tot. 4                                                              |
| av boat meaner t the found & ten f                                | वर्ण का समीवां ८, ५३ १                                                                |
| av ते कोन्सान्यक्षम इंदार्क्स १ ११७ ९                             | ve ut tibgun ta, tta, o                                                               |
| क्य <del>भाग्य</del> कम्पते १, १८८, १                             | or as adviduce t 155, 8                                                               |
| इप भार पाही पालको निष्याद छ, छहै, ह                               | वन मा स्थाया कारोज है, ११६ रे                                                         |
| क्षत्र विकास बार्लिक है, रेक्ट रे आला. हे रेड                     | ज्य च वर् स स दे दे रे ए                                                              |
| पर जा प्रजेनकृत्ये ८, १६,२ काव. काश्व वयर्थ                       | ur ebit gutte u, e q, b. d. u, ? 20 4                                                 |
| 4 EE, 8, 88 8                                                     | वर यो पत्नी नवदिः श्रं ११, ५                                                          |
| an out frefet t. t. de une to et. ? ??                            | , यर व पूरे प्रमुख किलीय & देवके व                                                    |
| <b>8.</b> ₹ <b>4. ₹ ₹</b>                                         | गर म परे बंदेशित हुई- भ, प्रदे, क                                                     |
| क्य न्या ब्यायरी विको ८. (०२ १३ व्याय, १३, १५७०                   | er freit terte & to them off the fi                                                   |
| a.m. t. c. c. t                                                   | ar mar grett f, pa, et, and f get ti                                                  |
| ज्याला प्रदीप समाद, धी प, पतन १५८२                                | ME A 66 AM & 6 8'6' E'4! W & 61                                                       |
| er an record 4, 15, ha, was look                                  | वरकदान बीक्युन्द के, हैंग, हैं<br>वर को बाको चुके हैं हैंदूर है। बर्च हैंदर है, हैंदि |
| दर त्या कार्यते भरी के हैंगा है                                   | g. ac. 4 a. 5                                                                         |
| ze m frem w t. tou, t                                             |                                                                                       |
| प्रशासन्त समिति है है। IT (ecc) संस्थे                            | andpyantes f for's                                                                    |
| 40, 9 44, 9                                                       | stadt and unby to \$1, 0                                                              |
| पर मुस्तामस्य पार्टी है।<br>पर सरमा प्रतिकोत है है है अपने करण है | 1                                                                                     |
|                                                                   | wither with married 2, 127, 2                                                         |
| av au पुण्या नहिंदनित १ १६ क्ष                                    |                                                                                       |
| 33 43 8 46 9 45M \$494 45.4                                       | evening event & et, the ear, that                                                     |
| ा को देश करूप समेद १ क≱ १                                         | Pages for shoot t 1444 and total                                                      |
| उप को सम्बद्धिया ८, १६                                            | Mar. 19. mar. 8. 4 2. 9 19. 9                                                         |
| प्रमुख्य साम्राज्य करण था कि. १                                   | pu bit Alat gant f'iffer ift nes magin                                                |
| वर तो क्रीमीरच् ४                                                 | Et nater                                                                              |
| ad tri acceptadia                                                 | TT ET HET WOOD IN THE O                                                               |

an at the most to, the o

THE PARTY C & SC SEE 1811 W. C. 1671 rest auten ! co e, R. A # 1, 11 ...

क्ष थे किंदि कर देश है। स्वस्त १५६० १७५

बाय २९, १५, ते जा ३,५,३,८; नि ८, १७ बराबी गामता नर ९,११,१, साम ६५१; ७६३; वा व

हेरे.६१: ते वा १, ५, ९, ७ उपस्यपर्यंत ६, २८, ८; भयव ९, ८, २३; ते वा १, ८, ८, १२

व्यवह धनवामप्रतीत १, ३३, १ वरेम स्थित बाउपु २, ३५, १ वरो स्वर्धि द्याञ्चुतो न बक्षः १, १२८, ८, नि ८, १६ वर्षो नमस्य हुपणा नपुष्पोतेमय ३, ३५, ३ वर्षोप मे परा मृष्य मा मे १, १२६ ७, नि ३, १० वर्षो मिता पृष्यते ९, ६९, १; साम १३७१ वर्षो स्वर्षे पुष्पतीरपुरस्य १, ३९, ६ वर्षो स्वरं पुष्पतीरपुरस्य १, ३९, ६ वर्षो स्वरं पुष्पति योवा ७, ७७, १ वर्षो दुष्पतु १, ६१, १३, साम ८८७, ७६२,

बो पु रम्मुही नितः १, ८२, १, साम ४१६ बो ह यदिवन बाजिनो गु ७,०३,३, ते जा ३,६,१२,१ बो हरीजो पति ८, २४, १४, साम १५१० बमन जनवन मो ८,६१,१, साम २९०,१२३३, समर्व

रै०, ११३, १ उमनवा पवमानस्य ९, ८६, ६, साम ८८७ उमप वे न कीयते २, ९, ५ उममाक्षी जाववेदः स्वाम २, २, १२ उमा ब न्त विदय्ये १०, १०६, १ उमा जिस्मपुने परा ६,६९ ८, अपर्व ७,४४, १, वे स

है, रे, रेरे, रे, ७, १, ६, ७ इसा देवा दिवि स्ट्राश १, २३, २ उसा देवा नुवक्तसा ९ ५ ७ उसा पिकतसम्बन्ता १, ४६ १५; वा प ३४, २८ उसादित सेवता ९, ६७, २५; वा प १९, ४३;

ते मा १, ४, ८, २, २, ५, ३, ४ इमा बाविश्वामी भादुबच्या ६,६०,१३, या म १,१३, ते स १, १, १४, १, ५, ५, १, इमा शता नर्योगानविद्या १, १८५, ९ इमा हि एका भिपजामयो ८, ८६, १

को बसी वीववतः २, १७, १५ को विभिन्न रोत्रती ७, २०, ४ वर्षे बावायुविकी विश्वमिन्ते ९, ८१, ५ बमे पुरी बिह्नरा पिम्बमानः १०, १०१, ११ बमे पुनामि रोत्सी श्राचेन १, १३३, १ बमे मद्दे जोपयेले न मेने १, ९५, ६ बमे यचे महिना शुस्रे मध ७, ९६, २ बमे यदिन्न रोवसी १०, १३४, १, साम २७९, १०९० बमे सुखन्न सर्पियो ५,६९, साम १०२८, वा य १५,४३,

ते स २, २, १२, ७, ८, ८, ६, ६ इसे सोमावचाक्यान् ९, ३२, ८ इसोभयाविन्तुपचेहि १०, ८७, ३, अधर्ष ८, ३, ३ उठ पशाय चक्रभुद्धि ७, ९९, ८ इस्ं १ राजा वस्णक्रकार १, २४, ८ मा य ८, २३,

ते स १, ४, ४५, १ उह गम्यूजिरमपानि ९, ९०, ४; माम १४१० उह गमीर जनुषा ६, ४६, ४ उह पद्मन्थे १ तने ८, ६८, १९ उह ते क्रय पर्येषि ह्या १, ९५, ९ उह नृज्य उह गम ८, ६८, १३ उह नो कोकमञ्ज नेपि ६, ४७, ८, भयर्ष १९, १५, ४;

ते स २, ७, १३, ३, नि ७, ६ उरु यां रथः परि नश्नति ४, ८३, ५ उरुम्पचसा महिनी असम्ब १, १६०, २ उरुम्पचसे महिने ७, ३१, ११, साम १७९४ उरुम्पचा मो महिचः १०, ११८, ८, अपर्व ५, ३, ८,

ते स ४, ७, १४, ३ उद्यासा नमोक्ष्मा ३, ६२, १७, साम ६६४ उद्यासा जो मनिसको २, ९१, १५ उद्यास जो मा परा दा ८, ७१, ७ उद्यासामग्रामा १०, १४, १२, भपर्य १८, २, १३,

ते आं ६, १, १

उरोष्ट इन्द्र राघसी ५, १८, १; साम १६६

उरो देवा अनिवाधे स्थाम ५, ४२, १७, ४३, १६

उरो महीं अनिवाधे वर्ष १, १, ११
दरी वा ये अवस्थि मदित ३, ६, ८
दर्श वा ये अवस्थि मदित ३, ६, ८
दर्श वा ये अवस्थि मदित ३, ६, ८
दर्श द्राप्ति वहुके दूरे १, १८५, ६
दर्श समने हुद्धी आदेन १, १८५, ६
दर्श समने हुद्धी आदेन १, १८५, ६
दर्श समने प्रचान १०, १०३, २२; अपर्व ८, ४, २२
दर्श समन सुकाभिके १०, ८३, ७, अपव २०, १२६, ७
दर्शिया है ममदर्भ, १७,

COM WHENT C. S. 15 बक्रय बम्बदर्क ५, १९, १ mirmer ft Maft to, 14, 19, und talling W. W. 12. cm 8. d. 9 8. 12. 1

क्वंदा राज र राजर क्षेत्र ७, ९१, १ erife mit untere ? ? & und ?4. ?. ? रक्षण्य प्रयासका उर्देश है है है

alkrared with 1 54, 4, 41. 4. 11 th . . . . . . व्यक्तिपदावको प्रदुर्ग हु १ ६०, ह

er er und erger (, 84, 5 वय क्यो दि क्यों को १०, ८, ४ un mitt grant 1,51, 5 was taken on 1 44 t

ered bord to, uc. averboom wa t. 11 th urs. talti w. HL 11. A 17 1 बन्ध्यान्ता पचने श्रुपति १,९१, ८

orn or organic t tot It wer, I'vt, and tz. !! t वक करूपी प्रतिकते हैं, १९४ ह swarm sidt H t

red mar mante f. 47 tite ma. to44 and drawned for walk 1 42, 4 नो क्टब्रुकोश् । १

en withweit, 19, 1 क्वे कोवित की १, १९, १ को बकेन्य स बुरहे है ५५ १ ed will made and t gitt t क्ये काव भावता है, इंद, हैंप क्यों के के प्रतिष्ठ है कर है क्षे कर के कर 1, sc, 11 क्यों करेन करियों स्टेब्ट है, हैं है है

क्यो व्यक्तिकार (श्राप्त का क्यूने ए ३३ ३

word & selvered to, 199 & mad. 9.99 to

marte with t tol 1

\$0.28 80

र्मा कर्ने कर्न १ १०० १

----

कारी देवारों परविकासिक र, १३६, o

कर्जे बराकश हुरे ८, इस १६ कर १४११ and remember to, the c when it seems to to I water a set f to the set the co

N. 12 and word great c. 12, 3, and 1813

and success? \$, \$4, \$9

tt un b. d. a. b. u. b. m. t C.C. und u g ob acreer 2 %, 2 and by when felt # 28 2 कर्ण प्रकारण नोतवा ६,८५ र wei unt aften bet # 13 t 1,00 well with more area & \$1% ? weel wà hard un to, tou, 5 andamenteren a, tt. 1

क्ष्में ने क्षेत्र प्रश्निते ६ का ६

कर्म रेची करत्योजना त्यां ८, १६, १

12. tocs \$ 4. # 7 a 1

and read a fresh f, Sc. ?; and web,

und emmeter ? the ham teter w. C.

markets or mark to be, to more to to mark and it is fither a struct well with graff 4, 75, 5 क्यों क्यां परि १ (११ क कर ध्री 

क्लो क्या प्राप्तिः । अस्त amail or contract ( ) is the black of 4 C C med un mit from E. F .. u. un. u. 27 10 E & C . . . क्यों ये कहरूरे अकरे है है है

any constraint ( if it

www. with the target of the fact of the fa water want to, ot, tt, ft, ft, c याचे बारे कर जोरूद हु हुंच हुंच कर्त हुई 14 American State Comments R. 23 E

श्रीविष्य इमिन्ब्रावसी ४, २७, ४ नवीते परि मुक्षि ६, ७५, १९, वा य २९, ४९, ध स 8, 4, 4, 8 मत्रीमेनी हराती १०, ७५, ७ सबीपी स्पेनी द्वमानी ४, २६, ६ क्वीपी बन्नी पुषमस्तुरापाद् ५,४०,४; भगर्म २०,१२,७ बरुः पबस्त बुजिनस्य ९, ९७, ४३ बहनीवी वो परणो १,९०,१; साम २१८; नि ६,२१ न्त्रतिकासी वनवत् २, २६, १ मञ्जाहरूकायने ८, २५, २२। नि ५, १५ बजाविन्त्रीत था वदे ८, ६८, १५ षव वेमान भागमिद्रनो ८, २३, १० भव बदम्मृबधुम्म ९, ११३, ८ यत बोचे नमसा प्रकार ४, ५, ११ वत समन्त चाजुरीध्यानाः १०,६७,१, अथव २०,९१,२ । मार्चन देवीरमृता ४, ३, १२ बतस्येन क्षिप्रेण २, २४, ८ मत व सत्य बामीसात् १०, १९०, १, ते भा १०,१,१३ वत विकास करतिमस् ५, १२, २ वतथीतय भागत थ, प्र, २ मत बिवे तदबोच पृथिव्ये १, १८५, १० <sup>मृत</sup> देवाय क्रण्यते २, ३०, १ विमृतेन सपन्तेपिर ५, ६८, ४, साम १४६६ भवस गोपा न दमाय ९, ७३, ८ वादक गोपावधि ५, ६३, १ कवस्य जिह्ना पवते मधु ९,७५, २; साम ७०? बक्त बन्तुर्वितत ९, ७३, ९ मास रहा परणानि ४, १३, ९ वतस्य देवा असु मता १, ६५, ३ बतस्य पथि वेषा ६, ४४, ८ बतस्य मेषा ऋतस्य धीतिः १,६८, ५ **ब**दस्य दुष्न उपसामियण्य ३, ६१, ७ भवस्य रहिममनुबद्धमाना १, १२३, १३ श्रदस्य या केशिमा योग्यामि ३, ६, ६ अवस्य वो रथ्यः पूत ६, ५१, ९ भतस्य हि धेमवी बावशाम १, ७३, ६ बतस्य दि प्रसितियों १०, ९२, ४ <sup>श्रुवस्य</sup> हि वतमयः १०, ५, ४ नवस्य हि श्रवधा समित ४,२३,८, नि ६,१६, १०,८१ चतस्य हि सदसो १०, १११, २ विवायिती सामिती १०, ५, ६ वतावरी वियो अव्हरबोध्या २, ६१, प

परवायान परवजासा परवाजुषी ७, ६६, १३ भ्रतायान यज्ञिय विप्रमुक्ध्य ३, २, १३ प्रतापान विच्ठस ८, ७, ३ ऋतावानः प्रतिषक्षा २, २४, ७ ज्ञवावानमृतायवी ८, २३, ० फातावान महिष १०, १४०, ६; साम १८२१; वा य १०, १२१, ते म ४, २,७,३ प्रताबाना नि पदतु ८, <sup>३५</sup>, ८ , ऋतावा यस्य रोदसी है, १३, १ ध्रतुर्जानेत्री मस्या २, १३, १ ऋतेन ऋत घरण धारयन्त ५, १५, <sup>३</sup> ऋतेन ऋत नियतमीळ ४, ३, ९ भारतन असमपिहित ५, ६२, प्रस्तेन देव सविता शमायत ८, ८६, <del>१</del> भ्रतेन मिधाबरूणा १, २,८; साम ८४८ मतन यावृतावृता १, २३, ५; साम ७९८ भरतेन हिस्सा मृपमध्यित्क ८, २, १० मारोनामिं स्वसम्भिद्नत ४, ३,११ प्रते स विम्दते युधः ८, २७, १७ भारतरेण सक्या सचेय ८,४८,१०, ते स २,२,१२,३, नि ६, ४ ऋधक्ता वो महतो ७, ५७, ४ अर्थमसोम स्वस्तवे ९, ६४, ३०, साम ६५६ मर्चिंगित्या स मर्खः ८, १०१, १, वा य ३३.८७ ऋथचळे सुदानवे ६, २, ४; साम ३६५ प्रस्थाम स्त्रोम समुयाम १०, १०६, ११ ऋभुक्षण न वत्तव ८, ४५, २९ मासुक्षणामित्रमा हुव उत्तये १,१११, ४ इत्सुक्षणो वाजा ७, ४८, १ मस्भुतो रथि प्रथमभव ८, ६५, ५ ब्रस्भुमन्ता वृपणा वाजवन्ता ८, ३५, १५ मसुसुसुक्षणी रिप ४, ३७, ५ मसुर्पसुक्षा मसुर्विषवः १०, ९३, ८ ऋ मुर्फ्स भिरमि वः ७, ४८, २, ति ५, ३ ऋञ्चने इन्द्राः शवसान १, ११०, ७ म्मभुने रथ्य नव ९, २१, ६ ऋभुर्भराय सं शिशात सावि १, १११, ५ भरभुविस्या वाज इन्द्रो ४, ३४, १ मरमुधक ईंड्य चारु नाम ३, ५,६ ऋद्यो न तृष्यज्ञव ८, ४, १०

[ car ]

को <del>। सम्बद्ध</del>ाः महाने का कम्माना है । १६६ १

uff mitter stoard & the ?

परिने द्वारत तिहा करका रू. ६६ ४

wildlie grew 9, co, 1 esc. for

**When I when \$, \$1, \$4, am, \$105** 

while you wit a 1 st को संक्रम सोति। ६, ११४ १ पानों से बच्चे ५ ५० ६ क्यान्यक्रिय का बाध रें १६८ र went if wert exhaust t all h us tables of the t eri A was word warring 2, 11, 2 पत्र ब्ह्रमी संस्था १०,५ १

var god: u ngt to tty p R. 1 11 ed ward regar garban 2 191, 9 en de fecta u. tc. tt ud I em mell elame i 34, 22 रक्कानो प्रेक्टे १ ११७,८ जनते ११ र १७। इ.स्

tou shuffer c, oc, a, R, Y, E conser gener mult c. to 1 continueltem t. tit th m. c. tallt. .....

रमकेन्द्रेने प्राप्त करते के ६० ४ con find Records to 144, 1

corn verbord serv ? ??? ?? एकारेकानावादी परीच्ये छ, पुर, १ ent tragent antein \$ 9 00 un ermelt settilt t er ti mei या जैन्यास्य १, ११, ७ en setenbummen wites ? | meld.E.t. er 4 mem ! !!!. 4

un et eitenfen te, be, be ed umftammared ? 93 19 Ti an um um @ 6, 246, 24 erer où Ribbetwe ? for ?

साराम तीवद भार

quer (bat t ta. s

daren fed Em ang f' fon f

trees diseased to co, up the up to

11 14 प्रा वर्गनाम्म प्रकार १८ प THE PER PERSON & ST ES MAN, SWING M. LES THE PERSON NAME & AC. 1 TEL Palardi TIM E, 40 4 we should be set at the s

ya kun uvult dat gadi L ol. ? an è au sveik bilaires e ? \*\* and a second to the f CEI FIT PROPERTY, BY, S ruft the from fabr 4, 45, 2 THE THE PERSON NAMED IN CO. qualit of several t. 150, 2 TOP Unifor visual t 11.4 cools applied studies to the th एक्टल क्षेत्र रक्काचे १, क्ये ५ रूप को बोर बोक्य के 1 रेश हैं र territ with seem 1 14, 11 tarent waters to, te, t termittigi c. c. (1

TOTAL STORE & N. P.

water v. et. !

terres (et la c. P. 1 रमस्त्रचे रही रिक्स ८ %, १

er it mir wer? 98 69 च ने क्षेत्रकृति पं. ११. १**०** THE RES LABOUR LABOUR 18 CO. 17 C ter miles time a set of er a twich

कराज कः दरेश रु १६ वि. शं रू

rei d und getrer v. ? 12: B. at. ? F

at at glick to to the ? and ? for!

of free with & te, to be me feet

out of our florater forms

white this to c

the of the flat of the contract that that of the first C. \$1, or once took que et nerge arm o, toc, tt, me vet wi water and warri 9, 84 4 gå gatte melge gitt f. te, is mir. 1966 प्याबानस्य महिमा १०, ९०, ३, अधर्व १९, ६, ३; वाय ११, १, ते भा २, १२, १ पता विका चक्कवाँ ५, २९, १८ एवा विचा विदुषे ४, ३, १६ एवा विका सबना त्तुमा १०, ५०, ६, नि ५, १५ एवा वो वस्म्युचवा २, ३१, ७ पृति म होता नतमस्य १, १८४, १ प्ते मस्प्रमाशको ९, ६३, ८ प्ते असमिमिन्यव ६, ५२, १; साम ८३० पते व इन्त्र जन्तको १,८१,९, अधर्व २०,५६,६ एवे त्ये मानवी दर्शवायाः ७, ७५, ३ वृते स्वे बुयगप्तय ८, ४३, ५ प्वे युक्रमिविक ७, ७, ६ ण्वे घामान्यायां ९, ६३, १४ पूर्व घावस्वीस्त्वः ९, २१, १ <sup>पृते</sup> नरा स्वपसो १०,७६,८ प्तेनाचे महाणा १, ३१, १८ पते पता विपश्चितः (•। विपा) ९, २२, ३ रवे प्राविपश्चितः (। सूर्यांसो) ९,१०१,१२, साम ११०२ प्वे प्रकानि रोब्सोः ९, २२, ५ प्वे च्हा अमर्त्याः ९, २२, ४ पुते वहान्ति शतवत् १०, ९४, २ युवे वदम्खविदश्वना १०, ९४, ३ पुवे वाता इवोरवः ९, २२, २ एवे विश्वानि वार्यो ९, २१, ४ पुर्वे बमीमिः सुत्तमी १०, २८, १२ पते सोमा अवि बाराज्यस्या ९, ८८, ६ पुते सोमा भाभ राज्या ९, ८७, ५ पवे सोमा अमि मिय ९, ८, १; साम ११७८ पर्वे सोमा अस्क्षत २, ६२, २२, साम १०६१ पृषे सोमाः पदमानास ८, ६८, ८ पुते सीमास आश्ववो ९,२२,१ पुषे सोमास सून्युव ९, ४६, ३ रवे स्वोमा नरी नृतम ७, १९, १०, भगर्व २०, ३७, १० एवो माच सुच्यो ५, ४५, ५

२०, ६५, १ पूर्वा स्विन्द्र सावाममेवान ८,८१, ४ एवी मे गाबी प्रमरका १०, २७, २० पर मस्तो मनिता ५, २६, ९

पतो न्विन्त्र स्तवास सक्यापः ८, २४, १९;

पदु मध्वो मिरिस्तर ८, २४, १६, साम ३८५, १६८८ अधर्व २०, ६४, ४ पुताङ्गुपेण वयमिन्त्रवन्तो १, १०५, १९, ति ५ ११ एना मन्दानो जहि शर ६, ४४, १७ पुत्रा वय पवसा ३, ३३, ८ प्ना विश्वान्यपं मा ९, ६१, ११। साम ५९४ ६७४, वा य २६, १८ एना वो भाग्न नमसो ७, १६, १, साम ४५ ७४९: वा म १५, ३२, ते स ४, ४, ४, ८, ति ३,२१ पुन्दुमिन्द्राय सिञ्चत ८, २४, १३, साम ३८६, १५०० पुन्वो पार्थिष रिय ९, २९, ६ एन्द्र नो गचि बिया ८, ९८, ४, साम ३९३; १२४५; भयवं २०, ६४, १ पुन्त्र बाहि पीतये ८, ३३, १३ पुन्त वाहि मस्स ८, १, १३ पुरुद्ध बाहि हरिभिः ८, ३४, १, साम ३४८; १८०७ पुण्य याद्युप न १, १३०, १, साम उप९ पुण्यवाही मुपति १०, ८४, ३, अधर्व २०, ९८, ३ एन्ड सानसिं हर्षि १,८,१; साम १२९; भयर्षे २०,७० १७; ते स ३, ४, ११, ३, ते मा ३,५,७,३ पुरुद्धस्य कुक्षा पवते ९, ८०, ३ एन्द्रो बर्डि: सीवत १०, ३६, ५ विभिष्यिः सुमना १, ५३, ४। अथव २०, २१, ४ प्रिनं इन्द्राइमि ७, २८, ४ विमन्भितिस्य खायुमि ८, १६, १९ प्रश्निम अकेंमेवा ८, १०, १; साम १७७९; वा य १५, ४६, के स ४,४, ८,७ एभिर्मव सुमना बन्ने ४, १, १५ एमा भागनेवतीः १०, ३०, १८ एमाश्रमासवे १, ४, ७, अयर्च २०, ६८, ७ एमेन स्वता १, ९, २, अधर्व २०, ७१, ८, मि १,१० प्मेन प्रसेवन ६, ४२, २, साम १८४१ एवाँ अप्ति वस्ववः ५, ३५, ९ एवा अधिमञ्जूषेष्ठः ५, ५, १० यवा कविस्तुवीरवाँ २०, ५४, १६ प्याप्ति सहस्य ७, ४२, ६ प्रवोत्निम्य कावास ग्रुद्ध ८, ९५, ७, साम १५०, १४०१ प्राप्तिगावमेमिश्वेताचा १,७७,५ प्रवाप्तिमेर्वे सह १०, ११५,७ पुना च स्व सरम १०, १०८, ९ पदा जज्ञान सहस्रे ६, ३८, ५ यवा व इन्दो सुम्बम् ९,७९,५

बारेश-संपानम्

रचा वे च्यां किनदो १ १ १ दवा में क्यों प्रश्नी ५, १५, ३ रच वे प्रकारक रे रेप्ट ट का दे साहिता श्रामीची १ ८५ १०

er & gaffel ern ! \$2, 12, med. to, 14, 12 era earlier eftere & th. t en it trest t to to बता रेची हमा दिनों रेक छन् ११ TO END HAT TAKE ser unter u, to & to &

en gefühlten u. bb ... क्य प्रशी सबस है है। रे क्षेत्र रक्षिण्यनाम क्षा क्षत्र १, १७ ३६ वस ene ctt दवा ना क्षोन क्षेत्रिक्यमध्ये क्ष्मे कु ६८, १ रणा नपानी क्षत्र स्थल है, ५ । १५ en General bei

रचन्द्रा स्वेद १४ १६ बन्दे १ इद १ रच ब्रोडिंग्स बुवरस्थ १ १०८ ह प्रधाने को कार्या र १ १ द्या रे क्ली निश्ता व विहे ५ बना की बडी बडीबा रे. इस्. ११, ११, १६ दरायमि बीनकार्य १ वेड व स्वयं ६ ५३ व दश काल महिते हैं देश हैंगे, बाब, देवर रण अभी त्यार में रेण में सबसे १ ८ श के मा \* 4. C. 11

au Miffelun Die C med. e ac. f. 8 a 1 c. 11 1 दर। इंध्य क्ष्मक १, ६ १ बाब प्रधानी कर सा १, ९१ इ em ub allegfatten f. if for in to eet al gew + 35 th & m. e c. e e

emanytum tit c em mertifelt it to ant ve t 9 2 md, 27 ब्याम्बोलकार १९१२ अ. ५.३

awant of very 1, tot, 11 me, tite

tu fe f feger & C. S. wet. to, fo, 4 och enr fr tie went t. tof c THE PERSON NAMED IN CO. was fir all area articles to, tc. 1 क्या है जो क्यों बहा रे रेंद्र व THE STATE OF THE WE THE OTH med. to to t en mm men ti ci fei und te, fe, fint. इसाइक पुरुष १ ८ ८ कवरे १६ १० है। है। giffen god u. es f. und te. ft. & m. c. te. 48

en ute mel 5, 5 4

tel tem Et c. St. 10

एक क्षेत्र एक ४, १६, ५ für von Der ein B 40, 1

the said waters and \$ 10.7

to applica C. 64 th one can use

एक संस्था नेवर्ग इसमें ८, वर १३ वे 🖚 र ५८३

१च कारह कारे (भ रहाते) ८,१८,१

का क्षत्र प्राप्त (भ कारण) ८, ४९, ५

प्रक्रिया हुने क्याने व ११ १ ether gre 1 tt 1 elikum serve II. il. i effe uft an t. (Pr. 17 पुरेशेत क्राविकारीः ८ १ वर्ष ette peru red t. tet. t ब्रेक्ट प्रथमी पत्तम है है। है etr an eth t tec ? the beautiful to at 1 President Proce & Do 19 efrejal eftelur E. Loc. 23 tigen e in appear of \$3. \$ chances to sp, up and to, th, " ge grant unt t. ta. f. ma. the er mamel f. b to me tebe त सामानो है दि है। कार रेडिंग एवं कुराने क्यांच्यों ८, १ स्व or alleringes & tax & are court er die certife: v. ff. te er merrane t. to, ti am, thet

एवं मावब अरिवा ५, १६, ८ एवं रक्षा: पुरि १, १६२, १, भा म २५, २६, त स ४,६,८,१ एवं तुबो समिद्रुव २,६७,२० एवं तुबे बेवा ५,५०,५

ण्य दिव वि भावति ९, ३, ७, साम १२६२ एव दिव व्यासात् ९ ३, ८; साम १२६३ ९६ देव गुभायते ९ १८, ३, माम १२८२ एव देवे समझ ९, ३, १ साम १२५५ एव देवे समझ ९, ३, १, साम १२५९; वि ६, २८

पर देशे विषम्युभिः ६. २. ३, साम १२६० पर देशे विषा इतो ६. ३, २, साम १२६० पर देशे विषा इतो ६. ३, २, साम १२३१ पर देशो स्पमो ६. ४१, ३

पर विवा वात्यव्यता ९, १५, १, साम १२६६ पुत्र नुनिर्वि नीवते ९, २७, ३, साम १२८८ पुत्र पतित्र अक्षरत् ९, २८, २, साम १२८१

पर पुनाबो मचुमाँ ९, ११०, ११ पर पुरू पियापते ९, १५, २, साम १२६७ पर म कोरो मचुमाँ ९, ७७, १, साम ५५६

एर मानेन जन्मना ९, ३, ९, साम ७५८, १२५४ एर मानेन मन्मना ९, ४२, २, साम ७५९

ण्य प्रतिन वयसा ९, ९७, ४७ एर प्र पूर्वीरव १, ५६, १

पुष दिनाभिरीयते ९, १५, ५, साम १२७०

पप वस्ति पिक्तना ९, १५, ६; साम १२७२ पप व स्तोमो मस्त इय १, १६५, १५; १६६, १५। १६७, ११, १६८, १०

प्र वा सहोतो महतो नमस्तान् १, १७१, १
पर वा सहोतो महतो नमस्तान् १, १७१, १
पर वा सी मिले ज्ञानि १, १८, १, साम १२८०
पर वा से देवाविका १, १५, ९
पर विमेनिस्तुतो ९, ३ ६, साम १२५७
पर विमेनिस्तुतो ९, ३ ६, साम १२५७
पर विमानि वार्यो ९ ३, १, साम १२५८
पर क्या कनिकदत् ९, १८, १, साम १२८२
पर क्या च्यवत ९ ६२, ११
पर ग्रम्मवास्यः ९, २८, ६, साम १२९९
पर ग्रम्मवास्यः ९, २८, ६, साम १२९०
पर ग्रम्मवानि वोज्ञवत् ९, १५, १६ साम १२९०
पर ग्रमाणि वोज्ञवत् ९, १५, १६ साम १२९०
पर मुवाना परि मोमः ९, ८७ ७
पर मुवाना परि मोमः ९, ८७ ७

वच सूर्वत द्रायत २ २७ ५, साम २२८५ पत्र मोनो नाध खाँच ९ ६६, २९ ण्य स्त्रीम इस्त्र गुरुष रे. ४७३, रेड पप स्त्रोमी भविष्ठदश ७, २०, ९ पुष हतीमा मह उपाय ७ २४ ५, ए. आ १ नर पुष खोमो मादर गर्था अध्य ५ वर 🕫 वय स्त्रोमी पहन मित्र ७, देंठ, ५, देंग, ४ वय स्य कारुअत्वे ७ ६८, ९ प्यान्य से सम्बो २, ३६, ४, अथर २०, ६७ = पप स्म से प्रवा ९, ९७ वर्न प्य स्य त मधुमाँ २ ८७, ४, माम ५३१ पुष स्य धारवा मुनो ९, १०८, ५, माम ५८४ पुष स्य परि पिच्यते ९, ६२, १३ पुष स्य पीवये मुतो ९, ३८, ६ माम १२७८ प्य स्य भानुद्वियां 8, ४५ १ पुष स्य मुची रसरे ९, ३८, ५, साम /२७७ पुष स्य मामुपीद्या ९, ३८, ८; साम १२७३ प्य स्य मिप्रावस्मा नुचक्षाः ७, ६०, २ प्य स्व यो पूधगरवेव सक्ये ७, ६७, ७ पुष स्य सोम पवते ९, ८४, ४ एव स्य सोमो मविभिः ९, ९६, १५ प्य दिखो वि नीयधे ९, १५, ३। साम १२५९ प्या गोभिरस्मभिः ५, ८०, ३ पूपा जन दशवा बोधयन्धी ५, ८०, २ पुषा दिवो बुहिला प्रत्यद्वित उपोक्तिः १, १२४, ३ पुषा विवो बुदिवा प्रस्वद्वि स्युष्क्रम्बी १, ११३. ७ एया नेत्री राघसः ७, ७५, ७ प्या प्रतीची दुहिता ५, ८०, ६ पुषा ययो परमादन्त ९,८७,८ पुपानुष्क परावस १, ४८, ७ प्या ब्वेनी भवति ५, ८०, ४ पूरा शुम्रा न मन्यो ५,८०,५ एवा स्वा नव्यमायुर्वधाना ७, ८०, २ एपा स्या नो बुदिवा दियोबाः ६, ६५, १ पुषा स्था युजाना ७, ७५, ४ पूपा स्या यो मदतोऽनुभर्त्री १, ८८, ६ पूर्वो उपा अपूर्वा १ ४६, १; साम १७८, १७२८ प्र गमन्तृपय सोम १०, १०८, ८ प्र देवा मयोभुवा १,९२, १८, साम १७३५ पर मां मुपितप्सवो ८, ५, ३३

| [ | æ |
|---|---|
|   |   |

-

परिवारिकार पर प The at flagrad & we to the w. o. पति क्रोबी क्रीर क्रमाना १ १ ह som er eber ft t. of t to a wealth & 24 (4) war source, sale 44 23 वेच्यान मानार ५१% description of the description o to you chroise c. 12, 12 Marrie get fert t. 28 4 third and \$, 4 or and, 4 th #

TE ES HATEL C. ? PA UN. 1894

पुष्ट केले काले दियों नि ८, ६४ ४

thirt your drait ? Ye, is now took fi anda tala i 120 i **ts toy yours** c, tc, tc damarka t 18 t by medicani to Mr. 6 minum et eri 6 vt. 1 to forcers over \$5, t. t. une, been **and** 84 6.8

manufactured and an early that and 4 200.4 Marie and to the ten to the e के लाइ का लंद शर १ भो तर पर इन्द्र कुली है रेली र danci art ( " " abrentant tom ten tur er er 4. 15. 8 d. L. B. 25 & A. 27 20

mir mani ta tra. ? al erbiferen v so ? Maren & 44-2 1 50, 44, 41. Let'l abrelle afte abrest t to the co. ....... It on he \* \* \* \* \* \* \*, \* क्षेत्रक्रियां विशेषक र ११६. र

THE PROPERTY.

all g eife eifele c. t th me ee

को प्रथमिकको ३ ५६ व

हो इस्म सन्दर्भ स

ME EST OF FRANCE PARTY E. TV. B u za cultain z, to t a f de ag mei c. 65 mi mu. eter 1856) week 1 49 2, 70, 22 wif were not sellow a, 45 to mer 415 a d seems; games wart 4 see ?" w ded med & ca to ft. tt, tf. भ र प्रक्रियोस्ता संस्कृत १ प्राप्त क व जनमञ्जू दक्षिपाली है, हरे 🚶 dem de mon u. v. or 1 on parameters (a. 174, 4 का मिरमू पूर्वी मिक्रियों बच्चे रू रेटरे व क्यारि प्राप्ते प्रश्न वासीय १ १०५ ६

ud g mune and andr t, tt t

को पू जो को सहस्र तां है, होते, **य** 

MARKET WHEN WENT ? 12 9

क्षीच्या प्रा रहिस्ता ५, १० १३

distribute of for its man for both

को हात एक पार्टि रे स्थित

1 6 21 6

महारा क्षेत्रको १५ ९ ६७, ८ met from set c. pr. 19 \*\*\* + \*\*\* C 176 1 area and areas at 5 to mak these and to the t ---- te Ami da te < 5 (4) === (14); and to to 5, 44, 4 क्रमिनेक्स क्षत ८१६ है ८६६। साथ १०,४१ है wi. 16 own gal was street t tory to A. S. S. ment of the t co. to ent exect evel 2, 23 4 क्य करियानियानका रू. ५३,४ **रूप रहेराम विकेश र १८.५** war & mit grave mels & the, ? Pi ft C. Pyper ware name water क्या रावेन्द्रजो १ वक्, १

---

क्य पूर्व में विकास स्थान ८.८९ वे

क्या महामबुधस्कस्य होतुः ४, २३, ६ क्यामई पुष्टि भराय पूछ्णे ४, ३, ७ क्यामहे स्त्रियाय भवाम ५, ४१, ११ क्या राषाम सम्राय १, ४१, ७ क्वा सर्वाय मरुवासुताय ४, ३, ८ बबा ऋगोति ह्यमानमिन्द्र ४, २३, ३ क्या सवाच शहामानी भस्य ४, २३, ४ इपा इ तद्वरणाय त्वमाने ८, ३, ५ क्यो सु वे परिचराणि विद्वान् ५, २९, १३ ब्ब्सिबन्त सूरव ८, ९४, ७ ह्या अवश्विय नरं १, १५, ५ ब्दा गच्छाय मस्त ८, ७, ३० क्याचन प्रयुक्तप्रस्य ८,५२,७; वाय ८,३,तेस १, ४, २२, १ बदा बन खरीरसि ८,५१,७, साम २००, वा य २,२४, ८, १। ते स १, ४, २२, १, ५, ६, ४ बहा व इंग्झ गिर्वण ८, १३, २२ बदा सुबन्नयक्षयाणि जक्ष ३, ३५, १ क्या मर्तमराघसं १,८४,८। साम १३४३; अथन २०, ६३, ५, नि ५, १७ कदा बसो कोचं इर्यंतः १०, १०५, १; साम २२८; नि 4, 88 इन वां वीरच्यो विभव्द, ५, २२ ब्दा पुतुः पितर जात इच्छात् १०, ९५, १२ करिया मूँ। पात्र देवयता १, १२१, १ र् पुनिमेन्त्र खावतो नृत् १०,०९,४, अधर्व २०,७५,४ 📆 मिवाय घाछे मनामहे ५, ४८, १, मि ५, ५ **ब्दु** मेडा विषो रयीणां १, १८१, १ र्दे स्तुवत ऋतयस्य देवता ८,३,१४; अधर्ष २०,५०,२ म्ब म्ब । स्याकृत ८, ६६, ९, अधर्व २०, ९७, ३ कर् महीरप्रश सस्य तवियो ८, ६६, १०, मि ६, २६ क्द न्त कथियः विवा १, ३८, १ ब्द न्त बधियो वद् ८, ७, ११ विविधास वृषसानी भाने 8, ३, ६ ब्रुवाय प्रचेतसे १, ४३, १, ते वा १०, १७,१ **बह म**वस्य भजेति १, १०५, ६ न्द्रो भव महानां ८, ९४, ८ क्षिकरुम्बनुप प्रमुवाणः २, ४२, १, नि ९, ४ क्रिक्रररक्क्से गोमिराज्य ९, ८५, ५ कविकद्वमु पन्थासूतस्य ९, ९७, ३२ किनिक्रान्ति हरिरा स्वयमान ९, ९५, १, माम ५३०

क्षम्यो भवसीनां ८, ३, १३; अथव २०, ५०, १ कं निवासियण्यसि १०, ९९, १ कम्या इव बहतु म सवा उ ४, ५८, ९; वा य १७, ९७ कन्या३ वारवायती ८, ९१, १ कन्येच बन्या३ शामवाना १, १२३, १० कप्रचर कप्रधमुद्भातन १०,१०१,१२, अभय २०,१२७,२ कमु श्रिवस्य सेनयाप्ने ८, ७५, ७, ते स २, ६, ११, २ क्रमेत स्व युवते क्रमार ५, २, २ क्या तब्लुण्वे शक्या शिवष्ठ ४, २०, ९ क्या ते बारे अफ़्रिट ८, ८४, ८, साम १५८९ क्या स्व न उप्रयाभि ८, ९३, १९: साम १५८६: वा य ३६, ७ क्या निमन्न भा भववृति ८, ३१, १, साम १६९, ६८२, अधर्व २०, १२४, १, वा य २७,३९, ३६, ४. ते स ४, २, २१, २, ते मा ४, ४२. २ कया नो अग्न ऋतयन्तृतेन ५, १२, ३ कयानो अप्नविषय ७,८,३ क्या शुभा सवयस १, १६५, १ करम घोषध मध १, १८७, १० कर्णगद्या मचवा सीरदेन्यः ८. ७०, १५ कि सित्तविन्द्र यज्जरित्रे ६, ३५, ३ कहिंसि सदिन्य यन्त्रभिनृत् व, ३५, २ कहिसिता त इन्द्र चामासत् १०, ८९, १४ कविं द्यशासुः कवयो दस्था ४, २, १२ कवि कविस्वा दिवि रूपमास १०, १२४, ७ कवि केत भार्सि मामुममे ७, ६, ३ कविमझिमुप स्तुहि १, १२, ७; साम ३२ कविभिन्न प्रचेतस ८, ८४ २, साम १२४५ कविं सुअन्ति मर्ज्यं ९, ६३, २० कविने निष्यम् ४, १६, ३, भधव २०,७७,३ कविन्यका अभि पीमचह ३,५४,६ कविर्वेचसा पर्वेषि ९, ८२,२, साम १३१८ कवी नो मित्रावरुणा १, २, ९; साम ८४९ क्दछन्द्रसां योग १०, ११४, ९ इस्त उपः इधियये १, ३०, २० कस्त्रमिन्त्र त्यावसु ७, ३२, १४, साम २८०; १६८२ कस्ते जामिर्जनामां १,७५,३, साम १५३५ कस्ते मद इन्द्र रन्त्यो १०, २९, ३, अधर्ष २०, ७६, ३ कस्ते मातर विभवामचित्रन ४, १८, १०

कनीनकेष विद्वाचे ८, ३२, २३, नि ४, १५

क वे दाना असक्षव ८, ५४, ९

feet net grants to, cf. b and, to 116 \$ क्यरा क्लो वर्ता है, है, है बाद, हैंदी, बचरे 4 148 4 41. E. to you \$4 to 8. HE. Garret Amer 4 ta t General war war sent to 6% W . .. . Rouged are where it that

[ 40 ]

क्का का हुशकान ५ ५३ ११ are of unascreaml? To t over and will have all all a manual by see sach accès L ttv. e ore twee above c to to & m.

वा के नामाना

. 13 1 on America C 41 c m a studeni t. of t or to married to the to the t

falies with process word Las C.C. C. Mc. Mc. का क्लोग रहुता कर छन. ह ५, १३ rettat und apet teludere treuen to measured waterant the well tailed 4 2. m & m. t. 23 1 erezzel exterl b g, t was 43, Fr E, ts

का बच्चोक्किया १, ११ १ arent melafren L. 227 8, Pc. 5 6 al el errende, som P #1. P and frequences in \$1, to

endere efter t t1 1 or mucht uver aufben; b. en. t ATTENDED संख्या क्यो । ८६८ वर्के १ ११६८ Or Berendellementer t atte th .....

Affage gu um ( | melfeit) t at. ti. to to take a see with the takes ia Recu 44 m4 ( | masset) 1 31.0 A familiam and 1 19 to week ten t. 14

निक्याओं वश्चितियों ५, ८५, ८, दे. के ३ द. १९, १ A departe white up 1 45 ta ft f. to # the nu transit we t ff gen fertiefe t, ton, ?

मि को भक्त इतिनं कह रूप ह ५, ११ A di maren L ton b

Belle ou seres ell & 40 3

fiche et unemannige faut b und e aus

Bur witt ca b

Property and and an extending

Aure ein gegen t. tat 1

1 46 1 phop distribution, (f) was (GP), to de 4 6 12 1

Sanguele gurq 2, 7 . federate were began to, toc. to ft. tt. 19

falirly of province as 40, 12

BE BOY BAY ILLA

Art of the person to the t

12. 4. 1. 0

Barbami en ute arentes fo am, tferi

24 + + 10 4 R 4 6

fog bre: # aftern m t tft. t

Party Present are use 2. Th. 9

Andread with a to th

most eler who real to, to, it

Desire there were t ttl t कीरमुक्तिमा बार्च वर प्रकार है . १०८ रे

etitiote mired acre a. tt. c Barrens under C the fi er er 15 40

per el river gé o tr. "

person presents from \$ 14, 17

peri usu yalla appel 4, 7 t

sharehous 4. tt. I

प्रतिपद्ध गर्मका वे बन्धमाः व. ११ - १

allet germedien v. tf. 4

please all and located \$ 40 48

miers anmer melvet. 181 einer en teres.

# 1 84 18.6 11 84 Ed.

E 4. 92 & 4.9 22.6 2 ... 9 4. 5.9

produkter 9 99 17 provinces to 11 v Broke selling stays 5 . 45 to when the same and a new a

grantement water w. as, by B. d. e. E. El. B.

place Bull be to me tito are

इविको बारिस्वयस्य १, १८३, द इविन्मा गोपां कासे जनस्य ३, ४३, ५ उपक्रतद्रमधीस् १, १९१, १६ इर त्या इर न खुवा ५, ७४, २ **इर** पान्ता सुपुर्ति कान्यस्य १, ११७, १२ इर अंत इन्द्रः करिमबद १०, २२, १ इस स्या इस जामधुः ८, ७३, ४ इर स्विद्योग कुद वस्तीरांचे १०, ४०, २, नि ३, १५ रुविस्त्रायते सनयासु नव्य १०, ४, ५ इसे देवावधिनाचा ५, ७४, १ क्रमुख पाजा प्रक्षिति न पुरुषी ४, ४, १, वा स १३,९। वैसं १, २, १४, १, नि ६, १० हुनोव भूम भूषण ३, २९, ९ हुनोलसी वरिवो म इत्या ४, २८, ६ कृष्वतो वरिवो गवे ९, ६२, ३; साम ८३२ हव चिदि प्मा सनेमि देप 8, १०, ७ हत न मानी वि चिमोति देवने १०, ४३, ५। अथव २०, १७, ५, नि ५, २२ हत नो यज्ञ विदयेषु चाद ७, ८४, ३ हवानीदस्य करवां २, ४७, २ हवे चिद्रत्र महतो रणस्त ७, ५७, ५ कृषि रान यवमानाय ७, १६, ६ कृषि रान सुसनितः ३, १८, ५ इधी नो महयो देव १०, ९३, ९ ष्ठपद्रित्काछ १०, २१७, ७ कृष्ण खेतीऽहवी १०, २०, ९ इष्ण व एम स्तावः ४,७,९ कृष्ण नियान इत्यः सुपर्णा १,१६४,8७; अधर्व ६,२२,१। ९,१०,२२, १३,३,९, के स ३,१,११,८, नि ७,२८ कृष्णपूर्वी वेविजे सस्य १, १८०, ३ इष्णो पर्वेनीमिन १०, ३, २, साम १५८७ हणा यद्रोध्यरूणीयु सोदत् १०, ६१, ४ कृष्णा रजासि परसुवः ८, ४३, ६ केत पत्रामा विवयस्य साधन १, १, ३ केंद्र क्रण्वस्विषस्परि ९, ५४,८, साम ९५९ केतं क्रम्मचकेतवे १ ६,३। साम १८७०। भगवे २०,१६,६ः 89, १२, ६९, ११, वाय २९, ३७। वेस ७,८,२०,१, ते मा ३,९,८,३ के वे बसे रिववे ५, १२, ४ के वे मर इच्छा १०, ५०, ३ केवेन शर्मस्सचते ८, ६०, १८

क में मयक वि ययम्त ५, २, ५ कंदपशीं केशी १०, १३६, १; नि १२, २६ क ष्टानर अंद्यतमा ५, ६१, १ को भरिनमीहें इविचा २, ८४, १८ नि ४४, २७ को अब्रा वेद क इह प्र बोचन् कृत १०,१२९, ६ ति प्रा २, ८, ९, ५ को भदा वेद क इह प्र बीचहेवाँ ३, ५४, ५ को भव नर्या देवकाम ४, २५, १ को अब युद्ध १,८४, १३, साम ३४८, भपर्व ४८,८,३; ति. स ४, २, ११ ३, नि १८, २५ को अस्य धीर एधमादमाप व P3, P को भस्य वेद प्रथमस्याद्ध १०, १०, ६; अथव १८,१,७ को अस्य शुप्त सवियी ५, ३२, ९ को ददश प्रथम २, १६४, ४, अधर्य ९,९,४ को देवयम्तमभावत् १, ४०, ७ को व्यानामयो अचा ८, २५, ३ को नानाम पचसा है, ३५, ३ को जुमर्यो भामिथितः ८ ४५ ३७ तं ला १,३,१; नि ४,० को तु वां मित्रावरुणावृष्ठायन् ५ ४१, १ को नु वां मित्रास्तुतो ५, ६७, ५ को स्वत्र महतो १, १६५, १३ को मा दवर्ष करामः १०, ५१, १ को मुळाति कतम ४, ४३, २ को व स्तोम राधवि १०, ६३ ६ को बस्राता वसवः ४, ५५, १ को वां वाशस्सुमतये १, १५८, २ को बामचा पुरूणो ५, ७४, ७ को धामचा करते ४, ४४, ३, भयर्व २०, १४३, ३ को धेव जानमेपी ५ ५३ १ को बेद जूनमेयां ५, ६१, १४ को बोडन्सम्बद्ध १, १६८, ५ को वो महान्ति महता ५, ५९, ४ को वो वर्षिष्ठ आ नरो १, ३७ ६ क्रतुप्राचा जरिता १०, १००, ११ ऋत्यस्ति ऋतवो १०, ५४, २ कत्यन्ति क्षित्रयो ४, २४, ४ कस्य इत्यूर्णसुदर ८, ७८, ७ क्रावः समद्द दीनश ७, ८९, ३ कत्वा वक्षस्य वहयो ३, २, ३ ऋत्वा दक्षस्य रथ्य ९, १६, २ क्रस्यादामस्तुक्षेप्टः ६,१६,२६, ते मा २,४,६,२

Pr 1 16

durent ages % 4. 2

केनो न स्टब्स ६ १०,१

dare v syme c, let 4

बच्चा राष्ट्रके पूर्व ८, ८५, ६

der et unt afferte 4. 48. 9

Marke were client & th #

wet per vener will L cl #

ment streeter ad a. 11 11

tak troop ) It, h am, tot

antita a annia forta 4 48, 5 

W. M. to L. F 1 मने ह से शर्मक रूकी कर १ १ था नकर १८,६५

and trees tree c. 19 11

मची के बच्चे वर्क रे का है

ween & miret t, to t

केवल परे बहुबच्चे प्र फा, रें, के. के. दे दे दि दि

क्षे रक्त केल्सा ८, पुरु का अपने. १४, १ ४१

water our washi e 44, 5, 8, 4, 6 9 18 9

mand reper it wild to all ve week to \$2,50

and the formation to bear to meet to be by

uil I d setunbe B. to, t. t. at ? ??

all up fighted & Et Fri me. 1900 13 fr 3 famontegracie lin

न्य वर्षे भक्तनं १ ८१ ६ वर्षः ४२१ क्य भारत ध्रीतीत है, ११८, ५ met giblereibe e. ? t. c.

क्या है होने समये है, १ ८ and come or sail 9, \$44 4

marcall a Gall ? 42 64 64

मान्य प्रता करते १ ९१ ६ are attriger; t, uc. 1

men Acadelici q tot te men was toth 104 will to to to be # \$ 19 41 ft w 4 Ment ale C' () c

WHAN & to, in mr. tol 91 PROP 18 STORE 9, CC, 7

\*\* ten erg segma 5, 55, 5 with we from L to 1 44 44 EDING C 0 4

42 44 40 and C. bc. 4 er to gracewood to be, I

111 dires 100(1)20 1, 62 9 erior à uz mous. C. \$1. o. serve the element of 8 &

water day det C' et e' min fin water of man E. Pr. G. E. at P. C. L. on face manufout ! to, to te ferm teri un t the S

er firemi som god 2, 42, 6 eter ebelle & L. b. mer 942 Req (metalle of the fo क्रमान में बक्टे र ११३ ६ UNI PURE C. LA. S OF THE PROPERTY OF THE C

.....

44 mags 1, 45 6 mm (44) 41

hit kkin myin c, cy, y Bulle Rame t tt w

from makeni y (a,t)

RI N

---

worth their married to the ? weekt aboutly mit ? ?? ?

word and word Aw z. to, 15

करो हु को एक इस ८, हर्न (क करू (ब्र्

word hard t 13 H word only C 1 1c marke or grade to that the de me to the de

meter wit that's and E. CER SE; med. C.Co.

COURS 4 PM t. tol 1 mete in mellen t. 2 , tj. me. 1941 (1986) metabe on L to 11

A. w. e. a ge e, m. u. u me ge må gyfallerm ta, tit, f me curate & at \$1; me. \$14 \$400 # # 11 12 W

गावित्रदा समस्यदाः ८, १०, २१, साम ४०४
गावी न प्रमुप यन्ति ८, ४६, ३०
गावी मागी गाव द्यो मे अच्छा ६, २८ ५, अधर्व
४, ११, ५। ठे जा २, ८ ८, १२
गावी वत मनुषा अर्थो अक्षन् १०, २७, ८
गावी वत मनुषा अर्थो अक्षन् १०, २७, ८
गावी वत मनुषा अर्थो अक्षन् १०, २७, ८
गावी वा मनुषा अर्थो अक्षन् १०, १७,
गावी वा मनुषा ५, १, ७, साम १०४२
गावी वा द्व स्तुत ९, ६२, १५
गाव वा सुनजद्वी छे ७, ६६, ४
गाव वा सुनजद्वी छे ७, ६६, ४
गाव वा सुनजद्वी छे ७, ६६, ६६
गाव वा सुनजद्वी छे ७, ६६, ६६

रै०, ८७, रे। १३७, १४, ते मा. १, ५, ८, ३ गिरिने या सातवाँ मस्य इन्द्रा ४, २०, ६ गितियात्रजमाना अधारय १०,८४,८। अधवं २०,९८,८ गिरो उनेपामच्यर अपेथां ८ ३५, ६ विर्वेणायाहिना सुत्र ३,८०,६। साम १९५। अधर्य २०,६,६ मीन सुबन वससापगृतह १०, ८८ २ गीर्मिबियः प्रमविमिन्छमान ७ ९३ ८; वे ब्रा ३,६९,१ प्रता शिरो निहित्तमृथगद्गी १०, ७९, २ गुरा सवीस्य समग ८. ६, ८ गुहा हित गुड़ा गूडह २, ११, ५ गुवा गुरू वसी १,८६, १० युगाना जमविमाना ३, ६२, १८, साम ६६५ पुत्रानो बहिरोमिर्वस १, ६२, ५ पूने वहिन्द वे शब ८, ६२,८, साम ३९१ गृमीत से मन इन्द्र द्विवहाँ। ७, २४, २ वृत्नामि वे सीमगरवाव इस्त १०,८५,३६; अधर्व १८,१,५० पृष्टिः सस्य स्वविदं तवागां ४, १८, १० मृबगुदमदना यात्र १, १२३, ४ गृहमेषास जातत ७, ५९, १०, ते स ४, ३, १३, ५ गुडी बाम्यरहती १० ११९, १६ गोबिता बाह् अभिवक्तुः १, १०२, ६ गोबिकः सोमो स्पजिद् ९ ७८, 8 गोविमिद गोविदं वज्रवाहु १० १०३ ६, साम १८५८। वयर्व ६९७,६; १९ १३,६, वा व १७,३८;

वयं ६९७,३; १९ १३,६, घा य है स ८,६,८,२ गोसिर्मिश्व दिशे सुपार ३,५०,३ गोसिर्वेद्दासम्ये अस्तत् ८,२,६; नि ५,३ गोसिर्वेदासम्ये अस्तत् ८,२,६ गोमिश्समामति दुरेबां १०, ४२, १०, ४३, १०, ४४,१०, समर्थं ७ ५०,७: २०,१७ १०, ८२,१०, ९४,१० गोमद्भावम्यवास्त्रीरं ५, ५७, ७ गोममू पु नासरवा २, ४१, ७: वा य २०, ८१ गोमिद्धरण्यवद्भसु ७, ९४, ९ गोमम् इन्हें समयव ९, १०५, ४: साम ५७४, १६११ गोममः सोम पीरवद् ९, ४२, ६ गोमाकः सोम पीरवद् ९, ४२, ६ गोमाकः समुभवन्त १ ८५, ३ गोमाकः सेम्हें विस्ति वदा ४, २, ५, ते स १,६,६,४।

३, १, ११, १
गोमापुरवाद्यमापुरवाद् ७, १०३ १०
गोमापुरेको अजमापुरेकः ७, १०३, ६
गोदित्यवस्य यसुविद्धिरचय ९ ८६, ३९, साम ९५७
गोपा इन्दो नृपा ९, २,१०, साम १०४५
गोपु प्रवर्धि वनेषु थिये १,७०, ९
गौरमीमेदसु बस्स मिपत १, १६८, २८; अधर्व ९,१०,६,
१,८, नि ११,४१

गौरीर्मिमाय सिंख्यामि १, १६४, ४१, अयर्व ९,१०,२१, १३,१ ४१, ते जा.२,४,६,११, ते आ १,९,४, ति ११ ४०

गौरेपित महतां ८, १४ १; साम १४९
साक्ष यहान्न वातृपन्त ६, ६८, ४
प्राचित न वि स्य प्रियत ९ ९७, १८
प्राचाण उपरेस्वा १०, १७५, ३
प्राचाण सिवता नु वो १०, १७५, ४
प्राचाण सीवता नु वो १०, १७५, ४
प्राचाण सीम नो हि कं ६, ५१ १८
प्राचाणे कप वृष्युनी १०, १७५, १
प्राचाणो कप वृष्युनी १०, १७५, १
प्राचाणो न स्रथः सिन्युनात १०, ७८, ६
प्राचा तृष्ये सीम हुतः १, १७, १९
प्राच्या तृष्ये सीम हुतः १, १७, १९
प्राच्या तृष्ये सीम हुतः १, १७, १९
प्राच्या नहा सीम हुतः १, १०, ८
प्रीवास्यस्त उप्पाडमा १०, १६३, २, अथर्ष १,३३,१,

धनेव बिष्वविव जद्या १, ३६,१६ वर्मी समन्ता त्रिपुत व्यापत् १०,११४,१ वर्मीव मञ्ज जदरे सनेक १०,१०६,८ वृतं त्र पुत तन्तरेपा ४ १० ६, ते स २,२,१२,७ पृतप्रज्ञा मनोयुसी १,१४,६ वृतप्रज्ञा मनोयुसी १,१४,६ वृतप्रद्या सीम्या ८,५९,४ umbisana aid ( 42, 4

22 was steel \$, 25, \$1 and, \$250 ni table gram t f th m. w te,cce b. m. greet gremmfelt f un fi um. baci

W. W. 13. 24 unmage uch ? tar, ? TREES THE TOTAL P. LE .. WHEN SHOW ! I'V. 4 क्षेत्र क्षयाद्वीच्या समीत्त्वे ६ ७० १

their want t ttc s The photo mark to, 122 h TT COTT COAT C. CO. 20 मने पुज्यक्तमेत्वी १ ३६ ८ ज्यालय देखें ८ ४३ स Agus en Samal Ameri 4' 64 \$

an an arte par feet of 14 1 war the their t ti c पतारे के सम्बद्ध कर कर है, है बद्ध है mbfc 100 pm) 10 0, 00, 4 when him man t 11 2 war'l ter after t the t ved to met ! I'm ! was few area to their set t

..... with mi and me to face of armed wife when t tes t b.m. when their ter to the the territory

.....

ag transfe ( 144 6 ---

marketern 1 144 B

कारते हे अपूर्वति दात है। भूत, ह

THE WHEN Y TO BY volum uhum mer to, ttr. o

Actord 42 frage & 40 1 An electronic to, 57%, & sec. 48 Per Extent them street & 42, 54

क्षि ह पहां बीवनं न्यक्ति छ, ६८ ५ िया पत्ती करूते पात १, ३६, १ Print on the Office of \$4, \$4, \$ Makhilit t 40, 0 fed einer eine ? for ?

Per Compressed to true to ber bit and the two t tout the are with 28,04 E. e. e. un t. 4,0,22,0 &. ... tonbe a car ellower Period with section with \$ | (ea, (t when the best for the 25, 4 Copped Cartes Car St. or Cartes St. B. 1 11 1

क्यारि शास्त्रविक्यित स्तुति है, हेईड डाच कर्य

क्याचा सम्बोधक है है। है। स्टब्स हर्रण सम्बे

म्बर्**य रक्तो कटा** १ १ एक कर्न १५६ भ

er. u. 32, 20, 2. m. 3 20 4

B. L. L. for R. C. C. की नेम क्रे मूल क्रम है ५८% व. व. १५९७

क्यारो मा रेजकरन राज्य थ, १८ ११

LC E CL U. U. U. II U

word or reading to the to

wealt went that \$, \$, 4

क्ति हैया बोरवीह के क ह

word wife 4 of 4

جراجي مصاحد مرجو و

-

appet mean that i, it is it in

No set green to, tat, a

uffe it dit <del>and fini</del> t, eet en

word by and organ t | the 4

to me to, t to Re. 18 w

2. 20. 200 E. H. C C C C 11 HE M.

follow world to Chies work to the

Montal Acres 8. 7 to b. c. 4, 4, 2 2

white arranged & 48, & ma. 140

छन्यस्त्रभः कुमाचर ४, ४२, १२ वर्षिकेननम्बद्धाः ८, ८५, ४

वनवन्नोबना दियो ९, तर, १

जगना विष्यु दिश्वरतभाव १,१५८,६५। भयत ९,१०,३ मगुम्मा ने र्राज्ञामिन्यु हस्य १०, ८०, १, त्यात ११७

ते का २,८,२,५
वनने बोर णयां ५, ६१,३
वनने बोर णयां ५, ६१,३
वनने बेर निमक्ष्यों ५०,२,१७८, द
वनने बेर निमक्यों ५०,०२,७
विम्नुंत्रमिनिया ६,६१,२०, साम ८१६
वमान प्रव स्वधितियं नेच १०,११३,८
वमान प्रव स्वधित्यं १८,१०, साम १०१
वमान पर स्वधित्यं १८,१०१,८, माम १०१
वमान सोम सहस्र ववाध ७,१८,३, धमर्थ १०,८७,३
वमान हितो प्रवा ३,४४,८

जनस्त गोपा ध्यानिष्ट प, ११, १, साम ९०७, वा य १५, १७, ४ म ४, ४, ४, २ जनाय विष इंपत उ टोक ६, ७३, २, सपर्न २०,९०,२ जनासी आस्त्र विषेटे सहः १, ३६, २ जनासी बृष्डविदंपी ८, ५, १७ जनिता दियो जनिता एपिस्या ८, ३६, ४ जनिता वियो जनिता गर्ग ८, ३६, ५ जनित योगा पत्रवस्क्रीनक १०, ४०, ९ जनित योगा पत्रवस्क्रीनक १०, ४०, ९

जिनेहा दम सहसे सुराय १०,७२,१, वा य २२,६४। है मा २,८,३,४ प्रविध्या देवधीतय ६ १५ १८ जनीयस्थो स्वम्रवः ७,९६,४। साम १४६०, अपर्यं

१८, २, ७२
वर्गे मिद्रो महत्तस्येच्येण ७ ५८, २
वर्गे मे शेव चाहुर्यः १, ६९, ८
वर्गे मे शिव्रायहर्या १, १२२, ९
वरमाजन्मधि हितो जातवेदा ३, १, २१
वरमयतम्मितो १, १८२, ८
वर्षे च म स्तुत च ८, ३५ ११
वर्षाम तस्याः १, २३, ११

त्रात्रीमिरोपनीनि ९, ११२, १ ज्ञासाण समिष्यसे १०, ११८, ५ असाबाच वाद्विविद्वि ?, २७, २०, माम १५, १देवेरी A 70.6 जातवेष्म गुनवान सोमाराति १,९०,१३ वे भा १०,२,१३ नि १४ ३३ मावो भग्नी शेषवे है, १९ ७ बातो बायते मुक्तिस्ये ३,८,५, ते मा ३,६,६,३ े जातो यद्मो भुरता ब्यवर ७ १३, ३, वे स २,५,११,२ जानस्तपुः प्रयमस्य १, १२३ ९ जानम्य पुष्णी भदयस्य ३, ७, ५ जानम्त्री स्पमकृतम्त विद्या २०, १२३. ध जानि सिंभूनों घातवे १, ५५, ७ ब्राम्पतीवयं धनुः ८, ७२, ४ जावा सच्यते क्रितयस्य दीना १०, देश, १० जायेत्रस्त मधवमसेत्रयो नि ३, ५३ ४ जावप पत्नाविष क्षेत्र महसे ९, ८२, ४ जिपम्योधि दिविपा २, १०,४ वा य ११,२३, ते म ध, १, २ ४ जिल्ल जुनुबेडवत तथा १,८५ ११ जिह्नव चरितवे मधोनी १, ११३, ५ जिहासिरह नम्रमद् ८, ८३, ८ जीमूतस्यव भवति वधीक ६, ७५, १, वा य २९, ३८, के स ४,६६,१ जीय रहन्ति यि सयन्ते १० ४०, १०; भथवे १४,१,४६ जीवाची मिं धेवना ८,६७ ५, नि ६, २७ अज़ह्यो नासस्योग वर्ति १, ११६, १० ञ्चपद्भवा मानुपस्य १०, २०, ५ ज्ञपस्य नः समिधमग्ने भष ७, २, १ ज्ययस्य समयस्त्रम १ ७५,१, वै मा ३,६,७,१ ज्ञपस्ताम बळ्या सञ्जोपाः ५, ८, ४ जुपाको असे मधि इर्यमेव १०, १२२, २ जुपाणी धक्किस्समेमा ८, ४४, ८ ग्रवेमी मजिमिष्टये ८ ३८ ४ जुवेगां यश बोधतं इवस्य में विश्वेद्द ८, ३५, ४ श्रुपेयां यश बोधत इवस्य में सची २, ३६, ६ जुछ इन्द्राय मस्सरः ९, १३ ८; साम ११९८ श्रुष्टी नरो व्यक्षणा यः पितृणो ७,३३, ४, ते बा २ ८ ३,१

श्वष्टो दस्ता भविषित्रुरीणे ५ ८, ५, अधर्ष ७, ७३, ९,

वै मा १, ४, १, १, ति ४, ५

अधो मवाम देवतात इन्दो ९, ९७, १९

क्रमे दिश्मे वर्षा १, ४४, १ कार. १७८१ gett grei gem genft f. 90, 15 राज्य विशेष ८ १६ ५ auf fe femmen) 4 50, 8 ft E. 55

SERFERRE THE U.S. C. CO. S. जीरवरीजवर्ग बच्चे १ ११६ ५ also afterior & E. Pric, 4 जोमानो क्वीरचे कोन्स्युव्हि १ ५०, ६ जीवको प्रक्रिक स्थान १,१-१

क्षेत्र प्रश्न बहुबा को रेट ह अल्ब्स्ट बाव बक्क्से इन्य देखा था, देवु, के, मि. देवे विदे berrieber unter ba 4, SE & R. C. P. नेक यह परस्कृतरेति है 👫 ५

order alabages and a e ex withfare eed agine & CE, to; with ! !! स्वोतियान रोहनी नह १ ११, ८ miferiebe cont fram 1 14. 6 mid-mitalife unes & 198, 9

rightered board & S.C. & श कारिया था करा सर्वतानवे भूत १,१ ६ ६ प्यतिका का प्रकार पर्वकाने होते को १०, १९, १९ धारिका क्यो १ १७.३

नारका प्रकृति काला १ ८९, ६६ श. व १६१८ 8.4 8 E. 9 9 R. E. PH COR EAST THINK !, II ! रोक्षण क्रमान कान्य १८७६ ह

tiff any walk c to te the tien tep 11 4 gwete ngatt fm \$ \$8 # three etred ( C. ) रक्षत दूरव ८ १ ११ उपयोग्यो क्लाक्टर ११ स्ट

का व्यक्ति १ ० का बन्दे (०,६ १६) का 9 C Su & ma 4 79 4

d against t, ttc. t वं प्रशानं करते से १, १८६ १ g terebris the t

वं स्थापना १ १९.४ went group CBC to a witness with

वे का कर्व स्वेत्रक्य ५ ५६ ६ का बच्ची करते हैं है है है december 4 4 1 1 dies much mure & fire to mer reft ferte d ebmit mitter ? to gant to 90 5 वं सकतवार, देवे १८ मि.१ . ११

वे यो त्ये क्यानका पूर्वत सहस्रवस्त् ३,४३, १, वर्णाः 130 d et ed extens gibn milte & ters t 4 gard mart ( "44 () **बं केन्द्रे केवलकान्** दूर, १६, ६

d at complete a an in max 194 fee wet a contract to the والأما والمؤمومة الأحراب إن إلى الأ d al free recent the start t The वं को विशा कराया है, हैट, है

t d unt nimen c. w. c stitumed all a to the track to 42.4 वंदो विवह्न स्व ११५३ 4 week reset 0, 70, 1

d words may 2 d. 5 d feeling gylindes c, to \$ वं विक्रीक संग्यान ८, १० ११ d ganlered ( 14 t \$ was placed backly are then the other

destaurit fift bie te. duran mys t to the and t to 4 work and 2 11 1 d forest proof & to 9 guntagrand to the Bat with d gram frant e. 24 % avec 4 HF 4 वं क्वेंबरी प्रस्तुतं पू. ६१ ६८

# **33** 14 **3**411 2 2 2 2 2 & Quebe serge 9, 47 % esc. 1014 diff ware feet up to by this divi to 17 . C 4 ft was god c, \$2, \$1 mu, \$810) and. 4 111. 1

a Len andem C. ef & वे बोक्सलकारत ७ १६ ११; बाब, १५१३ े क्लान क्ला है, दह द

टबद्य दवना १, ५१, १० उबद्दी सनमा दे, १७, २०, माम ७३७ वस्त्रास्यास्य १, २०, ३ व्हारण पुरुष १, १११, १ वं गापवा पुत्रवया ६, ६६, छ। माम १६३३ व गारो अन्वन्यव ६, २५, २ वगीमिर्वाचमाञ्चयम् ९, २२, ७ व गुरीवा नमाधियः १, ५५, २ व प्रवेश ८, १९, १: माम १०९: १५८७ व गामिक्षण स्म पु, ६, ६ ड वेमिया (शमर्थ विर्)८,देर्,१७६ भभव २०,९०,१४ व बेमिया (वा बोवाबि ) १, ३६, ७ वेबमुर्रेवहित ७,६६,१६, चा स ३६,०८, वे भा ४,४२,५ वेबित्र राष मा भराषी ७, ८१, ५ हें में भर १,११०, १। स मा ३, ७, ११, ० व्यक्तिसीते नयाँ विचेताः ६, २८, २ वनुरानाः सिन्धसः ५, ५३, ७ वत इतिय परम पराचे १, १०३, १ वत्राधिवयो नचे ८, ३९, ४ वचित्रिक्षिनी १, ४६, १२ वचित्रस्य पास्य १, १५५, ८ वषु व दसो १, वृष्ट, ८ वणु मव मालाभा ते १, १३२, ३ वत मर्व वत् १, ९४, १४ वच पशो अजायत ८, ८९, ६, साम १४३० <sup>तने सहस्त</sup> इंगई ८, ४३, ३३ वसा यामि महाना १, २४, १२। या च १८,४९, २२,१। ते स २, १, १२, ६ वाबा पामि मुरीर्वम् ८, ३, ९, भगव २०,९,३, ४९,६ वत्रो विव प्राजीयत ८, ५६. ४ वासविता बोडमूताब १, ११०, ३ वसविष्यंश्यम् ३,६२,१०, साम १४६२, वा प ३,३५, २२, ९, ३०, २; ३६, ३; ते स १, ५, ६, ८; ध, १, ११, १, से आ १, ११ २ वस्सवितुत्रुजीमहे वय ५, ८२, १, ते आ १, ११, ३ वसु नः समे यच्छ्या० ८, १८, १२ वासुन सविवा भगो (ा इन्द्रो) ४, ५५, १० वाच मा सविवा मगो (। शर्म) ८, १८, १ वासु मो मध्य सम्यस ८, ६७, १८

वास नो विश्व (। वृद्यम्) ६, ४५, १३

वास मो विश्व (। महत् ) ८, ५४, १

तासु वर्ष विद्यावद्या ४, ६१, २, ते मा २,८,३,३ वान्य रोधमी उमे ८, १५, ११ मान्वस्य देवाय १, ११५, त, अधव २०, १८वे, रे। वा व ३३, ६७, वे. मा २,८,७,१। नि ठ,९१ तथा कर्मनु सोमया १, ३०, १२ वस्य पर् अरि १०, ८७, १०, अपर्व ८, ३, ०१ तर्म वृक्षमा भर ८ १९ १५, साम ११३ त्रद्वा बांच प्रवम २०, ५३, ४, नि रे, ८ वर्षा विच विषयता ८, १५, १ साम ८८२। अधन ₹o, ५१, ₹ वर्षाय वर्षमे ८ ४७, १६ सरस्त्र मित्रावरमा ५, ४७, ७, अधर्व १९, ११, द तार्मे नम्बमिक्सिन्द् २ १७, १ त्रदस्य प्रियमिक १, १५४ ५, ति मा २, ४ ६, २ त्यस्यानीकसुत चाठ २ ३५, ११ तत्र्वेष पश्यवा १, १०३ ५ त्तरिस्तपस्थमभि पाद १०, ३२, ४ तदिःसमानमात्राते १,२५,६ विर्यास भुवनेषु १०, १२०, १, वे आ १, १२। अधर्व ५, २, १, २०, २०७, ४, नि १४, २४ विदिव्यस्य सवन विवेश्यः १०, ७६, ३ विवृद्धद्वस्य भववि ८, १३, २० धतिब्रदम्म्यद्रयो विमोचने १०, ९४, १३ विदिग्य प्रय बीय १ १०३. ७ विश्विदाय भा भर ८, १८, १५ विक्रिक विद्या सद्यमादुः १ २४, १० विविन्त ते करण ५, ३१, ७ त्रविम्प्यस्य परिपञ्चानी १० ५१, १३ त्रदिम्बस्य बूपभस्य ३, ३८, ७ व्यक्तिम्पस्य सचितुः रे, रे८ ८ त्रदिम्मे च्छनसङ्ख्यो १० ३२ ३ वबु प्रयक्षवमस्य १, ६२, ६ तुत्र धेष्ठ सवन १०, ७६, २ व्यक्तपे मानुपेमा १, १०३, ४ वबू धु बामेना छव ५, ७३, ४ वहत प्रथिवि बृहत् ५ ६६, ५ वर्षाना भवसायो ८ ६६, १० तद्वस्य सवितुर्वार्ये ४, ५३, १ वदेवानां देवतमाय २, २४, ३ वदि वय पूणीमहे १०, १२६ २ वदग्डः स्रिविंबि १०, ६१, १८

42 PT TRUE | 1.0 ब्रहाको सब ब्राव्हिनेचनं है हेम्स प वह वरकत स्त्रेने ६, इइ. ६ ध्या प्रमान करने ६ १९९-११ and our memorarum to that it ब्दा कर बेच बच्चे १ ११६ ११ agi wa dui sikiwi E, EE, A बद्धांच्या करने १, ११व ११

क्रमार्थ केरकी ह मर्थने १०, क्र्यु ह बहुने हुन्देशो ८, १५, १३, मि. ५, १ uftwei feren 21212 um 1641, um. 1843. व्यक्तिहरू यह हम्ही स्थापन ८, ९६, ११ estands and early to the same that and

#15 m met 4 be 21.5 % F 12.5 स्टोर्न से बच्चे ५ पा ५ बही ब्ला प्रयासी के देवें ११ all me at any 1 Pt. 20, was 17th 1866. कर्ना १ ४८ १ क्षा स्थापन प्रमुख्य है। इ.स.च्या स्थापन स्थापन स्थापन

क्टो रियो इतिको विकासी छ, ५१, ११ महो कारि होतियां प्<sub>र</sub> पत्र १प बड़ी पान्य पान्य के १६ १ segnate oreset # fc ft ft ft servana aprel 12 % sert 4 th b act.

12 4 1 1 1 1 m # 21 pr serencen & V. ? **व्यासम्बद्धि है रहे हैं** 

क्ष्रतात्वं १६ १ (८६ १ majorate of a वं क्षीताच्ये यह ८. ६८ व क्या बन्द्रकालो १ ५३ ६ ६ ६ ६ ६ ६ १ ६

ery county or 9 88 6 if it we winder activity, were both occurred. 4 45.4

वं वे कर्न क्या केश्व ८, १ के बात वर्द d shed of arm & total to use 1999. d fage forget of die die e my difference t ttc. t

è mi difficat e f f ret greu einel is blich une biebe के स्वास्तेष बाक्त ८,१<del>००</del> १

वे तथ पूर्व क्रम्पदे थ, १९ ४ t me their manus f. cu. 8 बे स्टा पर्यक्रीच्यो दे देशे धार ८१४ वंतक परी प्रमुख्य १, वर्षे ह

d ou good fruit & Sc. t. at Cit d my make C. El. 9 संभा महत्त्व पूज्य ६ १ ८ दानः १००४ A ser worth to the to the dieg mit ware 1 % 5 वं व्या कोमिरोजो ८, ६८, १ d act of fewent & to, t

d and and good \$, \$, 40, \$, and \$ \$, \$4.5 वं व्यापनं रच्याने ८ हरे १३ d an ed off t. Se. 4 वं ब्या पर्व शिक्षे १, १८७, ११ बे अब बारेलु कामिन्द है, है है। बच्चे १४, ६८ ९ a au fen aufter a. Es est auc fast

dear Ray Prevent 1 1 1 वं नत <del>केरिक रोगेश</del> ५, रह का क्यारांग्य स्ट LIT PLACE & A CLEAR PARK # mr mileftrife # 15,12; min. 455 m. 43 % d as second to to t

& a rect & at Lealing bell d on giveryel & \$1, to des grands C 4 to d out tilled upwei L. co. 4 ù sa Brafer bass 9, 14, 4 SECOND TO L. S. S. S. W. 951 d for gat come t t. t

en kingen t. tos, t क्य हती बक्तों के स्ट, रेफ, ५६, १५ er with the first 4 cmd at w 1, 5 3 wanglangs titet to starte, to be 1 645 A 54

ermiter t a gra e er b. a bittit 4 HEAT 7, 48, 29 क्या क्षेत्रक रकतान र १६६ १

क्यू क्रमं राज्यसम्बद्ध १, ११, ५ 4 Magan 44 C. W. W. B. & 9 C. C. C.

रं के बने बने को ५ ६ ०

ह वो ब्रो मधवज्रयः ७, ५, ९ ठडो बनवां सदिवा ५, ४९, ४ व मो शव मस्तो २, ३४, ७ वद्यो देवा यष्ट्रत १०, ३५, १२ व को बाबारियवी १०, ३७, ६ वम्बो सव पर्वताः ७.३८, २३ व नो वात्रा ऋतुध्रम ४, ३७, ८ वन्ती बावी सयीमु १,८९, ४। या च २५, १७ वस्ती वि बोबो यदि दे, २२, ८। ध्रमणे २०, ३६, ४ वं नो विश्वा धवस्तुको ९, ४३, २ ण्योजिर्द्वच्यो व्यक्ति वृ. ८९ १८ वन्म क्विमिन स्र ८, ९७, १५ विभिन्नस्य वद्गास्याभि १, ११५, ५। समयं २०,१२३,२ बाय देदे, देटा वे मा २, ८,७,२ वरम्वि सत्रु स्वश्यं ७, ३४, १९ वपता ये मनायच्याः १०, १५८, २; अधवं १८, २, १५; वैका ६, ३, २ ण्डर्तेम्मो बन मा १, ५८ ५ व्युक्षां वपत् रक्षसो १०, १८२ ३ धरोप्पवित्र विवय ९, ८३, १, साम ८७६ वपोव्वम भवराँ १, १८, १, वे भा ८, ५, ५ वम बासीचमसा १०,१२९,३। वे मा २,८,९,८। नि ७,३ यमप्रिमस्ते ७, १, २, साम १३७४ वमञ्च पास्युव ६, १५, ११ वमञ्ज प्रवनापद्दं ५, २३, २, वे स १, ३, १८, ७ वनमुना केसिनीः १, १४०, ८ वमक्रिएवक्रमसा ३, ३१, १९ वमच राषसे मदे ८, देश १२ वमप्योच्यीवते ५, १८, २ वमप्सम्ब शवस उत्सवेषु १, १००, ८ वसमुद्रम्य वाज्ञिनं २, २६, १ वमर्देभिख सामभिः ८, १६, ९ वमबंग्व न सानसि गृणीहि ८, १०२, १२ वमबेंन्त म सानसिमरूप 8, १५ ६ वमस्मेरा पुरवयो २, ३५, ८ वे स २, ५, १२, २ वमस पावायुषियी सचेव १०, ११३, १ वमक प्रक्रमुपरासु १, १२७, ५ वेमका मर्जयामित ९, ९९, ३, साम १६३२ वसका रामा वरुणः १, १५६, ८ वमस विष्युमंहिमानमोज १०, ११३, २

वमग्रन्मस्योधिया ९, २६, 8

वसह पाजसातय ८, १३, ३, साम ७४८ वमागरम सोभरप ८, १९, ३२ ठमानुन प्रजनमन्त्रया ६, ३५,५ वमा नो धकंमगुताय ७ ९७, ५ विभक्ति वेश वेश वेश व विभित्त्रकारित न सिमी १, १४५, २ विभारतातिस्य १, १०, ६ विभाग्नद्रध्यमहिर १, ७४, ५ तमित्रकान्ति जुद्दस्यमं ? १८५, ३ तमित्रमें प्रयम गुप्र बापः १०, ८२, दें, वा य १७,३०, वैस ४, ६, ९, ३ विभिद्रोपा वसुपति यविष्ठ ७, ३, ५ विभिन्ननेतु बित्तेषु ८ १६ ५ चमित्र दुन्द्र सुद्वच दुवेम ४, १६, १६ विभिन्नर्थम्त नो गिरो ९ ६१, १८; साम १३३६ मिनिया अवस्वव ८, १३, १७ हमित्रोधम विवयेषु १, ४०, ५ विभिन्न पाजवामसि ८,९३ ७: साम ११९, १२२२, भपवे २०,८७ १: १३७,१२; ते मा १५,८,३: २ ८१,३ समिन्त्र जोहपीमि ८ ९७, १३, साम ४६०, अथर्व, २०, ५५, १, वे मा २, ५,८,९ विभिन्त दानभीमहे ८, ४६ ६ सिन्द्र सदमा गहि रे, ४२, रे, अथव २०, २४, र समियरो वि ह्यन्ते समीके ४ २४, ३ विभिन्नेश्व समना समान ४, ५, ७; नि ६, १७ वर्भी हिम्पन्ति धीषयो १, १४८, ५ त्रमी दिन्दरमुदी ९, १, ८ क्रमी होतारमाञ्चपक् ४ ७ ५ वनीळव प्रथम यशसाध १, ९६, ३ त्रमीकिष्य य आहुतो ८ ४३, २२ तमीकिष्य यो अर्षिपा ६, ६०, १०, साम ११८९ त्रमीमण्डी समर्थे भा ९, १, ७ तमीमह इन्द्रमस्य राय ६, २२, ३, अधर्व २०, ३६, ३, नि ६,३ तमीमहे पुरुष्ट्व ८, १३, २४ तमी सुजन्यायवो ९, ६३, १७ वमीशान जगत १, ८९, ५, था य २५, १८

वसक्षमाणं राजसि २, २, ८

तमुक्षमाणमध्यवे ९, ९९, ५

वस ज्येष्ठं नमसा इविसिं ९ ९७, ३

वस खा गोंवमा गिरा १, ७८, २

| 441-4444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [ cae ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| के भारति है। का ए क्षेत्र<br>का भारतिक हैं दे का स्थापित के स्थापित की स्थापित | के. के क्या पराव्य क्या तियों है, के. वे<br>परितेष्णकार थे. दर्ज वे<br>परितेषणकार थे. दर्ज वे<br>परितेषणकार के दि के क्या कर कि दे के<br>परितेषणकार के दि के का कर विदे दर्ज<br>परितेषणकार के दि के का कर विदे दर्ज<br>परितेषणकार के दि के का कर विदे दर्ज<br>परितेषणकार के दि के का कर विदे दर्ज<br>का कर विदे के का कर वे<br>का कर विदे के का कर वे<br>का कर विदे दे के का कर विदे वे<br>का कर विदे दे के का कर विदे वे<br>परितेषणकार के का कर विदे वे<br>परितेषणकार के दि के का कर विदे वे<br>परितेषणकार के का कर विदे वे<br>परितेषणकार के का कर विदे वे<br>परितेषणकार के का |
| यह दुवि को व्यक्तिमानोद्या ६ १८६६ है. स्ट. १<br>यह दुविनों की दूर १७३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | अर प्रदेशकी प्रश्नात के १९, पूर्व करते हैं हैं। प्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ब्रह्म चुंच्य कुंच्ये की सिन्दाल, है, वह व<br>ब्रम्म चुंच्य कुंच्या के पुत्रकेश व व व<br>ब्रम्म च्योचका चुन्नी है, हैंच्ये के, है, क्रम, व, हा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | वर साम्या करते हु बहुर है है है, है, कि के रेर<br>कर समित्र पूर्य ८, १५, ७, थाना है है स्पूर्ण सर्वे<br>है व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| स्त्रुप्तानिक्षं १०,६ ५<br>स्त्रुपत्ते सम्बद्धान्ताः १, १०० ७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | यर अरुपरि १११ छ । काल छन्द<br>यर भी को कर्मनी अरुपरी ए. १ ५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Com 1

The first consequence of the bit one of the consequence of the bit of the consequence of the bit of the consequence of the bit of th

with making 2 (1) a max (2) a max (

मञ्चलका १ ५८% विस्तरहरू

तक भ्रमास भाष्युवा ४,४,२, वा प १३,१०। वे स १, २, १८, १ वर बावबुकस्पते ८, २६, २१, वा य २७, ३४ वन नित्र सजीपसी ९, १८ ३, साम १०९५ वन अवे सुमगासः २, २८, २ वर सरीर पविद्यावर्षेन् १, १६३, ११, वा य २९,२२,

है स ४, ६, ७,४ वर प्रकासी अर्चवी दिव २, ६६, ५ वर भिया मुख्यो ५, ३, ४ वर मिये मस्तो नर्जयन्त ५, ३, ३ वन भिये स्विद्धित २, २३, १८ वर भियो बर्ध्यस्येव १०, ९१, ५। साम ५८२ वद स्वाम प्रदर्शास्य २, २८, ३ वष सादिष्याचे ४, १०,५ वंद इ सदिग्द्र विश्वमाजी दे, २०, १३ ववाने होत्र सप २, १, २, १०, ९१, १० ष्णाय सोमस्त्वमेद्धावीक् ३, ३५, ६, वा ध २६, २३ ववाई शूर राविभि १, ११, ६ वबाह सीम रारण रू, १०७, १९; साम ५१६, ५३६,

वोद्याचा १२, ९, ३ ववाहमध कतिमिनेविष्ठाभिः ८, १९, २६ व्वाहमग्र कविभिर्मित्रसा ५, ६, ६ वर्षे विषयमित प्रधान ७, ९८, ६, अपर्व २०,८७,६।

वै. मा २, ८, २, ६ वबेदिन मजीतिपूर ८, ६, २२ वर्वेदियासम् वसु ७, ३२, १६, साम २७० वनेविन्दादमाससा ८, ७८, १० वनेषु वाः सुकीवंची ८, ४५, ३३ वर्षमा प्रज्ञा दिव्यका रेतसः ९, ८५, १८ वर्षेमे सप्त सिम्बवः ९, ६६, ६ व्योतिमिः सचमाना ५, ४२, ८ वया अग्रिभौरत ४, २५, ४ वका घर गमाम यो १०, ९, ३। साम १८३९। अयर्थ रे, ५, ३, वा प ११,५२, ३६,१६ में स 8,१, प,१, प,इ,१,८, ७,७,१९,८, ते था ८,६२,८,

१०, १, १२ वका अपंति दिस्या २, २५, 8 वसा इदास्ये इतिः ७, १०२, ६, वे मा २, ४, ५, ६ वका इदिशे प्रनयत २, २५, ५ विकारका अजायम्य १०,९०, १०। अयर्थ १९,६, १९।

षाय ३१,८, ते आ १, १२,५

वसायशासवंदुत ऋच १०,००,९, समर्थ १९, ६, १३। वा य ३१ ७, ते आ ३, १२, ८

तस्मावज्ञासपंतुतः संमृत १०,९०,८; मधवे १९,६,६४;

चा य. ११, ६, ते भा २, १२, ४

कसादिराळजागत १०,९०,५, भगवे १९,६,९; वा य ३१, ५ ते था ३, १२, ३

वसिम्बा वेशया गिरो १, १७६, २ वरिमन्डि सम्स्यूसयो ८, ४६,७ वसी वयस्यमनु २, २०, ८ तसी न्नमभिष्ये ८, ७५, ६, ते स २, ६, ११, २

त्रस्य से वाजिनो वय ९, ६५, ९ त्तरम सुमाँ असम्यो ८, ३१, ३

वस्य बद्धाः ऋवृति १, १००, १३

तस्य वय सुमती ६, ८७, १३, १०, १३१, ७, भ्रथर्व ७,९२,१, २०, १२५, ७, वा य २०,५२, वे स

१,७,११,५, नि ६,७ वस्याः समुद्रा १,१६८,४२, ते वा २,४,६,११, वि ११,४१ तक्षेवपैन्तो रहयत ८, १९, ६ त्रस्येदिद सावय कूष्णवामि ८, २१, २

वा प्रस्नव ययुन ५, ८८, १ वा अभि सन्वमस्तृत ९, ९, ५

वा भस्य ज्येहिमिन्त्रिय १०, १२४, ८

ता अस्य ममसा सह १, ८४, १२, साम १००७; अपर्व

२०, १०९, ३ वर सस्य पुरानायुपः १, ८४, ११, साम १००६, अधर्व २०, १०९, २

ता अस्य वर्णमायुवी २, ५, ५ वा बस्य प्रवोहसः ८, ६९, रे, वाय १२,५५, १५,६०। ते स ८,२,४,३। ते मा रे,११,६,२

ता या घरंति समना ४, ५१, ८ ता बुल्येक समना ४, ५१, ९ ता है वर्षेति मद्मस्य १, १५५, ३ तां वां बेख न १, १३७, ३ तो वो वेबाः सुमर्ति ५ छ१, १८

स्ते से कीविंग् १०, ५४, १ वा कर्माववराची १, १७३, ४ हा गुणीहि नमस्येभिः ६, ६८, ३ वा या वा महा उपसा ४, ५१, ७

वा जिल्ला सर्मेद ६, ६७, ८ श्रा खुपस्त्र गिरं मम २, ५२,८

सा सू व अ्मा महतो ४, २२, ५

[ \*\*\* ] with the same of का अक्रिये अभिन्ते १ . ९६ क. व्यर्थः १०, १६. १ W & B wert Eft 2. 11 5 बराचे तबे अवलं र वर्, ह का के कुल्लीय मैकाने छ, है। ११ a winds agon to 11, 11 क्षा न वा बोबाकरिया रे वरे शुः शा सः रेक दरे m as and estimate to \$4. E. wat \$10% \$24% to any (see 34 \$ 45 % at my conclusion is fast in at a a a first or a er er forti oper a. 46, 1 27 9 B P. 4 . वा गणको धानानात है, देरे ॥ वी मा बदरूर मीवहची के फेट पा मि. हे १५ m at from 100 c, 14, 1 and amought that to see the all maket girmed at a 11 us at statement a, 18 4, and cot बे रकते नहे १ स. स m at frebreit # #1, 4 mileral oguseren u, ut, 1 को बच्चों कि नीवन १ ११ अ का बाबच अवने र रेरेट र to make smooth total t m are at disease 4 13 % क राज्य रचना द, १६ ६ वा को कब कम्पन्ती है हैद, द and constituted a to the R. E. to or extremined 4, 9%, 1 wealth end grand " of # का बालने रक्ताने प्रकार भ, देने ने or of Pressure t 199 9 \*\*\*\* \*\* \*\* \*\* \*\* maken frequent c, 44 ER

m at umumble f. 4. th. um. thet earth Adres t ct. h as a tal the कारणा कार्या र रह क क्रम्पूज सम्बद्धी ८, १ १४ करने करो सका १ स्ट ११ watered and a 33, 19 स ब्लाय प्रवेदन ५, ६३ १ man want eft f am 199 MADE WINE C. TL. IV क्रकितानं पुरुषेत ८, ११ ११ a Antercont wit, tto 1

externeghton c, v, to मा कारण प्रवासी है. वर्ग, ६ वाच पुरस्त है. दूरी ur may fallermen 4 44 4 m allement at a fer f --west from code 9, 44 4 to when on all to the d eart or et . Y. C u plac tal c. v. 4 ---wrappie ( it ) week 66 4, 54, 5 r and world 4 fee, 4 बन्दान्य करत्त्वी १, ११ ५

er transpirent & 14 to

m ft aumber 4, 44, 4 at the Balton C. to, \$ श वि देशकानुत व व देश है ar Anne seemt t. et ? w ft war word c. Se. 1 er it when extent c. Y. to with minutions of the own, and ت الله المحموضة عن الإس ال of 45 June 45 Ca 1 personning to 10 ur & den brane # Sc. ? A 2 45 ur git withig to to the man and of the Salk as & At & Braumer specie C. 21, 27 अ राज्या क्रुप्रियमध्या ६ ६१ १ Bed Poly 4, 9 10 ज्ञा बाह्य विकास दे वह व ---er elfejafen f fo f Broken Proff C 49, 4

किन्न परम्पन्ति । १६ १७

विष्माद्वश्री विष्मदेवी ६, ७३, ४ तिरः प्रक विद्धिता ३, ५८, ५ विरामीनो विवनो १०, १२९, ५, पाय २३,७३। ते मा ۹, ۲, ۶, ۷ विम सुक ममबन् ३, ५३, २ विद्या हरी रथ मा ३, ३५, १; के मा २, ७, १३, १ विवाधनाचे १, ११६, ४, वे मा १, १०, ३ विधो वेवाबीहरिद बरीय १०, ७०, ८ विवो रेश्रप १०, ११८, २ विषो पाव सवितुः १, ३५, ६ विषो पानो निहिता ७, ८७, ५ विद्यो मूनीपोरवन् २, २७, ८, वे स २, १, ११, ५ वियो मातृष्यीन्तितृत् १, १६४, १०। धमर्च ९, ९, १० वियो यदमे सार्थः १, ७२, ३, ते मा २, ४, ५, ६ विको बहुल समिधा के, २, ६ विधो बाव इरविटि प्र विद्याः ९, ९७, ६८, साम ५२५। ८५९; नि १४, १४ वियो बाब उदीरते ९, ३३, 8; साम ४७१, ८६९ विको वाच प्र वद ७ १०१, १ वीक्नेनामे बद्धवा १०, ८७, ९, अथर्ष ८, ३, ९ वीत्रस्वाभिवयसी १०, १६०, १। अथवे २०, ९६, १ बीमाः सोमास भा गढि सुवासो ८, ८२, ८ वीबा- सोमास मा राज्ञातीयँवः १, २३, १

वीहात्मीबात्स्ववते ६, ७५, ७, मा प २९, ४४, वे स 8, 4, 4, 7 वीमी वो मञ्जमाँ जब २, ८१, १८ वमो ह सुज्युमिकनो १, ११६, ३, ते था १, १०, २ वर्षे वनाव वस्तु नो ८, १८, १८, साम ३९५ इने बक्तने पर्वताः ५, ४१, ९ वित्रेद्वजो प १, ७, ७; समर्थ २०, ७०, १३; नि ६,१८ दुम्बं वाता अमिप्रिय ९,३१,३ वुम्य गुकासः गुजयस्त १, १३४, प दम्मं बोतन्स्राधिगो १, २१, ८; ते मा १, ६ ७, २ वस्य सुवास्तुम्यमु १०, १६०, २, अपर्य २०, ९६, २ वस्य सोमा सुवा इमे ८, ९३ २५, साम २१३ वस्य बोक्स पत ३, २१ ३, ते मा ३, ६, ७, २ प्रमं दिम्बानी पतिष्ठ २, ३६, १ हम्ब गाबो पुत ९, ३१, ५ इम्पं घेचे जना ८, ८३, २९ पन्य वा महिस्साम ८, ४३, १८, या म १२, ११६। वे सं १, ३, १८, ३, वे बा २, ७, १, १

तुम्बं दक्ष कविषयो १, १४, ७ नुम्बमधे पर्ववहन् १०, ८५, १८, अधर्व १४, २, १ तुम्बसुपाम द्वाचयः १, ११४, ४ त्रव्य पयो नत् १. १११, ५ तुम्य मद्गागि गिर ने, ५१, ५ तम्य मरन्ति शिषयो ५, १, १०; वे मा २, ४, ७, ९ तम्याय सोमः परियुत्ते १ १३५, २ तुभ्यायमहिनाः सुठो ८, ८९ ५ तुम्वेद्रमसे मधुमचम ५, ११, ५ धुम्बेव्सित्र परि विष्यते १०, १६७, १ तुम्बेदिन महस्वते ८, ७६, ८ तुम्बेदित स्व भोक्ये रे, ४२, ८, अधर्व २०, २४, ८ तुम्बेदिमा सपना ७, २२, ७, अधर्ष २०, ७३, १ तुम्बेदेवे बहुछा १, ५४, ९ तुम्येवेधे महत ५, ३०, ६ तुभ्वेमा सुबना द्वेष ९, ६२, २७, साम ७७७ तरण्यकोऽङ्गिसो ७, ५२, ३ त्राप्ययो मधुमन्त ८, ५१, १०। साम १६१०। सपर्व २०, ११९, २ तरीय नाम पश्चिय ८ ८०. ९ तुबिक्ष ते सुकृत ८, ७७, ११, नि ६, ३३ सुविद्रीयो वपोदरा ८ १७, ८; भयव. २०, ५, २ तुविप्रीको यूपमी वातुषानी ५, २, १२ तुविद्युद्य सुविद्यतो ८ ६८ २। साम १७७२ त्तुजाना महेमते ८, १३, ११ तर्वयो जीवान् ६, २०, ३ तुणहर्बदस्य जु विशः १, १७२, ३ तृतीये घानाः सबने ३, ५२, ६ त्तविका भव्यक्रियासी १०, ९४, ११ सुद्ध पद्धा तुषुणा ४, ७, ११ नुष्टमेतत्कदुक्मेतत् १०, ८५, ३४। अथर्व १४, १, २९ तृष्टामया प्रथम १०,७५,६ ते अउपेष्टा अकनिष्ठास ५, ५९, ६ वे अत्रयो दशयत्रास १०, ९४, ८ ते असाम्यं पामै १, ९०, ३ ते अस्य सम्बुद्धितयो ९,७०,३, साम १८२५ ते धाचरस्ती समनेव ६, ७५, ८, वा य २९, ८१, ते संध ६,६,२, मि ९,४० वे छोणीभिररजेभिः २, ३४, १३ वे गम्पवा ममसा ४, १, १५ वे वा राजानी सञ्चतस्य १०, ९३, ८

हे स ब्लाइटे बलपुर क वर्ड, हे

वे देशके कराओं के तथा द, १९, १७

P. der me ben ben f. 15 t tra multur Am C 21 1 b fire ereint mit u. L ff à fefr torie e sc. 1 4 Jrf. 5 fifte ferfen 6 dealth were the t d were mained as at 1th most, that dum budhir 4.5 danblirbent" t, cc, t Margar and t to to tibm werich 4 te 1 à serm gam 4, ch à during now to, too to mek 4, to, ! dèmènim e es co derive most of court & & & L ILI abtete v. v. t f.35f freempelis Address man o to o à few engè en f. fm f; and faff में ल्या बना सम्बन्ध है भी है अपनी है के हहा है 2 mi att sa arrent a. th v. med. ta.tt. bit at unb #. to ! a me am grite t, to, y bel & August C. to, 1 bei ft am neut ? Pu ! A THEFT HERE \$, \$2. 22 d who men with to the co well to the & a ment great c. to to # with Then t we ge à mès seus fresen 4, 5 . " à direct sites a, Fi P B to galax street 5, on 3 à gent afrem L. fo. to un tell \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* d m meften til t. 23 % mm. 2123 t geometric tribit De 170m2 we 1, 34, 5 Balmitett ! TE & R. ? " केंप को स्थानकेंपपु सरकार ८, ५, १ & rection wherein w, we, ? in it uthelve et c, 4, 1 \$ was by own a, 44, \$1 am. 1045 be who street to the a 2 mg 4 mg 5, c. 4 केन क्रोब्रुटर मा कर ८, कक *द* Bit married aftern t. 17 15 \$ It wasted mad \$ 40, 50 d and discounts to the b A R WORTH BY C. ITS I de min errycht t. to a Rest unt c. tot 1 ..... to figure 1 and the control of the terms of A de mark with the Etter W & R smei unper 1 19 5 à là chy chune an militar (a, so, é à 12 mm warm C +C 1 à le nig uffere um umme nit film ft. Gel 2 th seasons c. to. 11 a di uja uda c. Ic. to & Or such suspen 2. to. 5 वे के नियो करूने कर्मन भ, हुए ए hit buries t at t देवी स्माने प्रकार ११ 🐞 दे हि ब्ला बहुने को ८, १५, १५ 8 th 17th good worse 9 40, 55 à là son unere v. Sa, P 8 42 W: 00000 \$ 40 E9 4 St Street www. 7, 44 7 वे यो रक्षी काला थे, देर १६ dit fit wer v. st. 4 क्ष को पूर्व वेरक्कार के देख रहा बाद, ११क् men term få i fin en fent 8 mile water \$. 54, 55 --led was wer to, tc. tt चन्त्र सम्बे १, १६, १ 31-8 grid ggrage 4, 44, 6 क्रक क्रमण द्विपीय के, रेक्, र

खं सु मेष १, ५२, १, साम ३७७ लं वित्ववंत गिरि ८, ६८, ५ व बिर्मिस्तस्र १०, १८३, १ ल विवर्ग ५, ३२, ८ ल विद्यां १०, १८३, २ त विदस कत्तिः ५, ३२, ५ ल बिदित्या कलय ५, ३२, ६, नि ६, ३ व पिरेवां साधवा ५, ३२, ४ ल विज्ञा दीर्घ १, ३७, ११ र्षं दु मारुव गम ८, ९८, १२ विष्ठ वः सत्रसाह ८, ९२, ७। साम १७०; १६४२ त्वमु वो भन्रहण ६, ८८, ८। साम ३५७ विमुद्र बाबिन १०,१७८,२; साम १३२; अधव ७,८५,१; नि १०, २८ मलविश्महतो निस्तगस्य ५,३२,३ लान्त धतियाँ ८, ६७, १, केस २, १, ११, ५ मान्तु प्तदक्षसो ८, ९४, १० नान्तु वे वि रोदसी ८, ९४, ११ ला म्बन्धिना हुवे ८, १०, ३ वय इंग्ज़स्य सोमाः ८, २, ७ वयः हवयस्ति गुननेषु ७, ३३, ७ वपः केशिन १, १६८, ४४, अपने ९, १०, २६, नि १२, २७ षदः दोवासम्रोतन्ति ८, २, ८ ववा पवयो मधुबाहने १, ३४, २ वावा नो बोधि दस्सान ४, १७, १७ त्रावार स्वा वनुनां २, २३,८ वावारिमन्त्रमविवाराभित्र ६, ४७, ११; साम ३२६, अथव ७, ८६, १। वा च २०, ५०, वे स १,६,१२,५ भावारी देवा अधि बोचवा ८, ४८, १४ बापम्वामिह देवाः १०, १३७, ५, अथवं ४, १६, ४ त्रिंसच्छतं वर्मिण ६, २७, ६ विस्ताम वि राजि १०, १८९, ३; साम ६३२, १३७८। मपर्वे ६, ३१, ६, २०, ४८, ६, वा य रे, ८, वे स १, ५, ३, १ बिः पश्चिसवा महतो ८, ९६, ८ बिः सस मय्याः १, १९१, १४ ति। सम यहसानि १, ७२, ६ तिः सप्त विस्पृष्टिक्का १, १९१, १२ त्रिः सप्त सन्ता नची १०, ६४, ८ कि स्मा माहा १०, ९५, ५, नि ३, २१

त्रिकत्रकेमि पविवि १०, १४, १६, अयर्व १८, २, ६, वे आ ६, ५, ३ ब्रिक्तुकेषु चेतन । । नी गिरः ८,९२,२१, साम ७२४; अधर्ष २०, ११०, ३ त्रिकत्रकेय । नो गिर सदायुधम् ८,१३,१८; नि १,१० बिक्युकेषु- मिहयो २, २२, १, साम ४५७, १४८६; अयर्थ २०, ९५, १, हे मा २, ५,८,९ त्रित कूपे १, १०५, १७, नि ६, २७ विधा हित पणिभिः ४,५८,४। वा प १७, ९२। वे मा १०, १०, २ त्रिपञाशः कीळति १०, ३४.८ त्रिपाजस्वो सूपभो ३, ५६, ३ विपात्पर्व १०, ९०, ८, अधर्व १९, ६, १, वा य ३१, ४, है भा ३, १२, २ क्रिभिः पविद्येरपुराद ३, २६ ८ विभिद्य देव सविवः ९, ६७, २६ विमुधाँन सप्तराईम १, १४६. १ विरन्तरिक्ष सविता ८, ५३,५ त्रिरिधना सिंधुमि १, ३४, ८ ब्रिरसी सम्बेनवो ९, ७०, १, साम ५६०, १४२३ त्रिरस्य ता परमा ८, १, ७ विरा दिव समिवनौयाँणि ३, ५६, ६ विस दिवः सविवा सोपवीवि ३, ५६, ७ प्रिरुत्तमा क्णवा रे. ५६,८ त्रिर्देव प्रधिवी ७, १००, १, वे मा २, ४, १, ५ ब्रिमी अस्तिता दिल्यानी १, ३४, ६ प्रिमी अधिना यखता १, ३४,७ विनों रिंव बहरमियना १, ३८, ५ त्रियौत्तवानः प्रसिविं १०,८७, ११, भ्रमवे ८,३, ११ त्रिवैर्वियांत ब्रिरमुमवे १, ३४, ४ विवन्धुरेण त्रिवृता स्येम विवक्तेण १, ११८, २ त्रियम्भुरेण विवृता रथेन यात ८, ५८, ८ त्रिवर्म्परेण त्रिवृता सुपेशसा १, ४७, २ त्रिविधियात प्रतिमान १, १०२, ८ त्रिभिवकोः म. चिक्तितः ७, ११, ३ विभिन्नो भवा १, ३४, १ त्रिपचरपा सप्तचातुः ६, ६१, १२ विषयस्ये महिषि १, ८७, ८ ग्रीणि जाना परि १, ९५, ३ बीणि व बाहुर्विवि १, १६६, ८। वाय २९,१५, ते स 8, 4, 0, 9

| कीने विकास करवा है, हेवरे हैं। कार. हेवहेंप | मं क्यान्य क्रम्पत 📢 👯 🛭 |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Aftergraphic & & \$7                        | लंबक्य महिया १ १३० प     |
| and wer for weak to be the user these work. | of equivalence 4 14, 4   |
|                                             | -44                      |

[44]

a, 15, 5, an a, 18 sh, b, an 1 s 4 s | of ant gray walker & 4 b, 8 AM DENT ANT 1. 14 5 AND WELL BERTHER BERTHER TO BE THE BERTHER BETHER BET 11 m f.m.t m. 27 ? officered at a last

40 will red c, u, t 

drive count & to, o # THE MINEY 1, 12, C al Breaken works to the t बी बेचना रस्त ५, १९, १ 10 vector (Aur. 1 44, 4 wird amak a. wt. to medite t. too use.

9 40 8, 4. C. 4 9, Pt. 18 44 min mg 4 % PL 2 word told E. to 1 में क्षेत्र राष्ट्रके ८,८३ के बात ११३६ 13. 3t. Ic. w

of red 12 well 6, 14 M of all swill c. ot. C el uben b f. ton t of submigrate & 4 or successful

24.44 4 21 nd with growth 4. 44 44.

of the ter frait of \$1 \$ mar. 13 \$1 \$2 mc.

of with area a, tt, t, wet t to 4 जे क्ला बीमधे हैं, हह 😘 बाद, हरूह of the sales are to the of famel with the tick to me, total at from money ? ? ? ?? of from the Lt to

of Roser blico t. tre. t

HREETER 1 WES of Atral count t to t

at Arell graff for a 100 t

of Ed on Por 1, 130 4

eigen pale e tr

14 La mari C Lo 6

4 5 10 1 of the Archit was to the

m ma freihri zumb 4, 40 24 rd who we combran 9, 64, 16 B ... . . . . .

4 t mbs 440 2 41 5

of a select Review 2, 43 %

of 5 more 1 to 40, 45, 4

H = = 1 1 1 0

wet to the t

of outline and to be the son and

र्ज हुत्ते पुजारूको ९, ६७, ६, घळ. १९९४ of grand militar to the to see. 1984

क्षे कृषे व का कश्<sub>र</sub> है थे, काव- रेज्यर

of sky gaster 2, 48, 8, sec. 194

of all angles to be to be at the best of

लं क्षेत्र क्युक्सते ८. वर् है। या. य. ५. १% है. व.

में क्षेत्र निकृति वीन्त्रमी दक्षदश्च व्याद १६ ५३।

of Military is a see to um. scoti und.

of marie wife freeling 5, 45 15

ta tt & A. C Pt of green stock E. M. S. word, to, 45, 50 t. d.

1 # 1L#

of worder will to MY. If

...

ने बोब क्षेत्र व्य १, ११ क

of all world to the t

ल ब्रो हरेने एक्ने १, ११६, ११

at and what was 9 TO, 5

L & . . . . A SHE AS W. II SASA GARANT RINGE OF

બ લોવાનો દેવેદ લાકાલ ૧૪ પા

न क्षेत्रके क्यू १,६०,१ कर ११११ of whereit weeks & go va & at a. s. th U

H & march 21000 4 55 15 mm HG

of partitional nice and to the the

of a suffer promote a, 19, 2, and 20,70 \$

व र द्वार्यन ८, १६, १८ स र इ महत्वाची द, १८, ३ त ह प्रावेश्व ८, ७५, ३। वे. स २, ६, ११, १ व हि श्रीवरवाती हैं, २, १। साम ८४ सि व निवा पसी ८, ९८, (१) नाग ११३०। भएव रै०, १०८, २ व हि बद्यम्बः सोमगोपाः ८, ४८, ९ स मि मन्यो भनिम्त्वांजा १०, ८३, ४; अवर्ष ४,३२,४ ष हि मानुवं जने ५, २१, २ व हि सपलते ८ ६१, १६, साम १३२२ तं हि दिस्तोतुस्त १, ९७, ६। भयम ८, ३३, ६। वे था ६, ११, २ त हि वृत्रवाचेता ८, ९३, २३। साम १७५२ स हि संबतीनामित्र ८, ९८, ६, साम १२४९, मधर्व ₹0, **₹8,** ₹ संदि पर सनिवा १, १७४, ३; साम १८३८ वि दि स्मा च्यावयद्वन्युवा ३, ३०, 8 ल हि सब्बो मध्यसनानवः ८, ९०, ४ ष हि सुनत्रति ८, २३, २९ लं हि सोम वर्धयन् ९, ५१, ३ व दि खोमक्येन ८, १८, ११, प्रमर्थ २०, २९,१ ल होवा मनुहिंचोळा १, २८, ११ रव होता मनुहितो वृद्धिः ६, १६, ९ व होवा मन्त्रवमी ६, ११, २ ख साने समिना ८, ४३, १४, वे स १, ४, ४६, ३। <sup>ક્</sup>ર, ધ, કુક, ધ रव काने दिव्यस्य १, १८८, व ल बाने प्रवसी ६, १, १, वे प्रा ३, ६, १०, १ व क्या देखा ९, १०८, दे। साम ५८६। ९३८ व देव द्विष 8, ३२, ७ व छहि बेखे ८, देशे, ७, साम २८०, १५८१ व काअञ्चत १, ५३, ८; धर्या २०, २१, ८ त किं बोववो ६, २६, ३ त इस प्रणाहकोषु १, ५१, ६ त्व असेनांस झुकां ६, ६१, ६ व गोजमझिरोम्यो १, ५१, ३ स ब सोम नो बज़ो १, ९१, ६। ४ स ३, ८, ११, १ रवं विची तय बुझैः ८, ७२, ४ त्व विश्व शम्या ८, ३, ४ व सबस्य नमुद्धि १०, ७३, ७

व वामिसेवानां १,७५, ८, साम १५३६

त्य भिगेध न पना १, २०२, ३० ग्यान भाष्या छ, ११ ३ રતિંદ્ર વ્રુપ્ત સફાસો કે, શ્કે, ફે रविद्या विद्या भाषभति ७, ५, ३ रमञ्जियम्ब पाधिवारि ६,३१,३ खद्भागी बाजमरी ८, ११, ४ ।वाद्वियो जाववे ६, ७, ३ स्वद्विषा मुनगा ५, १३, १ रव धरुषम इन्त्र वे, २५, ५ रव त देव जिह्नया ६, १६, ३२ रब समाने भमृताय रे, ३१,७ रव तमिन्त्र पचत न १ ५५. रे रव विसन्त पर्यंत सहा १, ५७, ६, अथव २०, १५, ६ स्य विभिन्त्रमस्य ५, ३५, ५ त्व समिन्द्र याष्ट्रपानी १, १३१, ७ रव च प्रक्षगस्पच १,१८,५ रव तस्य द्वयाचित्रो १, ४२, ४ ाय वाँ यहा जभवानिव १,१८९, ७ ख हाँ इन्योभवी ६, ३१, ३ ध्व वाम्युवहस्ये १०, २२, १० रव तामस च प्रति चासि २, १, १५, त्य द्भ इंग्यं व १, १६९ ४ स्य व्यत्पनीनां विदो ९, १११, २; साम १५९२ रवं स्वमिटतो स्य १०, १७१,१ रव त्यमिन्य मस्यम् १०, १७१ ३ रव स्विमिन्द्र सूर्य १० १७१, ४ स्य स्था चिवच्युवारने ६, २, ९; वे स ३, १, ११,६ स्व स्या चिद्राठस्थामा १०, १२, ५ स्व ध्यो न इंब देय १, ६३ ८ र्ख योभेरा गहि १, ३०, २२ स्वत्यमहत्यमा १०, ९६, ५, अमर्थे २०, ३०, ५ थ्य बाता प्रयमो ८, ९०, २, साम १८९३, धर ₹0, १08, 8 स्व विवो घरण चिप १, ५६, ६ स्व दियो चूहतः सामु १, ५४, ४ स्य वृतः प्रथमो १०, १२२, ५ स्व बूतस्त्वम् नः २, ९, २, ते सं ३, ५, ११, २ स्व दूतो अमर्थ था ६, १६, ६ स्व देवि सरस्राध्यक्षा ६, ६१, ६ व वां च महिन्नत ९, १००, ९, साम १०१८ स्व भिय मनोयुजं ९, १००, ३

[ c#c ]

-

| of affect to the first to the                 | मं चे वाववेद्यमद्रनी १ ११४, ६                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| of the tree of \$4. ft made to he ?           | मं वो दास्त्रको १ १९८१                                        |
| HIT THE CONTRACTOR                            | लाम देशे दूरता १, ६, १                                        |
| म प रूप रकारकारी रे, रेड, रे                  | man their muster ? 14,12, med. 14,670                         |
| ल राज ध्या अवस्था १ ११६ १                     | ar a 1516 9 a 64 564                                          |
| मं ग रूप क्या सीमा १ ११९, १                   | लबा उक्तंबन है है है।                                         |
| of a few street of \$1. for more wife.        | विवास श्रामुख्ये हैं हैं, है                                  |
| minter unt er e                               | सम्बद्ध अधिवृद्धि १ है है।                                    |
| of the stated excess me and title             | went greft: # 15, % mm. 51                                    |
| week, to, toc. t                              | लामे लाम १ है ५                                               |
| लंब इन्सामा इसे ८, ६०, ११                     | went glowen t, t. t. ut. e. tt. ta. & d.                      |
| M TO MERCHAN C. \$1. 16                       | 87.5% 6. m. 7 , m. 61 A. 64 161                               |
| er en training model to be to                 | neugy algorith & C. m.                                        |
| ल या प्रवासी रोक्स का १५ १५                   | मनो इक्को ५ ८,५                                               |
| लंग को व विकास को बोरह है । एक ब              | लामी संपंदी विशेषका है है। है                                 |
| ा पा को पा विभागी का 1. दी. ८ के के अ का का क | man nent udent ? FE, E at. a. EF ??                           |
| THE STATE OF THE PARTY AND ASSESSED.          | मानो अपनी मानीमा है है है                                     |
| MIC WAR SHOW TO BY A                          | man and distance C. f.                                        |
| of white street late to your state. Heat      | ment merchen t, tt, tr                                        |
| 7 TWO WY WH L. CL. LA ME 444                  | जाती प्राप्तको ८, १६९ १ है. d. ३ व ११. १                      |
| - C-1 (10x ) (v. )                            | stage and mad \$7.50 a.                                       |
| of Time and to the second to be seen at an    | real extent 6, 15 to mer. to their                            |
| 1 2 4-1                                       | ment met alle 6 45 54                                         |
| ल के कल प्रमुद्ध ८. ३६. १                     | mm2 and mm2 2 C 8                                             |
| M A THE COLUMN TO LO. 1                       |                                                               |
| or of such subtles to, total, in such trans.  | P 65 6 6                                                      |
| £                                             |                                                               |
| भी को कर्ना अवीर सहस्र ५, १०, क               | men and mak v. 8 6                                            |
| में भी सभी पहुंच ५, १०, १                     | mmi ville t, sv, t, mr. 24                                    |
| भ मी को बमल्द रे दक रहा सकते दा र रह          | नन्त्री चार्च है, १ है।                                       |
|                                               | ment eftermet o fr. 24                                        |
|                                               |                                                               |
| भी भी कमी स्वीति ८, ४१, १, सम्बद्ध व          | mail gram 2, 92, 4                                            |
| of 40 and reserve # 6, 8, 42, 4, 60, 8, 8, 4. | med ann wife co et et met egeneti et e                        |
| त न, १९ १<br>म के क्ले क्ले हैं, १६ ८         | 9 f.9 dr. 2,2,20 dr f 199 ,40                                 |
| त के कर कर है १६.८<br>ते के कर करती र थ, ५    | भागी समामान १, १३१, १                                         |
| न के अन्य नकीका द, ६६ १४                      | अन्यक्षे बोर्डक्स काल था हो, कु के के हुन् <sub>र</sub> है है |
| of 10 and de grown t tet te                   | med and mit 1, (3, 8) and (204) & at                          |
| up ag man namp f for 6                        | 4 # 6.5 <b>%</b> E #                                          |
| 1. 1. 1. Am sim 4 1.0 4                       | well true 1, 10s. s                                           |

वनप्र द्वारो ७, १, ११ लम्बन बीवार ५, ३, १२ विन्दा व समित्रो १, ८३, १९। साम २४७। १७२३। मा. य में, रेज नि १४, २८ समय प्रवस प्राथमानः ४, १७, ७ लमराचुंका होवासि १, ५४, व तमसामित्रकाना बृध्योदय १, ५१, छ लन्ता वन्दे दुवंशाय । ५, ३१, ८ लमतो बद्ध बुज अपन्यान् ने, न्रे, द् त्वमता वि हुतो ६, ६०, ५ तमदमा मबसि यत् ५, ३, १ वमिंध मधसो ८, ११, २ विवक्ताक्रीमन्त्र विश्वय १, ५७४, १० लमस्य पार रजसी १, ५२, १२ ख्याबस प्रति १, १११, ९ लमाबिथ नयं तुवस १, ५४, ६ विमाबिय मुघयस १, ५३, २०, अपर्य २०, २१, १० लिमिस्त्रमया बस्य ८, ६०, ५, साम ४९ विभिन्दी परि धत ९, ६२, ९। साम ९८१ लिमिया गर्वा याँ १, १२१, १२ मिनिय मन्तिष् ८ ९९ भः साम ३११। १६३७। अपर्व २०, १०५, १, वा व ३३, ६६ तिमिन्त्र बढाइपि १०, १५३, १। साम १२०। अथन २०, ९३, ५, नि ७, २ विभिन्न पत्ता भसि ८, ९० ५। साम २४८। १४११ खिमिन्य सत्रोपस १०, १५३, ४, अधर्ष २०, ९३, ७ लिमिन्त्र खिवववा अपस्क. ७, २१, ३ खिमन्त्र स्वयद्या ऋमुकाः ७, ३७, ४ विभिन्दानिमृतिस स्व सूर्य ८, ९८, २, साम १०२६। भववं २०, ६२, ६

विभिन्नाव विष्णवे ९, ५६, ८
विभिन्नाति वृत्रहा १०, १५३, ३; अथव २०, ९३, ६
विभिन्नाति वृत्रहा १०, १५३, ३; अथव २०, ९३, ६
विभिन्ना सोषधी सोम १, ९१, २२; वा य ३८, २२;
विभिन्ना वार्या पुढ ६ १६, ५
विभीतिये वसुपते वसूना १ १७०, ५
विभीतिये सुतान ८, ६८, ३; साम १३५६; ध्यव १०, ९३ ६
विस्तानास्थीपवे १०, ९७, २३; अर्थ्य ६,१५,१, वा य

विभिन्तामिम्। ति विश्वा १०, १५३, ५, अगर्व २०,९३ ८

खमुत्वाँ ऋतुमिर्वद्वपानाँ ५, ३२, २ खिमेकस्य मूत्रहत् व ४५,५ रवमधन्त्रभारवः ८, ०३, १३ खमेतान्ननराजी द्विर्वेषा १, ५३, ९, भयर्थ २०, २१, ९ रवमवानि प्रविचे १०, ७३.८ रपमेवाम्हर्ता अक्षवः १, ११ ७ रव पवित्र रज्ञती विषयीचि ९, ८६, ३० es वाहीरन सहीवसी नुन् रे, १७१, व रब विमु समर्थ ध, १व, १वे रव पर इस्त्र चिक्कि ८, ९७, १8 ख पुर परिष्य ८, १, २८ ख प्रकृष्या भरा १०, ११३, १० स्व प्रकृ सहस्राति शताति घट, पृश, दा साम १५८२ रव भगो न भा हि ६, १३, २ रत भुता प्रविमानं पृथ्विष्या १, ५२, १३ रब मन्त्रस्य दोचतः १०, १७१. २ रव सहाँ इन्स सुम्प ४ १७, १ स्व महा इन्द्र यो १, ६३, १ रव महीमवर्नि विश्वधेनी 8, १९, ६ १व मानेभ्य इत्त्र विश्वजन्या १, १६९, ८ ख मायाभिरनवध १०, १८७, १ ta भाषाभिरव १, ५१, ५ रवया सभ्यो सस्य १०, ८८, १, भथर्ष ४,५१,१ ते मा २, ४, १, १०, नि १०, ३० स्वया यथा गृश्तमदासी २, ४, ९ रवमा वय जाराचाहे १०, १२०, ५, भमव ५, २, ५; २०, १०७,८

ति ५, १५
त्वा वय सुप्रा २, २३, २, ति ३, ११
त्वा वय सुप्रा २, २३, १८
त्वा वय प्रमानेन तोम ९, २७, ५८
त्वा वय मध्यप्रिम १, १३०, ५
त्वा वय मध्यप्रम १, १३२, १; ति ५, २
त्वा वय मध्यप्रम १, १३२, १; ति ५, २
त्वा व्य मध्यप्रम व्य १, १३२, १; ति ५, २
त्वा व हित्रपुत्रा वय मित ८, १०२, ३
त्वा व हित्रपुत्रा वय मित ८, २१, ११, ताम ४०३
त्वा व हित्रप्तम १, ३८,७
त्वा व हित्रप्तम १, ३८,७
त्वा व हित्रप्तम १, १८,०
त्वा व हित्रप्तम १,०
त्वा व हित्रप्तम व हित्रपत्तम १,०
त्वा व हित्रपत्तम व हित्रपत्तम

रवया वय संघम्पस्रवीता ४, ४, १४, वे स १,२,१४.६.

| The state of the s | mand m'ernd yer fid v. (L. f. ma. 1900<br>m. fv. fc. fc. m. n. f. f<br>comb mild yed four v. c. f<br>rumb q me forest t. L. c<br>mand with form of v. C. ff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A and the first that  | का १५,१८ है.व.४,४,४,१<br>स्टब्ले प्रतिते रूप्ते किस ५,८,१<br>स्टब्ले रूप्ति स्टब्स्टिंग,१,८,८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| हैं। पा कि [स [ह<br>क्या अर्थेक्ट्या है कि है<br>क्या अप हुए हैं कर द<br>क्या अप हुए हैं कर द<br>क्या अर्थित हैं कर है<br>क्या अर्थित हैं कर है<br>क्या अर्थित है कर है है<br>क्या अर्थित कर देंद स्तु है<br>क्या अर्थित कर है है है, है है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | remelt q me foreit t, t, c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| लका प्रकृष है तत् व<br>त्राची च्युक्तों है के हैं<br>त्राची क्षण्यों के के हैं के व<br>त्राच कराति है कहा है. दिन्द, व<br>त्राचीकार के ट. वहीं दर<br>तो क्षणिकों है, हि, वह<br>तो क्षणिकों है, हि, वह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| लक्ष प्रकृष्ट है दर, वृ<br>सब्दों क्ष्मुंबरों है दिन्हें<br>सब्दों क्ष्मुंबर के सुर्व क्ष्मुंबर के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त है दिन्द, वृ<br>लक्ष्मुंबर स्वाप्त है दिन्द, वृ<br>लक्ष्मुंबर स्वाप्त है है है है<br>स्वाप्त के स्वाप्त है है है है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| लार्थ क्या के वह चुंच हुए व<br>लार्थ क्या के बंध हुए व<br>लार्थ क्या के बंध हुए हु<br>लार्थ क्या के बंध हुए हुए हुए क्या के बंध<br>को क्यों कर के हुए हुए हुए<br>तर्थ को क्यों कर हुए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| त्यानं व्यवस्था भोगों हु भ वृ<br>त्यास क्यांति देश कुत है हेटट, वृ<br>त्यास क्यांति वर्ष के देश वृष्ट<br>त्या वर्षोत्यक्षकी है ते, वृष्ट् वृष्ट<br>त्या वर्षोत्यक्षकी है ते, वृष्ट् वृष्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | munit fertilalieffer ? ? ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| लाय करान्य दे अपूर्ण<br>लायुर्वेक्यार वर्ष ८. १६. ११<br>सर्व वर्ष्ट्रीयदर्गके १७, १४. १<br>स्यां वर्ष्ट्रीयदर्गके १७, ११. ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | remail geautife f \$4.23; mer & mer \$1.56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| लहुत्रोकार वर्ष ८ १६ ११<br>स्था वर्षात्रपत्रोत १०, १४, १<br>स्था वर्षात्रपत्रोत्रके १०, ११ ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20, 20, £ d. 2 v. 22 % # 6. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ert entellud to, et 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ert egelind to, et 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ग्टानम् अस्त हेरदरको <b>४ १६ ५</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ream meaning t 12, 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | remed afte mig b. c. a. b. m. L? L?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | euret neldem murá ? La, E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | remail antiferrory & 83, 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| mi unte feur giener & ? . b m. b & se. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ermi anma nadd f 'nelft er er få ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ret eine ent eiferbal E. tf. e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S 4 8 6 6 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rei fic une mermei S. A. D. une 1147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rannit agrad aged v. e. e. b. d. e.x.a.e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| TOT PLAN HORSEN, M. 22 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CONT CHECK 1, 27 % & d. C. F TO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | min with allowed after the C. E. & Mr. E. C. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16.1 6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | enne alter and aller a g. S. R. C. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| In Benging and Cicit mettel met                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | remain access & \$4 in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10,104.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | त्यान्यं वरिको वापसान्यं स्, ५, ५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ref greet direkt mit e. mart b. ber e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | न्यामध्ये हारिकालको भू शु है, के. आ. १ ड ८ ड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TET BOOK TETANE BLATE O . AL DO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | resource resources of the second seco |
| THE PROPERTY LANG AND A SALE OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मानका पुरि हेर हो प्र. हे <i>द</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | milimount of 1 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| to the distribution of the same of the sam | मानिहत्र पुरते स्थापका है। यह दू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| m   m = +++++   .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ungitan any alit f fit a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| मां विकास करियों ८, १६ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | न्यानिक को नहें ८, १६, १, काम देश। दरि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Arrest and an el 27 (1 aver 104) el 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

mi siminis from \$, 17 9 rei ant unformeren y 2 2 milit cont am f 15, 5 am. 1111 CPS

mi (\*\*\*\*\*\*\*\* ), #1, %; \$1.4.54. wet to, to, to we en to, to & de \* \* \*\* \* referrete c, ec, q

ed and unmaffeng t at an and, 2 Atla | morest or making a 11, t. fr. or except नामेन् इयान्य (न स्तर्) ५ १५,६ and growth are given to the Co. Co. State Printer

म्बर्गित् पृथ्यस्य (अ १००४) ८, ६, १० ne ton men come ? for a

rather fearest growth & 99 to

mare miterme t t th b. m. C. a. tt.

सामुद्रमद्दे दर्गी सह ६, ४६, दें: अधर्थ २०, ८०, २ खामु बाउदेर्सं १०,१५०, ३ सामु वे इभिरे हम्बवाह ७, १७, म् खानु वं स्वामुद १०, २१, ० मा पूर्वा अवयो १०, ९८, ९ लो मुबन्ति रस ९, ६८,७ ख पुत्रा वह वासीन महय- ४, १८,१ मा नुवा नि बिन्तस्य वेहत छ, १८, १ खारेन्द्र सीव मुद्रवा मुद्रझ १, १०१, ९ वारता पुरुवती ८, ४६, १, साम १९३ वाक्तो होन्त्र ऋषे सच्चि ७, १५,४ रिस्पीमम्बो अस्त्ररस्थेय हि स्, ६६, १० खे बार भारबनानि ७, १, १७ रहे बाते विके समुतासी २, १, १४ वि बाने मुमार्व निश्च १, ७३, ७ ते मा २, ७, १२, ५ ले आने स्वाहुत विवासः ७, १६, ७, साम ३८, पा व 11, 18 खे अमुर्व बसबो म्यूब्बन् ७, ५, ६ धे राजे मुमते १, ३६, ६ वे स्वाप्यभूम विमा २, ११, १२ विक्तुमिव बुक्षिति विश्व १०, १२०, है। साम (४८५) भपर्व 4, २, ३, २०, १०७, ६, ये आ १, १२, वेस १, ५, १०, १ खे बमाज बासते १०, २१, ३ विषेत्र मुद्रमा जातवेदः १०, ५९,८ खें बितो सहानां देवानां १, १८७, ६ ले सब इ व वोशवमा १, १६९, ५ खे बद्भि इबेजीक ६, ५, २, ते म १, ३, १८, २ त्वे व**क्**षि सगवा ८, ७८ ८ विश्वा तविश्वी सप्त्वनित्त १,५१,७ खे विकासास्त्रती », ४१, १७ खेब रूप कुलुत उत्तर यत् १, ९५, ८ खेव रूपं रूपुते वर्णा भरूव ९, ७१, ८ खेब यय सन् यज्ञसाध १, ११४, ४ खेषं शर्पो न मारुनं नुविद्य ६, ४८, १५ रवेषं गण तवसं ५,५८, २ खेबिमाया समरण सिमी १, १५५, २, ति ११,७ खेपसे पून अव्यक्ति ६, २, ६। माम ८३। अधर्व १८, ४, ५९ खेवासी माने।मबन्ती १, १५ २०

र्थ सीम प्रथमा पुष्कविष्यः ९ २१० अ. माम १५०६ र इ. मारिकासिन् ७ १८, १ भो प्रसन्त्र ग्रवसा ९ वर्ष २४ धोनासरमा पुनाप्तु ८, ३८ ९ रबोधानी मध्याम्य विका च, ६२, ४ रशेनो वाउवहबो २, ७४, ८ तुक्षस्य पादितं जनमनि १० ५४ र नि ४१,०३ दक्षितायवामिदिमानि १, ११५ ड इञ्जिलाबास्त्रधमी १०, १००, ५ मुक्तिणाश्व मुक्तिणा २०, १०७ ७ ब्बदा द्वेहोधजनास ७ देरे, र् ब्हानमित्र ब्दभन्त १, १४८, २ श्रृदि रेवणस्वन्ते वृद्धिवस् ८ ४३. १५ नुधान्तृत धनवद्मस्य १, ७१, ३ क्षम्ये वा यशीमनु २,५,३ साम ९४। ते स ३,५,३,३ व्यानो गोमव्धवस् ८ ४५ ५ व्यामि ते मधुनो ८, १००, २ व्यामि वे मुनानो ८ १४, ५ व्धिकां यः प्रथम ७, ४४, १ विभिन्नामग्निमुपस ३ २०, ५ द्धिकामु नमसा योधयन्त ७ ४४, २ व्धिकायाण पुषुभानो ७, ४४, ३ इधिकाया प्रथमी वाज्यवां ७ ४४, ४ विभिक्तारम इतु च ४, ४०, १ दाधिकाम्य इप कर्त्रो ८ ३९ ८ व्यक्तिस्मी सकारिप 8, १९ ६, साम ३५८, अथव २०१३७,३। वाय १३,३२ तेम १,५११.८. ७ ४, १९ ४; वंब्यमा १,६, १७ विधिष्या जहरे सुत ने ४० ५। अथर्व २०, ६,५ क्युष्टवा भूगवी मानुवे या १, ५८, ६ बच्चक इ मे जनुव पूर्वी १, १३९, ९ दनो विदाइन्द्र १ १७४, २; नि ६, ३१ ब्रज्ञ धिद्धि खायत ८ ४५, ३१ व्यभिविष्ठशीयांत ४ ३२, ३ यम्बनो जवसो ये सुइस्ताः ५, ८२, १२ वर्ष न विश्ववर्गत १, २५, १८ द्वास्त्रवय श्रवण अनिन्दान् १०, २७, ६ वविद्यवस्या दवा ९, ५४, १८, साम ६५४ वशिषा पूर्व सीम् ३, २३, ३ दशक्षियो युझवे याहू ५ ४३, ४ बरा वे कछशानां ४, ३२, १९

ले सु पत्र शबसो ८, ९२, १८, ते स १, ४, ४६, १

en sui franc c. 48, 9 EN MINISTER THE T. OC. 1 TH COS STATE & DA. TO इंद राजना प्रतिका मध्य व ८१ व रब क्षाप्रेरविनेकालगण्ड ११६ रह TE 11 . S FEET WITE ST क्यां अपने पूर्व ८ ११ व रक्षताओं को करतो सुक्रम् ७, ५६ १७ TESM I gide the f. ff f repelle she our to to 16 tunbri tu mine ? 18 m ft. 1 4 TOTAL WART ( 30, 1) white medium and 2, 9%, 9, 8, ma, 9 c. cal it un got t ter. 1 untereffe treu et: & too te THE MINE BUT C ! IL M. C. P. S. THE R PROPERTY C. 17 9 Det & Traded C. Pr. 9 रायको राज्ञीलो ६ १६ । true bel L. St. 1 encomi were a 11 a was three west 49 4, 40, 19 more on simple 2, 44, 4 DESCRIPTION & PT 18 वा को क्रमी किया की थे, है प बा को कर्ने पाक्रे बात र वे का के थे. र. र १२ ६ empl Aurid C. 13 1 rank who we fire a cl. c Dan on man c, cl \*1 mm, (\*\*) www.hchabm t to tti ft. o t Acom took 1 to, 19 Action of warm t tot v fix figure 4, 40 um teta Auder print a une trus Annual Subfrage to 64 or Repail bear 9 or 9 Rectich und mober t. 40. 4 Action has the Aufart & come & C

Refer pet 1 14. t

Gelles streeted ! af 4

Artine w skoi z to t रिश्मियोक्ताद्वि ८.६.४ Assess mad t. 14 t Recell and and min t are. to 10,14 A. M. 27 18 44 8 9 7 8 18 18 18 Received and wheat to \$2. \$2. \$ Auchon will 4 sa to and 4 the t W. C. PC 474 6 4 8 6 64 Cresholes in 1 Tu 1 Rec from weeks 2, \$4, \$1 8, 61 8, 61 Ru safe meit greife t, 191, 28 Afte more room planed to, 42, 2 Rife & sess work 1. 01. E Refer bertet 16 m; met. 1 to 1 fifte de mores coult & ttg. tt Afternal represent t 14 4 AR will and write ! Or. 1 (titti waterend \$ 80, 91 And and yeares & 47 4 And welde was street & tot, 4; wer. test All marking v. 11 tc And it servetters \$ 2 . 2 freit ann ton) annun 2, 200, b find wer frenk 1 1 Rel and expensed of the to Rul war Regul 1, 14 o AN ME MANAGER OF CO. S. And sub-explore & ex. ( तिने बारा विकासे दू. ११, ६) कम १९९५ And all grill small to Ct. B. S. at. 9 C. 11 . Rel are drapped () ? वियो स्तर प्रस्का के देरे हा के तक शहर के हैं। Rel course t, tts 4 Rift et mit trem ta, oo, 4 And Bed and 5 168 45 week of 50 ft. E & . . . . . . Ren green wit 2, 24, 11 Arrest week to to be bear to a to the Res un ell stra a, t & t

Arm and Armen & to 19

रीदिवीसमपूरवे ३, १३, ५ विवेधस्त्रचं १०, १३८, ६, साम १०९१ रीर्वतन्त्रपुरवुद्यावमितः १०, ६०, ७ रीवेवना मामवेबो १, १५८, ६ रीपेसे अस्वस्कृतो ८, १७ १०, धयर्व २०, ५, ४ रुगम्बो महिति सबमन्तो ७, १८, ८ इतो मञस्य १, ५३, २, धाप ब २०, ०१, ० हुरोद्योचिः क्तुर्न १, ६६, ५ हुने विद्य सुग इति ८, ९३, १० इनिम्बप्रामुतस्य नाम १० २२, दः धपवे १८, १, १८ रुग्वि सर्वेशसुप ८, ७२,७ द्वरान क्यारिय ९, १०७, ५, साम ६७६ दुवानः प्रतिमित्तय ९, ४२, ४, साम ७५० इरीवनिमन्नदितने धुवासुन १, १२०, ९ वृप्ताच सस्य तय ६, ४५, २६ पूर वो विश्ववेदस ४, ८, १, साम १२ बूरं दिख प्रथमा १०, १११, ८ रूपित पणवो वरीय १०, १०८, ११ यूरियका बसको ६, ३८, १ **र**ादिण्यगमयका ७, ३३, २ ब्लिनिवेव परसवी ८, ५, १, साम २१९ द्री वचाम गुद्ध पराचे १०, ५५, १ ध्या विदया बनु दुः १, १२७, ४ ध्या भिवा पमस्पतीन् ५, ८४, ३ रवेरिन वेज्युकमस्तु ६, ४८, १८ च्यान रूपम बर्विया १०, ४५,८, या य १२,१,३५,

र्वा प्तस्वामवत् न पूर्वे २०, १०६, ४: अवर्थः ६, १७, १
देवा क्योग द्वियो १०, १६५, १: अवर्थः ६, १७, १,
ति १, १७
देवानो वृते पपने ६०, ७२, २
द्वानो वृते पपने ६०, ७२, २
द्वानो वृतः पुरुष ३, ५८, १९
देवानो पुत्र जाना १०, ७२, १
देवानो पुत्र काना १०, ७२, १
देवानो स्वा नक्ष्य ८, ८३, १। साम १३८
देवानो प्रतिवत्वी।वन्त ५, ४६, ७, अध्यं ७, ४९, ४,
ते मा ३, ५, १२, १, ति १२, ४५

देवानी मना सुमितसम् १, ८९, २, वा य २२, १५
ति ११, ३९
रेवानी नाने प्रयमानिष्ठ १०, १७, २३। ति २, २१
रेवानी नाने प्रयमानिष्ठ १०, ६५, १५: ६६, १५
रेवान्य यघरमा १, १८५, ८
रेवान्य यघरमा १, १८५, ८
रेवान्य यघरमा १, १८५, ८
रेवान्य क्रम्मा १, १८५, ६६, १
रेवान्य क्रमा जान्येत १०, ६९, ९
रेवान्यि क्रम्मा जान्येत १०, ६९, ९
रेवान्यि क्रम्मा १, १३, २
रेवान्यि क्रम्मा १, १३, १८, ७
रेवान्य पर्वार्विक्रम् १०, १८, ७
रेवान्य पर्वार्विक्रम् १०, १८, ७
रेवान्य पर्वार्विक्रम् १०, १८, ८
रेवान्य पर्वार्विक्रम् १०, १८, ६
रेवान्य वर्ण मित्रो १, ६६, ८
रेवान्य वर्ण मित्रो १, १६, ८
रेवान्य वर्ण मित्रो १, १६, ८
रेवान्य वर्ण मित्रो १, १६, ८

वेचीः पहुर्गहरू नः क्रणोव १०, १०८, ५। अयव ५, १, ६, वे स ४, ७, १४, १
देवी दिवो दुविवा सुवि १०, ७०, ६
देवी देवेच्य रोवसी जनियी ७, ९७, ८
देवी देवेच्य रोवसी जनियी ७, ९७, ८
देवी देवेच्या रोवसी ४, ५६, १
देवी पदि पविषी १, ५६, ८
देवीग्रोरी वि अवश्वम ५, ५, ५
देवेच्यारी स्व देव १, ९१, २३, वा प १४, १३
देवेच्यार्थ देव ८, १८, ४
देवेच्यार्थ वि ८, १८, ४
देवेच्या कमयुणीत सस्यु १०, १३, ४। अगर्व १८, ३, ४१
देवेच्यार्थ म्याप्य व ९, ८, ५, सम ११८२
देवेच्यार्थ प्रापाणको ९, १०, १२
देवेच्या दि प्रचम ४, ५७, ११ वा प १४, ५४
देवेच्या दि प्रचम ४, ५७, ११ वा प १४, ५४

वेबेमों देव्यदिक्षिनि पाद (•। महि) ४, ५५, ७

| digi-mand                          | [40]    |                            |      |  |
|------------------------------------|---------|----------------------------|------|--|
| to trouck that t. 52, 23           |         | र्थंड स इतिनी र स्टेन्स है | H. 1 |  |
| रेथे रेक्क्प्रेयुक्ति १ ११ रे कर्न | IC ! In | की प्रस्तानने को १ ५१ १    |      |  |

1403

Alternative to take t den person e un un a ac e c bu

........

TTP | 1991 PROFILE

इस्बोश रहाई से दे रेप ८

gê faniê cerwî 3, 11 e

R. L. L. \*

R. E. fa

Ar te. to

देव वरी केवले है है ३ ०

tro rumà v. la t

afrig africate t 19,4 stone stone and t to, or he e, t

प्राप्ति पक्षाचे प्रश्ने क्षित्र ६ द्वी १४

કેલે <del>વિવાદ લોકો</del> છે કે પ્રસ્ tro william s, a, b, et a tt on b, a.

rel and affect floods & to. 4

Dis designate 11 o

TWO agrafu when ! !!! 4 mm. (AK

रचनकार निरूपे चल्चे ८९६ १४। बन्दे २० १९३८

प्रकार करते । ति हो। वर्षे १८६ के प्रकार में भू है के हैं ६८ है हैं हैं

printer feitelt & Pe, e. e. e. ef ??

रेचे रेक्स कर्रग्रह ६ ६ ० स्वरच्छाता । अ रियो गया स्वरिक्त है, की न रेचे कर करिया करो ५. हर ५ \$4 4 x840 0, 15, 15, are 44 \$125 ta chiam tresu (e, tee, t

A . .

न्य रोक्स स्थम लुझे ६ १. ७, ६,८ (भ्य रोगळ स्थल उपेशेव (०, ६६, ६) tou them some figure ? ? o ten then son grow (a.)? A and w. (t.) wether backers & cit

the war fen ame ! 37 % wel tacht ufrit there's to b mer freit pfed t. (? ?), mel. ta. \$2. (# www. u. g'er? g# ? 32, qe; h, ic. 8 & 2, 20, 3. A. 1. 1c

क्रम को नव इसिये हैं। हैंग, है काराधीकी सरक्षांक १ ६६, १ क्रमध्यानी व्यक्ति देश ह mer tall pfeit ! bf. 5

mm com mà te. (1 t) ant te. te well errer hely b क्रमी स्विधिकात १४,६ THE BUT STATES AND LOCK 2 \* 12 4

gemmittele e b gran de artic male 1 14 p eferrefe siene ! Ilt bu er

5 mg gr gp 1

gand to both \$ 15 a.

ने । एका दूसरे ।

41 km g to 0 t 11t 6

Annual Secret 1 1 1

. . ..

efaut Drak est 1 a

हुं- श्रेत को ओ कॉन्स स्ट्रा

phytrosit I want t to a

alterior of Little and Lt to

1 2 11 1 tea west to And Autoritation of the fi Quiquiat milet ve. Rem the Aces & Ye. o Adam deserra e 4 c Qive and that me th

terre und mint f. tru v

And a profes Land and \$110 Latite

thought that the out to the

पेल हो पुत्रालको ८९३ १० वाल १८५१। है. वर

2. m. + 2. t. a. 2 m. # 31 1 ti gret agai meres Ettista, mel LLIA

reta and um to, its, t week & it !!

PRESENTED LIVE OF LE ALLE Dred of same t. tip th met t. t. है मध्यर्रेक्वत ७,१८,२२ है क्किने बरवः कार्ये १,९५,१; या य ३३,५, ते जा. १,७,१२,२ हैडि बसूप नावा १०,३৪,३

हे समीची विस्तवसर्त्व १० ८८, १६ हे चुनी वस्तवसर्त्व १०, ८८, १५, सा स १९, ४७, वे मा. १,४,२,३। २,६,३ ५, सा मा १४,९ १,४

धनं न स्तन्त्र बहुछ यो असे १०,८१,५। अयर्थ २०,८९,५ बहुरियाहाहरानो १०, १८, ९, अयर्थ १८, २, ५९-६०।

ते जा ६, १, ६ प्रमा विक्रि स्वे विषणाव ६, ११, ३ प्रम्य चप्छम्त्रज्ञं च १०, ८६, २०। अधर्व २०,१२६,२० बम्बन्ना गा घम्बनार्जि जये ६, ७५, २; वा च २९, ३९,

वे स ८, ६, ६, १। नि ९, १७ प्रम्यमञ्जीतः हुमुते गातु १, ९५, १० पर्वे दियः पत्रवे हुस्योरस ९,७६ १; साम ५५८;१११८ पर्वे दियो स्वसस्याप्ट स ३, ८९, ८ वर्तोरो दिव काभवः १०, ६६, १० वर्तेण मित्रावरणा ५, ६३, ७

पावा पातृष्यो अवमस्य १०, १२८, ७, अधर्ष ५, ३,९; वे. स ८,७,१४, ३

भागाबन्त कान्मिण १ ५२,१; साम २१०; ना प २०,२९ पामन्ते विश्व मुक्तमधि ४, ५८, ११, या ग १७, ९९ चायोमियां वो युक्येभितकं ६, ३, ८ पारवन्त वादित्यासी २, २७, ८, ते स २, १, ११, ८ पातवस मस्तो २, ३४, १। वे मा २, ५, ५, ४ वासि प्रण्वान भोषची ८, ४३, ७ षिय वो अप्सु विभिषे स्वर्ण ५, ४५, ११ थिय पूचा जिल्लातु २, ४०, ६, ते मा २,८,१,६ थिया चन्ने वरेण्यो ३, २७ ९, साम १८७९ थिवा यदि धिववयम्तः ४, २१, ६ पिष्व वज्र गमस्यो ६ ४५,१८ थित्वा शवः भूर ये नः २, ११, १८ भीमा सावानि कान्वस ८, ८, २० भीमिरवंत्रिरबंठो ६, ४५, १२ षीमिद्दिन्वन्ति वासिन ९, १०५, ११: साम ९४१ भीरा खब्स महिमा अर्नेषि ७, ८६, १ षीरासः पद कवयो मयस्य १, १४६, ४ बीरो झरायबद् ८, ४४, १९ इनेतवा पुपकेत 8, ५०, २, अधर्प २०, ८८, २

भूजुय यो पर्वतो बाह्यये ५, ५७, ३ भूजनता आदित्या इपिस २, २९, १ भूजनताः क्षत्रिया १०, ६६, ८ भूजनतो भनदा सोमधुद्धः ६, १९, ५ भूपतिश्चदूपम्मन ८, ६२, ५ भूपतिश्व इन्छसे ६, ४७, ६, समर्व ७, ७६, ६ भेजु म त्वा सुयवसे बुदुशन् ७, १८, ४ भेजु म त्वा सुयवसे बुदुशन् ७, १८, ४ भेजु स इन्म सुमूना ८, १८, ३, माम १८३६, अभवे २०, २७, ३

भेमूर्जिन्यतमुत ८, ३५, १८ भ्रुव ज्योतिर्मिहितं ६, ९, ५ भ्रुव ते राजा वदणो १०, १७३, ५, भघर्ष, ६, ८८, २ भ्रुव भ्रुवेण डविया १०,१७३,६, भवर्षे ७,९४,१, वा व

ॅं ७, २५; ते स ३ २, ८,६ भ्रुवाएव वः विवरो चुगेयुगे १०, ९४, १२ भ्रुवासीभ्रुवापृथिसी १०, १७३, ८; भ्रयवं ६,८८,१, ते मा २,८,२,८

भ्रवासु खासु क्षितिषु ७ ८८, ७ व्यक्तयो पुरुपन्थो। २, ५८, २; साम १०५९ स्तिः परिष्टिमेश्रवम् ८, ८८, ६ निकः सुवासो स्य ७, ३२, १० निकस्स वाचीनो ८, ३२, १५ मिहत्स सबस्य १, २७, ८; साम १९१६ निकरिय सबस्य १, २७, ८; साम १०३ निकरेबा निविद्या मध्येषु ३, ३९, ४ महिन्देवा मनीमसि १० १३८, ७, साम १७६ महिन्देवा मनीमसि १० १३८, ७, साम १७६ निकर्षेष अर्तुष ७, ५६, २

निक्षं कर्मणा नशसम् ८, ७०, १, साम २८२, ११५५; भवर्ष २०, ९२, १८
निक्ष कर्मणा नशक्ष प्र ८, ३१, १७; ते स १,८,२२,४ निक्षवप्रधीरो १ ८४, ६, साम २५०
नकी सुधीक प्रकृते ८, ७८, ४
नकी सिन्नो निकर्ण ८, ७८, ५

नकीरेवस्त सक्याय बिन्दसे ८, २१, १८, साम १३९०; अवर्ष २०, ११८, २

नक्कोबासा बर्णमामेम्याने १९६ ५, बा य १२,२, १७,७०, ठे स ८,१,१० ८, ६ ५,२, ७ १२,३ नक्कोबासा श्रुपेशसामिन् १, १३ ७ नसम्बद्धनक्यीः पूर्वर सद् १, १३१,३

(ca) करेर-अनावर व ला देशक करन ८, ५% ९ TREAL OF PR L. 107 \$ भा कृतको बहुयो ८ ८८ है। बहुद शह कल (श्रूपाने ८ ५८ १ a er calestanes & CL 11 er mietret eften ? 18 3 a ra veri marar E. H. 4 म का माहित्य १ अहे दे, बच्चे देश देश दे ब सार्थ कर्क दिलों के देर रहे। कर, ६८६ वर्ग THE BUTTON THE E TAC. ? 4 (42 81 02 0 36.35 au enif ent f. br. ?), mu. tife med. and and an ear of 15 15 th me 1174 1 44.1 नं चेत्रोतं दहित बन्द हिता है के है है या स स्थल भोर्ग प्रयूप ५३ १ e that is had a sec at the culti-वेमम्बद्धान्तव द.६.(४) काम,कर अन्तरे १ देवी mai april frem 8, 12, 1, ft. 1 4 વહેલ વિજાગમના દે. કેઇ ≼ acer in cont and & Call St. R. V. इन्द्र द्वालको छन। व १८,१ a King and Build or \$6 65 and eff Umwelte sone te. 14. 18 वं विराय व इच्छ प्रशास रेक दर का पान, रेकी है। a formada na ta. 11 1 2 d. 2 %, 2 7; P. 18. ( 4 Streeters & 12 9 न ने क्लिक्टियाओं रजाह क्रुप्त THE PERSON & I. IN graffe skow t, ton, t, ft. t 4 ultur o siferes &, 49, \$ d few or with c. 24 o et menet & 11 tf walt eine bilb files e existente u. Il u der gibe burat 199 G une 899 min min 42 4 ale) construct a F 27 2 to form more 44 march 4, 1, 1 1) 21 24 mer 602 ---rama name a 40 th A E M THE REAL PRICES TO ME. ! I a god kwale t, bi t ere fem agut u tt material Armer & IS 1 at 4 ideapande es may a sella se a mat ufterfrete E. All & L ... . . . . elm meet t tee c er nuter verbe a & and E. t. b. an ert en m Auft f 46.4 . . . . . . a printed to the c a Debug milter to the THE ST & STATE OF TAXABLE from front a mil tate Ann emberent citaretaille & to sire front to, ta, t ber dry t. It & me. tirl See 12 1444 | 12 rack and where it was find the filled 2 842 ml 44 fert a. 18 4, ma, 1915 . . . . . . . . . permeter will be and the street and but a

at week sagest E. (%), 7

er and serve too L total

and fire test because to the t

erester a to take he habit

----

warfebret two

A chambers t t a

-----

A PRI F & WATER WATER BY IT

1 am cho C 11

A creat more of the world to be a

administrated to a section to

ननो महत्रयो नमो १, २७, १६। ति ३, २० वतो मित्रस्य बरूमस्य १०, ३७, १, वा म 8, ३५; वे ह १, २, ५, १ नमो बाके मस्पिते ८, ३५ २३ म ब इपन्ते जनुबोऽमा ६, ६६, ध न व रिपको न रिपक्यमो १, १८८, ५ न व विविक्तो रोवसी ८, १२, २४ न वं श्रको न दुराशी ८, २, ५ व व दिसन्ति चीतवो ६, ३४, ३ म वः धप्रच्छे न पुनर्दवीवये ८, १०१, ध न बन्नमान रिष्यक्ति ८, ३१, १६, ते स. १,८,२२,४ न व बरम्ति शासी ६, २४, ७ म बलारो नाम्तर २, ४१, ८, वा य २०, ८२ न बापुरा पहामा कर पून १०, १०, ४; अपने १८,१,४ य वं दिप्सम्ति १, २५, १८ म मं हुआ वरमते ८, ६६, २, साम ६८८ नवसीप्रति द्विषः ६, ४५, ६ ग बस्प वे शवधान ८, ६८, ८ <sup>म</sup> बस देवा देवता १, १००, १५ म यक्स भावायधिकी प्रमु १, ५२, १८ म पस्य पावाप्रियती न भन्य १०, ८९, ६, नि ५,३ न पस्य बर्वा जनुवा म्यस्ति ४, २०, ७ म पस्य सात्रकंतिको ४, ६, ७ म बद्धेग्यो वहजो २, ३८, ९ म पातव इन्द्र ज्ञुबुनै ७, २१, ५, नि ४, १९ म पुष्मे वाजवन्यवी ८, ६८, १९ म वे दिवः पृथिन्या १, ३३, १० व बोदनक्षित्रध्याः १, ७४, ७ न यो बराय मरुतां १, १४३, ५ मरा गौरेब विद्युवं तृपाणा ७, ६९, ६ नश बसिद्याबनये १०, १४३, ३ मरा या पांस पूपणमगोद्धा १०, ६४, ३ मरासंसं वाजिन वाजयचित्र १, १०६, ४ नरारास सुप्रथम १, १८, ९ नरारांसः प्रविधामानि २, ३, ३ नराशंसः सुपूर्वते ५, ५, २ बरारासमिह विच १, १३, ६; साम १३४९ नराजसस्य महिमानमेयां ७,२,२, वा य २९,२७, व ना १,५,३,६, मि ८,७

नराबंधी मोडबत् १०, १८२, २

न रेवता पश्चिमा सक्यमिन्त्रः ४, ३५, ७

नरी वे के बासावा १०, २०, ८ नवरवासः सुवसोमास इन्द्र ५, ०९ ११ नव तु स्तोसमग्रये ७, १५,४, वे मा २,४,८,१ नव यवस्य नविं च भोगान् ५, १९, ६ नय मो नवर्षि पुरो ८,९३,२, साम १४५१, बधर्य २० ७,० न या अरण्यानिइम्ति १०, १८६, ५, ते झा २, ५,५,७ न वाज प्रतन्त्रियसे १,१६२,२१, या म २३,१६ २५, ४४, ते स ४,६,९,४, ते मा ३,७,७,१४ म या उ ते तम्वा तम्व १०,१०,११, भथवं १८,१,११-१४ म वा उ देवाः ध्रायमिद्रथ १०, ११७, १ न बा उ मां पूजने वारयन्ते १०, २७, ५ न पाउ सोमो पुञ्जिन ७, १०४, १३; भथर्व ८,४,१३ नवानां नवतीनां १, १९१, १३ नवा मो भान सा भर ५, ६, ८ म पि बानामि १ १६८, ३७, अधर्व ९, १०, १५: नि ૭, **૧**, ૧૪, ૧૧ न बीळचे नमते न स्विताय ६, २४ ८ म चेपसा में सम्बतेन्त्रम् १, ८०, १२ न यो गुहा चछुम १०, १००, ७ मवीतवी भवति जायमानी १०,८५,१९। संधर्व ७,८१, २, १४, १, २४, वे स २, ६, ५, ३, 8, 28, 2: नि ११, ६ मस्य ततुक्य्यं हित १, १०५ १९ न सस्इत प्रसिमीतो ५, ७६, २; साम १७५३ म स जीवते महतो ५, ५४ ७ म स राजा स्वधते यस्मिन् ५, १७ ४ म स समा यो म ददावि सक्य १०,११७,४ त स स्बो वृक्षी वदण प्रतिः ७, ८५. ५ म सायकसा चिकिते जमासः १, ५१, १३। मि ४, १४ म सीमदेव भापविष ८, ७०, ७, साम २६८ म सेशे बस्य रम्पते १०, ८६, १६, मधर्व २०,१२६,१६ स खेरी बस्य रोमस १०, ८६, १७, अधर्य २०,१२६,१७ व स्रोम इन्द्रमस्तो ७. २६, १ नहि प्रभाषास्य सुरोब ७, ८, ८, नि ३, ३ महि ते भाने भूपम ८, ६०, १४ नहि ते सर्ज न सही १, २४, ६ महि ते पूर्वमिक्षपत् ६, १६, १८, साम ७०७ वहि ते सूर राषसी ८, ४६, ११ नदि तेपाममा चन १०, १८५, २, या च ३,३१ नहि खा रोइसी अमे १, १०, ८ निष्ट स्वा शुर देवा ८, ८१ है। साम ७३०

## नीविन्द्याच

परे कार्य आप्यामिक जीवन भी है। अवस्य वादिक दृष्टि से मानव बोधन के किस नैनिकन क्रांत्रवार्य है।

नैर्विकता की क्रानिवायदा बाधनिक मनाविज्ञान की गम्मीरतम सोबी स भी प्रमाश्वित होती है। जास्ते संग ने यह बताने की चया की है कि नैतिकता मनभ्य में बाहर से नहीं बाह । यह सामाजिक संस्कारों का परिशास नहीं बरम मनप्य नैतिकता को वंश-परंपरागत नियम से उसी प्रकार प्राप्त करता है जिल प्रकार वह बावनी मूल प्रश्नियों तथा अन्य योग्यताओं को प्राप्त करता है, सौर जिन प्रकार मूल प्रवृत्तियों के अविकार-पूर्वा दमन से भानसिक रोगों की सत्यन्ति हाशी है जसी प्रकार बन्म-बात नैतिक एनकारों के प्रतिकृत का बरवा करने से मी मानकिद रोगों की उत्पत्ति होती है। नैतिकता की क्रवहेलना करके कोई मा मनस्य बातारिक सन से ससी नहीं रह पाता । विक्रियम स्टेकिन ने मी द्यपनी प्रेक्टिस द्याफ सहक्षेत्रपी नामक पुराक के "विक्रीनेस झाफ कारों त" नामक प्रकरका में कानेक उदाहरकों से यह सिक्ष किया है कि मनस्य का बडे-बडे मानशिक और शारीरिक रोग झन्तरा मा की आवाब के मितकत बाजरब इसने वे उत्पन्न होते हैं। वा स्रोग बन्तवरमा के प्रतिकृत स्परिकार चारी क्रमचा हिंता करते हैं उन्हें क्रन्टेगरमा क्रमेक प्रकार के मानसिक क्रीर शारीरिक रोग देकर पीक्रित करती है।

अहाँ मानव बोवन के विष्काय में सबी नैकिष्ट्य की दर्शनी वाधिक बायनस्था है वहीं यह भी सबी दें कि दिलाक नैकिष्टा महुष्य के लिए बची सानिनाद होती है। दिलाक नैकिष्टा पड़ांगी होती दे बाँद यह महुष्य के बामाना को बहाती है। इससे महुष्य को समाब का समान तो मार होया है परन्तु इससे अन्तय मा का शासित नहीं मारा होती। बातस्याका की शासित की हिंड किया गया नीकिक बायदाव ही निश्चिय की मारित में महुष्य का समायक होता है। इसी के लिए हमें स्वकार जोव करनी पहली है कि सबी नीतकता क्या है और इसे स्मबदाद में किस उत्तर बाए।